```
 रोश का मवात

३. बाप
४. डायरी के पत्ने

 गाधी-विवार-दोहन

 ६. सन्तवाण
  ७. बुदवाणी
  c. दुनी दुनिया
  इ. मेरी मुक्ति की कहानी
  १० पूर्वी भीर पश्चिमी दर्शन
  ११ हमारे गावों की कहानी
   १२ सहस्रहाती दुनिया
    १३. विनोवा के विचार... भाग १
    १४. विनोबा के विचार-भाग २
    १४. स्त्री क्षीर पृष्य
     १६. प्रेम में भगवान
     १३ अमनानासकी
      १८ विजयनगर साम्राज्य की इतिहास
      १८ बोर्शन का इतिहास
                               (दप रही है)
       २० मेरी वहा<sup>नी</sup>
       २१ गोथी-समिनन्दन-येव
        २२ हिन्दमबराज
        २३ पुरवार्व
         २४ शमन्त्रम
         २४. हिन्दुग्नान की बहानी
          २६ शारी-मीमांगा
          २३ दपरे दी काली
          ५८ रांची का मुखार और संगठन "
           २१ दिएवं दिएएगं की मनक
           १०, ब्राप्तकवा
```

१. मक्षिप्त म्रान्मक्या



१, मक्षिप्त ग्रात्मकथा २. रोश का मवाल ३. बापू ४. डायरी के पन्ने ५. गाधी-विवार-दोहन ६. सन्तवाण ७. बुद्धवाणी द. दुखी दुनिया मेरी मुक्ति की कहाती १०. पूर्वी ग्रीर परिचमी दर्गन ११. हमारे गावों की कहानी १२. सहस्रहाती दुनिया १३ विनोबा के विचार,...भाग १ १४. विनोबा के विचार-भाग २ १४. स्त्री घोर प्रव १६. प्रेम में भगवान १३ जमनालास्त्री १८ विजयनगर साम्राज्य को इतिराम १६. बांग्रेम का इतिहास (दप रही है) o वेरी क्हानी २१. गोषी-मभिनन्दन-पंष २२. हिन्दनवराग्य २३. पुरवा**र्व** २४. शमन्वय २४. हिन्दुण्यान की कहानी २६. वारी-मीमांगा २७ इपये की कहाती २८. नोवीं का मुखार घोर संगठन " २१. विश्व देशिहास की भासक १०. घारमच्या



```
१. सक्षिप्त मात्मक्या

    रोश का मवाल

२. वाप्
 ४. डायरी के पले
 ५. गाघी-विवार-दोहन
  ६. सन्तवाण
  ७. बुद्धवाणी
   द. दुखी दुनिया

    मेरी मुक्ति की कहानी

   १०. पूर्वी ग्रीर पश्चिमी दर्शन
   ११. हमारे गावो की कहानी
    १२. लड्म हाती दनिया
    १३. विनोबा के विचार,...भाग १
    १४. दिनोवा के विचार--भाग २
     १४. स्त्री भीर पुरुष
      १६. प्रेम में भगवान
      १७ जमनालालजी
      १८ विजयनगर साम्राज्य वर्षे इतिहास
       १६. बोर्थम का इतिहास
                                (एव रही है)
        २० मेरी वहानी
        २१ गोधी-प्रभिनन्दन-प्रेथ
        २२. हिन्द-स्वराग्य
         २३. पुरवार्ष
         २४. शमन्वय
          २४. हिन्दुग्तान की कहानी
          २६ सारी-मीमांगा
           २० इपये की कहानी
           २८. गोबो का मुघार घोर नंगठन
            २१. वित्व इणिहाम की म्हमक
            १०. भारमक्या
```



أعلمك فستبطئ · Praint 1 47 2 Total & 428 3 and fear from هماسه ا \* ==== \* the tree E System & state to the for street total er the fall to the غاد خلططاسين فيديت th state & their ent & es recipi à feque, que s 11 th 80 64 45 E4 # #\*\*\* 46 44mmely to bekland frænd år b<sub>e</sub>rmå 11 41.4 St 10000 , KT + ^ {1 ,, an ard وي وستوله غايون وو Er blowner of t4 \*\*\*\*\*€ . . \*\*\*\*\* to bridging & along 12 45 44 4 . . . . \*\*\*\* \*\*\*\*\* na teref at every after every " a c Print Entrain de Made te sumper Berto Table & Series and American Series Series Series Series Series American American Series S





## कांग्रेस का इतिहास

? = = ¥ --- ? & \$ ¥ सम्बर १६३४ में मनाई गई कांब्रेस-स्वर्ण-जयन्ती पर कांब्रेस द्वारा प्रकारि

पट्टाभि सीतारामय्या की लिखी History of the Congress का अनुवाद राष्ट्रपति बाब राजेन्द्रप्रसाद की प्रस्तावना सहित

हिन्दी सम्पादक श्री हरिभाऊ उपाध्याय



लेखक की **और से** कोर्र उदेश निश्चत करके इस पुस्तक ही वैधारी का भार मैंने नहीं उठाया या । पिप-क्युत में बेकती की बोबयों में कसम-पिखाई करते-करते यह क्रम्य क्रममें ज्ञाप तैयार

विवरण साल-ब-साल दिया गया है।

मञ्जीपद्रमः

पुस्तक का आभा ध्याकार तो यो ही पूध हो जाता। कैकिन हरके बिना मी पुस्तक ध्यावार्ध बढ़ी हो गरे हैं। पुस्तक में योध भी बहुत रह गोरे हैं। मैं उनसे खर्मिफ नहीं है। यो लेनम को ने कुट्टिया ऐसी हैं कि अधिक खर्मकार मिलता खोर क्यार प्यान दिया आ म हर्मों कुट्टिया ने तो जरूर की जा बढ़तों थी। परन्तु बता बहुत ही सीड़े उसम में करना प जब्दों में कोई काम खर्मका भी नहीं होता। किस सी बहुत भोड़े उसम में ही गहर्मित हरना हो बार पढ़ गोर्डे हैं। हर मकार उन्हें पुनराष्ट्रित और स्वाधिक काम में जो परिक्रम करना विरु मेरे साथ हो करता को भी उनका इंटक होना चाहिए। क्रांसिक के मध्यन-सभी

भिल-भिन्न श्राधिवेशानों के निश्चय कमशाः उद्धत नहीं किये गये हैं । क्योंकि ऐसा

ाद या दुर्द कि मारावामित के मंत्रीजी ने किसी वृक्षों मानके मैं मुक्ती मों ही पर नाव पूर्व करतिके में मंत्रीजों के द्वारा प्रकृति को देव खोड़ों-थी कृति को सुदाना मिन गई। या प्रकृत माना कार्य-बोलित में रेस कर दिया, और कार्य-विमित्त के कुरा-पूर्वक कार्येव की सर्चा-प्रवक्त पर हुत पुस्तक के प्रकारत का मार उठा तिया। हुतके लिए मैं उनका कार्यक्त का प्रमा तीम को के हतिशास में कोई सात क्यानक वर्षोंग करने जेता नहीं था। हुर काल की प्रकारी का बार्यान विषय-वर्षों संक्रीक त्यान क्यान के की कार्यों मार्

कुरलानी को भी इसपर कम परिश्रम नहीं करना पढ़ा ख्रीर मंत्री श्री कृष्णदास को छाप सामग्री तैयार करने का कठिन कार्य करना पड़ा है। ख्रवः वे भी देश के धन्यवाद के पात्र



इमारे माननीय राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रबाबू ने मुक्तं पत्र-द्वारा सुचित किया था कि भीतारामस्या-लिलित कार्येस के इतिहास (History of the Congress) का हिन्दी-र नाहित्य मण्डल द्वारा प्रकाशित किया जाय, इधर भाई श्री देवदासजी शाधी ने प्रेम-पूर्वन कि हिन्दी-संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी मैं खुद लूं। मेरा कामेस-मक्त हृदय इस इ कैसे दाल सकता था ! जिम्मेदारी ले वो ली, किन्तु जैसे-जैसे काम में प्रवेश करता गया

रंग ग्रीर वहिरंग सुन्दर बनाने का यल किया शया है।

श्रीर श्रान्तरिक दोनों प्रकार की काँठनाइयों से पिग्ता गया और मदि ये मित्र, जिनका ग्रागे किया जायगा, मेरी सहायता के लिए न दौड़ पड़ते, तो दो महीने में हतनी यही पु वाद और प्रकाशन श्रमम्भव होता । ईश्वर को घन्यवाद है कि श्रनुवाद समय पर तैयार श्चमुबाद को सरल, मुनोष श्चीर प्रामाखिक बनाने को भरतक चेप्ट: की गई है मल चौर धनवाद अनुवाद ही होता है। मैं नहीं समभता कि यह चानवाद इसमें खपवाद मल ऋषेजी प्रति थोड़ी-योड़ी करके मिलती वही है-इसलिए शारी पुस्तक व पह जाने पर श्रमुवाद करने में जो सुविधा मिल सकती थी वह नहीं मिली। यहा तव का कितना ही अंश खुन चुकने पर महासमिति के दक्तर से कुछ संशोधन मिले और चले गये. जिनमें से कुछ्को तो चिष्यां लगा-लगाकर भी ओइना प्रा है । समय कारण मूल की यत्र-तत्र पुनरुक्ति से भी अनुवाद को न बचाया जा सका । मैं मान समय अधिक मिला होता तो मूल पुस्तक और अब्द्धी बन सकती थी और यह अनु बटुकर हो सकता था । इन तमाम कठिनाइया खीर खस्तिवाखी के रहते हुए भी, प

सम्पादक की श्रोर से

हिन्तुलान बाहमा भेग के कर्मचाध्यों को भी महाशक की क्षेत्र में चलवाद (मलना चाहिय, फिटोने दिन रात पीभम करते हत मुनक को मुख्यमा के गाम भोड़े माम में हामने में शुप्ते की मुक्ता अवहरू के कर दी वे यस समझ भी पनवाद के यात्र हैं, किसोने क्षम्य प्रकार में हिन्दी-संकाम की मैयार करते में सहायात संवाही

मुफ्ते विश्वास है कि यह इतिहास, कांग्रेस का यह पुष्प-स्मारत, वांग्रेस माता ना यह पूप पाठकों के श्रीयन को पश्चित, रोजसी तथा बलस्ट बनायेमा क्योर उन्हें स्मापीनवा नी बलियेरी पर अपनी स्मापको पदाने की स्पूर्ति देता।

धन्दे-सातरम ।

गोधी-बाध्रम इटुपडी ( द्यजमेर ), १५ दिसम्पर १६ ६५

हरिभाऊ उपाध्याय

## दूसरे संस्करण का वक्तव्य

कांग्रेस के हिंद्धान का पहला सक्तरण किन जहरी और परिश्वित में निकाला गया था पर परने सहकरण के बहुत में दिया जा पुढ़ा है कियों को सहायण और देश्यकी क्या से हम उसे समय न नर्म-पाथाएक के सामने परन कहे न दह सारे लिए शहुत क्यी बाद थी। लेकिन कांग्रेस को उसनी करी सम्मा है कि हमने जनहीं जो दाई हमार प्रवित्त खुलाई थीं ने बहुत कम मार्थित हुँदें, और खुशते के साथ है न केयल ने सब ही समाप्त हो गई बहित और माग पनी हो रही। पाठकों के हमने और उलाइने खाते रहे, पर सम मार्थु हो आसनाउ-कांग्रेस के हस ग्रुमानगर पर हम उसक दूवरा सहकारा जालक पठडों के मानने पेस करते हैं।

की हिरामा कमी उत्ताप्पाय ने यहचार फिर सारी किवार को मूल से मिलाकर रोहर लिया है और मुक्त मे मी सारामानी स्वती गाँ है। इस महार पाठक इसे वहले सरकाय से कुछ क्रम्बुत हो पायें। । किर भी जुटमां का यह जाना ऋतमद नहीं है। याउठों के प्यान में कोई खावें वो हमें श्वित करने की क्रम करें।

--मत्री

#### प्रस्तावनां

हमारी राष्ट्रीय महासभा (कामेस) पचास वर्ष पूर्व, पहले-पहल, कुछ थोड़े-से उपस्थिति में, बम्बई में हुई थी । जो लोग वहां उपस्थित थे वे निर्वाचित प्रतिनिधि तो

मयत्न कर रही है। यह ठीक है कि प्रारम्भ में इसका लद्द्य श्रानिश्चित था, लेकिन शासन के ऐसे प्रजातन्त्री रूप पर जोर दिया है जो भारतीय जनता के प्रति जिम्मेदार इस विशास देश में रहनेवाली सब जातियाँ एवं श्रींखयों का प्रतिनिध्स्य ही । इर थाशा और विश्वास को लेकर हथा था कि ब्रिटिश-शजनीतिजता और ब्रिटिश-सरकार उदेंगे ब्रीर ऐसी संखाओं की स्थापना करेंगे जो सचमच प्राविनिधिक हैं। ब्रीर जिउसे की भारत के दिल की दृष्टि से भारत का शासन बरने का ऋषिकार भिले । काभैस क हास इस श्रद्धा-युक्त विश्वास के निदर्शक प्रसावा ग्रीर भाषयों से ही भग हुआ है

जा जर्के, परन्त ये सन्ते जन-सेवक । बस, तभी से यह मारतीय जनता के लिए

मार्गे हैं वे भी ऐसे प्रस्तावों के ही रूप में हैं, जिनमें यह सुमाया गया है कि क् चाहिएं श्रीर कीनमी श्रापत्तिवनक कार्रवाह्या रद होनी चाहिएं; श्रीर उन सबका ह ही रही है, कि यदि ब्रिटिश-शर्लग्रेयट की भारत की इस क्थिति का सथा भारतीयों भलीमांति पता लग जाय हो वे गलतियों को दुबन्त करके ग्रान्त में हिन्दुस्तान

की उनसे यह ग्राशा ग्रीर विश्वान घीरे-घीरे पर सम्पूर्ण रूप से नष्ट हो जुके हैं। राष्ट्रीय आगृति बढती गई रवों-त्यों ब्रिटिश-सरकार का रुख भी कटोर-से-कटोर होता शासन की सदिन्छात्रों पर प्रारम्भ में इमारा जो विश्वास था उसमें लॉर्ड कर्जन के. को विभवत कर दिया था, शासन काल में धवका लगा । इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के

वेशकीमत बलशीश दे देंगे । लेकिन हिन्दुस्तान ग्रीर इंग्लैएड में ब्रिटिश-सरवार ने

ब्यान्दोलन हम्रा वह सर्व-साधारक में उठती हुई शहीय-अत्यति की लहर का ही दं बीहर्नी सदी के आरम्भ में रूस पर जापान की विजय जैसी विश्वव्यापी घटनाओं से व नहीं थी। फिर भी श्रमें जो पर से इमारा विश्वास विलक्कल उठ नहीं सुका या, इस समय कुछ तो इस विश्वास के ही कारण, जो कि बंग-भग रद हो जाने से फिर स श्रीर कुछ सारी परिस्थित की श्राच्छी तरह न समक्त सकते की वजह से, जिटिश-र

के समय उसे सहायता देने की ब्रिटिश-सरकार की पुकार पर देश ने उसका साथ

इस संकट-काल में जो बहुमूल्य सहायता की उसकी सब ब्रिटिश-राजनीतिजों ने

भारतीयों के मन में यह आशा पैदा कर दी गई कि जी शुद्ध प्रत्यक्तः राष्ट्रों के सिद्धान्त तथा प्रजावन्त्री-शासन की सुरद्धित करने के उद्देश से लहा . जा रहा है िरनुस्तान टाइस्म' मेम के कमनारियों को भी प्रकाशक की ख्रीर से चन्यवाद मिलना चाहिए, जिन्होंने दिन-एव परिश्रम करके इस सुचाक को मुन्दरता के साथ योड़े तमम में छुपने की मुख्यि। मारक को कर दी। ये यस चन्नक भी मन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने ख्रन्य प्रकार से हिन्दी-संस्करण को वैयार करने में स्वापना पर्वनाई।

मुफ्ते बिर्वाच है कि यह हतिहान, कांग्रेस का यह पुषय-स्मरण, कांग्रेस-माता का यह पूप पाठकों के जीवन की पवित्र, तेजस्वी तथा बिलच्छ बनायेगा और उन्हें स्वापीनता की बिलवेदी पर अपने आपको जटाने की स्पूर्ति देशा ।

यन्दे-मात्तरम् !

गोधी-चाश्रम हटुएडी (ग्रजमेर), १५ दिसम्बर १९.३५

हरिभाऊ उपाध्याय

### दूसरे संस्करण का वक्तव्य

कांने थ के द्विदान का पहला सन्तरण दिन जल्दी और परिश्वित में निकासा गया था यह पहले सहकरण क नक्षण में दिया जा जुड़ा है [मिंगो की सहायत और हैस्वकी क्षण से हम उसे समाय पर इस्त-मागरण के समाने देख की मह समारे लिए थीन हम की कि किन कांने की दतनी नहीं संस्था है कि समने उनकी जो जाई हमार प्रतिया खुरवाई भी वे बहुत कम सावित हुई, और खुश्ते के साथ है निकास के वह से समाय हो गई बहिन और माग बनी हो रही। पाठकों के सकते और उनहां कारों गई, पर हम मनपूर्य । लक्षनऊ-कारोत के हत ग्रामावस्य पर हम उसका दूसरा सहस्या उत्यहन पाठकों के समने पेस कारों हैं।

धी हरिमाजजी उराप्पाय ने एकतार फिर सारी किशाब को मूल से मिलाकर दोहरा लिया है और मूफ में भी शायानो स्वती माँ है। इस माभर पाठक हते बहते सरकरण से कुछ अच्छा ही याँगे। फिर मी बुत्यों का यह नाना असमय नहीं है। याठकों के ध्यान में कोई खावें से हमें शुक्रित समो की काम करें।

---मंत्री

#### प्रस्तावना

हमारी शृष्टीय महास्था (कांग्रेस) प्यास वर्ष पूर्व, पहले-महल, कुछ यो है-से उताहरात से, बनर्द में हुई थी। जो क्षेण यहां उपास्थ्य ये में निर्माणक महिनिय हैं जा जह, परनु के सच्चे जन-सेक्का नक्ष, उसी से वह मारावीय जनता के किया प्रयस कर रही है। यह ठीक है कि मारावी में हक्ष अनुविश्व पा, ठीक सामन के ऐसे प्रजातन्त्री कर पर कोर दिया है जो मारावीय जनता के मित्र विस्मेदार हम दिशाल देश में महत्त्रे सक्ष मानावान में किया कि मोरावीय जनता के मित्र विस्मेदार हमा उसी हमा की निर्माण में किया कि मानावानिक जा कीर मित्र मानावानिक के मानावानिक के हिन्द मानावानिक सम्मेदार कीर कीर में मानावानिक की हमित्र मानावानिक की स्थापनी से ही भार हमा है से मानावानिक हिन्द की हमित्र मानावानिक सम्मेदानिक स्थापन से में मानावानिक सम्मेदानिक स्थापन से स्थापन स्थापन से हम्मेदान से स्थापन से स्थापन से हम्मेदान से स्थापन से हम्मेदान से हम्मेदान

मलीमांच पता लगा आप थे। में मलीवरी को बुदला कार्क प्रस्तु में दिव्युकान देश भीमत बलागीत हो होंगे। लेक्नि हिन्दुकान और इस्टेक्ट में किंग्रिय-सवाह हैं से उनसे पदा सामा कीर दिवान में भी भेद कार्युक्त कर से जह है हो राष्ट्रीय मार्थेंड बढ़ती तर से से में स्थान के सिंद्र के स्थान के स्थान के सिंद्र के

चारिएं श्रीर कीनथी खार्यलञ्जन कार्रवाहचां रह होनी चारिए; श्रीर उन सबका व ही रही है, कि बाँद ब्रिटिश-पासीनेवट की भारत की इस रिपांत का सच्चा भारतीय

नमय बाह दो इन विश्वास के ही कारण, को कि क्य-अग रद हो जाने में दिर ह

पर हिन्दुस्तानियों में मत्तभेद उत्पन्न बुद्धा; स्त्रीर जैसे-जैसे भारत-मंत्री व बाहमसब-हास की सई हम मम्बन्धी जांची का परिशास श्रीर उस पिक्ष का स्वरूप, जो कि श्रालित १८२० में आरमीय-शासन-विभान ( सवर्तमेवट चाँक इंडिया एक्ट ) बन सवा, प्रकट होते गये वैही-पैहे वह सवसेद भी उत्तरे सर बीन होता सला गया । विल श्रमी यन ही रहा था कि महायुद्ध शमाना हो गया, श्रीर अशंम मिटिश सरकार की जीत रही । सब दिन्तुसान की यह महत्त्व होने सना कि युद्ध के कारण यूरोप में बिटिश सरकार की जो कठिनाई उत्तम हो गई थी, युद्ध में उनके जीव आने हैं, खूकि अब यह दूर हो गई है, दिन्दुस्तान के प्रांत उसका रूप बदल गया है और पहले में कहीं रहेग्य हो गया है। खिलाफत के मामले में जो कुछ हुआ, जिसे कि मुक्तमानों के प्रति विश्वासपाठ कहा गया, श्रीर (देशान्यापी सर्वसम्मत विरोध के होते हुए भी) उन विक्षों के स्वीकृत कर लिये जाने से, जो कि नैलट-विसों के नाम से मशहर हैं और जिनके द्वारा जन साधारण को स्प्रवद्य नामांश्यता के मीलिक अधि-कारों से बन्तित करने वाली भारत-रज्ञा-नियान की उन कठोर धाराख्री को किर से खमल में लाने की ब्यवस्था की गई थी जिन्हें कि महायुद्ध के समय दीला छोड़ दिया गया था. इस भावना की छीर भी पुष्टि श्रीर दृद्धता मिली। इन वार्ती से स्वभावतः देशभर में जोरदार इलचल मच गई श्रीर दक्षिण-श्रमीका में तथा छोटे पैमाने पर भारत के खेड़ा व चम्पारन जिलों में जित सत्याग्रह का प्रयोग किया जा चका था, उसे पहली बार महात्मा गांधी ने इन तथा अन्य शिकायता से देश के मूकि धाने के अपाय के तौर पर प्रस्तत किया । दर्भाग्यवश इस विलक्षिले में प्रभाव श्रीर श्रहमदाबाद में जनता की श्रीर से कुछ उत्पाद हो गये, जिमसे लोगों के जान-भाल का नुरुषान हुआ श्रीर जीलयोगला-बाग हत्याकाएड व पजाब में फीजी शासन के भीषण दश्य सामने खाये । स्वभावतः देश भर में इसमे इसचल मच गई थीर रोप का गया । इन दुर्गटनायों की जांच के लिए इएटर-कमिटो नियुक्त हुई, लेकिन उसकी रिपोर्ट भी उस इलचल श्रीर रोप को शान्त न कर सकी; उलटे पार्लमेपट में उस रिपोर्ट पर जो बहन हुई उससे वह श्रीर मी प्रवल हो गया । तब श्रमहयोग-श्रान्दीलन ग्रुरू हुशा । इसमें एक श्रीर तो सरकारी उपाधियों के त्याग श्रीर सरकारी की हिलों, सरकार द्वारा स्त्रीकृत शिक्षणालयों, ब्रदालती तथा विदेशी कपड़े के बढ़िष्कार का कार्यक्रम स्कला गया,श्रीर दूसरी श्रीर जगह-जगह कांग्रेस-कमिटियों की स्थापना, कांग्रेस सदस्यों की भरती, विलक-स्नग्रन्थ-कोच के लिए रूपया इकडा करना. राष्ट्रीय शिक्तणालमों की स्थापना, प्रामवासियों के ऋगई निपटाने के लिए पचायतों की स्थापना तथा हाथ की फताई-बुनाई को पुनर्जीवित करते हुए कमश्रा धविनय-श्रवण और समानवन्दी सक पहंच जाने का कार्यक्रम रक्ला गया । कामेस-विधान में परिवर्तन करके कार्यस का लद्द राल्यिपूर्ण ख्रीर जित्तत उपायों से स्वराज्य-प्राप्ति' रक्षा गया । इससे देश भर में जागाँव की लहर छा गई और सरकार ने भी अपना दमन-चक्र आरी कर दिया। देखने देखने १६२१ के अन्त तक इआरों स्त्री पुरुष, जित्तमें देश के कुछ अस्यन्त प्र'तिष्ठत नेता भी थे, जेलखानों में जा पहुंचे । सरकार के साथ समझौते की बातजीत'भी चली, पर वह सफल न हुई। मगर इसी दर्मियान युक्तवान्त के चौरीचौरा स्थान मे भगकर उररात हो जाने के कारण, थारबोली में करणन्दी के धान्दीलन का जो कार्यक्रम तय हुआ था, उसे स्वितित कर देना पड़ा । इसके बाद एक एक करके आसहयोग-कार्यक्रम की दूसरी शर्ते भी स्वितित

भव के के क्या में किया है से सिय है है ।

की स्त्रोकृति के लिए, भारत के लिए ऐसा शासन-विधान बनाया, जिसमें भारत साम्राज्य के ग्रन्य उपतिवेशों के समान श्यिति ( होमिनियन स्टेटस ) की प्राप्ति सरकार ने इसका कोई पर्यास जवाब नहीं दिया । तब दिसम्बर १६२६ में, साही में, कांग्रेन ने अपना लद्द्य बदलकर शान्तिपूर्य श्रीर उनित उपायों से पूर्य स्वर की प्राप्ति कर दिया और १६३० के आरम्म में अनैतिक कानुनों की सविनय-इ

का भ्रान्दोलन संगठित किया। इंग्लैंग्ड की सरकार ने एक झीर तो लन्द श्चामोजन किया, जिलमें भारत के लिए शासन-विधान बनाने के सम्बन्ध में प कुछ हिन्दुस्तानियो को नामजद किया गया, ग्रीर दूसरी भीर मारत में सविनय-कुचलने के लिए झनेक ऋत्यन्त भीपण झाहिनेन्सों-सहित दमनकारी उपाय ह मार्च १९३१ में सरकार की ह्योर से बाइसराय लॉब द्यविन श्रीर कामेस की श्री क बीच एक समभीता हुआ, जिसके फल-स्वरूप सविनय-अवका स्मीगत कर दी

के छालिसे दिना में महारमा गांधी लन्दन में होनेवाली गोलमेज-परिषद् में शां जैसा कि खयाल था, इस परिषद् से कोई नतीजा शासिल न हुन्ना और १९३२ कामेंस को किर से खान्दीलन शुरू कर देना पड़ा, जो १६१४ तक चलता रहा स्थागत कर दिया गया। १६३० ध्यार १६३२ इन दोनों बार के प्रान्दालनों श्रीर बच्चे तक जेले। में गये, लाठी-महार तथा अन्य प्रकार के कहीं को उन्होंने सम्पत्ति का नुकसान भी वर्दाश्त किया। बहुत से, सरकारी सेनाद्वारा भीड पर के कारणा, मारे भी गये । सत्याप्रदियों ने इस अवसर पर ख्रपने संगठन छो र व शक्ति का परिवय दिया श्रीर भारी-से भारी उत्तेजनाओं के बीच भी, कर श्रद्धिक ही रहे । कावेस-संगठन ने सरकार के मारी श्राक्रमण के बावजूद काय दिया कि वह निर्जीय नहीं है श्रीर अपने को समयानुकुल बनाने की उसमें पर ठीक है कि देश का जो लक्ष्य है वह पूर्ण-स्वयंत्र स्वमी हमें मास नहीं हुआ, प

कि देश इस श्रीम्न-परीक्षा में प्रशासनीय रूप से पार उत्तरा है। करावी के खबिवेशन में कामेंस ने एक प्रस्ताव-द्वारा सब ।भारतव मीलिक श्रीधकारों का श्राश्वासन दिया है श्रीर देश के सामने एक श्रार्थिक दर

प्रस्तत किया है। उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जन-साधारण के श्रो के लिए यह ध्यावस्थक है कि राजनैतिक स्ततन्त्रता में भूकों मरनेवाले करोड़ों श्राधिक स्वतन्त्रता का भी समावेश हो; श्रीर माध्य, सम्मिलन, जान-मास. के बादेश ब्रादि सम्यन्धी स्वतन्त्रता के मौतिक ब्राधिकारी की धीषणा कर

पॉर्सियति, काम के मगौदित घटे, आपसी भगड़ों के फैसले के लिए अपस् बीमारी व वैकारी के ब्राधिक संक्टों से सरक्या तथा मजरूर-प्रथ बनाने के उनके

निर्दिष्ट कर दिया गया है कि कल-कारलानों में काम करनेवालों के शिल्ध

A 4 4 4 Pa ve migh hat b getreen ju tommen and mit mere e at wit high with the by took with a war wat gama gar. At . what we a ti einia de a tima fi d'ar arma à cling equi mat mit leanan am mi pi più दमन ब मान महै और तेर मा मन । इन मुन्दर क्यों को बन्द के लिए देशन के नहां रहता है. Atha gregt fifte ift an gman mie fer ub erien met met meb e eine a gentlief ge di uga ge ant ue mit ift uem freier au moren merten gen gur ; ent ne the ift ment un'all & ren alle mert a'fiet, mere per et en fourene काकुर लाही तुमा विदेशी कारी के बाँदरकार कर कार्यकार वक्ता शामा, क्षीर बुगारे क्षीर बगाई अगई बादिन ginigh at surar, alle need at mil, fere eines air e fer ein gert air. शहीब शिक्षणामधी की क्यारत, म शवांतकी में अधारे दिल्लाने के किए प्रभावती की क्यारत तक क्षा भी भगा दे कुछ दे भी मुहसी देश भागे पुष समझ । शहरण-धारण । और अगाना ही गढ पहन क्रों का कार्यकार रक्ष्मा गया र अधिमन्त्रियात में प्रतिन्त्रें काक अधिम का अध्य सार्ट लागे और भूषिक प्राप्ति में देवतावय प्राप्ति देवला संघा व इसमें देवा घर में आयृति की अहर आ गई की ताकृत में की बाजा देवन धक करी कर दिया र देवने देवने देवने के बाल गढ़ देवारा है। पूर्व (as) देश के बुल कारण मोते देश मेता भी भ, त्रेलमानी में जा पहुंचे । माबार के माम मार्ग्यी ! को ६ १ बेर ५ भी सभी। पर बह सपन म मुर्दे । सगर इसी बर्सियन गुणव ना के धीराधीरा स्थान है। प्रदेश गांड हो अने के कारण, बारशेओं में कावन्त्री के झान्दीलन का नी कार्यनम सब हुत्या था, कृति व्यक्ति दा देश पत्र । इसके बाद शक घर बाके शत्रक्षीत-वार्वकम की पूर्णी वार्ने भी स्थातित का दो माँ की। बारेनरपी की नती में में पर हुए । १६६० के शासन विषय के समान की अधि के लिए ब्रिटिश वालीनिया

वित्र किरे, क्रोड नार्मान वधीशन के माम से मशहूर है, उनसे कि दुस्तान

अनुष १७६० । अन्य स्तरी । तक्ष्मा सार्वभित्रः संस्पासी के साम मिनदर भेटेस में कि इसवस सरी । तक्ष्मा सार्वभित्रः संस्पासी के साम मिनदर

सरकार ने इसका कोई पर्याप्त जनाव नहीं दिया। अब दिस्तमर १६२६ में, साधि के में, कामें वे अपना जरूव बदलकर सानियाँ और उचित्र उपायों में पूर्व स्वराज की माति कर दिया और १६२० के आरम्भ में प्रतिविक्त क्यांचों की धनिकत्व का प्रात्येक्षण वैगीरित किए विशेष की सरकार ने एक और ती अवस्य का प्रात्येक्षण वैगीरित किया। इंग्लैस्ट की सरकार ने एक और ती अवस्य का प्रात्येक्षण वैगीरित किया। इंग्लैस्ट की सरकार ने परकार में पर इस्त्र दिर्द्ध्यानियों की नामकर किया गया, और दूसी भीर मात्र में सरकार के स्वराप्त के नामकर किया नामकर विशेषण का प्रत्येक्षण की नामकर किया का प्रतिविक्त स्वराप्त की स्वराप्त का प्रतिविक्त की प्रतिविक्त क्या क्षेत्र की प्रतिविक्त की प्रतिविक्त क्या क्षेत्र की प्रतिविक्त की प्रतिविक्त का प्रतिविक्त की प्रतिविक्त की प्रतिविक्त की प्रतिविक्त का प्रतिविक्त का प्रतिविक्त की प्रतिविक्त का प्रतिविक्त की प्रतिविक्त का प्रतिविक्त की प्रतिविक्त की प्रतिविक्त का प्रतिविक्त का प्रतिविक्त का प्रतिविक्त का प्रतिविक्त का प्रतिविक्त की प्रतिविक्त की प्रतिविक्त का प्रतिविक्त का प्रतिविक्त का प्रतिविक्त का प्रतिविक्त का प्रतिविक्त का प्रतिविक्त की प्रतिविक्त का प्रतिविक्त

वमांच वा नुकाल मो बदोरद किया। बहुव की, अरकारी सेनाह्या मीक पर चक्ष के कारण, मारे मांगी स (बरकामीर्यों में इस अपवार पर अपने संगठन और कहन मीठ का गरित्य दिया होरे. मांगे-से मारी उसेनामांचे के भीव मी, कुला कि अर्थितक हो रहे कामेंग्र-सामे से एक्स के मारी आक्रमाय के बाव्यहर कायम दिया कि वह निर्मेश नहीं है की अपने की सम्मानुद्धल बनाने को उसमें पर्याद श्रीक है कि देश का भी सदय है नद पूर्ण-स्पात कामी हमें मात नहीं हुआ, परन्तु कि देश दश आम्बर्याद्ध में अर्थानीय कर से तथा उसप है ! करावों के अध्येच्छान में कामेंस ने एक महामन्द्राय स्व मानंद्रवादि मीतक अध्येक्षीर को आह्मान्त दिया है से एक्स महामन्द्रवादिया के से होया भेदित किया है उसमें मह स्व कर दिया गाने है कि जन-समस्य के सोहण के लिए यह आवश्यक है कि शर्मनिवक स्वत्यका में भूखों मत्नेचार को मोही को

कार्षिक स्थवन्यता का भी समावेदा हो, होरी भाषण, सम्मितन, जानभासन, पर्म के ब्याद्या खार्दि सम्भावे स्थवन्यता के भीतंत्रक प्रविकारी की श्वीच्या कर दो विदिक्त स्टित्य यात्र है के कहनारास्त्रामी में काम करनेवारों के शित्र पर्मित्यते, काम के मर्पारित पटे, ध्यारती मर्माम के बैठले के लिए उपयुक्त स्व बीचारी व के कार्य के मर्पारित संस्त्री से संद्या तथा मर्ममुक्त बनाने के उनके का सकते के कर में उनके हिंतों का स्वास्त स्थन आपना। विस्तानों के निकते का

पर हिन्दुस्तानियों में मतमेद उत्पन्न हुन्ना, स्त्रीर जैसे-जैसे भारत-मन्नी व वाहभराय-द्वारा की गई इस मम्बन्धी जांचों का परिणाम श्रीर उस बिल का स्वरूप, जो कि खालिर १६२० में भारतीय शासन विधान ( गवनमेयट ऑफ इंडिया एक्ट ) बन गया, प्रकट होते गये वैसे-वैसे वह मतभेद भी उत्तरी त्तर तीन होता चला गया। विल श्रमी वन ही रहा था कि महायुद्ध समाप्त हो गया, श्रीर उसमे ब्रिटिश-सरकार की जीत रही। तब इिन्दुस्तान की यह महसून होने लगा कि युद्ध के कारण यूरोप में बिटिश सरकार को जो कठिनाई उसल ही गई थी, युद्ध में उसके जीत जाने से, चूकि ग्रव बद दूर हो गर्द है, हिन्दुस्तान के प्रांत उसका बन्द बदस गया है और पहले से कहीं संगद हो गया है। विलाफत के मामले में जो कुछ हुआ, जिसे कि मुक्लमानों के शति विश्वासपात कहा गया, और दिशान्याची सर्वसम्मत विशेष के होते हुए भी) उन बिलों के स्वीकृत कर लिये जाने से. जो कि शैलट-विसों के नाम से मशहर है और जिनके दारा जन साधारण को स्वतंत्र नागरिक्ता के मीलिक ग्रांच-कारों से बचित करने वाली भारत-रचा-विधान की उन कठोर घाराखों को फिर से खमल में लाने की भ्यतस्या की गई थी जिन्हें कि महायुद्ध के समय दोला छोड़ दिया गया या, इस भावना की छीर भी पुष्टि छीर इद्दुवा मिली ! इन बावों से स्वभावतः देशभर में जोरदार इलनल मन गई छीर दक्षिण-श्राप्तीका में तथा होटे पैमाने पर भारत के लेड़ा य जम्मरन जिलों में जिल सरवागढ़ का प्रयोग किया का भुका था, उसे पहली बार महात्मा गांधी ने इन तथा श्रन्य शिकायतों से देश के मुक्ति पाने के जपाय के शीर पर प्रस्तत किया । दर्भाग्यवश इस सिलसिने में प्रजान छीर शहसदाबाद में जनता की थार से कछ उत्सत हो गये, जिनसे लोगों के जान-माल का मुक्रमान हथा और जिल्यांगला-क्षा हरपाद्वारह व पंजाब में कीशी शासन के भीपण हरूव सामने आये । स्वभावतः देश भर में इससे इलनन मन गई और रोप हुए गया । इन दुर्गटनाओं की मांच के लिए इपस-कमियो नियुक्त हुई, लेकिन अम्बी निर्मेट भी उन इलचल और रोप को सान्त न कर नहीं; उलटे पालंकर में उन निर्मेट दर जो बहुन हुई उनमें यह और मी प्रश्त हो गया । वर भावहपीन मान्यीलन शुरू हुमा । हनाँ क्य खोर हो नरकारी उपाधियों के स्थान और सरकारी कामिलों, सरकार द्वारा स्वीतन शिवाणालयों. बादालती तथा विदेशी कपने के विश्वार का कार्यक्रम स्वता गया,श्रीर वृत्ती की। बनद-जगह कार्यक्र बनिटियों की श्यानक, कांग्रेस सदस्यों की भाषी, विशव स्थान्य-कोप के लिए कावा इकड़ा करना. गर्शय शिक्यालयो को स्थाप्ता, प्राप्तशानियों के भगाई निष्याने के लिए प्रभावतो की स्थाप्ता तथा ल्य की बतार्र-तुनार्र को पुनर्जीयत करते हुए कमश्च- गाँजिय-धारश- छीर अगाजनारी वह पहंच हाथ का क्या शतुमार का पुनान का करा दुध कराया का अवस्था कहा कार अवस्था की यह अस्था है। इसने का कार्यक्रम वहना नाका । कार्यनारिक्षण में पौरानेत काव कार्यन का अद्देश की श्री राष्ट्री की र त्रीयत तरायों में वदराया प्राप्ती कार्या गया । इसने देश भग में आपूर्व की अचार में भी चाना दसन यह बारी कर दिया । देली देली रहर दें साम क्रिमें देश के बुच्च फायना मोर्चापत नेता भी पे, क्षेत्रमानी में जा पहुँचे । सह (क्यो देश के इ.स. मानया ने था पर पर । की देश देश में बारी, पर बहु महत्त्व हुई। सारह हती देशियान पुष्टवान्त के की देश देश में बारी, पर बहु महत्त्व वह हो है.

की स्वोकृति के लिए, भारत के निष्ट ऐसा शासन-विधान बनाया, जिसमें भारत का

साम्राज्य के ग्रन्य उपनिवेशों के समान रिथांत ( डोमिनियन स्टेटस ) की प्राप्ति रक्ता सरकार ने इसका कोई पर्याप्त जवाद नहीं दिया । सब दिसम्बर १६२६ में, लाहौर के ह में, कांग्रेस ने ग्राप्ता लदय बदलकर शान्तिपूर्ण ग्रीर उचित अपायों से पूर्ण स्वराज (प् की पाति कर दिया और १६३० के आरम्म में अनैतिक कातृनों की सीवनय-अवश का श्रान्दोलन संबंधित किया। इस्लैयह की सरकार ने एक श्रोर तो लन्दन में त्रायोजन किया, जिसमें भारत के लिए शासन-विधान बनाने के सम्बन्ध में परामश कुछ हिन्द्रस्तानियो को शामजद किया गया, श्रीर दूसरी भीर भारत में सुवितय-स्रवस कुचलने के लिए खनेक अत्यन्त भीषण खार्डिनेन्सॉ-सहित दमनकारी उपाय खण्डित मार्च १६३१ में सरकार की श्रोर से बाइसराय लॉर्ड श्रविन श्रीर कामेंस की स्रोर से क बोच एक सममीता हुआ, जिसके फल-स्वरूप सविनय-अवसा स्वर्गित कर दी गई के ज्याखिरी दिनों में महारमा गाधी लन्दन में होनेवाली गोलमेज-परिषद में शामिल जैसा कि खयाल था, इस परिपद से कोई नतीजा हासिल न हम्मा ग्रीर १६३२ की कांग्रेस की फिर से श्रान्दीलन शुरू कर देना पड़ा, जो १६१४ तक चलता रहा । १६ स्थवित कर दिया गया । १६३० ग्रास १६३२ इन दोनों बार के श्रान्दोलनों में । ग्रीर बच्चे वक जेली में गये, लाठी-प्रहार तथा श्चन्य प्रकार के क्यों की उन्होंने सहा समाति का नुकमान भी वर्दास्त किया। बहुत से, सरकारी सेताद्वारा भीड़ पर चलाई के कारण, मारे भी गये । सरयात्रहियाँ ने इस अवसर पर अपने सगठन और कष्ट-सह

ि देश इस आंध-तोवा में शरावनीय रूप वे शर उत्तर है। क्यांशी के अधियेता में कवित ने एक महावक्षाया वन ।भारवत्तावियों मीलिक अधियेता में आदित ने एक महावक्षाया वह ।भारवत्तावियों मीलिक अधियारों का आद्यावन दिया है और देश के तामने एक आधिक हरें बोम महत्त्व किया है। उत्तर्भे महत्त्व रूप देश कि जन-वाधारण के शोधण के लिए यह आवश्यक है कि राजनैविक स्वतन्वका में मुख्ये सर्वन्यक्षे कोणों लोगों आधिक स्वतन्यका का भी तमानेया हो, और मायला, वीमानता, जाननाता, पर्म के आदेश आदि एक स्वार्थ स्वतन्यका के भीलिक अधिकारों को धोषणा कर दी निर्विट का दिया गया है कि कत-वाश्यकों में अध्या करतेवालों के लिए। का स्वतन्यका ने भीलिक अधिकारों का धोषणा कर ती

पोरिधांत, काम के मर्बादित गटे, आपको भगकों के फैतले के लिए उपयुक्त सग बीमारी व देकरी के ब्रार्थिक सकतों से सरक्ल तथा मबदूर-चन बनाने के उनके आंध

शिक्त का विश्ववादिया और आधिन्ते भागी उच्चेननाओं के बोच भी, कुछ निक्ष अहिंगह ही है। जार्थन-अंतरन ने सरकार के भागी आक्रमश्च के बावबुद कामन श दिया कि वह निर्मांद नहीं है और अपने को उनवाद्युक्त बनाने की उठ्ठते वर्षाक जीक है कि देश का जो लहन है वह पूर्व-स्थाव अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ, तरहा ह हिमान से उचित स्त्रीर न्याय्य छट की सहायता देकर यह उनके खेती-सम्बन्धी भार को इलका करेगी । खेती-बाड़ी से होनेवाली श्रामदनी पर, उसके एक उचित न्युनतम परिमाया से अपर, इसने कमागत कर लगाने की भी व्यवस्था की है। साथ ही एक निश्चित रकम से श्राधिक श्रामदनीवाली सम्पत्ति पर उत्तरोत्तर बढता जानेवाला विरासत का कर लगाने, फौजी व मुल्की शासन के खर्चे में भारी कमी करने और सरकारी कर्मचारियों की तनस्वाह ५००) महोने से ज्यादा न रखने के लिए वहा है । इसके ग्रलावा एक ग्रायिक ग्रीर सामाजिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें विदेशी कपड़े का बढिष्कार, देशी उद्योग-धन्छो का सरस्यण, शराब तथा श्रम्य नशीली चीजी का निपेश, बढ़े-बढ़े उद्योगो पर सरकारी नियत्रण, काश्तकारों का कर्जदारी से ज़द्धार, मटा श्रीर विनिधय की नीति का देश के दित की रृष्टि से संज्ञालन और राष्ट्र-रज्ञा के लिए नामरिका को सैनिक जिल्ला हेने का निर्देश है।

काग्रेस के श्रान्तिम श्राधियेशन में, जोकि श्राक्तूबर १६३४ में बम्बई से हुआ था, कींसिल-प्रवेश की नोति को स्वोकार कर लिया गया है और देश के सामने रचनात्मक कार्यक्रम रक्ता गया है जिसमें हाथ की कताई-अनाई की प्रात्साहन एवं पनवींवन देने. उपयोगी ग्रामीण तथा खत्य सोटी दस्तकारियो ( गृह उद्योगों ) की उन्नति करने, आर्थिक, शिल्लगात्मक, सामाजिक एव स्वास्थ्य-विभान की दृष्टि से मामी ए-जीवन का पुनर्निर्माण करने, ऋरप्रथता का नाश करने, ऋन्तर्जातीय एकता को वृद्धि करने, सम्पूर्ण मदा-निपेश, राष्ट्रीय-शिला, वयस्क स्त्री-परुण में उपयोगी ज्ञान का प्रसार करने, कल-कारखानों में काम करनेवाले मजदाँ व खेती करनेवाले किसानों का सगठन करने चीर कामें न-संगठन की मजबत बनाने की बातें भी हैं। काबेस-विधान का सशोधन करक, सर्थ विधान में, प्रतिनिधियों की सरुवा बटाकर कांग्रेस-रिजस्टर में दर्ज जितने सदस्य हो जनके खनपाता-नसार कर दी गई है, साथ हो इस शत पर मो जार दिया गया है कि कांग्रेस-कांगरिया के सब विश्वीचित-सदस्य शारोरिक श्रम करने श्रीर द्यादतन खादी पहननेवाले हो।

हम प्रकार कांग्रेस कदम-ब-कदम झागे बढती गई है और सहीय इलचल के हरेक जेत्र में वसते खारना प्रवेश कर लिया है। इस समय वह रचनात्मक काय में लगो हुई है जिससे न केवल जन-माधारण की माली हालत ही ठाक होगी, बल्कि उसकी पूर्व करने से उनमें वह आतम-विश्वास भा जागृत होगा जिससे ने पूर्व-स्वराज्य प्राप्त कर सकेंगे । एक छोटी स्थ्या के रूप में ब्रारम्भ हाकर अब यह इतनो प्रशस्त हा गई है कि सारे देश में इसकी शालाय है और देश के सर्व-साधारण का दिश्शात इतको प्राप्त है। इतके आदेश पर देश के तन श्रीतियों के लोगों ने स्वराज्य-प्राप्त के लिए बहुत दहे वैमाने पर बलिदान किया है; स्रोर इनके कार्यों व इसही सफलताशी का शह क तिहात में महत्वपूर्ण स्वान है । यह ऐसा सगठन है जा हमारे राष्ट्र का एक महान् धाता है. जिसकी ्ता हो। पृद्ध करना हरेक हिन्दुस्ताना का कर्तव्य होना चाहिए । स्वत्रता की उस सवाई में, जो पूर्ण भी हमें लहना बाकी है, निरुवय ही यह ऋषिक से-ऋषिक भाग लेशी रहेगी। यह समय क्षा बहुत हा दे ह पतिवारी करने, सतातार बीसधन करने छोर छट्ट हर्द-निमंत्र की छात्र-लिए पुत्र कर सामा से कुछ कम पर इस हर्गित छन्तोय न करेंगे । स्नाहण,

र्थक्या ११ वर्ष वेजने स्त्रानुबंद क्षा दस्ते के झागे इस झरना थिए सुद्दार्थ, जिल्ला प्रभाग का रो है, सप्रकार प्रकट छोर छत्याचार छहे हैं। कुरमान का रो है, सप्रकार प्रकट छोर छत्याचार छहे हैं। इते दे वाल बर में घर से हैं।

था यह ग्रद बदकर एक मजबूत बटबूत बन गया है, जिवको शाखा-प्रशालायें इस वि में पैल गई हैं और ऋद ऋगणित नर-मारियों की कुरवानियों के रूप में उसमें कलियां जो लोग बाकी बचे हैं उनका फर्ज है कि वे अपनी सेवा और कुरवानियों से इसक साकि प्रकृति ने जिन उदेश से इसको बनाया है नह पूर्ण हो, इसमें फल लगें और स्वतंत्र एवं समद देश बन जाय। श्वागे के प्रष्टों में कांग्रेस की प्रगति का वर्णन मिलेगा। कांग्रेसी मामली श्री बारे में लेखक का ज्ञान चौर चानभव बहत विरतत है । स्वयं उन्होंने भी, उधकी प्र हिस्में में, कुछ कम भाग नहीं लिया है। लेकिन यह एक दर बैठें हुए इतिहासन लाली घटनाची का व्यो-का-स्यो उड़लेल करके निजीव तस्यों के द्याधार पर नि उन्होंने हो यह अपनी बांखों देखा है और इसके लिए खुद काम भी किया है। खास ही उन्होंने काम नहीं किया निक्क अपनो अद्धा का भी उपयोग किया है। अपन निष्कर्ष निकाले हैं और का मत स्थक किये हैं, वे उनके अपने हैं, उन्हें हर बात में क समिति के, जो कि इस पुस्तक को महाशित करके दनिया के सामने पेश कर रही। मत न समक्त लेना चाहिए। फिर भी, बाशा है, इसमें घटनाओं होर तरवें का विश्व है थीर वर्जमानहालीन इतिहास के विदार्षियों के लिए यह बहुद उरयोगी होगी। १२ दिसम्बर, १६३४ राजेन्द्र प्रस

साथ ही, इंतरुवा झीर सम्मान के साथ, हमें उन लोगों की सेवाझी का व चाहिए, त्रिन्तेने कि हम श्रक्तिशाली संस्था का बीजारोपरा किया और श्रपने ि पर्वे श्रपनी करवानियों से हवजा पोपल किया। प्रवास साल पहले जो छोटा-सा बी



विषय-सूची माग पहला : १८८४ -- १६१४

र—क्षप्रिस का जनम

र-कांग्रेस के प्रसावों पर एक सरसरी नियाइ

५--कांग्रेस के विवास की प्रारम्भिक भूमिका ४--- ब्रिटेन की दमन-मीति व देश में नई जागति

५-- इसरे थायेज हितेवी

६-- इमारे हिन्द्रसानी शुप्रा

भाग इसरा : १६१४--१६१६ १-- फिर मेल की छोर-- १६१%

२—संयुक्त कांग्रेस—१६१६

१-- जनरदायी शासन की धोर १६१७ ...

४--मापरेग चेम्सकोई-योजना-१६१८ ... . ५-- चारिता मूर्त-रूप में--१६१६

माग वीसरा : १६२०—१६२=

१-- चासद्योग का जन्म--१६२०

२-- असरयोग परे ओर में-- १६२१

१---गांपीजी जेल में---१६१२ Y--कॉमिलों के भीतर श्रास्त्रपोग--रहरे हे

५--बाँदेव चीतारे वर--१६२४

६—हिस्स य सम्म !--१६२%

७-कॅनिल का बीर्चा-१६२६ य-बारेत का 'कीततनीवां'-१६२७

६—भावी समाम दे बीज—१६२८

1-8-11-12EE २—प्राप्ते की कड़ी--११३०

माग चीया : १६२६--१६३०

...

---

|                                        | ए पाचवा :        | १०५१          |      |   |
|----------------------------------------|------------------|---------------|------|---|
| १—गांधी-छविन समभौता—१६३१               |                  |               | •••  |   |
| २समभौते का भग                          | •••              | •••           | ***  |   |
| भाग छर                                 | ताः १६३२         | ¥€33          |      |   |
| <b>र</b> —वयाबान की स्रोर              |                  |               |      |   |
| २— सस्याग्रह फिर स्थगित                |                  |               |      |   |
| <b>३—-</b> द्यवसर की खोज में           |                  |               |      |   |
| ¥—खपसंहार                              |                  |               |      |   |
|                                        | परिशिष्ट         |               |      |   |
| १—'१६' का आवेदन-पत्र                   |                  | **            |      |   |
| २—कांग्रेस-लीग-योजना                   |                  |               |      |   |
| ३—फरीदपुर के प्रस्ताव                  |                  |               | **** | , |
| ¥—मुलशीपेठा-सत्यामह                    |                  |               |      | , |
| ५गुजरात की बाद                         |                  |               |      | , |
| ६ — कैदियों के बर्गीकरण पर सरकारी ह    | प्राज्ञा-पत्र    |               |      | • |
| ७हिन्दुस्तानी मिलों के घोषया पत्रक     |                  |               |      | • |
| ष्य शुलाई-श्रमस्त १६३० के सन्धि-प्रस्त | 1व               |               |      | 4 |
| Eसाम्पदायिक 'निर्णंय'                  |                  |               |      | 4 |
| १०गांधीजीके स्थामरण सनशन-सम्बन्ध       | ी पत्र-स्थवहार स | था पूना-पैश्ट |      | 4 |
| ११—विहार का भूकस्प                     |                  | •••           | ***  | × |
| १२१६३५ की भारत ग्रौर बिटेन की म        | रापारिक-सन्धि    |               |      | 4 |
|                                        |                  |               |      | × |

vor nimai . 0.20

कांग्रेस का इतिहास

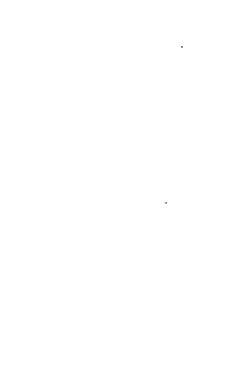

# [पहला भागः १८८५-१६१४]

कांग्रेस का इविहास सच पूछो वो हिन्दुस्तान की खाजादी की लड़ाई का इविहास हदियों से भारतीय राष्ट्र विदेशियों का शुलाम बना हुआ है । इस समय वह जिस शुलाम हुना है उसका भारम भारतकों में एक व्यापारी करानी के पदार्पंग करने के साथ हुन्ना है

कांग्रेस का जन्म

-गुलामी से देश को मुक्त करने के लिए पिछले ५० सालों से कांग्रेस प्रवत्न करती चली व १. पर्व परिस्थिति ईस्ट इपिटया कम्पनी का व्यापारिक श्रीर राजनैतिक दौर-दौरा भारत में कोई सी रहा। इसी बीज उनने भारत में बड़े यहे हिस्सों पर इपना कन्ता कर लिया छीर व काइ श्रव एक राजरातिः वन गईं। १७७२ के बाद ब्रिटिश-पालेमेरट समय-समय पर उर

**दी जॉन-पहलाल करने लगी चौर जब जब उसको नगा चार्टर ( सनद ) दिया जाता तब** ब्रिटिश-सरकार की तरफ से उसके कामों की जांच कर ली जाती थी। चंकि उसका व्याः पीले पहता जा रहा या, यह जांच-पहताल धीर भी बारीवी के साथ होने लगी। परन्तु लगाल करना से टीक न दोगा कि उसके दाम पर दोई गारी देखनेख दी आही रही धेसे ब्रिटिश लोग जरूर मे जो भारतीय प्रश्नी का गरगई के साथ अध्ययन करते थे। वे

कार्य क्षीर कार्यक्रम को भीर से क्षीर कांन्य न्योलकर देना करते ये श्रीर उसे वार्लमेयट की गुजारने में किसी तरह शिथिल नहीं रहते थे। १८ वीं सदी के चीपे चरण में बहमण्ड क चौर परेंस्स नामक सम्बनी ने इस विश्व में बड़ी दिलचशी ली। उसने बमानी के

कारनामों की धोर लोगों का ध्यान स्थित गया । हालाँकि वारन हेस्टिम्स पर चलाने गरे उदेश पूरा न हवा. पिर भी उसने कमती के बन्याय-बत्याचार को लोगों की निगाह में नपा भारत देने के परने जब-जब जांच-पहचाल की गई, तब-तब उसके पल स्वरूप दूरगार

रह अने थे। वह बार यह मीति निरियत की गई कि कम्म्नी के प्रकेरट ब्राप्ते-ब्राप्ते बीमा बढ़ाने की कोशिश न करें, वरना हर कर कोई-म-कोई ऐसा मीका बा। बाता या क रिया क्या माहि जिसमे इस बारेश का पालन न होता मा भीर उनके इसके की र ही पत्नी गर्र । यहां उच रविहान में प्रमेश करने की बनस्त नहीं है, को रिस्ट प्रविदय

साने वाले बुद्ध न बुद्ध निद्धान्तों का निम्पत्त हो अरूर किया गया, परन्तु ये हिन्दै काग्रज ह

करक में में रख की इचिया है समझ की गई बगावाजियों और काली करनुतों से मत हुआ

एर और होभी मानश्मार के बारद रथ तुर दिल्हा है और दिखते जीवार की

में दगायाजियां और नमस्दर्शामयां की हैं उनका वर्णन किया जाय: न कम्पनी के एजेएटा के ह काम में लाये गये उन साधनों श्रीर सदयीरों पर विचार करने की जरूरत है. जिनके बल उन्होंने न सिर्फ कम्पनी श्रीर उसके बाइरेक्टरों को मालामाल कर दिया बल्कि छाद ग्रपनी भी भर लीं । सिर्फ इतना ही यह देना काफी होगा कि उन्होंने ग्रटट घन-सम्पत्ति पाप्त वर जिसने जागे चलकर उनके लिए एक बड़ी पूंजी का काम दिया और जिसके बल पर इस्लैएड, स्ट एजिन चलाने में तथा १६ वीं सदी में दुनिया में श्रपने श्रीद्योगिक प्रमुख की स्थापित करने

सभा ) के ऊपर थोर्ड श्रॉफ करटोल (नियामक भएडल) श्रीर कौन्तिल-सहित एक गवर्नर-जनरत नियुक्ति हुई । तब गोया ब्रिटिश-पालंगेएट ने पहले-पहल हिन्दस्तानी इलाकों के शासन की इ जिम्मेदारी ग्रापने कपर ली। धीरे-धीरे यह नियन्त्रण बढता गया ग्रीर १७८५ में एक दूसरा का पास हुआ। १७६३, १८१३, १८३३ और १८५६ में बहुद्दीकात करने के बाद नये चार्टर ि गये। १८३३ में एक कानन बनाया गया कि "पर्वोक्त प्रदेशों के कोई भी निवासी या बादशाह कोई प्रजाजन, जो वहां रहते हों, महज श्रपने धर्म, जन्मस्थान, वश या वर्ण के कारण कम्पनी किसी स्थान, पद या नौकरी से धनित न रक्ते जायंगे" श्रीर कोर्ट श्रॉफ शहरेक्टर ने इसके मह को इस प्रकार समभ्जाया :--"इस धारा का ग्राशय कोर्ट यह मानती है कि ब्रिटिश भारत में कोई शासन करने वार

श्रीर इसके बाद से वह एक पूरी शासक-सत्ता के रूप में सामने श्रा गर्र । .

- - --र ब्रिटिश-भारत में ।

जाति न ऐंगी। उनकी योग्यता की दूसरी कुछ भी कसीटियां रक्खी जाय, जाति या धर्म का के भेद-भाव नहीं रक्ता आयगा । बादशाह के प्रजाजन में से किसी को, फिर वे चाहे भारतीय, ब्रिटि या मिश्र जाति के हों, बेसनदी नौकरियों से वंचित नहीं रक्ता जायगा और न ये सनदी नौनिर से ही वंचित रक्ते जायगे, यदि दूसरी बातों में वे उनके योग्य हों।" उसी कानून के द्वारा कम्पनी का भारत में व्यापार करने का श्रिधकार उड़ा दिया ग

१७७४ में रेग्युलेटिंग एवट पास हन्ना और कथानी के कीर्ट ऑफ दाइरेक्टर्स ( संचाल

इसी समय भारत में अभेजी शिक्षा का प्रवेश करने या न करने के विषय में एक चर्चा उ लड़ी हुई । हिदल्तानियों में राजा राममोहन राय श्रीर श्रमें जो में मेकाले श्रमें जी शिद्धा देते के जनर्दर समर्थक मे । अन्त में भारतीय भाषाओं और साहित्य के स्थान पर श्रेमेजी भाषा के पन्न में निर्ण त्या और उस शिदा-पद्धति की नींव पड़ी जी कि भारत में ब्याजतक प्रचलित है ।

उन दिनों अप्रेजों के द्वारा चलाये श्राववारों के सिवा कोई देशी श्राववार न थे। इनमें भ बाज-बाज श्रम्बवारवालों को देशा-निकाला तक भुगवना पढ़ा था। गवर्गर-जनरल लॉर्ड विलिया वेत्टिक का शासन-काल पर्रोक्त स्थारों के कारल ही प्रसिद्ध हुआ था। उनकी नीति श्रास्त्रारों वे शिए भी गरम थी । उनके उनगरिकारी सर चार्ल्स मेट्कॉफ ने श्रवकारी पर से पायन्दियां उटा शी

प्रियः लॉर्ड लिटन के बाइसगय होने तक अखनार इसी आजादी में स्ट्रै—सिर्फ रेट्यू७ के गदर व १८२१ श्रीर ५२ के दम्मान पंजान श्रीर सिंघ जीत लिये गये श्रीर सॉर्ट दलहोजी की नीति के इस्ती वा इतावा बहुत बड़ा दिया, जो कि ब्रिटिश सरकार के कब्जे में शाजतक चला छा रहा व करणा है। तोई हरोज़ी ने बर्द सावासि राजाओं दी स्थितन जन्न कर भी तथा अवग्रे है। सिंह हरोज़ी ने बर्द सावासि राजाओं दी स्थितन जन जारी था, जिससे लोग दिन दिन कङ्गाल होते गये। इधर रियासर्वे छिन गई श्रीर उ विदेशी हुनूमत कायम हो गई। यह बात लोगो की शुभ रही यी झौर वे मन-ही मन सु नतीजा यह हुआ कि १८५७ में उन्होंने विदेशी हुकूमत के जुए को पैंक देने का आर्थि प्रयक्ष किया। हां, इस र्वेगावत में कुछ धार्मिक भाव भी जरूर था। परन्तु चूंकि एक के नामधारी सम्राट्, जो कि अकदर श्रीर श्रीरङ्कतेत के वंशाज थे, श्रीर दूसरी श्रीर पूना के बराज, इन दोनों के भएडे के नीचे जमा होकर लोग भारतीय राज्य स्थापित करना इससे यह प्रतीत होता है कि यह गदर १७५७ के पलाधी-युद्ध के बाद सी वर्षों तक भ कद्भ पटनार्ये पटती रही उनके परिसाम का चोतक था। यही नहीं, बल्कि वह प्रत्येत जाति के मानव-हृदय की इस माकृतिक श्रीमलाया को भी सूचित करता था कि इस श्राम के द्वारा शासित हों, दूसरों के द्वारा हर्गिज नहीं । हाशांकि गदर बेकार गया, परन्तु ही हैरट हांवहपा कमानी भी तिरोहित होगई और भारत-सरकार का शासन-सत्र सी ताज अयोत् जिटिश-पार्तमेट के हाथों में खाया l ६ए अवसर पर महारानी विकटो घोपणा मक्ताशित की, जिससे शांति और विश्वास का वातावरण वैदा हुआ। जो-कु बच गरी, ग्रंब उसका कोई सहास बाकी नहीं रह गया था। राजा ग्रीर खास विलक्ष तहस-नहस होचुके थे। कोई नामधारी व्यक्ति भी ऐसा नहीं रह गया या द्यास-पास लोग जमा हो जाते चौर भ्रागे १८५७ की तरह कोई उत्पात खड़ा कर लोग यह समसते लग गये कि भारत में अबेजी राज्य ईश्वर की एक देन है और उदारीन चीर चालिप्त-भाव से चयने काम-काज में लग गये, जो कि हमारे राष्ट्रीय ज स्तासियत है । ब्रिटिश-पार्समेक्ट के हाथ में शासन-सुत्र चले जाने के बाद भी भारत-मरका विभि पहले की ही तरह जारी रही: हां, एक बात जरूर हुई कि उत्तवा सामन २० दिला सरश्रशा जरी रहा। इस बीच कोई युद्ध बगैय नहीं हुआ। परना इसके यह मानी नहीं कि कोई समझ-महाझा छीर कोई छाशान्त धं ब्रिटिश-शासन में बड़ी-बड़ी लग्नियों थीं, ब्रिन्हें मि॰ ह्यूम बैसे इमर्दर खमेब खपर भी करते ये छौर क्षोशिश भी किया करते ये कि वे दूर हों। बैसा कि उत्पर कहा गया है, १८३३ के कानून के श्रनुसार, मारववारी उन व पर लेने के काविल करार दिये गाँउ जिनके लिए वे मुन्तद्दक समके आते थे । १८५३ भार्टर रिचायभीन था, पालेंमेरेट में यह बात खुने साम कही बाती थी कि १८३३ व हासाकि भारतकातियों को भीकरियां देने का राला खुला कर दिया है फिर भी उनकी वे कोई बगइ नहीं दी गई हैं जो कि इस कानून के पहने उन्हें नहीं दो जा सकती। रंदा र में विशेष वर्षित के लिए मितरार्सी परीदार्य करी की गई वर इस कर की दिलाया गया था कि इसमे हिन्दुशानियों के रात्ते में बड़ी बद्धापट पेरा चारेंगी, वरेंगीड इस्लैंड में चाहर समेब सहकों के ताब अबेजी भारा और शाहित्व की वर्गसूची में से बाना चसम्भव होगा । क्रोपु यह भी उन जैकरियों के लिय को कामग्रीर पर बरत परन रम बाधा के गरी हुए भी क्रालित कुछ हिन्दुस्तानी सनुद्र पर गरे ही बीर उन्हें भी मान की। इतने में ही बकरीर से साई सेल्बक्ये ने पर्यदा में देवन की उस प 

कीर इंभीरक में माम-साथ जीवार भी जाते की शुरत प्रधा रहे थे, इधर करते किया में के स्वाधवारों का मुद्द बन्द कर दिया, भी कि मेरडाई के माम में मेडत क्षावाद कोई के माम माम काम की गुरूर करानुसक कर हो गी। उन्होंने कर हो माम काम काम की गा, पर करानुसक कर हो थे। उन्होंने वह काम कानून भी जान कि स्वाधान के के साथ माम की माम की माम की की माम की की माम की माम

ित समाधी का भी दोत्येष रोधा रहा। सताब की कभी उस्ती सी भी उसे सारित के बापन कम थे। इन स्वकासी में देस में इसरी सारी सारित कार्य का में 1 एकं उस्ताय सम्मान-पुर स्था, क्षिमी कहा गर्भ उदान पत्ता । इपारी एकं वे होर भी कहा देशे देशे होरा था, उसर दिस्ती में एक हराबर करने की सम्रांज समाधी माँ, जिसमें महासारी विकासित ने मारत साराती की उत्तरीय पारत की। "या इसराब सार्थिक बंटिनाएयों और के साथ बारते के इसरे भी भी हो सारित कार्य कार्य की साथ पहली की सारी की उत्तरीय सारात की साथ पहली की सारीति कारी की भी था।"

किसान भी पीक्षेत्र थे। उनके कुछ करी का बर्णन मि॰ हम ने सर चाँकतैरह को लिये अपने प्रसिद्ध पत्र में किया है। उनकी गहरी शिकायों वे बी-(छ) शीवानी श्रमुविधाउनरु और सर्वीती हैं। (ब्रा) पुलिस समन्त्रीर है और वही उपादतियाँ व (इ) वरीका लगान सस्त है । (ई) शास और जगल कानून का अमल समने शला है। लोगों ने प्रार्थनायें की कि (क) त्याय सरता, निविचत और जल्दी मिला की. (स) प्रति हो कि जिसे वे अपना दोला और रहाक समक्त सर्हे, (ग) वरीका लगान ब्यादा सचीला कियानों के साथ सहानभूति स्लाइर बनाया गया हो. (ध) शस्त्र और जंगल के कावूनों क कम सख्ती से किया जाय। परन्तु ये मन्द्र नहीं हुई। सन् १००० की शुरुद्वात के सम श्चासल ऐसी दालत थी। यहांत्र कि सर विसियम वेडरबन बदते हैं कि नौकरशाही ने नई मुश्याओं के रोकते में ही अपनी सरफ से कीर-कसर नहीं रक्ती, बल्कि अब अब मीक विद्युते विशेषाधिकार भी छीन लिये गये; जैसे कि प्रेस की स्त्राधीनता, समाये करने का ह म्यनिस्पित-स्वराज्य श्रीर विश्व-विद्यालयों की स्वतंत्रता । सर विलियम लिखते हैं-"ए ब्राशुम श्रीर प्रतिगामी कानून, दूसरे रूस के जैसा पुलिस का दमन । इससे लॉर्ड लिटन के भारत में कोई कान्तिकारी विश्तोद होने ही वाला था कि मि॰ सम को ठीक मौके पर सम अन्होंने इस काम में हाथ हाला।" इतना ही नहीं, बल्कि राजनैतिक श्रशान्ति श्रन्स-ही-श्रन रही है. इसका श्राकाट्य प्रमाण मि॰ हाम के पास था। उनके हाम ऐसी रिपोर्टी की प लगी, जिनमें भिन-भिन्न जिलों के ब्रन्दर बगावत के भाव फैलने का वर्णन थो। भिन्न-भिन्न के कुछ शिष्यों का धर्माचायों और महत्त्वों से जो पत्र-स्वनहार हुन्ना उसके ब्राधार पर वे वै मई थी । यह हाल है लॉर्ड लिटन के शासन के अन्त समय का, अर्थात पिछली सदी के लेकर ८० साल के बीच का । ये रिपोर्ट जिला, तहसील, सव-हिवीजन के झनुसार वैयार र्श ग्रीर शहर, करने श्रीर गाव भी उनमें शामिल थे। इसका यह ग्रर्थ नहीं कि कोई सुर विद्रोह अल्दी होनेवाला था, बल्कि यह कि लोगों में निराशा खाई हुई थी, वे कुछ-न कुछ कर बाहते थे, जिस्से सिर्फ इतना ही श्रमियाय है कि समव है "लोग जगह-जगह हथियार ले वर्दें और जिनसे वे नफरत करते थे, उनकी 'लून-लगर्बी करने लगे, सेट-साहुकारों के बद ऐसे होते हैं जो किसी भी दिन एक राष्ट्रीय बगावत के रूप में परिश्त हो जायं । बम्न दिविष प्रान्त में ऐसे किसानों के दगे हो भी चुके थे । यह देखकर ह्यूस साहब ने इ को प्रकट करने का एक सरल उपाय दृद्द। निकाला, जो कि हमारी यह वर्तमान कामे समय उनके दिमाग में यह खवाल खाया कि हिन्दुस्तानिया की एक राष्ट्रीय सभा का श्रीर उन्होंने र मार्च १८८३ ईस्वी को कलकता-विश्व-विद्यालय के मेजुएटों के न लिला, जो कि दिल का हिला देनेवाला या। उत्तमें उन्होंने ५० ऐसे ध्रादिमयों की जो मले, सब्चे, नि स्वार्थ, श्रातम-सयमी, व नैतिक साइस रखनेवाले और दूसरों का वि वीव भावना रखनेवाले हों । "यदि सिर्फ ५० मले. श्रोर सच्चे श्रादमी सस्यापक के जाय तो सभा स्थापित हो सकती है ऋौर ऋार्गै का काम ऋासान हो सकता है ।" ऋौ के सामने स्नादशं क्या पेश किया गया ! यह कि-"समा का विधान प्रजासत्तात्मक लोग व्यक्तिगत महत्वाकांचा से परे हो, श्रीर उनका यह विद्यान्त-यवत हो, कि जी बढ़ा है उसीकी तुन्दांच सेवक होने दो। 'पत्र में उन्होंने गोल-मोल बार्वे नहीं की शब्दों में कह दिया, कि "यदि आप अपना मुख-नैन नहीं छोड़ सकते वो कम-से-व इमारी प्रगति की सारी श्राशा व्यर्थ है, श्रीर यह कहना होता कि हिन्दुस्तान सच सरकार से बेहतर शासन न तो चाहता है और न उमके योग्य ही है।" इस स्मरणीय पत्र का श्वान्तिम माग इस प्रकार है:---''ग्रीर मांद देश के विचारशील नेता भी या तो सब-के-सब ऐसे निर्वेल जीव हैं. स्वायं-साधना में ही इतने निमम्न हैं कि अपने देश के लिए कोई साहसपूर्ण कार्य नहीं त्व कहना होगा कि वे सदी खीर वाजिव तीर पर ही ददाकर रक्खे खीर पद्-दिलत क्योंकि वे इससे ज्यादा श्चन्छे व्याहार के योग्य ही नहीं थे। प्रत्येक राष्ट्र ठीक-र सरकार प्राप्त कर लेता है जिसके कि योग्य वह होता है। यदि श्राप, जो देश के जुनीय जो बहुत ही उच-शिक्षा प्राप्त हैं, श्रपने मुख-चैन श्रीर खार्य-पूर्ण उद्देशों की नहीं छो। ग्रिभिकाधिक स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए लड़ने का निश्चय नहीं कर सकते, जिसरे देशवासियों को अधिक निष्यक्ष शासन का लाम हो, ने अपने धर का प्रतन्य करने में हिम्सा तब लें, मानना होगा कि हम, जो कि आपके अप हैं, शहाती पर हैं, विरोधी हैं उनका कहना ही सही है; तब मानना होगा कि लॉर्ड रिपन की आपके पह में जो उच ग्राकादायें हैं, वे निष्फल होंगी और वे हवाई ठहरेंगी: वन कहना होग की तमाम त्राशायें श्रव नष्ट समभना चाहिए और हिट्सान सचमूच असकी मीजू वेहतर शासन प्राप्त करना न तो जाहता है और न उसके योग्य ही है। श्रीर यदि या है तो फिर न तो श्रापको इस बात पर मुंह ही बनाना चाहिए, न शिकायत ही करनी हम जंजीरों में जकद दिए गये हैं और हमारे साथ बच्चे-कासा व्यवहार किया जाता द्यापको इसके विरोध में कोई दल ही खड़ा करना चाहिए; क्योंकि आप अपने को

साबित करेंगे। जो मनुष्य होते हैं वे जानते हैं कि बाम कैसे करना चाहिए, इसलिए ग्र बात की शिकायत न केजिएमा कि बड़े-बड़े ग्रोहरों पर ग्रापकी बनिस्दतु ग्रामेजों को करें

श्रीर दाने शक्ते समें श्रीर बाजारों में लूट-मार करने लगें ।" यों सो ये कार्य सिर्फ लिलाफतर्जी करनेवाले हैं, परन्तु यदि श्रावश्वक दल श्रीर सगटन का सहाय नि कांग्रेस क जन्म से सम्पन्ध रखने वाली वफसीली बार्ता का बयान करने के पहिले. यदि

भावना नहीं है, जी सार्वजनिक हित के सामने व्यक्तिगत ऐशीन्नाराम की छोटा बना देती देशभंकि का भाव नहीं है जिसने कि श्रमें जो को ।वैसा बना दिया है जैसे कि वे बाज हैं। में कईगा कि वे ठीक ही आपकी जगह तरजोह पाते हैं और उसका साजिमी तौर पर ह शासक बन जाना भी ठाक है, बॉल्क वे खारी भी खापके खप्तसर बने रहेंगे, और खापके पर रक्ता यह जन्मा तबतक दुखदाया न होगा जबन्तक कि न्याप इस जिर-सत्य की श्रातुमन कर लेते और इसके अनुसार चलनेकी वैयारी नहीं कर लेते कि ''आहम सलिटान और निःस्व ही सख और स्वातन्त्र्य के अचक पथ-प्रदर्शक हैं।"

कार्रेस-काल के पहले के उन बड़े-बढ़े लोगों का नाम-स्मरण कर लें तो अनुचित नहीं होगा. किया-कलाप ने एक वरह से इस देश में सार्वजनिक जीवन की बुनियाद दाली है। सबसे पहले बगाल के ब्रिटिश इंग्डियन एसोसियेशन का नाम आता है। १८५१ में उ स्थापना की गई थी छोर यह वह सस्या है जिसके नाम की खाया में ऑ॰ राजेन्द्रलाल मित्र रामगोपाल घोप जैसे व्यक्ति बीसं। साल तक काम करते रहे । यह एसोसियेशन खद भी कोई प साल तक देश में एक सर्जाय शक्ति बना रहा। यम्बई में सार्वजनिक कार्य की संस्था थी एसोसियेशन । बगाल के एसोसियेशन के मुकाबले में वह थीड़े समय रहा, परन्तु कार्य उसने उसी कह जोर शार से किया । उसके नेता थे-सर मगलदास नाथुमाई और श्री नीरोजी फरू द स्वर्मीय दादाभाई नौरोजी श्रीर जगजाय शकर रोठ ने उसकी स्थापना की थी। परन्त बार् पिछली शताब्दी के श्रन्तिम चरण में ईस्ट इपिडया एसोसियेशन ने उसका स्थान महण कर था । मदरास में सार्वजनिक सेवा की बास्तविक शुरुव्रात 'हिन्दू' के द्वारा हुई, जिसके कि संस्था

हक्या जब कि 'हिन्दु' का हुआ था छीर उसके द्वारा रायपहादर तलकर और श्री विपल्लाकर प्रसिद्ध पश्य सार्वजनिक कार्य करते रहे । बंगाल में, १८७६ में, इण्डियन एसीसियेशन की स्थापना हुई, जिसके जीवन-प्राण सुरे नाथ बन जी में स्त्रीर जिसके पहले मंत्री में खानन्दमोहन यम । यह ध्यान में रखना होगा कि कामेंस-पूर्व-काल में भी यदाप सार्वजनिष्ठ जीवन सुसंगठित नहीं हो पाया था, संपाप उसका अ क्रिकारियों पर होने लगा था। हां, ब्रासवार उस जीवन का एक जीरदार हिस्सा था। रूप्पण कोई ४७५ जुराबार थे, जिनमें से चाधिकाया मान्तीय भाषाचों में निकलते. थे । इन्हीं दिनों देश

में एंम॰ बीर राधवानाये, माननीय रमैया नायड, औ॰ सुब्रह्मएय ऐयर श्रीर एन॰ सुन्त्र पन्तुल जैसे गएय-मान्य पुरुष थे। महाराष्ट्र में पूना की सार्वजिक सभा का जन्म प्रायः उसी स

मुदेव से मुश्द्रनाथ बनजी सिविल सर्वित से मुक्त हो चुके थे। उन्होंने उत्तरी भारत के प्रज कीर यक्तपान्त में राजनैतिक यात्रा की । यह १८०७ के प्रतिद्ध दिही-दरवार में भी सम्मिरि हुए वे और वहाँ देश के राजा महाराजाओं और अपगर्य सोगों से मिले ये। यह माना जाता हि तुनी दाबार में देश के राजा-महाराजाओं और गण्य मान्य सोगों को एक अगह एकत्र देखा ही पर ने यहल मुरेन्द्रभाष बनजी के मन में यह प्रेरला उठी कि एक देश-अवापी राजनैतिक संगठ

बताया वाय । १८०८ में मुरेन्द्र-टम बराजी से बस्बई छीर मदशम प्रान्त की यात्रा की, जिस् उदेर ----- १० वर्ष केव्यवार में मिन सीम की पीला की लग प्रशास की १६ शास व बायन-समा में दे **≪**₹ ₹

दरने

इसी समय लाई लिटन के प्रतिगामी शासन की शुरुग्रात होती है। उनव (१८०८) वर्नाक्युलर प्रेष एक्ट बना, ऋफगान युद्ध हुम्रा, बड़ा खर्चीला दरवार किया रद्भार में ही कपास-ग्रायात-कर उठा दिया गया । लाई लिटन के बाद लाई रि हुया, जिन्होंने श्रफगानिस्तान के श्रमीर के साथ मुलद करके, वनीक्युलर प्रेस करके, स्थानिक स्वराज्य का श्रारम्भ करके श्रीर इलवर्ट विल को उपस्थित करके एक श्रीगरोश किया। यह त्रासरी विल भारत-सरकार के सत्कालीन लॉ मेम्बर मि १८८३ में उपस्थित किया था, जिसका उद्देश यह था कि हिन्द्स्तानी मजिस्ट्रेटी रकावट उठा ली जाय जिसके द्वारा वे युरोपियन और ग्रामेरिकन श्रपराधियों के मुख नहीं कर सकते थे। इस पर गौरे लोग इतने विग्रहे कि बुद्ध लोगाने तो गवर्नमें सम्त्रियों को मिलाकर बाइसराय को जहाब पर विटाकर इंग्लैएड भेजने की एक कर दाली । इस साजिश में कलकते के कई लोगों का हाथ 'था; जिन्होंने यह सकल था कि यदि सकार ने इस बिल को खामें बढ़ाया हो ये इस साजिश को काम छोड़ेंगे । नदीना यह हुन्ना कि ग्रमली विल उसी साल करीय-करीव हटा लिया उसकी जगह यह सिद्धान्त-भर मान लिया गया कि सिर्फ जिला मजिस्ट्रेट छोर दौरा . ऐसा अधिकार रहेगा। जब लाई रिपन भारत से बिदा हुए तो देश के एक छोर से क्षोर तक के लोगा ने उन्हें दार्दिक विदाई दी। अधेना के लिए वह एक ईंथ्या का कि थी। किन्तु उससे बहुतेरे लोगों की खार्खे भी खुल गई थी। इस बिल के सम्बन्ध में गोरे लोगों को जो सफलवा मिल गई उससे हितुस्तान , श्रीर उन्होंने बहुत जरूदी इस बिल के विशेष का श्रान्तरिक हेतु पहचान लिया । गोरं र चाहते ये कि हिदुस्तान पर गोरी जातियों का प्रमुख है और वह सदा रहेगा। इस Bत्कालीन देश-सेवकों को संगठन के महत्व का पाठ पढ़ाया श्रीर उन्होंने सुरन्त ही फलकत्ता के अलवर्ट-हाल में एक राजनैतिक परिषद् की आयोजना की, जिसमें सुरेन्द्र ग्रीर ग्रानन्दमोइन बसु दोने। उर्रास्वत ये । इस सभा में मुरेन्द्रनाय अनर्जी ने ग्रपने भाषण में सास तौर पर इस बात का जिक किया कि किस तरह दिली-दरवार ने एक राजनैतिक सस्या, जो कि भारतें के हित-धाधन में तत्यर रहे, बनाने का नमून था। इस विषय में बाबू ग्रान्थिकाचरण मुतुमदार ने ग्रापनी 'दी इरिक्षयन नेशानल नामक पुस्तक में इस तरह लिखा है-- "परिपद् का दृश्य श्रद्वितीय था। मेरी श्रास् उस समय के तीनो दिन के उल्लाइ ग्रीर लगन या हु यहू चित्र श्राज भी खड़ा है । खतम होने लगी तो मानों हरेक आदमी को, जो उसमें मीजूद या, एक नई रोशन श्रद्भुत स्तूर्ति ,पात हो रही थी।" इसके दूसरे ही वर्ष कलकते में श्र-कर्राष्ट्रीय जिससे कि, पादरी जान मुडाॅक साहव का मत है, श्रारंशल भारतीय कामेंस स्थापित करने मिली । १८८२ में मदरास-महाजन-समा की श्यापना हुई खौर मदरास में प्रान्तीय श्रिधिवेशन हुआ। पश्चिमी भारत में ३१ जनवरी १८८५ को महता, वैलग श्रीर मशहर मरडली ने मिलकर बाध्ये प्रेसीडेन्सी एसोसियेरान कायम किया । पूर्वोक्त वर्णन से यह रुख मालूम होता है कि भारतवर्ष मन ही मन कि भारतीय संगठन की धावस्थकता का धानुभन करता था । यह तो श्रमीतक एक रहरू द्धालिल-भारतीय कांग्रेस की करपना वालव में किसके प्राचित्रक के जिसकी । अलाक के कलकते की कान्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के अलावा वियोगीलंकल कान्यमान का भी नाम हय विषय विया जाता है, जो कि दिवस्तर रेट्यामी मदरास में दुवा था। वहां रेण आदिवायों की एक सालं तथा हुई, विवासी यह करनत सोचीन मार्ग । मिण पत्नेन आपिय की प्रतियन हुए में सिवित्त सर्मित से अवत आत करने के बाद जो हरिक्यन मूनियन काम्य की थी, वह भी कारित के जाम वह एक निमा बतलाई जाती है। वह, कोर्स मी एक करना का मूल-उत्पादक हो और कही से यह देहा हुई है से यह नतीजों पर नकर मतुचते हैं कि यह करना पतावस्त्त में पूस अपस्य दो थी और ऐंट संगठन की आयम्पकता मद्दाय की जा रही थी। मिण एक और हम में इसमें सर्वत पत्नेत पदि करन बढाया और रहे मार्च एट्टाम में इसके प्रन्यन में पहला जोटित जारी किया गया, विवास काय्य गया था कि अपने दिसमर में, पून में हार्वत्यन ने पहला जीटित कारी किया गया, विवास काया । जाया। इस तह अवतक को पर अपट करना नावावस्ता में एक प्रस्ता हरें थी और जो उत्तर-विद्याल, पूर्व-पहित्तम, सभी जगह के विचारशील भारतताविधों के विचारों को गांवे दे थी थी उत्तर-विद्याल, पूर्व-पहित्तम, सभी जगह के विचारशील भारतताविधों के विचारों को गांवे दे थी

#### २. राष्ट्रीय स्वरूप

कामेंस के अन्य का कारण केवल ये राजनीविक शक्तियां और राजनीविक शुकामी का मार्च ही नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि कामेंस का एक राजनीविक उद्देश था, परन्तु साप ही नह राष्ट्रीय पुनक्षयान के आन्दोसन का प्रविचादन करने नासी संस्था भी भी।

. कामेर के जन्म से पहले, ५० या इससे भी ज़्यादा वर्ष से, भारत में शष्ट्रीय नत्रयीवन का खमीर उठ रहा था। सच पृथ्विए वो राष्ट्रीय जीवन यो हैंड राजा राममोहन राम के काल से लेकर विविध रूपों में परिपक्त हो रहा था। राजा राममोहन राय को इस एक तरह से भारत की राष्ट्रीयता के पैगम्बर और बार्धानक मारत के पिता कह सकते हैं। उनका दर्शन वहा विस्तृत श्रीर दृष्टि-बिन्द व्यापक था । यह सच है कि उनके समय में भारत की जो सामाजिक श्रीर धार्मिक ग्रवस्था थी. वडी उनके संधार-कार्यों का संस्थ विषय बनी हुई थी. परन उनके देश-वास्त्रिंग पर जी भारी राजनैतिक श्रन्याय ही रहे ये श्रीर जिनसे देश उन्हीं हो रहा या उनका भी उन्हें पूर्व मात या और उन्होंने उनको शीध मिटाने के लिए मगीरब धरल मी किया था। समगोइन सब का अन्य १७७६ में हुआ और मृत्य बिस्टल में १८३३ में । भारत के दो गई सुधारों के साध उत्हा माम जुड़ा हुआ है-एक तो सती या सहगमन-प्रभा का मिद्यया जाना और दूसरा भारत में पश्चिमी शिला का प्रचार । लाई विलियम बेन्टिक ने, १८३५ में, पश्चिमी शिला प्रचार के पद्म में जो निर्णय कोर्ट श्राफ बाइरेक्टर्स की सिमारिश के खिलाफ दिया उसका बहुत बड़ा फारण यह था कि राजा समगोदनत्व खद पश्चिमी शिक्षा दीना के झतुरामी श्रीर प्रवचाती थे एवं तत्वालीन लीकमत पर अनका बड़ा प्रमाव या !- अपने जीवन के अन्तिम समय में वह इंग्लैयह गये थे। उनमें साधीनता-प्रेम शतना प्रस्त पा कि अब वह की धार गुरहोग' पहुंचे हो जनांने प्रांनीसी बहाब पर जाने हा झामह किया जिस पर कि स्वाधीनता का भएडा पहुंच रहा वा । वह बाहते ये कि उस भयहे का श्रामितादन करें और क्यों ही उन्हें उस भारते के दर्शन हुए अनदे मंद्र में भारते की अव-वर्षन निवस पत्ती । हालाहि यह इम्लैएक में मुख्यतः मुगल-समाद के राज दत् बनकर सन्दर में उनका काम करने गये थे, तो भी अन्होंने कामन समा की कमिटी के सामी मानवासियों के क्य कची कप भी पेछ किये। उन्होंने वहां तीन निवन्ध उपस्थित

किये थे—पहला भारत की राजस्य-पद्धति पर, दूसरा न्याय-शासन पर, श्रीर तीसर भौतिक श्रवस्था के सम्बन्ध में । ईस्ट इरिडया कम्पनी ने भी उनको एक सार्वजनिक सम्मानित किया था। १८३२ में जब कि चार्टर एक्ट पार्लमेंट में पेश था, उन्होंने यह था कि यदि यह यिल पास न हुन्नातों मैं क्रिटिश प्रदेश में रहना छोड़ दूगान्नीर श्रम वस आऊ गा। ऋपने समय में ही उन्होंने ऋखवारों पर ग्रीर छापेलानों पर हुआ। दमन देख लिया या ! "लॉर्ड हेस्टिम्स ने मारतीय पत्र-व्यवसाय के लिए पिछले सम रकावटों को कम करके जिन शुभ दिनों की शुक्त्रात की यी वे, १८२३ में सिविल स सदस्य के मोड़े समय के लिए मवर्नर-जनरल हो जाने से, कुहिरे श्रीर बादलों से दकने पल यह हुआ कि मि॰ बिडियम मामक कलकत्ते के एक अखबार के समादक दो महीने देकर हिन्दुस्तान से निकाल दिये गये श्रीर उनका सहायक भी गिरफतार करके इंग्लैश जहां पर विठा दिया गया । यह सब सिर्फ इसलिए कि उन्होंने प्रचलित शासन की व चना कर दी थी। १४ मार्च १८२३ को एक प्रेष्ठ आर्डिनेन्स पास किया गया. जिस् दिन्दसानी खीर गोरे दोनें। खलवारों पर जनरदस्त सेंसर विठा दिया गया और पत्र के प्रा मालिकों के लिए गवर्नर-जनरल से लाइसेन्स लेना लाजिमी कर दिया गया। श्राधिनेन्स कानून के चानुसार, बिल के प्रकाशित होने के २० दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में पास करा लिय राजा राममोहन राय ने सुप्रीम कोर्ट में इसका घोर विरोध किया। उन्होंने श्चपनी तरफ से उसमें खड़े किये ये श्चीर जब वहा कामयाबी न हुई तो प्रग्लैएड के बाद एक शार्वजनिक दरस्वास्त भेजी । परन्तु उससे भी कुछ मतलब न निकला । लेकिन इर श्रीज यह वो मुके ये उसका फल १८३५ में निकला, जबकि सर चार्ल्स मेट्कॉफ ने रि स्तानी पत्रों की ब्राजाद करा दिया । जिन दिनों वह इंक्लैयड में थे उन्हों दिनों सर्वी-प्र जाने के खिलाफ की गई अपील की और चार्टर एक्ट की पास होते हुए देखने का मिल गया था। द्यर गदर को लीजिए। यह लाई इलहीजी की नीति का परिगाम था। र राजा की विभवाओं को गोद लेने से मना कर दिया था और उनकी रियासत जन्त कर यह तो सबको पता ही है कि गदर दवा दिया गया। उसके बाद राज्य में, वि वायम हुए और १८६१ से १८६३ तक हाईकोर्ट और कींसिलें मारत में यनाई गई। . पहले ही विभवा-विवाह-कानून बना था, जोकि समाज-मुधार की दिशा में एक कदम बाद १८६० से १८७० तक पश्चिमी शिद्धा और साहित्य का सम्पर्क बद्धा गया । परि सरपार्ये और पालंमेंटरी सरीके दाखिल हुए, जिससे कानून और कींसलों के क्षेत्र में का जन्म हुन्ना । इधर परिचमी सम्यता का संसर्ग भारत के लोगों के विश्वासों स्त्रीर गहरा चासर हाले दिना नहीं रह सकता था। राममोहन राय के जमाने में धार्मिक बीज बोवे गरे थे वे थोड़े ही समय में अपनी शासा प्रशासाय पैलाने सरे। राममें बाद केरागचन्द्र सेन पर उनके धम की जिम्मेदारी था पड़ी। उन्होंने दूर-दूर तक मिदान्तो का प्रचार किया चौर उमके मतों पर नरीन प्रकाश दाला । उन्होंने मदा चान्दोलन को हाय में लिया चौर इंग्लैयह के मदायन-निरोधकों के साथ मिलकर काम १८७२ के 'ब्रह्म मेरेज एस्ट---३' को पात कराने में उनका बहुत हाय या, जिलाके क्षोगों हो, जो रेसार्र नरीये, धन्तर्जातीय विवार करने की मुख्या हो जाती थी। पर मार्च रैक्टर में यह वन दुखा कि बड़े दिनों की हुई हमों में देश के तक मार्गों के प्रीत-निष्यों की एक समा की जाय । पूना हमके लिए सबसे उरायुक्त जगह समसी गई। इस नैठक के लिए एक गरवी पत्र जारी किया गया, जिसका मुख्य प्राय नीचे दिया जावा है:—

"२५ से ३१ दिसम्बर १६८८६ कर पूरा में इंग्डियन नेशानक यूनियन की एक परिपर् की जायगी। इसमें बंगाल, बर्म्बर श्रीर मदगव प्रदेशों के संगरितीय प्रतिनिधि, स्वयंत्र ग्रजीविक,

शामितित होंगे।

"एवं वरिष्यू के प्रत्यव्य उद्देश्य वे होंगे—(१) राष्ट्र की प्रवादि के कार्य में जी-जान से लगे दूर कोर्यों का एक-वृश्ये से परिचय हो जाना की. (२) इस वर्ष में बीन-कीन से राजनैविक कार्य खर्बोक्सर किये जार्य हमसी चर्चा करके निर्धय काना।

"आप्रवाद-स्प से यह परिष्टू एक देशी वालीन्ड का एक बीग-स्प बनेगी और यदि हम का वर्ष मुनाक रूप से नलता तरा तो भो है ही दिनों में इह आदोप का मुंदरीक करना होगी कि दिन्द्रवादा मातिनिष्क शासन मंत्रवायों के विस्कृत समीय है। पहली परिष्ट् में यह तथ होगा कि दूसरी परिष्टू पूना में ही की आप या जिटिय-एसोसियेशन की तरह हर शान देश के प्रधान-प्रधान मागों में की आया। यह अन्दान है कि पूग के मिनों के स्वताना वन्यहें, महरास और बक्ताल से कोई बीम-नीम प्रतिविधि अपनी और उनसे आपे प्रकारना और बन्नाल से नार्

इस तर अपने को बारसपाय के आसीबाँद से सुर्पायत करके क्षान कारव इंग्लैण्ड बहुँने और यहाँ लाई रिपन, लाई बलातेजी, यह जेस्स केस्टरें, जॉन मारद, मिन रीड, मिन स्त्रेग और इसे मिन्द पुरुरों से न्यानिया किया। उनकी बलाह से उन्होंने बढ़ां पर काह्यन किया जो आगे चलकर इन्लैंग्ड में इरिफ्ट्यन पालेमेंटरों केस्ट्री के रूप में परिषत होगाम और जिल्हा उदेश पां पालेमेंटर के उनमीदलां से यह प्रतिला करवाना कि ने हिन्दुस्थान के मामलों में दिश्वकारियों । उन्होंने यहां एक इरिफ्ट्यन टेसीमार चूनियन बनाई, निकाद उदेश पा इंन्लैयड के प्रधान-प्रधान प्राचीय पांची भी सल्दर्धा हिन्दों पर तार मेजने के लिए पन संग्रह करवा।

ह्स पहले ऋधिवेशन का बहा रोचक वर्णन ऋपनी 'हाऊ ह्यिडया रॉट फॉर फीटम' नामक पत्तक में श्रीमदी वैसेएट ने किया है. जिससे नीचे लिखां छोरा यहां उदछव किया जाता है:—

र 'मेलिक परका श्रापिनेयन पूरा में नहीं पूरा, क्योंकि - वहे दिन के पत्ने हो वही रेख हुक हो मार्ग होरा मार्ट गीक समस्य गया कि पतिपद, जिसे श्रव कोशिक कहीं है मार्ट में में बी आर्थ । मोकुल्यान डेम्मार संक्रम कोली कोई स्थानिय के क्षत्रपत्याकों में श्रव्य है स्थान करने की के ह्याले कर दिये और २७ दिकस्य की श्रव्य तक मारतीय ग्रह के प्रांतिविचयों का स्वापत हुए बहुत प्रसिद्ध हो गयेथे । जो सब्बन प्रतिनिधि नहीं दन सकते थे उनमें थे सुधा बहादुर श्रार॰ खुनामराव, द्रिट्टी क्लेक्टर, मदराय; माननीय महादेव गोविन्द रानडे, सदस्य और जज स्माल कॉज कोर्ट पूना, जो । श्रागे चल कर वस्दर्ध हाईकोर्ट के जज हो जो एक माननीय श्रीर विश्वसनीय नेता थे; लाला बैजनाय, श्रागरा, जो बाद को विद्वान ग्रीर लेखक प्रसिद्ध हुए; ग्रीर ग्रम्यापक के॰ सुन्दर रमण ग्रीर रामकृष्ण गोपाल प्रतिनिधियों में नामी-नामी पत्रों के सम्मादक थे जैसे-'शान-प्रकाश' जो कि पना समा का त्रैमासिक पत्र था, 'मराठा देसरी', 'नव विभाकर ', 'इस्टिश्यन-भिरर,' 'नेस स्तानी,' 'ट्रिब्यून,' 'इविडयन-यूनियन,' 'सेक्टेटर,' 'इन्दु-प्रकाश,' 'हिन्तू,' 'हेसेंट'। इन नीचे लिखे माननीय और परिचित सज्जनों के नाम भी चमक रहे थे-हाम साह उमेशचन्द्र बनर्जी स्त्रीर नरेन्द्रनाय सेन, कलकचा; वामन सदाशिव स्रापटे स्त्रीर गोपाल गणेर पुना: गंगाप्रसाद वर्मा, सखनऊ: दादाभाई नौरोजी, दाशीनाथ भ्यम्बक वैसग, फिरोज बम्बर्ट कारपेरिशन के नेता, दीनशा एदलजी वाचा, बहराम जी मलावारी, नारायण ग वरकर, बम्बर्ट: थी० श्रीया नायड, प्रेसिडेन्ट महाजन-समा, एस॰ सुब्रह्मप्य ऐयर, व चार्ल, जी॰ मुद्रहाएय ऐयर, एम॰ वीर राष्ट्राचार्य, मदरास: पी॰ केशव पिल्ले, जाननाप लोग भी थे जो भारत की ब्राजादी के लिए लग चके. ब्रीर वे भी ये जो ब्राव भी क उसके लिए यलशील हैं। "रम दिसम्बर रिक्स को दिन के १२ बने गोक्सदास तैनवास संस्कृत कार में कांब्रेस का पहला ऋषिवेरान हुआ। पहली आवाज सुनाई पड़ी ह्यूम साहब की, मा मुजदारय ऐसर की श्रीर माननीय काशीनाथ स्थम्बक वैलंग की । दाम शाहव ने भी के समापतित्व का प्रस्तान उपस्थित किया या श्रीर शेष दोनों सन्जनों ने उनका र धानुमोदन । वह एक बढ़ा गम्भीर श्रीर ऐतिहासिक द्या था, जिसमें मातृभूमि के द्वार छनेकों व्यक्तियों में प्रथम पुरुष ने प्रथम ग्रष्टीय महासमा के श्रम्यन का स्थान प्रदेश किर "कांत्रेस की गुरुता की छोर प्रतिनिधर्यों हा प्यान दिलाते हुए अप्यन महोदय धा उदेश इस तरह वतलाया-- (क) साम्राज्य के मिल-मिल भागों में देश-दिवके लिए लगन से काम करने वाले में पनिश्रवा स्त्रीर मित्रवा बढाना । (स) समस्त देश प्रेमियों के खन्दर प्रत्यच् मैत्री-स्यवदार के द्वारा वश, घ सम्बन्धी वमाम पूर्व-दृष्ट्व संस्हारों को मिदाना कौर सहीय देवय की उन वमाम म बो लाई रिपन के विर-सारवीय शासन-काल में उद्भूत हुई , वोवल और परिवर्षन करन (ग) महत्वपूर्व और धावरपड सामाजिङ मस्नों पर मास्त के शिद्धित सोगों में चर्चा होने के बाद को परिपक सम्मवियां प्राप्त हो उनका प्रामाणिक संग्रह करना । (प) उन स्तीको और दिशाकों का निर्यंत करना किनके हाथ भारत के सकती के कार्व करें।" इस प्रयम चाधिवेशन में नी प्रस्ताद यात हुए, जिनके द्वारा भारत की सांगी गुरुकात होती है। पाने प्रस्ताव के हारा भएत के शासन-कार्य की बांच के लिए

निगाह दालते हैं तो उनमें से कितने ही श्रागे चल कर मारत की स्वापीनता का

हीसरे प्रस्ताव के द्वारा थारा-सभा की बृद्धियं दिखाई गई, किनों अववक नामबद सदस्य ये थीर उनके भवाय चुने हुए एसने की, महन पुक्ते का खोगकार देने की, वृत्तवान बीर जंगव में कैंगिल कारान की नाने की थीर कामन सभा में स्थायी समिति कारान करने की मान की मई की कारान करने की नाम की मई नहुत खारान से कि की लोगे से बुद्धान की विद्या के की विरोध हो उनतर उसमें विचार किया जाय ! चीथे के द्वारा यह प्रार्थना की गई कि आई को बीट एसन की परीज्ञा इंकीर खार महा किया जाय ! की की स्थाय की परिज्ञा की की किया ना की स्थाय की स्थाय की की की स्थाय की की की स्थाय की स्थाय की किया मारत में उसे सीमितित करने कीने की नकी की परिज्ञा की महाने की सीमितित करने कीने की नकी की परिज्ञा की परिज्ञा की सीमितित करने कीने की नकी की परिज्ञा की परिज्ञा की सीमितित करने कीने की नकी की परिज्ञा की मीमितित करने कीने की नकी की परिज्ञा की परिज्ञा की सीमितित करने कीने की नकी की परिज्ञा मारत की प्रार्थना परिज्ञा मारत की प्रार्थना परिज्ञा की मीमितित करने कीने की नकी की परिज्ञा मारत की परिज्ञा मारत की परिज्ञा मारत की परिज्ञा मारत की परिज्ञा की मारत की सीमितित करने की परिज्ञा मारत की सीमित की मितित कर मारत की सीमित कर की मीमित कर की परिज्ञा मारत की सीमित कर की परिज्ञा मारत कि सीमित कर की मितत कर की सीमित की सीमित की सीमित कर की सीमित की सीमित की सीमित की सीमित कर की सीमित की सीमि

४. कांग्रेस का टावा .

जिस प्रकार एक बड़ी नदी का मंत एक छोटे-से सोते में होता है उसी प्रकार महान् सरपार्थों का श्रारम्भ भी बहुत मामूली होता है। जीवन की शुरुश्चात में वे बड़ी तेजी के साम दीइती हैं, परन्तु ज्यों-ज्यों वे व्यापक होती जाती हैं, त्यों त्यों उनकी गृति मन्द किन्त स्थिर होती जाती है। ज्याँ-ज्यों ये थागे बढती हैं. त्याँ-त्यां उनमें सहायक नदियां मिलती जाती है छीर वे उसको श्राधिकाधिक सम्यन्न बनाती जाती हैं। यही उदाहरण हमारी कांग्रेस के विकास पर भी लागु होता है। उसे श्रपना राखा बड़ी-बड़ी बाधाओं में से तप करना था. इसलिए श्रारम में उसने श्रवने सामने छोटे-छोटे श्रादर्श रसने, परन्तु क्यों ही उसे समस्त भारतपासियों के हार्दिक प्रेम का सहारा मिला. उसने जाना मार्ग विस्तृत कर दिया श्रीर श्रपने उदर में देश की द्यनेक सामाजिक-नैतिक इलचलों का भी समावेश कर लिया । श्रारम्भिक श्रवस्थाश्रों में उसके कारों में एक किस्म की दिचकिचाहर और शंका-बुशंकार्ये दिलायी देती थीं, परना जैसे-जैसे वह शालिय होती गई, तैसे-तैसे उसे अपने वल और समता का शान होता गया और उसकी दृष्टि व्यापक बनवी गर्र । श्रानुनय विनय की नीवि को छोड़कर उसने श्रात्मवेज श्रीर श्रात्मायलम्बन की नीति ग्रहण की। इधर लीक-मत को शिद्धित करने के लिए ओर-ओर से प्रचार-कार्य होने . संगे, जिनते देशस्यापी संगठन यन तथा - यहां तक कि सीपे हमने तक का कार्य-वस बनाना पड़ा । शिकायों और धाने दःल-दर्ती की दर कराने के उद्देश से श्रदशात करके कामेश देश की एक ऐसी मान्य सरथा के रूप में परिवात हो गई जो बढ़े स्वाधिमान के साथ ऋपती मांग भी पैसे बरने सभी। शामाहि शहशात के दम-वाच क्यों में शामन सम्बन्धी मामसों में उसकी दृष्टि की एक मीमा बनी हुई थी. पिर भी शीघ ही वह भारतपानियों की तमाम राजनैतिक महत्याकीचाओं ही ग्रंड जनग्दरन चीर सतापूर्ण प्रतिपादक बन गई । उसका दरनाजा सब दर्जे ग्रीर सब जातियाँ के लोगों के लिए खोल दिया गया। यन्ति शुरुद्यात में यह उन प्रस्तों को हाथ में लेती हुई संकीच करती थी जो सामाजिक करें जाते थे, परन्तु उचित समय चाते ही अमते इस बात की मानने में इतकार कर दिया कि भी कि श्राम्य श्रम्मा दक्षी में बंदा दुधा है । श्रीर इस प्राचीन परमस्मात विवार के बापी कावन, की जीवन के पहली की सामाजिक और राजनैतिक सीमाओं में बांच देता है, उनने वह देना नर्पेन्यारी श्रादशे धाने सामने प्रानुत दिया, जिनमें हि सारा सीयन. यहाँ मे

मजरूर का, जात-पांत और मजरूनों का मेद-भाव भी उसमें नहीं है। गांधीजी ने द मेज परिपर के समय फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी के सामने जो जबर्दश वक्तुता दी जिसमें उन्होंने कांग्रेस के बारे में ऐसा ही दावा किया था, उसके आवश्यक ग्रंश अधित होगाः— "मैं तो कांप्रेस (राष्ट्रीय महासभा) का एक गरीव खीर नम्न प्रतिनिधि-मात्र हूं लिए यह बता देना उचित है कि कामेंस वास्तव में क्या है श्रीर उसका उद्देश्य क्या है मेरे साथ सहातुम्ति करेंगे क्योंकि मैं जानता है कि मेरे कन्थों पर जिम्मेदारी का जो बं बहत भारी है। "मदि मैं गलती नहीं करता है, तो कामेंस भारतवर्ग की सबसे बड़ी संस्था द्यावरमा लगमग ५० वर्ग की है, और इस द्यारें में वह बिना किसी वकावट के ब वार्षिक श्राधिनेशन करती रही है। सन्ने श्राधी में वह राष्ट्रीय है। वह किसी खास जा विशी विशेष हित की प्रतिनिधि नहीं है। वह सर्व-भारतीय हितों धीर सब वर्गी व होने का दावा करती है। मेरे लिए यह बताना सबसे बड़ी खुशी की बात है कि श्चारम्य में एक श्रंमेज मस्तिष्क में हुई। एलेन श्रोक्टेवियन ह्यम को कामेस के पित हम जानने हैं। दो महान पारिसयों ने-फिरोजशाह मेहता श्रीर दादा भाई नीरोज सारा भारत 'गृद्ध विवासद' कहने में प्रमन्नता अनुभव करता है, इसका पीपरा किया। ही कांग्रेस में मुसलमान, ईसाई, गोरे ब्रादि शामिल थे; बल्कि मुक्ते थीं कहना चाहिए सर धर्म, सम्प्रदाय श्रीर हितों का थोड़ी-बहुत पूर्णता के साथ प्रतिनिधित्व होता ध नदरदीन वैयवजी ने ऋपने-ऋापको कामें छ के साथ मिला दिया था। मुसलमान ऋी कामेंस के समापति रहे हैं। मैं इस समय कम-से-कम एक भारतीय ईसाई श्री उमेश का नाम भी ले सकता है। विद्युद्ध भारतीय श्री कालीचरण बनर्जी ने, जिनके परिच सौमाय्य प्राप्त नहीं हुआ, अपने को काश्रेस के साथ एक कर दिया था। मैं, और निस् भी, अपने बीच श्री के॰ टी॰ पाल का अमाव अनुभव कर रहे होंगे। यदापि मैं टीक न लेकिन जहां तक मुक्ते मालूम है, वद श्रविकारी-रूप से कभी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए वह पूरे गष्ट-वादी थे । "वैशा कि श्राप जानते हैं, ख॰ मौलाना मुहम्मदग्रली, जिनकी उपस्थिति का में श्रमाव है, कामेंस के सभापति थे, श्रीर इस समय कांग्रेस की कार्य समिति के १५ सदस्य मुखलमान हैं। स्त्रियां भी इमारी कांमेस की ऋष्यदा रह चुकी हैं—पहली श्रीमती र्थी चौर दसरी श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कार्य-समिति की सदस्या भी हैं, श्रीर इस प्रक यहाँ जाति और मजहब का भेद-भाव नहीं है, वहां किनी प्रकार का लिंग-भेद भी नहीं है "कांग्रेस ने अपने आरम्भ से ही अलुत कहलानेवालों के काम को खपने हाथ में ह एक समय या जब कि कांग्रेस खारने प्रत्येक वार्षिक खाधिवेशन के समय खारनी सहयोगी।

सामाजिक परिषद् का भी ऋषिवेशन किया करती थी जिसे स्वर्गीय रानडे ने अपने अनेक

ाहां तक, एक ग्रीर ग्रांवमाज्य है। इस तरह कांग्रेस एक ऐसा राजनैतिक सञ्चटन ब्रेटिस-भारत ग्रीर देशी-राज्यों का भेद है, न एक प्रान्त ग्रीर दूसरे प्रान्त का। उ सर्ग या जनता का भेद है, न शहर ग्रीर गांव का; ग्रीर न सरीय-ग्रामीर का भेद है, क्षीपेस का इतिहास : भाग १

ŧ۵

में सामाजिक परिपद के कार्य-तम में चल्लों के सुधार के कार्य को एक रूपन स्थान दिया. गया. या ! किना सन १६२० में कांग्रेस ने एक बड़ा बदम चारे उठाया. चीर चरपत्रमता निवारण के परन की राजनैतिक संच पा एक शाधार-साध्य बनावर राजनैतिक कार्यप्तम का एक महत्वपूर्ण संग बना दिया जिस प्रकार कांग्रेस हिन्दू मुस्लिम-ऐक्य, स्त्रीर इस प्रयार सब जातियों में वरतार प्रेक्य, की स्वराज प्र<sup>रा</sup>व के लिए श्रमितार्य समझती भी उसी साद स्वराज-पासि के लिए सुत्रालुत के बाद की दूर करना भी श्रानिवार्य समभाने लगी । सन् १६२० में कांग्रेस ने जो स्पित महत्त्व की थी.वह ब्राम भी बनी हुई है।

श्रीर इस प्रधार कांग्रेस ने श्रवने श्रारम्म से ही श्रवने को सकते श्रामों में राष्ट्रीय सिद्ध करने का प्रधन किया है। यदि महाराजागरा मुने साशा देंगे हो मैं यह बतलाना चाहता है कि झारम में ही कांद्रेत ने उनहीं भी सेवा की है। मैं इस समिति को बाद दिलाना चाहता है कि वह ध्यक्ति 'भारत का 🕰 पितामहें ही मा, जिसने राष्ट्रमीर और मैसर के प्रश्न को हाथ में शेवर सरहता की पहचाया पा की मैं श्रत्यन्त नम्रता-पूर्वक कहना चाहता हूं कि ये दोनों बड़े पराने श्री दादभाई नीरोजी के प्रयत्नों के लिए यम ऋगी नहीं हैं। जावतक भी उनके धरेलू और आन्तरिक मामलों में इससीय न कर के कांग्रेस उनकी सेवा का प्रयत्न करती रही है । में श्राशा करता है कि इस सितान परिचय से, जिनका दिया

जाना मैंने धावरयक समभा, समिति ग्रीर जो कांग्रेस के दावे में दिलचशी रखते हैं, वे यह जान सही कि उसने जो दावा किया है, वह उसके उपयुक्त है। मैं जानता है कि कभी-कभी वह ग्राप्ते इस दावे को कायम रखने में जासपाल भी हुई है: किन्तु में यह कड़ने का साहम करता है कि यदि खाप कार्रेस का इतिहास देरोंगे तो आपको मालूम होगा कि श्रसफल होने को श्रपेक्षा यह सफल ही स्विक हुई है और प्रगति के साथ सफल हुई है। सबसे अधिक कार्रेस मुलरूप में, अपने देश के एक कीने से दूसरे कोने तक ७,००,००० माथा में पिलते हुए करीड़ों मूक, अर्घ-तम श्रीर भूने प्राणियों की प्रतिनिधि है; यह बात गीया है कि वे लोग ब्रिटिश भारत के नाम से पुतारे जानेवाले प्रदेश के हैं श्रमवा भारतीय भारत श्रमात देशी राज्यों के । इसलिए कांग्रेस के मत से प्रत्येक हित, जो रहा के योग्य है, इन लाखों मुक-प्राणियों के दिव का साधन होना चाहिए । हां, श्राप समय-समय पर इन विभिन्न हितों में पत्यन्त विरोध देखने हैं। परन्तु यदि बस्तुतः बोर्ड वास्तरिक विरोध हो तो 🛱 बाप्रेस की श्रोर से दिना किसी सकोच के यह बता देना चाहता है कि इन लाखों मक-प्राणियों के दिव के लिए कांग्रेस मत्येक हित का बलिदान कर देगी । इसलिए यह ग्रावरयक-रूप से किसानों की सस्य है

सदस्यों को भी, यह जानकर ब्राह्चर्य होगा कि कामेस ने ब्राज 'ब्रान्वल भारतीय चरला सप' नामक श्रापनी सन्या द्वारा करीब दो हजार गांवों की लगभग ५० हजार कियों को ( खब यह शेखा الإيادة فسنس سعه " المست جما بها و سم سم و المالية रहा है। यह काम यद्यपि मनुष्य की शक्ति के बाहर का है, फिर भी यदि मनुष्य के प्रयत्न से हो सकता है, तो श्राप कांग्रेस को इन सब गांवों में फैली हुई श्रीर उन्हें चरले का सन्देश मनाती हुई देखेंगे।"

श्रीर वह श्राविकाधिक उनकी बनती जा रही है। श्रापको, श्रीर कदाचित इस समिति के मारतीय

कामेंस कैसी महान् राष्ट्रीय संख्या है, इसका बहुत अच्छा वर्णन संस्था में गांधीओं ने किया

है। यदि कांग्रेस ने श्रीर कुछ नहीं किया तो कम से कम इतना जरूर किया है कि उछने श्रापना गन्तव्य सान नोज लिया है श्रीर राष्ट्र के विचारों श्रीर प्रवृत्तियों को एक ही विन्द्र पर लाकर ठहरा दिया है। उछने भारत के करोड़ों निरीह श्रीर बेक्स लोगों के दिलों में एक जाएति पैदा कर दी है। प्रपत्ती सर्व-सामान्य द्याकांद्वाच्यों चीर द्यादशों तक को स्रोज निकाला है । परन्तु यहां क के उसके जीवन के ये विद्वाने ५० वर्ष ग्रदाध श्रीर श्रासानी से नहीं बीते हैं । उसमें कई उ प्रापे हैं । उसमें सोगों की ब्याशा-निराशार्थे, उनके ब्यान्दोसनों ब्रीर प्रयासों में मिसी सफस तता. सबका इतिहास हिया हथा है। इन पन्नों में हम इस देजस्विनी, बलवती श्रीर उत्पा के जीवन भी श्रार्वशतास्त्री की घटनाओं का 'इतिहास सिलेंगे, जिसमें उसके उदगा पनार्वेगे, उसके अन्म-दावाच्यां चौर चारम्म-काल के सरपरलों चौर पालकों की सेवाच्यां वर्षे । उनका जीवन पियद बनी समय जिन जिन देश-भक्तों ने उसका लालन-पालन ।

नहें चन्दर एकता, चाशा और चारम-विश्वास की संजीवनी झल दी है । कांग्रेस ने भ : विचारों ग्रीर ग्राकांद्वान्त्रों को एक सप्ट सष्टीय रूप दे दिया है, जिसके द्वारा उन्होंने ह रापा श्रीर राष्ट्रीय-साहित्य को, श्रपने सर्व सामान्य धन्धों, कारीगरियों श्रीर कलाश्रों को, य

कार्वी या दिल्दर्शन करावेंगे, अपनी किसोरावस्था में यह जिन उतार खहावीं में से गुजर चित्र गीनेंगे: जैसे-जैसे वह जवानी ही धोर हदम बढ़ाती गई हैसे-दैसे उसे मिले परा की गीरर का एवं उसे जिन सन्ताप-परितारों चीर शर्मिन्दगियों का भी सामना बरना पड़ा उस करावेंगे, श्रीर उन सब श्रास्थाओं का सिंदाबलोबन करेंगे जिनमें से उसके सिद्धान्त श्रीर

विश्वास एवं मान्यवायें गुजर चुनी हैं छीर छन्त में जावर उनने (हांग्रेस ने) वसाम शाहि उभिव उपायों से स्रतभ्य प्राप्त कर लेने का भी प्रश् कर लिया है।

# कोंग्रेस के प्रस्तायों पर एक सरसरी निगाह

होक वास के कार्रेम-मिर्देशन पर सहाम-सहना विचार कार्य मा समा रवदा नहीं है। एक के बाद एक होने माने कार्यवेशनों में किन महस्तर्ष्ट्र किराने वर दिवार हो वर ममान पत दूर उन्हें ने कर एक नाम सर देवना ही बादी होगा कि समाना हिंदिश तक कार्येत की मीठी कीर कार्य समा पर पर बया हा। क्योंकि हमके बाद तो एक्टम नहीं नित्त और मोहें बहुत निमा नतम बास के साथे जाने कोरें हैं। इसके लिए महाम कीर दिवार के महत्वपूर्ण कियों की निमा निमा दिस्मी में बांट कर हमें कमारा विचार करता होगा।

१. इशिह्या श्रीसिल

हातिन ने काने क्सी वासे प्रतिक्षित में ही एवं बाव वर कोर दिया था कि मारक-मणी भी कीवित (क्षिप्रण केवित), जीवी कि बर उन समय थी, होई दी जाए। नार के दी सरिपानों में वीव उन मानव को दोस्तमा गया। दरमें बाविरान में उनकी जगह मारक-मंत्री को आपाना देने के किए कामनस्मा की ग्यायी-गामित बनाने का महाना वान किया गया। धीर १६१३ में कांगी कांगीक में जो मुनाव गया किया उनके हो उनने उन संशोकनों का भी उननेल कर दिया है किन्दें वर जाती थी। यह महाना यह हैं—

"इस कांग्रेस की सब है कि भारत-मंत्री की कैंसिल; इस समय जिस तरह सहादित है, तोई

दी जाय, श्रीर निम्न प्रकार उसका पुनस्तक्कठन किया जाय--(क) भारत मंत्री का येतन ब्रिटिश-कीप से दिया जाय ।

(क) कीविल की कार्यदमता और सवत्यता दर प्यान रखते हुए यह श्रन्छा हो कि उ<sup>वके</sup> कल सदस्य नामबद हो और कुछ चुने हुए।

(ग) कींसिल के सदस्यों की कुल खस्या ६ से कम न हो।

(q) कींक्रिल के निर्वाचित सदस्य कुल संस्था के क्षम-से-कम देशें, जो गैर-मरकारी भारतीय

हों और बड़ी (इम्पीरियल) तथा प्रांतीय कींतिलों के निर्वाचित सदस्यों हारा चुने गये ही !

(र) कींखिल के नामजर धरस्यों में कमनी-कम खापे ऐसे बोग्य सार्वजीक कार्यकर्ता है जिनका भारतीय शासन से कोई सम्बन्ध न हो, और शेष नामजर-सदस्य वे खरुतर ही जिन्होंने कम-से-कम दस वर्ष कर भारतवर्षीम काम किया हो और जिन्हें मारववर्ष छोड़े दो वर्ष से खरिक न हुए हैं।

(च) कौंसित सलाहकार हो, शासक नहीं ।

(छ) प्रत्येक सदस्य का कार्य-काल पांच वर्ष का हो ।"

हमके बाद के कुछ श्राविशानों में जो संशोधित धम्ताव पेश हुए उसका कारण यह नहीं है कि श्रव कींस्ति की . की ह अल्दी तोड़े जाने की कोई समायना नहीं है तब इसका कुछ सत्तोधन ही मले ही जाय। निरुपयोगी है, यह विभास तो ऋव भी कायम या, जिसका स्पष्ट प्रमाया यह है कि १६१० सुधारों की जो योजना बनाई गई उसमें इसे तोड़ने के लिए कहा गया है। २. वैधानिक परिवर्तन शुरू से लेकर बहुत समय तक कांग्रेस का रवैया ऐसा रहा है; कि उस पर शान 'गरम' या 'ऋविनयी' होने का आरोप लगा सकें। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में जो गया यह वही कि "वदी और मीजूदा मान्तीय कीखिलों का सुधार श्रीर उनके श्राकार व साहिए । इसके लिए यह जरूरी है कि उनमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या का अनुपा जाय और स्युक्तमान्त तथा पञ्चाव के लिए भी ऐसी कीसिलों की स्थापना हो। बजट इन (बचावर्ष देश किये जाने चाहिए और इन सदस्यों को सरकार से शासन के प्रत्येक विभाग में प्रश्न पुछने का श्राधिकार होना चाहिए । सरकार को इन कींशिलों के शहमत की रद इच्छानुसार कार्य करने का जो अधिकार रहेगा उसके अनुसार, यदि सरकार कमी इन बहुमत को रद करे तो, उनके (कींखिलों के) द्वारा सरकार के इन कार्यों के बाजान्ता विरो धौर उन पर विचार करने के लिए कामन-सभा की एक स्थायी समिति नियत की आर्न इसका मतलब यह है कि-बाद में जैसे ऋसेम्बली में बहुवायत से देखा गया है-सरक स्वीकार की गई गैर सरकारी मार्गी को अपने 'विशेषाधिकारों' से अस्वीकृत और बहमत की गई सरकारी मानों को 'सार्टिफिकेट' द्वारा स्वीकृत करने सगती है 1 मीकरकाड़ी के विलाफ र⊏८ में कामेल ने पार्शमेषटरी संरद्धण चाहा या I दूसरे ऋषिवेशन में कामेस के मुधार की एक स्यापक योजना पेरा की । इसमें कींसिलों के आधे सदस्य निर्वाचित र कहा गया,पर चप्रत्यन्न दुनाव का मिद्धान मान लिया गया था। कहा गया कि प्रातीय कींसि का चुनाव तो म्युनि'खाल श्रीर लोकल बोडों, व्यापार-एवी तथा विश्वविधालयों के द्वारा

अध्याय २ : कामस के अस्ताव--एक सरसरा ानगाव

क पुष्पार का प्रकार पान्य पान्य पान्य कि । इसके कोशवार के आप कराय मान्य मान्य पान्य पान्य मान्य कर मान्य हुन क कर मान्य, पान्य कुत का मिन्य मान्य स्थाप मान्य पान्य पान्य मान्य मान्य मान्य मान्य मान्य कि मान्य की मान्य

रोह्यमा गया। १८६० में कांग्रेस ने 'हिट्स कींसिल एस्ट' में संगोधन करने के भी के तुस हिल का समया किया जो उन्होंने पार्टमेटर में रेटा किया या छोर कांग्रेस को छा समयो समा में भारत के नते हुए गयर मिलते में हिलेन यह हिल कर से होत १८६१ में कांग्रेस ने बानो हुए दिस्तम की तर से खारेंद की, कि 'जन कह हमारे देग में हमारे ओरएस बायान नहीं होगी और हमारे मंदिन्तिय मी निर्माणन न हींगे स्वार्ध सामन मुक्तक कर से खोर नक्तरहुरिक करानि मी यह सकता में स्वरूप कर हमारे हरें

सम्माने कार्य बांत का 'इंडियन केंग्रिक्त एक्ट' पात्र होमाया । यह क्रीर वार्ती की हो सरकार के निरमों भीर प्रतिय सरकारों द्वारा चान्यारें हुई प्रयामों पर, जिसमें बहुत सुप भी, कारेत ने भाग्य हमला शुरू किया ।

निर्वाचन-मध्यक्तों को कैंग्रिकों के लिए चुनाव का जो कहने भर को श्रीक्तार मान्य या वह किंद्र मन्न बद करने के ही रूप में था। यही नहीं, बहिन ऐसे मामनद व्यक्तियों को भी स्वीकार कृत्या-मध्यत्य सरकार पर ही निर्मार था। परन्तु अमली तीर पर सरकार सहा उन्हें स्वीकार कर ही लिया करती थी। सरकार यह देशी हैं की सिर्मार की किंद्रीन की सरकार ने श्राम्यन्तु चुनाव का विद्यान्त भी कार्य की देने की कोश्चिस की 1 रह यही कैंग्रिक्त के मार्गिनियल की व्यवस्था भी हसीके श्राद्धार की गई थी। उसमें किंद्र चार नगर, उस समय की मार्नीय कैंग्रिक्त केंग्रिक्त स्वयं, स्वयं, क्लकता और उपयान) की स्थितिया से मामनद दिने में यह पर साम किंद्र की स्वयं केंग्रिक्त केंग्रिक्त स्वयं, क्लकता और उपयान)

रद्द में कामिस ने 'इंपरयन कॉस्स्सर एट' की स्वामित के भाव से हो स्वामित कर्म पर स्वामित स्वामि

इसके बाद १६०४ तक कांग्रेस ने इस नियय में मुख नहीं किया । १६०४ में प्रत्येक प्रान्त से दी मदस्य प्रत्यक्ष शुनाव द्वारा कामन समा में भेजने और भारतनर्थ में कॉलिसो का श्रीर विस्तार कार्न ध्यं शार्षिक मामलों में उन्हें मिन्न सब देने का श्राधिकार देने की भी माम की गई, हालांक की<sup>संस</sup> का निर्णय रद करने का कांधिकार शासन के मुख्याधिकारी पर ही छोड़ा गया । साथ ही मारत मन्त्री की की लिल में कीर भारत के प्रान्तों की कार्यकारिणी सभा में भारतीयों की नियंक्त पर भी जोर दिया शया । १६. अ. में कांग्रेस से शासन सुवारों पर पुनः ओर दिया और १६. ६ में राय जार्दर ही कि "किट्टा उपनिक्षों में की शासन प्राचनी है वही आरतवर्ग में भी जारी की जाय कीर इसके लिए (4) को परिचार्व केरल प्रभीतर में होती हैं वे आस्तरचं छीर प्रभीतर में साध-माथ हों. (स) आसी सन्त्रों की की नम में तथा वादमगय और मदगन तथा। बच्ची के गवनेंगे की कार्यकारिती समाधी में भारत दें का कारों महिनेंचल हो, (म) बड़ी सीर मानाव की तलें इस प्रकार बताई नार्व कि उनी क्ष्मण के चापिक चीर बार्मा के प्रतिनिध रहें श्रीर देश के चार्थिक स्था शासन सम्बन्धी कार्यों में प्रवश चार्षिक निकल्पना रहे, और (प) स्थापीय संधा स्मुचिनाल बोडी के चापिकार बहाये आये।" १६ ०८ में बतर में कने ही बारीन ने भी रूप में होने बाने शानन मुखाते वर प्रसन्त होना शुरू वर दिया । उनने प्रभागि मुलाने का शारिक क्षीर समूची जनगत किया सूचा जाला। प्रधीन की वि लक्दों कानानी को देव काने में का उनी देश मान में काम लिया सावार जिनके नाम कि मी के बार कर है। के का देए के ध्याप में हा दशारा हा बड़ा था। प्रांतानंत र की बात तो एक बार कार्यान्ता का हो 16 रहे के साकत काइन के बालाई की जिल्ला शहर कर अभी ती जानी क जुलार की के किया कि कार करने में इनमें रहने काने काने के अधिय का का इ इस क 2 e3 ees ers e' 34 etam: et eun fra \$ in mir ein b fr ef \$ 1 es soit e' क्षाप्रदेश होत्य है देश देवार कार्य कार्य कार्य की विकास की विकास की वार्य की वार्य की वार्य की वार्य की वार्य

श्रध्याय २ : कांग्रेस के प्रस्ताव-एंक सरसरी निगाह परिषद की योजना किस प्रकार श्वेत-पत्र (व्हाइटपेपर) के रूप में कमजोर बना दी गई, र्र पालमेएटरी कमिटी की रिपोर्ट ने कुछ श्रीर नरम कर दिया, फिर शासन सुधारों का विश भी कम कर दिया गया, और अपन्त में जिस रूप में कानून बना बह तो उस दिल से भी गया-गुजरा निकला, यह इम सब जानते ही हैं। यहा यह भी जान लेना छावश्यक है कि मॉर्ले मिएटो के नाम पर दस साल तक सधारो का दौर-दौरा रहा, वे थे क्या १ इन सुधारों के अनुसार बनने वाली वड़ी (सुप्रीम) ६० व्यतिशिक सदस्य थे, जिनमें से केवल २७ निर्वाचित प्रतिनिधि थे । श्रीप ३३ सदस्याँ से ज्यादा २८ सरकारी ऋफसर ये, धौर बाकी ५ में से ३ वैर-सरकारी सदस्य विभिन्न आतियों की चोर से गवर्नर-जनरल नामजद करता या चौर र चन्य सदस्य भी उसीवे ह होते ये जो प्रदेश-विशेष के बजाय स्वार्थ-विशेष के ही प्रतिनिधि होते थे। निर्वाचित स बहुत कुछ विशेष निर्वाचन खेत्रों से चुने जाते ये-जैसे सात प्रान्तों में जमीदार, पांच प्रा लमान, एक प्रान्त में ( पर तिक बारी-बारी से ) मुसलमान जमींदार श्रीर दो व्यापार-सध इनकं बाद जो स्थान बचते उनका जुनाव नी प्रान्तीय कोशिलों के गैर-सरकारी सदस्यों ह श्रीर लाई मार्ले ने इस बात को बिलकल खियाया भी नहीं कि ''गवर्नर-जनरलकी कींग्रिस इसी तरह की रहनी चाहिए कि फानून बनाने खीर शासन-व्यवस्था में वह सदा खीर नि श्रपने उस कर्तव्य का पालन करने में समर्थ रहे, जोकि वैधानिक रूप में सम्राट् की सरका भेगट के प्रांत उसका है तथा खदा बना गहना चाहिए।" स्वयं शासन-मुभारों के बारे में ल कडना था-"यदि यह कहा जा सकता हो कि ये शासन-सुधार प्रत्यन्न या श्रप्रत्यन्न रूप को पालमेगटरी (प्रातिनिधिक) शासन-व्यवस्था की खोर ले जाते हैं, तो कम-से-कम मैं तं वास्ता नहीं रक्ष मा ।" लेकिन लॉर्ड चेम्सफोर्ड ग्रीर मि॰ माएटेग का निर्णय सो, जो छं पोड़े) रिपोर्ट में दर्ज है, इससे भी ऋषिक ऋषन्दिण और ऋषिक ऋषिकारपूर्ण है--" मिएटो-मधार से) भारतीय जनता का सन्तोष नहीं हो रहा है। इनको और जारी रक्ष सरकार ख्रीर मारवीया (काँछिल के सदस्याँ) के बीच लाई ख्रीर बहुँगी ख्रीर गैर-जिम्मेदा टिप्पणी में पृद्धि होगी।" इसके पहले कि हम इस नियय के कांग्रेस-प्रस्तावों पर विचार करें, हमें इस समय को पहले से अपनी नियाह में ले खाना उचित होगा, जिससे कि चित्र श्रधूरा न रह जार मॉर्ल-मिख्डो शासन-मुधारों से इस निपय का दूसरा दरवाना खुल गया था। इस दो मारतवासी (अब बदाकर तीन कर दिये गये हैं) १६०७ में इपिडया-कींसिल के सदस्य गये. एक को १६०६ में गर्कार-जनरख की कार्यकारिश्वी समा में स्थान मिला, श्रीर एक वासी १६१० में मदरास व बम्बर्ट के गवर्नरों की कार्यकारियायों में नियुक्त किया गया । बङ्गाल मे भी कार्यकारियी बनाई गई श्रीर एक हिन्दुस्तानी सदस्य उसमें भी रखा गया -जाकर यह प्राव प्रेसीडेन्सी (ग्रहाते) के दर्जे पर चढ़ा दिया गया श्रीर स-कीसिल गर्जनर वे गया । विहार-उद्गीधा को मिलाकर, १६१२ में सन्दर्शिल लेक्टिनेन्ट गवर्नर के मातहत प्रान्त बना दिया गया धौर एक भारतवासी वहा की कार्यकारियी का सदस्य बनाया गया १६०६ में कांग्रेस में शासन-सुधारों के सम्बन्ध में बार प्रस्ताव पास किये ! पहले उम्मीदवारों की योग्यता के सम्बन्ध में मुसलमानों श्रीर गैर-मुसलमानों के बीच श्रन्यायपूर्ण, हैपाराद ग्रीर ग्रापमान-प्रद भेद-माव रखने, (ग) काँसिलों वे लिए खड़े होनेवाले उम्मीदवारों के लिए विस्तृत, मनमानी श्रीर श्रनुचित श्रयोग्यताएं रखने, (घ) नियम-पत्रों, (रेगुलेशन्स) के श्राम तौर पर शिक्तिं के प्रति ग्रविश्वास के मार्वी से भरे होने, (ह) प्रान्तीय कौंसिलों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या, इस प्रकार श्रासन्तोपजनक रखने पर, कि जिससे उनके बहुमतका कोई ग्रास ही न हो श्रीर वे कोरी कागजी रह जाय, श्रासन्तोष प्रकट किया गया । दूसरे प्रस्ताव द्वारा संयुक्तप्रान्त, पंजाब, पूर्वी बङ्गाल, श्रासम श्रीर ब्रह्मदेश में लेफ्टिनेन्ट-गवर्नरों के सहायवार्ध कार्यकारिशायां बनाने की प्रार्थना की गई। तीनरे प्रस्ताव में पंजाब पर लागू किये आने वाले शासन-मुधारों को श्रासन्तोपप्रद बतावे हुए कहा गया कि (क) कांसिल के सदस्यों की जो सख्या रक्सी गई है वह काफी नहीं है, (ल) निवाचित सदस्यों की सख्या बहुत कम श्रीर विलकुल नाकाफी है, (ग) श्रन्य प्रान्तों में मुसलमानों के लिए श्रह्महोस्पर्धे की रहा का जो सिदान्त रखा गया है वह पंजाब के गैर-मुसलमान ग्राल्यसंस्थकों के लिए लागू नहीं किया गया है, ऋीर (घ) नियम-पत्र जिस तरह बनाये गये हैं उनकी प्रवृत्ति यही है कि छमली तीर पर पञ्जाव के गैर-मुसलमान बड़ी कॉर्निल में न पहुंच सकें, श्रीर चीथे प्रस्ताव में मध्यप्रान्त श्रीर वसर में कीरित स्थापित न करने तथा मध्यपात के जमीदारों और जिला व म्यनिसिंगल बोडी की और से बड़ी कैंसिल के लिए चुने जाने वाले दी सदस्यों के निर्वाचन से बगर की महरूम रखने पर ग्रासनीप ग्र**कट किया गया** 1

१६१० ग्रीर १६११ में ग्रमली दीर पर कापेस ने शासत मुधार्ग-सम्बन्ध ग्रगती १६०६ ही ग्रापत्तिमाँ एव सुननाश्चों ही ही सार्रर की ग्रीर पृषक् निशयन के खिदान्त को म्युनिस्पल व जिंता

बोहीं पर भी लागु कर देने का विरोध किया !

प्रश्त में कार्येन में कार्ये निवास प्रश्ति में उन्तिस्थित क्रियां दूर न की जाये पर मिगारा प्रश्ति की स्थान सुरायों के ताव में प्राप्त की मिगारा में किया में मिगारा मिगारा मिगारा में किया में मिगारा मिगार

१६१६ में बन्धे में बन्धि का व्यविष्य हुया। वर ननेज्ञानना विष् उनके नामार्थ में, के मान्य-बना में नोजिया मार्थ में मन्दिर में। इससे यह मान्य हाम सामार्थित को जारेंग दिस मार्थ के प्रमान-कुणों में नाम्य भी यह पान प्रमान कुणाम सामार्थित को जारेंग दिस मार्थ के प्रमान नहीं में मार्थ में मार्थ मार्थ में मार्थ मार्थ की बीत के किया मार्थ करों, किये क्ष्मां के मेंने में जान मार्थ की बाद मार्थ की प्रदेश कर बीमार्थित बोधना बन्धे में की दिश्य की जानमात की में जी नाम कर किया की बाद मार्थ की प्रमान की की वेन्तृत करने पर जोर दिया गया है, पर ऋहरसस्यक मुसलमानी के लिए पृथक् निर्वाचन है नेन ग्रनुपात में प्रतिनिधित्व खला गया है—निर्वाचित सदस्यों के ५० प्रतिशत पंजाब में, ात यसुक्तमान्त में, ४० प्रतिशत बेगाल में, २५ प्रतिशत बिहार में, १५ प्रतिशत मध्यप्रतिमें तत मदरास में, और एक तिहाई बम्बई में । रात यह थी कि बड़ी या प्रान्तीय की तिलों के वि वेशेप निर्वाचन सेत्रों के श्रलादा श्रीर हिसी निर्वाचन-सेत्र से वे उम्मीदवार न होंगे । सा मी शर्त रक्सी गई कि ''किसी मैर-मरकारी सदस्य द्वारा पेश किये गये किसी ऐसे विल य देसी घारा या प्रस्ताव के सम्बन्ध में, जिसका एक या दसरी जाति से सम्बन्ध हो, कोई र ही जायगी, यदि उस कैंसिल (बड़ी या प्रातीय) के उन जाति के सीन-चौथाई सदस्य उर उमकी धारा श्रमवा उसके प्रस्तान का विरोध करते हों । ' वड़ी कींसिल के लिए कहा गया . सदस्य निर्वाचित होने चाहिएं चौर निर्वाचित भारतीय सदस्यों में से 1 मुमलमान ही नेर्वाचन भिन्न-भिन्न प्रातो में पृषक् मुखलिम निर्वाचन देवाँ द्वारा हो श्रीर सख्या का श्रनु तम्भव वही हो जो प्रातीय कैंसिलों में पृथक मुखलिम निर्वाचन दोत्रों के द्वारा रक्ता गया हिद-मुसलमानों की वह सम्मिलित योजना है जो लखनऊ में पास हुई थी। खौर बाद में म शासन-सुधारों में भी ज्यो-की-त्यों जोड़ दी गई थी । -उत्तव योजना में तफसील की कई ऐसी बातें हैं बिनका उल्लेख यहा करना ठीव थ्रागे परिशिष्ट २ में सम्पूर्ण योजना ही दी गई है ! इस योजना को प्रस्ताव द्वारा स्वीकार कामेस सन्तर नहीं हो गई, बॉल्क सर्व-साधारण को इसे समभवने एवं इसका प्रचार करने के ग्रपनी एक कार्य-समिति भी बनाई । प्रधान मित्रयों ने भी एस॰ बरदानार्य जैसे प्रसिद्ध बकीर जो हाल में मदरास-हाइकोर्ट के जब हो गये हैं, इसे भेजा ख़ौर इसपर से भारतीय शासन एक ऐसा संशोधक-दिल तैयार करने के लिए कहा जिससे 'सवनंतेयट ग्राफ इण्डिया एक्ट' लीग-योजना के श्र<u>न</u>मार संशोधन हो जाय । श्रीमदी बेसेयट के नेतृत्व में होने वाले होमरूल-इ भीमती वेसेएट की मजरवन्दी, कांग्रेस श्रीर मुसलिम-लीग द्वारा संयुक्त रूप से सोची गई निर् रोध ( सत्याप्रह ) की योजना, भेसोपोटामिया-प्रकरण पर मि॰ मायटेगु का महत्वपूर्वा भाषणा, भारत-मत्री मि॰ द्यास्टिन चैभ्यरलेन का पद-स्वाग झीर उनहीं जगह मि॰ सापटेगु की व के पद पर नियक्ति, भारत-सम्बन्धी भावी नीति की योतक २० ऋगस्त १६१७ की मुर्पासद मि॰ माएरेगु का भारत-ब्रायमन, श्रीमती वैसेएट का रिहा होकर कांग्रेस के समापति पर जाना-ये सब बाउँ ऐसी हैं कि यहां उनका उल्लेख-मात्र किया वा सकता है. विस्तार के सा श्रामे के श्राप्यामों में विचार किया जायगा, क्योंकि वे सब १६१७की कलकता-कामेस की पूर्व १६१७ की कलकत्ता-कामेंस में इस घोषणा पर कृतकतापूर्वक सन्तोप प्रकट किया भारतका में उत्तरदायी शासन स्थापित करना सरकार का उदेश है, पर साथ ही इस बात पर

गया कि स्वय पिशान में रुचके लिए समय की कोई अर्थाध नियंव कर दी आय, जिसके अर सम्पूर्ण रूप से यह मात हो आय, और शास्त्र-मुपारंग की पहली किरूव के रूप में मुघां कांब्रेस-सीम-योजन्त को अमसी रूप दे दिया आय! मुपारंग की कैसी सर्वाली और अपने अर

ढ़ाकर उसे "पराचीन देश के बजाय साम्राज्य के हर-साधित उपनिवेशों का समान भागी देया जाय।" श्रार्क्य की बात यह है कि इस योजना में प्रान्तीय कींसिसों में रूँ निर्वाचि प्राप्त सदस्य रखने के लिए कहा गया है ! निर्वाचन प्रत्यद्व रखने श्रीर मताधिकार की श्र

मि॰ माएरेसु नवस्तर १६१७ में भारत छाये और माएट-फोई (शासन-मधारी की) रिपोर्ट की १६१८ में प्रकाशित हो गई। मिलपार १६१८ के बार्म के जिलेप श्राधिकान में उत्तर विचार हुआ। जिसके सभापति श्री इसन इमाम थे । मायूट कोई रिवोर्ट में प्रस्तादित शासन मधारा की योजना के त्रागे, जिसका मुख्य भाग देध-शासन था. कांब्रस-लीग-गोजना दव गई ! नई (माएट-फोर्ड) योजनाके ग्रन्तगंत केन्द्रीय व्यवस्थापक-मण्डल में सञ्चारियद ( कीर्न्सल ब्राफ स्टेट ) के आम से एक परियु का आयोजन किया गया, गयनंर जनग्ल के सहायतार्थ प्रांतों में वड़ी-बड़ी कमिटियां बनाई गई और कींगिलों द्वारा समर्थन न वाने वाली बातों के लिए सवनेरोको काफी छीर कारतर छांपकार दिये गरे। बम्बई के (विशेष) श्राधिनेशन ने निश्चय किया, कि ''गव्य-परिवर् न रक्ती जाय, किन्तु यदि सम्ब · परिषद बनाई ही जाय, तो भारतीय सरकार के लिए भी प्रान्ती की तरह रचित कीर हस्तान्तरित विभागों की राजरीज की जाय. उसक कम-से-कम आधे सदस्य निर्वाचित हों और शर्टिफिकंट देने का निर्म केवल रक्षित विषयों के लिए हो।" साथ ही द्वैध-शासन स्वीतार दिया सवा छीर केन्द्र में दिवीय परिषद् की भी इस शर्त पर स्तीकृति दी गई कि केन्द्र में भी द्वैष-शासन जारी करिदया जाय, हालांक मायट-फोर्ड योजना में यह बात नहीं थी। बस्तुतः तो कामस-सीग-योजना द्विपरिपद-योजना की ग्रापेस होमरूल की कलाना के कहाँ ज्यादा नजरीक थी। द्विपरिपद-योजना में वो लोग्नर हाउस की लोकप्रिय श्रावाज को गवर्नर-जनरल या गवर्नरों द्वारा, 'वीटो' का सहारा लिये बगैर ही. श्रासानी से द्वाया जासकताधा।

इस प्रकार सरकार ने जो-कुछ दिया उसे, श्रयांत् राज्य-परिषद को, बेकार कर दिया, वर्योकि वंन्द्र में द्वीय-शासन की जो माग की गई थी उसे मजूर नहीं किया । वस्वई के विशेषाधिवेशन ने भाग्य-फोर्ड ( शासन-मधारों के) प्रस्तानों को कल मिलाकर निराजाजनक ग्रीर व्यसन्तीपपद बतलाया, श्रीर पहले के दो श्राधिवेशनों की मागा की लाईद करते हुए उसने कानन के सामने सब प्रजा की समा-नता. स्वतन्त्रता. जानमाल की सरका और लिखने बोलने व सभाओं में सम्मिलत होने की ग्राजादी शस्त्र रखने का खाधिकार तथा शारीरिक सजा सब प्रजासनों पर एक-समान लाग करने के मीलिङ श्राधिकारों-सम्बन्धी एक धारा जोड़ी: फिर भी सच पूछिये तो उसमें मि॰ माएटेग की ही पूरी जीव हर्ड । १९१० का दिल्ली-क्राधिवेशन पं॰ मदनमोहन मालवीय के सभापतिल्ल में हुक्का और उसने भी इन्हों बावों की वार्रेद की, परन्तु उसने सब प्रांवों के लिए दैध-शासन की नहीं बल्कि पूर्ण उत्तरदापी शासन की माग की! दिल्ली श्राधिनेशन में तो केन्द्रीय शासन में द्वीय-शासन प्रणाली जारी करते के लिए कहा गया, हालांकि परराष्ट्र-विभाग और जल-यल-सेना के विषय रिज्ञ मानकर उससे पृथक् लिए कहा भाग स्वाप परिषद् के बारे में बर्क्ट के विशेष-श्रिष्विशान का प्रस्तान ही दोहराया गया और तम है ब्यापे सदस्य निर्वाचित स्त्रने के लिए कहा गया। ११ नवम्बर १६१८ को सलह की बोपणा के साथ यूरोपीय महायुद्ध का खारमा हुआ । इस सम्बन्ध में हुई समूर्यात विलक्षन, प्रधान मन्त्री लायह आत वर्षा अर्थ कार्य के शास्त्र के शास के वर्ष की वर्ष की देते हुए, कार्यस ने निश्चय किया कि सारत समस्त प्रभावकारा चुन । स्वार्थ कि मास्त वा भी इसे लागू किया आय खोर समस्त दमनकारी कानून स्ट कर दिवे जाये। लेकिन कार्यस के त् मा रत्त कार्य । लाकन कार्य स भाष्य में तो कठिन प्रमय कार्ने बंदे थे । श्रमुवनर में कािमें का श्रमला श्रिधियान होने से पहले ही

राष्ट्र का घ्यान ही ग्रपनी ग्रोर त्राकृष्ट नहीं किया बल्कि उसमें बड़ी भारी इलचल मचा व ३, सरकारी नौकरियां सरकारी नौकरियों में, खासकर उन उच्च पदों पर, जो सनदी के शाम से मश तीयों की निप्कित के प्रश्न को कोंप्रेस ने हमेशा बहुत महत्व दिया है । यह याद रखने व १८३३ में कानूब-द्वारा भारतीयों को सद पदों पर नियुक्त करने की बात स्त्रीकार की १८५३ में जब प्रतिसद्धीं परीद्वार्त्रों का ग्रारम्भ हुग्रा तो वहा गया था कि उसमे हि लिए बढ़ी स्कावट है। लार्ड मेल्सवरी के शासनकाल में सिविल-सर्विस की प्रतिसद्धीं उम्मीदवारों की उम्र में कमी की गई ! इसे कांग्रेस ने उन कठिनाइयों में श्रीर भी वृद्धि जो कि इसके लिए पड़ने के भारतीयों के सामने उपस्पत थीं । मारतवासियों ने इमेशा किया है कि ये परीकार्ये इंग्लैएड श्रीर भारतवर्ष दोनों जगह साथ-साथ होनी चाहिए, वि की कुछ तो कठिनाई दूर होजाय । अपने पहले ही व्यधिवेशन में कार्येस ने दोनों देशों परीचा होने की बावाज उठाई थी। द्याव जरा विस्तार से इम इस विशय पर विचार करें । यहा यह बता देना ठीक है पहल रक्त्य में अब कांग्रेस का आधियेशन हत्या वभी से उसने प्रविस्पर्दी परीदायें साथ-साथ होने की माग रक्खी है, हालांकि या यह ब्रावाज तो ब्राटारह वर्ष पहले से : यही नहीं, बल्कि १८६१ में इण्डिया-कौसिल की एक कमिटी ने भी यही सिफारिश व भारत के साथ न्याय करना हो श्रीर पालंमेन्ट द्वारा किये गये वादो को पूरा करना हो भावश्यक है। जुन १८६३ में कामन-सभा ने दोनो देशों में साथ-साथ परीक्षार्य होने प्रस्ताव पात किया, जिलका कांत्रेस तथा देश भर ने स्वागत किया, परन्तु दूसरे ही र धोपणा कर दी कि उस प्रस्तान पर ग्रमल नहीं किया आयगा जिससे सारा उत्साह न निराशा ह्या गई । भारत की सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में नियक्त शादी कमाशन रीयों की जो गवाहिया हुई उनसे यह बाद निःसदिग्ध हो गई कि जदरक यह सुधार न तक भारतीय मार्गी के साथ हर्गिब न्याय नहीं हो सकता। इस कमीशन की बहुमत रिपो दार विरोध हुन्ना उसका भी मुख्य कारण बही या कि इसने इस प्रस्ताव को भान्य नह दसरे अधिवेशान में कामेंस की श्लोर से इस काम के लिए नियुक्त उप-सामात विस्तृत व्योग सैयार किया श्रीर मतालवा किया कि प्रतिरादी परीदार्थ मारक्षण श्रीर ह माथ हों चीर सम्राट के सब प्रजाबन बिना किसी भैदभात के उसमें भाग ले सकें, याग्य निर्शासको की कमागत सची तैयार की आया प्रथम नियक्तियों के लिए 'स्टेन्यटरी सिर्व कर दी जाय, परन्त वे छनदी नौकरिया तथा उपयुक्त पात्रों के लिए वह खुली रहे थी रिस्त जितनी नियुक्तिया हो वे सब प्रान्तों में प्रतिसादी परीकार्ये लेकर की जाय । उस प्रया यह थी, कि कुछ नवयुवकों को जुनकर बस सीधा दिन्दी-कलक्टर बना दिया ज श्राधिवेशन तक जाकर कहाँ इस सम्बन्धी श्रान्दोलन में थोड़ी सफलता मिली । सरकारी लिक सर्विसेन) के कमीशन ने ज्यानी रिशेर्ट में इस सम्बन्धी जिन सुविधाओं की सिग्न कामेंन ने तार्राफ की, परन्तु उन्हें श्राप्यांप्य बताया । इसमें सन्देह नहीं कि कामेंसके हुन यन मिनिल सर्विम की परीद्या के लिए वय मरादा १६ से २१ कर दी गई, लेकिन

श्चध्याय २ : कार्यस के प्रस्ताव--एक सरसरा निगाह

मातहत वे उस समय ये उसी में बने रहें. या प्रान्तीय सर्मिन में सम्मिलत हो जायं, जिनके सरखें के लिए शासन के सब उदन पदी पर ताला हाल दिया गया था । इस सम्बन्ध में भी गोलने ने, हावें के श्रीचये श्राधियेशन में: बहुन विगद्ध कर एक भागण दिया था । उन्होंने कहा-"१८३३ के कार्य की भाषा और १८५८ की धोषणा इसनी राष्ट्र है कि जो लोग उस समय दिये गये ब्राह्माठनों है श्रद्धार सुविधार्ये नहीं देना चाहते लाहें हो में से एक बात. श्रीर यह भी वहें मान के साथ सीकार करनी पहेंगी, कि या तो वे मक्कार है या दगायाज, उन्हें यह मानने के लिए तैयार होना ही परेगा कि इंग्लैन्ड ने जब ये ब्राह्नासन दिये. ये तब जसने ईमामदार्ग से काम नहीं लिया था. या यह कि ब्रह वह इमारे साथ बचन-भग करने पर खामादा हो समा है ।" स्थित उस समय यह थी कि प्रथम ही सर्व-भारतीय नौकरियों के लिए प्रतिराद्धी परीचार्य होती थीं, दूसरे टेच्युटरी सनदी सर्वित थीं, जिनकी े नीकरिया १८६१ के कानन के अनुसार भारतीयों के लिए रितत थीं. तीसरे सनदी नीकारमां थीं, जिनमें भारतीय हो भारतीयथे। १८६२ में कामेस ने पर्यक्तक सर्विस बनीवान की स्पिट पर किये गरे भारत सरकार के प्रस्ताय पर छातंतीय प्रकट किया छीर उसके बारे में कामन-सभा की एक प्रार्थना पत्र भेजा । बात यह यी कि दूसरी बेंगी की Ew? नीकरियों में रे पद १५८ भारतीयों के लिए रक्ते गी थे, परन्तु पर्वातक सर्विस कमीशन ने कहा कि इनमें से १०८ पद उन्हें देने चाहिए श्रीर भारत-मन्त्री ने उम 'नाहिए शग्द की भा बदल कर 'दिये जा मकते हैं' कर दिया । और असलीयत ती यह है कि १५८ में से, जो कि मारतीयों का पूर्णतः उचित दावा था, जो ६०८ पद सरकार के हाथ में रहे जनमें से सिर्फ € वे ही १८.इ.२ में भारतीयों की हिये गये ! इसके बाद तो स्थिति श्रीर भी खराब होगई । भारत सरकार के इस सम्बन्धी प्रस्ताव की भारत-

मत्री ने त्रपने खरीते द्वारा पण्टि कर दी । फलतः १८६४ में जावि-मेद के खाधार पर मारवियों के खिलाफ श्रयोग्यता की निश्चित महर लग गई, क्योंकि उस लरीते में यह रेग्स्ट कर दिया गया कि सनदी नौकरियों (द्वितीय श्रेणी के उच्च पदों ) में कम सं कम इतने छामें ज अपनसर तो रहने ही चाहिएं। २ जून १८६३ को कामन सभा ने जो प्रस्ताव पास किया था, कि भारतीय जनता के साथ न्याय करने के लिए दोनों देशों में साथ-साथ परीचार्य होने का कम शीव धमल में ले खाना चाहिए उसका इससे खाल्या हो गया । इस प्रकार जब कि भारतवर्ष 'इविडयन सिवित. मेडिकल. परिस. इंजि नियरिंग, टेलीमाफ, फारिस्ट ग्रीर श्रकाञ्चरटस सर्विसेज' (नीकरियां) में प्रवेश करने के लिए दोनों देशों में साथ-साथ प्रतिराद्धीं परीकाए होने की सुविधा माग रहा था, सरकार ने १८६५ में उससे उलटा इख श्रास्तियार किया । शिद्धा विभाग की नीकरियों के लिए जिसमें कि किसी भी श्रीहदे पर भारत-वासी बिलकल खंबेंकों के समान वेतन के साथ झान कर सकते थे, सरकार ने यह प्रस्ताव प्रकारित िया कि "मांवश्य में वे सब भारतवासी, खो कि शिद्धा विनाग में प्रवेश करना चाहेंगे, श्राम तीर पर भारतवर्ष में ही श्रीर प्रान्तीय सर्विस में नौकर रक्ते आयरे।" इस मनार शिक्षके पन. सगठनकी यंजना में जिला विभाग की नौक्रियों के सिलांसले में, भारतवासिया के साथ एक और श्रन्याय किया गया। भागवाधियों को इस विभाग की ऊंची नीकरियों से महरूम कर दिया गया। शिक्षा निभाग की कंची नीकरियों को दो भागों में बाट दिया गया--बड़ी झर्यात् झाई॰ ई॰ एन॰ (सर्गमारतीय) झीर लोही खर्मात थी॰ ई॰ एम॰ (प्रान्तीय)। वही नौकरियां की नियुक्ति इंग्लैयद में चौर होटी नौकरियां होड़ी क्यांत् (धार वर्ष के पर प्राथम)। की निर्युक्त भारतवर्ष में होने का नियम रक्ष्मा गया। र प्र्यः हो पहले ऐसा नहीं मा। उस समय स्वी

३३३) कर दिया गया और

१८८६ में २५० ६० ही रह गया,हालांकि भारतवासी ये इन्लैयटके विश्वविद्यालयोंके ही मेर् वासियोंके लिए श्राधिक-से श्राधिक वेतन १८६६में ७००६० था,चाहे कितने ही समय की र क्यों न होजाय, परन्त श्रंग्रेजींको श्रपनी नौकरी के दस वर्ष परे होते ही १,००० ६० मिल नयी योजना ने भारतवासियों को ऐसे बुख कालेजों के प्रिन्सियल होने से भी महरूम व द्यंग्रेओं की पढ़ाई के लिए रहित ये । श्री खानन्दमोहन वसु के कथनानुसार, यह ऋौर भ बात है कि १८६७ के ही साल में ये सब परिवर्तन हुए जो कि महारानी की हीरक-जयन था । इस प्रकार जैसे-जैसे कांग्रेस का ज्ञान्दोलन क्यांचक ठोश और वास्तविक होता गया से नौकरशाही का विरोध भी ऋषिकाधिक निर्लंग्ज और जम्म होता गया है 1 रद्ध और रद्ध में कांग्रेस ने बर्म्बर और मदरास की कार्यकारिशियों में को भी स्पान देने की मांग की ! सिविल मेडिकल सर्वित (डाक्टरी नौकरियों) पर भी इन बाद के वर्गों में ही बुख ध्यान दिया जाने लगा। १६०० में कांग्रेस ने पी० दन्सु० क्रफ्यून, चुंगी (करटम) श्रीर तार-विमाग की ऊ ची नौश्वरियों पर भारतवासियों के न रक कुपर के इंजीनियरिंग (हिल) कालेज से पास-शुदा सिफं दो ही भारतवासियों को नी शामार करने के प्रतिबन्ध की निन्दा की । इसके ऋतिरिक्त एक बुरा भेद-माथ रूक्की-क होने वालों की मैस्टीह मौकरियों के बारे में भी रक्ता शया था। इशिहयन सिविल मेहिक मिलिटरी-मेडिकल-सर्वित से श्रलग हो जाना भी श्रान्दोलन का निपय रहा श्रीर बाद के र भी नहीं पुरानी शिकायतें दोहराई जाती रहीं ! ४. सैनिक समस्या इस समय तक, इन दीस वर्षों में, कामेस ने कोई दो सी विषयों पर विचार किया में एक ऐसा है जिसके प्रति समावार हतनी दिसंचरी सी जाती रही कि याँ तक यह स बना रहा, लेकिन कांबेस की ओर से लगातार विरोध और प्रार्थनायें होती रहने वत्यन्यन्यी शिकायने दूर हुई खीर न उनमें कोई कमी हो हुई ! खरने वहले खाँघवेशन ने सैनिक खर्च की प्रस्तानित कृदि का विशेष किया चौर कहा, "यदि यह रहे ही तो हरा क्षो फिर से तट कर लगाकर की जाय, दूसरे उन सरकारी खीर गैर-सरकारी स्रोगों पर स समाया जाय को इस समय इस से दरी हैं, हिन्तु इस दात का ध्यान स्थला आय कि करने की निम्नतम सीमा काफी ऊंची हो।" ऋगले वर्ष इस दिना पर भारतीयों को सी बनाने की प्रधा जारी करने पर जोर दिया गया, कि मुरोप की इस समय जो श्रस्त क उसमें यदि कोई स्वतरनाक बस्त का काय हो ने (ब्रिटेन की) सरकार के लिए वहे सहायन वीसरे साल मारत की राजभक्ति कौर रैन्द्रिय की घोषणा में महारानी विस्टोरिया द्वारा वि के ग्राभार पर, मेना-विभाग की खंबी मौकरियों का दरवाजा भारतीयों के लिए भी भवालना किया गया । इसके लिए कांग्रेस ने देशमें सैनिक-कालेज की स्थापना करने ने चीथे और पांचर्वे स्विथिशनों में पहने के प्रस्तानों की पुष्टि की गई । हुई में कोई दिना पर सावरें में इसार चर्चा हुई और सरकार से यह कायह करते हुए कि यह "भारतीय सम्मान करके भारतत्तिवाँ को भोत्ताहन देकर इस बोग्य करने कि वे बारने देश की रहा कर सबें" मदासना किया गया कि वह शस्त्र-विधान के नियमों में हेसा संशोधन के

कार्ति या वर्रों के भेट-भाव बगैर सबस एक अस्त अस्त में। अन्याना के निवारीका न

दिया अब ब्रीर मारद में देशिव रेशक संके (क्रिक) की स्वान्त एवं देशिव स्वानेकी की मार् द्रवर कारवा की अने । इस वार्त्यक्ती की। किरोबी के बीते हक की क्षेत्रक ताब में त्रावरे काल्य वृद्धि हुई। तब बाररी बांध्येताव में बाधेन की वर मात येता बानी गयी दि इस माप का प्रश्नी हरीदर की भी बाराहर काल बार्य । तर्वे कांपरेटन में हम दिशा के मन्तांबर पास प मान की भी भी सुर्दान्ती में होने दानी देवता हैन पत सुन की भी मांत्री का विकासित, रमर्वे साथिरत में तुनी प्रसाव की दिर पूर्व की । रहार में देती क्रमीयन निवृत्त प्रमान मेरिक नवम को इजीदर कीर मानता के बीच दिवार बाते वाला मा। न्यारे कीर की क्षपिरेतानी में इस सम्बन्धा कोई विवाद नहीं हुखा, पान्नु मीलायान में माका में जी मीने हरण पुराने पारत्या तेरावें साधिशत में दशार कि दियार प्रका सीर आसार में बता गया कि रपत में इंटीटर को भी दिल्ला करान बादिए । बीटरने खांचीतान ने भी छमा ही जिल्ला किय बान्य कटर में साधिरेशन में इसके कर मेरे पहलू को कार्त किया की। बहा, "मांकि मैनिकों की प बड़ी संख्या भारतको ने बाहर मेत्री काम अधिन नगामा करता है, इसलिए उस बाम के लिए रह काने वाले २०,००० ब्रिटिश मैनिकों का लागे ब्रिटेन सरकार को क्टोंग्ट करना आहिए हैं सीमाजा की लड़ाई स्वाम हो जाने वर, बोलहर्षे क्रांबीसान में, क्रांबेश विष मैनिक विशालय के प्रस्त पर व भेट्नी । इस द्राचित्रन में साथ उन्नीववी गड़ी समाप हो सर्ग । बह-र में प्रतासनी विस्टोरिया में भर गई थी। राजनिश्तान वर नेरे मग्राट (दिन प्रशार नामा) का व्यामान रूपा, परना मान्त चीजी बालदे वर्षी के नवीं मने रहे । १६ ०२ के सबहाँ खाँचीशान में बाहिस में. खाने वन्त्रहर्षे खाँचेशान के ही शाधार पर, मैतिह क्या की भारत और इंकीयह के बीच विभाग करने की मांग संगी शासिर १८६४ के वेल्नी-क्रमीशन को रिपोर्ट के पलस्परूप मारत को थोड़ी-बर्ध हुट मिली । पार बिटिश मैनिकों की सनस्ताकों में ७.८६.००० वीड सालाना बट्टी करके उससे भी बवादा भारी नवा क्षेत्रर ज्ञारत में सिर लाड दिया गया । खताकों खिवीतान में इसका विशेष किया गया ।

बोक मारत में हिर सार दिया गया । धटाएंसे सीमियान में इसार विशेष हिया गया ।

काला हरते, इसी समय पर भी मालूम एका हि मारत में मिरेटर निनेक की संस्था में

भी नदाई नायमी—करि वह उन हासल में नाइंक ने श्रेष्टर-मूद हाप सीम ही सहसरों ने, जिम्में

भारत को बहुत-मी नेमा मेनी गई थी, निर्देशन हर से यह दिद कर दिया हि मारतार में दिये श्रीपह सेना है कि दिना दियी स्वर्ध से व्यापन मेटि से विवाद हिया गया और बताया गया है दि श्रीपह सेना है कि दिना दियी स्वर्ध से वागर करें है कि मारता है साहर भेजा जा सरका है ।

एत्रीय मेनिक मीति है वाशिमिया वर वागर-एरि से विवाद हिया गया और बताया गया हि

इत्याद से सेना मी मिला देने श्री गोजना हे मारता को दिवसी बिटेटाई कर सामना करना परा है ।

एत्रीय मेनिक मीति हो बारोभान करते हुए बहा गया कि 'देशी दुरस्ती है स्वर्ध मेरे व्यापन से स्वर्ध मेरे किया की सेना मेरे हुस्ती है हिया करने या सीमा से है ।

इतिय वह बणी जा रही है और मारता ही सेक्य भी श्रीक कुली विवाद वर च्या है है, इतिय इतीय को उनके क्या में अवस्थ दिस्सा बराम नाहिए ।' जाई कर्मन की विवाद वर च्या है है ।

स्वीद को उनके क्या में अवस्थ हिस्सा बराम नाहिए ।' जाई कर्मन की विवाद वर चुना है करने से वागती से सामनी भी के बाद विदेशी का जानका से रहा करने के लिया गुर्स रियो काम में वारतान के नाहिए की सामनी की साम में वारतान के नाहिए की सामनी की साम में वारतान की साम में वारतान की साम में वारतान की की बाद में साम में वारतान की बाद की साम में वारतान की बाद की बाद की बाद की साम में वारतान मारती के कारता में बहुत सामने के हुए मंग हो आवस कराय है दिया है।

सामन मुगारी के कारता में बहुत सामने से मारतान कि साम के सामन के हुए मंग हो आवस कराय है दिया है। के कार्य-काल के बहाये हुए समय के खालियी दिनों में (१६०५) लार्ड किचनर और बाव पर तीव मवभेद हो गया कि सेना पर गैर फीजी श्राधिकारियों का नियत्रण रहे य कर्जन चाहते ये कि नियत्रहा रहे श्रीर लाई किचनर इसके सख्त खिलाफ ये । बनारम के अपने इक्तीसर्वे अधिवेशन में (१६०५) कामेस ने इस बात का प्रचलित नीति में, जिसके कि द्वारा फीजी आधिकारियों पर गैर फीजी आर्थात् मुल्की नियन्त्रण होता था, किसी प्रकार परिवर्तन किया जाय श्रीर एक बार फिर इस बाद : ब्राकरित किया कि यहां का सैनिक व्यय पूर्व में ब्रिटिश-साम्राज्य की सत्ता बनाये रख नीति को प्यान में रखते हुए निश्चित किया जाता है । साथ ही इस बात पर भी ओ सेना पर मुल्की श्रधिकारियों का नियंत्रशा तभी पूरी तरह हो सकता है जर कि कर-द नियन्त्रण पर धासर बालने की स्थित में स्क्ला जाय । १६०६ के शारीय नव-चैतन्यके दर-साल सामने ब्राने वाले इस दुस्साच्य विषय को भुलाया नहीं गया । उसमें इस ध्यान श्राकर्षित किया गया कि विद्वने बीठ गरों में भारत का सैनिक-व्यय १७ करी। करोड़ सालाना, ग्रंमीन् करीव-वरीव दुगुना, हो गया है-ग्रीर यह वह समय है कि भारत में ऐसे सत्यानाशी दुर्भिद्ध पढ़े कि जैसे पहले शायद ही कभी हुए हाँ श्रीर कम २२ लाग्द व्यक्ति भोजन के खमाव में काल के माछ हुए।

श्रध्याय २ : कांग्रेस के प्रस्ताय-एक सरसरी निगाह पुनरसंगठन करने की लाई किचनर की योजना के फलस्वरूप, जिसके लिए एक श्चतिरिक्त व्यय हो रहा है, भारत का सैनिक व्यय बढ़ते-बढ़ते श्रमहनीय होता जा रहा

शेमर-कमिटी की सिकारिश पर ब्रिटिश युद्ध-विभाग ने भारतीय क्रोच पर लाद दिया व धरकार से प्रार्थना की कि "इवने दिनों के श्रातुमन की खहायता से १८%E की सेना नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है और इस बात की आवश्यकता है कि इं उचित ग्रीर न्यायपूर्ण सिद्धान्त निर्धारित किया जाय, जिससे भारतीय कोप पर से **इ** चित मार उठ जाय।" १६०६ और १६१० में शाल-दर-साल बढ़ते जाने बार्ट

१६० ⊏ में कामेंस ने जोरों के साथ ३,००,००० पौग्रह के उस नये भार का

बालोचना की गर्रे। १६१२ श्रीर १६१३ के श्राधिवेशनों में सेना-विमाग के उच्च न देने के अन्याय की धोर पूर्ण प्यान ब्राकर्यित हिया गया। १६१४ में कांत्रेस ने ऋपनी इस मांग को पिर से दोइसमा कि सेना-विमाग रियां भारतवासियों को भी मिलनी चाहिएं, सैनिक स्कूल-कालेज खोले जायं चौर भार

स्वयसेरक बनाया बाय। क्यूक खाफ कनाट ने इनमें पहली दो बातों का समर्थन किय

करते हैं, भारतीयों को भेजर तक के पद देने को तैयार थे, श्रीर यह भी व्यर्ष ही श्र १६११ में समाद इसकी घोपणा कर देंगे । वैसे मैनिक स्वयसेरक बनने की अन दि के लिए कोई मुमानियत नहीं थी। कांग्रेस के प्रारम्भिक वरों में जब पहने-पहल

भी एत॰ धी॰ राकरम् ने बताया था कि वह सैनिक स्वयसेक्क हैं। स्वयं भी बी॰ पर

१६२० में बाइसराय की कार्य-कारियी के सदस्य बनाने गये, नैनिक किन्नसेतक थे। भारतीय स्वयंतेयको के शाम साम्ब्रिक कर दिये गाने स्त्रीर १८१४ में केवल ईसाईयों

बनाने का नियम रह गया । इस सरह मारवशियों के साथ कहा मारी शान्याय किर

कत्ता में होने वाली १६१७ की कांग्रेस ने इस विषय में खपना सत्तीप प्रकट किया और १६ से <sup>१६</sup> वर्ष तक की उम्र के युवकों की 'केंडेट कोर' प्रत्येक प्रान्त में संगठित करने पर जोर दिया ।

## ४. कानन और न्याय

ज्यों के श्राभिकारों का प्रस्त हो श्रावस्थक था ही, परना इससे भी श्रापिक श्रावस्थनता सावन्य , श्रीर न्याय-नामों के पूथक्कराया की भी, क्योंकि एक ही स्थावित के हाथ में दोनों कार्य परने से बढ़ी हो शासक होता है जीर को निर्माणक—पर्य मुक्तमा प्लाता है श्रीर परी जूरी व जब का काम करता है। इस स्थाप एक ही अपनित नार्योपशरा-मारन्य करता है।

जिस्सा-मारत में इस गुभार के लिए धान्योगन राजा राममीदन राज के समय शुरू हुए।
जिस्सों स्वाय विषयों के साथ इस विषय में भी एक खारियन व पासीवह में देश दिस पा की
एक सामेंसारी संभागी है ने के सार समसी में ने हो के लिए का में मुंद एक सोमेंसारी संभागी है के साथ हमी में ने हुं में हमी हमी है। जिसमें मुख्य हैं।
यह पत्त देने सायक बात है कि उन्होंने जिन गुभारों का प्रति तत्त किया उनमें एक यह भी शा कि सामन बीर न्याक-कारों के शि हो है, निवान मेंसा सामक पुरूष में ता मेंसा पूर्वना सीता है सामन बीर नया-कारों के साथ है, निवान मेंसा सामक पुरूष में मेंसा पूर्वना होंगे सामन्य है सामन से सा मार्च कार्य हो और है कि भी दूरा वीश्वित इसनी प्रति हमी है कि रेशे खाशकि गुण्य भी हम नदी कार्य मेंसा है। बीर से सीता सामने कारों कार्य सार्थ हमी साथ सी ताई बीर बात मार्च (कार्य) हमी भी मार्च-जाया के होत मेंसा ना होंगे पहना हमी हमें सुक्त हमते) का सीताय बहेरत कि हम प्राच्या (कार्य) राज्य की सामन कारों हो वह हमी से पुत्र हमते) का सीताय बहेरत कि हम सामार्थ (कार्य) राज्य की सामन कारों हो वह हमी से पुत्र हमते) का सीताय हिंदी हमार के हमें सामने से सामने सामने से सामने कारों हम से हम्म प्राच्य सी सामन बात सी सीताय हम हे हम हमार्थ के सामने हमार्य हमारा के सामने सामने सीताय सीता सीता हमारा सी हमारा सी इस हे हम ही सामन के सुद्ध हैं में हम सामने सामने सामने सीता सीता हमी हमारा सी हमारा सी हमारा सी कथ्याय २ : कोंग्रेस के प्रस्ताव-एक सरसरी निगाह के साथ साथ इस ब्रान्दोलन का प्रसार और बोर-शोर बढ़ा, और १८८८% में कांग्रेस

अपने दाप में ते दिया।
इसे आंदियन में बातिय ने अपनी यह यय आहिर ही, कि शावन कीर स्था
पड़-दूसे में पूचन होना आदरफ है। वीतने अभिनेशन में एकत प्रतिपादन करते।
करते में सर्च बदाना पहना हो तो भी हफों देरी तभी आप । अपने वाल यह रिप सा प्रदार, रोमें एड-साथ कर दिये गरे और प्रति होने लगा कि सर्वाराणी प्रमान भी प्रदेश दोमों पड़-साथ कर दिये गरे और प्रतीत होने लगा कि सर्वाराणी प्रमान । भी प्रदेश दोमां । लेकिन रेसा मुख्य नारी साल-दर-साल स्वीत हम सामान

बिटिश-शासन के लिए एक बड़ा कलंक है, जिससे देश भर के समस्त जाति और स को बेहद तकलीक अटानी पड़ती है।" यही नहीं, "किसी दूसरे जरिये की ग्रासा न पूर्वक मारत मन्त्री से पार्थना की गई कि इस सम्बन्धी उपयुक्त योजना बनाने के हि में एक-एक कॉमटी नियुक्त करने का हुक्म निकाल दें।" भला कार्येस कितनी श्राधवा कहना खाहिए कि श्रापे से बाहर हो गई थी. कि जो सरकार मधार करने की उसते भी यह ब्राज्ञा की कि वह उस सुभार सम्बन्धी विस्तृत योजना की तैयार करने बनायेगी। इससे इस शत का पता लगता है कि कांग्रेसवाले कितनी शन्यता श्रनभय श्रीर उनकी श्रांग्वों के सामने कैसा श्रधेरा ह्या गया था । क्योकि इसके एक माल व कांग्रेंस ने दो भूतर्थ भाग्त-मन्त्रियो (लॉर्ड किम्बरली तथा लॉर्ड कॉस) के जी मत भी उसके समर्थक ही थे । श्रीर यह यस्ततः बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ने मद जिम्मे के थे, किसी ऐरे-गैरे व्यक्ति के नहीं। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं और आन्दोलन स्तर्गीय मनमोइन घोप ने इसमें खासवीर पर दिलचरनी ली और इसे श्रपने श्रप्ययन बनाया । रद्ध६ में उनकी मृत्य होजाने पर, शारहर्वे द्यधिवेशन में काग्रीस ने अनव मनाते हुए इस बात पर सन्तोप प्रकट किया कि 'न्यायालयां को शासन-कार्य से विचार का हंग्लैयह श्रीर भारतवर्ष में जनता ने समर्थन किया है।' १८६६ में इस ह सुधार को कार्यान्वित करने के लिए कई प्रसिद्ध खर्मेज न्यायाधीश छीर सार्वजनिक भारत-मन्त्री को प्रार्थना-पत्र भेजा । इससे कांग्रेस को छौर समयेन मिला । १६०१ देखा कि मामला श्रागे बढ़ गया है श्रीर भारत-सरकार इस पर गौर कर रही है। कोई श्रमली तरक्की नहीं दिखाई दी; क्योंकि उसी साल कांग्रेस ने इस बात पर सन कि बंगाले मान्त के लिए सरकार ने कुछ निश्चित रूप में इस बात को स्त्रीकार कर है

नहीं के ऋषिकार कम करने और न्याय व शाक्षन-कार्य माम्माख्य रागने के हरे ही ये और उनमें सुधार होने के कोई झासार नजर नहीं झारहे ये, कि रान्हण में और कर दिया गया। रान्हरून का तीवरा रेखुलेशन (बगाल), रान्हरून वृक्षण रेख्

की राग ग्रालापा गया।

बारह महीने पूरे भी नहीं हो पाये थे कि कार्त्रिस को ग्रापनी निराशा का पठा लग गया कार्रवाई इस दिशा में कुछ भी नहीं की गई।' इसके बाद लगावार दो श्रापियेशनों समय से जेल में थे। कांग्रेस यह देरस्टर दम रह गई, क्योंकि गिरकारी से पहले उनसे वैवा ने<sup>दिन</sup> भी नहीं दिया गया था जोकि इन रेखुलेशनों के मातहत भी देना जन्मी था।

रत्रहें का सास हर ताह मितिकता का सास था। सोक्सान्य विस्तं के सम्बद्धि है स्वयं में ऐसे लिए प्रकाशित करने पर समा दी गई को पूद उनके लिए दूध नहीं थे। दूना में समीचे पुष्तिस वैनाव की गई कीर कानून की राजदीह (द्वार १९४ ए) तथा खारे की मूनी क्षानाह है साने सम्पना (द्वार ५०%) धाराकों में ऐना संयोधन किया गया निससे में श्रीर मी क्लो से गई। को है से सर्वसाधारण के झाधिकारों पर किये जाने याते हस आजनाय का निधन्त नियम किये हुना। भी संस्तान पनामें ने प्राची नियोध सीसी से हता सोदात दियोध करते हम कम मा

"अंभी में ने अपने किय दीनावारों और देवियस बार्स्य प्रात्त करते हैं। इसे बात उन्हें में "अंभी में आते हैं विश्वाद कर में उत्तरे भीरायुर्ण विभाग में मार्स्यक्रत कि है। यह कुमें या बहुरे में और दिविष्ठ नाहर नहीं होती कि, यह सायव-विभाग समारा पैदायशी हक है। इसे मिटिय मार्स्य हें हिविष्ठ मिटिय-मार्माकों को जो निरीयापिकार कि हैं उनके हुम भी हकतार है। इस खांकियों में हमति कीन कीन बकता है। इसने निश्चय कर दिवा है और कांग्रेस हम या जा अग्र करेगी, बाग खोद इस वन मार्माक हमते किए एक समारी निषय करेगी। हम सामान्यन में निक्कार उनकी जिम भारत-भर की कांग्रा में कींग्री कि हम इस वात के लिए तुल गारे हैं, इस वाय पा सामान्य की दिवाय के समारे भी यह आधारा हैं जो अन्य मिटिय मार्मान के हैं और उनमें भी व्यक्तिगत वर्ष-वन्यता का अधिकार कियी वाद कम महत्यार्थ नहीं हैं

६. दागमी बन्दोबस्त, श्राविधाना, गरीबी श्रीर श्रकाल

त प्राप्त वर्ष प्रस्ति हैं। इसिंग्य यह सामाणिक ही है कि सो से से बसी माले नहीं तो भी पार्य में प्रस्ति हैं। से मोरे मोरे सोने से सिंग्य से सामाणिक ही है कि सोने के करोसल पर प्याप दियां जिसमें सामाणिक हो है। इसिंग्य हो सोने के करोसल पर प्याप दियां जिसमें सदा सामाण्य हैं हो थी के प्रोप्त परित के स्वीप है। दिवाद सामाण्य हैं हो से साम सीना कि तह इस सम्पन्ध में विचाद करके हैं टब्ब्ट के क्षापियान में क्षाप्ती शिरोर्ट ग्रेग्न को। हिन्द है सामाण्य में विचाद करके हैं टब्ब्ट के क्षापियान में क्षाप्ती शिरोर्ट ग्रेग्न के सार्यों की आप के सिंग्य के सार्यों की आप के सिंग्य के सार्यों की आप के सिंग्य के सार्यों के सार्य के सार्य के सार्यों के सार्य के सार्यों के सार्य के सार्यों के सा

"वर्तन में पानी वो छवना ही है जिवना पहले था, परन्तु श्रव उसमें पानी निकालने के एक की जगह छ। लेख हो गर्ने हैं।

"दमारे वाल पशुद्धां ही कमी नहीं है, चरामाही की श्रीर उनकी तन्दुकरती के लिए शास्त्रक समक ही भी परुवायत है, परानु झब बहातात के महकी में लगी आमीत पर कब्ला कर लिया है, — — — — — — — — — — विद्याद्वार के महक स्वास्त्रक कर स्वास्त्रक के लेव में मटक बन्द स्वत्र हम पर समीता हिया जाता है।

इ के लेवी के सभी कामों के लिए इमारे पास लक्ड़ी की

18 · 1

बहुतायत है, लेकिन प्रार उस सब पर व्ययत विभाग का ताला पड़ा हुखा है। जहां। इजावत हुखा नहीं कि हम बरकारी रिपड़ेंने में खाये नहीं। छाद वो हमें एक भी लं उसके लिए इसने भर तक एक से चूसरे खारुसर के पास भागना पड़ेगा खीर हर जग

श्रध्याय २ : कांग्रेस के प्रस्ताव-एक सरसरी निगाह

कता होगा, वद कहीं जाकर यह मिलेगी।
"यहने हमारे पात हरियार थे, जिनमें सेवी को शुक्रवाल पहुचामेचाले जगा
हम मार या मागा वकने थे, यर अब हमारे सामने ऐसा शास्त्र विचान है, जो विदेशों है
एक हमारी को हो दर वाह के हिम्पार रखने की हमानव देवा है, यर जिन नरीय कि
गुजार के एकमान बहारे सेवी की जंगली जानवारी से रहा करने के लिए उनकी

करम खाने की भी एक इथियार नहीं मिलता।" रद्ध में कामेस में लगान को निश्चित धीर स्थायी करने के लिए कहा, की कृषि को उत्तव करने के लिए पूजीपति खीर मजदूर मिलकर काम कर सकें, " औ वैंकों की स्थापना के लिए प्रार्थना की । खागले साल भारतमन्त्री द्वारा दिये (गये उन करने के लिए कहा गया. जो उन्होंने छपने १८६२ और १८६५ के खरीता में दार लिए दिये थे। १८६६ में काबेंस ने खपने रूख को खीर भी नरम किया खीर प्रार्थन वाद दसरा बन्दोबस्त करने में कम-से-कम ६० साल का फासला क्षे रक्ला ही जाय---बन्दोबस्त ही हो वो वह भी कम-से-कम ६० खाल के लिए वो हुछा ही करे। २२ दिर भारत सरकार ने, श्रापने रेयेन्य श्रीर कृषि विभाग के द्वारा, इस सम्बन्ध में श्रापना किया, जिसके चौथे पैरेप्राफ पर प्रकट किये गये प्रान्तीय सरकारों के विचार प्रकाशि कार्यस ने कहा । १६०३ में कांब्रेस इससे भी खागे बढ़ी खीर लगान खाधक न सुग लिए कान्ती व अद्यलवी क्कावरें लगाने के लिए कहा। १६०६ में कांग्रेन ने र लाई रियन की नीति से,जो उन्होंने कमरा: १८६२ थीर १८८२ में लगान पर नियन्त्र में प्रतिभदित की थी,१६०२ में एक प्रस्ताय-द्वारा बोरित लॉर्ड कर्जन की नीतिकी तुल परस्यर-विरोधी बताया श्रीर इस विचार का विरोध किया कि मारतच्ये में जमीन नहीं बल्कि 'किराया' है। १६०८ में भी इसी तरह का एक प्रस्ताव पास हुन्ना। इ

नत्व बारू, प्रकारण है। १८-१८ मा सह वा वस का प्रकार समान पात हुआ। है हो हि पाने ।

स्वकं वाप दी इससे का कांचिय ने हि हिस्स के होंड़ दिया ।

स्वकं वाप दी इससे का आंध्याते (शाववाती का मर), दुर्भित्व श्री
उनायों पर भी हम विचार कर लें से अच्छा होगा। श्राविचारों के प्रस्त पर कांध्रेस है
विचार किया और सर १८-१४ में हुए मररास के अधियान में, निस्त शात कि एक
स्वावाती का कर १५ से बहुकर १५ आंध्रेस परक कर दिया मया था । इत दिलों का
दूर उतका श्राविक कराय हम करों और महस्तां की लगातार होंद्र होने जाना दी
दुर्भित्व की वरिश्मित के कांग्य कांध्रेस की स्वावता की श्रीविच्या होते होंगे कांग्रेस होने स्वावता दी

हे लिए, क्षोगों पर सगाये जाने वाले प्रत्योधक कर क्यीर मारी लगान का बाहर कारण सरकार की उरेसा से देशी और स्थानीय कला-कीशल एवं उद्योग-प्रभोका प्र हमी भीच बारास-गिहितों को सहायता के लिए सिटेन श्रीर बामीशा मे सार्ग हुई उराजाएंचे हमें के लिए मन्मार प्राट करते हुए कार्य में से एक मेरिन के लिए मन्दिन के लिए सन्दिन सन्दिन के लिए सन्दिन के लिए सन्दिन के लिए सन्दिन सन्दिन के लिए सन्दिन सन सन्दिन सन्दिन सन्दिन सन्दिन सन्दिन सन्दिन सन्दिन सन्दिन सन्दिन स

### ७. कात्रन जंगशात

जासाय के बार्त्मों से तूप तुम्यान को प्रभी एमने बच्छी तपर नहीं मामक है। उनहीं इसी-बसा वो समान श्रीर नमक के कर से ही हो समझा है, निक्दोंने सोगों पर अठाव सोक दास [रव] । जीमा कि एन्टर के नामपुर-स्विपेश्यान में मिन यास पीटर सिक्ते ने बवाया यो, करूम की एक ही रामक में सरकार ने रेया के स्थायी श्रीकारों को नए इसके मामांचु समान-स्वरूपया में उत्तर पत्तर कर दी। जीशा कि दान बेरेयर ने बदा, इस जात में सन्देद की बहुंच कम मुंबारस है कि देवालियों की विदियात्राक के बिल्ताफ जिला इस सम्बंदी के स्वार दुन, कुन कर सुमार स्वी मान स्वार कर स्वी स्वार के स्वार स्वार स्वार के स्वार स्वार

स्टर-ट्र में बड़ी नम्मावाल साम मारत-सरकार से प्राप्ता की गई कि जाताल के वान्तीं से जो कटिजारमां उठान्य हुई है—सामकर विद्युक्त मारत की प्राप्त के प्राप्ती हुए हाड़ी में, उनकी जान कराई जान । पाजन-सकरा से देश सम्प्रणी जी निरम नजाये से इसते नहीं हों। अप अप्ताप्त हुए में देश स्वर्णी जी निरम नजाये से इसते नहीं हों। अप अप्ताप्त हुए में कि नवें अधिरोधन में पं नेपनशम ने उन्हें 'अप्रण्य से केन्द्राप्ती और किशी भी सम्बन्धार के लिए प्रकार-कर्ण 'बतानाथा । दाने अप्रवार अपाय करी जाती , किर यह साई आकर्षात्र को भी किला हों। में साम हों के लिए प्रवार ने काल के लिए प्रवार परित्र साम उन्हें किए के लाइ हों से प्रपाद ने जी हैं। निम्म प्राप्ती लेक्स के लिए प्रवार परित्र सामें उत्तरी जान के लिए प्रवार परित्र साम उन्हें किए प्रवार परित्र साम अप्ताप्त के लिए प्रवार परित्र साम अप्ताप्त के लिए प्रवार परित्र साम अप्ताप्त के लिए प्रवार परित्र साम अप्ताप्त साम अप्तापत्त साम अप्ताप्त साम अप्तापत्त साम अप्ताप

र में, आगह किया कि "तीसरे और चौथे वर्ग के

जंगलों में जलाने ही शहरी, यह जयने के श्रांपकार, यहांगों के शाने ही वीजें, मका के शीन कराने ही तर लगीन श्रीर साने ही अश्रुली जोने श्रार—उसिव प्रदिवन्तें पर राजन में मुक्त दी जाएं, श्रीर जग्नलों को सीमार्च रख जय निरंपन की जाप कि जि को रह महिक के कर्मचार्तियों में तर हुए निम्म प्रवर्ग जावीय (सामृहिक) श्रांपकार्य करते ही श्रूट रहे। " गयार्टन यौर जीवर हैं अर्थवेशों में इस बात पर जोर दिया गया के कार्न्स का जरिया ज्या की श्रीर पर सामित कर हैं। साम्य पर जोर दिया गया के कार्न्स का जरिया ज्या हो। सामित की श्रीर पर सामित की श्रीर पर सिंपन हैं। सामित की श्रीर पर की श्रीर पर सिंपन पर सिंपन की श्रीर हैं। स्थित पर सिंपन की श्रीर हैं। स्थान की श्रीर हैं। स्थान सिंपन की श्रीर हैं। स्थान सिंपन की श्रीर हैं। स्थान सिंपन सि

श्रद्याय र : काप्रस क प्रशाव—एक सर्भरा नगह

सरकारों में जो निषम बनावे हैं उनके श्रनुसार महदमें जहलात के बामोंसे देशती लोगों। पहला है और ने उत महदके के क्षेत्रेट कर्मचारियों के दवाब और, उसलीक में पढ़ जाते हैं स्टिहर के बाद के श्राधिवरों में, जासन-सन्दर्भी शोर्ट प्रसाव पान नहीं हुआ। हि प्रसाव बनाया जाता या जिसके एक श्रोप के रूप में एका उस्लेख रख्या या।

बाद अवत में यह दूरें कि पुतानी शिकायकों के वो लोग आदी हो हो के थे, हो जो नर्र शिकायत उनके बानने आरंड उसने उनका ध्यान प्राप्ती और शंज लिया, हिर से ग्रुक्ताय के बान वो समस्य सामने आरंड वह पढ़ी वि विवदुत्त मिन्न प्रकार की प इनके, बोझर-गुंद और रूस-ज्यापन की लड़ाई ने भी अवस्य ही कृमिय वालों के

इसक, बाझा-पुद श्रार रुध-यायान का लड़ाइ न मा श्रावस्य हा काम स् वाला क बदला श्रीर बङ्गलात य श्रावियाने, तमक य श्रावस्ता के होटे प्रस्तों से ह्याकर उनका प् एव स्व-शासन के बड़े प्रस्तों की श्रोर श्राक्तिंत कर दिया। इ. स्यापार श्रीर खरोग

ब्रिटिय-यार्कन में भारतशक्षियों की जो जो समस्यार्थे हैं, उनके व्यास-स्वास सुद्दां प्रार्शाभक राजनीतिकों ने भक्षी-भाति समफ तो स्वित या, 'दुरन्त वे समस्यार्थे ऐसी में इल करने का रास्ता उन्हें हमेशा दिसाई न पढ़ता था। यह बात वे जान गये थे कि

दुकारके में मारतीय-दिव स्ट्रोट और शीण समक जाते थे, साथ ही यह बाव भी उन्होंने सी थी कि प्रमाणि दूसकारिया और कसा-मेरीयत की चाही तिस्पव कर से तट न ि मार उनके भीत साप्यापी अरूर को बावों है। भी करनीकर ने, जो कि और सेक्टकर औ साथ सोक्सान्य तिलक के एक पक्के सनुसायी थे,क्यर्र में हुए कामेस के शीवनें आध्वित

में हुए क्लिय पर मि॰ खार्यर सालक्षेत्र के खायलैंपड़ पर दिये एक भावण का नीचे उद्धृत हिल्या था:---"एक-के-बाद-एक उनके हरेल उद्योग का या वी शुरुक्षाव में दी गला गॉट दिर उसे दुसरी (किरीयांगी) के हान में वीप दिया गया, श्रमण इस्तैयह वाली के दित में उत्ते

श्रीर मारा शष्ट्र खेवी के काम करने के लिए मजबूर न हो गया, वन तक नहीं क्रम जारी इससे ग्राधिक दिलचरा श्रीर निचारपूर्ण वह जान है जो मुनलमानी-राज से ब्रि तुलना करते हुए एक राजनीविज ने दिया या—"रवा, शिवा श्री रेशों के लिहाज से

राज्य श्रन्छ। है; मनर हिन्दुसान को समृद्धि के लिक्षज से मुसलमानी राज्य उससे श्रन्छ मुसलमान हिन्दुसान में श्राकर हिन्दुसानी वन गये थे जिससे हिन्दुसान की दीखत हिन् इसी भीच श्रकाल-गीहियों की सहायता के लिए बिटेन और श्रममीका से शाई हुई उदालापूर्ण रहनें के लिए अन्यवाद प्रवट करते हुए कार्ये से हैं, ,००० नीएक की एक बारन के लार्य नेतर के एक मेजन का किए से कर कार्य नेतर के एक मेजन का किए से एक लाट नेतर के एक मेजन का किए सार निर्माण किए सार नार्यों की इन्त्रका का स्वच्छ एक स्थाप्त कना दें। यह रिस्ट में बहु है कि हो है कि है एक कोर ने उन श्रमक्षों उपायों की उद्योग नहीं की जिनका वह प्रतियादन करती था रही भी; और रिट्ट में एक बार फिर उन्ने वरकार पर जीर शाला कि सम्वर्ग पर में क्या की स्वयाद की रही एक सार फिर उन्ने वरकार पर जीर शाला कि सम्वर्ग की स्वयाद क

#### ७. कानुम जंगलात

रेट २-८ १ में बनी जाजां के साथ भारत-सरकार से मार्थना की मार्थ कि जासाज के स्वर्ती को कि कि उत्तर में दिन स्वार्य के स्वर्ती के स्वर

इत वर बार्धन में, चारने दनके बार्धिस्ता में, आमर किया कि "तांगरे और बीचे वर्ष के

हर हालत में मुक्त दी जाये; श्रीर बङ्गलो की सीमायें इस सरह निश्चित की जाय कि जि को इस महक्त्रमें के कर्मनारियों से तंग हुए बिना ऋपने जातीय (सामृहिक) ऋषिकारी करने की छुट रहे ।" स्वारहर्वे श्रीर चीदहर्वे श्राधियेशना में इस बात पर जोर दिया गया। के कानूनों का उद्देश जङ्गलों की ग्रामदनी का जाँग्या बनाना नहीं यक्ति किसानों ग्रीर उ के लिए उन्हें रिवर रखना है । साथ ही इस बार की शिकायर भी की गई कि "भिन्न-सरकारों ने जो नियम बनाये हैं उनके श्रनुसार महकम अञ्चलात के कामीसे देहाती लोगों प पहला है और वे उस महकमें के छोटे कर्मचारियों के दशन और, तकलीफ में पह जाते हैं र⊏६६ के बाद के ऋषिवेशनों में, जगल-सम्बन्धी कोई मस्ताव पास नहीं हुआ । सि प्रस्ताव बनाया जाता था जिसके एक द्वारा के रूप में इसका उल्लेख रहता या । बाद असल में यह हुई कि पुश्नी शिकायतों के वो लोग खादी ही हो लुके थे, उ जो नई शिकायत उनके सामने ब्राई उसने उनका प्यान श्रापनी ब्रोर खांच लिया, फिर की शब्द्रात के साथ जो समस्या सामने द्याई वह पहले से विलक्क भिना प्रकार की थी इसके, बोग्रर-युद्ध श्रीर रूस-नामन की लढ़ाई ने भी श्रवश्य है। कामेस बालों के ट बदला और जङ्गलात व श्रावियाने, नमरु व श्रावकारी के छोटे प्रश्नों से इटाकर उनका ध्य एवं स्व-शासन के बड़े प्रश्तों की थ्रोर श्राकर्षित कर दिया। व्यापार और उद्योग ब्रिटिश-शासन में भारतवासियों की जो-जो समस्यायें हैं, उनके स्वास-स्वास मुद्दी ब पार्शम्मक राजनीतिकों ने भली-भाति समक्त वो लिया था, परन्त वे समस्याये ऐसी था इल करने का सस्ता उन्हें हमेशा दिखाई न पड़ता था। यह बात वे जान गये थे कि ह दुकावले में भारतीय-हित छोटे श्रीर भीग समभ्रे जाते थे, साथ ही यह बात भी उन्होंने

अभ्याय र : काशस क भराव—र क सरसरा गणाव अंगलों में अलाने की लड़की, प्यु चयने के द्याधिकार, प्युट्धों के लाने की वीजें, मका-के द्योजर बनाने के लिए लगीन द्यीर खाने की जन्नली चीजें द्यादि—उसित प्रतिप्रधों

ली थी कि आसीण दसकारियों और कला-दीशल को नाह निहस्तत कर से नष्ट न कि समर उनके प्रति लारजोरी जरूर की जाती है। भी कररदी हर में, जो कि भी केलकर और शाय लोकसम्म तिलक के पर पनके अनुवायों ये, बनर्द में हुए कामेल के बीवर्ष आधिकर में हुए कियर पर मिल आपर बालतार के आवर्तवेद वर दिये एक मागण का नीचे वि उद्धत किया था:—

उद्भृत किया था:— "एक-के-बाद-एक उसके हरेक उत्योग का या तो शुरुव्यात में ही गला पॉट दिय उसे दुसर्गे (निर्देशयों) के हाथ में ग्रीय दिया गया, श्रमना हंग्लैयर बालों के हित में उसे दि दिया गया: श्रीय जब नक कि सामानि के समाम स्थेगों को गीमिक लगावन बड़ 27 कर

दिया गया; और जर वर्ष कि मणति के तमाम सोतों को घीमेव्द लगाकर वन्द नहीं कर और सारा शृष्ट खेती के फाम करने के लिए मजदूर न हो गया, तब वक यदी कम जारी । इससे अधिक दिलचस्य और निचारपूर्ण वह जात है जो मुसलमानी-राज से जिं

तुलना करते हुए एक राजनीतिज ने दिया या—"रत्ता, शिवा और रेलो के लिहाज से समय अच्छा है; समर हिन्दुसान की समृद्धि के लिहाज से मुमलमानी शब्स उससे अच्छा मुसलमान हिन्दुसान में श्राकर हिन्दुसानी वन मये थे जिससे हिन्दुसान की दीलत हिन्दु सो हिन्द्रस्तान को मीज-मजा करने का द्वाराता जिकारसाह बना रक्ता है।"

१८६४ में कांग्रेस में (ब्रीट्स-भारत में नेबार होने माने सूत्री आख पर कर लगाये जाने ह निरोध किया और खपना यह निश्चत विश्वास प्रकट किया कि "हुए कर का निश्य करने यक सभ शासर के हितों के सामने भारतीय-हितों का बस्तिशन किया मचा है।" हमारे सन्देह नहीं कि अन्तर्य के अन्तर्य के खागे सिर सुकाबर उसकी सहित्यों को कम करने का प्रयान करने की मांगर्शत देशों में बर सी है। खार का विश्य में भी सामेंस ने कहा :—

"पार्टि इस तरह कर लगाने की व्यवस्था हमने वाला दिल हानून बन जाव तो, उस सतत में, कांद्रेस यह प्रापंगा इस्ती है कि भारत-स्थाद दिला विसान के दिल के अनुसार सिने हुए अमें उन अधिकारों से काम लोने की भारत-मध्यी के अनुस्थित की जिनके द्वारा २० से २४ नम्य वह वा सती माल हस करनन के क्षेत्र से चार हो जाता है।"

प्रवास कर अन्तर के प्रवास के स्वास हो जा है।

ग्वार में आपियत में पोपंचा की गर्दे हैं रह नान्य से नीने के मारवीन देती मात को कर
से मुक्त रसने पर लकाशायर वाली ने जो आपित की है वह ने-बुनियाद है। १६०६ में, द्वादानार्दै
नीरीओं के कमार्पाल में, कलाइना में फायेस का जो मातद आपियत हुआ उससे पर मरनमांद्र
मालवीय ने हम रहर का उद्घाटन किया कि हमारे -उयोग-पर्भों के तोरे में दें करता करने नही
मिलवी। उन्होंने करा, कि 'इमारे देश का कथा माल देश से बार बला आजा है और विदेशों के
वैयार होकर उनका माल हमारे धन आजा है। अगर हम स्वतन्त्र होते दो ऐसा न होने देते। उब
इस्तत में हम भी उसी मालर अपने उयोगों का स्वत्यन करते, जिस महार कि सन देश आपने उयोगों
को श्रीजानामार्थी कमारे हैं।"

हों। दिस्त में रह बात पर खरहोंस जारिर किया कि विदेशी माल की सबसे जाया सब सम्बन्धियों आहीं में ही है। जनते कहा, "हमारे प्रमुद्ध सामकान्त्र," हद सिरवच कीर समा से मानता होनी मांति हैं! कहा की मानवा उत्तक्ष होंगे पर, और १६० हैं नहा उत्तके तर के बेंगे में बहुएकार खान्दीलन से उत्तके प्रोत्ताहन मिलने के फलास्कर, भारतार्थ का व्यान भारतीय उम्मेण फलों के पुतर्भीलन की श्रोर (च्या ! १९१० में की सीक नाई के मिन्सार्मी में स्वरंश का प्रसाद परि

"आखना रेलीयर हा ऐता बगीजा धमभा जाने लगा है, जो कन्या माल पैश बरके किटिय एजेएटों के मार्पत किटिया चढाजों में इसलिए चारत मेज दे कि किटिया मजदूरों खीर जिटिया पूरी हैं उसका पक्षा माल तैयार हो और किटिया प्येयदों द्वाप भारत के जिटिया क्याचारियों के यह उसे भेज दिया जाया "

्था जप । नरे दानदर्श्तार्रहों दे के का ये और वह मारी अर्थ-शास्त्री एवं प्रमुख समाज मुजार थे। कर वाल तक वह कामेंव की असली माकि रहे हैं, और खास कर आर्थिक एव जीवोगिक समाजों में वो कामेंव वालों के लिए यही एक स्कृति के सोव थे।

मान श्रीर उनके उत्पोग-धनो एन लेवी की बस्थारी की श्रीर भी भारतीय राजनीतियों का पान गया । १८६८ में ही योवन भरनमेशन की अन्य समित र महाव रक्षण था, कि 'शहरार में देशी उन्नेगा-धनों एन कहा-कीयल की अन्य करती कारीय श्रीर पर बात तो इससे पहने १८८१ में ही) क्लीकार कर ही गई थी कि जंगलत के बात्यों ने गार वालों को बही बन्दियारी में हाल दिया है। गारे पार्मण कमान में उसस-पुषक हो गई है, गाद की कारीयर्स नर हो गई है और समु हार रहे हैं – हाल तो विवासर १८८१ में ही गर पुढ़े थे। १८८१ की नायुए कोर्स में, वह

में भाषण करते हुए, सा॰ मुरलीघर ने इस सम्बन्ध में श्रीताश्रो से वड़ी जोरदार श्री कांग्रेस के नवें ऋषिवेदान में (१८६३) परिवट मदनमोहन मालवीय ने । भौली में दहा था :--''ग्रापके बुलाहे कहां हैं ! वे लोग कहां हैं जिनका निर्माह भिन्न-भिन्न उद्योग-गरियों से होता था ! स्त्रीर को कारीगर साल-दर-साल वडी-वड़ी तादाद में इंस्त्रीएड व देशों की भेजे जाते ये, वे कड़ा चले गये ! यं सब भूतकाल की वार्वे होगई । धाज वे लगभग प्रत्येक व्यक्ति बिटेन के बने कपड़ों से दंता हुआ है और वहा भी कहीं आप आयं यती ही-विलायती माल आपको दिलाई देगा । लोगों के पास शिवा इसके कोई जार सेती-वाड़ी के द्वारा वरायनाम श्रपना गुजारा करें, या जो नाम-भाव का व्यापार या टका-धेला पैदा कर लें । मरकारी नीकरियों और ब्यापार में पचास साल पहले हमें जो छव उसका सीवां इस्सा भी हमारे देशवासियों को नसीव नहीं होता । ऐसी हालत यह जिएम कितना अहलपूर्ण रहा है, यह इस बात से शस्ट है कि सर एस॰ हाईकोर्ट की बजी से अवकाश प्रदेश करने के बाद १६१४ में 'माबी के पुनर्जीयन स्टे ं की शावस्थवता' पर बहुत जोर दिया था । १८६६ में खा॰ लाजावगय की पेरगा पर दिन शिक्षा एवं उद्योग-धन्धों के विकार में समाधा और इसके लिए एक की। इस सब कार्रवाई के फलस्वरूप श्रीवोगिक प्रदर्शनी की शुरुश्रात हुई, जो सब कामेंस के साथ १६०१ में हुई। इसके बाद मनशः इसमें उन्नति होती गई श्रीर स्वदेशी-प्रदर्शनी के रूप में यह तन्दील हो गई है। इसमें सन्देह नहीं कि उसी। कार्येश का च्यान १८६४ में भारतीय सुती भाल पर कर लगाये जाने के कारण ही जिसका उसी समय उसने विशेष किया, लेकिन हम देखते हैं कि स्वय गवर्नर-अन

भ्रम्याय २ : कांप्रेस के प्रस्ताय-एक सरसरी निगाह

विशेष किये जाने पर भी का उठाया नहीं गया। उसे उठाना तो दूर, उसते शार्व निरंध किया बताते हैं कि "मार्त्याय माल की प्रतिस्दारों में विश्व नमाल को बत्त किये जर्म में गार्नी की मारीली का विक करते हुए बार-बार जो यह कहां जाता रहा स्पान्यों को तेज एक क्ला स्वान नमीन होता है, यह कि क क्लाजी बात नहीं हैं मुचेश्वर ने नहीं चित्ता के साथ मोरे मालकों के उद्दर्शों के इस बाद को किद न वास्त्र हैंस्वर के क्यानाता, "आधी किमानों नो साल की मुख्यात से अपन कर होता कि एक मार काना किसे करते हैं !" स्वान का यह हाल था कि एक हों? में हुई की सही बद्दा, दूसने में हुई की सही, और तीस तीस है १६ की सही हो गया

भे तो देश के देशक की सदी तक बहुत, जब कि इसकें साम साम कीजी बहुता उस कि के कार्य की कि बहुत जब कि इसकें साम साम कीजी बहुता उस है ! जमती में की सीनिक देश्य के सालाना सर्च पहला है, क्रांस में देश्य के

बढता था हा । जर्मनी में सी रीन्ड १४% २० सालाना सर्च पहचा है, फ्रांस में १८% २० १८% २०, परन्तु दिन्दुसान में प्रत्येक खंदेन सैनिक पर ७०% २० सालाना सर्च कि यह उस हालत में कर कि की खादमी की कीसत-बामरनी इंग्लेस्ट में ४२ वीरड,

भौर अर्थनी में अन गाँव के भौर विकास में किये अभी गाँव है। के बाद अभा अ

٧٠

६. स्वदेशी, बहिष्कार और स्वराज्य १६०६ के बाद जो नवीन जायति श्रीर नया तेज देश में इस छोर से उस छोर तक पेत गया था उसका मूल-कारण वंग-भंग था, हालांकि लॉर्ड कर्जन के प्रतिगामी शासन के कारण वर जायति इस सग-माम की घटना के पहले से भी भीतर-विभावत में में सबू रही सी। पुष्प-नार्या काशी में जब कामेस कर २१ वां अधियतन १६-४ (संबी में हुआ तब उतनें संग-संग पर विभिन्त विरोध प्रदर्शित किया गया और वहां मया कि वह रद कर दिया जाय। कम-से-कम उतनें देश धशोधन जरूर कर दिया जाय जिससे सारा यंगाची समाज एक शासन में रह सके। परनु वंग-मंग-भ्रान्दोलन को दवाने के लिए जो दमनकारी उपाय काम में लाये गये उनके विषय में इस कांग्रेस में ओ प्रस्ताव पास किया गया यह बुछ गोल मोल था; क्योंकि एक छोर नहीं, उसके द्वारा बंगाल में जारी किये गये दमनकारी उपायों का जीरदार श्रीर तत्तरता पर्क विरोध किया गया, तहां साय है उसमें एक दुकड़ा यह भी जोड़ दिया गया कि "वव बगाल के लोगों को मजबूर होकर विदेशी वस्तुक्रों का बहिष्कार करना पड़ा श्रीर बङ्गाल के लोगों की प्रार्थना श्रीर विरोध का खवाल न करने भाग्त-सरकार बङ्गाल का विच्छेद करने पर जिम तरह तुली थी, उसे ब्रिटिश लोगों के घ्यान में हाने का, जब एक मात्र यही वैध उपाय रह गया था """"""" इसमे यह साफ नहीं मालूम होता, श्रीर शायद यह साफ करने का इरादा भी न हो कि कामेस विदेशी माल के बहिस्कार की पस्य करती थी या नहीं। एक किस्म की राय भर दे दी गई, जिससे यह मानी निकलते थे कि लोगों के पास शायद दूसरा उचित उपाय राक्षी नहीं रह गया था । यह तो जाहिर था कि राष्ट्रीय दस के लोगों को बड़ी शायति होती, श्रापर कोई ऐसा प्रस्ताव पास किया जाता जो दक्षी मी कमें राष्ट्र होता । परन्तु जैता-कुछ प्रस्ताव दुत्रा, उसका समर्थन करते हुए लाला लाजगतराय ने एक बुलन्द आवाज उठाई, "हमने श्रव गिड़गिड़ाने की नीति छोड़ दी है। इस उस साम्राज्य की प्रजा है जहा लीग उ पद को प्राप्त करने के लिए, जो उनका इक है,लड़-भगड़ रहे हैं।" १६०५ में जिस साइस का श्रमाप था यह १६०६ में खा गया । वग-मंग पर एक प्रस्ताव करने के बाद कांग्रेस ने विहम्कार-ख्रान्दोलन का भी समर्थन किया। "यह देखते हुए, हि देश के शासन में यह के लोगों का कुछ भी हाथ नहीं है श्रीर वे सरकार से जो प्रार्थनाय करते हैं उन पर उचित रूप से प्यान नहीं दिया जाता है, ही कप्रिस की सब है कि बग-विन्तेद्धेद के विरोध में उस मान्य में जो बहिष्कार का ख्यान्दीलन चलाया गया यह न्याय संगत या ख्रीर है ।" इसके बाद काप्रेस ने बुख तुकसान सहकर मी देशी उद्योग-धन्यें को प्रोत्साहम देने का प्रस्ताव पास किया । यस, गाड़ी यहाँ कक गई । स्व-शासन की कल्पना दुंछ शासन-मुपार-विपयक सूचनात्रों से खागे नहीं वढी; जैसे—परीज्ञाकोंका भारत श्रीर इंग्लैयड में सा<sup>पर</sup> साथ होता, कीसिलों मा विस्तार करना श्रीर उनमें लो*र-*प्रतिनिधियों की सख्या का बढ़ाया जाता, भारत-मन्त्री की तथा भारत की कार्यकारिणी केंसिलों में हिन्दुस्तानियों की नियक्ति की जाना । वरा, १६०६ में भारत की राष्ट्रीय खाकाचार्या का लात्मा इनीमें हो जाता था। दूसरे साल सरत में कांमेंड के दो दुक्के हो गये त्रीर नरम-दल-वाली कामेंड ने को खागे के सालों में बहिस्कार को कार्ड छोड़ द्विया. सिर्फ स्वरंशी को कायम स्वन्ता; श्रीर स्व-शासन् सम्बन्धी प्रस्ताव उत्तरते-उत्तरते सिर्फ मिएडी-भोलें मुधार-वोजना के परीक्षण वह मर्यादित रह गया । १६१०में नये याहमस्य लॉर्ड हार्डिझ ग्राये। भारत होपारचान्या के राज्यस्य यह नामास्य स्व राषा । १८२४म वर्ष महास्यस्य बार सारकार होएक ... इती वर्ष कारिय ने राजनीदक सैर्टियों को छोड़कों की प्रमीश उसने की। दूगरे साल किर सेरी असीत की गई। परन्त १६१४ में जब मस्सात में कारीन वा आधियान हुआ तो उपने साहब करके सस्सर से यह मतास्या किया, कि 'तिसीसन १५ असास सन् १६११ के स्वांति में मानतीय पूर्णीपितार के

4-ध में वो बचन दिया गया है उसे पूण करे, और मारतक्यें को संपन्तामाञ्च का और उस हैसियत के सम्पूर्ण आधिकार देने के लिए वो कार्य आवश्यक हों ने सब किं रै०. साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्य कोर्य यह सवाल करेंगे कि यह साम्प्रदायिक या जातिगत प्रतिनिधित्य

खड़ा हो गया है। नहीं, सर ब्रॉक्लैपड कॉलविन (१८८८) जब संयुक्तपांत के लेकि

तव से इसकी बुनियाद पढ़ चुकी है। उस समय यह दिखाने की कोशिश की गई प कामेस के विरोधी हैं। यहां तक कि ह्यूम साहब ने भी इसे महत्वपूर्ण समभ्य श्रीर इस लम्बा बवाय उन्होंने सर ब्रॉक्टैयर को भेजा । इसमें कोई शक नहीं कि कॉप्रेस के श्रिपियेशनों की सफलता ने नौकश्शाही के मन में इलचल मचा दी थी, जिसके कि लेफिटनेक्ट सवर्नर महोदय ने कर दिया । मसलमानों पर भी इस विचार का ग्रसर दुरन न रहा । उन्हें सरकारी ऋधिकारियों का बबुर्गाना रवैया बरूर ऋखत होगा, जैसा कि जाहर होता है । कांब्रेंस का चौथा ऋषिवेशन इलाहाबाद में यूरोपियन लोगों का बिरे हुआ । उनमें शेल रजाहसेनलां ने मि॰ युल के समापतिल के प्रस्ताव का समर्थन क के हक में एक फदवा पेश किया, [जो कि लखनऊ के सुन्नियों के शम्सुलउल्मा से प्र या। उन्होंने धहल्ले के साम कहा, कि "मुखलमान नहीं बल्कि उनके मालिक—सरव हैं, जो कार्येस के मलालिफ हैं।" फिर भी बास्तव में लॉर्ड मियटो के जमाने में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के ख धारल किया । हां, इससे पहले लाई कर्जन ने जरूर जान-वृत्तकर वंग-भंग के द्वारा ह श्रीर श्रासाम को श्रलग प्रान्त बनावर, जिसमें कि मुसलमानों का बहमत हो, यह क मावना जामत की । यद्यपि सॉर्ड मिक्टो उस घोड़े को ब्रायम पहुचाने के लिए भेजे लॉर्ड फर्जन ७ साल तक सवारी कसकर उसका दम करीव करीव निकाल चुके थे, पि भेद श्रीर झलगाव की वह काटी, जिस पर कर्जन सवार रहते थे, बोड़े की पीट पर उर रही। मिण्डो की शासन-म्थार-मोजना में मुसलमानों के लिए ऋलग निर्याचन-संघ की थी, परन्तु साथ ही संयुक्त-निर्वाचन में भी राय देने का उनका हक क्यों-का स्थां का या । संदीर्ण बुद्धि के राजनीविजों ने उस समय यह बताया कि बंगाल, श्रासाम श्रीर हिन्दु जातियों को ऐसा निशेषाधिकार नहीं दिया गया । परन्तु यह तो असल में सहं मटक जाना था। जो बड़ी श्रजीव बात यी वह तो यह कि भिन्न भिन्न जातियों के वि मताधिकार रक्ता गया या । एक मुसलमान तीन इवार रुपये साल की द्यामदनी वार हो सकता या वहाँ एक गैर-मुस्लिम वीन लाख सालाना ज्ञामदनी वाला हो सकता । में हुएट को सतदाता करने के लिए यह काफी या कि उसे मेहुएट हुए तीन साल हो। मुस्लिम के लिए तीस साल हो जाना जरूरी था। जस गौर तो कीजिए, एक तरफ ग्रीर दूसरी तरफ दीन साख रूपये ! एक तरफ दीन साल श्लीर दूसरी तरफ वीस साल

षावंजनिक बालिय मताबिकार नहीं मिल व्यता है वर वक इस अक्सर ऐसे मताबलम युना करते हैं। मुख्लमान दोनों जावियों के लिए मताबिकार के मिल-भिन्न स्टैएडर्ड

कि सवदावाओं में टीक-टीक अनुपात कायम रहे 1

प्रश्न पर मेल हो जाय । उस समय म्युनिस्पिलिटियों श्रीर लोकल-बोडों में प्रयक् निर्वाचन का दिश्व जारी होने की बात चल रही थी। युक्तमांत में, जहां कि पृथक निर्वाचन नहीं था, यह पाया गण कि धंयुक्त निर्माचन में मुखलमानों की खंख्या कुल श्राबादी की देहते हुए भी जिला नोहों में मुखलमान हैम्ह और हिन्दू ४४५ चुने गये और म्युनिचिपैलिटियों में मुखलमान ३१० और हिन्दू ५६२। यह वक कि सर जान सुबेट जैसा प्रविधामी संगुक्तप्रांव का लेक्टिनेस्ट गवर्गर भी उस पान में रोनें जावियों के मेल-मिलाप में खलल डालने के इक में नहीं था ! हां, श्रीयुव जिला ने जरूर स्थानिक संस्थात्रों में पृथक् निर्वाचन मचलित करने की निन्दा की थी। एक 'बन' सरक्यूलर निक्ला या ओक स्थानिक संस्थाओं में आविगत प्रतिनिधित्व के पत्त में था । उसमें यह प्रतिपादन किया शया पा कि मुखलमार्जी को प्रयक्त निर्वाचन के अलावा संयुक्त निर्वाचन में भी राय देने की सुविधा होनी बाहिए, क्योंकि इससे दोनों जातियों में श्रन्छे वाल्लुकाव कायम रखने में मदद मिलेगी । इस पर पं• विशन नारायय दर ने, जो कि १६११ में कलकत्ता कार्रस के समापति थे, कहा या कि "में इत्जारी कडूंगा कि हमारी एकता बदाने की यह अलग्छा, हमारे मोलेयन से, बहुत भारी हुएडी लिखन तेन है।" उन्होंने यह भी बताया, कि "जब सर हन्त्यू० एम० चेहरवर्न झौर सर झांगारां की छलाई के मुतायिक दोनों जातियों के प्रतिनिधि एक साल पहले इलाहबाद में मिलने वाले थे, इस उदेश है हि आपन के मतमेद मिटा दिये जाये, तब एक गोरे छाखवार ने, जो कि शिविल शर्विश वाली का पर समभ्य जाता है, लिला मा कि 'ये लोग क्यों इन दोनों जातियों को मिलाना चाहते हैं, दिना इन्हें कि दोनों जातियों को मिलाकर सरकार की मुखालिएख की जाय !' उसका यह वाक्य भारत की शर्व-नैतिक स्थिति वर एक भयानक प्रकाश दालता है।"

परन्तु इनके थोड़े ही दिनों के बाद दुनिया की शलतों में एक भारी परिवर्तन हो गया। बाल-कन राज्य जो एक या दो सदी से यूरोप के मुगी के सहने का द्वाराका बना हुआ था, फिर एक बार गर्द लड़ाइयों का भैदान यम गया। तय १६१३ में नवाब सच्यद मुहम्मदबहादुर ने, जो फराची ब्रिस (१६१३) के समावित थे, "यूगेन में हाई नामान्य की नींन उत्पाहने और, ईरान के दम क्षेटने के प्रयत्नी'' की चीर च्यान दिलाया था। तुकीं शामान्य की लगे उस घड़े को जिस दुःल के साथ पूर्व लमानो ने महरूम किया जमीहो उन्होंने यहां महर्शित किया। श्रन्यमें उन्होंने हिन्दुश्री श्रीर मुमलमानी को आगो मातृश्मि के लिए करें। से करणा लड़ाकर बाम बग्ने वर बहुत जीर दिया। यह हमें १६३९ के न्रिस्ताफा चान्दोलन चौर दिन्दू मुमलमान सम्बन्धी पर <u>इ</u>प उसके चसर की याद दिसावा है। म्रोव के रोगी (१६ वी सदी शक के प्रकिंगान को यही कहा जाता था) ने अब सक दिन्द्रशान की राज्यों ते की गाँव विभि को कारने में बहर माग लिया है। ये स्थितयों भी जिनमें १६१६ की करीकी बार्रेन में दिन्दू और मुनलमानों ने अपने भेदभाव मिटा दिये और मुल्लिम-लीम के इस दिवार की। हि बिटिश मधीन्य के बानमेत मान्यपनियों को व्यन्तानन दिया जाय, वसन्द दिया और दिन्द्र हमप्रान्ते के बीज केम पत्र महचीग का भाव बढ़ाने के मुश्लिम सीम के कथन की पमन्द किया। बर्धन में मुर्गलम कीम प्रांग महरित हुन खादा हा भी सामत हिया हि मिल्र-मिल खाँउरी है के ए एक्ट्रेंच दिश के बालम मनाओं वर मिलक्ट याच नाच बाम बारी का शाना । निकाताने की दर तार्व केरिया करें की र कभी दिल से हा अवि व वर्ड के शोगों से आयोग की कि वे इस प्रदेश की स्र हे का कर कर बहा करें।

हुन समय बारेन मानों के स्थापन की जाने बार हो है, इसका कहा जब नकाणी के कारणों की बारे कही भागा में कारण है जो करांची में (१९९६) उस स्थित के मनाव पर कीने में ! पहिमयों हुई हों, तो हमें उन्हें भूत आना चाहिए ! मविष्य काल का भारत ग्रव से ज्य ज्यादा शारीफ, ज्यादा महान् , ज्यादा ऊंचा, होगा; नहीं नहीं, वह तो उस भागववर्षसे भी होगा जिसे ऋशोक ने ऋपने राज्य के सम्पूर्ण गौरव में ऋनुभव किया था और श्रकवर ने राज्य में जैसा कुछ चित्र भारत का लींच रक्ला था उठसे भी कहीं बहतर वह भारत है। वाचा ने कहा था, "कांग्रेस नये शुम जीवन में प्रवेश कर रही है और उसके ग्रह दिखाई देते हैं। इससे इमें विश्वास है कि इन खबश्य नवीन सफलवार्ये प्राप्त करेंगे।" होने पर भी जातिगत प्रतिनिधित वर्षो-का स्यों बना रहा । एक बार जहां घाव हुन्ना कि फिर उसमें से मवाद बहुता ही रहा । श्चगर हिन्दुः श्रीर राजी-रजामन्दी से मुसलमानों को जो-बुख चाहते थे वह दे दिया होता तो यह प्रश्न होगया होता । हां, यह सच है कि जैसे-जैसे खाना खाते जायंगे वैसे-वैसे भूख बढ़ती व उसके साथ यह भी सत्य है कि ज्वों-ज्यों ज्वादा खायंगे त्यों-त्यों भूख मरती जाती है। निधित्त-सम्बन्धी मिषदी-मार्ले-योजना हिंदुस्तान के मत्ये जबरदस्ती मढ दी गई थी। बारे में कोई सलाइ-मराविच नहीं किया गया । इसलिस १९१६ में, जब मुधारों के नये तजवीज चल रही थी. देश ने सोचा कि हिन्दु-मुसलमानों का हृदय परशर मिल जाना इसके लिए कांग्रेस झीर मुस्लिम लीग दोनों के प्रविनिधि ( नवम्बर १६१६ ) कलकर एसोसियेशन के स्थान पर मिले-इस उद्देश से कि १६१५ में कांग्रेस ने जो आदेश ह द्यनसार भाषसी समग्रीते चीर रजामन्दी से प्रतिनिधित्व की योजना बनाई जाय । इसी लीग ने स्व-शान की प्रपना उद्देश बना लिया था। प्रात्म-निर्णय के सिद्धान्त की बगइ फैल रही थीं। युरोपीय युद्ध भी खुद होटे और पिछड़े हुए राष्ट्री पर इस सिदांत के लिए ही लड़ा आरहा या । ऐसी दशा में कलकते में जो बातचीत होरही थी उसके वि श्राकुल था । परन्तु कामेंस के इलके में जो बड़े-बुढ़े लोग थे वे अपनी तरफ से सुख क पीखा करते थे। फलतः यह काम युवकों पर आ पहा । शायद उम्र में सबसे छोटे लीन समय मौजूद ये,चारे कदम सदाया। सरसैयद श्रहमद ने कहा था-"हिन्दू श्रीर मुमलमान

लगींव भूरेन्द्रवाप बतु के माथवा के कुछ क्षंत्र इन गई। उद्भुत करते हैं—"इन हि करते अपना प्यान एक ही ब्रीर—कंपुक क्षारण की ब्रीर—लगाना चाहिए, करें हिंदुस्थान न तो हिंदुकों का है, न मुक्तमानों का, श्रीर न अपनोरों का। वस प्रोपियने भी थू। अर्किक यह वह हिंदुस्थान है, विकास इन कर हिस्सा एकते हैं। अगर विक्ते दिस

्तुतस्ता तबांबि हुचा उसे मि॰ मान्यें। ने क्वेंन्यन्तों मंत्र् करके मायर-पोर्ट गोबना में विया। वब दो में से कोर्ट एक व्यति सुद होत्रर मिश-मान से नृगी व्यति को तुस्त है दे वो हाया के समन्य सन्दे बन्देनों में वह क्याय कारतर सारिव रोती है—जाता कर भेर्ट व्यति करतक माहक नहीं पत तकती करतक कि कोर्ट तीवय उनकी कराया के

दो ब्राएं हैं भ्रीर दो में से एक भी न हो वो मां का चेदरा बरकूत हो जायता !' श्र्र की मायता की दिवब हूरी किन्न मानों की संख्या १५ फीकरी से कम हो उनमें कमन्त्रे मोनीनिर्फ कीतिन में रत्तमा वब हुआ। बत दर यो पंजाब कीर बंगाला हमेरा। की तरह है वो वेचीदा, यन्त्र १६१६ में स्वतन्त्र में महत्तमाया गया। ब्रीर उस्त समार दिस्तर में

११. प्रवासी भारतवासी जहां भारत में भारतीयों की रियात काफी खराब थी. तहां दक्तिण-श्रक्षीका-रियत भारतीयों की हालत बद से बदतर हो रही थी। १८६६ ई० में यह क नन बना कि नेटाल, दक्तिगु-ग्रमीका, के रार्ववन्द प्रवासी श्रापने इकरारनामे की श्रावधि के समाप्त होने पर या तो श्रापनी गुलामी को फिर नी सिरे से शुरू करायें - युली बनने का इकरारनामा फिर से मरें, या अपनी वार्षिक आप के आदे भाग के बराबर मनुष्य-कर (वॉल टैक्स) दें। इस प्रसंग पर हार म जे के शब्द दोहराना ग्रासंगत न होगा, जो उन्होंने लगभग १६०३ में बोश्रर-युद्ध के सिलिंधले में एम्ब्लेंसकोर के साथ की गई श्रकीका-यात्रा के बाद बढ़ा से श्राकर कड़े थे-"हमारे शासक हमें मनध्य नहीं समस्ते।" इसी प्रसग में श्री वी॰ एन॰ शर्मा ने इंग्लैयह को यह चेतावती ही थी कि सामाज्य में एक जाति की उन्मति या प्रश्रुता स्थायी नहीं रह सकती। उन्होंने काशी की २१ वीं कामेंस (१६०५) में कहा मा-"यदि हम अपने प्रति सच्चे रहें तो बढ़े-बढ़े दार्शनिकों, महान् राजनीतिशे स्त्रीर वीरवर योद्धास्त्रों को उसन्न करनेवाली जावि छोटी-छोटी बावों के लिए दसरी जावि के पांव नहीं पढ़ सकती । '

श्रांखिल भारतीय कांग्रेस के सामने पहले श्री मदनजीत ने दक्षिण श्राफीका का प्रशा उपस्थित किया था। इसमें सन्देह नहीं कि ख्रीर भी छनेक ऐसे भारतीय मित्र थे. जो समय-समय पर श्रकीका जाते थे और वहा के पूरे समाचार यहा की जनता तक पहुंचाते थे, लेकिन श्री मदनजीत प्रतिवर्ष इसी उदेश से खाते थे। ख्रपने नारगी कपड़ों, ठिगने कद तथा लम्बी लाठी के कारण वह कांग्रेस में कमी छिपे न रह सकते थे। हाल ही में बुदापे में हुई उनकी मृत्यु ने राष्ट्रीय सभा से एक परिनित व्यक्ति को उठा दिया है। दक्षिण श्रफ्रीका-सम्बन्धी श्रयोग्यक्षाओं का वस्तृतः पहला विरोध १८६४ में हुआ, वर्ष कि ग्राध्यत् ने ३स ग्रासय का मस्ताव पेश किया कि श्रीपनिवेशिक-सरकार का वह विल रद कर दिया जाय,जिसमें भारतीयों को मताधिकार नहीं दिया गया था। इसके बाद हर कांग्रेस में दिक्त अप्रतिका का प्रश्न ग्राधिकाधिक महत्व ग्रहण करता गया श्रीर हर साल ही यह श्रावाज उठाई जाती कि "हमें किस तरह विना पास के यात्रा करने की श्रीर E बजे राव के बाद धूमने तक की श्राजादी नहीं है, किस वरह हमें ट्रांसवाल में उन बस्तियों में भेजा जाता है जहां कुढ़ा-करकट जलाया जाता है, किस तरह हमें रेली के पहले श्रीर दूसरे दर्जे के हिन्तों में बैठने की हजाजत नहीं है, ट्रामकारों से बाहर निकाल दिया जाता है, कुट्याथ से धक्के दे दिये जाते हैं, होटलों से बाहर रक्ला जाता है, सार्वजनिक बाग-बगीची का लाम हमें नहीं उठाने दिया जाता, श्रीर किस तरह हमपर थुका जाता है, हमें विकास जाता है, गालियां दी जाती हैं और उन समातुप वरीकों से सपमानित किया जाता है जिन्हें कोई मनुष्य धीरता पर्वक सहन नहीं कर सकता !"

१८६८ में भारतीयों के अयोग्यता-सम्बन्धी तीन और कानून पास किये जा चुके थे और उसी समय गांधीजी ने बान्ना मिनद्व बान्दोलन शुरू किया । इसमें भी सबसे बाधिक बाक्सोस की बार यह थी कि वत्कालीन बाहमराय लाहें एलगिन ने इस कानून के पास होने पर सहमति दी थी छीर उस समय के भारत मन्त्री लाई आर्ज हैमिल्टन हमें 'जगलियों की जावि' पहकर संतुष्ट हुए थे। १६०० में मुत्रपुरं बीग्रर-करान्य विदिश-उपनिवेश में मिला लिये गये थे। १६ वें सुधिवेशन (१६००) में इसका निर्देश करते हुए कहा गया था कि स्वतन्त्र बी खर्रों पर नियंत्रण करते में सरकार की जो किं मार्च होती थी वह दूर हो गई है और इस्तिए अब नैयाल में मरेश-सम्बन्धी पावन्दियां और बीतर्व साहमीना-बानून द्या देने चाहिए। १६०१ वी १७ वी क्रियेन (कलकना) में गांधीबी ने दिविच-सर्वाश प्रश्नी । ासे प्राची के का में द्विम अमीदा के सम्बन्ध में एक प्रसाह पेश किया था। १६०२ में भारत-मन्त्री से इस प्रश्न पर एक शिष्ट-भडल भी मिला, नतीजा न निकला । कामेस ने १६०३ श्रीर १६०४ में श्रपने प्रस्तावों को दोहराया । र्र के जिम्मेदार इलकों में बोखर यद के जितने कारण घोषित किये गये ये, उनमें से एक र "बिटिश सम्राट् की भारतीय मजा के साथ जनतन्त्र में हुन्यंबहार किया जाता है" श्रीव गई भी कि "भारतीय प्रवासियों के साथ भी न्याय और समान व्यवहार किया जाय ।" वनतव्य की श्रोर भी सब का प्यान खींचा। लेकिन १६०५ में हालत श्रीर भी खराब हो शासन में जिन काननों का सख्ती से पालन नहीं होता था, उनका पालन मिटिश-शास संख्ती से होने लगा । कांग्रेस ने इसका भी तीन विरोध किया और शतंबन्दी कुली-उ प्रतिवन्धक कानुनों को हटाने की माग की । सरकार ने ट्रांसवाल में इस प्रार्शनिन्स चालू करने की ब्राजा नहीं दी । इससे भारतीयों को संतीप हुन्या । लेकिन १६०६ में व के लिए जो शासन-विधान स्रीकृत किया गया, उसमें एक प्रस्ताव के धानुसार इसके पुन संभावना थी। १६०८ में भी भारतीयों के कष्ट दूर नहीं हुए। इन दिनों दक्तिए ख्राफीका विधान की पूर्वि हो रही थी। कांग्रेस ने सरकार से श्रानुरोध किया कि इसको बनाते हुए की भी पूरी रहा की जाय । १६०८ को २३ वीं कांग्रेंस (मदशस) में श्री भुशीरहसेन प्रस्ताय पेश किया. जिसमें उपनिवेशों में उच्चकुलीन श्रीर प्रतिष्टित मारतीयों तक के कटोर, खपमानजनक और कर व्यवहार पर रोप प्रकट किया गया था और यह चेतावनी कि इसके फल-शरूप बिटिश-साम्राज्य के दिवों को भारी हानि पहुचेगी। १६०६ में कांग्रेस ने यह अनुमय किया कि उसके सारे अनुरोध, विनय ह परिणाम नहीं निकला। इस वर्ष की काब्रेस में भी गोखले ने प्रस्ताव पेश करते हुए के विश्वास-घात और माधी जी के नेतृत्व में भारतीयों के लम्बे और शान्त संप्राम" का श्रम प्रभावकारी श्रान्दोलन का समय ग्रा चुका था श्रीर निष्किय प्रतिरोध ( सत्या सप्राम शास हचा । "यह निष्किय प्रतिरोध क्या है !" यह प्रश्न उठाकर श्री गोलते । दिया, कि ''यह श्रपने-ब्राप में विलंकुल रज्ञातमक है और नैतिक व श्राप्पातिमक इसमें युद्ध किया जाता है। एक सत्यागदी स्वय कष्ट सद्दन कर ग्रात्याचारावा मुकाबला पशुक्त के सामने आत्मक्त का प्रयोग करता है; वह मनुष्य के पशुत्व के विरुद्ध : मेरित करता है; यह ब्रत्याचार के विरुद्ध कप्ट-सहिष्णुता दिखाता है; वह शांकि का वि से, ग्रन्याय का विरोध विश्वास ग्रीर भद्धा से तथा ग्रनुचित का विरोध उचित से कर स्थान पर १८,०००) का चन्दा भी इकडा हो गया। इसके ऋलावा सर जमशेद जी पुत्र भी रतन वातां ने प्रशासी भारतीयों के कप्ट-निवारत के लिए, २४,०००) दिये । व श्राधिवेशन (साहीर १६०६) में इस उदारता के लिए श्री रतन वे॰ ताता की कांग्रेस के धारामी ऋषिवेरान ( इलाहाबाद १६१० ) तक निष्क्रिय प्रतिरोध का समा सीमा पर पहुंच सुना या । कांबेंस ने ट्रान्यवाल के उन सब भारतीयों के उत्कट देशा-त्याग की प्रशास की, जो कारने देश के लिए वीरता-पूर्वक कैंद्र भीगते हुए, अने

रहते हुए भी, अपने प्रारम्भक नागरिक अधिकारों के लिए शानिवपूर्व और ह

श्रद्याय २ : कांग्रेस के शस्ताव-एक सरसरी निगह

H.E

में एक प्रस्ताव पास किया गया १

यस्तुतः यह भारत को गांधी जी का बास्तांक वरिषय था, क्योंकि यह महासम के जिनने के याद बहुत जल्दी ही गांधी जो अमीका छोक्कर भारत बले आये और रेह रेप से आजवक वह आले सत्त के प्रायोग कर रहे हैं और जम्माल, रोंगा, भारतर, बारदोली एव सारे भारत में सरवामक का नेतृत्व करते रहे हैं। इनका वरिखाम विश्वनीवरित है और इन पर इस दूबरे अप्यायों में यमान्यान विज्ञात करें। !

कनाडा की मियी कींग्रिल ने 'लगावार यात्रा-घारा' के नाम से प्रतिब्र इसका देकर भी भारत के लिए एक मनोरकक समस्या उदान्त कर दी थी । कराची-क्रमिस ने १६१३ के २८ वें अभिवेशव में इस ब्राचार पर इसका विशेष किया ।

''कृतादा की दिनी कींशिल के हुनम (न० ६२०) के छानुसार, जो छाम सौर पर 'लगातार यात्रा-पार' कहलाता है, यहा जाने की जो ममारी है उसका यह कोति विरोध करती है, क्योंकि उससे प्रत्येक दिसे भारतीय के कनादा जाने की मनारी हो जाती है जो यहां रहने न लग गया है। क्योंकि दोनो महादीयों के बीच कीई सीधा जहाज नहीं छाता-जाता छोर जहाज नाले सीमा किस्ट देने से हनकार करते हैं, निलंदो बडा रहने यात्री भारतीय झाजे बाल-क्यों को नहीं ला पाते हैं, हम-लिए यह कामेंस साम्राच-सरकार से मार्थना करती है कि उपर्युक्त 'लगातार याया-पार' रह कर . से जाय !'

गत महायमर जिड़ने के बाद जल्दी ही भारत के इतिहास में एक मजेदार, नवीन और अर्-भुत पटना दुई। आने वाली वंतरि को इस क्या से अननान न रहना चाहिए। कनाडा की इस पाय को तीड़ने के लिए बावा गुरुदर्शिंद तमक एफ विक्ल सक्जन ने 'कीमागादातार' जहांजें क्रियो पर सिवार हिमकाम या टोकियो बिना ठररावें ही उस जहांज पर ६०० विनतों की कमाज से पंत्र हो।

कोतानायमारू जवान के पाणियों को कनावर में उतरने नहीं दिया गया और जवान को भारत में होटना पड़ा। पाणी पर पार्थियों को वनक है। जदि में उतरे हैं, शीधा पंज्यत जाने की भारत में होटना पड़ा। पाणी पर पार्थियों को वनक है। जदि में उतरे हैं, शीधा पंज्यत जाने जी खाशों दी गई जी हमें हैं किया ने की पे जावर - जाने जा खाशों दी गई जी हमें हैं की पे जावर - जाने जाते के समय के जिल्हा में हमारे का उतरें हमारे खान हमें हमारे खान हमें हमारे के समय के जाने के समय उतरें में इमारों दिया है और दिशों हमें शार्थिक शाने के समय उतरें में

अध्याय २ : कांग्रेस के प्रस्ताव-एक सरसरी निगाह गिरफ्तार हो जाना श्राधिक श्रच्छा समभग्न । कोमागाटामारू के श्रादमियों की, जिन

मनमुंखानी ( श्रव स्थामी गोविन्दानन्द ) भी थे, शेप वहानी—दंगा कैसे हुन्ना, वि गये या गिरफ्तार हुए, बाबा गुरुदनसिंह ७-८ साल तक कैसे गुम रहे श्रीर उड़ीसा, मातिया, राजपताना, काठियाचाइ श्रीर सिन्ध में किस सरह १६१८ तक घूमते रहे. बम्बई जाकर महाल बन्दर में वल्दराज के नाम से एक जहाजी-कम्पनी के मैनेजर ह श्रपने निर्वासन-काल ( सवस्वर १६२१ ) में गांधी जी से मिले जिन्होंने उन्हें गिरफ सलाह दी. कैसे उन्होंने इस परामर्श को कार्यान्तित किया, २८ फतवरी १६२२ वं

से उस मार्टिनेन्स की मार्वाध समाप्त होने पर क्लोड़े गये जिसके मानुसार वह गिरफ व्यादि-इस पुराक के दोन के बाहर की चीज है।

१२, तमक १६३० के समक-सत्याग्रह के कारण, समक-कर का प्रश्न भारतीय राजर्न

पर महत्व पूर्ण हो गया है। जो लोग नमक-कर की उत्पत्ति और १८३६ के व सिफारियों जानते हैं, उन्हें यह जान कर बहुत श्राश्चर्य होगा कि रेक्ट्र में कामेर विरोध इस आधार पर नहीं किया कि यह कर श्रन्यायपूर्ण या और इसका उद्देश ध्यवताय श्रीर निर्यात व्यापार को बढ़ाना था: बल्कि इस श्राघार पर किया. वि हाल ही में की गई चृद्धि से गरीव लोगों पर भार श्रीर मी बढ़ गया है; श्रीर इसके शान्ति श्रीर मुख के समय में ही ऐसे कीप में से खर्न करना शुरू कर दिया है, जो लिए साम्राज्य की एक मान निधि है।" १८६० में कांग्रेस ने नमक-कर में की गई

लेने की-न कि नमक-कर की हटाने की-मांग की । आठ दसरे मौकों पर कार्येर प्रार्थना को दोहराया और एक समय १८६८ के दर को और एक दक्ता १८८८ वे रखने की माग को । १६०२ में इस प्रश्न पर श्वन्तिम बार विचार करते हुए कांग्रेश कि "इस समय जो बहुत-सी बीमारियां फैल रही हैं उनका एक खास कारण (नर नमक का कम इस्तेमाल किया जाना भी है।" इसके बाद 'नमक' कांग्रेस से उठकर गया और वहां भी गोखले खास चीर पर इसमें दिलवसी लेने रहें।

१३ - शराव चौर वेश्यावृत्ति नैविक पवित्रता इतनी श्रावश्यक वस्तु है कि कामेस उस पर ध्यान दिये कि

शायब की बदली हुई खाल को देखकर संयम श्रीर मध-निवारण की मारा की गई रिमय ने कामन-समा में इस परन की उपस्थित किया थ्रीर रद्रदर्श में इस सम्बन्ध र पास ह्या । कार्येश ने भी कामन सभा वाले प्रस्ताव की 'कार्य-रूप में परिलंद क किया। १८६० में कांग्रेस ने शराब पर श्रायात-वर की वृद्धि, हिन्दुस्तानी शराब

बङ्गाल-सरकार के टेके पर शासन बनाने की पद्धति को दर करने के निश्चय तथा (१८८६-६०) ७,००० शराव की दुकार्ने बन्द करने पर हुए प्रकट किया: लेकिन इस

मकट किया, कि सब प्रान्तों ने भारत-सरकार के खरीते की इन हिदायतों पर श्रमल "स्थानीय जनता के भाव की ज्यानने का भयन किया जाय और मालूम होने पर डां

विवाफीड लॉसन के 'परमिसिय विवा' या 'लोकल खाष्ट्रान एक्ट' के समान कोई विवा पेरा करे और दवा के िचया दूसरे कामों के लिए ब्याने वाली नशीली वस्तुत्रों पर ख्राधिक कर लगावे।" इस प्रसंग में यह याद करना बिचकर होगा कि कुमार एन॰ एस॰ चौधरी ते कांग्रेस में श्री वेशवजन्द सेन की इस शिकायत को भी उद्धृत किया था, कि ब्रिटिश सरकार जहां हमारे लिए शैक्सरीयर ग्रीर मिल्टन लाई है वहां शराय की बोतर्ले भी लाई है ।

१८८२ के 'एक्साइज कमीशन' के अनुसार मजदरी पेरो वालों में शराब का आधिक प्रचार हो रहा था । श्रवः कांग्रेस ने कहा कि नशीली चीजों ने मनदरों पर श्रयना श्रसर हाल दिया है. इस-लिए भारतीय कला-दीशल श्रीर जलोग-घन्नों की जलति में बनावा करने का सावार का जलार-थिचार श्रासपाल हो जायात ।

राज्य-नियंत्रित वेरया-रृत्ति का लोप समाज-सुधार से सम्बद्ध एक विषय था। यह सब जानी हैं कि सरकार श्रपने शैनिकों के लिए छावनियों में युद्ध-यात्रात्रों में स्वियों को एकत्र करती थी। जर ये चीजें पहले-पहल ऋमल में लाई गई वो बहुत भीपता मालूम हुई, लेकिन व्यां-व्यों उनका महतार बढ़ने लगा त्यों-व्यों चीम कम होता गया । कामेंस के चीपे ऋषिवेशन (१८०००) ने मि॰ यून की श्राप्यता में उन भारत-हितैपियों के साथ सहयोग की इन्ला प्रकट की. जो भारत में राज्य की श्रोर से बनने वाले कानमें और नियमों को पर्यातका रह बनाने के लिए इस्लैयह में कोशिश कर रहे थे। कैंदेन वैनन ने ऋपने एक श्रीजस्ती भाषण में कहा था कि २,००० से श्राधिक भारतीय सिवीं की सरकार ने वेश्यावृत्ति के कृत्वित उद्देश से इकता किया था। इससे युवक सिपाडी ब्रास्यत जीवन विताने को प्रोत्साहित हुए । इलाहाबाद में हुए ब्याटर्वे ग्रुधिवेजन (१८६२) में कामन-धमा को "भारत-सरकार द्वारा बनाये भये पवित्रता-सावन्धी कानन के विषय में जसकी जागरूकता के लिए" भारतबाद दिया गया और एक बार किर भारत में सरकार द्वारा नियमित अनैतिक कार्यी का विशेष किया शया ।

इससे ग्रागले साल इपिटवा-ग्राफिस-कमिटी के पार्लमेंट के सदस्यों ने छावनियों की वेश्यापृत्ति तथा क्षत रोगों-सम्बन्धी नियमों, जाइएको श्रीर प्रयासों के नियम में एक रिपोर्ट वैयार की । कामेस ने धोपना की कि रिपोर्ट में वर्षित कारनामे और ब्राजार्ये कामन समा के ५ जन १८८८ के प्रस्ताय के सर्थ स्त्रीर उद्देश के विरुद्ध थीं स्त्रीर इन वरीकों स्त्रीर बुरी प्रपासों को बन्द करने के एक मात्र उपाय श्रंत्र कानन, बताने की मांग की ।

१४. स्त्रियां श्रीर दलिन जातियां

मि॰ मापरेग ही भारत-यात्रा के साथ ही नागरिक खणिकारों के सम्पन्ध में स्त्रियों का दारा भी देश के मामने पेश हुआ-श्रीर, वस्तुतः यह बहुत शाहवर्षजनक है कि भारत में कितनी अल्दी पुरों के समान नियों के साधिरार मान लिये गये । फलकता-कांग्रेस में १६६० में यह समानि प्रघट की बी, कि "सिच्या तथा स्थानीय सरकार से सम्बन्ध स्थाने वासी निर्मायत संस्थाओं में मत देने सवा कारियार नहें होने की, खियाँ के लिए भी, यही रहतें रहनी कर्य की पुरुषों के लिए हैं।" इसीमें (ued-जनने दिल्य कार्तिमें के महत पर मी, इसी कार्येष्ठ में एक तहार मसाब सीकार किया:-

<sup>व्य</sup>वह इतिह भारतकानिया से सामह पूर्वड बहुती है कि वरेमरा से दलिए। कार्तियों पर ओ क्यांवरें यहां बारशे हैं बढ़ा दाल देने कही और बामकारक हैं, जिनसे दश्चि आविया की बहुत करियार्च, निकार भी भारतियां का नामय काम पता है। दर्शतर न्याप थी। मन-सन्दिक देश देश है कि वेटल्या बंग्या की साथ की विकास की साथ सी।

१५. बिबिय इस अवधि में कवित ने समय-समय पर क्षोर मी क्षतेक विषयों की क्षोर प्यान दि के विविच पहतुर्थो—माम्पीसक, विवाधीती, पुरावेल क्षीर कला-कौशल-सन्याभी शिवा में बहुत दिलचहरी हो। प्राचीय क्षोर केन्द्रीय शब्दन, चारी-कर, स्वायकर क्षोर विनिमय-स

चान्याय २ : कांग्रेस के प्रस्ताव--- एक सरसरी निगाह

बने क्षादि क्षाविक विश्वों पर भी कामेंस्र भावः ज्यान देती रही। स्वानीय स्वराप्य सर विद्योगतः मरास क्षीर करकता के कार्योरानों के सम्बन्ध में प्रीकारमी कानूनों से कामें टूप! स्वास्त्य क्षीर विद्यादाः प्लेस ज्यार क्यारस्टीन-सम्बन्धी, नेसार क्षीर पर भी कमी-होजाता था। राजमांकि की श्वास भी करूँ बार सी गई। रह-१ में महारामी विश्वोत्त क्षीर रहे १ में सम्राट एकार्य की मृत्य पर कामिस को क्षायनी राजमांक किर प्रकृत करने

भिला। एडवर्ड श्रीर आर्ज वंचम के (१६०५ में युवराज श्रीर १६१० में सम्राट की

द्रण् के लिए हम फिर उस वर्ष में चर्च जब कि कामेंठ का जन्म हुआ था। पहली कामें ने मार्ग के मिलावे जाने पर पर महाज चेत्र किया पा—'पह कामेंट उस्की भागे के मैं मिलावें जाने का विरोध करती है और उसकी यम में—पदि सहकार मुक्तावरा उसे ही निक्रय कर के हो—पटा मह देश हिल्लकानी वास्तव्य के कार्य-दोज से स्ववस्था रहत

स्वागत-सम्बन्धी प्रसाव भी पास किये गये । अद्यदेश द्वाज इम देक्ने हैं कि वर्मों के प्रयक्तरण को लेकर एक वका संपर्य-सा चला प

एक शाही उपनिषेश बना दिया जाय क्या प्रशेक कार्य में शीलोन के खतुलार वह इस देर है अहम रक्ष्य जाय !"

है - क्षेत्रेस का विश्वान कांग्रेस के हुन ५० खातों के जीवन में विश्वान-सम्बन्धी इसने कान्यकारी परिवर्तन विश्वान का हिंद्याल भी बहुत रोचक है। यह में न जाने हैं कि कांग्रेस की स्व लीएटड स्टॉक कम्पनी की, तप्ह 'बार्टिक्टल' या 'मेमोरेयहम खाफ एखीलियेसा नाम के हर में कमून के अनुवार 'पीलट्टल' या 'मेमोरेयहम खाफ एखीलियेसा नाम

नैविक बल से ही कर सफरी थी। इसने भीर-भीरे करने नैविक बल से अपने आफार शक्ति में इदि आप की है को हो हमें निवस्त कर यह हमने अपने महान् उत्तेष भी पूर्व महारा-परका हो गुरू में एन्स्स में कोशिक के उत्तालन के लिए एक विचान तथा नियम सम्मीता से विचार हुआ। एक अस्मान-प्राप नियम बनाने के लिए कामंत्री सो बना दी विधान बनाने का काम पीठी के किए होड़ दिखा, जब सक कामेंक को कुछ अधिक अपन तथा यह अपना मानों में पह साथों। ऐसा सी हो साल मर कामेंक के दें। अधिकार आधानक्ता जाक-माफ अपना से तो लागी, क्योंक उत्तार काम कामेंक के दें। अधिकार

काम बहुत कम हुन्ना करता था। रैप्प्प्ट में कांग्रेस के प्रतिनिधि इतनी भारी संस्था कांग्रेस की प्रति दस हमल जन-सस्या के पीढ़े पाच प्रतिनिधियों की सस्या सीमित क भारत में कांग्रेस का एक समयक-भागी नियक्त सन्ना और इंग्लेग्ड की कांग्री को भी।

है। इसकी ग्रहजात तो कुछ प्रसिद पुरुषों के सम्मेखनों से हुई। यह ग्रपने अंचे उहे

प्रसाय के उपस्थित किये जाने में हिन्दू या मुखलमान ऋपने सम्प्रदाय के नाम पर सर्वेक्षमति से या लगभग सर्वतम्मति से ब्रापित करेंगे. वह विषय-समिति में विचार के लिए पेरा नहीं किया अ सकेगा।" यह बाद रलना चाहिए कि यही नियम उस विधान में भी स्वीइत हुन्ना, जो सुख के भगहे के बाद १६०८ में बनाया गया था: फर्क सिफी अनुपात का रहा, जो अब सर्व-सम्मति के बनाय है क्य दिया शया ।

प्रतिनिधयों की सच्या घटाकर १००० कर देने का प्रसाय १८८६ में पास रुधा, लेकिन धमल में वह दूसरे वर्ष ( १८६० में ) ही लाया गया ।

इंप्लैएड में किये जाने वाले काम को कितना महत्वपूर्ण समन्त्र जाता था, यह इसीसे मालून होता है कि १८६२ में ६०,००० की भारी रहम ब्रिटिश-कमिटी श्रीर कांग्रेस के पत्र 'इरिडमा' के न्तर्य के लिए पास की गई। १२ वें अधिवेशन (१८६६) में भी इतनी ही रकम पास की गई थी। रे⊏्र⊏ में कांग्रेस के विधान को बताने का नवा प्रयत्न किया गया । यस्तवः मदरास कांग्रेस ने रिधान का एक मसविदा जगह-जगह भेजा श्रीर उस पर विचार करने तथा स्माले श्राधिशान शरू उसही एक निश्चित योजना बनाने के लिए एक कमिटी भी नियत की । इसरे साल (१८६६) लागनक्र में एक रामुर्ग विधान स्वीकृत हुआ । उस समय तथा १६०८, १६२० छीर १६२६ के क्यों में कामेंस ने ह्माने को को ध्येष निरंचत किये. उनकी तसना बढ़ी मनोरजक होगी । सलनऊ में कांग्रेस का ध्येर इस प्रशास निरंत्वत हुन्ना था :---

<sup>41</sup>वैष उरायों से भारतीय साम्राज्य के निर्मातवों के श्राची श्रीर दित की नदाना श्रां<sup>तान</sup>

भारतीय शर्राय कांग्रेस का क्षेत्र होगा !" मारी बस्तुनियंत का टीक-टीक अनुमान लगा सकते के लिए पाटकों को १६०८ में स्वीति समान्त्रों जैसे ख-शामन, १६२० में सम्बंधित शान्तिपूर्ण और तथिय जगाय तथा लाहीर (१६३६) में स्त्रीकृत पूर्ण स्थाप्य के कीय की श्रीर स्थान देना चाहिए । लगनक रिधान के श्रानुगार कार्य-संपालन के लिए कांग्रेस बारा निश्चत पत्र सहस्यों की एक कांग्री बनाई सर्ने । उन पत्र में से पर सदस्य ऐसे चुनने थे, जिनहीं विभाग प्रान्तीय कांग्रेस कमिटियों ने सिमारिश की हो । कमिरी के एक सार्वेशंक्य प्रत्यी स्टीर एक चैत्रविक सरायक प्रकृति स्थाप माने माने माने नार्व के लिए ५०००। सीहत बिने तथे । इसमें २५००) हो। सम् व्यापिनेयन की सम्मय-सीमीत पर कीर २५००। ब्रामाधी वर्षिन बेक्स की हरामान मांगांत पर हाने गये हैं स्थापी कांग्रेन कीर्यांत की स्थापन श्राम प्रानीय मध्येलने के कारोजन हाए करिन का काम सार साम मा बासू रताने की स्थानमा की गर्दे । कायदा का मारु मुक्त प्रकारि के प्रमादि काले का काम प्रतिकार कार्यन कांग्री कारी थी । नाम रिन्ट हैं के े रहा बार्नेस के जिला एक कहारी बीम की कार्यना दिया माना र प्रीक माना से एक एक रही. बचीन दिश्य करते थी । हर ०० में इब महत्त्वे बाली हरियका बांदेन कीनती थीर नहीं का दी करें १ दर को है रेजका से इतने अर्थक क्षीर मदाय कार लिए सर नमार्थाय करोरील मार्थार रेक्स रेटर में सम्बद्ध रेट्स अप रेट्सने क्षेत्रेस के सम्बद्ध कारी कीर सर्वात अर्थ क्ष क्षारत मार्थन प्राम करेंग्रेन उन्हें कान्य की कर्ता !

mica it are ar mura trat it ma ferr mar s 'gitenit' ta ar alle mare an h unit a fer end even grier lead at 40 per nemtant la mit mer nu tions while it it that we it is it to that whe their which as my die and a bus it is with a nin a more but who be at at times fast wer t as # 1 2 fa

इंसीटर में एक शिष्ट-मदस्त मेना जाय और इस नाय के लिए २०,०००) इन्हें कियें में (१६०५) कारेस के उट्टों को यूप करने क्षारे उन्हें महानों के उट्टावार कार्य र एक स्टान की होता कार्य के स्वान के उट्टावार कार्य र एक स्टान की होता के उट्टावार कार्य र एक स्टान की होता की ने कार्य र एक स्टान की होता की ने कार्य र में रख दिया—"दुमारा सारा ज्याराज के तर एक शब्द र स्टान की कार्य र में रख दिया—"दुमारा सारा ज्याराज के तर प्रमाण उत्ता हो हो में प्रमाण कार्य है।" तथारि जन इसे प्रसान के रूप प्रमाण उत्ता हो हो समय का दिया गया। कार्य के आप सारा ने स्टान कर या—"द्याय माता ने में में मार्य में मी जारी की जाय" और इसके लिए प्रमें भी मांग की गयें। है। हो मांग में में मार्य में भी जायें जो सारा के स्टान का सारा की सारा की सारा की सारा की सारा की सारा की सारा हो हो। हो सारा की सारा की सारा की सारा हो सारा की सारा हो हो। हो सारा में पर की सारा की सारा की सारा हो हो। का सारा की सारा हो सारा की सारा हो सारा हो सारा हो हो। का सारा में में उस सारा से मारावार का सारा की सारा की सारा हो। की सारा में में उस सारा से मारावार की सारा हो। की सारा की सारा हो सारा हो है। की सारा में सारा हो सारा की सारा हो हो। का सारा हो सारा हो सारा हो है। की सारा हो सारा हो सारा हो है। का सारा हो सारा हो सारा हो है। की सारा हो सारा हो सारा हो सारा हो है। की सारा हो सारा हो है। की सारा हो सारा हो है। की सारा हो है सारा हो है। की सारा हो है सारा हो है सारा हो है। हो सारा हो है सारा हो है सारा है सारा है सारा हो है। हो सारा हो है सारा हो है सारा है सारा है सारा है सारा हो है। हो सारा हो है सारा हो है सारा है सारा है सारा है सारा है सारा हो है सारा है सार

अध्याय २ : क्रांमेस के प्रस्ताय—एक सरसरी निगाह उन दिनों क्रांमेल मारत और इंगलैंडर में अपने कार्य के लिए सर्च करने में कोतारी न सम्बं के २० वें अधिकेशन (१६०४) में यह निश्चय किया गया कि पालीस्ट के जु

प्रान्त की द्वीर से कार्य करेगी चौर उसे मान्त में कामेश का काम बागद घलाते रहते हें स्वयायों वार्गाटक करने का लिएंग प्रथम करना चारिए।" कांग्रेस के समापति की नितं बदल दी गई। मान्तीय कांग्रेस कमिशी द्वारा मन्त्रीनीत व्यक्तियों में वे कांग्रत-वार्गी चौपाई राव से क्रिकीको समापति चुना करे, किन्तु चादि किशी व्यक्ति के लिए इतना तो केन्द्रीय स्थायो वार्गिद (१६६ तस्यों की बनाई गई नई क्रिमेशि) इस प्रश्न का व्यक्ति क्रियनिवासिकती-क्रिमिति के निष्यं का मी नया तमिशि हम प्रश्न का व्यक्ति स्वरूप नो व्यक्तियादि हो स्थाय उस मान्य के रूप क्षीर ग्रांबियि लिये जावने विवस्त

उस वर्ष के सभापति, स्नागत समिति के श्राध्यज्ञ, पिछले श्राधिवेशनों के सभापति और

क्षरह कि प्रान्तीय सम्पेलन में निश्चय किया ज्यय । काब्रेस के समाम विषयों में प्रान्तीय

के सभ्यस्, कांग्रेस के प्रधास मन्त्रीयण स्त्रीर कोग्रेस के उस वर्ष के स्थानीय मंत्री भी श्रीकार से तिराव-तिर्माचिनी सांग्रीय के रास्त्र माने यथे। कांग्रीय-तिराय में को नक परिवर्धन हुआ वर स्थानः स्त्रा-पर्शक था। सूर कारण किन नेवाओं ने इस्ताराज्य में 'कन्त्रीयन' सदम दिमा उन्होंने बहुत ही सक्त। स्वरते यह पेरणा की गार्ट कि चाकार्यन निर्माय समाग्रीत बहता नहीं या सूरत में सान रावविद्यारी थोए के जुला पर ही वहा समाग्रीत बहता नहीं या स्त्रा वा वालांकि विराय था—कांग्रेस का 'क्रीय' यानी पोण । सूरत कांग्रेस के प्राप्त के प्रदे के प्रदे के प्रदे दिखानर (१६००) को नैसे ही बिचार रक्ष्मे बाले सोग्रों ने निस्तकर यह प्रसास पास नि

लिए भी प्राप्त करना और उन राष्ट्रों के साथ बराबरी के नाते साम्राज्य के ऋषिकारों बारियों में सम्मालित होना।" रेह∙⊂ के विधान के ऋतुसार महासमिति (ऋास इचिडया कामें स्वाप्तित )

तरह चने सपे थे:---

३--संयक बंगाल से २<u>० ਪਰਿ</u>ਕਿਹਿ ४—संयक प्रान्त से ŧч . 31 ५.--पजाब व सीमापाल से 13 11 ६—प्रस्वयान्त से ٠. ७—विहार तसीमा से <sup>9</sup> 14 ⊏-बार से ¥ ٠. F — वर्षा में

यह भी तय हुआ कि युपासम्भा कल सरूपा का ५ वां हिस्सा मसलमान सदस्य धने जाय । इसके श्रालाया भारत में उपस्थित या भारत में रहने वाले कांग्रेस के सभापति श्रीर प्रधान मंत्री भी महा-समिति के सदस्य माने जाय । कोंग्रेस का प्रधान मधी इसका भी प्रधान मधी समभा जाय । इसी सरह क्रिय निरोचिनी समिति भी बहुत बढ़ गईं। महा-समिति के सभी सदस्य श्रीर बल निर्माचित स्थाप समझे सदस्य माने गये। प्रत्येक प्रान्त से आये रूप प्रतिनिध ही इनका पुनाय काने थे।

इन उरेशों की माप्ति के लिए ये उराय सोचे गये -(१) यैच उराय का खरलायन. (२) वर्गमान-सामन प्रबन्ध में बमशाः स्थापी सधार करना. (३) राष्ट्रीय प्रकता को बढाना (४) मार्गजनिक तेश को भगना को उत्तेशन देना, श्रीर (४) राष्ट्र के बीदिक, नैविक, श्राधिक वना स्वापनापिक नापनों का सञ्चटन व रिकान । १६०८ के दिधान में पहली बार यह घाग भी स्वस्ती गई कि देते हिनी प्रमान पर विचार न ही, जिलके विषद शीन-चीपाई हिन्दू या मुगलमान प्रतिनिधि हो । पुराने हाराजात देलने से हमें मालूम होता है कि किम रिविष तरीके से इस पास का पासन होता था। क्षांदेन के १५ वें व्यक्तिसन (सन्दन्त, १८६६) में पंत्रान शेरड एसीनेसन दिना की निन्दा का क्लार वास हजा था। यह रिन उन दिने बड़ी कीतिल के सामने वेश या श्रीर इसका आशाय या था कि दिनाती के शक से बसीन न न्योदी जा गई, न बन्धह रुसी जा गई, लेकिन ग्रासामी १६वें क्षत्रिक्त (शारीर, १९००) में दिन्द-मुमलमात प्रतिर्विधनों के पारतरिक मन-भेट के कारण हिला-लंक्षति में इस कार्यम (दिल कांव कार्यम बन लंका था)। यर दिनार करता स्वीतत वर दिया, साहि

सक्त बक्तम द्वार व बार्रेन बार्राने बार्रोन के शिक्त में बन्त वर्ग वर्ग मार्गाते. वो इल्लापनाइ (१६१०) में एक जानांगीत को सीर गए। १६११ में कलकात के वार्णियन में इन करने का निवार में को बार कर भी गई बीर आवे भगावने के लिए जर मारामी र के मार्च दिस हका हे इक्क बाद के माने इक बोर्ट परिवर्डन को बुक्ता है रहे हैं में बह मुद्देश कर महानाम हिंद हरा, तर में मही देना बोगार में आपना महान् राजनी कि सान्दोरान सार भार हो नवन-पु....ह्य विकास में दिएए, की सकाद प्रतिमी बहाब का लगा माना सामा का पूर्वी

कार सक इचक प्रांत के क्या के माना स्वा । इस नवते ही विद्या की पहली प्रांती व गिरा की। (श्रि 

ट्रक साल तक इस कानूज का प्रदेश भी देख सिया आय है

45

कर्म बहुर को की काम्या और की बहुर ही गई है। १९९० यह इसके बहुराने का अहाब क्षत्र करह होता का-- १ स मारान्त्र, १३ मान, १० वस्तर्य, १ निम १४ महान, १६तृष्टरान, व रिमी, g wurdenter, co dare, be marie bollege a afer, a ure un able fere कार्यात से अनेन्य कार की कीए में देशने दें। कार्यन कीर क्रिकिटियों हे पर कुर अने से व

श्चाभ्याय रे : क्रांग्रेस के प्रस्तीव---एक सरसरा निगह लीग की छत्रछाया में श्रारम्भ किया । इसी समय लोकमान्य विलक ने महाराष्ट्र में २३ खप्रैल १६१६ को एक पृथक होमरूल लीग स्थापित की थी। इसके बाद १६२०में आकर कांग्रेस के विधान में परिवर्तन हुआ । कलकत्ता-कांग्रेस अपने विशेष अधिवेशन में असहयोग को स्वीकार कर सुकी थी । नागपुर के श्राधिवेशन ने कामेस के विधान में श्रानेक संशोधन किये। कामेस का १६०८ वाला ध्येम 'समल शान्तिमय श्रीर उचित उपायों से भारतीयों द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना' में चदल दिया गया । सम्पूर्ण काग्रेस-कार्य नये सिरे से संगठित किया गया। भाषा-कम के श्राधार पर प्रान्तों का पुनर्तिभाजन किया गया । चात्म को प्रथक बनाने का प्रश्न १६१५ चीर १६१६ में उठाया गया था चीर १६१७ में समापति हों । इसी बेसेएट तथा मदरास के धानेक अविनिधियों के तीत्र विरोध करने पर भी खीकार कर लिया गया । १६१७ में तो गांधी जी की भी यही सम्मति थी कि यह प्रश्न संघारों तक स्परित कर दिया जाय. परना यह लोकमान्य तिलंह की दरहर्शिता थी कि जिससे च्यान्य की प्रथक मान्य का रूप दे दिया गया । इसीके परिशामस्वरूप प्रत्येक प्रान्त के प्रतिनिधित्व पर विचार श्रीर संशोधन करके श्रपनी रिपोर्ट महा-समिति में पेश करने के लिए एक श्रीर उपसमिति बनाई गई। इसके बाद ही सिंघ ने भी अपने प्रयक्त प्रान्त बनाये जाने की माग की। यह स्वीवृत मी हो गई, लेकिन कर्नाटक श्रीर चेरल की मांगा का तब फैसला हथा. जब १६२० के आसपर श्राधिवेशम के बाद प्रान्तों का पन-र्विमाञ्च हन्ना । १७. १६१= तक सरकार द्वारा ऋस्वीकृत मोगे भारत ही राष्ट्रीय माग केवल भावनात्मक नहीं है. उसके वद्ध में प्रवल श्रीर व्यावहारिक युक्तियां हैं. श्रीर पर्वमान श्रवस्थाओं में सुधारों की श्राधिक सम्भावना नहीं है. यह सिद्ध करने के लिए यहां उन प्रस्तावों श्रीर विरोधों का उल्लेख मात्र कर देना काफी होगा, जो काप्रेस ने बार-बार पेश किये मगर जिन पर ३२ साल से भारत सरकार ने व प्रान्तीय सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया श्रीर १६ १६ तक भी वे समारी मांगें बजी रहीं :---(१) इंग्डिया कोंसिल तोड़ दी जाय (१८८५) (२) सरकारी नौकरियों के लिए इंग्लैयड श्रीर भारत दोनों जगह परीदायें लीजायं (रद्याः) (३) भारत श्रीर इंग्लैस्ड में सेना-स्यय का श्रानशत न्यायपर्श हो (१८८५) (४) जरी-द्वारा मण्डमों की सनाई श्राधकाधिक हो (१८८६) (५) जुरी के पैसले श्रान्तिम समभे जाय (१८८६) (६) बारएटवाले मामलों में श्रमियकों को यह श्रविकार देना कि उनका मकदमा मिन स्टेट के सामने पेश न होकर दौरा जज की खदालत में पेश हो (सद्द्रद्र) (७) न्याय धौर शासन विभाग झलहदा किये जाय (१८८६) (c) भारतीय सैनिक-स्वयसेवकों में भर्ती किये जामें (१८८७) (E) सैनिक-ग्रप्रसरी-शिक्षा देने के लिए भारत में सैनिक कालेजों की स्थापना की आय (१८८७) (१०) शुख्न कानून व नियमों में संशोधन किया जाम (१८८७) (११) श्रीवोगिक उन्नति श्रीर कला-बीशल की शिद्धा के सम्बन्ध में श्रसली मीति काम व लाई जाय (१८८८) (१२) लगान-नीति में मधार किया जाय (१६८६) (१३) मुद्रा-नीति के सम्बन्ध में (१८६२)

- (१४) खतन्त्र सिविल-मेडिकल-सर्विस का निर्माण (१८६३)
- · (१५) विनिमय-दर-मुद्यावज्ञे का बन्द करना (१८६३)
- (१६) बेगार श्रीर अवर्दस्ती स्ट्य की प्रया बन्द करना (१८६३)
- (१७) 'होम-चार्जेज' में कमी करना ।
  - (१म) सुती कपड़े पर से उत्पति-कर हटा लिया जाय (१६६३)
  - (१६) बकीलों में से ऊ ने न्याय-विभाग के अफसर नियक किये जायं (१८६४)
- (२०) उपनिवेशों में भारतीयों की स्थित (१८६४)
- (२१) देशी-राज्य-स्थित प्रेसी के सम्बन्ध में भारतीय सरकार द्वारा प्रकाशित नोटिपिकेर (१८६१) वापम लिया जाय (१८६४)
  - (२२) किसानों की कर्जदारी दूर करने के उपाय किये जायं (१८६५)
- (२३) वीसरे दर्जे की रेल-यात्रा की स्पिति में मुधार किया जाय (१८६५)
- (२४) प्रान्तों को द्यार्थिक स्वतन्त्रता दी जाय (१५६६) (२५) शिद्धा-विभाग की तौकरियों का इस तरह पतः संगठन हो जिससे भारतीयों के सा
- न्याय हो सके (१८६६) (२६) १८.१८, १८.१६ और १८.२७ के कमरा: बगाल, मदरास और बम्बर्र के रेगुलेश बापस लिए जायं (१८६७)
- (२७) श्चिद्ध के राजडोह-सम्बन्धी कानन के विषय में (श्वद्धण)
- (२८) १८६८ के ताजीगर्ताहन्द्र व जान्ता फीजदारी के विषय में (१८६७)
- (२६) १८६६ के कलकत्ता म्युनिस्थिल एक्ट के विषय में (१८६८)
- (३०) १६०० के 'पंजाब लैएड एसीनेशन' एक्ट को रद करना (१८६८)
- (११) मारतीय जनता की द्याधिक स्पिति की जांच की जाय (१६००)
- (१२) होटी-सरकारी नीवरियों में भारतीयों की ऋषिक भरती ही जाय (१६००) (१२) 'वन्लिक वर्षस हिवार्टमेंट' में ऊचे पदों पर भारतीयों की नियुक्ति सम्बन्धी पायन्दियां
- उटा दी जायं (१६००) (१४) इंग्लैंट में होने वाली पुलित-प्रतिकार्यों-परीदार्थों में भारतीयों हो भी लिया जाय व परितय के ऊर्च होहदी पर उनहीं नियक्ति की जाय (१६०१)
- (१४) भारत स्थित क्रिटिश-सेना के कारण भारत पर ७,८६,००० गीयह प्रतिवर्ण का जो लवे सारत गया. उसके विषय में (१६०२)
- , लच लादा गया, उसके विशय में (१६०२) (१६) इपिडयन युनीपविदी कमीशन की सिग्नरियों के सम्बन्ध में (१६०२)
- (१७) शहियन यूनीयांविटी एकट १६०४ के किरत में (१६०३)
- (१=) शार्वाशियस सीहेटन एक्ट १६०४ के कारे में (१६०१)
- (१६) श्रीरहवा चालिल के लगे तथा माग्त-मन्त्री के केनन के शिरत में (१६०४)
- (४०) मारत के श्रास्त्र की वालींगर द्वारा समय समय पर कीच (१६०६)
- (४१) श्यानीय स्वराय की प्रगति के समन्य में (१६०५)
- (४२) १६०८ के बिस्मिन साँ प्रमेदनेवा प्रस्ट के को में (१६०८)

(४५) लेजिस्लेटिय कींचिल रेगुलेशन में सुधार किया जाय (१६०६) (४६) युक्त-प्रान्त के शासन-प्रवन्ध की जांच की जाय (१६०६) (४७) लॉ-मेम्यरका पद एडवोकेटीं, वक्रीलीं खीर एटर्नियोंके लिए खोल दिया जाब (१६०६) (va) राजदोही सभावन्दी कानून के विषय में (१६१०)

(४६) इधिडयन प्रेस एक्ट के बारे में (१६१०) (५०) बहते हुए सार्वजनिक व्यय की जान की जाय (१६१०)

(५१) राजनैतिक कैदियों की श्राम रिहाई की जाय (१६१०) (५२) श्री गोलने के प्रारम्भिक शिद्धा-बिल के विषय में (१६१०) (५३) संयुक्त-प्रान्त के लिए, संपरिषद् शवनीर मिलने के विषय में (१९११) (५४) पंजाब में कार्यकारिए। कौंसिल रखने के सम्बन्ध में (१६११) (५५) इरिडया कींसिल में सुघार किया जाय (१६१३) (५६) इंग्लैएड में रहने वाले भारतीय विद्यार्थियों के विषय में (१६१५)

## कांत्र से के विकास की प्रारम्भिक भूमिका

कामित को स्थापित हुए श्रम तह ४० वर्ष होगरे। इस लागे श्वारो में भारत के राष्ट्रीय विकास को करें भूगिकाशों से यह मुझत सुकी है। इस मों जावत उनके श्वारत खुक मतानेद तकर दीवा है। गारे थे। पत्न विकास जाना तो दिवस्त है। दिश्य स्थापित हर देश कर होया यह, विकास मित्य-पित्य सार्थों श्वीर विचासों के लोगों ने मितावर श्वारने लिए प्रायः एक ही कार्यक्रम वजनीज किया था। इसका यह अपने महि कि उन दिनों भारतीय राजनीति में मतानेद श्वीर विचार-मेद देश ही गारी हुए थे, विकार कर है। मिता में

युद्ध का निर्णय करने में या लड़ाई की रचना में सबसे बड़ी कठिनाई है युद्ध-खेत्र का जुनाव श्रीर व्यव-रचना । दोनों तरफ के लोग इमला करें या बचाय, प्रार्थना करें या विरोध, युद्ध रोक कर शत को सन्धि-चर्चा के लिए निमन्त्रण दें या एकदम छापा मारकर उसे घेर लें, इन्हीं की उधेर जुन में लगे रहते हैं। यद्ध-देत्र में इन्हीं पश्नों पर सेनापतियों के दिमाग परेशान रहते हैं। इसी तरह राजनैतिक चेत्र में भी ऐसे प्रश्न आते हैं, जहां नेताओं को यह वय करना पहला है कि आन्दोलन महज लक्ती श्रीर कागजी हो या कुछ करके बताया जाय ! यदि कुछ कर दिखाना हो अब उन्हें यह ंनिश्चय करना पहता है कि लड़ाई प्रत्यक्त हो या श्चाप्रत्यक्त । यों तो ये प्रश्न बड़ी तेजी से हमारी श्चांली के सामने दौड़ जाते हैं और उससे भी ज्यादा तेजी के साथ हमारे दिमाग में चकर काटने हैं, परन्त राजनीविक लड़ाइयों में बीसों वर्षों में जाकर कहीं एक के बाद दूसरी स्थिति का विकास होता है श्रीर जो काम पचास वर्षों की जबरदस्त लक्षाई के बाद छाज बड़ा खासान ख़ौर मामूली दिखाई देता है वह हमारे पूर्वजों को, जिन्होंने कि कांग्रेस की शरुष्यात की, अपनी कल्पना के बाहर मालूम हुआ होता। जरा खयाल कीजिये कि विदेशी भाल के या कींसिलों के, ग्रदालवीं या कालेजों के बहिष्कार या कुछ कान्नों के मविनय भंग का कोई प्रस्ताय उमेशचन्द्र बनर्जी या सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, फिरोजशाह मेहता या प० श्रयोच्यानाथ, लालमोहन घोष या मनमोहन घोष. नुब्रह्मस्य ऐयर या श्रानन्दा चार्ल, हाम साइव श्रीर वेदरवर्न साइव के सामने रक्खा गया है। श्रव यह शोचने में जरा भी देर नहीं लग सकती कि इन विचारों के कारण ये कितने महरू उठे होते श्रीर न ऐसे उम्र कार्य-कम, बग-मङ्ग के, कर्जन और मिएटो की प्रतिगामी नीतियों के, या गांधीजी के दिख्या अपनिका सम्बन्धी अनुमनों के या जिल्लावालायाम के इत्याकायह के पहले बन ही सकते थे। बात यह कि पिछली सदी के झन्त के प्रारम्भिक पन्द्रह सालों के लढ़ाई भगड़ों में जो कामेस-नेता रहे वे ज्यादावर वकील-वैरिस्टर श्रीर कुछ ब्यापारी एवं डॉक्टर थे, जिनका सच्चे दिल से यह विश्वास था कि हिन्दुस्तान सिर्फ इतना ही चाहता है कि श्रंपेजों श्रीर पालमेग्ट के सामने उसका पद्म बहुत सुन्दर श्रीर नपी-तुली मापा में रख दिया जाय। इस प्रयोजन के लिए उन्हें एक राजनैतिक संगठन की जरूरत थी और इसके लिए उन्होंने

. उत्ते रहे । अब इस बात की याद करते हैं कि किन-किन व्यक्तियों ने भारत की राजनीति की बनाया हीर उसे प्रभावित किया, इनके विश्वास क्या थे, तब ये सब भिन्न-भिन्न युग इमारे सामने श्राजाते हैं हतमें कि मारतीय राजनैतिक ज्ञान्दोलन इन पचास वर्षों में बंट गया है । किन परिखितियों में सोगों ी उस भाकांद्वाच्यों थी, ग्रीर उससे भी पहले उनके क्यों की, प्रदर्शित करने के लिए एक जोखार गुष्यत की उन्हें जरूरत थी. यह पहले बताया जा चुका है । साथ ही कांग्रेस की पर्व-पीटिका भी कछ बनार के साथ बता दी गई है। उन्हें देखकर कहना ही पढ़ता है कि वह जमाना और हालतें भी ऐसी li कि भ्रापने दात-दर्द दर करने के लिए हाकिमों के सामने सिवा दलील श्रीर प्रार्थना करने के श्रीर है रिश्रायतों और विशेषाधिकारों के लिए मामली मांग करने के और कल नहीं हो सकता था । फिर रह मनोदशा द्यागे आकर शीघ ही एक कला के रूप में परिसत्त हो गई। एक छोर कानृत-प्रवीस-द्धि ग्रौर दसरी ग्रोर खब कल्पनाशील ग्रौर भावना-प्रधान वक्तलकला, दोनों ने उस काम को प्रपने ऊपर से लिया जो भारतीय राजनीतिजों के सामने या । कांग्रेस के प्रस्तावों के समर्थन में जो व्याख्यान होते थे और कार्यस के जायन जो भाषण दिया करने थे उनमें दो बार्ते रुद्धा करती थीं— रक तो प्रमावकारी तस्य श्रीर श्रांकडे.-दसरे श्रकाट्य दलीलें। उनके उदगारों में जिन बार्ते पर श्रक्सर नोर दिया जाता था ये ये हैं—श्रायेज लोग वहें न्यायी हैं श्रीर श्रमर उन्हें ठीक तौर पर वाकिफ रक्शा जाय तो वे सत्य श्रीर हक के पद्य से जदा न होंगे. हमारे सामने श्रमली मसला श्रंमेजों का नहीं बल्कि ग्रथगोरों का है: बराई पदांत में है, से कि व्यक्ति में, कांग्रेस दही राजमक है, ब्रिटिश ताज से नहीं

nglu कार्यस की स्थापना की । असने द्वारा ये शह के दुःखों और उच्च श्वाकांद्वाओं को अदर्शित

विक हिन्दस्तानी नौकरशाही से उसका भगना है, बिटिश विधान ऐसा है जो लोगों की स्वाधीनता का सब जगह रक्त्या करता है छौर ब्रिटिश-पालंमेएट प्रजातन्त्र पदति की भाता है; ब्रिटिश विधान संसार के सब विधानों से ग्रन्थ्या है; कांबेस राजद्रोह करने वाली संस्था नहीं है, भारतीय राजभीतिज सरकार का भाव लोगों तक श्रीर लोगों का सरकार तक पर चाने के स्वामाधिक साधन हैं, हिन्दस्ता-नियों को सरकारी नौकरियां श्राधिकाधिक दी जानी चाहिएं, ऊ ने पदों के योग्य बनाने के लिए उन्हें शिद्धा दी जानी चाहिए: विश्व-विद्यालय, स्थानिक संस्थाये श्रीर सरकारी नौकरियां ये हिन्दस्तान के लिए तालीम गाह होनी चाहिएं; धारा समाझों में चुने हुए प्रतिनिधि होने. चाहिए श्रीर उन्हें पुछने तथा बजट पर चर्चा करने का श्राधकार भी देता चाहिए: प्रेस श्रीर जगल-कानून की कड़ाई कम होनी चाहिए, पुलिस लोगों की मित्र बन के रहे; कर कम होने चाहिए; फीजी खर्च घटाया जाय, कम-से कम इन्लैंड उसमें बुद्ध हिस्सा ले; न्याय श्रीर शासन विभाग श्रलहदा श्रलहदा हों, प्रांत श्रीर केन्द्र की कार्य-कारिंग्यमें श्रीर मारत-मन्त्री की कींछल में हिन्दुस्तानियों को जगह दी आयः भारतवर्ष को ब्रिटिश-पार्लेमेंट में मत्यदा प्रविनिधित्व मिले छौर प्रत्येक प्रांत से दो। प्रतिनिधि लिये जाय, नॉन-रेग्युलेटेड प्रांत रेग्युलेटेड प्रांतों की पक्ति में लाये जाये,सिविल सर्विस वालों के बजाय इंग्लैयड के सार्वज-निक जीवन के भामी-नामी अमेज गवर्नर बनाकर भेजे जायं: नौकरियों के लिए भारत श्रीर इंग्लैंड में एक-साथ परीक्षार्ये ली जायं.इंग्लैंड को प्रति वर्ष जो रूपया भारत से जाता है वह शेका जाय श्रीर देशी उद्योग-धन्धों को तरकी दी जाय,लगान कम किया जाय ख़ौर बन्दोवस्त दायमी कर दिया जाय। कांग्रेस

यहां वह श्रामे बडी कि उतने नमक-कर को श्रत्याय-पूर्व बदलाया, सुती माल पर हमे उत्तरिन्छर को श्रुतुन्वित बतलाया श्रीम विविक्तियन लोगों को दिये जाने वाले विनिमन दर-मुखाबजे को ग्रीर-कान्सी बतलायातिया ठेठ १८६६ में मालवीय जी महाराज की होंड़ यहां तक पहला गई थी कि उन्होंने साम-

उद्योगों के पनब्दार के लिए भी एक प्रसाव उपस्थित किया था।

## कांग्रें स के विकास की प्रारम्भिक भूमिका

कमित की स्यापित हुए यह वह ४० वर्ग होता । इस सभ्ये झारो में भारत के सहीन है की वर्ष भूमिकाओं से यह नुजा सुंधी है। इां, सामे व्याक्त उसके झन्दर मुद्द मतभेद जरूर मैं तमे में एसन् पिल्हा जामाना तो रहन्यों से हिंद शहर १६२१ वह ऐसा रहा, जिसमें मिन-रायों और विचारों के सोनों में मिलकर सम्बे नित्य मानः एक ही कार्यक्रम स्वतीय किया रहका यह यह यह तमें नहीं कि उन दिनों भारतीय सकतीति में मत-भेद कीर दिनार-भेद मैरा हो नहीं में, बल्कि यह कि से मिलती में साने हायक न में।

सद का निर्णय करने में या शहाई की रचना में सबसे बड़ी कठिनाई है सुद-त्त्रेत्र का 🥞 श्रीर ब्यूट-रचना । दोनों ठरफ के लोग हमला करें या बचाव, प्रार्थन करें या विरोध, सुद्ध शेक राष्ट्र को सन्धि-चर्चा के लिए निमन्त्रश दें या एकदम लागा मारकर उसे घेर लें, इन्हीं की उधेड में लगे रहते हैं। सद-दोत्र में इन्हीं प्रश्नों पर सेनापतियों के दिमाय परेशान रहते हैं। इसी समनैतिक चीत्र में भी ऐसे प्रश्न चाते हैं, जहां नेवाओं को यह तय करना पहला है कि धान्यी महज सफ्जी सीर भागजी हो या कल करके बताया जाय । यदि मुख कर दिसाना हो तब उन्हें ंनिभय परना पहला है कि लहाई प्रत्यंत हो या खप्रत्यंत । यों हो ये प्रस्त वही तेजी से हमारी खी के सामने दौड़ जाते हैं छौर उससे भी ज्यादा तेजी के साथ इमारे दिमाग में चकर काटी है, पर राजनीतिक लड़ाइयों में बीसों बच्चों में जाकर कहीं एक के बाद दसरी स्थिति का विकास होता है स्वीर काम पचास वर्षों की अव्रदस्त सकाई के बाद बाज बड़ा बासान और मामूली दिलाई देता है र हमारे पूर्वजी को, जिन्होंने कि कांग्रेस की शहबात की, खपनी बल्पना के बाहर मालूम हुआ जरा ख्याल कीजिरे कि विदेशी माल के या कीसिलों के, खदालतों या कालेजों के कल कानती के सविनय भंग का कोई प्रस्ताव उमेशचन्द्र बनर्जी या सरेन्द्रनाथ मेहता या पं॰ दायोध्यानाप, सालमोहन योष या सनमोहन योष, नुबहाएस ऐयर या हाम साहब शीर बेहायर्न साहब के सामते रक्सा गया है। श्रव यह सोचने में जरा शकती कि इन विचारों के कारण ये किसने महक उठे होते और न ऐसे उम कर्जन और मिएटो की प्रविमामी नीवियों के, या गोधीजी के दक्षिण अभीका 🗸 या जिल्यांवासायाम के इत्याकायद के पहले बन ही सकते थे। बात यह कि पिछली प्रारम्भिक पन्द्रह सालों के अहाई भेगड़ों में को कांप्रेस-नेता रहे थे ध्यापारी एवं द्वॉनटर थे, जिन्हा सच्चे दिल से यह विश्वास या कि दिन्दस्तान शिर्फ है कि खंपेजों और पासंसेगर के सामने उसका पद बहुत मुन्दर स्रोप नवी-नती आय । इस प्रयोजन के लिए उन्हें एक श्वीतिक संगठन की जरूरत भी छीर

माव से परिपूर्ण था। वह वैसा ही था जिसे देखकर नौजगानों के दिल हिल उठते हैं और ध्रनुप्राणित होते रहते हैं।" कांपेस के इतिहास में जो पहला जवरदस्त श्चान्दोलन हम्रा वह पांच वर्षों ( १६०६ से १६११ ) तक रहा । जमें जस समय ऐसे दमन्कारी उपार्थी का सामना करना पढ़ा जो उस समय जंग ली समके गये । हालांकि उसमें हथर-उधर भारकाट भी हो गई, भगर ग्रन्त में उसमें पूरी सफ-लता मिली। ब्रालिस १६११ में शाही धोपणा कर दी गई कि वस-भस रद कर दिया गया। किन्तु यह बिटिश-सरकार की भारी प्रशंसा का जिल्ला वस गया । इससे बिटिश-न्याय के प्रति लीगों के मन में नया विश्वास पैदा हो गया श्रीर भुश्रांधार वक्तुवाश्रों हारा कराजता-प्रकाश होने लगा । श्री ऋम्बिका-चरण मुज़मदार ने कहा-"ब्रिटिश वाज के प्रति श्रद्धा-भक्ति के मानों से भग प्रत्येक हृदय स्पाज एक तान से घडक रहा है: वह ब्रिटिश राजनीतिंगता के प्रति कतागता खीर नवीन विश्वास से परिपूर्ण हो रहा है। इसमें से बुद्ध लोगों ने तो कभी - अपनी मसीवतों के अन्धकारसय दिनों में भी--ब्रिटिश-न्यीय के श्रान्तिम विजय की श्राजा नहीं होड़ी थी. उस पर से श्रपना विज्ञास नहीं उठने दिया या।"" परन्त इसी के साथ कामेसियों ने उन दुःखदायी कान्नों की तरफ से भी श्रपना भ्यान नहीं हटाया था, जो कि १६११ और जसमें भी खारों तथ जारी ही थे । कांग्रेस के बड़े-बटों ने, इसमें कोई सन्देह नहीं कि. श्रपनी साथ शक्ति शासन-विषयक सधारों में श्रीर दमनकारी बाननों को हटवाने में लगाई थी; परन्तु इससे यह श्रन्दाज करना गलत होगा कि वे मिर्फ भारतीय-प्रश्न के श्रशी का ही लयाल करते थे, पुरे प्रश्न का नहीं । रैस्प्यह के कलवत्ता-द्यधिवेशन में सरेन्द्रनाथ बनर्जी ने वहा था—"स्व-शासन प्रकृति की व्यवस्था है, विधि वा विधान है। प्रकृति ने ज्ञपनी पस्तक में स्वय द्यपने हाथों से यह सर्वोगरे स्थारमा लिख रक्ती है—प्रत्येक शष्ट द्यपने भाग्य का ज्याप ही निर्माता होता चाहिए ।" २० वें श्राधियेशन के सभापति-पद से सर हेतरी बाहन ने 'मारत के संयक राज्य' द्यमना 'भारत के स्वतन्त्र श्रीर प्रथक राज्यों के संघ' की कामना की थी। दादाभाई से यनाइटेट किंगहम या उपनिरेशों के जैसे स्व-शासन या स्वराज्य का जिरु दिया था । कांग्रेस के पहले पच्चीन सालों में जिनके उत्पर कांग्रेस की राजनीति का दारीमदार रहा, ये सरकार के दुरुमन नहीं थे । यह बात न केवल उन धोपलाओं से ही सिद्ध होती है जो कि समय-समय पर उनके द्वारा की जाती रही हैं, बल्कि स्वयं सरकार भी उनके साथ रिखायतें करके थीर जब-जब हिन्दुस्तानियों को अंचे पद व स्थान देने का भीका श्राया तव-तव उन्हीं को उसके लिए जुनकर यही सिद्ध करती रही है। ऐसे उच्च वदों के लिए न्याय-विभाग का चीत्र ही स्वभावतः सबसे अपपुक्त या। भदरास के सर एस॰ सुबद्धारय ऐयर हो कांपेस के पहले ही आधिवेशन में सामने आये और श्री बी. कृष्णम्बामी ऐयर १६०८ में हुई सदराध की पहली कनवेंशन-कांग्रेस के एक साथ कर्ना-पत्तां थे. जो बहुत कड़े विभान के मातहत हुई भी और जिमके लिय तत्कालीन मदरास-मन्नर ने प्राप्ता तम्बू देने की कृपा की भी । सहयादियों और कांप्रेस का अल्लेख करते कर यह बहने वाले श्री कृष्णस्वामी ग्रेयर

अध्याय ३: वाप्रस के विकास के शिराग्यक मेरिका

१ पुराने जमाने में बांग्रेसी कोगों को चरनी शजमति की परेंद दिलाने का शौक मा। १६१४ में जब लाई पेयटलैंड (गवर्नर) महराम में कांग्रेय के पण्डात में चारे तो सब क्षोग उठ सड़े हुए भीर ताजियों-हारा उनका स्वायत किया । यहां तक कि थी एक पीक पैटो, जो कि उस समय पर एक प्रमान पर थोत्र रहे थे, एकाएक रीक दिये गये कीर उनकी जगह सुर्रेद्रनाय बनर्जी को राजमित्र

का प्रमाय उपस्थित करने के लिए कहा गया दिये कि सन्होंने क्रपनी सरुद-आया में पेश किया !

पेसी ही बरना सन्दर्भ कार्य (१६१६) के समय भी हुई थी, जब कि सर जैन्य मेरटन क्रमें से में बावे ये कीर उपस्थित होती ने करे होहर उनहा स्वागत हिया या !

मारवीय राजनीविज्ञों का ध्यान जिन-जिन विषयों की श्रोर शया था उनका एक-निगाह में सिद्दावलोकन करने से यह श्रासानी से मालूम हो जाता है कि उनकी मनोरचना किस प्रकार हुई भी। उस समय जब कि भारतीय राजनैतिक चेत्र में कोई पय-दर्शक नहीं था, उन लोगों ने जो रख अख्त-या किया या उनके लिए इम उन्हें बुरा नहीं कह सकते । किसी भी श्राधनिक इमारत की नींव में छः पीट नीचे जो ईंट, चुना ग्रीर पत्थर गड़े हुए हैं क्या उन पर कोई दोए लगाया जा सकता है ! नयोंकि वही तो हैं जिनके कपर सारी इमारत खड़ी हो सकी है। पहले उपनिवेशों के दक्त का ख-शासन पर साम्राज्य के बान्तर्गत होमरूल जसके बाद स्वराज्य खीर सबके जपर आकर पर्या स्वाधीनता की मजिलें एक-वे-बाद-एक बन सकी हैं। उन्हें छापनी स्पष्ट बात के भी समर्थन में छंदेजों के प्रमाण देने पढ़ते थे। ऋपनी समभ और ऋपनी समता के ऋतुसार,उन्होंने यहत परिश्रम और भारी हुर्वानियां ही थीं । ब्याज ब्यगर हमारा रास्ता साफ है ब्यौर हमारा लड़्य सार है, तो यह सब हमारे उन्हीं पुरुषाओं की बदौलत है कि जिन्होंने जंगल-भग्नियों को साफ करने का कटिन जाम किया है। श्रवएव इस द्यवसर पर इम उन तमाम महापरुपें के प्रति द्यपनी हार्दिक करवता प्रदर्शित करें जिन्होंने कि इमारे सार्वजनिक जीवन की ब्यारस्थिक ग्रांबलों में प्रगति की गाडी को ब्यारे ब्रह्मण था।

कांगेंसियों के दिलों में कभी-कभी कहा उत्तेजना और रोप के मान ह्या गये हों, पर इसमें कोई शक नहीं कि टेंट राज्या से रह. अ. तक कांग्रेस की जो प्रगति हुई उसकी सुनियाद थी नैथ-ब्यान्टीलन के प्रति जनका हट और ब्यामें जो की न्याय-प्रियता पर ब्राटल विज्ञास ही। इसी भाव की लेकर शब्द है में स्वागतायत सरदार दयालसिंड मजीटिया ने कामेस के जिया में कहा था कि "भारत में ब्रिटिश-शासन की कीर्ति का यह कलश है।" आगे चलकर उन्होंने यह भी कहा कि "रम उस विधान के मातहत सुरा से रह रहे हैं जिसका विरुद है आजादी, श्रीर जिसका दाना है सहिष्णाता ।" कार्रेस के चौथे अधिकेशन (इसाहाबाद १८८८) के प्रतिनिधि ने लाई रियन हा यह विचार उद्भुव किया था-"महारानी का धोपणा-पत्र कोई मुलह-नामा नहीं है, न यह कोई. राजनैतिक लेख ही है: बल्कि यह बोर्र सरकारांके विद्यान्तों का योगगा-पत्र है।" लाई सेल्सकी के इस बचन पर कि "प्रतिनिधियों के द्वारा शासन की प्रधा पूर्वी लोगों की परम्पस के मुन्नाकिक नहीं हैं." जोर के साथ नाराजनी प्रकट की गई थी और १८६० में सर फिरोजगाड गेटवा ने वी े यहां तक वह दिया था कि "मर्भे इस बात का कोई खन्देशा नहीं है कि ब्रिटिश-राजनीतिश खन्त में जाकर हमारी प्रकार पर खरारव ध्यान देंगे।" बारहर्वे श्राधिनेशन (१८६६) के श्राध्ययपद से बहमाद रहीमजुल्ला सवाजी ने हो श्रीर भी श्रमंदिखमय में बहा कि "श्रम्भेजों से बहुकर क्यादा ईमा-नदार और मनवृत कीम इस सरज के तभे वहीं नहीं है।" और जब कि यम बीम में हिन्दुस्तानियों के खानुना-रिनय श्रीर विशेष का जाप उलय दमन से दिया, तब भी महराम-हाँद्रेस (१८६८) के क्यात चानन्दमीहम बन में जीर देवर वहां था, वि "शिचित वर्ग इंस्नीवह के होस्त हैं, बहुमन गरी । क्रीटर के नामने को महान कार्य है उनमें वे उनके स्वामाधिक तथा खावतपढ़ मित्र स्त्रीर सरायक है । हमारे इस पूर्व पुराते से सम्मेश सीर इंग्लैयड के प्रति जो रिशाम स्कृता वह क्यी क्यी दया-जनह और देव महाम होता है, वान्यु हमान करंग्य दो गरी है कि इस उनकी सर्वशासी की नमाती। क्ष कर शर्मावरणी प्रेय के बाम्दी में ( २३ वी कांत्रेन, मदगम, १९०८ ) "ग्राने क्षेत्रण दिनार त्रत हरू होते किन्देंने काले मध्य है बाले बलेख का मरमब पामन दिया है, दिर बारे वह दिल्ल तन एक मान राज है, हिंद चुन्न करों ने हो, उनके बारे में साम्युप्त मुग्ने मामें भी बारे में है। हो सहसा है कि नामा प्रमान बुद्ध दे दे दूवा है, कामा है किए होती है नहीं हि वह मुनाद मन्त्रा भीत हाई।

कलकता में भी ए॰ चौधरी, जिल्होंने वंग-सग के विषद होने ग्रले आन्दोलन में प्रमुख साम

ाया था, साममा उर्जी समय बहा की हार्रेकोंट के जान बना दिने गये। १६०६ में जन लॉर्ड मियटो में मारत अस्तिक की स्थान विद्या हों। होनी मियटो में अपने पर्वि दिमियटो को जो जीन निर्मान के लिए स्विक्ति को जीन निर्मान के अपने पर्वि दिमियटो को जो जीन निर्मान के लिए हो मारत के एक मानून कान्यूदा है। हि दो नाम उनने हामने ये निष्कृत की आहुदारों मुक्ती कहा है। अने हामने के लिए है उपवास्त्र में हो स्वाच्यानी के साथ उनका वहां उपविष्कृत किया गया था," और दूसवा भी सल्टेन्द्रमध्य शिव का, जनके को में लाई मियटो में कहां बताई है कि "उनके विचार वो मीया है पल्टा है यह को धीओ।" तिक्त्यमान की हम हम की काल्यान की स्वाच्यान की स्वच्यान की स्वच्या

स्माक्षेद्र में उन्हें राजना पशन्द नहीं किया और भी भी ध्यनश्यामां की सक्ता—जो कि, जैसा हम यागे देखेंगे, ममुक्तप-कायद के वक भी साहक के पुरु-पीएक बने रहे। बाता में कहाने ही सम्मन्द पहली की द्वार मित का आक्रियों को कने सरकारी खोहरे मिले उनमें भी एमन के दान और सर ममासन्द्र मित्र मुख्य हैं। इनमें भी दात, 'जो रह-भ की कामें ठ मैं, कार्यकारियों में दिन्हामानीयों की नियुक्त के मित्रत पर मेंत्रों से, बाद में मारत-सरकार के लॉ-मेम्बर हुए और तिम सोदान पर कार्यक्र के लॉ-मेम्बर हुए और तिम सोदान स्वाप्त की कार्यकारियों के सरदा। जुकामान में सर तिमहासुह पत्र जैसे जबरहार स्वाफ्त को मारत-सरकार का लॉ-सेम्बर बनाया

गास्त्री का भाम इसके लिए सभाया, लेकिन चेंकि ऐन मौके पर उन्होंने साथ नहीं दिया या इसलिए

शुक्तमन्त्र में यर तेजवाद्वार यू वैसे जगरदस न्यांक को मारव-सरकार का लॉ-मेन्यर बनाया गा। विशा के स्वयन एक्सामा १६९२ की कार्यक को परना में क्षामित करने के बाद एरिकोर्ट के जब कर नाने की की किस्तायन-दिवार की किसर की मार्थितिक वा स्वरम की रामा गा। या या या या या या या मार्थ मी पठला देना चारिए कि सक्तारी पुरस्तार का रूप वहां में एरिकोर्ट के दिना ही नहीं पर है। जिल्लाह नेता को १६०५ में 'पर' की उल्लाध दी मई—क्षीर वह भी लॉट कर्जन के हार को बेर प्रतिक्तार नेता को १६०५ में 'पर' की उल्लाध दो पर' की उल्लाध में दाद भी लॉट कर्जन के हार को बेर प्रतिक्ता में स्वरम वह मी के पर क्षाम मार्थ के प्रतिक्र में स्वर्म की चीता में है। यह मी लॉट कर्जन है एरिकोर के हार मी बाता। उन्होंने तो एसी, भीरे बार, माराव-वेषक हो एका पण्ट किया, जैसे कि स्वनुष्ण वह भे, भीर प्राप्त की च्यार है हों तो यह व्याप्त पहुंच हों।

शां आहे. १ के अर्थाय भा ने पान होता ता य कावा शुरू के समय, लॉर्ड पेपटलेश्व ने मदाव-भीतिक वाल के भीतिका वाली भी, यूंगिया माइग्ड के समय, लॉर्ड पेपटलेश्व ने मदाव-भीतिक का परस्य नामक किया भा । माइग्ड में कहा के पान उन्हें सामान्य पान्य हुं की प्राप्त कर मान कार्य में मानाव किया माना और उनके बाद ही वह कियो नी पिक्स बना दिये गां। इसके बाद बह समीड में मादा और सामान्य के समयन में आव्यान देने गां। सामान्य मानाव की उनके मानाव ने उन्हें स्थानावों के हिए सामान्य के समयन में आव्यान देने गां। सामान्य मानाव कियो उनकेशों ने ने उन्हें स्थानावों के हिएस सामान्य किया क्या के स्थान मानाव किया मा। १६२७ में साम्यान्य दिया। इस यात्रा के लिए सामान्य किया किया किया किया कार्य मानाव किया मा। १६२७ में साम्यान्य की दी बंदिया क्यानेका का तर्यक्षमा के स्थान क्यान क्यान स्थान मानाव क्या मा

ही ये कि जो श्रंग सड़-मलकर वेकाम हो गये हैं उन्हें काट डालना चाहिए। सर शंकरन् नायर श्रम-रायवी में हुए श्राधिवेशन (१८६७)के सभापति हुए थे। स्त्रीर तो श्रीर पर भी रमेशन (सर वेण सिजी) १८६८ से कारेसवादी ही थे. जिस साल कि उन्होंने दक्षिण श्राप्तीका मवासी मारतीयों की कठिना इयों के सम्बन्ध में पेश किये गये प्रस्ताव का श्रावमोदन किया था। इसके बाद जिनका नम्बर ग्रावी है वे हैं (१) श्री टी॰ बी॰ शेपिगिर ऐयर, जो १६१० की कार्यस में सामने श्राये, श्रीर (२) श्री थी॰ श्चार॰ सन्दरम् ऐयर. जो १६०६ में बी कृष्णस्थामी ऐयर के एक उत्साही सहकारी थे। ये छुड़ों गर-रास-हाईकोर्ट के जज बनाये गये और हनमें से दो कार्य-कारिसी कींसिल के सदस्य भी हो गये-एक मदरास में और दसरा दिल्ली में। इनमें से पहले ( सर सब्बलप्य ) १८६६ में कांबेस के सभापति होने वाले ये परन्त हाई कोर्ट के जज बना दिये जाने के कारण रह गये थे । श्रीमती वेसेल्ट द्वारा चलाये होमरूल-ब्यान्दोलन के समय, १६१४ में, यह फिर कार्येस के दौत्र में ब्रा गये। यही नहीं, बल्कि श्रपनी नाइटहड (सर की छपधि) का भी परिस्थान कर दिया, जिससे मि० माग्रेटन श्रीर लॉर्ड चैंग्ड-फोर्ड दोनों ही इन पर नाराज हो राये। बहते हैं कि भतपूर्व जज की हैशियत से जो पेरशन इन्हें मिल्ली थी उसे बन्द वर देने की भी बात उस समय उठी थी. परन्त बाद में कुछ सोच वर फिर ऐसा किया नहीं गया । श्रीर श्रारो चलें तो. सर बीठ एसठ शिवस्थामी ऐयर श्रीर सर सीठवीठ रामस्थामी ऐयर भी कांमेसी थे। इनमें से पहले तो १८६५ की कांग्रेस में सामने आये थे और दसरे थे तो बाद के नये रहारूट लेकिन रहे सदा पहलों से भी ज्यादा जलाही, क्योंकि श्रा० बेसेएट श्रीर टनके साथियों की नजरबन्दी के समय उन्होंने तो सत्याग्रह (निष्क्रिय प्रतिरोध) के प्रतिज्ञापत्र वर भी इस्लाहर कर दिये थे। सच तो यह है कि ३६,३७ छोर १६,३६ के बीच कार्येंसी क्षेत्र में सा सी० पी० समस्यामी एक ऐसे चमकते हुए सिवारे थे जिन्होंने श्रयने प्रकाश से भारत के राजनैविक द्वितिन में चका-चीघ कर स्वर्धी थी । ये दोनों ही बाद में कार्य-कारिसी के सदस्य बना दिये गये । यही हाल सर महत्रमद हबीवला का हन्ना, जिन्होंने पहले-पहल १८६८ में कांग्रेस के मंच पर प्रकट होकर अपने बुद्धि-कौशल एवं वक्तत्व-शक्ति का परिचय दिया था। यह पहले सदरास श्रीर फिर भारत-सरकार की कार्यकारियी के सदस्य बनाये राये । मदरास-सरकार के लॉ-मेम्बर होने वाले सर एन॰ रूप्य नैयर १६०४ की कांग्रेस में शेले थे, श्रीर जनके उत्तराधिकारी सर के॰ वी॰ रेडडी सी १६१७ में जिस्टस-पार्टी का जन्म होने तक भी एक उत्साही एव सुप्रसिद्ध कांग्रेनी ये। सर एम॰ रामचन्द्रराव बहुत समय तक कांग्रेस में रह सके हैं। ग्रीर श्रमलियत यह है कि १६२९ में मदशम की कार्यकारियों में उनकी नियक्ति भी हो चकी थी. परना पित ऐन बक्त पर विचार बदल दिया गया । इस प्रकार ६ हाईबोर्ड के जज और ६ कार्यकारियी के सदस्य तो खबेले प्रतास के कांग्रेसमैन ही हो चुके थे। श्रीर शक्त में टैरिय-बोर्ड में भी नटेसन की जो नियक्ति हुई है उससे तो गैरमामूली देशों में भी कांमेंसियों के पमन्द किये जाने के उदाहरण की विद्व हुई है, यही नहीं बेल्कि सर परमुखम चेटी को भी न्याय या शासन के रिभागों में ही कोई पर स्वत हुए उन्में सब से पहले सम्माखः भी शी अन्युलियम् मुदालियर थे जो मदसस-वीमिल के एक सुने स्तर पुरस्य थे और १८६२ में बहां के लिटी मिकिन कोर्ट के जब कराये गरे थे। वार्यों में श्रीकारकीय हुए उद्युक्त व आरायश्च वन्द्रावरकर रोजों,ओ हमग्राः १८८०की मदराम-कांग्रेस श्रीर १६००की लाहीर-रायकण कार पार्व हुए थे, तथा भी काशीनाय व्यावक नैज़ंग यम्बर्ड हाईको के लाब बनाये गये। कामने व समार्थ पुरे भी समये चीर भूरेन्द्रनाम बर्ग भारत-मन्त्री बी (इस्टिया ) कॅरिनल के सदस्य बनारे गर्य चीर सर मदस्य बना दिया ग्रंपा ।

## ब्रिटेन की दमन नीति व देश में नई जागृति

भारत में क्रिटिय-शासन का इतिहास दमन श्रीर सुधार की एक समी कहानी है। जब जब कुछ सुधार हुआ, उनसे परले दमन भी अरूर हुआ। जब-जब जवता में कोई खार्योदान शुरू हुआ है, तब-रच जोगें का दमन किया गया श्रीर उतमें बद मीति दस्ती गरें कि जवरक सोगा खान्योदान करते-करते विखडुल एक न जाय तबक्ष उनकी मागों पर कोई प्यान न दिया जाय। लॉट लिटन का १८७० का प्रेस्पेयर जो जब्द ही शास की लिया गया, सरकार को इस नीति की पूर्व-यूनना भी।

रुपों चोड़े को और भी फाड़ दिया है एक्टर में इन्क्रमटेक्ट एक्टर बना । उनका भी तीन विरोध उसी समय कियों गया। जैसे-बैठे कावेच हर साल बढ़ती गई, सक्सरी क्राधिकारी भी उसी स्टेड्ड की हिए से देखने को। सार्थ क्राधिन में कुम साद्य को यह पटवाद दी भी कि यह कामेंट का योच केवल सामाजिक म रतकर राजनैतिक भी श्वाचें। किन्तु चही खाँड दर्शन्त किर कामेंट के खुले दुरमन हो गये और उसी राजनेती कहते लगे। युक्तमान्य के स्ताथशीन सीम्फ्योप्ट गर्चनर सर साइन्सिट काले-किन के बाग पह पहल्च पर समा साहब की लोकोशिनका हुई भी, सह प्राप्त देशे आहू करना देशे साहब्स की

राष्ट्र के बढ़ते हुए श्रात्मचैतन्य का दूसरा अवाब शरत्र-विधान के रूप में मिला, जिसने र्राष्ट्र के दुःख-

स्वार्य क्षा स्वार्य के तिया यह जानन्य क्षा ना व्यक्तिया हुइ सा क्षा स्वार्य का आपने हैं। स्वार्य क्षा साहर के तिया यह जानन्य की ना कि है दिन्दि में साहरताय लॉर्ड कार्रित ने कलक्ष्मा में और श्रेट्यक में मरराव के पन्यों ने कार्येय का स्वार्य दिया, लेकिन बाद के खालों में युस्तामन्य के सर ऑक्टियर जैसे मार्नाय शासक इसे श्रापु-भाव से देखने समा गये । इन महासाय ने

बुस्तामत के रह को स्वित्य की मार्चीय सावक इसे सानुभाव से देवने रूप गये । इस महासा वे समीव को समाज-मुख्या रक ही मार्चीहत रहने की सताह दी। सावद उन्हें यह रहा न या कि हम् साहद ने ग्री पुरु से यही सोचा था, एन्ट्रू लॉड डम्डरीय के बहुने हो ही हते प्रज्ञीतिक समाजन का रूप दिया गया । सर आंक्ट्रीयट की समाज में यह आन्दोत्तन समय से पूर्व, और मदरास के आंक् देवान से उम-रूप भारण करने के कारण सरस्यक्त भी था । उन्होंने बहा कि कामेस का सरकार जी मिन्दा करने का रवेषा सर्व-सामार्याय से सरकार के मांति मुखा वेदा करेगा और देश में राजनास्त्र और देवाक्त ऐसे दो भेद नहे हो अपनी साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कामेस माराचीय कना जी प्रति

द्यामक एए दा भर पह जापणा जाय हा उन्हान यह मा कहा क काम छ माराज्य करता का आर्य किंग्र अनने का जो दावा करती है न दर्ग हर्ग हो हो कुम शाहब ने इश्वर मुं हर्गेड ज्याब दिया । ह्शाहाबाद के चीपे क्रियेशन से कारेश को क्रकणीय कठिनाद्या हुई। उसे एयहाल वर्क के लिए करीन नहीं मिली ! भीमती यारी बेसेस्ट ने क्रफ्ती कारेश-संगनभी सुस्तक सें एक ऐसे संग्रक

क तिए कांत्र तो मिला ! भागती वसी बसेल्ट ? क्रफ्ला क्राय्य चन्नेश्या पुस्तक स यह एस समझ मा उदारत्य दिया है, जो प्रायों किला-प्रकार की हिल्हें कि स्वास्त स्वरत्य (१८००) के स्विप्येय में शामिल हुआ था और उसने शास्ति-रक्षा के जम पर २०,०००) की ज्यानंत्र मानी गई थी ! शास्त्र तेजी से स्वर्ग होती गई और ८०० में सम्बन्ध का हिलेंच बहुन बढ़ समा ! कैशस्ति-प्रकार में सम्बन्ध में मिला के स्वर्ग में के स्वर्ण का स्वर्ण के प्रयूष प्रकारी के में मा, डिक्मी उन्हें पर के लिए नाकाविल मान सेती।

किया गया था वटी द्यांने चलहर माग्राह्य का द्याधार-स्तुत्व वन गया । यहाँ इमने बाह्य ऐसे प्रमान कांग्रेसियों का अल्लेख हिया है जो अध्यार द्वारा पान्यत हुए हैं। लेकिन इस पर से किसी हो यह लगास नहीं बना होना चाहिए कि जो उच्चार उन्हें दिये गरी उनके लायाः शिताः संस्कृति सीर उन्य-नारिश्य का हिमी भी प्रदार उनमें स्वभाव भा। ये उदाहरण ले

सिर्फ यह बतलाने ही हो गरज से दिय गये हैं कि सरवार हो भी द्यार योग्य हिन्दस्तानियों की बस्पत हुई तो इसके लिए उसे भी कांग्रेसिया पर ही निगाह दालनी वही है। ग्रीर उनके राजनीवर विचारी को उसने ऐमा वर्श सम्भन है जो वह उन्हें सरकारी विश्वास एवं बड़ी-से-बड़ी जिम्मेटारी के श्रीहर्ये।

अध्याय ४ : ब्रिटेन की दसन नीति व देश में नई जागृति ٤y ब्रसर करता था । सम्पूर्ण भारत ने बगाल के सवाल को श्रापना सवाल बना लिया । प्रत्येक प्रान्त ने इंगाल के प्रश्न के साथ ग्रुपनी समस्याग्रों को ग्रीर जोड़ कर ग्र्यान्दोलन की ज्यादा गहरा रंग दे दिया। 'कैनल कालोनाइजेशन विल' ने पजाब के सैनिक प्रदेश में जनता के खन्दर एक नया तकान खड़ा कर दिया, जिसके सिलसिले में लाला लाजगतराय और सरदार ऋजितसिंह को देश-निकाले की राजा मिली। ऐसे समय कंलकता काश्रीस ने ठीक ही भारत के पितामह दादाभाई नौरोजी की ज्रापना सभा-पित चना । दादामाई के 'स्वराज्य' शब्द के प्रयोग ने स्त्रधगोरों की रोप-ज्वाला को श्रीर भी प्रचड कर दिया । राजनैतिक समाद्यों व प्रदर्शनों में विद्यार्थियों की मिर्मालत होने से रोकने के फल-स्वरूप स्कलों ग्रीर कालेजों का बहिष्कार तथा राष्ट्रीय-शिद्धा का ग्रान्दीलन ग्ररू हुआ। केवल पूर्वी-क्याल में २४ राष्ट्रीय हाईस्त्रल खुल गये श्रीर भूतपूर्व जांस्ट्रध सर गुरुदास बनर्जी के नेतृ व मे राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार के लिए 'वंग जातीय विद्या-परिपद्' की स्थापना की गई । बाबू विपिनचन्द्रपाल सम्पूर्ण देश मे धूम-पूमकर राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय-शिद्धा श्रीर नव-चैतन्य का जोर-शोर से प्रचार करने लगे । १६०७ में श्चान्थ-देश में उनका दौरा बहुत ही शानदार श्रीर सफल रहा । राजमहेन्द्री के निवासियों ने उनके चाने पर एक राष्ट्रीय हाईस्कल खोलने का निश्चय किया । टैनिंग कालेज के विद्यार्थियों ने उन्हें सान-पत्र दिया था. इस कारण कल विद्यार्थियों को सरकारी ऋषिकारिया भी कालीज से निकाल दिया था। वे विद्यार्थी राष्ट्रीय-संग्राम के सिपाड़ी ही गये। इस सरह सरकार की वेरोक दमन नीति ने दंशाधकता श्रीर धीर सिगडियों की पैदा किया । **१६०७ में राष्ट्र ने केवल मत्ताव पास करना छोड़कर स्वदेशी, वहिष्कार और राष्ट्रीय-शिक्षा के** ठोन कियात्मक प्रस्तावों पर जोरो से श्रमल भी किया । जहां कि बगाल, महाराष्ट्र, मध्यपान्त, पजाब व खान्ध्र में राष्ट्रीय स्कलों धीर विश्विवद्यालयों का जन्म बढ़े बेग से हो रहा था. तहा स्वदेशी का श्रान्दोलन सम्पूर्ण देश में व्याप्त हो गया । हाथ के कपड़े का उद्योग एक बार फिर पुनर्जीवित हो गया । इस बार बरचे में 'फटका शाल' भी इस्तेमाल किया गया । इस उद्योग को उत्तेत्रज्ञ देने के लिए विदेशी वलाओं के बहिष्कार का छान्दोलन भी किया गया था । सम्पूर्ण वातावरण में ही एक नवीन जीवन का संचार हो गया था । राष्ट्रीय जागति के साथ-साथ सर हार का दमन भी बदला गया । दमन-वीर्ति से पोपस पाकर शष्टीय श्रम्यत्थान उलटा बढने लगा । इस समय बंगाल से दो व्यक्तियों ने भारतीय इतिहास के रगमच पर ब्राकर बहुत महत्त्वपूर्ण भाग लिया । उनमें से एक विधिन बाबू के मध्यन्थ में इम कुछ ऊपर लिख चुके 🗗 । दूसरे ध्रमीबन्द बाब मारत के राजनैतिक स्त्राकारा में बरसा तक उच्चल ठिवारे की तरह चमकते रहे । राष्ट्रीय-शिदा श्चान्दोलन उनका शुरू में ही सहयोग मिल जाने के कारण बहुत चमक गया। वह इस्लैन्ड मे उत्यन्त हुए थे, ब्रामेजी बातावरण में ही पले और ब्रामेजी स्कूली और विश्वविद्यालयों में ही उन्होंने वालीम पाई। शहसवारी की परीचा में श्रम्पल हीने के कारण इंग्डियन मिवल मर्दिश में वह कोई जगह न पा सके थे। यह बड़ीदा के शिद्धा-विमाग में बाम करने के लिए भारत में बैसे ही आये, जैसे यहां पायः युरो-पियन त्याते हैं । उनकी प्रतिभा टूटते हुए तारे के समान चमक उठी त्यीर उनके प्रकाश की प्रभा एक बाद की तरह दिमालय से कत्या कमारी तक फैल गई रे र्थमाल से भी नेवा निर्वाधिव किये गये-एक्याकुमार मित्र, पुलिनविद्यागी दास, श्यामसुन्दर चकवर्ती. श्ररवतीकुमार दत्त, मनीरजन गुह, मुदोधचन्द्र मस्लिक, शचीन्द्रप्रसाद वसु, सर्वाशचन्द्र चटजी और भूवेशचन्द्र नाम ! ये नेता बगाल की और विशेषकर युवक बगाल की संगठित कर रहे हिदायत दी गई भी कि "भारत-सरकार की द्यारा के द्याराए ऐसी समाद्यों में दर्शक-रूत में भी सर कारी व्यवस्थों का जाना ठीक नहीं है द्योर ऐसी समाद्यों की कार्रवाई में भाग तेने की भी मनारी की जाती है।" कांग्रेस ने मनते के भार्य-सेन्टेरी के पास तात 'पास' मेंने में, दे भी छोटा दिये गये। 'रू. जूत 'रह्दर को भारत-सरकार ने देशी रियासतों के मेरी पर द्यानेक वालीन्द्रमा सागने के लिए एक गरदी-पन जाती किया। कांग्रेस ने स्ट्रहर में इसका विरोध किया था।

१८६३ में कींसिलें खौर बढ़ी कर दी गई और जनता के थीड़े में प्रतिनिधि—७ मदरास में, ६ वर्ष्य में (सरदारों के दो प्रतिनिधि मिलाकर) छोर ७ वंगाल में-- उनमें ले लिये गये । इस वर्ष लोक-प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ जाने पर सरकार ने जरूरी समभद्र कि भारतवासियों को सरकारी नौकरियों में जो-कुछ विशेषाधिकार मिले हैं वे कम कर दिये जाय। (विस्तार के लिए दूसरे ग्राप्याय का सरकारी नौकरियो-सम्बन्धी प्रस्तावों के सार्राश वाला प्रकरण देखें ) पहले शिद्धा-विभाग में यह नियम बनाया गया था कि उसमें भारतीया श्रीर युरोपियनों के लेने में कोई भेदभाव न रक्ता जाय, परना अनकी योग्यता में जहा समानता कायम रक्की गई तहां दरजे में विपमता ला दी गई। इसके बाद हिन्दस्तानी कल जगहों पर लिये ही नहीं गये. उनका दरजा कम कर दिया गया ग्रीर उनकी तनस्वाह और भी कम कर दी गई। होमचार्जेंज का प्रवाह भी ३० सालों में ७० लाख पौरह से बद्धकर १३० लाख पीयड हो गया । १८६७ में १२४ ए छीर १५३ ए धारायें बनाई गईं। इनमें सरकार के प्रति सचमुच असन्तोष पैदा होगया । यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि १०८ और १४४ घाराख्रों का प्रयोग पहले-पहल राजनैतिक कार्यकर्ताख्रों पर ही किया गया । रद्ध में पूना के क्षेग-सम्बन्धी दगे के प्रसङ्घ में नातू-बन्ध बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर लिये गये थे, वे १८६६ में रिहा होगये । फिर इसका स्नाकमण् बङ्गाल पर हुन्ना स्त्रीर उसके पर काट दिये गये । २० वीं सदी के पहले पाच साल लॉर्ड कर्जन के दमनपूर्ण शासन के थे। कलकत्ता-कारपोरेशन के श्राधिकारों में कमी, साकारी राम समितियों का कानन, विश्व-विद्यालयों को सरकारी नियन्त्रण में लाना जिससे शिकी प्रदेशी होगई: भागतीयों के चरित्र की 'ऋसत्यमय' बताना, बारह संघारों का बजट, निस्तत-द्यानमण (जिसे पीछे से विन्यव-मिशन का नाम दिया गया) श्रीर-श्रन्त में यग -विक्छेद ये सब लॉर्ड कर्जन के होते कार्य थे, जिनसे राजमक मारव की कमर टूट गई श्रीर सारे देशमें एक नई शारिट पैदा होगई। वत-भग ने बंगाली भाषाभाषी जनवा को उनकी इच्छाझों के विरुद्ध हो प्रालों में बाट

वन-भग ने बताला भाषाभाषा जनता में उनका इंच्छात्रा के विरुद्ध हो प्राता में बीट दिया था। इसके परिणामस्वरूप जहां जनता में पैक स्थारक और अवरंख खान्दोलन उत्तव हुआ, वर्ध सरवार ने भी उपाता से दमन शुरू कर दिया। इत्तुम, राभा जाय क्रम्म प्रदर्शन किये जाते भे—और

बुनार प्रमारी थे कि "तम्बर है नृत्त नवारी कामी कहें !" इतके मार्थ में भी बात से मुन्य प्रमार के बाने की भेराया भी की गई। यह पत कह मुग्न उन परिका सालतियों के क्यानुसार अला में शिला की सावक कर निम्म कर उन्हों पाया नवार था! भेरिना में में हैं के कि को के कि उन्हों के से कि उन्हों में दिया की सावक कर निम्म कर उन्हों पाया नवार था! भेरिना में में हैं के कि के कि के कि उन्हों में दिया की सावक कर की बीजिया की किया की निमार है पीति के उन्हों की किया की अला की की में में कि उनी बाद कर का की में मार्थ की सावक की किया की सावक आहर कर है, में हैं उनी की सावक कर की मार्थ की सावक की की सावक की की मार्थ की सावक की की सावक की सावक की सावक की

चाध्याय ४ : ब्रिटेन की दमन नीति व देश में नई जागृति έy ध्यसर करताथा । सम्पूर्णमास्तुनै बगाल के सवाल को ऋपना सवाल बना लिया । प्रत्येक प्रान्त *ने* हंशाल के प्रजन के साथ अपनी समस्याओं को और जोड़ कर ब्रान्दोलन को ज्यादा गहरा रंग दें दिया। 'कैतल कालोताइजेशन बिल' में पंजाब के सैनिक प्रदेश में जनता के ग्रन्दर एक नया तफान खड़ा कर दिया. जिसके सिलसिले में लाला लाजगतराय ग्रीर सरदार ग्राजितसिंड को देश-निकाले की सजा किती । ऐसे समय कॅलकता कार्येस ने ठीक ही भारत के पितासह दादाभाई नीरोजी को अपना सभा-पति चना । दादामाई के 'स्वराज्य' शब्द के प्रयोग ने ऋधगोरों की रोप-ज्याला की श्रीर भी प्रचड करदिया। राजनैतिक समाद्यो व प्रदर्शनो में विद्यार्थियों को सम्मिलित होने से रोकने के फल-स्वरूप स्कलों खीर कालेजों का बहिष्कार तथा शहीय-शिचा का ख्रान्दोलन शुरू हुआ। देवल पूर्वी-वगाल में २४ राष्ट्रीय हाईस्कल लुल गये स्त्रीर भूतपूर्व जस्टिंश मर गुरुदास बनर्जी के नैठन्व में राष्ट्रीय शिक्ता के प्रसार के लिए 'वग जातीय विद्या-परिपद' की स्थापना की गई । बाब विपिनचन्द्रपाल सम्पर्ण देश में धम-घमकर राष्ट्रीयता. राष्ट्रीय-शिक्षा श्रीर नव-वैतन्य का जोर-शोर से प्रचार करने लगे । १६०७ में श्चान्ध्र-देश में उनका दौरा बहत ही शानदार श्रीर सफल रहा । राजमहेन्द्री के निवासियों ने उनके श्राने पर एक राष्ट्रीय द्वारेंस्कल खोलने का निश्चय किया । टैनिंग कालेज के विद्यार्थियां ने उन्हें मान-पत्र दिया था. इस कारण कछ विद्यार्थियों को सरकारी श्राधिकारियों ने कालेज से निकाल दिया था। वे विद्यार्थी राष्ट्रीय-संप्राम के सिपाड़ी हो गये । इस तरह सरकार की वेरीक दमन नीति ने देशभक्तों श्रीर बीर सिगडियों को पैदा किया । १६०७ में राष्ट्र ने केंवल प्रस्ताव पास करना छोड़कर स्वदेशी, नडिश्कार श्रीर राष्ट्रीय-शिला के होम कियात्मक प्रस्तावी पर ओरों से श्रमल भी किया ! जहा कि बगाल, महाराष्ट्र, मध्यप्रान्त, पजाव व ग्रान्ध्र में राष्ट्रीय स्कलों श्रीर विश्वविद्यालयां का जन्म वर्ड वेग से ही रहा था. तहा स्वदेशी का श्चान्दोलन सम्पर्ण देश में ज्याप्त हो गया । हाथ के कपडे का उद्योग एक बार फिर पनजीवित हो गया । इस बार करणे में 'फटका शाल' भी इस्तेमाल किया गया । इस उद्योग को उत्तेजना देने के लिए विदेशी वस्तक्षों के बहिष्कार का खान्दोलन भी किया गया था । सम्पर्ण वातावरण में ही एक नवीन जीवन का संचार हो गया था । सहीय जाएति के साथ-साथ सरहार का दमन भी बढ़ता शया । दमन-नीति से पोपण पाकर राष्ट्रीय श्चान्यत्यान उत्तदा बदने लगा । इस समय बंगाल से दो व्यक्तियों ने भारतीय इतिहास के रगभन पर श्राहर बहुत महत्वपूर्ण भाग लिया । उनमें से एक विधिन बाबू के सम्बन्ध में हम कुछ उत्तर लिख चुके हैं । दूसरे ग्रास्विन्द बाब मारत के राजनैतिक ब्याकाश में बरसा तक उज्ज्वल सितारे की तरह चमकते रहे । शारीय-शिका बान्दोलन उनका शरू में ही सहयोग मिल जाने के कारण बहुत चमक गया । वह इस्तेन्द्र में उसन्त हुए थे.खंब्रेजी वातावरख में ही पले छौर श्रवेत्री स्कूलों छौर विश्वविद्यालयों में ही उन्होंने तालीम पाई। युइसवारी की परीचा में ब्रासफल होने के कारण इण्डियन मिविल सर्विस में वह कोई जगह स पा सके थे। यह बड़ौदा के शिद्धा-विभाग में काम करने के लिए भारत में वैसे ही आयं, जैसे यहा श्राय: गुरो-ियन बाते हैं । उनकी प्रतिमा ट्टते हुए तारे के समान चमक उटी बीर उनके प्रकाश की प्रमा एक बाद की तरह हिमालय से कन्या कुमारी तक फैल गई ! बंगाल से नौ नेवा निर्वासित किये गये-इप्लादुमार मिर्च, पलिनविद्या। दास. श्यामसन्दर चकवर्ती, श्रवतीकुमार दत्त, मनोरजन गुह, मुदोधचन्द्र मह्लिक, राचीन्द्रप्रशाद वसु, छतीशाचन्द्र चटजी श्रीर भूपेशचन्द्र नाग । ये नेता बगाल को श्रीर विशेषकर संबद्ध बंगाल को संगठित कर रहे

थे । पराक्रम श्रौर शीर्य उस समय श्रादर्श थे । दूसरी वरफ सर वैमफील्ड फुलर का श्रादर्श 'गुरख सेना' व 'यदि स्नावरयक हो तो खुन-रस्तावी' ये । १६०८ में स्थिति चरम-सीमा को पहुंच गई थी। श्रांबवारों पर मुकदमे चलाना एक श्राम बात हो गई। 'युगान्वर', 'संध्या' बन्देमातरम्' नई जाप्रति के प्रचारक पत्र थे, वे सत्र बन्द कर दिये गये । 'सच्या' के सम्पाक देशमक ब्रह्मबाघन उपाध्याय ग्रहरताल में भर गये। अनेक कठिनाइयों और तीन मकदमों से राजरने के बाद श्री अरविन्द ब्रिटिश-भारत ही छोड़कर पाडिचरी चले गये श्रीर वहां श्राश्रम स्थापित करके रहते लगे ।

रे॰ अप्रेल १६०८ को मुजफ्फरपुर में दो स्त्रियों—श्रीमती श्रीर कुमारी कैनाडी—पर दो बम गिरे । ये बम स्थानीय जिला जज किन्सफोर्ड को मारने के लिए बनावे गये थे । इस श्रापाध के लिए १८ वर्षीय युवक श्री ख़दीराम वसु को फामी की सजा मिली । उसकी तसवीर सारे देश में घर-घर पैल गई । स्वामी विवेतानन्द के भाई युवक मुपेन्द्रनाय दत्त के सम्पादकल में निकलनेवाले 'युगान्तर' के कालमें में हिंसाबाद का खुल्लम-खुल्ला प्रचार किया जाने लगा। जब उस यवक को लम्बी सजा भिली, तो उसकी बदी माता ने श्रापने पत्र की इस देश-सेवा पर हुई प्रकट किया और 'बंगाल' की ५०० हित्रया उसे बधाई देने उसके घर पर गई। उस सबक ने भी खदालत में यह बोदला की कि मेरे पीछे ग्राखवार का काम सम्हालने के लिए ३० करोड़ ग्रादमी मीजद हैं। इसी विश्वास के कारण यह ग्रान्दोलन इतना फला फला । राजद्रोह या देएह का भय जनता के दिल से उठ गया । लोग राजद्रोड का यथाराक्ति प्रचार करते और मुकदमा चलने पर तमाम कानृती शार्थन ध्रपनी वरीयठ या ह्यदकारे के लिए इस्तेमाल में लाते । 'बन्देमावरम' में राजविद्रोहात्मक लेखों के लिए थी श्रारविन्द पर जो मुकदमा चलाया गया, वह भी इस समाम में श्रपनाद न या । महाराष्ट्र में १३ लुलाई १६०८ की लोकप्रान्य तिलब क्रिक्तर किये क्ये और उसी दिन शास्त्र में भी हरि संजीतमरान तथा दो- धान्य सरजन पकडे गये । पाच दिनों की मनवाई के बाद लोकमान्य विलक्त को लः साल देश-निकाले की संजा मिली । १८६७ में छुटी हुई छु: माम की कैंद्र भी इनके साथ जोड़ दी गई । जान्त्र के श्री हरि सर्वोत्तमस्य को भी महीने की सजा मिली थी। सरकार ने इतनी योड़ी सजा के खिलाफ अपील की कीर हाईकोर्ट ने उनकी सजा बढ़ाकर चीन साल कर दी । राजदोह के लिए वाच साल सजा देना से उन दिनों सामली बात थी। इसके बाद जल्दी ही राजदोह देशसे गायन होगया। वास्तवमें यह अन्दर ही खान्दर खपना काम करने लगा और उसकी जगह बम व पिस्तील ने ले ली । १६०८ में राजाेडी समाबन्दी-सागन व 'प्रेस एक्ट' नाम के दो कानून जनता के पूर्ण विशेष करने पर भी सरकार ने पास कर दिये स्मीर दो साल बाद विभिन्त लॉ एमेरडमेन्ट एक्ट भी वन गया। समायन्दी विलार बहुस करते हुए थी गोलले ने सरकार को नेतावनी दी कि "बुवक दाय से निवले जा रहे हैं कीर यदि इस उन्हें बरा में न रख सकें' वो इमें दाप मत देना ।"

क्मीकमी रफे-दुके राजनैविक खून भी होने लगे जिनमें मबसे साहसपूर्य मून १६०७ में लदन की एक सभा में सर कर्जन वाहली का हुआ था। यह अन्न मदनलाल धिगका ने किया गा. जिसे बाद में पाली दी गई। श्रमियुक्त को क्वाने की कोशिश करने गाने दां क्शालकाका नामक पार मार पहला को भी पानी की सबा दी गई है साहीर (१६०६) में होने पाले फामेंस के २४ वें

श्रध्याय ४ : ब्रिटेन की दमन नीति व देश में नई जागृति त्रव तक शान्ति की कोई सम्भावना न थी। लेकिन ऐसा करने से नीकरशाही का रीव जाता था। र्याद वह श्रान्दोलन के श्रामे एक बार भी भुक जाय, तो उसकी शान किर्राकरी होती थी। उसे दर था कि यदि एक बार इमारी शान गई, से फिर इस इक्सव भी न कर सकेंगे। तब बंग-अंग के कारण . जी सांप-छक्नु दर दी-सी हालत हो गई थी उनमें से छुटने के लिए एक रास्ता द्वांदा गया । जब लॉर्ड मिएरों ने अपनी जगह लॉर्ड हार्दित को दी और लॉर्ड मिटलटन की जगह लॉर्ड क भारत-मन्त्री पने. हो भारत में ब्रिटिश नोश जार्ज पंचम के राज्याभिषेत-महोत्मत का लाभ उठाकर बंग-मंग रद कर दिया बया और भारत की राधधानी कलकते से उठाकर दिल्ली ले छाये । कव यह कहा जाता है कि वेश-मंग रद कर दिया गया. तो यह नहीं समर्भना चाहिए कि रियति प्रयापने कर ही गई । परले पश्चिमी शंगाल छीर छासाम-सहित पनी नगाल के रूप में नग-भंग किया गया था । अप उसका रूप बदल दिया गया । पहले विद्वार को पश्चिमी बगाल में मिला लिया था, लेकिन ग्रद उसे छोटा नागपर ग्रीर उद्दीता के राम मिला कर एक मान्त बना दिया, श्रमीत् श्रासाम के साथ पूर्वी और पश्चिमी बगाल के दी प्रान्तों के बजाय श्रव तीन प्रान्त हो गये-बंगात पर प्रान्त, बिहार होया नागपर श्रीर उद्दीता, दमय प्रान्त: श्रीरं श्राताम तीतरा प्रान्त। सन्या भिषेक के उत्तव में जिस एक धन्याय को दूर नहीं किया गया था, यह खब उड़ीशा को प्रयक्त प्रान्त स्वीकार बरके दर किया गया है। कहते हैं कि लाई हार्दिक ने दक्तिया अफीका में शर्तकरी बसी प्रया की नए कर तथा संग-भंग की रह करके अपना शासन-काल स्मरणीय बना दिया. लेकिन क्लत जिस घटना में उनका शासन चिरस्मरणीय बनाया यह २५ श्रमस्त १६१६ का खरीता था । यह खरीता ही भाषी-मुधारों का खापार रहा है। इसमें उन्होंने राष्ट्रीय प्रतनिर्माण की योजना में प्रान्तीय स्वतन्त्रत के मिद्रात्त को बिना किसी ननुनच के स्तीकार कर लिया था। इन सब सफलताकों के बाद, जिनका भेप कांधेन को था, यह स्वामाधिक या कि कांग्रेस क वार्षिक श्राधिनेशन ( बलक्सा, १६११ ) बर्न खुशी के साथ मनाया जाता । भी मुरेन्द्रनाथ बननं ने, बगाल की ओ सारे दिन्दुस्तान से सदद दी भी उसके प्रति कृतरुता प्रवाश करते हुए, यह उक्त बारा प्रकट की थी कि "भारत भी स्वशासन-प्राप्त राष्ट्री के स्वतन्त्र संय साम्राज्य का एक अभिन वय गोगा ।" सेविन इन धर वाद्यावी और स्त्रीयों में भी लॉग राज्दोरी समर्वदी कार्तनस्ट०८ मेल एकट १६०८ चौर निमिनल लॉ चमेरडमेटट एक्ट (१६१०) को भूने नहीं में। इन्हीं के हार वो जनता की बाजादी की जकार अल्हाका चल गया था । इन सबसे बद्दकर १८६८ का रेगुनेशन । वया बान्य प्रान्तों के रेगुनेशन बार वह मीवूर थे. जिनकी रू से १६०६ - द के देश-निवास जगह जगह दिने गये थे । भारत में बनने वाले कपढ़े पर 'उत्पत्ति-कर' भी द्वार सद्द भी तूर था । इनई बरीलत जान-माल की सरतन्त्रता तथा राष्ट्रीय उद्योग धन्धों के दित लड़ने में थे । इन सुरसे भी क् कर बाद सब सब राजनैतिक केरी बेलों में बन्द थे। शोदमान्य तिलक मधुनेद रोग में मस्त होहर साई-भीर दिना दियो मित्र के लेकिन इद्देश और मैर्य के साथ मेंद्र ले के किने में केंद्र से । इस समय अं गोम्बने के प्राथमिक शिद्धा किल की बहुत चर्चा थी, जिनके वाल होने की उपशेष बहुत कम बी र एवं प्रकाश में भारतीयों की बुधी हासत थी। जिनके लिए देशान्यारी स्नान्योंक्य की जरूत थी। रहरेर में यह हाल्य थी। रहरेर में राजनैतिक लिकान बुन्दुन्त हम हो राया था। लेकि इसी वर्ष में एक भारी दुर्गेटना हो गई। लोडे हार्टिन मर चुलून के साथ हानी पर नई राजधान रिल्डी में मचेश कर रहे थे, कियों ने उन पर बम पाँचा, कीर वह मन्ते-माते बचे । इस पर बांकीपुर बावेंद ने, समार्थां के माप्त के बाँद, बालाख होने के दिश्र की टीइकर, इस माज्य पर हुं। में । प्रावस और शीर्ष जम मान धारतें थे । दूगरी बर्फ सर नेमफोहर पुलंद का आदर्श 'गुरूब . रोजा' म 'यदि आवश्यक हो सा म्हा-न्यायी' थे । रहे कर में दिपति नरम-मीमा को पहुंच गई थी । अस्वायों पर प्रकरों नसाना एक साम बात हो गई । 'गुमान्तार', 'स्वव्या' वहंगावस्म्,' नहं जावि कें प्रचारक पत्र थे, वे सब बरू कर दिने गये । 'ल्या' के समाक देशानक महत्वाया उपायाचा अस्वात्त में मा गये । असेक बठिनाहमां धौर सीन गुरूदमां से गुजाने के बाद भी अपनित्र जिटिस-मात्त्र ही सोइकर पांटियों नको गये और सा चाममा स्थानक करके राजे हुते।

२० क्रमेल १६०८ को मुजकारपुर में दो स्त्रियों—श्रीमती छीर कमारी देनाडी—पर दो यम गिरे । ये यम स्थानीय जिला जज किमानोई की मारने के लिए बनाये गये थे । इस ग्रायाध के लिए १८ वर्षीय युक्क भी एउदीयम बसु को कासी को सजा मिली। उसकी तस्तीर सारे देश में घर-पर फैल गई । स्वामी विवेकानन्द के भाई ग्राफ भूपेन्द्रनाय दल के सभ्यादकल में निकलनेवाले 'युगान्तर' के कालमों में हिसाबाद का खुल्लम-खुल्ला प्रचार किया जाने लगा । जब उस सुवक की लाबी एजा मिली, तो उसकी बढ़ी माता ने ऋपने पत्र की इस देश-सेवा पर हुए प्रकट किया और 'बगाल' की ५०० स्त्रियां उसे बधाई देने उसके घर पर सहैं। उस युक्त ने भी झदालत में यह घोषणा की कि मेरे पीले श्रासवार का काम सम्हालने के लिए ३० करोड श्राटमी मीजर हैं। इसी विश्वास के कारण यह धान्दोलन इतना प्रशा पत्ना । सज्दोह या दघट का भय जनमा के दिल मे जुर गया । लीग राजदोट का यथाशकि प्रचार करते श्रीर भुकदमा चलने पर श्रमाम कानुनी सार्धन श्रपनी बरीयत या हदकारे के लिए इस्तेमाल में लाते । 'धन्देमावरम' में राजविद्रोहात्मक लेखों के लिए भी छारिन्द पर जो मुकदमा चलाया गया, वह भी इस संबाम में श्राप्याद न या। महाराष्ट्र में १३ जलाई १६०८ की लोकमान्य तिलक मिरफ्तार किये गये शोर उसी दिव खानम में भी हरि सर्वोत्तमसव तथा दो- श्रन्य सरजन पकड़े गये। पान दिनों की मुनवाई के बाद लोकमान्य तिलक को छ साल देश-निकाले की सजा मिली। १८६७ में छटी हुई छ. सास की कैंद भी इसके साथ जोड़ दी गई। चान्स के सी हरि मर्जीन्यगत को ही भरीने की मजा मिली थी। सरकार ने इतनी थोड़ी सजा के जिलाफ धारील की श्रीर हाईकोर्ट ने उनकी सजा बढ़ाकर तीन साल कर दी । राजदोड के लिए पाच साल सजा देना से जन दिनों जामली कात थी । इसके बाद जल्दी ही राजदोड़ देशसे गायब होगया । वास्तवमें यह धन्दर री.काल्य अपना काम करने लगा और उसकी जगह थम व रिस्तील ने ले ली! १६०८ में राजदोही समाबन्दी-कान्स व 'प्रेस एक्ट' नाम के दो कानून जनता के पूर्ण विशेष करने पर भी सरकार ने पास कर दिये छौर हो साल बाद किमिनल तों ध्मेण्डमेन्ट एक्ट भी वन गया। सभावन्दी किलाम बहस करते हुए थी गोराले ने सरकार को नैवावनी दी कि "धुक्क हाथ से निकले जा रहे हैं श्रीर यदि इस उन्हें बदा में न रख सकें' वो हमें दोष सत देना ।"

क्मी कमी रखे-दुंखें राजनीतक स्मा भी होने लगे कियों सबसे सारवर्ष स्मा हुन १६०० में लन्दन की एक सभा में सर कर्जन वारती का हुआ था। वर्द्धन मदालाल भिगका ने किया लन्दन की एक सभी दी गर्द। आमित्रक को बसाने की कीशिया करने वाले वा स्थालकाका नामक या, भिन्ने बार्ट में प्रसादी दी गर्द। आसिएक को स्वीप की कीशिया करने में होने लाले कामेस के दूर में एक पार्टी सहस्त्र को मी कोशी की स्वाप्त में स्वाप्त (१६०६) में होने लाले कामेस के दूर में टन हिया । दोनों पहले दी से कामेत में काम करने लग गये थे । 'गू-इपिटया' (दीनह) के काशमें । होमरूल-सीन का लूद प्रचार य कार्य होगा था। नियाभी भी हर आग्न्टोशन में कई। शालिय कन में पर, हार्ष रियाश्वन ने उन्हें एजांकी के अलगा स्तेत्र का दुनम निवास दिया। मामूल की त्यर प्रदोत्तन के बाद रागन-नीति का दौर छुक्त हुआ और शीमती बेसेय्ट तथा मिन आग्वेस व वाहिया अहा १६१७ को उटकम्पट में नजस्पर कर दिये गये।

र श्रब्धार में एक राष्ट्रीय हार्रकूल खोल दिया । क्रिय्य तथा श्रत्य प्रान्तों में भी उन्होंने ऐसे स्कूल ले श्रीर राष्ट्रीय श्रिज्ञ की उत्रति के लिए डॉ॰ श्रारप्डेल के रामापतिल में एक श्रिज्ञ-समिति सम-। की । श्री॰ बी॰ पी॰ बाडिया श्रीर श्री सी॰ पी॰ रामस्वामी ऐयर ने होमरूल-लीग का जीरों से तथा व्याकमन्य पर रोप-प्रकारा का तार लाई हार्डिङ्ग के पात भेजने का प्रस्ताव पात किया। इत घटना के बाद प्रेस का ख्रीर कटोरता से नियन्त्रण होने क्या, जितसे प्रेस पत्रट को रद करने की लगा-तार खानाज ने भी १६१३ में जीर एकड़ लिया। कांग्रेस कई साली तक इत्तका विरोध करती गई। १६० म का-पीत-एकट उससे क्षायिक करता था, जिसे १६१० में स्थायी कानून करा दिया गया। इस समय थी सलेक्ट्रस्यन क्रिय भारत-सरकार के लिभियर थे।

मायरमोर्ड मुआरों के बाद क्रिमिनले लीं एमेयरमेएट एसर को ह्योकर बाकी लग दमनहारी मार्ग्सन एद कर दिये गये। में मान्या के रद किले आमें और एवस कर दिये गये। में मान्या के रद किले आमें और एवस कर विशे गये। में किल करती हैं अजनी पहची थी। इपर पत्नीकील नावानएया में लो एक स्वन्यवा और सान्ति आ गर्म थी, उसकी जगह १९९९ के महासम्प्र की दलवा ने ले ली और इस भीगा विश्वनकानि के मार्ग्स में ही एक स्वन्यवान हो गर्म । बंग मान्य के दिनों से ही प्रकासन गर्मीय आवश्यों से प्रकासन गर्मीय के सिलों से ही प्रकासन गर्मीय आवश्यों से प्रकासन में दे थे और नीकरसाही या स्वन्य विश्वास जमा रहना था। १९९३ में प्रकासन गर्मीय मार्गस्य के स्वन्यवान के प्रेय-को स्वीकार कर लिया। प्रतिकासीन में बढ़े ओर के साथ यह विश्वासन में प्रकास की प्रकासन के प्रवास के स्वीकार कर लिया। प्रतिकासीन में बढ़े ओर के साथ यह विश्वासन में प्रकासन की प्रकासन के प्रवास के स्वास प्रकास कर लिया। प्रतिकासीन के में प्रकास मिल प्रवास की स्वास प्रवास की स्वास प्रकास की स्वास प्रकास की स्वास प्रकास की स्वास प्रकास की स्वास की स्वास प्रवास की स्वास की

जलाई १६१४ में महासमर छिड़ गया श्रीर नवम्बर में जब जर्मनी फास का दरवाजा खड़खड़ा रहा था. लॉर्ड हार्डिज ने वहें साहस का काम किया कि मास्तवर्थ से फीज बाहर भेज दी। इन्जैयर बड़ी खापत में था। हिन्दस्तान में फीज इसलिए रक्ली गई थी कि वह इस्लैवह के लिए हिन्दस्तान थी हिमाजत कर सके, लेकिन यदि इंग्लैयड खुद खतरे में हो, तब भारत में ठहरी हुई सेना से लाभ ही क्या है लॉर्ड हार्डिए ने भारतीय सेना को गरीप भेज दिया है गार्सेन्स में एक दिन भी खाराम किये गीर हिन्द्रस्तानी फीज पलादर्श रण्योत्र में, जहां छान्न-त्यां हो रही थी, भेज दी गई। उस फीज ने मिन-गर्दी की उम भारी विर्शन से बचा दिया, जी उसके न पहुंचने पर १६१५ के परवरी-मार्च में उनार द्या आर्ती । १६१४ की कामेंस में स्व-शासन की मांग फिर की गई । कामेंस ने यह प्रस्ताव पास किया \_"वर्गमान जारति के यक हिन्दुस्तान के लोगों ने जिस उत्हुट राजमिक का परिचय दिया है उसे देखते हुए यह कांग्रेस सरकार से भार्यना करती है कि यह इस राजमांक को श्रीर भी गहरी व स्थिर बताये और उसे साम्राज्य की एक कीमठी सम्मत्ति बना से । ऐसा करने के लिए यहां श्रीर बाहर सम्माट की भारतीय स्त्रीर श्रान्य प्रजा के बीच जो द्वेपननक मेदभाव है, उसे दूर करदे, २५ स्त्रगत १६११ के का गांच्या । व्यक्ति में प्रान्तीय स्वत्रमता के बारे में जो बादें किये हैं उन्हें पूरा करे, श्रीर भारत को सप साम्राज्य का राष्ट्र श्रीश बताने स्रीर उस है स्वियत के पूरे द्वाधिकार देने के लिए जो काम जन्मी हो वह सब करे।" हमने यह सन्दा प्रस्ताव इमिलए उड़व किया है कि जिनसे यह मासूम हो सके कि उन समय हमारी इसत पर साजीविक ब्राह्मियां को कच्छ कितनी ज वी थी। श्रीमवी बेसेस्ट ने भारतीय नमस्या को शुरस्कार धानावर पर वेरा नहीं किया, बहेक अन्यांत्रज्ञ अधिकार के का में स्कार । उन्होंने हह १४ के महागर के सावार पर वेरा नहीं किया, बहेक अन्यांत्रज्ञ अधिकार के का में स्कार । उन्होंने हह १४ के महागर-क आभार । अधिनेशन में नहीं दिन्दों के साथ 'जैसे के साथ नैता' के निद्याल के स्वराहर पर श्रमस्त होने की सह स्राध्यक्षण । सार्वा पेरा की, कि जिन देखीं में भागांत्र निकाने कोडे ही उनका मान हिन्दुस्थान में म मगाया आय ! सता ५८ ७५ । भारती बेसेस्ट ने सार्ट पेटरनेस्ट के नमय में होमणन का मरान् सार्ट्सान उठाया । वहां पुरास कार्य-क्षीमती बेसेस्ट ने सार्ट पेटरनेस्ट के नमय में होमणन का मरान् सार्ट्सान्य जाना । वहां पुरास कार्य-सामता बनारक गर्भाव होत राष्ट्रीय सिद्धा तथा होमकक -- पुनर्शी हा हिया सवा । उन्होंने बहन इस -- स्टरेसी, वरिक्षा होत राष्ट्रीय सिद्धा तथा होमकक -- पुनर्शी हा हिया सवा । उन्होंने बहन क्रम—स्टरप्रातः व २०१८ व १००० व १००० चन्त्रा स्टब्स्य माणा अवस्थि स्टर्सन् स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य पहलीनियन स्टानी विकेतीन्त्रक विद्यापानस्थामी का सम्बन्धी स्टिश्नीनवास्त्र से सम्बन्ध के दिया

। हो। भी॰ बो॰ पी॰ यादिया छोर भी सी॰ वी॰ यमलामी ऐयर ने होमस्स-लीग का जोसे से उन हिया थे देनों परते ही से कॉमेंग में बाम करने सग गये थे। 'यू-इरिस्टल' (दैनिक) के सासमी होमस्स-लीग मुद्द पना पत कर्य हैता था। विवासी में हुए ब्रान्टीकन में बढ़ी आदिन कर ये पर, लॉर्ड पेक्टसैयड ने उन्हें याननीति से खला परने का दुवम निकास दिया। मामूल हो वाद न्दोलन के बाद दामर-नीति का दौर ग्रुट हुआ शौर भीमती बेसेयट तथा मि॰ खरपहेंल व बाहिया जूत स्टिश को उटक्यस्ट में नक्सवन्द कर दिये गये।

र झड़पर में एक शप्ट्रीय हार्रस्कूल खोल दिया । गिम्घ तथा श्रन्य प्रान्तों में भी उन्होंने ऐसे स्कूल ते और राष्ट्रीय ज़िला की त्रजति के लिए डॉ.० श्ररपड़ेल के सभापतिल में एक शिला-समिति सग तथा आफ्रमण पर रोप-प्रकाश का तार लाई हाईछ के पास भेजने का प्रस्ताव पास किया। इस घटना के बाद प्रेस का श्रीर कठोरता से नियन्त्रण होने लगा. जिससे प्रेस एक्ट को स्ट करने की लगा-तार करायाज से भी १६१३ में जोर पकड़ लिया । कांग्रेस कई सालों तक इसका विरोध बरती रही । १६०= का•प्रेस एक्ट सबसे श्राधिक स्थाव था. जिसे १६१० में स्थायी कानन बना दिया गया। इस समय श्री सत्येन्द्रप्रसन्त सिंह भारत-सरकार के लॉ मेम्बर थे।

माराटफोर्ड-मधारों के बाद विभिनल लॉ एमेरडमेरट एक्ट को छोड़कर बाकी सब दमनकारी कानन रद कर दिये गये। वंग-भग के रद किये जाने श्रीर हिसाबाद के शान्त हो जाने के बाद भी प्रेस प्रकट से लोगों को सख्त तकली हैं भोलनी पहती थीं। इधर राजनैतिक वातावरण में लो एक स्तब्धता श्रीर शान्ति श्रा गई थी. उसकी लगह १६१४-१८ में महासमर की हलचल ने ले ली श्रीर इस भीषण विश्व-कान्ति के प्रारम्भ में ही एक सन्तोपजनक घटना हो गई। वग भंग के दिनों से ही मसलमान राष्ट्रीय चादयों से चलाग रहे थे चौर नीकरशाही पर चपना विश्वास जमा रख्ला मा ! १६१३ में उन्होंने भी ब्रिटिश-साम्राज्य के खन्तर्गत स्वशासन के ध्येय को स्वीकार कर लिया ! सरिलम-लीग ने खपने गत खर्धिवेशन में बड़े जोर के साथ यह विश्वास भी प्रकट कर दिया कि "देश का राजनैतिक मविष्य दो महान् जातियो (हिन्द श्रीर मुसलमानों) के मेल. सहयोग श्रीर सहकार्य पर निर्मर है।" कांग्रेस ने १६१३ में मुश्लिम लीग के इस प्रस्ताव की बहुत खारीफ की।

जुलाई १६१४ में महासमर छिड़ गया श्रीर नवम्बर में जब अर्मनी फास का दरवाजा खटखडा रहा था. लॉर्ड डार्डिज़ ने वह साइस का काम किया कि भारतगर से फीज बाडर मेज दी। इन्लैएड बढ़ी श्रापत में था। हिन्दस्तान में फीज इसलिए स्वस्ती गई थी कि वह इस्तैएड के लिए हिन्दुस्तान की हिफाजत कर सके, लेकिन यदि इंग्लैएड खद खतरे में हो, तब भारत में ठहरी हुई सेना से लाम ही क्या १ लॉर्ड डार्डिज ने भारतीय सेना को यरोप भेज दिया । मार्सेल्स में एक दिन भी द्याराम किये बगैर हिन्दुस्ताती क्रीज क्लाबर्स रणाचेत्र में, जहां ऋष्ति-वर्णा हो रही थी, भेक्ष दी गई। उस फीज ने मित्र-राष्ट्रों को उस भारी विवत्ति से बचा दिया, जो उसके न पहचने पर १६१५ के फावरी-मार्च में उनगर ह्या जाती। १६१४ की कामेंस मे स्व-शासन की माग फिर की गई। कामेंस ने यह प्रस्ताव पास किया -"वर्तमान श्रापत्ति के वक्त हिन्दुस्तान के लोगों ने जिस उत्हृष्ट राजभक्ति का परिचय दिया है उसे देखते हुए यह कांग्रेस सरकार से आर्थना करती है कि वह इस राजभक्ति को श्रीर भी गहरी व स्पिर बनावे खौर उसे साम्राज्य की एक कीमती सम्पत्ति बना ले । ऐसा करने के लिए यहां थ्रीर बाहर सम्राट् की भारतीय और श्रन्य प्रजा के बीच जो द्वेपजनक भेदभाव है, उसे दूर करदे, २५ श्रमत्व १६११ के खरीते में प्रान्तीय स्वतत्रता के बारे में जो वादे किये हैं उन्हें पूरा करे, और भारत को सच साम्राज्य का एक अश बनाने और उस हैवियत के पूरे श्रिथिकार देने के लिए जो काम जल्री है। वह सब करे।" हमने यह लम्बा प्रस्ताय इसलिए उद्धत किया है कि जिससे यह मालूम हो सके कि उस समय हमारी राजनैतिक ग्राकादात्रों की कच्छ कितनी ऊंची थी। श्रीमवी वेसेयट ने भारतीय समस्या की पुरस्कार के खाधार पर पेशा नहीं किया, बरिक जन्मसिद्ध श्राधिकार के रूप में रक्खा ! उन्होंने १६ १४ के मदरास अधिनेशन में बड़ी दिलेरी के साथ 'जैसे के साथ तैमा' के सिद्धान्त के व्यवहार पर अमल होने की यह मांग पेश की, कि जिन देशों से भारतीय निकाले जाते हाँ उनका माल हिन्दुस्तान में न मगाया जाय। भागती बेसेएट ने लॉर्ड पेएलीएड के समय में होमरूल का महान् खान्दोलन उठाया। वही पुराना कार्य-लानवा नवटन । वहिष्कार श्रीर राष्ट्रीय शिद्धा तथा होमरूल-पुनर्जीयत किया गया। उन्होंने मदन-नम् - प्रस्ति। विश्वामी विश्वोमीरिकत रिष्ट्य-सरयात्री का सरकारी विश्व-विद्यालय से सम्बन्ध तोई दिया

धाष्याय प्र: ब्रिटेन की दमननीति व देश में नई जाएति

٤٤

रेर श्रहमार में एक राष्ट्रीय हाईस्कृत खोल दिया । तिन्ध तथा श्रन्य प्रान्तों में भी उन्होंने ऐसे स्कूल ाले श्रीर राष्ट्रीय शिक्षा की अन्नति के लिए **डॉ॰ श्र**रएडेल के समापतिल में एक शिक्षा-समिति सग त की । भी॰ बी॰ पी॰ वादिया चीर भी सी॰ पी॰ रामस्त्रामी ऐयर ने होमरूल-लीग का जोरों से ाटन किया । दोनों पहले ही से कामेंस में काम करने लग गये थे। 'न्यु-इधिडया' (दैनिक) के वालमों रा होमरूल-लीग का त्वन प्रचार व कार्य होता था। विद्यार्थी भी इस ग्रान्दोलन में बड़ी शक्ति बन

वे थे पर, लॉर्ड पेपटलैपड ने उन्हें राजनीति से खलग रहने का हुनम निकाल दिया । मामूल की सरह ान्दोलन के बाद दमन-मीति का दौर शरू हुआ और श्रीमती बेसेयर क्षण मि॰ श्वरपटेल व वादिया

६ जन १६१७ को अटकमण्ड में सजरबन्द कर दिये गये ।

## हमारे खंद्रोज हितीपी

भारत के राजनैतिक विकास में बिटिश-पार्लमेक्ट के कुछ सदस्यों स्त्रीर बहे बहें संबेजों ने श्रम्दा भाग लिया है। हा म साहब ने कावेस का सगठन तो बहुत बाद में किया था । इससे वहले पालीमेंट के कई सदस्य भारतीय प्रजनों में दिलचशी लेने लग गये थे। मारतके विषय में पालीमेंपट में चर्चा होती थी उसमें इन लोगों की भायना नि.स्थार्य भी रहशी थी। शिद्धली शताब्दी के बचार सनर वर्ष के बीच जॉन ब्राइट साहब ने भारत का राव ब्रज-ममर्थन किया। उन्होंने १८४७ में पाली में प्रवेश किया । उस समय से १८८० वक्त इस देश के भाग्य में बहुत उतार-बद्धाव आये, पर मा साहब का भारत-प्रेम बरावर बना रहा । इनके बाद फॉसेट साहब की बारी बाई । यह १८६५ पार्लमेग्ड के सदस्य हुए खीर १८६८ में ही इन्होंने प्रस्ताव किया कि भारत की बड़ी-बड़ी नीवृहिया परीचार्ये बेयल विलायव में न होकर भारत श्रीर इंग्लैयह दोनों में साथ-साथ हों। १८७५ में इंग्लैयड भारतपूर्व के खर्च से तुश्री के सलतान के लिए लॉर्ड सेल्सवरी ने जो नाच करवाया था इसकी पी साहव ने जिल्हा की 1 जम समय से जावने सारे कार्य-काल में यह सदय से भारत के हितैयी बने के इन्होंके विरोध से द्वाबीसीनिया की सदाई का साग खर्च भारत के मत्ये न मदा जाकर द्वाधा इन्तैय पर पदा । हम क शांक एडिनवर्ग ने भारतीय नरेशों को जो उपहार दिये उनका मूल्य भारतीय कीप दिये जाने का भी इन्होंने विरोध किया था। इसी प्रकार बिटिश-सवराज की भारत यात्रा के खर्च ४. ५०,०००। के भार से भी इन्होंने इमारे देश को बचाया । लॉर्ड लिटन ने करहे का श्रायातन बन्द कर दिया, दिल्ली में दरबार किया थीर श्रफ्रमान-युद्ध मोल से लिया था। इन करततों का पाँसे साइव ने विरोध किया । इतारा भारत ने भी इन उपकारों का बदला तरन्त दिया । रेट्ड में कलक की जनता ने इन्हें मान-पत्र दिया और जब १८७४ में फॉसेट साहब पालंगेयट के सनाप में हार गये उ ब्रामामी जुनान के लिए सहायवार्थ उन्हें १०,००० ६० से ब्राधिक की पैलों मेंट की गई।

हाम शाहब ने पार्टीकार को मारत-समिति और कामीम के संगठन में जो भाग दिय उत्तक्ष उत्तक्ष उत्तर किया का चुका है। परना इस क्लियोंने ने साठ वर्ष से भी क्लिक स्वार्टी और से धरकारी है सिन्छ से मारत की भागों के लिए जो परिमा किया उत्तक्ष हात क्या निवास से जानना हमारा कर्तक्ष है। वेंद्र मारत की सिप्तित शर्तिक पर्यो पर रहे। जब वह जिला-मांत्रकुट रहे, उत्तेने साधारण जनता में रिजा-मारत, पुलिस-मुधार, मिरिरा-निवास है रही-मारावाली के साधा-पर-वाली डी उन्नर्ज, साल-स्वरप्तियों के सुमार पर संत्र मार्थ का स्वरक्ष हों। सिंह के लिए परिक्षा किया। इन्हें कियो नात में रत या तो मांत्र और सेती में। इन्हें कियो जात की निवास भी तो की स्वरक्षित हों के स्वर्ण के साथ की स्वर्ण के आहे स्वर्ण के साथ स्वरक्ष के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वरक्ष के स्वर्ण के स्वरक्ष के स्वरक्य के स्वरक्ष के स्

पत्र में दिया । इस पत्र में कहा गया था कि शिद्धा-प्रचार के लिए भारतीयों से काम न लिया जाय

की जाय।" ह्म साहब के इस कल का उत्तर सरकार ने २८ जनवरी सन् १८४९ के अपने एक गश्ती

वृद्धि की जाप श्रीर उसमें सरकार की श्रम्छाइयों की कदर करने की नैतिक श्रीर बौद्धिक योग्यता पैदा

श्रीर कलक्टर साहब सोगों को पाटशालाश्रों में श्रपने बालकों को भेजने की या पाटशालाश्रों की शहायता करने की प्रेरणा न करें । शुम साहब ने इसका जिस प्रकार निरोध किया वह भी मार्के की चीज है। झूम साहव का दूसरा प्रिय विषय या पुलिस का सुधार ! उनकी योजना यह थी कि पुलिस श्रीर न्याय-विभाग को बिलकुल श्रालग-श्रालग कर दिया जाय। श्रायकारी के बारे में वह लिखते हैं:--"जहां एक श्रोर इम श्रापनी प्रजा का श्राचरण भ्रष्ट करते हैं, तहां दूसरी श्रोर इमें असकी वर्षादी से कोई आर्थिक लाम भी नहीं होता । यह सारी ब्राय पापकी कमाई है और इस पुरानी कहानत को सिद करती है कि पाप की कमाई यों ही जाती है। श्रावकारी से हमें एक रुपया मिलता है तो उसके बदले में एक राया प्रजा का अपराधों के रूप में खर्च होजाता है और एक सरकार को इन अपराधों के दमन में लगा देना पहता है। अभी तो मुक्ते इस दिशा में सुधार की कोई आशा नहीं दीलती, किन्तु मुक्ते जरा भी सन्देह नहीं है कि यदि मैं कुछ वर्ष छौर जीता रहा तो दन छांखों से हमारे भारतीय शासन के इस बड़े मारी कलक्क को सब्चे ईसाई वरीके पर धुला हुआ देख सकुंगा।"

१८५६ के ब्रान्त में हाम साइब की सहायता से"पीपल्स-फ्रेंग्ड"(लोक मित्र) मामक हिन्दुस्तानी पत्र निवाला गया । इसकी छु: सौ प्रतियां संयुक्तभान्त की सरकार खरीदती थी । बाइसराय ने भी इस पत्र को पसन्द किया श्रीर इसका श्रनुवाद होकर भारतमन्त्री के मार्फत महारामी विवटोरिया के पास भेजा जाता था। १८६३ में ही हाम साहब ने जीर दिया कि बाल-धपराधियों के सधार-गृह बनाये जाय। जुड़ी की श्राप्तरी में उन्होंने मुख्य कार्य यह किया कि जुड़ी की सम्बी-होड़ी दकावटों को धीरे-धीरे दूर करवा दिया । इसमे पहले सरकार ने ऋपने नमक वैचने के ध्वाधिकार की रहा के लिए ग्रहाई इजार मील तक ऐसी /इदयन्दी कर रक्तवी भी कि राजपूताने की दियासतों से सला नमक श्रमेंजी इलाके में ब्रा ही नहीं सकता था। वहा जाता है कि यह मनहुस किलेशन्दी पहिचम से पूर्व तक भारत के सार-पार, साटक से कटक तक, सिन्धु नदी से बङ्गाल की खाड़ी तक, फैली हुई थी। हाम

१८७६ ई॰ में हाम साहब ने कृषि-सुधार की एक बोजना वैवार की। लॉर्ट मेयो की उसके साय सहातुम्ति भी थी। परन्तु यह योजना यों ही गई। मुकदमेवाजी के बारे में जनकी राय यह थी कि देहाती इलाकों में किसानों को महाजनों की गुलामी में जहरूने की सीधी जिम्मेदारी दीवानी धदालतों पर है। उन्होंने सिपारिश की कि भामवासियों के कर्ज के मुक्दमे जल्दी से-जल्दी श्रीर जहां-के-तहां निपयाने चाहिए उनका ऋन्तिम निर्णय भुने हुए ईमानदार और समभादार भारतीयी हारा होना चाहिए, उन्हें न्यायाधीश बनाकर गाय-गांव भेजना चाहिए और वे लोग सब प्रकार के लेनदेन के मुकदमे गांत के बड़े-बटों की सहायता से तय कर दिया करें । इन न्याशाधीलों पर कोई ज्यानी या कानुन-कायदे की पादन्दी नहीं होनी चारिए । हाम साहब कहते थे कि जो लोग देहात की जानते हैं उन्हें यह बताने की जरुरत नहीं होती कि जो चादमी चदालत में पैर रखते ही मूट बोलने में बुद्ध भी सडोच नहीं करता उसीसे अब प्रामशासी पड़ीसियों के बीच में पंचायती । चब्तरे पर बैठे हुए स्पॅक्तियत मरन किये जाते हैं तब असत्य बात बहने का उड़े शाहत ही नहीं होता । बहां तो सबकी पक-दूशरे की बार्वे साक्षम रहती हैं 1 रेटफ्ट ई॰ में इसी दंग की एक योज्या राज्य की कप्टनीहित प्राय की

साइब की इस सफलता पर भारत-मन्त्री ने भी अनकी प्रशंसा की थी।

१८७० ई॰ से १८७६ वर्ष धूम साहब माराम-सरकार के मन्त्री रहें, तस्त उन्हें बहा से इसे अपराप तर निकास दिया गया कि यहत ज्यादा ग्रॅमानदार और स्वनन मुक्ति के थे। इसकी माराध्ये समावार-कों पे कर सर से निन्दा की, तरन्तु कुछ सुनाई नों हुई। सोई स्वटन ने दूम शाहब की सैक्टिनेन्ट सबर्गर बनाने का प्रसास किया। इस साइब को यह सीकार न हुआ। यह यह सम्प्राचे कि हिस्से सान-पान और राग-राग की जितनी भंगत है यह उनके बूते का काम नहीं था। दूसर सम्प्राची के यह सिक्टिनेन्ट साईब के प्रमान मानी सोई से सहस्व की स्वाप माने की स्वति भंगति हम् साइब बाइक्टा ना माने की स्वति हमें से साव स्वति के साम माने साईब से साव स्वति हम साईब से साव स्वति हम साईब से इस बाद है सिक्ट के प्रमान मानी साईब से साव स्वति हम साईब से अपराप साव किया। उन्होंने साम साव साव स्वति हम साईब ने इस्त से अपरापत का साव स्वति हम साव साव से साव से साव से अपरापत साव किया। उन्होंने साम साव से साव से साव से अपरापत साव किया। उन्होंने साम साव से साव से साव से साव से अपरापत साव किया। उन्होंने साम साव से साव से साव से साव से अपरापत साव किया। उन्होंने साम साव से साव से

सर विविवय बेटरूर्न की सेवाये हो इतनी प्रस्थात हैं कि उनहा वर्षन करने की भी जरूरत नहीं है । जिटिया कामेस-कांमदी वो अक्षाने में वर्षों एक उन्होंका मुख्य हाथ रहा । कामेत इसके लिय दस हकार से प्यास हजार कर वार्षिक सर्च करती थी । बेटरूर्ज विव्यक्त करने में १८०६ हैं॰ मैं, और दस हकार से १८९० "० में, रस प्रकार राष्ट्रीय महासमा के दो आपनेतान के सम्प्राधित हुए । वर्षे बुल साहब बताहाबाद के १८६८ बाले कांग्रेस के जीने काचिन्नान से सम्प्राधित हुए । इसके बाद वे इस साहब सोनी में में समानित्रय के सहस्त्र प्रमास करने और कांग्रेस के आपनेतान के सम्प्राधित हुए । इसके बाद वे इस प्रसिद्ध सोनी में में समानित्रय के महत्त्व प्रमास करन्यूक एसक केंद्रन साइन, जिस का कोई सिमा पत्ती न हो उनके हिमायदी जान्हर्स बेटरसा साहब, सेम्युक्स हिमा बादन, और दावटर बरस्तोई और आई साहब के नाम उन्होस्त्रीम हैं

रेमने मैक्टॉलस्ट साइव हो १६६१ में कामेश श्रापियम का समापित्यद भी मुसोभित करते, परन्तु उनकी पत्ती का देशना होशाने से उन्हें यादक होट सान पढ़ा ! केश्वर हार्मी, होत्यों में, माइद, मेस्टरन, कर्मत वैज्वाह, नेनरपूर, चालते शंपरंत्रन शीर वैपक लारिन्स श्रादि कामन मात्र के कुछ श्राम स्टर्स भी भारतवर्ग में श्रावर श्रीर कामेश-श्रापियमों में उपस्ति रहन मात्र के समस्याश्रों वा श्राप्यन कर भी । परन्तु १८८८६ हैं भी लाव्यु केहला साहर का जो स्थात किया ग्राम यह प्रात वीक्ट में तो राजकों से कम नहीं था। उत्तर में उन्होंने ग्रवनक्ति को व्यापका की दश्य की मार्च की भी। क्टीने कहा, 'जहा श्रांत मुक्तर श्राप्ता गर्मा के की श्रृति होते हैं वर्ग स्वाप्त करने को श्राप्त ने से "ए परन्त मैक्टसहारी के स्वाप्ता गर्माक्त की दूसी ही है। उनके स्थात उन्हों करने को श्राप्त न से हैं। 'परन्त मैक्टसहारी के स्वाप्ता गर्माक्त की दूसी ही है। उनके स्थात

है हमा ताद में १८००० में बीतिक्से के मुपार के लिए एक मानून का महिरा (विश) नजायां की एक से से इस्ति के कार्यास्त विश्व मार्गिक है हमा मार्गिक में की किया मार्गिक मार्गिक के कार्यास्त निवारों का सामित्र में प्रक्रिय के की मार्गिक मार्गिक किया मार्गिक मार्गिक की मार्गिक मार्गिक किया मार्गिक में किया मार्गिक किया मार्गिक मार्गिक किया मार्गिक में किया मार्गिक मार्गिक किया मार्गिक मार

ऋष्याय 😢 : हमारे अंग्रेज हितेपी 43 विकियम सर्वर्ट ग्लैहरटन का नाम भी कम प्रेम के साथ नहीं लिया जा सकता । भारत में स्तैहरटन साहब बड़े लोकप्रिय हो गये थे । इसका श्रवली कारण या उनकी कांग्रेस-श्रान्दोलन के साथ प्रत्यज्ञ सहभति। उन्होंने १८८८ में वहा था,"इस महान् राष्ट्र की उठवी हुई ब्राकादार्क्री के प्रवि तिरस्कार का जिल्ला का भी व्यवहार करने से हमारा काम नहीं चलेगा।" लगातार कई वर्ष तक ग्लैडस्टन साहब की वर्षमांट पर कांग्रेस की छोर से बचाई के प्रस्ताव होते रहे । उनकी घर वीं जयंती २६-१२-१८६१ के दिन थी चौर कांग्रेस ने उसे विधिष्यंक मनाया । इतने दर देश के राजनीतिज के क्षति इतनी जन्मचारण श्रद्धा का कारण यही था कि उत्होंने ग्रायलैंग्ड की भांति भारत के ग्रंधिकारों का भी पल-समर्थन किया था ! महैहरूदन साहब भारत के एक हितैपी समस्रे जाते थे छौर छाईले नॉर्टन सहब ने १८६४ की दसनी कांत्रेस के आवसर पर उनके इस मन्तव्य की दोहराया भी पा-"मेरा निश्चास है कि पालेंमेएट की अनजान में, देश की बताये दिना ही, कींसिल के एकान्त कमरी में, अवस्थात एक ऐसा कानन पास कर दिया गया है जिसके कारण देशी समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता सर्वधा नष्ट हो गई है। मैं समभता हूं कि ऐसा कान्त ब्रिटिश-साम्राज्य के लिए कलंक है।" जब श्दर में कीहरूज साहब का देहाना हुआ तो कांग्रेस जे सच्चे दिल से शोक मनाया । लॉर्ड नॉर्थबर के प्रति भी कार्येस ने १८६३ के अपने नर्वे आधिवेशन में उत्तारा प्रकट की ! इन्होंने पार्लमेस्ट में इस बात पर जोर दिया था कि भारत के खजाने में 'हीम चार्जेंज' के गाम पर जो विशाल धन-गशि खींची जाती है उनकी मात्रा कम की जाय । यह घन्यवाद का अस्ताव पेश करते समय स्वर्गीय गोलले ने काग्रेस वे रूप्पुल रूपक छाफ छाजीहल के ये वाक्य उद्धत किये थे कि "मारत में श्राम लोगों को यह मालूम होने में कि उन्हें कोई कप्त है, वहले ही वह कप्त दर कर दिया जाना चाहिए।" सार्वजनिक प्रश्न पर हम्क साहब बढ़े प्रमाश-स्वरूप समभे जाते थे। वाचा मही-दय ने कांग्रेस के १७ वें श्राधिवेशन में उनके इस कथन की दोहराया था कि "मामीस भारत की विशाल जन-संस्था में जितना चिर-दारिद्रय पैला हुआ है और उनने जीवन साधनों वा भाप जितना नीचा श्रौर स्थायी रूप से गिर गया है उसका उदाँहरण पाश्चारय जगत् में कहीं नहीं भिलता ।" इन्हीं ब्युक महोदय ने १८८८ में कहा था कि ''श्रंग्रेजों ने श्रपने दिये हुए यचनों श्रीर किये हुए करास्त्रामों का पालत नहीं किया।" इन हितैथियों में एक ये एल्डले के लॉर्ड स्टैनले । उन्होंने अपने जीवन का उत्तम माग्र मास्त में ही ब्यतीत किया और भारत के छान्यत्यान के लिए परिश्रम किया । १८६४ में उन्होंने भारत-मंत्री की कैंखिल के उठा दिये जाने का प्रशान देश करते हुए वहा, "यदि भारत मन्त्री पर कैंखिल का नियन्त्रण रहे तो भारत मन्त्री का पद उठा दो । यदि कॅसिल पर भारत-मन्त्री का नियन्त्रण रहे तो कैंसिल को मिटा दो । यह द्वितिष शासन व्यर्थ है, भगावह है, श्रप्रव्यय है श्रीर बाधक है।" उन्होंने भारत-मन्त्री श्रीर असदी कींसिल की व्यापारिक श्रयोग्यता के प्रमाण भी दिये । एक महान् व्यक्ति का उल्लेख करना ग्रीर बाकी है। यह थे जनरल वृथ । इन्होंने १८६१ की नागपुर-कांग्रेस में एक योजना भेजी कि इजारों निर्धन छीर छापंग लोगों को देश की बंजर असि पर किस प्रकार बसाया जा सकता है। इन्हें तार-द्वारा उचित उत्तर दिया गया। इस सच्चित्र विवरतार्में सर हेन्सी कॉटन क्रीर जनकी क्षमर सेवाक्षोंका जन्नेतर किये दिनामी नहीं रहा जा सकता । कॉटन-परिवार का भारतवर्ष से पुराना सम्बन्ध रहा था । वर्गो ही च्यासाम के इन चीफ

कमिरन साहब ने पैरान ली त्योंही कांग्रेस ने श्रपने १६०४ वाले बम्बई के श्रधिवेशन का समापति-पद

# . हमारे हिन्दस्तानी बजर्ग

ही मीति श्रीर उसके कार्य-कम की श्रामे की प्रगति पर विचार करने से परले हमें उन ते अपनी भदाश्रांलयां अभित करनी चाहिएं, जिन्होंने राष्ट्रोदार के इस ब्रान्दोलन कांग्रेस । श्रीर कांग्रेस के प्रारमिक दिनों में उसके लिए जमीन को जोत-बोकर वैवार किया। महानुभावों के प्रक्रिय के सार्व-निर्मा ने उपकार जनाव की जात की प्रकार पहेंची है, हम की शुरुवात की कि यह सब हमारे ही यक में श्रीर हमारे ही प्रश्नों के फलस्यरूप हुआ है। कामें व ाक यह सब हमार हा यक म आर हमार हा अभाग के अध्यासका हुआ है। आज हमें कामेंग्री हा जो कामकम और हस्टिकीया था यह जाज के क्रोमेंग्रियों की शायद पसन्द मी न शायद यह समामें भी सम्मय है कि पुराने नेताओं को शायद आज का कार्यक्रम और हस्टिकीय पूर्ववर्वी नेताल्यां । लेकिन हमें यह हरियं न भूलना चाहिए कि श्राज हम जो कुछ मी कर सके हैं हो। इसी तरह यह कांचा रखते हैं, वह सब प्रारम्भ में उनके द्वारा किये गये प्रयत्नों स्त्रीर महान् बेलि-पसन्द न हुआ होर ही। इसलिए उन सुजुमों में से जो लोग स्वर्गवासी हो गये हैं स्वीर जो ईश्वर-कृपा से त्रीर करने की श्रा च मौजूद हैं उनकी महान सेवाओं खीर कुरबानियों का यहां उल्लेख किये बिना हम दानों के फलस्वरूप<sub>रते ।</sub> द्याज भी इसरे बी

दादाभाई सौरोजी

आगे नहीं चल सन्दर्भ मुठों की सूची में सबसे पहला नाम दादामाई नौरोजी का आता है, जो कांग्रेस र श्रपने जीवन पर्यन्त कांग्रेस की सेवा करते रहे श्रीर कांग्रेस को सर्वसाधारण की कांग्रेस के कायते दूर कराने का प्रयत्नकरनेवाली जन-सभा से बढाते-बढाते स्वराज्य-प्राप्ति की शुक्त्रात से लेक के किश्चत उदेश से काम करनेवाली राष्ट्र-वरिषद पर पहुंचा दिया। १८८६, शासन-सम्बन्धी शि में-बीन बार वह कांग्रेस के सभापति हुए; श्रीर बरावर कांग्रेस के साथ रहते हुए (कलकत्ता १६०६) में दोनों बगह उन्होंने कांग्रेस के मराडे को ऊँचा 'रक्सा । दूसरी बार उन्हें जो १८६३ श्रीर १६०६<sup>१</sup> <sub>मा गया</sub>. वह सेएटल फिन्सवरी से उनके 'कामनसभा का 'सदस्य चुने जाने की इंग्लैंदड श्रीर हिन्दुस्त्व समय इस बात पर गम्भीरता के साथ विचार हो रहा था, कि भारत के दुःख-कामेस का सभापति ! meen में खान्दोलन जारी किया जाय ! । १८६१ में तो यह प्रस्ताव भी जोर खुशी में था; वर्षेकि र जब तक लन्दन में श्राधिवेशन म हो ले तबतक कांग्रेस को स्थागत स्वस्ता जाय, दर्द दूर कराने के लिए भाषा । ठीक इसी समय खूम साहब इंग्लैयड जाने वाले थे, ख्रीर इसी समय के के साथ पेरा हुआ, कि भारत से सुनकर प्रतिनिधि भेत्रे जाते की मांग भी की गई थी। ऐसी परिस्प लेकिन वड प्रस्पीतत है उसरी बार कांग्रेस के समापति सने गये, जिन्होंने इस प्रवतर से साम उठा दसरी बार कांग्रेस के समापति जुने गये, जिन्होंने इस अवसर से लाभ उठा जगभग कामन-सभा अत की प्रेरणा की, कि वे "इस शक्ति (शिक्तित भारतीयों) को श्रपनी और से ६१ न फेंके--अपना विरोधी न बनावें !" ब्रिटिश-राज्य की न्यायप्यायणता ~र जिने⊐नालों को ः

धिवेशन के समापति हुए । उस समय हिन्दुस्तान मानी एक खीलते हुए कदाव में था; १६ श्रक्ट्बर .०५ को जो वस मंग किया गया था, उससे देश भर में एफ नई लहर देश हो गई थी। पूर्वी बंगाल वन्तोष से उबल रहा था l हिन्दू-मुसलमानों को दक दूसरे के खिलाफ उमाड़ा जा रहा था l विशेष नुनों (ग्राहिनेंसों) का शासन जारी किया गया। कार्नुन ग्रीर व्यवस्था के लिए फौज ग्रीर वाजीरी त्तर की तैनाती का नया कम चला, श्रीर सरीसाल में होनेवाली प्रान्तिक परिषद् पुलिस द्वारा मग गई--बॉ॰ सप्तिहारी घोष के शब्दों में कहें तो, "शान्ति बनाये रखने के लिए पुलिस ने श्रन्धा-न्दी के साथ शान्ति का ही खन कर हाला था। "दादा मार्द ने बताया कि १८६३-६४ के बाद जन-ह्या वो १४ प्रतिरात ही बढ़ी है पर सरकार का शासन-सम्बन्धी खर्च १६ प्रतिसत बढ गया है: र १८८४-८५ में लें तब सो जहा जन-संख्या १६ प्रविशत बढ़ी है वहाँ यह खर्च ७० प्रतिशत बढ़ा । १७ से बढ़कर ३२ करोड़ तो ऋकेला सैनिक व्यय ही बढ़ गया, जिसमें का ७ करोड़ खर्च इंग्लैंड

किया जाता था। वाप्रेस के सारे वाय-भगडल में उस समय बहिन्दार की भावना छाई हुई थी। व विपितचन्द्रपाल ने बडिण्कार शब्द को श्रीर भी भ्यापक-रूप दिया श्रीर सरकार से सब तरहका सम्बन्ध-च्छेद करने के लिए वहा । प्रस्ताव का प्रत्यक्त रूप स्वदेशी या, जिसका ऋर्य भिन्त-भिन्त व्यक्तियों जुदा-जुदा किया । मालवीयजी ने इसका ऋषं देशी उद्योग-घन्यों का संरक्षण किया । लोकमान्य तिक ने मध्य-श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा इस्तैमाल किये जाने वाले विदेशी कपड़े के दःखद दृश्य का न्त करने के लिए सहीं की श्रोर से किये जाने वाले इंड निश्चय, बिलदान श्रीर स्वावलम्बन को व्देशी कहा। सालाजी ने इसका ऋर्य देश की पूजी को बचाना श्रीर सुरव्हित रखना बतलाया श्रीर वयं दादाभाई के लिए, यह च्रार्थिक ग्रौर शिचा-सम्बन्धी सुधार तथा शिच्चा-प्रचार की पुकार थी: योंकि शिवा-प्रचार के ही कारण लोगों में स्वराज्य की भूख पैदा हुई थी। इस ग्रस्सी बरस के बटे । ६,००० मील दूर (इंग्लैयड) से यहां श्राकर स्वदेशी, बहिष्कार श्रीर राष्ट्रीय शिद्धा के साथ स्वराज्य ी एक नई पुत्रार श्रीर पैदा करदी, यह देखहर 'इंग्लिशमैन' इन पर उवल पढ़ा या । लेकिन मार-ोय मार्गो के लिए रास्ता इस तरह ऋपने-ग्राप साफ होरहा था। १९०५ में गोखले ने स्व-शासन ी श्रोर प्रगति करने के लिए चार उपाय बताये थे, जो १६०६ के मुख्य प्रस्ताव में शामिल कर् लिये ये। इस प्रकार दादाभाई के सभापतित्व में होनेवाले कलकत्ता ग्राधिकरान में चार मुख्य प्रस्ताय पास ए, जिनमें स्व-शासन-सम्बन्धी प्रस्ताव इस प्रकार है:--· "इस कामेंस की सब है कि स्वयुज्य-प्राप्त ब्रिटिश उपनिवेशों में जो शासन-प्रणाली है वही गरतवर्ष में भी चलाई जाय श्रीर उसके लिए भीने लिखे सुधार तुरन्त किये जायं— (क) जो परीचार्ने केवल इन्लैश्ड में होती हैं वे भारतवर्ष श्रीर इंग्लैग्ड में साथ-साथ हों प्रीर मारतवर्ष में ऊ ची नौकरियों पर जितनी नियुक्तियां होती हैं वे सब केवल प्रतिशाहीं-परीक्षा धय हो ।

(ल) भारत-मन्त्री की कींखिल तथा वाइ सराम और भदरास तथा बम्बई के गवर्नेरों की कार्य-द्मारिक्यों में भारतीय प्रतिनिधि पर्याप्त संख्या में हों । (ग) भारतीय ग्रीर प्रान्तीय कींगिलें बढाई जायं, उनमें जनता के ग्राधिक ग्रीर वास्तविक

प्रतिनिधि रहें और उन्हें देश के आर्थिक और शासन-सम्बन्धी कार्यों में अधिक अधिकार रहे ।

(७) अवसीन क्रीर प्राविधिकार क्षेत्रों के क्राविकार करायें जाये और उठ पर सरकारी जिल-

इसके अलावा इस अधिवेशन में बहिष्कार, स्वदेशी वधा राष्ट्रीय शिक्षा समस्य पास हुए थे।

कमिल के पहले आधिरान में, जो १८८८५ में बानई में हुआ था, सम्मादक ऐसर और भी आनन्द चालूँ काशीनाय वैसंग और दारामार्र नैरोजी, नेपन्तवाय देव के बनती, पत्तक मुस्तवाय ऐसर और रनेया नायडू, फिरोजशाद मेहता और शेव पत्तक प्राप्त के प्रक्रियों ने, जोकि कामेंस के जवक और स्वेन्द्र है भे, आपनी माणी में जन में बनता की प्रमान के माणीय प्रक्रियों ने, जोकि कामेंस प्रक्रियों ने, जोकि कामेंस प्रक्रियों ने, जोकि माणीय प्रक्रियों ने जार पत्रक रही थी। कासाव्य में, हर्वी नाम देव बना। आनन्द चालूँ ने, जो बाद में एस्टर की नामपुर-कामित के समार्थी प्रक्रियों नामपुर-कामित के समार्थी विद्योग वस्तुल शांक के साथ कामित में प्रमेश किया। नामपुर में हुए ७ ने अधिनेया

इन्होंने सभागवित्य किया, विश्वमें सभावित्यद से बड़ा जोश्दार मायण किया। दिन्या भारत के राजनैतिक गामन में लगभम बीच वर्ष तक यह एक बमक्ती है इालांकि न वो इनके सनुवारियों का कोई दल या और न यह किसी राजनैतिक मन

हिर भी श्रम्मी शिवार श्रीनी मनतृत्वाहित के बाय इतका यह क्रियेप महितन या है। दीनवार पहलानी बाजा समोरे इन व्यारायीय सुपूर्व का स्वात वित्यव कीनवा था, जिस वर हुने विर् स्विपदार था, वर करण करन है हमोदि प्रायः समी दिल्ली में इतका यक वसान कर

स्थायकार था, पर करात करने हैं,क्योंक प्राया सभी विश्वों में इनका पर समित कर इनके उन्नास तुग्य के मही स्थितियान में महत्त्वी सामे भू अबेक इसी वार्ची की के बायका मानगा करने हुए सैनिक परिचर्यक का वीस्त्रायूर्व विश्व की स्वास्त्रीका स्थितियान में इसीने भारताशियों की मानी की सित्या, और विद्वासान में इसाम की याने उन नाम की और मर्व नामारण का ध्यान सीना जिससे जिसन से महत्व हो हो रूपन काम करना करना बार सामा।

"मारत की विशास का संस्ता में स्थातत बहुती कारे वासी गरीवी" का इनोंने बड़ाया दि "देखादा से बादव हमी अक्षर देखा की हाला स्वावती में दि ४ करित से मों की दिन में सिर्व एक दी बाद औरता अपीव होता है, और वा भी है इसवा तुम्ब बादा, नामें बड़ाया का देशा की सार्थन का कोड़ सामी में दियों में बार्बर होता दूरा बादेश के क के का प्रोत्यान में इसोंने आवकारी नींत की लिया

हि बापन मेंचा ने बाद प्रमाद बारा महें माध्यनम् की हाकानुमार खादशी कीत में बारेस प्रायन गावन को शिए था, मेदिन जनवे की स्वर्तने माद मी मावार में दिय है १ बहुरे बाबेन में रचनेने स्था दम कीर ज्यान शिया, और इनदे नाव ही जमारे म

श्रम्याय ६ : हमारे हिन्दुस्तानी मुज् واي हाया । इलाहाबाद में होने वाली कांग्रेस के ६ वें ऋषिनेशन में चांत्री के विक्के दालना वन्द करने हे विरुद्ध प्रस्ताव पेश किया था । वाचा इतने चतुर ये कि ग्रांच से बहुत वहले, १०००% में ही, इन्होंने लहाशायर का अपन उटा लिया था। इन्होंने कहा था, कि "श्रागर सैनिक-स्पय कम न किया जाय, तो इसके लिए बाहर ने चाने वाले माल पर पिर से 8ट-इर लगा देना चाहिए, जिसको उटाकर मानों दिखता-प्रस्त भारत तुद्ध जा रहा है—श्रीर वह भी इसक्षिए कि मालदार लंकाशायर श्रीर समृद्ध बनाया जाय ।" १८६४ में पित्र बाना ने "लंकाशायर के लिए भारतीय हितों का बलिदान करने के ग्रमिप्राय है, मारत के शुरू होते हुए मिल-उद्योग को कचलने के लिए भारतीय मिलों के (सूती) माल पर उत्पत्ति कर समाने के श्रान्याय" पर मञर दासी । उत्पत्ति कर के ( एक्साइज ) विस का निरोध करने हे लिए इन्होने भारत-सरकार की प्रशास की श्रीर भारत-मन्त्री को इस श्रन्याय पूर्ण कार्य के लिए दोपी ठहराया। सैनिक-व्यय की जांच के लिए नियुक्त शाही कमीरान के सामने, जो कि श्राम तौर पर वेल्बी-कमीशन के नाम से मशहर है, दी गई ऋपनी योग्यता-पूर्ण गवाही से इनकी प्रसिद्ध बढ़ी जिसके लिए कामेस स्त्रीर गोसले जैसे विद्वानों ने भी इनकी तारीफ की। १८६७ में बाचा ने, उसी वर्ष ग्रमरावती में होने वाले ग्राधवेशन में, सरकार की सरहही नीति का विरोध किया । कांप्रेस के १५ वें श्राधिवेरान ( लक्षनऊ १८६६ ) में भी इन्होंने मुद्रा-नीति पर श्रापना इमला जारी रक्ला श्रीर मारत में सुवर्ण-मान जारी करने की तिन्दा की। "हिन्दुस्तान की गरीबी का मूल-कारण दी," इन्होंने कहा, ''यहां के धन का इर सास्त यहां से बाहर चला जाना है। फायदेमन्द तो सिर्फ यहां की देसी दौलत ही है । रुपये में चादी का अनुपात तो कम कर दिया गया है, लेकिन उसका मूल्य वही रहने दिया गया है। जहां पहले १) शोला चादी विकती थी वहा ऋव सिर्फ ॥=) या ॥>) लोला विकते लगी है।" १६०१ में हए श्राध्वेशन ( बलरुता ) में राष्ट्र ने वाचा को कांग्रेस का समापति बनने के लिए ग्रामन्त्रित किया । १८६६ से लेकर १६१३ तक वाचा कांग्रेस के संयक्त प्रधान-मन्त्री रहे हैं। इसके बाद उसके काम-काज में गीएरूप से योग देते रहे । १६१५ की बम्बई-काग्रेस के बाद तो, जिसके कि यह स्वा-गताध्यन्न थे. वस्तुतः यह फिर उसमें दिस्ताई भी न दिये । मतर सीधाई सटी से स्वादा समय तक यह कार्येस के एक प्रमुख नेता रहे हैं । सर्वतीमधी प्रतिमा, घटनाओं का जबरदस्त जान, श्रीर सैनिक-सम-स्या जैसे दुरूर विषयों एव सर्व-साधारण की गरीबी जैसी ब्राटाष्ट ब्रौर विस्तृत समस्याओं की मली-मावि जानकारी में इनसे बद्धकर तो कोई या ही नहीं, इनके जोड़ के भी थोड़े ही श्रादमी थे। गोपालकच्या गोखने गोखले पहले-पहल १८८६ में कामेंस में विलक के साथ द्याये। तमक-कर पर इमला करते हुए उन्होंने बहतेरे सप्य श्रोर श्राकड़े पेश किये थे । उन्होंने बताया कि कैसे एक पैसे की नसक की दोकरी की कीमत पांच ब्रामें हो जाती है। किर भी तनमें कड़ी-से-कड़ी बात की बहत ही मधुर-भाषा में कहने का बढ़ा गुरा था। ग्रापनी श्रालोचना में गोखले यदापि मधर श्रीर मंजल होते थे तथापि वह कहते ये बात खरी. गोलमाल बार्ते करना उन्हें वसन्द न था। "नगे, भले: फरियों वहे हए, ठिउरते श्रीर सिकड़ते हए, सुबढ़ से शाम तक दो रोटियों के लिए खेत में कड़ी मिहनत करतेवाले. खपचाप घीरज के शाय म जाने कितना सहनेवाले, ग्रापने शासकों के पास जिनकी ग्रावाज जरा भी नहीं पहुं-चती और ईश्वर तथा मनुष्यों के द्वारा जो कुछ भी बोभ उनकी पीठ पर लाद दिया जाता है उसे विना ची-चपड़ किये सहने के लिए सदा वैयार किसानों के लिए" गोलले के हृदय में प्रेम का स्थान

हरं, स्ह० में भीर रह-६ दो यात कह गोवले मारत के प्रतिनिध बनालर । हां, रस्ट७ में भी नह इन्लेख जा कुत्रें में कात्रवा और करार रोनों के बी विकार रहती भी। इसर लोग उनाही नरती की निजय करते थे, उपर सरकार न बताती थी। इसका मुख्य कारण यह या कि नह दोनों में मध्यक्ष बनकर रहते आकांदानों नाहस्वाय नक स्तुचारि में और सरकार की ब्रिटिमाइयों कामेंस वहां। स्व स्व में मानाय रहेगा कि कांध्यों गोला की उपर बढ़ती में की

लगे कि "नैकरसाही सथक स्वार्यकापु और खुल्तमखुल्ला राष्ट्रीय को है। है। पहले उत्तक रवैया ऐसा नहीं था।' उन्हें पश्चिम का युवीवाद उतना न जातिगत प्रभुत, चरिवनास, द्रष्य-सोधय और भारत की बहुती हुई मृत्यु-संस्था

गोलले का बहुद बड़ा रचनात्मक काम है भारत्मेवक-समिति। यह ऐ क्योंकों की एक संस्था है, जिन्होंने कि नाम-मात्र के वेवन पर मातृशी म्यों शिया है। उनके बाद शीमधी परी नीधर में भारत के दुव ' (Sons of Indio) की च्रोट उसके बाद गांधी जो के प्राथमत्वावियों श्री प्राथमत्वा का नारूप खाता है जो ने खहमदाबाद में सलामाहभम खोला थीर उनके बाद १६२० से उसी मानृते ' सीले गरे। ये वह साधम जीवन की कठोरता छीर साधमत्व में 'मारतस्वयक-सा

स्तत के भागके के बाद मोखने ने कामित के कार्य में प्रमुख भाग तिया । व मी गर्ने बीर बहां गायीजों के स्वत्याद वंगाम में आपूर्व वहारवा की। १९०६कों । बलायाद-पर्य को बहें प्रयोजनों की कीर उनके दल को को क्ली के वाय वामम उनकी प्रद्वित्या मुख्या बही केंग्नियों के अपनों में ही होती हो हैं। १९६५ में . इसों को मिसाने की कीरिया की गई वन परने तो उन्होंने उसे पनन्द किया था, व क्ला बहल दिया था। इस वास उनकट देश-मिल-देशके किय कटोर परिभाग, वा मिला बहल दिया था। इस वास उनकट देश-मिल-देशके किय कटोर परिभाग, वा

```
201
                       श्रध्याय ६ : हमारे हिन्दस्तानी वजगे
                                जी॰ सन्नहाएय ऐयर
     कांग्रेस के सर्व-प्रथम ऋषितेशन में सबसे पहला प्रस्ताव किसने वेश किया, यह जिलासा किसी
ो भी हो सकती है। 'हिन्दू' के सम्पादक मदरास के श्री जी॰ सुब्रहाएव ऐयर, जो सर्वसाधारण में
म्यादक मजदाएव ऐयर के नाम से मशहर थे. वह व्यक्ति थे जिन्होंने पहला प्रस्ताव पेश किया;
प्रीर प्रस्ताव यह या. कि भारतीय शासन की प्रस्तावित जान एक ऐसे शाही कमीशन द्वारा होनी
ग्राहिए जिसमें हिन्दस्तानियों का भी काफी प्रतिनिधित्व रहे । पत्रचात सदरास में होने वाली १० वीं
तंब्रेस (१८६४) तक इस सब्रहायय प्रेयर के बारे में कळ नहीं सनते । पर सदरास-कामेंस में भार-
ीय राजस्य के प्रश्न पर यह बोले खीर इस सम्बन्धी जाच करने की ख्रावश्यकता बतलाई।
ल श्रविवेशन में दिलनशी का दूसरा दिवय या देशी-राज्यों में श्रव्यक्ती की स्वदन्त्रवा का ग्रपहरूप,
जिसका थी सब्बह्मप्य ने कम कर विरोध किया। १२ वें ऋषिवेशन (कलकता, १८६६) में इन्होंने
प्रतिसाधीं-परीचार्ये इंग्लैंग्ड व इिन्दुस्तान में एक-साय ली जाने की खाबाज उठाई, श्रीर साथ ही
लगान के मियादी बन्दोबस्त का प्रश्न भी हाथ में लिया । श्रमले साल, श्रमराववी-कांग्रेस में, सरकार
ही सरहडी नीति का विशेष किया । १८६८ में जब तीसरी बार मदरास में कामेंस का ग्राधिवेरान हुआ
वो भी सब्रहाएय ऐयर ने सरहड़ी-नोति का प्रश्न फिर से उठाया स्त्रीर उसकी निन्दा की स्त्रीर युद्ध-नीति
का भी चोर विरोध किया । परना श्रीसब्बाएय का प्रिय विषय तो या भारत की द्यार्थिक स्थिति ।
लाहीर में होनेवाले १६ वें ग्राधिवेशन (१६००) में इन्होंने बार-बार पदनेवाले. श्रकालों को रोकने के
उपाय मालम करके उन पर धामल करने के धाभिमाय से भारतीयों की धार्यिक खबस्या की पूरी खीर
स्ववन्त्र जांब कराने के लिए कहा । साथ ही सरकारी मीकरियों के प्रश्न पर भी विचार किया, जिसमें
दिन्दस्तानियों को उनसे महस्य रखने की शिकायत की । १७ वें अधिवेशन में (कलकत्ता, १६०१)
रैयत की दर्दशा और गरीनी पर ध्यान दिया । इन्होंने कहा-"क्या (इन्ह्रसानी रैयत की जिन्दगी
जानवरों की तरह जिन्दा रहने और भर जाने के लिए है ! और मनध्यों की तरह क्या उनमें सुदि,
भावना और दिशी हुई शक्तियां नहीं हैं ! सरामत २० करोड़ व्यक्ति आज संगातार मुखमरी और घोर
ग्रहान का दु: क्षी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। न तो ने कुछ बोल सहते हैं न उनकी जिन्दगी में कीई
उत्साह है; न उन्हें किसी सरह की सुविधा है न मनोरशन: न उनहीं कोई झाशा है न महत्वाकादा:
वे सो दुनिया में वैदा हो गये इसलिए हिसी तरह जी रहे हैं, और क्षत्र मरते हैं तो इसलिए कि उनका
श्रीर श्रीर श्रीयक देर तक उनके प्राणों को धारण नहीं कर शकता ।" श्रकालों के प्रश्न पर भी इस
कार्येस में इन्डॉने भ्यान दिया और चीदोशिक स्वायलम्बन पर जोर दिया । इसके लिए कला-कीशल
की संस्पार्वे कायम करने. हाल-इत्तियां देकर मारतीयों की इस सम्बन्धी शिज्ञा प्राप्त करने के लिए
निरंशों में भेजने और देशी उद्योग-धन्धों की मली-माति जांच करने के व्यावदारिक त्याय इन्होंने
सभावे ।
       सबद्धारय प्रेयर का जान जितना सम्मीर या जतनंत्र ही विज्ञाल जनका रहिकोश या । ब्रह्मदा-
बाद में हुए रेट वें द्वाधिवेशन (रह०र) में एक बार इन्होंने 'सर्व-साधारण की गरीबी पर महाग्र
दाला । इन्होंने बहा, "पर समय ऐसा भी था. जर यहा के लोग इतने समझ थे कि विदेशों से
मानेशले लोग उत्तम हत्तर करते थे भीर यहा के कला-कीशल एवं उद्योग-पन्मे पन फल-पूल रहे
ये । इंग्लैयह की सुविधा के लिए ईस्ट-इविश्या-कम्मनी में बान बुमाकर भारत के दियों का बलियान
दिया है. और यहा के उद्योग पन्यों को इंग्रेन्सह करके लेगी को होत्माहन दिया गया है जिसने
इंखेंड के कारलानी के लिए हिंदुसान कथा माल पैदा करता है। इव नीत ने मारतीय उदीम-मन्बी
```



श्रध्याय ६ : हमारे हिन्दस्तानी ब्रजर्ग **=7** इम, इस देश के निवासी, किसी विशय पर कोई ख्रान्दोलन करते, ख्रीर उसमें गैर सरकारी सरोपियनों से सहायता नहीं ली जाती तो सरकार की दहाई देनेवाले यह तपाक से कहते -यह ब्रान्दोलन तो भार-तीयों का चलाया हुआ नहीं है, कुछ असंतुष्ट यूरोपियनों का खड़ा किया हुआ है. इसलिए इनकी बात मत सुनो । यह भारतासियों की सबी आवाज नहीं है, इन यूरोपियनों की है । पर अब इससे कहा जाता है-इनडी बात मत सुती, क्योंकि यह तो हिंदुस्तानियों की त्रावाज है, यरोगियनों की नहीं।" कराते देश की बहुत प्रशासनीय सेवा करने के बाद १६०६ में इनका स्वर्गवास हथा । लोकमान्य तिलक लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र के बिना ताज के बादशाह ये और वाद में, होमरूल के दिनों में, भारत के भी हो गये थे। अपनी सेवाओं और तपत्र वर्षा के हारा ही वह इस दर्जे को पहने थे। शिवाजी महाराज की स्पृति को फिर से ताजा करने का श्रेय लोकमान्य तिलक को ही है। सारे महाराष्ट्र में जिल-जयन्तिया मनाई जाने लगी, जिनमें उत्पन के साथ सभायें भी होती भी । वहली ही समा में दक्षिण के बढ़े-बढ़े मराठा राजा और मस्य-मस्य आगीरदार और अनामदार काते है। इस सिलसिले में १४ सितामार १८६७ को उन्ह पद्म तथा अपना भाषका लापने के अपराध में उन्हें रूट महीजों की कही कैंद्र की सजा दी गई थीं। पर वह ६ सितुम्बर रैय्ट्रह्न को लोड़ दिये गये। कारणा-पद मैक्समलर . सर विलियम इस्टर. सर रिचार्ड गायं, मि॰ विलियम केन खीर टाटामार्ड नौरोजी ने एक दरकास्त दी थी. जिसके फल-स्वरूग उनकी रिहाई हुई थी। उनके जेल में रहने हुए ताजीगत हिन्द में १२५ ए और १५३ ए. दफार्ये नई जोड़ी गई. जिससे कि वह कारान के शिक्ते में प्रमाण जा सर्वे । कामरावती-कांग्रेस (१८६७) में तिलक की रिहाई के बारे में एक विशेष प्रस्ताव पास करने की कोशिश की गई थी, किन्तु यह सफल न हुई। परन्तु कांग्रेस में प्रस्ताव द्वारा जो बाद न हो सकी वह सभापति सर शकरन नायर ग्रीर नर मुरेन्द्रनाय बनर्जी के भाषणों से पूरी हो गई। दोनों ने उस महान धीर विद्वान पुरुष की बहुत प्रशास की,जो कि उस समय जेल में सब रहा था। इससे तिलक की कीर्ति शिलर पर पहुंच गई थी। १८६६ से ही विलक्ष कामेंस को मेरिव कर रहे थे कि वह कुछ ज्यादा मजनती दिखलाये। रेट्टर में जब यह लॉर्ड सेएटरट की निन्दा का प्रस्ताव पेरा करना चाहते थे तो एक विरोध का तरान खड़ा हो गया था । उन्होंने दर्शकों को यह साबित करने के लिए चनौती ही कि लॉर्ड मेरहरूर का शासन प्रजा के लिए सत्यानारी। नहीं था । उन्होंने नौकरशाही की करतुर्ते माप-माप, मामने रक्त्री धीर पता कि बताओं. इनमें कहां चलुकि है ! परन्तु रमेशचन्द्र दत्त जो कि सभापति ये छीर करें दसरे प्रतिनिधि भी, बहते हैं, विलक के इस प्रस्ताव के बोर विरोधी थे खीर जब तिलब ने कहा कि बह इस बिना पर नहीं रोके जा सकते कि कांग्रेस में प्रान्तिक प्रश्न नहीं लिये जा सकते, स्त्रीर बह स्वयने पद में ऋष्याय और भागमों के उदाहरण देने लगे, तो समावि ने यहा तक कह दिया कि यदि विलक इसार धारे ही रहेंगे दो मुक्ते इस्तीपा दे देना होगा । सात (१६०७) में कांवेस के दो दुकड़ों का हो जाना उस समय कही चर्चा का लिए हो समा या । लोकमान्य दिलंक उत्तमें शहरे बढ़े बारावधी गिने अते ये श्रीर कहा बादा या कि इन्होंने रह क्यं की अमी-जमार कांप्रेस को मिट्टी में मिला दिया । दोनों सरफ के लोग ब्राप्ते चान्ते पत की क्यें बहते थे। इसमें तो कोई शक नहीं कि सुद कलकते में ही नाम चौरगरम दल के मेठाची का महानेद प्रकट होने लगा था. लेकिन दादामाई नैरोजी के ममावदाली व्यक्तित के कारण किसी करा बह इट-सा

गया या । वही १६०७ में जाकर प्रवल हो गया । कांप्रेंस को नागपुर से सुरत ले जाने का कारण वही मतमेद था श्रीर राष्ट्रीय तथा गरम दल के लोग खुल्लमखुल्ला कहते थे कि नरम दलवालों ने जन-बुभकर सुरत की पसद किया है, ताकि वे स्थानिक लोगों की सहायता से श्रपना चाहा कर सके। गरम दल के लीग चाहते थे कि लीकमान्य विलक सभापित हों; परन्त नरम दल के लीग इसके विरोधी ये श्रीर उन्होंने श्रामे विधान के श्रमुमार डॉ॰ ससविहारी घोष को चन लिया । इसपर गरम दलवालों ने लाला लाजपतराय का नाम पेश किया । उन्होंने सोचा था कि लालाजी हाल ही देश-निकाले से लौट-कर श्राये हैं. जिससे उनका नाम श्रीर भी बढ़ गया है श्रीर वह बिना बिगेव के चन लिये जायी। परन्तु लाला लाजपवराय ने उस समय यहे झात्म-त्याम का परिचय हेते हुए उस सम्मान से इन्तार कर दिवा । जन प्रतिनिधि सूरत पहुँच गये तब लोकमान्य ने ज्ञपने विचार क प्रतिनिधियों की ग्रालहरा कैम्प में जमा किया । मतमेदों को दूर करने की कोशिश की जा रही थी: मगर गलतफड़िमयां बढ़ती ही चली गई । गरम दल के लोग इस बात पर जोर दे रहे थे कि स्व-शासन, बहिष्कार श्रीर राष्ट्रीय शिला के प्रस्तावों की सीमा यदि यदाई न जा सके तो कम-से-फम वे दोहराये हो जाये: परन्तु वे हरी खय हो में रहे कि नतम दल के नेता उन्हें उड़ा देना चाहते हैं श्रथवा कम-से-कम नतम कर देना चाहते हैं। लैकिन दुर्भाग्य वरा स्वागत मीमति ने प्रस्तावों के जो मसविदे बना श्वस्ते थे, वे ऋषिवैरान की कार्रवाई शुरू होने तक प्राप्त नहीं हो सके ये श्रीर जब यह कहा गया कि चारी प्रस्ताव मसविदे के रूप में हैं तो इसपर विश्वास नहीं किया गया । लोकमान्य तिलक ने कुल लोगों को बीच में बालकर सम-भौता कराने की कोशिश की, पर वह वेकार हुई श्रीर स्वागताच्यत थी विभवनदास मालवी से भिलने की जनकी कोशिश भी व्यर्थ हुई। कांग्रेस २७ दिसम्बर को २॥ वजे से शुरू हुई। १६०० से अपर प्रतिनिधि मौन्द्र ये । जब स्वागताध्यत् अपना काम स्ततम कर सुके तर स्त्रागत समिति के नियमानुसार मनोनीत समापति हाँ ॰ रासविहारी घोष का नाम उपस्पित किया गया । इस पर गुलगपड़ा मचा छीर जन सुरेन्द्रताथ ननजी इसका समर्थन कर रहे ये वन शोरगुल खीर उपद्रव इवना बढ़ा कि कार्रगाई दुसरे दिन के लिए मुल्तरी करनी पड़ी । ऐसा मालूम होता है कि नये सिरे से फिर निपटारे की केरिश की गई; मगर कोई फल नहां निकला । २८ को फिर कांग्रेस ग्रुह हुई । जब समार्गत का बुलूस निकल रहा था, लोकमान्य विलक्त ने एक चिट भी मालरी को भेजी,जिसमें लिखा था, ''जब समापवि के चनाव के प्रस्तानों का समर्थन हो चुके तब मैं प्रतिनिधियों से कुछ कहना चाहता है कि बैठक को स्व वित करने का मस्ताय पेरा करूं और इसके साथ ही एक खन्दा उपाय भी सुराजना चाहता हूँ। कृपना मेरे नाम की स्वना दे दीजिए।" कल जहां कार वाई अपूरी छोड़ दी गई थी वहीं से आगे शरू हुई भीर मुरेन्द्रजाच बनर्जी ने ग्राप्ता मापण लवम किया । लेकिन लोकमान्य की चिठ पर, याददिहानी के बाद भी, श्यान नहीं दिया गया । तब लोकमान्य तिलक बोलने के द्याने द्याधिकार का पालन करने के लिए मंच की खोर बढ़े । स्वागताध्यद्व श्रीर हॉ॰ घोष दोनों ने समभ्य कि हॉ॰ घोष का सुनाव सिंदपूर्व हो गया है और उन्होंने तिलक को शेलने की हजाजत नहीं दी । वस क्या था. गुल-गणका कीर गोल-माल शुरू दुवा । इतने ही में प्रतिनिधियों में से किसी ने यक बता उठाकर पेंडा, जी सरेन्द्रभाष बनर्ग को दूता हुना सर पिरीजराह मेरता को लगा । तर मानों एक सहाई शुरू हो गई - इनियां वेंद्री गई श्रीर इएटे चलने लगे,जिनसे कामेन उन दिन के लिए लग्नम हो गई। श्रव नस्म दल के नेता जमा हुए श्रीर उन्होंने 'कनफेरान' बनाया श्रीर धेमा विघान वैदार किया कि जिसमें गरम दल के लोग था है। न नकी बन उस पटना को हतना बाना गुमर सुधा है कि दोना दला की नाती वर बोर्र शय बन्हें का पक्ती है। यह ती मानन हा पहेगा कि दोनों का हाँप्ट-दिन्तु जुड़ा-बुड़ा मा

श्रध्याय ६ : हमारे हिन्दस्तानी बुजर्ग ಜ3 श्रीर हर दल उत्सुक था कि कामेंस उसके दृष्टि-चिन्दु को मान लें। परन्तु, जिस वात पर लोकमान्य विलक मंच पर खड़े हुए यह मामूली थी। उन्होंने इस बात पर, जोर दिया कि कलकत्ते में खीइत विचान के बनसार स्वागत-समिति समापति को सिर्फ नामजद करती है खीर खन्त में उसे चनते तो हैं बांग्रेस में जमा हुए प्रतिनिधि, इसलिए मर्फ, ऋधिकार है कि मैं उस अवस्था में कोई सशोधन या मध्य को स्वतित करते का प्रस्ताव पेत्र करूं। परन उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया। तर उन्होंने हंत बात्याय पर बोलने के बापने बांधकार का अपयोग करता चाहा । इस यह नहीं कह सकते कि विकास के द्वानसार अनका कहना गलत था । साथ ही यह कहता पढ़ेगा कि महज गलवपहमी के कारण होगों के मनोभाव बहुत विगढ़ सुके थे: क्योंकि यह सन्देह पैदा हो गया था कि कलकत्ते वाले प्रस्ताव मसविदे में शामिल नहीं किये गये थे । पर ख़गर वे नहीं भी थे तो विपय-समिति में वे शामिल किये जा सकते थे, या यदि ने उस रूप में नहीं ये जिससे गरम दल वालों को स-तीप होता ती निपय-समिति में, यदि उनका बहमत होता हो उनमें फेर-फार क्यया जा सकता था। महज उनका रह जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि जिससे इतना भारी काएड होने दिया जाय। यदि दोनो दल के नेता श्रापस में खलकर बात-बीत कर लेते तो वह दोती की स्थित साफ करने के लिए काफी होजाता श्रीर तब उचित पैसला कर लिया जाता; परन्तु कुछ नरम नेताओं की तंगदिली ने शायद ऐसा नहीं करने दिया । इां, घटनायें घट जाने पर तो ऋकल श्रासानी से श्रा जाती है, किन्त जब मनोभावों पर चोट पहुंची हुई होती है तब बढ़े-बढ़ लीग भी अपनी समता खो देते हैं। अब यदि इस लोकसान्य ्रितलक स्थीर गोसले जैसें के बारे में यह कहें कि इसमें किसका विश्वता दोए या तो हमारे इक में यह विवेक-होनता हो होगी । श्रीर, इसलिए, हम इस 'शब्दापारेप ब्यापार' में न परवर, दोतो नेताओं के प्रति अपने आदर की किसी प्रकार कम न होने देते हुए, उन दुर्गटना को छोड़ कर आगे चलते हैं। लोकमान्य विलक जनरदस्त राष्ट्र-धर्म के उपासक थे। परना चपने समय की मर्यादाओं की वह जानते थे । १६१८ में सर वेलेएटाइन शिरोक पर मुक्दमा चलाने के लिए वह इंग्लैएड गये । सर वेलेख्यहन ने उन्हें राजद्रोही बताया था छीर लोकमान्य ने उन पर मानहानि का दावा किया था। इस्लैंड में उन्होंने मजदर दल पर इतना भरोगा रक्ला कि उन्होंने है हजार पीड मेंट किया । उन्होंने मान लिया था कि मजदूर-दल का इतना थल है कि उसके हारा भारत का उदार ही आयगा। इससे पहले के राजनीतित अनुदार दल वालों की बनिस्तत उदार दल वालों पर बात मरोसा रखते थे: परना उसके बाद के राष्ट्रीय दल के लोग उदार थीर छानदार दोनों की एक-सा समझ कर मजहर-दल को भानते थे। शिरोल वाले मामले में लोकमान्य को निराशा हुई और इसलिए यह आशा की जाती थी कि इससे भारत में बिटिश-शासन के श्रनलो रूप को यह देख लेंगे और सरकार से लक्ष्ते की श्रामी राजवीजें बदलने पर वह मजबूर हांगे; परन्तु व्यों ही रेटरेट का बित पास हथा, उन्होंने प्रति-योगी सहयोग के पता में धपनी सब दी चौर कर देश में चलहवाँग पर अना हो रही थी तब उन्होंने उसके विचार में कोई माग नहीं लिया । उन्होंने यह ती वहा था कि निलापत के मामने में मुसल-यानों की सहायता में खशी से कर्षना, परना रे जागरा १६२० को उनका स्थानवान हो गया। क्रमहयोग उसी दिन शरू होने वासा था। उम प्राने प्रम में एक लोहमान्य विसद ही ये किन्हें सतातार बेलां में तथा चन्यप कर-हो कर भोगना पड़ा । यहा तक कि जब १६०८ में बब ने उनकी सजा दी स्वीर उनके बारे में स्वरी-मोटो बार्वे कह कर पूष्ण कि स्वागको बुद्ध कहना है, तब उन्होंने उसका जो उत्तर दिया यह सदा दाद श्वने चौर प्रतेष का में स्वयाद्वी में लिवकर रखने योख है :- "जूरी के इस फैटले के बावजूद में कहना है कि मैं निरम्तान है। सतार में देशी बड़ी शकियां जब १८६६ में गांधी जी पूना गये श्रीर दक्षिण श्रमीका-वासी भारतीयों के सम्बन्ध में एक सभा करना चाहते थे, वह लोकमान्य से मिले और उनकी सलाह के मुताबिक गोखले से भी। गांधी-जी पर दोनों की जैसी छाप पदी वह याद रखने सायक है। विलक्त उन्हें हिमासय की तरह महान्। उच्च, परन्तु ग्रमम्य दिखाई पहें: लेकिन गोखले गङ्गा की पवित्र धारा की तरह, जिसमें वह ग्राखानी से गोता लगा सकते थे। तिलक श्रीर गोखले दोनों महाराष्ट्रीय मे, दोनों बाहाख ये, दोनों निवायन-थे, दोनों प्रथम श्रेणी के देश भक्त थे, दोनों ने अपने जीवन में भारी त्याग किया था; परन्तु दोनों की प्रकृति एक-दूर्वरे से जुदा थी। यदि इस स्थूल भाषा का प्रयोग करें तो कह सकते हैं कि गोल्ली 'नरम' ये क्रीर तिलक 'गरम' । गीलने चाहते ये कि मीजुदा विधान में सुधार कर दिया आय, परने विलक् उसे फिर से बनान चाहते थे। गोखले को नीकरशाही के साथ काम करना पहला था, वी तिलक की नौकरशारी से भिष्ठंत रहती थी । गोलले कहते थे--जहां सम्भव हो सहयोग की; जहां बागर्यक हो निरोध करो । विलक्ष मा मुकाव अध्यानीवि की वरफ था । गोलने शासन श्रीर उत्तक मुधार की और मुस्प ध्यान देने थे, तहां तिलक राष्ट्र और उसके निर्णय को सब से मुख्य समझने वे । गोलने का चारशं था प्रेम और सेवा, तहा तिलक का चारशं था सेवा और कह सहना ! मीलने निर्देशको को जीवन का उपाय करने ये, विलक उनकी इसमा चाहने थे। गांखने नुमरे की लदावता वर कापार रक्षते ये, विलड सायलावन पर । गोलले उचार्ग चौर पुद्ध-वारियों की देखते थे, चीर तिलक सर्वेताधारण चीर करेड़ों की चोर । गोलले का बालाड़ा था कींगल-अपन, तो लिंग को बादाला थी गांव की चीपाल । गोलने डायें में मिलने ये, परनु तिवक सराठी में । गोलने का उद्देश या स्व शामन, जिसके मीम्प लोग प्रान्ते की श्रावेमी की कमीटियाँ पर बसदर बरावें, दिन्तु जिल्ह का उदेश का 'लगाका', बो दि अलंद भारत्वासी का कमानिय सांव-बन है और बिसे बह रिटेरियों की नहाबता या बाबा की परवाह न करते हुए प्राप्त करना बाहरे में !

५-व्यानी दिनों देनों में इस लान को इस वदियों में त्यन दिना या ---रन्दुमा बूरी से संवर्षन मुक्तको कपाली दराना है, तोभी मेरे सन में सबको निर्देशी बाजना है।

श्रम्याय ६ : इमारे हिन्दुस्तानी झुजुग

पं॰ ऋयोध्यानाथ शुरुद्रात के कांग्रेस-नेतार्थों में पं॰ ग्रंयोध्यानाथ का स्थान बहुत के चा था । १८८८ में ह

हसाराबाद-कांद्रेस के, जो मि॰ आर्जयूलके समापतिल में हुई थी, वह स्वामताध्यद में, तभी से कांग्रें के साथ उनका रामर्फ ग्रुस्ट रोता है। तेविन रसी शारर में जब पित्र से कांग्रेय का श्रापियम हुए (१०६२)के कांग्रेसकी बड़े दुःखरें साथ इस दोनों की ही मृत्यु पर शोक मतना पता ।पं क्यारेष्याना का समाप्त उनके पुत्र पं॰ हृदयतम कुंत्रक हैं, जिन्हें बतीर विशासत वह ग्रष्ट की मेंट कर गये हैं। मेरेन्द्रभाग्य बनर्जी

भारत के रनगींय राजनीतिशों के दरबार में सरेन्द्रनाथ बतर्जी की ग्रारमा का एक प्रमुख स्था

है। ४० सास से ज्यादा सरेन्द्रनाय बनजी वा सम्बन्ध बांग्रेस से रहा। भारत में कांग्रेस के मंच उठी उनहीं बसन्द द्यावाज सम्य संसार के दर-दर के कोने तक परचती थी । भाषा-प्रभूल, रचना नैपुरव, बल्पना प्रवरावा, उद्य-भाषुक्या, वीरोशित-स्ड्वार, इने गुर्णो में उनकी ववतृत्व-कला की पर जित करना कठिन है- शास भी कोई उनकी समता हो ग्रह्म, उनके निकट भी नहीं पहुंच सकता उनकें भाषणों का मसाला होता था श्रापनी राजमिक की दहाई । उन्होंने इसे एक कला की हद त वहुंचा दिया था । उन्होंने दो बार कांग्रेस ने सभावति-वदको सशोभित किया था-पहली बार १८६ में पूना में ज़ौर दसरी बार १६०२ में जहमदाबाद में । कांग्रेस में प्रतिवर्ष जो भिन्न-भिन्न विषयों प विविध मलाव लाये जाते थे उनमें शायद ही बोर्ड जनहीं पहल के बाहर रहता हो। फीजी विषयों में रू १६ वीं सदी के श्रान्त में बरसों तक हीवा बना रहा है । परन्तु मुरेन्द्रनाथ ने इसका जो जवाब दिया व याद स्वने योग्य है-"रूस दी चढ़ाई का सका चीर वैज्ञानिक उपाय तो कोई लम्बान्वीडा ची ग्रगम्य पर्वत नहीं, जो बीच में बनाकर खड़ा कर देन, है, बल्कि वह तो सब तरह सन्तृष्ट ग्रीर गाउ भक्त लोगों का दिल है।" मरेन्द्रनाथे ने यहां तक सभावा था कि हिन्दुस्तान के राजनैतिक प्रश्नों व ब्रिटिश पार्लमेंट के किसी दल को श्रपना विषय बना लेना चाहिए ! यह एक ऐसी तजरीब भी कि व माज भी व्यावहारिक स्तेत्र की सीमा ने शहर समग्री जाती है । उन्होंने नहा-"राजनैतिक कर्नव के उप-दोत्र में इस्टेयर हमारा राजनैतिक एय-दर्शक और नैतिक गुरु है।" उनका छादर्श व बिटिश-सम्बन्ध के प्रति चटल भद्धा स्ववस काम करना। एक-दूसरे मौके पर उन्होंने कहा था− ''श्रंभेजी सम्पता संसार में सर्वोध है. इंस्लैंट श्रीर भारत की शरूपट एकता का चित्र है । यह सम्प भारतवासियों के प्रति छापर्व छाजीवींदों और प्रशादों से परिपर्श है और अंग्रेजों के सनाम की छाप स्पाति दिलाने वाली है।" उनके इन तमाम विज्ञवाली. मान्यवाची के रहते हुए भी लॉर्ड मिए के बाइसराय-काल में बरीसाल में उन पर लाटी चलाई गई थी. किन्तु उन्हें चारी चलकर बहाल व भंत्री बतना या. इसलिए बच गये ।

परिष्ठत मदनमोहन मालधीय पं॰ मदनमोहन मालदीय का कामेस-मंच पर छन्से पहली कार छन् १८८६ में, कांम्रेस

रूप में सेशा की है।

कलक्या-व्यक्तिशत में, व्याक्यांत हुआ था। तभी से लेकर थाप कावर बाजवक प्रावक उल कीर लगत के साथ इस राष्ट्रीय संस्था की तैया करने पने झा रहे हैं। कभी तो एक विकास नेवक कैं में पीछे रहकर थीर कभी तेता के रूप में थाने खाबर, कभी पूरे कर्जा-याँ वक्ता कीट और स्मी केंद्र केंद्र में क्षा क्षा प्रावक्ति करने वसे के रूप में परस्त हो का हासरोग कीर करायक खानदीहन विपेधी होकर बीर कभी सरामारी कनों के कारण सरकारी देशों में करा। आपनी करिन की विकास

धन् १६१८ के ब्राप्रैल मास में २७, २८ ब्रीर २६ तारीख की वाइसराय ने गत महायुद्ध के लिए जन, धन तथा श्रन्य सामग्री एकत्र वरने के लिए भारतीय नेताओं की एक समा मुलाई थी। उसमें गवर्नर, लेफ्टिनेन्ट-गवर्नर, चीफ कमिश्नर, कार्यकारिशी के सदस्य. बड़ी कॅसिस के भारतीय तथा यूगेपियन सदस्य, विभिन्न प्रांतीय कींसलों ने सदस्य. देशी-नरेश तथा खनेक सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रतिष्ठित यूगेपियन श्रोर हिन्दुस्तानी नागरिक सम्मिलित हुए थे। इस समा में शासीबी, राजा महसूदाबाद, सैयद इसनइमाम, भरदारबहादुर सरदार सुन्दरिष्ट मजीठिया श्रीर गांधीजी है भाषण 'समाट् के प्रति भारत की राजमिक्त' वाले प्रसाव में समर्थन हुए थे, जिसे महाराजा गायकवाड ने देश किया था।

इसने बाद पर मदनमोहन मालवीय ने वाइसराय की सम्बोधन करके कहा, कि "मारत के आधुनिक इतिहास से एक शिक्ता लीजिए। श्रीरङ्गजेव के जमाने में सिवन्व गुरुश्रों ने उसकी सता श्रीर प्रमुख वा मुकाबला किया था। गुरु गीविन्दसिंह ने छोटे-छोटे लोगों को, जो झारे बढ़े, श्रा-नाया श्रीर गुरु श्रीर शिष्य के बीच में जो श्रन्तर है उसे एकदम मिटाकर उन्हें दीवित किया। इस तरह शुरु गोविन्दितिह ने उन लोगों के हृदय पर ऋषिकार जमा लिया था। ऋष भी मैं यह चाहता हूं कि ज्ञाप श्रंपनी शक्ति-मर प्रयत्न करके भाग्तीय सिगाहियों के लिए ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि जिससे युद्ध-पल में अन्य देशों के जो नैनिक उनके कथे से-कंपा भिनाकर युद्ध करते हैं, उनके बगवर वे अपने की सम्रक्त सकें। मैं चाहता है कि इस अवसर पर गुरु गोलिन्दिसिंह के उत्साह एवं साहत से

कस्म लिया जागः।"

देश में जब असहयोग-आदिोलन चला तब मालवीयजी उनसे हो दूर रहे,परन्तु कांब्रेस से नहीं । नस्म दल वालों ने श्राप्ते जमाने में कांग्रेस को इर प्रकार चलामा, शैकिन जब उनका प्रभाव कम हुआ तो ये उसमें बाहरा हो गये। श्रीमती येसेंस्ट में कांग्रेस पर एक बार खांपिकार प्राप्त कर लिय' या । पर बाद में उन्होंने भी, बाने से प्रवल दलवाओं के हायों में उसे माँव दिया। शेकिन मालवीयजी वमाम उतार चढ़ावाँ में, प्रशंका चीर चदनामी, किसी की भी परवा न करते हुए, सदैव कांपेस का पता पर दे रहे हैं। मालगीयजी ही धारेले एक ऐसे व्यक्त है, जिनमें इनना साहत है कि जिल बात को नद डीक समझते हैं उसमें लाद कोई भी उनका साथ न दे पर यह झड़ेले ही भैदान में राम टॉइवर बढे रहते हैं। एक बार यह ब्राम्नी लोकप्रियता की चरम-सीमा वर थे। हुमरी बार पर प्राप्त्या हुई कि कांग्रेस-मंच पर उनके भागण को स्रोग उउने प्यान से नहीं हुनी थे। १६६० में जब मारे कार्द्रेगी मदल्यों में चाराम्यली की मदाग्यता से स्वागात्र दें दिया था उस समय मालरीय जी नहीं दरे रहे । अन्दे देना करने का अधिकार भी मा । वर्गी के वह कमिस के टिकट पर क्रकेंसभी में भरी गरे थे । लेकिन इसके चार माम बाद ही बुनग समय साथा । मालाीय जी ने उस समय की धादरप्रणा को देशकर चारीजाती की मेजवी हैं। इम्लीका दे दिया । तन् १६२१ में उन्हेंने खनर्यांग बाररोत्न का गिष किया था। शिक्न १६६० में वर्म वह पूरे गतामरी मिली हैं। नव मिमाकर प्रवर्ध स्थान कतुमा क्रीर क्यांत्रीय है। हिन्दू की हैशियत से वर प्रकार विवार काने हैं की रूड़ी को कारे माथी है। बध्येती की है निवड़ में का विश्वत नामक है, इसीमिए प्रायः वह ित्तु है हुए दियार करों का नेपूज दिया कारे हैं। किर भी करिन हम बाद में सामा गीरव नम-अर्थी है कि का मानारी चैनमा क्षेत्र देश की चैनिमा दीनों में उन्हें विविधिय अने दें ! किसी समय े बाद साथी के हैं किए बरी का मदरों थी, बरी इनके किए भी बरी का महनी है, कि सह गाल के विश्व के हैं जो इस बारते सार्वजनिक औरत के विश्वने दिनी में

े अभ्याय ६ : इमारे हिन्द्रस्तानी सुजुर्ग =10 उन्होंने श्रपने की, सरकारी निरंकुशवा का श्रपने सारे अत्साह श्रीर सारी शक्ति के साथ विरोध करने हे लिए विवस पाया । बनारस-हिन्द-विश्वविद्यालय उनकी विशेष कृति है। लेकिन वह स्वयं भी एक एंखा हैं। पहले पहल सन १६०६ में वह लाहोर कांग्रेस के समापति हुए थे। कांग्रेस के इस २४ वें श्रधिवेशन के समापति जुने तो सर फिरोजशाह मेहता गये थे, परन्त किन्हीं श्रशांत कारणों से उन्होंने अधिवेशन से केवल ६ दिन पूर्व इस मान को स्वीकार करने से अन्कार कर दिया था। अर्दाउनके स्यान की पति मालबीय की ने ही की थी। १० वर्ष शाद सन १६१८ में कांग्रेस के दिल्ली वाले ३३ वें ऋघिवेशन के समार्थतत्व के लिए राष्ट्र में ऋषिकों फिर मनोतीत किया या । लाला लाजपतराय कांग्रेस के पराने पत्थ-परुपों में लाला लाजपताय का सार्वजनिक व्यक्तिल भी महान था ! बह जितने बहें कांग्रेस-भक्त थे जतने ही बहें परोपकारी श्रीर समाज-संघारक भी थे । सन रेड्ड्ड में इंलाहाबाद में कामेंस का चौथा श्राधिवेशन हुआ था। उसमें यह सबसे पहली बार सम्मिलित हुए थे। कींसिलों के बढाये जाने के प्रस्तान का उन्होंने समर्थन किया था। राजनैतिक क्षेत्र में लाला जी की लगातार दिलचरा श्रीर समाज-सेवा ने पनाब में ही\_नहीं. सारे देश में उनका सब से ऊंचा स्यान बना दिया था। बनारस-कामेस ने उन्हें एक प्रमुख बक्ता ग्रीर राष्ट्रवादी के रूप में याद किया। सन् १६०७ में उन्हें सरदार श्रजीतसिंह के साथ देश-निकाला दे दिया गया था। इस माल की घटनात्रों के प्रधान साम्म लाला लाजपतराय ही थे, जिनके चारी छोर सारा घटना चक घुमा था। सन् १६०७ की कांग्रेस वे समापित-पद के लिए राष्ट्रीय-विचार के लोगों ने लाला जी का नाम पेश किया । यह बांग्रेस पहले तो नागपर में होते वाली थी. वरन्त बाद को स्थान बदल कर सुरत में करने का निश्चय हुआ था । गोशले इस प्रस्ताव के विरोध में थे । उन्होंने स्पष्ट कहा कि "अगर तुम सरकार की परवा न करोगे तो वह तुम्हास ग्रह्मा घोंट देशी।" लाला जी ने कभी मान-प्रविधा की परवा नहीं की । यदि किसी पद के लिए उनका नाम लिया जाता तो वह उसे स्वीकार करने से उदा-रता-पूर्वक इन्कार कर देते थे । सूरत में समभौत की बातचीत के समय, लोकमान्य तिलक चाहते थे कि कांग्रेस के समापति पद के लिए लाला जी का नाम देश करते हुए उनके सम्बन्ध में आदरपूर्वक कुछ वहें, लेकिन बाद में इस दिशा में कुछ हन्द्रा-हवाया नहीं ह सन् १६०६ में गोखले के साथ लाला जी भी शिष्ट मण्डल में इस्लैंड मेजे गये थे। बाद में खुषिया पुलिस ने उन्हें इतना तंग किया कि उन्होंने विदेशों में ही टहरना टीक समभग्न ! गत महा-युद्ध के दिनों में तो वह श्रमरीका ही में रहे । लीग समझते हैं कि वह विवश होकर ही वहां रहे ये । कांबेंस के सभापति बनने का लाला जी का मध्वर जस देर से ब्राया । सन् १६२० के मितम्बर मास में क्लकते में कांग्रेस का विशेष श्रधिवेशन हुआ या। उस समय उनकी श्रवस्य ऐसी यी जैसे जल चे बाहर मञ्जली की होती है । श्रासदयोग श्रान्दीलन के जन्मदाता श्रीर समर्थकों से उनके विचार कमी नहीं मिले । इतना ही नहीं, अपने कलिय भाषता में तो उन्होंने यह मविष्यवासी भी कर दी थी कि यह श्रान्दोलन चल नहीं सकेशा । वह बीर श्रीर यद-प्रिय थे. मगर सत्याप्रही नहीं । उनके लिए सत्याग्रह या सवितय भंग का आर्थ कानत-भंग के आविदिक्त और कछ नहीं था। उनका समय बड़ी कठिनाइसों सीर धंपरों में बीता । उनके सपने मान्त में नीजवानों का एक दल ऐटा था. जो उनके खिलाफ था। कींसिल में जाने पर उनका जीहर फिर से खिल उटा। लेकिन अपसीय कि पुलिस-. अपसर की लाटी के कायरता पूर्ण बार ने अन्त में उनकी जीवन-यात्रा को घटा दिया और वह हमारे बीच से श्रासमय में ही चते गये ! सन् १८८८ की कांग्रेस में यह उर्दू में ही कोले वे और प्रस्ताव ले जारही हैं, जो किशानों पर मारी बोफ लादकर बार-बार जोर के ख़बाल देख में लाती है—क्याल मी ऐसे फि पहले कमी देखे न मुने—क्या उठ नीति पर हमें विह्मास करनां होगा ! क्या स्मे में मानना होगा कि किन निषय साहन-कार्यों के बरीलत ये खब परिशाम निहले हैं वे सब उछ मंसल मय परमाव्या जी तीभी मेरपा से हुए हैं !

"स्मारा यष्ट्र स्वशाधित नहीं है। हम, श्रंभेजों की तरह, श्रम्ती सर्यों के बत पर अन्य सामन नहीं बदल सकते। हमें पूर्वतः जिटिश पालेमेण्ट के निर्णय पर श्रम्ता आधार स्कृत पर की क्वोंक दुर्माग्यवरा यह विकट्ठल कही है कि हमारी भारतीय नीक्सशाही लोगों के विचार और मारें के श्रद्भत होने की श्रम्या दिन दिन श्रामिक क्ली मनती जारही है। क्या श्राम व्याव करते हैं कि स्टेल्टिड, मांच, वा लंदुक राज्य (श्रम्सीका) उस हालत में ऐसे लोकले तमारों पर हम्मा वर्ष करते का साहत कहते, जब कि देश में श्रम्भात और समाभव सुमा हुमा हुमा या और हम पृत्त पूर्व श्रामन्द-महात के दूसरी ही और यमराज लोगों की समेटने के लिए श्रमने हाम व्यवह हुए वे!

"महातुमायो । जनता श्रीर उसके प्रतिनिध्यो का खानमा सर्व-यामाव विशेष होते हुए मी, जिन्ही आवान अपनार्थी श्रीर कमाश्री में — दीनों हो तार— उसरें गई थी, दिला में जो वार माने विशेष श्रावान अपनार्थी श्रीर कमाश्री में — दीनों हो तार— उसरें गई थी, दिला में जो वार माने वाने विशेष श्रावान का स्वार विशेष वा का विशेष । की र उसके विशेष किया निवास कि तीन साम होते जा का हो हो जिनकी है वर्षण महिती का समारें होने होता था, प्रावामिक में निवास के कमा ने विशेष हमारें वह ही लिए कि उनके विशेष स्वार के भागी उसरें के समीय अपने का समुचिव पालन करते हुए खार के सामने उसरें बार के समारें के स्वार का साम किया है को स्वार के साम उसने विशेष स्वार के साम उसने किया है की साम किया के साम किया है की साम हो साम किया है साम किया के साम किया है है साम किय

### चक्रवर्सी विजयसभ्याचार्य

मेलम के भी जकरानी जिनवप्ययाचार्य महाने पूराने कांत्रीमध्यों में में हैं, यहां यह हि हत्या के इर्ष प्रचार (मदाय) में कांग्रेस का विषयन काराने के लिए को सांग्रित कार्या में बीजने में हिएया काराने के लिए को सांग्रित कार्या में बीजने में हिएया कार्या किए को कार्या कार्या कर मानिया है। इर्प में कार्या कार्या के स्वाप्त कार्यो के स्वाप्त कार्यो के स्वाप्त कर कीर्या के स्वाप्त कर कीर्य के स्वाप्त कर कीर्या कर कार्या के स्वाप्त कर कीर्या कर कीर्या कर कीर्या कर कीर्या के स्वाप्त कर की स्वाप्त कर की स्वाप्त कर कीर्य कर कीर्या के स्वाप्त कर की स्वाप्त कर कीर की स्वाप्त कर की स्वाप्त कीर की स्वाप्त कीर स्वाप्त की स्वाप्त की

मृत्यु बारह के कद में, बन्दारा पर बादिन में बामगा ही उदने मंगे । नतम दल की बादिन में

अप कांग्रेस का दश्वाजा खल गया. तो यह फिर उसमें भ्रागये श्रीर १६१८ में हुए विशेषाधिवेशन वस्वरी तथा १६१६ में हुए श्रमतसर-श्राधिवेशन में इन्होंने कियातमक-रूप से भाग लिया । श्रमृतसर-र्वाधवेशन में इन्होंने जन साधारण के मौलिक श्राधिकारों पर विस्तार से प्रकाश दाला । इसके बाद ही न्हें नामपुर-श्रविदेशन का समापति जुना गया, जहां बढ़ी योग्यता श्रीर कुशलता के साथ इन्होंने ार्थे सक्षादित किया । राजा रामपालसिंह श्रन्य प्रमुख कांग्रेलियों में शजा शमपालसिंह का नाम बहुत दिनों तक कांग्रेसी-तेत्र में बड़ा प्रमुख रहा है । यह जानने लायक बात है कि दसरी कांग्रेस में सैनिक स्वयसेवकॉवाला प्रस्ताय राजा गमपालसिंह में ही पेश किया था. जिसके साथ उन्होंने एक गम्भीर चेतावनी भी दी थी । उन्होंने कहा षा, कि ''ब्रिटिश-शान्ति (पैवस ब्रिटेनिका) विदनी ही मशहूर वर्षों न हों, ब्रेट ब्रिटेन की श्राकान्नार्थे क्विनी ही श्रेष्ठ क्यों न हों, श्रीर उसने हमारी भलाई के लिए चाड़े जो किया या करने का प्रयत्न किया हो. इस मिलावर तो निर्णय उसके विरुद्ध ही होगा. श्रीर अजाय प्रसन्न होने के भारत को इस बात पर द:ख ही होगा कि इस्तैयह के साथ उसका कहा सम्बन्ध रहा। यह बात बहते में कठोर खबरण है. पर सचाई यही है। क्योंकि एक बार किसी सुष्ट्र की सब्दीय-भावना की कुचलकर, श्रीर उसकी श्रात्म-रचा एवं श्रपने देश की रहा के श्रयोग्य बनाकर, फिर किसी तरह उसकी स्नति-पूर्ति नहीं की जा सकती। दुनिया में किसी भी श्रोर श्राप शबर 'ढालिए, चारों श्रोर श्रापको बड़ी-बड़ी फीर्जे श्रीर लड़ाई के . मयंतर शस्त्रास्त्र हृष्टि गोचर होते । सारे सभ्य-संसार पर कोई श्रापत श्राना निश्चितमाय है । स्रभी या बुद्ध उद्देश्वर भयवर कीजी इलचल शरू होती, जिल्में ब्रिटेन भी निष्टिचल रूप से शारिक होता। लेकिन ब्रिटेन अस्पधिक समुद्ध होते हुए भी, श्रापनी सारी दौलत के जोर पर भी, रख-चेत्र में की हजार व्यक्तियों के पीछे अपने सौ आदमी नहीं रख सकता-ीश कि यूरोप के अन्य कई देश कर सकते हैं।

अध्याय ६ : हमारे हिन्दस्तानी बुजर्ग

न्हें सन्तोष नहीं हुन्ना । लेकिन जब १९१६ में लखनऊ में किये गये संशोधन से गरम दलवालों के

£٤

श्रवः जब ऐसा मौदा त्या जायमा तब इस्लैयह की इस श्रात के लिए पहताना पढ़ेगा कि व्यानमण् कारियों से लोहा लेने के लिए लालों भारतीयों को दत्त बनाने के बजाय उसने उनके मुकाबले के लिए श्रपनी ही थोड़ी सेना यहां रख रबसी है।" श्रपने पोते कालाकांकर के तक्या राजा के रूप में, जिनका हाल ही असामयिक स्वर्धवास हो गया है.राजा रामपालसिंह ने मानों सच्ने देशभरत छोर कामेस के---जिसके मन्दिर को ऋपने जीवन-काल में उन्होंने स्वयं ही ऋगलोकित किया था--पजारी बनकर फिर से

## कन्म लिया था।

कालीचरण बनर्जी कांबेसी इलचल के पहले पञ्चीस क्यों में खामतीर पर यह प्रथा रही है कि जो खावज्यक मत्ताव प्रक साल से पुराने हो जाते वे सब प्रक बढ़े प्रस्ताव में इकटठे कर दिये जाते थे । श्रीर साल-दर- साथ ऐसे व्यक्तियों को उसे पेश करने के लिए चना जाता या जिनकी प्रतिमा सर्वतीमुखी होती-द्यर्थात हो उस संयक्त या स्वापक प्रस्ताव के विभिन्न विषयों का मतीमांति स्पष्टीकरमा कर सकते थे। श्ट्रदर्ध में ऐसा प्रस्ताव देश करने के लिए कालीचरण बनजी चने गरे थे, जो एक मारतीय इसाई थे। कई वर्षों तक उन्होंने कांग्रेस के काम-काश्र में बड़ी दिल्लवसी सी भी धौर १८६० में ब्रिटिश करता के सामने कांग्रेस के विचार रखने के लिए जो शिष्ट-मध्दल इंग्लैयह गया उसके वह भी एक सदस्य बनाये गये थे। हवीं कांग्रेस ( लाहौर, १८६१ ) में उन्होंने त्याय और शासन-कार्य की पक-दसरे से पुथक करने का प्रस्ताव पेश किया ।

से जारदी है, जो विश्वामों पर मारी बोक्त हादवर बार-बार जोर के झड़ाल देश में लाती है—कपने भी ऐसे कि पहले कभी देने म मुगे—क्या दवा नीति पर हमें क्रियन करना होगा है कब हमें वर मामना होगा कि किन विरिध्य शावन-बायों के बरीकत ने यब वरियाम निरुत्ते हैं वे वर उन मंतर सन परमाया की शीभी केरणा है हुए हैं।

समारा यह सर्वाधित नहीं है। इम. इंग्रोजों की तह, उपन्नी गयों के बस ता उपन सामन नहीं बरल सबते। हो में पूर्वकः निर्देश सालेक्टर के निर्वेष तर अपना आगार स्वत्त पत्त में हैं भूमींक दुर्भाग्यन यह विवह्म कर है कि हमारी भारतीन नीम्स्यारी होंगों के निर्वाध करते हैं कि के अतुकूल होने की अपेवा दिन दिन आपक हमी बनती जारती है। वस साथ स्वत्यत करते हैं कि देखेरक, मांव, मा संयुक्त राज्य (असरीक)) उस शक्त में देशे तोकले, तमारो तरा तहां कर बनते हैं को साहक करते, जब कि देशे में असरीक और महामारी का सामाय आया द्वाया दुशा या और हम प्रका पूर्व आनन्दमाल के दूसती ही और समारा कोनों नो मोक्टो के लिए अपने हम पत्र पत्र देशे देश

"महानुमायो । जनवा श्रीर उसके प्रतिनिध्यों का समामा सर्व-समाव विरोध होते हुए मी, जिसकी श्रायाज श्रवसार्थ और समाश्री में—दीने ही तर—उज्जर्स गई थी, दिस्ती में जी समार्थ माजनीनिक श्राह्मस्य (दिसी-दर्सार) किया गया था, उसे एक साल होगाया । श्रीर उत्तका निध्य किया प्रत्या था, उसे एक साल होगाया । श्रीर उत्तका निध्य किया कि स्तित साल होगाया । श्रीर उत्तका निध्य किया कि स्तित साल होगाया । श्रीर उत्तका निध्य किया कि साल होगाया । श्रीर उत्तका कि इस्त मार्थी का समार्थ के मान्यी उत्तक हो हित्त किया साल करते हैं, जिनकी कि इस्त मान्या साल हो साल उत्तक साल हो साल उत्तक हो हित्त हो हो हो हित्त है साल का साल हो साल उत्तक हो है साल उत्तक हो हित्त है साल उत्तक हो साल उत्तक हो साल उत्तक हो हित्त है साल का साल हो साल है साल उत्तक हो है साल उत्तक हो है साल उत्तक हो है साल उत्तक है साल उत्तक हो है साल उत्तक हो है साल उत्तक हो है साल उत्तक है साल उत्तक हो है साल उत्तक है साल उ

हे जाती तो भूखा मरनयान लाखा स्त्रा, पुरुष, बच्च मात के मुंह से निकल स्त्राते । चक्रवर्सी विजयसम्बन्धाः

सेलम के श्री चकनती विजयपायाचार्य खरी पुराने कांग्रिस्यों में हैं, यहा तक कि एक्टर है दे आधिनेशन (मदराव) में कांग्रेस का विभान बनाने के लिए जो सांग्रित बनाई गई थी उसमें में हमान तमान तिलता है। इसके बाद कालन में होनेशले १५ में आधिनेशन (१८६६) में भी में हमान तमान तिलता है। इसके बाद कालन ते हो होनेशले १६ में आधिनेशन (१६००) में यह एथ्टियन कांग्रेस होनेशले १६ में आधिनेशन (१६००) में ना स्थितन कांग्रेस होनेशले १६ में आधिनेशन (१६००) में स्टॉर्स नामी क्योज्य का सांग्रेस होता है। इस सांग्रेस कांग्रेस होनेशन हो सांग्री कांग्रेस होनेशन होता हो। इस सांग्रेस हो सांग्री कांग्रेस होनेशन हो। इस सांग्रेस हो।

मही बल्कि पश्चिमा है। सात कारड के बाद से, बस्तुत: यह कमित से खलग ही रहने लगे। नरम दल की कांग्रेस से

द्याध्याय ६: हमार हिन्दुस्ताना धुजुग

मन्शी गंगाप्रसाद वर्मा कांग्रेस के प्रथमाधिवेशन में शुवद्यात के जो देशमक उपस्थित हुए ये उनमें लखनऊ के

ी गंगापसाद वर्मा भी थे । दूसरे श्राधिवेशन में सरकारी नौकरियों के प्रश्न पर विचार करके कार्येस त्रसम्बन्धी सिकारिशों करने के लिए जो समिति बनाई गई थी उसमें यह भी जुने गये थे। बाद यह कांग्रेस-समितियों के निभिन्न पद ब्रह्म करते रहे और १६०६ में जाकर कांग्रेस की स्थायी-प्रतिके सदस्यभी वन गये थे।

रधनाय नृसिद्द मुघोलकर

शुरुश्चात के कठोर परिश्रम करने वाले कावेशियों में श्री रघुनाय तृशिह मुघोलकर का स्थान थी से कम नहीं है। वह प्रदली बार इलाहाबाद में होने वाले कांग्रेस के ऋषिवेरान (१८८८८) में मिल रूप थे । पुलिस-सम्बन्धी प्रस्ताप का श्रामुमोदन करते रूप उन्होंने वहा या—''पुलिस के गारी का तो फर्ज है कि वह प्रजा का प्रेम जीते, लेकिन द्यद वह कैसे पृशा का पात्र वन गया है।" v साल भाद राष्ट्र ने उन्हें १९१२ की कांग्रेस (वांकीपुर) का समापति सुना। श्री सी० वाई० रन्तामणि अनुके सहायक के रूप में राजनीति का ज्ञावस्थक ख्रीर मार्यामक रान माप्त करते रहे ख्रीर द में ब्रापनी प्रचएड सुद्धि-शक्ति के बहा पर भारतीय राजनीति में चमकने लगे ।

सी॰ शंकरन नायर सर सी॰ शंदरन नायर ग्रापने यक्त में एक समर्थ परुप ये ! कांग्रेस की सेवाओं के परस्टार-कर कांप्रेस ने उन्हें बहुत जल्दी, रद्धक में, श्रमग्रवती-श्रविवेशन का समापति सुना। सम्बर्ध के ।-दायरकर श्रीर तैयनकों की तरह शहरन नायर को भी पीछे भदरास के हाईकोर्ड-वेंन का सदस्य ना लिया गया चौर वहां से १६१५ में वह भारत-सरकार की कार्यकारिनी में ले लिये गये। १६१६ । मार्शल लॉलागु वस्ते के प्रकापर इस्टीका देने के बारण वह बहुत लोवप्रिय हो गये। लेक्नि गांची एरंड र्श्वनार्थी' नामक पुलक में गांची जी पर उन्होंने निगचार ब्राच्चेंग किया ! इसी पुलक के तरस प्रभाव के लेकिटनैस्ट गतर्नर सर माइकेल छोडवाबर ने उन पर मण्डमा चलाया चीर सर ।। बरन को मानरानि व सर्चे के लिए ठीन लाल काने देने पढ़े थे ।

पी• फेशब पिल्ले

दीवानवहादर पी॰ केशन मिल्ने कांत्रेस में बरत परने ही से माग लेने लगे थे। १६१७ में उनोंने कार्येस से इसीपा दे दिया । कांग्रेस से जापने सम्बन्ध के ज्ञानियों सालों में बह कार्येस के मन्त्री क्रीर भीमती एती बेसेएट के प्रमुख सहायक ये !

विधिनच्दर पात्र

र्तिम् बाबु का कार्येत से सम्बन्ध बहुत पहले जारू हुआ। वह मध्दर तता थे। बहिस्तार, सहेशी और राष्ट्रीय-रिक्स के नरे निदान्त का पनार करते हुए उन्होंने मारे देश में शामी बस्तुन-शक्ति का मिक्स जमा दिया था ! उन्होंने १६०७ में मदरान में को मारत दिने थे. तहरे देर उस-रक्ष (मा) बो । माध्यम श्रापंतर ने उन्हें भड़काने बाने-गड़दोह पूर्व नहीं-समना या सीर बह महागम बातने से जिस्तम दिने गरे। कार जिस्ते के समय अर्थ एक बार देश-जिस्तम औ जिला था । एक रुत्ये वरत, जब 'ब-रेप्राकत्य' के लंदरक की देखिया में भी कार्यक्रिय चेंच पर अवस्ता चत रहा था, उनेथी वह बानकर शराह देने हे इन्द्रार कर दिश का कि उनकी शराही चार्टक्ट बबु के बहुत लिक्स पहेंगी। इन बाल्य ६ मान की तत्त केंद्र की तता उन्तेने बड़ी लुड़ी में भार ली । उन्तेने इभीर में 'दिन दिम्' जयह प्रताह महारित की थी, किने 'बम के बारते'

माम् कालीचरम् बनजी यदि श्रीधवसमयतक जिन्दा रहे होते तो जरूर कांग्रेस के सभापति बनने।

#### नवाय सप्यद महस्मद यहादर

कांमेस के मन्त्रियों में दिन्दू के साथ एक मुक्तामान को भी रहने की मया रेशा भी वित्र गर्यान्तामित से शुरू हुई, जिसमें नायाय स्टयद मुस्माद बरादुर और शी एन॰ मुन्तापन मंत्री जुते गरें में तिक नायान सावत है रहते बरादें, रिश्टर के कांची-कांग्रेस में, स्वाप्यिन-पद ने भी अपी निव कर जुते थे। नद पारते कांग्रेसी थे, इसके बाद मुक्तामान। १९०२ में हुई मारतक कांग्रेस (रे सा प्राप्यिन्ति) के बाद सामायान्यय थे और १९०४ की क्रांग्रेस (रे न मा प्राप्यिक्त) कांग्रेस में सामायान्य ये और १९०४ की क्रांग्रेस (रे न मा प्राप्यिक्त) कांग्रेस के सामायान्य कांग्रेस कांग्रेस के सामायान्य के सामायान्य कांग्रेस के सामायान्य कांग्रेस के सामायान्य के सामायान्य के सामायान्य के सामायान्य कांग्रेस कांग्रेस के सामायान्य कांग्रेस का

#### राजी श्राबाजी स्वरे

कारीय के प्रारम्भिक वर्षों में दायमी बन्दीनक्ष श्रीर जमीन के पहें की मियाद शिवा कर देने का निराय कारीय में जीतें के साथ उठवा रहा है। लादिर में पुर ह वें शाविष्यता ( १८६१ ) में श्री वाजी शावाजी लादे ने रख साम्मणी महान पेटा किया था। कारीय का नो दिवान उनके अस्तान पर १९६६ में लेकिन दुष्मा या खीर जिचका बहुत-सुख भाग १८०६ में सनने वाले विधान में भी मिला लिखा गाया था, उसके निर्माण में रिट्टिन बहुत भाग विषय था। १९०६ से १९६१ वर्ष, भी दीनाया गाया के साथ, यह कारीय के भागी से हैं श्रीर १९६१ में इन्होंने मानतीय सही, माल का हताया गाया बहु उत्तर्वन पर उठा होने का मिलान कीया किया जिससे मारत के सुती जब अपलान के प्रवार में काजद पत्नी भी। १९१३ में जब श्रीरिक्त कीया ने भारत के लिए सन्द्रासन के श्रादर्य की स्वीरार कर लिया ही भी करे में उनके स्वायन-सन्त्रणी मलाव का समर्थन किया श्रीर बहा, हर-नायना दिन्दा

અવ્યાય ૧ : દુનાર (દુષ્ટ્રણાયા લુગ્રુપ र शुद्ध राष्ट्रीयता में साधुता ने।मिलकर सोने में सुगन्य कर दी।यस्तुतः श्रापका श्रास्तिरी जोयन एक ीरकाजीवनाथा।

महादेव गोबिन्द रानडे महादेव गोविन्द रानडें, जो व्यामतीर पर जस्टिस रानडें के नाम से मशहूर हैं, कामेंस में एक न्न शिलर के समान थे। बहुत बारीकी में उतरें तब तो उन्हें कांग्रेसी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि

बन्दई सरकार के न्याय-विभाग के उच्चाधिकारी थे, लेकिन दरसों तक वह पीछे से कामेस का सव-रालन करने गली शक्ति बने रहे थे।

कांप्रेस-धान्दोलन को उन्होंने स्फर्ति प्रदान की । उनका ऊ चा कद, वेहरे का मूर्तिवन बनाव ौर उनका श्रपना रंग दंग भिन्न-भिन्न श्रपिवेशनों में उन्हें स्वष्ट रूप से पहचानने भे सहायक होते रहे

। श्चर्यशास्त्री श्रीर इतिहासन के रूप में वह स्मरशीय हो गये हैं श्रीर 'महाराष्ट्र सत्ता का उत्थान' एव

गरतीय श्रारंशास्त्र पर निवन्धं के रूप में वह राष्ट्र की श्रापने पाविद्रत्य एव विद्वला की विरासत स्टोड़ ये हैं । समाज-सुधार में उनकी खास तौर पर गति यी श्रीर वरसों तक समाजसुधार-सम्मेलन, जो ।वेंस की एक सहायक सस्था के रूप में बना था, उनके पोध्य-पुत्र के समान रहा है। १८६५ में, पूना

धिनेशन के समय, जद इस बात पर मतभेद पैदा हुआ। कि काम्रेस समाज-सुधार के मामलों जीर माज सुघार-सम्मेलन से सम्बन्ध रख सकती है या नहीं, तो,जैसा कि बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने बताया , जस्टिस रान्हें ने सहिष्याता श्रीर बुद्धिमत्तापूर्ण दंग से मामला सुलका लिया । प्लेग की महामारी . हे समय जॉस्टर सनडे ने राष्ट्र की जो सेवा की उसका छातुमान नहीं किया जा सकता, श्रीर न उस

। वके वर्णन का ग्रामी समय ही श्राया है। इस प्रकार पन्द्रह वर्ग तक श्रायक रूप से समाज-स्थार श्रीर तारेंस का काम करते हुए, १६०१ में, श्रापनी ऐसी समृतिया खोड़कर रानडे हम से विदा हो गाये ओ ादैव हमारी सहायता करती रहती हैं श्रीर जिनके कारण अनके प्रति सदा हमारी श्रद्धा बनी रहेगी।

पं॰ विशननाराध्या दर प॰ विशाननारायण दर भी उन प्राचीन समय के राजनीतिहाँ में से हैं, जिन्होंने कामेस के प्रांत

प्रामी निष्ठा से कार्येस के इतिहास में एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है। १६११ में उन्हें कलकता-कांमेस का समापति बनाया गया । इस कायेस के समापति मिन्देन्त्रे

क्डानल्ड होनेवाले थे,होकिन पत्नी के देहान्त के कारण उन्हें भारत से जाना पड़ गया खीर श्री विश्वन-हरायण दर च्रकस्मात ही समापति बना दिये गये । वह ऐसे समय काग्रेस के समापति बने थे, जब ।ग-भग के रद कर दिये जाने से नौकरशाही को बहुत बड़ी खोड पहची थी।

विशाननारायण दर ने नौकरशाही का जो वर्णन किया है वह जहां मुन्दर चित्र है, वहा उतना ी दीच्य भी है:~-

"हमारे सब द:स्त्रों का मूल-कारण यह है कि हमारी नई महत्वाकालाओं आरि खालाओं के

र्मत सरकार की सहानुभृति शन्य श्रीर श्रनुदार-भावना बढ़ती जा रही है। यदि इसमें सुधार न किया ाया, तो भविष्य में भयकर स्नापत्तिया स्राये बिना न रहेंगी । जब नवीन भारत घीरे-घीरे उन्नांत कर हा है तर सरकार का क्ल भी मन्दा होता जा रहा है खीर एक नाजक हालत पैदा होगई है। एक तरफ पढ़े-लिले लोग नवे राजनैतिक श्राधिकारों का नया शान ध्यौर नई चेतना प्राप्त बर रहे हैं. लेकिन एक

रेसे शासन-पद्धति की बेहियों और हमकहियों से अकड़े जा रहे हैं जो पहले के लिए कभी अन्ती होंगी. ध्यथ तो यह चाप्रचलित हैं, द्यौर दुल्री तरफ स्थकार उसी स्फतार पर बारही है। यह न चापने स्तार्यों · -

हो ह्योदती है, न क्यानी कठोर शासन को आदशे को, और न पुराने तथा निरद्वश अधिकार की

पर विचार किया या। मारत लीटने के बाद उनगर मुकदमा चलाया गया, लेकिन उन्होंने मारी मार की। उनका खालियों इतिहास राष्ट्रीय राजनीत में उनके उल्लाह की तिनत्व पटटी का इतिहास था। यह इसे स्वीकार कथा। होगा कि वह उन योहे से लोगों में में, जिन्दोंने खपने मारखों और 'यू इंपिडया' यथा 'यन्देमातरा' के लेखेंन्द्राय उस समय के युक्तों पर बहुत जाटू कर दिया था।

श्रम्बिकाचरण मुजमदार

बाबू श्रामिकाचरण मुबुमदार एक बकील थे और १६१६ में कांग्रेस के समापत बनने वर निरन्तर कार्य करते रहे । उनकी वकनुवा की उकान बहुव कम बक्ताओं में मिलती है । उन्होंने 'इविक्न नेरानल इवाल्यगन' नामक एक प्रसिद्ध और सन्दर किताब भी लिली है ।

भूपेन्द्रनाथ षसु

भूरेन्द्रभाप बहु कलकन के एक चफ्त शांशिविदर थे । उनको प्रेक्टिय बृद चलती थी । बद इसी से राजनिविक कार्यों में समय दिया करते थे । यह एक वहे अच्छे वक्ता ये । इस्की वक्तंत्र कला बहुत जंनी कोटि की थी । मिल-मिल भाग प्रकट चरते में यह वह कुराल से और इसका कार वही योगता से संगदन करते थे । १६१५ में मदास-मोले का समापतितद उन्हें दिया गया था । भारत की शा-यासन करते थे । १६१५ में मदास-मोले का समापतितद उन्हें दिया गया था । भारत की शा-यासन करते थोरो बहु हुए है मुद्देश के देशों में मुद्द कोरों से वह वह है । वहार क्षम के बहुतों पर, या एक जाति के दूसरी आदि पर क मण्यकालीन शासन के खानिया खरतेयों को भी की होका मार्ग प्रकार का वहार की हिम्म के खानिया का विकास के खानिया का वहार के हिम्म मार्ग हो साम का का स्वाप्त की साम के बहुतों पर, या एक जाति के दूसरी आति पर क मण्यकालीन शासन के खानिया खरतेयों को भी की होता मार्ग मार्ग की वह वह रही है, उसे खब वापन ले जाना मैस्मुम्बंकन है। यदि मारत में अमें शासन का खर्म नौकराशारी का मोला-मारूद ही है, साद हसका छार्म पार्थीनना छोर हमेगा का वर वह है, भारत की खाना पर बहुता हुआ। भारी भार ही है, तो यह सम्यत का शार धीर मंत्रका पर वहते हैं है।

मौ॰ मजहरूल हक

में मानदृश्य दृक कार्तन के, सार्गीरिक श्रीर नीदिक रोनो एणियों से, एक महारागी थे। वा पकं गुण्यादी वे श्रीर दिवार में जायेत के वह मारी समर्थक थे। साम्यादावात से उर्जू दिवा थी। कार्तिक के पहें कि हुं भी। कार्तिक के पहें कि हुं भी। कार्तिक के पहें कि हुं भी। कार्तिक के पहें के स्वित्त के मान्यापिक नितंत्र के साम्यादा के स्वित्त के स्वत्त के साम्यादा की साम्यादा के साम्यादा की साम्यादा के साम्यादा के साम्यादा की सा

१६६० में जब बातिन का शिष्ट मन्दम उभीन्य माण हो भीन माण्यम दह भी छनड़े नारम बारों गरे। इसके बार स्थानी बारोंगी मामती मा बोर्ड निकासक रम नहीं निका, लेकिन रहे सान बारों करें । इसके बार स्थानी बारोंगी मामती मा बोर्ड निकासक रम नहीं निका, लेकिन रहे सान नाम हर रहे राष्ट्र पा । जारन के स्थानी दिश्व में स्थारण सुचार साम्यांजावना की चीर हुआ।

ध्याय ६ : हमारे हिन्दुस्तानी बुजुर्ग Ìч निर्भर रहना चाहिए श्रीर वह प्रेम चेवल एक बात से मिल सकता है, कि न्याय का वरदान जनता । दिया जाय । इस ग्राज का न्याय — श्राधा दूघ श्रीर श्राघा पानी — ग्रशुद्ध न्याय नहीं चोहते । र क्षो सचा ग्रीर ठोंक ब्रिटिश न्याय चाहते हैं। १७ वें ग्राधिवेशन में 'पुलिस सुधार' पर वह बोले। वें श्राधिवेशन में उन्होंने इस बाद का समर्थन किया था कि १६०५ में श्राम सुनाय होने से पहले म्हैएड में एक शिष्ट-मएडल भेजा जाय। उमी ऋधिवेशन में उन्होंने दादामाई नौरोजी, सर हेनरी ॉटन श्रीर मि॰ जोन जार्डिन को पार्लमेएट का सदस्य चुनने के श्रनुरोध का प्रस्ताव पेश किया था। Eo म की पहली 'नरम' कांग्रेस में श्री सिंह कियाशील सदस्य के रूप में उपस्थित थे। कलकत्ता-ाग्रेस में भी सिंह ने युक्तपान्त के लिए एक सवर्नर खीर कार्यकारिसी की मोग पेश की । वह फिर दरास में १९१४ में शामिल हुए। इस काग्रेस में उन्हें लन्दन में गये हुए कमीशन के सदस्य के ाते श्रम्छा काम करने पर धन्यवाद दिया गया था । इस शिष्ट-मण्डल में उनके श्राविरिक्त सर्वेश्री

पुरेन्द्र बसु, जिलाह, समर्थ, मजहदल हरू, माननीय शर्मा श्रीर लाला लाजपतराय थे । कांग्रेस में बोलने वाली पहली महिला श्रीमती कादिम्बनी ग्रागुली थी। उन्होंने १६०० के १६ . म्याधिवेशन में समार्थात को धन्यवाद देने का प्रस्ताव पेश किया था ।

इनके प्रलावा श्रीर भी बीसियों ग्रान्धे देश-सेवक हैं-- जिनमें बहत-से स्वर्गवासी होजुके हैं प्रीर कुछ हमारे बीच भीजूद हैं-जिन्होंने धपनी तीत्र लगन, सेवा ग्रीर त्याग के द्वारा शशीय कार्य ने सहायता पहुंचाई है । ऋगे श्राने वालो पीढी उनकी सदा ऋखी रहेगी ।

पुणनी प्रयाद्यों को । शिवा त्योर जान को वह घंदेह को होट से देखती है, और दिसी भी नोर बर्वन के यह विस्त्र है। जारीय-पुषक्ता के कारण शिवायत से वह दूर मागती है। यह उसी कार विधान में विषये हुए है, जिबह मातहत उत्तर्व क्षत्वक व्यक्तिक व्यक्तिक विश्व है, तें को खान के नैविक उत्तर ख़ारखों के क्यहें बिलाक है।"

#### रमेशचन्द्र दत्त

एन॰ सुद्धाराच पन्तुलु

भी दन० सुम्यायन पन्नुद्ध भी कांत्रेय के इन पूचन बच्चों में से एक हैं। यह खान द॰ नाए की उसर में भी बार्चजीन कांग्री में उताह दिखाते हैं। उनाह कांत्रेय से समस्य नहुत सुह में सुक्क कम के वार्य है, होगाय था। यह कांत्रेय के बार्चिय धाविनता (स्वारानाइ, (स्ववर्ग) में सीम किंत्र हुए वे और बोले भी ये। यह से यह कांत्रेय के मोच पाविनकांने, भार सीयों का कांत्रेय मोची की तिया बतान, जाते से मुक्तमों का पैतवा और वाधिनकांने, भित्र कांत्रेय का कांत्रेय कांत्रेय के तिया की साम्यान करते, प्रदान कांत्रेय का कांत्रिय कांत्रेय की तिया कांत्रेय कांत्

#### दौरा करने श्रीर कमिमी मामली में लोगा का रिजनरा लाला मरलीघर

हम प्रजार के लाला मुश्लीयर का उस्नीन करना नहीं भून गरने, जो जानाने पर राम होक जेन से नीचे कलाने के दूनरे व्यक्तियन (१८८८) में सारी हुए थे। उन्हें दिना मारी के नाम दे दे मार्र थी, वर्षेटि उन्ती के मार्थी में, "युक्ते मानीजंड बारोजेलासानी नामा का नामा है, वर्षेट में सानी पाय रचना हूं, भीर जो भीवका हूं, वेषकर बद देना हूं।" क्या प्रध्ये सान में हैन समाहकार्य के माना मोलंड भारतनातान ने सारीजात उर्दे में भारता दिन या। सरिवासना मिड

भी लीवएनक निर को नानी वहने १८८६ की नाननक कामेग ( इस में अपिएक) में कोलों ने देखा । उन्होंने उन्होंने क्या कीर राजन रिप्राय के प्रवक्तमा के समाव का अपना भी दिका (सारीर के क्यारेस्टन में इस मान पर में मो ट्रोरे उन्होंने बड़ा---''नगड़ाग की अनाम के प्रेस ही चके ये । राजनैतिक चेंत्र में वह एक समाप्त हो चुकी हुई शक्ति के समान थे । हेरम्बचन्द्र मैत्र, प्रधोलका तथा सम्बासय पन्तल कांग्रेस की सेना में एक खन्जे लेक्टिनेस्ट, बैस्टिन तथा कर्नल थे ... इससे ग्राधिक कुछ नहीं । सुरेन्द्रनाथ बनर्जी भी ग्रानुकल न थे । इस प्रकार कांग्रेस का इस समय कोई ,सेनापति न था। लोकमान्य तिलक जून १६१४ को भएडाले से लगभग अपनी परी सजा काट लेने के बाद रिडा इए थे। श्रीनिवास शास्त्री ने. 'मारत-सेवक समिति' के प्रथम सदस्य होने के कारणा. गोखले का स्थान तो आवश्य लिया था. लेकिन वह सदैव रहे फिसड़ी ही । क्योंकि एक तो उनका श्राप्ता श्रान्तरिक स्वभाव, दूसरे उनकी उप-प्रवृत्तिया थ्रीर नरम निश्वास, तीसरे 'सिद्धान्त' श्रीर 'उपयोगिता', 'ग्रान्तिम' ग्रीर 'तात्कालिक' का उनके हृदय में सदैव सवर्ष होता रहता है। इसलिए, यद्यपि वह मिड़ बैठने की भनोड़ांत की प्रशास करते हैं फिर भी खद सदैव पीछे रहना पसन्द करते हैं । कुछ भी हो, वह कभी सामने की पांक में दिखाई नहीं पढ़े खौर न कभी प्रकाश में खाने की परवा ही की । पहिल मदनमोहन मालवीय की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह नरम मार्ग पर कांग्रेस का नेतल्व करते । न उनमें वह शक्ति एवं मार्जासक हदता ही थी जिससे कि वह अपने मार्गपर श्रप्रसर होते । गाधी जी तो उस समय देश में आयो ही थे । हम र्याद ऐसा कड़ें तो अनुचित न होगा कि उन्होंने इस समय तक देश में सार्वजनिक जीवन का निश्चित हम पर श्रीमणेश भी नहीं किया था। वह छापने राजनैतिक गुरु गोखने की नमीहत के छानसार चल है ये। वह इस समय चुपनाप देश की अन्त्या का अध्ययन कर रहे थे। क्योंकि एक सहत से वह हादर विदेशों में रहे थे । हा. बीच-बीच में कंबल थोड़ें-से समय के लिए ही यहा दो-तीन बार द्याये वे । लाला लाजपतसय इस समय की देश की श्रीर विशेष कर श्रपने पात की खबस्था से बड़े खिन्न हो चुके थे झौर क्रमरीका मे देश-निकाले का जीवन स्यतीत कर रहे थे । सरोन्द्रप्रसन्त सिंह (बाद मे लाई ) जिन्होंने १६१५ की वस्तर्थ की काम्रेस का समापतित्व किया था. इस समय नर्ट धारा के साथ विलक्त मेल नहीं खा रहे थे। इसीलिए बम्बई-कार्येस के बाद उन्होने देश की राजनीति में कोई देलचरनी नहीं ली। इस प्रकार देश का नेतृत्व प्रायः सष्ट्र के हाय से निकल कर नौकरशाही के हायो में जारहाथा। नरम दलवालों के हाथ से शक्ति निकल लुकी थी। सष्ट्रीय दल श्रमी तक अपने को छाडाल न पाया था। श्रीमती बेसेएट का १६१४ व १५ का दोनों दलों को एक करने का उद्योग ध्रक्षक्त होच्या या। श्रक्षकता की इस कहानीका यहां सद्घेपमें श्रवलोकन करना श्रनुचित न होगा। लीकमान्य विलक जून १६१४ में जैल से छुट कर खाये थे। वभी से वह लगावार इस बाव हा भरसक प्रयत्न कर रहे ये कि होमरूल का विधट प्रान्दोलन चलाया जाय । कल सटकावना

अध्याय र ापर मल का आर—रहरर

का भरतक प्रयत्न कर रहे ये कि होमण्ड का विध्यु आन्दोलन बलावा जाय। हुन्न सद्भाष्या सिंह मिर्ज कि यद प्रयत्न जारी था कि कारीक के रोज रलों के एक युन में वाघ दिया जाय। वोक्स्मान्य विश्वक हुन्दिस्ता पूर्वक क्या बात कि कि तम रहू-वार्वे । कार्यक मान्य मान्य को की कि तम रहू-वार्वे । कार्यक मान्य कार्यक्रम में तीन वार्वे में कि ति हो की स्वाप्त कार्यक्रम में तीन वार्वे में कि वार्वे के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त कार्यक्रम में तीन वार्वे में कि वार्वे के स्वाप्त कार्यक्रम मान्य के प्रताप्त के स्वाप्त के प्रतिक्ष के वार्वे के स्वप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के प्रतिक्षिण के प्रतिक्षिण के सुनाव का विश्वक के स्वप्त का अपन क्षा के स्वप्त के स्वप्

भेरिक स्तराव्य था। इस प्रकार कायेश के प्रतिनिधियों के जुनाव को पूर्य-स्य से नरमदल की सरवाओं के हाय में डाल दिया गया था। अतः यह आशा किस प्रकार की जा सकती थी कि राष्ट्रीय-दल के

## [ दूसरा भाग : १६१५--१६१६ ]

9

## फिर मेल का श्रोर-१६१५

भारतवर्ष के राजनैतिक इतिहास में १६१५ का वर्ष एक नये युग का श्रीगर्गेश करता है। यह। यह बात श्रवश्य ही स्मरण रखनी चाहिए कि जापान ने रूस पर जो विजय प्राप्त की थी उससे, इस शताब्दी के प्रारम्भ में, एशिया की जातियों में श्रपनी वीरता छौर समता के सम्बन्ध में ज्ञातन-थिश्वास की एक मंत्रीन भावना जागत हो गई थी। इसी प्रकार गत महाबद के जमाने में, १६९४ की कड़ाके की सर्दी में, फ्लैस्डर्स और फ्रांस के मैदानों में, जर्मन-सेनाओं के आक्रमसों का भारतीय फीजों ने जिस खद्भुत बीरता, धैर्य ग्रीर सहनशालता के साथ सफलता-पुर्वक मकावला किया उससे पशिया श्रीर युरोपीय देशों में भारतवासियों की खासी घाक बैठ गई थी । पश्चिमी देशों की हिंह में तो वे इतने ऊचे उठ गये ये जितने खमी तक कभी नहीं थे। भारतीय फीजो द्वारा सुद्ध में की गई सेवाओं की इस सराइना का भारतवासियों के मस्तिष्क पर जो स्वाभाविक श्वसर पढा वह यह था कि कुछ भारतवासियों के हृदय में तो पुरस्कार की और कुछ के हृदय में अपने अधिकारों की भावना जापत हो गई थी । सर सरेटनाथ बनर्जी पहले दल के लोगों में थे और श्रीमती बेसेयट दशरे दल के लोगों में । क्योंकि भारतीय फीजों को विदेशों के भैदान में इसी खाश्यासन पर ले जाया मया या कि पार्लमेण्ड भारत के लिए उचित पुरस्कार स्वीकृत कर देगी। वैसे तो मि॰ बैहला के समय से ही श्रीमवी बेसेएट का सारा जीवन गरीकों छौर भारतवासियों की सेवा में ही ब्यतीत हुआ, लेकिन कामेस में वह १९१४ में ही सम्मिलित हुई । उन्होंने क्रपने साथ गये विचार, नई योग्यता, नवीन साधन, नया दृष्टि कोण श्रीर सगठन का एक विलक्षण ही नृतन दंग लेकर कामेस दोत्र में पदार्पण किया। उनका क्यांकल तो पहले से ही गारे जगत में महान था । पूर्व श्रीर पश्चिम के देशों में. नवे श्रीर प्राने गोलाई में, लाखों की संख्या में उनके मक्त एव झतुयायी थे। इसलिए यह कोई विशेष आह्नपं की बात नहीं है कि अपने पीछे इतने प्रवल-भवतो और अनुवासियो और अथक कार्य-शक्ति के होते हए उन्होंने भारतीय राजनीति को एक नवीन जीवन प्रदान किया ।

देश में देश की वास्तिवंड छवश्या क्या भी ? १६ परवरी १६१५ को गोलने का स्था-वाह हो जुल था। वह पिनेजवाह मेहता भी स्थानी दिये मेहिया हो जुड़े में बीनवा याचा पर इद्धाराधा-अन्य विश्ववाय ख्याचा छोवरा जाताती वसी जा रही थी, जैशा कि उन्होंने १६१६ भी वन्दों की कामित में कहा था। खसावा इसके वह एक कहुन भड़े विदार है, और मन्नीवह के जिए ही यह उन्होंक में, परना देशे सेतानाथक नहीं ये जो झप्ती पीम की एक निवाद के बाद वन्दी निवाद के लिए मीम्पादित यह जाताबित करात है। वह नायवाय जनस्वायद्व जाती से पारित

## बाण्याय १ : फिर मेल की घोर--१६१४ १६१५ की कांग्रेस का ऋषिरेशन वस्तर में होने जा रहा या। श्रीर पांकि मेल-मिलाप के

808

सारे प्रयत्न इत्तराल हो चुढे थे, इसलिए यस्तुतः यह कांग्रेस केवल भरम दल बालों की ही थी। कांग्रेस के ऐन मौके पर, द्वार्यात् नतम्बर मास में, सर फिरोजशाह भेइता का स्वर्गवास हो गया । सर सरोन्द्रप्रसन्न सिह, जिनही योग्यता और स्वये की सर्वत्र चाक थी, इस कांग्रेस के समापति चुने गये थे। वैसे कांग्रेस के साथ उनका सम्पर्क तो बहुत ही थोड़ा रहा था, लेकिन उनके समापतिन्व से वंबर्र कांपेस को यह सारी प्रतिष्ठा ऋवश्य प्राप्त हुई जोकि सरकार के भूतपूर्व लॉ मेम्बर के नाम के साथ जरी रहती है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ज्ञायका भाषण ज्ञायन्त भविगाभी था । ज्ञायके विचार से "भारत के

मविष्य के लिए एक ऐसे ब्रादर्श की ब्रावस्थकता थी। जिसमे एक ब्रोर तो उटती हुई पीढ़ी की मह-लाकांदाओं की पूर्ति हो भीर,दूसरी स्रोर वे लोग भी उसे मन्द्र कर लें जिनके हाथ में भारत का भाग्य धींपा हुआ है।" इसी विचार से वह ऐसी नीति की बीपणा चाहते थे। लेकिन बम्बई की छन् १६१५ वाली कांग्रेस के प्रति जनता के उस बातुराग के निद्ध फिर से

दिखाई पहने लगे जो स्पत-कायह के बाद विलीन ही गये थे। लखनऊ-कांग्रेस धीर उसके बाद वी अनता की दिलचरी इसनी बद गई कि उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रवीत होने लगा। बन्दर की कांग्रेस में २२५६ प्रतिनिधि छाये थे, छीर विभिन्न विषयों पर छने ३. प्रस्ताव पास हुए थे। पहले चार प्रस्ताव तो शोक-प्रकाश के थे, जिनमें तीन प्रस्ताव ती कांग्रेस के तीन भूतपूर्व राष्ट्रपतियों वे समन्ध में ये— सर्यात् भोपाल कृष्णु गोलले, पिरोजशाह महता स्रीर सर देनरी कोटन । चौषा शोक प्रस्ताव मि॰ देरहाडी की मृत्यु के सम्बन्ध में या । यह महातुभाव भारत के बढ़े मित्र थे । पानवे मस्ताव-द्वारा जनता की राजभनित प्रकट की गई थी । खडे प्रस्ताव-द्वारा कांगेश की खोर से उस उदा हैत में हद विश्वास प्रकट किया गया था जिसे भेट-ब्रिटेन तथा उसके मिय-राष्ट्र महायुद्ध करके सिव हरने जा रहे थे। साथ ही ब्रिटिश जल सेना ने जो निरोप सपलता प्राप्त की थी उस पर सन्दोप प्रकर

किया गया था । सावर्षे प्रसाव द्वारा लॉर्ड हार्दिङ्ग का, जो कि उन समय बाह्सराय थे, शासन-कार बदा देने के लिए प्रार्थना की गई भी । ब्राटवें प्रस्ताव में कामेस-द्वारा पहले पास किये गये तमान प्रसावों की पुष्टि की गई थी, जिनमें भारतीयों को सेना में कमीशन देने के धौनित्य धौर न्याय का

भारतीय सैनिकों को सत्कालीन सैनिक रकल सथा कालेजों में शिक्षा देने की व्यवस्था का तथा मार्ग में नरे स्तूल-कारीज लोलने का जिक किया गया था । इस प्रलाय में इस कार की कायरयकर पर भी ओर दिया गया था कि भारतीयों को सेना में, भारतीय अनता के कविकारों के प्रांत उचित सम्मान रसते हुए, आव-पांत के बिना किसी भेद-भाव के भनी किया जाय द्वारा स्वयंतेत्रक बनाय व्यव । नवें प्रसाय-द्वारा १८०८ के झाम्बं-एक्ट के प्रति, जिसके कारण महस्तीय वनता पर बार्जिक लंदन लगता था, नाराजर्गा कैहिर की गई । इसवें में इदिल चन्नीका चौर बनादा में मर्वालत उ कार्ती के लिए, जो भारतशास्त्रों से सम्बन्ध रखते थे, दुःख प्रकट किया गया । न्यादर्वे प्रसाय हाय बाहस्यय को उनकी उस द्रादरितायुक्त सहायता के लिए। चन्यपाद दिया गण, की कि उन्हेंने

वहीं कोविल के उस प्रसाय के समर्थन में दी थी, जिसमें कि शारी-परिषर् में भारतीय महिनिधरी शए भारत के प्रतिनिधित की मांग की गई थी। इसी प्रसाद में सरकार से प्रार्थन भी की गई थ कि देशी दौरितत को कम-छे-कम दो प्रतिनिधि जुनने का स्वधिकार स्वदरत दिया साथ। बार्स प्रशान में मुस्तागन्त में कार्यकारिती बनाने की मांग को शोरगना गया था । तेरहर्षे में बुन्ही मधा के

לש לבוצי למש לל כם שיום לב מינוצו בינים ולה מונים בינים לה לבינים לה לכבל בינים לום לנש ללי

श्रादमी श्रपने विरोधियों की केमल सदेच्छा मात्र पर कांग्रेस के प्रतिनिधि वर्नने के लिए राजी हो जाये। इसके लिए आवश्यकता इस बात की थी कि कांग्रेस के नियम मं० २० की जरा विस्तृत कर दिया जाय । इसी कार्य की सिद्धि के लिए श्रीमती बेसेस्ट चौर कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री सन्यागृत पन्तुल १६१४ दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में पूना गये श्रीर लोकमान्य तिलक गोखले तथा श्रन्य नेताओ से परामरों किया । एक संशोधन पर सब राजी हो गये । फिर श्री सन्तासव, सर फिरोजशाह से परा-मर्थ करने के लिए, बम्बई गये, परन्त वह बिलकल निराश होकर लीटे | फिर वह तिलक तथा गोलले से मिले । गोखले का यह विश्वास था कि लोकमान्य तिलक का कांग्रेस में पनः प्रवेश कांग्रेस के प्राने मगांडे के लिए एक सिगनल का कार्य करेगा । इसलिए उस संशोधन के प्रति अपने समर्पन की उन्होंने बापस ले लिया और इसके सम्बन्ध में उन्होंने श्रीमती बेसेएट की जवानी बहला दिया । उदीसरी कार्य से मनोनीत समापति को एक खानगी पत्र में उन्होंने ग्रपने विचार बदलने के कारणे का उल्लेख भी किया था। कुछ ही समय में वह पत्र सारी जनता पर प्रकृट हो गया। उसमें यह लिखा था कि विलक ने खल्लमखल्ला ग्रापने ये विचार प्रकट किये हैं कि वह 'सरकार का बहिष्कार करेंगे' ग्रीर गर्द यह कांग्रेस में घस गये से खायलैंड बालों की भांग्रि खड़ेगा-नीति का खबलावन करेंगे। इस सम्बन्ध में - शीमती बेसेयर ने जब जांच-पहताल की हो तिलक ने इस बात का खड़न किया । इसपर उनसे चमा-याचना भी की गईं। लेकिन फिर भी मेल-मिलाप की बात स्थायत ही रही। 🗷 फरवरी १६१५ के 'न्य इंडिया' में भी भी सुम्लायव ने एक वस्तव्य मकाशित क्याया, जिसमें कहा गया था कि बन्दर के क्षम दल के नेता श्रीमती बेसेएट के संशोधन के कहर विरोधी थे। वर्ष के झाराभ में गोलने की श्रासामिक मृत्यु से देश को बहुत बड़ा धरका पहुंचा था । लोकमान्य तिलक श्राने इस राजनैतिक मृतिइंडी के मृति कितना श्रादर-भाव रखने थे, वह उनके एक श्रत्यन्त विद्वल भाषण से, जो उन्होंने भोखले की मृत्यु के समय दिया था, श्रष्टवः प्रकट हीता है :---ध्यह तालिया बजाने का समय नहीं बल्कि व्यांग बहाने का समय है। मारवर्ण का यह

"यह जीतिया कराने का समय नहीं बंदिक आंधू बारों का समय है। आरवारों को पर होगा, माराष्ट्र का यह रता, ब्रीट देश-भारतों का यह जिस्सीर आज समझान-मूमि पर होता हुआ अन्तव विभागत है दहा है। इन्हों तरक हैनेल्द कीर न्हीं के समान कांचे करने का उसीम कीजर । इन्हें जीतन को नामृते के लिए सदेव बारने सम्मण स्लक्त बारने को इन्हों-जीगा बचाने का आर बन्हों यल करना पार्मिए कोश रहा पहारा हुनाई मुखे के बोरणान बचाली हो समा है उसाई मुखे कीजिय। स्वार स्वार कोशों ने ऐसा किया वो इन्हों बाला है समार है की स्वार्थन करने के लिए समोर सम्मण किया

कर दिया गा, जिनके द्वारा राष्ट्रीय दल के लोग भी कांग्रेल के प्रतिकृषि चुने जा बकते ये । क्योंकि हुए हो गया था कि ''उन सरयाओं द्वारा जुलाई गई सार्यजनिक समाने कांग्रेस के लिए मिर्निभि सर्देगी किनसी स्थापना १६५५ से दो पर्य पूर्व हो चुकि हो और जिनका उद्देश कैप-उपयों से रह-साम्राग्य-पर्याग्य स्थाप करता हो।'' लोकप्राय्य किन्त ने इसका दूरस से स्थापन किया । तो तुत्य हो इस बात की मार्यजनिक रूप से योग्या कर दी कि यह और उनका दल इस आरिशक-में सुने द्वार से कांग्रेस में प्रयेश करने को सार्य तैयार है ।

श्रध्याय १ : पर सल का कार---१३१४

को दोहराया गया था। १५ वे में पंजाब, बमां तथा मध्ययात में ऊरेंचे दर्जे की हाईबोर्ट स्य करने ही मांग की गई थी। १६ वें श्रीर १७ वें में स्वदेशी श्रान्दोलन का समर्थन तथा प्रेस-जारी रखने वा विरोध विया गया। १८ वें प्रस्ताव में इस बात पर और दिया गया या कि म वीयों के हित में यह बात जरूरी है कि पूर्ण व्यापिक स्वाधीनता श्रीर विशेष कर धायात-निर्वात र उत्प्रीत्त-कर सम्बन्धी पूर्यो श्राधिकार भारत सरकार को श्रीप दिये जाये। १६ वा प्रस्ताव बहुत महत्व-पूर्ण था। उसमें भारत थी ऐसे ठीस सुधारों को देने की मांग की गई थी, जिनमें जन को शासन पर वास्तविक नियन्त्रम् मिले श्रीर वह इस रूप में कि प्रान्तीय स्थाधीनता दी जाय, ि मान्तों में कीसिलें हैं उन्हें सुधारा ग्रीर बहाया जाय, उन मान्तों में उनकी स्थापना की जाय जहा नहीं हैं, जिन मान्तों में कार्यकारिखी हों वहां उनकी धुनरंचना की जाय, उन मान्तों में उनकी स्थाप की जाय जहां वे नहीं हैं, इंग्डिया कींसिल या तो तोड़ दी जाय श्रीर या उसमें सुधार कर दिया जा श्रीर एक उदार दंग का स्थानिक-स्थाप्य दिया जाय । इसी प्रस्ताव में महासमिति की श्रादेश दि गया था कि वह सुधारों की एक योजना तैयार करे छीर एक ऐसा नार्थ-कम बनाये जिसमें सिद देने श्लौर प्रचार करने का कार्य लगातार होता रहे। इसी प्रस्ताव में महासमिति की यह श्लीपन भी दिया गया था कि इस विषय में मुस्लिम-सीग की कमिटी से भी परामर्श करे श्रीर इस विष में झन्य सारी झावश्यक कार्रवाई करे। बीसवें प्रस्ताव में यह कहा गया था कि राज्य की भूमि कर कितना क्षेता चाहिए। इसके लिए एक उचित श्रीर निश्चित सीमा नियत कर देनी चाहिए श्री स्थायी बन्दोवस्त करके किसानी को भूमि पर भवन स्थायी छाधिकार दे देना चाहिए, चार्ड कहीं रैयट-नारी प्रया हो या कर्मादारी। यदि स्थायी बन्दोवस्त न हो ती वसन्से वस ६० साला बन्दोवस्त वर ही देना चाहिए। २१ वें प्रस्ताय में इस बात पर जोर दिया गया था कि देश के उद्योग धन्धें की तरक्की के लिए कार्रवाई की जाय, खीशोगिक तथा दलकारी की शिक्षा देने की व्यवस्था हो, श्रायात निर्यात सम्बन्धी कर लगाने की भारत को श्राधिक स्वतन्त्रता दी जाय, उन सारी श्रमुंबिठ श्रीर श्रावश्यक दकावटों की दूर कर दिया जाय जो सुती भाल के उत्पर उत्पत्ति-कर के रूप में यहां क्षमी हुई हैं, ब्रौर रेल के उन भेदमांव पूर्ण दरों को हटा दिया जाय जिनसे विदेशी माल की भारत भेजने में प्रोत्साहन मिलता है, जिसके फलस्वरूप देशी व्यापार श्रीर उद्योग-धन्यों का शला धुट हा हैं। २२ वें प्रसाव में इंग्लैयड के इंडिया स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट से नापसन्दगी जाहिर की गई और इस बात पर श्रमन्तीप प्रकट किया गया कि भेट-ब्रिटेन के समुक्त-राज्य की शिद्धा-संस्थाओं में भारतीय विद्यापयों को कम संख्या में दाखिल करने की प्रकृति दिन-दिन वह रही है श्रीर भर्ती कर लेने के बाद अनेके साथ भेद-भाव का श्रीर श्रन्याय-पूर्ण व्यवहार किया बाता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि १६१५ की कामेंस में जो प्रस्ताव वास हुए वे उन प्रस्तावों का सार या खुलासा-मात्र हैं जो कांग्रेस ं के जन्म से लैकर समय-समय पर कांग्रेस में पास होते रहे थे ।

स्वासन के महन के सम्बन्ध में, जैसा कि हम पहले बता चुंहे हैं, १६१५ की कांग्रेस ने ग्रामी १६ वें प्रस्तान-प्रापा यह प्रादेश दिया कि महासमिति मुस्सिम-सीम भी कार्य-नारियों से परामर्थ करें कार स्वापासन की एक पीजना तैया को ।

१९१५ की एक बड़ी विलयस पटमा यह है कि गांधीजी विषय-मसित के सरस्य नहीं चुने बा सबे ) इसलिए समापति ने उनके व्यपने व्यक्तित से इस समिति में नामजद किया था ।

| श्रम्याय २ : संयुक्त कांमेस१६१६ १०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| हि उन्होंने ऐमरूल को सप्तमाया। 'यू इपिरवा' नामक एक दैनिक कीर इचके वाइ ''कामन-वीका' गाय गा एक शाखाईक पत्र निकाला। होमरूल की ज्ञावान को लोक नित्र बनाने में उनका सन्दर स्था है। इचके लिए एक होर से दूर्वर होर कर एक त्रूपन मजा दिया विके दश्य में हैं। 'शीम त्या हम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| के ख-शाध-समानगी प्रशास के खतुवार १२ जून १६ १६ को लावन में एक खहायक-होमस्ख्य-लीग<br>की सापना की। भारतमार्थ में सी निवृत्त्व कम है, यहती विवादर १६९६ हैं को, प्रशास के गोखने-<br>साल में उनकी होमकल-लीग की सापना हुई थी। इस संख्या ने १६९७ भर पहार्थ के सीमती<br>वेसेय-द्वाप निवर्षित प्रयासी एर कमा किया। यह इस संख्या की दीन वर्ष के लिए खप्पाय पुत्ती गई<br>थी। लेकिन सबसे पहले होमकल-लीग की स्वादना तो, जैसा कि परते हम बचा जुड़े हैं, २६ क्रमील<br>१६९६ को लोकमान्य विवाद भी ही भी, जिल्हान प्रभास कार्यालय पूता में था। दोनों के नाम में महन्व्य न हो इस्तिय भीमी नेतर ने स्वयनी होमकल-लीग का नाम १६९७ में 'सांतर्राह्या होमकल-लीग राज पर १६ था। |

## संयुक्त कांत्रोस--१६१६

नये वर्ष का भीमपीश, 'पिछुने वर्ष वी अपेशा, कांग्रेस कार्य के किए और भी शुर व परिमांत और पातावरण में हुआ। इपर देश पढ़े पढ़े पढ़तें के कारण और भी अध्यात दी गया क्योंकि १६९५ में ही गोलको और मेरण जीने महाग्री स्थाग्रेस्त का दुके है। शोकामण के विष अमीतक कोर्दे स्थान ही नहीं था। क्योंकि बस्वर्द में जो जममीज दुआ या उपके अञ्चल कारण उर्वे आस मर तक इत्यावर बस्ता था। इसी के बाद वह कांग्रेस में आ सकते ये अपेर देन प्रमाणित अपने देन से क्यान सकते थे। अब्हा उन्होंने प्रशेष होम्सल और के विचाद को आहेन्य देने निश्चय किया। इस नाजुक समय में यह अपनी शिक्षा-दीवा, योप्पण, मेयाओं और खात के का नीतृत कारों के किए पूर्णया थोगा थे। उन्होंने कांग्रिस की एक शिल्प-तफ़्दल इंप्लेक मेरने के दिया प्रजी करने की बाती कोशिया की, होक्त रेशा हुआ नहीं। वह उन्होंने २३ अप्रील १६९६ को अप्ती

लेकिन मीकरशादी तो उनकी बहुर शृतु थी। जब लोकमान्य विद्यार्मियों को ।दिन्स में (स्वक-सेना) में भर्ती होने के लिए प्रोस्ताहित कर रहे थे उस समय पजाब सरकार की खोर से उन

[लिए यह हुक्म निकला कि वह देहली श्रीर पंजाब के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते !

विद्या में हुस्स निक्का कि वह दिहा और उपाय के आधार प्रशान कर कर दिखा। जान पश्ची ।
उन्होंने क्या है स्था के सहुत समन्ता हुई। १६९६ में उनकी खुनस्या ६० वर्ष की धार में थी है।
उससे भी शास्त्री को बहुत समन्ता हुई। १६९६ में उनकी खुनस्या ६० वर्ष की धार में थी है।
उससे भी शास्त्री को बहुत पर किला करने की मेली मेंट की गई। इसे लोक्सान्त्र ने गई कार की उंच कि स्था कर दिया। वरकार ने लिला ही उन्हें दवाया उन्हों ही द उसर उन्हें भीर क्या ने उन्हें का सेन की धार के स्था कर दिया। वरकार ने लिला ही उन्हें दवाया उन्हें ही वर उसर उन्हें भीर क्या कर मेर के लिला ही ने लिला है ने सम्बन्ध के स्था कर कार है के लिला है ने सम्बन्ध के स्था के स्था कर के स्था के स्था कर स्थ

यह थी रहा। १६.१६ में मारवर्ष की, जिल्की पुकार पर कोई ब्यान नहीं देवा था और जिले अपने लिए एक नेवा दुंद निकारने की आयर्थकवा थी। शीक ऐसे ही आयुक्त समय में श्रीमधी वेगेन्ट नाताल को बदार्यन किया। पार्मिक चैत्र से एकदम सकतियक चैत्र में बूद पड़ी। थियोनोकी की कार शीम शे सरकारी तथा गैर-सरकारी कुछ सदस्यों की एक ऐसी सम्मिलित कमिटी नियक करे जो बिहार के इन किसानों के करों का पता लगाते। इसस विश्वविद्यालय-सम्बन्धी दिल या जो कि बड़ी कींसिल में पेश किया जा चका मा। उत्तरी बिहार के गोरे क्रमींदार श्रीर वहां की रैयत के सम्बन्ध का प्रस्ताव बढ़ा ही। महत्वपूर्ण था। क्योंकि इसके बाद ही साधीजी किसानों के ज्ञाननीय के कारणों का पता लगाने विदार गये थे. जिल वर चारी के चारवारों में प्रकाश शता जायता है भारत के स्वजासत वाले प्रस्ताव में यह घोषित किया गया या वि(द्य)भारत की प्राचीन सम्पता श्रीर शिचा में जो अर्जत हुई. श्रीर सार्वजनिक कामों में जो कवि प्रकट की गई है अनको महीनजर रखते हुए, सम्राट की सरकार को साहिए कि वह कुशापूर्वक इस आशाय की एक घोषणा कर दे कि ब्रिटिश नीति का यह लक्ष्य है कि मारत में शीप ही स्वशासन-प्रवाली की जारी करे, (व) इस दिशा में पक सीपा बदम इस प्रवार बद्वाया जा सकता है कि कांग्रेस-लीग-योजना की सरकार स्वीवार कर ले. श्रीर (स) साम्राज्य के पुनर्नियांगा में मारतवर्ष को श्राधीन देशों की स्थिति से निकाल कर साम्राज्य के बरावर के साम्भीदारों में, छौपनियेशिक स्वराज्य प्राप्त प्रदेशों की भाति। स्वन्ता जाय । यहां यह बात भी गीर से देखने योग्य है कि सन्तनऊ-कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा दियेन्छ चाफ इपिश्या परट चौर १८१८ के ३२ रेम्पलेशन (बंगाल) के इतने विस्तृत रूप में प्रयोग की बट्ट ही जिल्ला अनुक रहि से देखा था। इसी प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया था कि इपिटया

श्रध्याय २ : संयक्त कांग्रेस-१६१६

8.0

क्षित्म एक्ट के प्रयोग में, जो विशेष पश्चिमतियों के लिए है, वही मिद्रान्त प्रयुक्त होना चाहिए जो संयक्तराज्य के देश-रहा कानन (दिनेन्स छाप रेल्म एक्ट) के छानकल हो । कांबेस क्योर लीग दोनों के एक समय में एक ही स्थान पर श्राचनेशन करने की प्रधा का जो भीगरोरा बर्म्स में हुया था यही लखनऊ में भी जारी रक्ता गया। लखनऊ के ऋधिनेशन में स्वज्ञासन-प्रशासी के लिए की प्रस्ताव पास हन्ना था उसके बाद एक प्रस्ताव इस ब्याहाय का भी पास हका या कि सारे देश की कांग्रेश-कमिटियां स्था चन्य सर्गाटत सस्यायें और कमिटियां जीप्र ही एक देशस्यापी मचार का कार्य शरू कर दें। इस धादेश का देश ने धाश्चर्यजनक छनर दिया। एक मांत ने दुसरे प्रांत से इस प्रचार-कार्य करने में प्रांतरायों की । खीर मदरास ने वी श्रीमती वेमेल्ट के नेतृतर में इस बार्य में सबसे क्रांबर बाजी मारी। बांधेस वा लगनऊ-चांबरेजन बोर्ट मरामना से समाप्त

अरी हो गया। १८६६ में जब बांदेस का इसी स्थान दर १५ मां कांधरेशन होने का शत पर उस समय श्रहचनीय कठिन हमों का शामना करना पड़ा था । लेकिन उस समय, सत्कालीन लेकिटनेन्टनावर्नर सर बन्धोती मैस्टोनस्य ने उन सबदा भन्त कर दिया था । इसी तरह की एक पटना १६१६ में हुई थी। बक्तप्रांतीय-सरकार के मन्त्रि-मन्द्रल ने कांग्रेन की स्वागत समिति की एक चेतावनी भेकी थी कि मायलों में किसी प्रकार के राजदोहारमक भाषों को न काने दिया जाय । कांग्रेस के सन्देनीय सभापति के पान भी बगाल-सरकार द्वारा सभी की एक जबल भेज दी वर्ष थी। स्टररत-समित ने इस खकारत ही जिल का मेंद्र चीड़ कराब दे दिया था चीर सभावति से जन पत्र की कोई नवत गाँ। की ची । भीमती देमेरड

हो टीक रनी दिनों बतर चीर बमर्स की मरकारों में देश-निकाले की बाला पाही चुड़ी थीं। इतिन्द स्थाप्तः रुव्यन्त में भी बुद्ध देवी ही श्वारांवायें थी। रेप्टन हर देश मेरदन थी बुद्धिमानी में इस काइ की कोई करना नहीं करी कीर इस्तील्य कोई देनीयगी। देशा नहीं हुई । इतना ही। नहीं, कांविकारीरमं नहीं कर बैन्स मेरान कीर उनकी बसंदन्ती बांदेन में भी क्यारे में 1- नमार्गत महीदन

A series of series from our owner on Arma Series and Alban on a

लीकमान्य शिवक द्यानी जनवरी की दोरला के ह्याता १९२६ की लहनक-कांमिलित हुए। उन्हें बम्बई प्रांत से राष्ट्रीय विकास के लोगों की एक प्रच्छी कार्ती शंक्या के मक के अभियेगा के लियर प्रांतिशिव बनाने में पूर्ण कारता मिली। कांग्रेप के कलाशीन कि प्रमुखार ऐसा था कि लियर प्रमित में प्रत्येक मात के सारावधित के दरसों के कारता नहीं के स्वयस स्वस्थ्य प्रत्येक प्रांत से, व्यविश्वत में कीम्मिलत हुए प्रतिनिध्यों ह्यार, जुने जारी मान्य ने नसम-दल यालों के छामने नियम-प्रांति के तुने जाने वाले खरसों के तामी के य जो प्रशास रक्ता था वह उन लोगों ने जब स्वीक्तर नहीं किया तो उन्होंने बनाई के प्रतिन्धि जो सर्र-के-छार राष्ट्रीय-विचार के से, केवल प्रपने दल के लोगों को ही सुन्वतर्य के मिस्य प्राधिनेशन में विश्वय-कीमित के सरस्यों के लिए दो-दो-ता पर एकसाप येग किने याने। प्रस्ताप स्वाधिन की की ना वी प्रदूष स्वाधिन की का तो दूरवा स्वीध-दल करते ही प्रदूष

मांधीजी भी महीं खुने जा यह । लेकिन लोकमान्य ने घोरणा कर दी कि मांधीजी चुन सिरे स्वतन्त्र की इस कांग्रेस के समार्थात की सम्बन्धारम्य मुख्यस्य स्त्रोत गरे थे। एवं एक परते हुए सेक्क थे। याष्ट्रीय करोंग्रे की तथ उनका जो स्थाग या उसके तिया सकतन्त्र की कर समार्थात बनाकर उनका भाग करना उचिव पुरस्तार ही या। उनका समार्थीत के पद है गया माम्पण बनतन्त्रका के तिहास से देया हो या जीता कि कांग्रेस में होने का उस समय वक या। लोकनन्त्र कांग्रेस की यहने बड़ी जो सम्बत्ता थी यह थी शासन-सुपार्य के लिए कांग्रेस मोजना की पूर्वि कीर दिन्दु पूर्वसम्बन्धी में पूर्वश्री हमारेकी कीर केर हो जाता। दिखी वर्षिय

गया । जब गांधीजी के नाम के मुकाबले में एक राष्ट्रीय-दल के आदमी का नाम रख दिया

कांग्रेस सीम पीजना में मुख्य बात बह भी कि कार्यकारियों कींग्रिस के सापीन रहे। महा यह बात मुख्य न जानी बाहिए कि सब सेरिसस में 2 आता सामकह सहन्यों का स्वत्य प्रथम मामक की सिक्त को तोड़ देशी बात थी। बातों में 3 जान बात के बाद की आपने की सब का प्राप्त को की की सिक्त को तोड़ देशी की सिक्त की कि सिक्त की की सिक्त मी जान की सिक्त की सीह भी। उसने इसके मुक्तकों में सब बातों जा कर योगना तैया की बाह की सीह की की मही भी। उसने इसके मुक्तकों में सब बातों जर योगना तैया की बाह की सीह के प्रक्रिय के सीह की सीह भी।

ललनक की कारिव कारते हंग की ब्राह्मिय थी। एक से उनमें दिल्युक्तिमध्येष दू दूसे लगाय की योजना विश्वार हूँ कीर कारित के होनी दलों में, जो कि १६०० से तुम्ह-पूचक एका हो गया। गालन में यह दूस्य देलने ही करता था-स्वीकात्म दिलक कीर लगाय, गाली लगा कीर होन्द्रस्य करामें, एक ही वास एक ही गान पर अगाय देने में। भीजी केरित भी के हो लाकोगी खावलेंन कीर वाहिता साहब के गाम, जिनके हानों में होमस्त के मनदे में, बरी बीर हनलमानों में से गाम सामुख्यह, माहस्म कर कीर जिल्ला नाव भी उत्तर्गत में गोर्म होए कि शोलक भी बड़ी विश्वास्त्र में में बेरित में बात पर, जिसे कारित में बात कर में मार्ग साह ताब ही हुन्यम में मार्गी की बाती हुर नाव ही।

वर्ध्य जिमिन की भांत कलनड-क्षित में भी जर्धनांत घन्यों भी ह देहर व वर्धनीयी कार्यों के प्रतिक स्थानी करते किया कार्या का

श्रध्याय ३ : उत्तरदायी शासन की श्रीर-१६१७ \$0E र सच पुछिए तो कांग्रेस के लिए उसने पूर्व-सूचक का काम किया था। १५ जुन १६१७ को श्रीमती बेसेएट, श्रार्वेल श्रीर वाहिया साइव को नजरबन्दी का हक्स ला। उनहों ६ स्थान बताये गये थे जिनमें से एक को उन्हें अपने रहने के लिए परान्द कर लेना । कोबम्बटर चौर उटकमपड को इन लोगों ने पसन्द किया । श्रपने तीन नेताच्यों की नजरबन्दी कारण होमरूल-लीग चीर भी लोक-मिय हो गई और श्री जिलाड भी बाद में फीरन उसमें सम्म-त हो गये। यह तो एक प्रकट-रहस्य है कि सरकारी हुन्म ग्रीर खुकिया-पुलिस की निगरानी होने भी श्रीमती बेसेयट स्ववन्त्रता-पूर्वक बराबर ग्रापने पत्र 'न्यू-इंडिया' के लिए लेख लिखती रही। हामन्त्रील' सामक एक नया सामाहिक पत्र भी खापने निकाला । श्री पंदरीनाथ काशीनाथ तैला यु इरिहया' के सम्पादक बनकर मदरास पहुंच गये । जितने दिन तक ये लोग नजरबन्द रहे जतने न तक हो मरुल श्रान्दोलन विधव-गति से दिन दना यव-चीगुना बढा । देश में स्थिति बड़ी विकट । गई थी। लेकिन इंग्लैंड में ऋधिकारी-वर्गजरामी मुक्ते को तैयार नथा। मि० मारहेग ने पनी द्वायरी में एक कदानी लिली और उससे एक सबक निकाला : "शिव ने अपनी पत्नी के भूर कड़े कर दिये ये परन्तु ब्रान्त में उन्हें पता चला कि उनके एक नहीं भर पार्वतियां मौजद हैं । बाहाब यही बात भारत-सरकार पर घटी जब कि उसने भीगती बेसेप्ट को नजरबन्द किया ।" भारतकों में जब कि यह राजनैतिक तुषान अमर यहा था, लएइन में एक शाही यद-परिवट । रही थी, जिसमें सारे छपनियेशों के प्रतिनिधि भी अपरियत ये। भारत का प्रतिनिधित्व करने के लए महाराजा बीकानेर श्रीर सर सत्येन्द्रप्रसन्नसिंह इंग्लैंड में भेजे गये थे। इन सोगों ने द्वापनी शास-तन और रक्ष-दक्क लगा ग्रद उधारण से ऐसा शैव वहां जनाया कि इनका यहां सब ही स्वासत ह्या, मान हुआ और जलवारों ने भूरि-भरि प्रशंक्षा की । इसका ज्ञासर यहां तक हुआ कि ब्रिटिश-श्मिटी ने, जिसने कि यह राय दो थी कि भारत से शासन-सुधारों-सम्बन्धी प्रश्न को इल करने के लेप एक शिष्ट-मपदल इंग्लैंड बुलाया जाय, भारती राम बदल दी और उसी समय इंग्लैंड में एक प्रान्दोलनकारी कार्यक्रम बनाने की सलाह दी । बास्तव में ७ ब्रामैल १६१७ को महासमिति की बैटक इलाई गई थी, इसीलिए कि यह इंस्तेंट में एक शिट्टमवटल मेजने का खीर दिलायत में ही कोर्डेन का . प्रथितेशन करने का सामीजन करे। इन महानुमानों की शिष्ट-मण्डल का सदस्य करने के लिए कहा गया चा - सोन्द्रनाथ बनर्जी, गर्खबहारी घोष, मुक्तेद्रनाथ धमु, मदनभोदन मालगीय, सर कृष्णुचन्द्र पुन, राजा महमूदाबाद, तेजनहादुर सम् . भीनियस शास्त्री स्वीर सी॰ वं • समस्त्रामी देवर । ब्रिटिश-र्होमटी ने बहुनेत प्रयत्न किया कि भारत-मन्त्री मि॰ क्रास्टिन चैम्बरलेन भारत विश्वक सरकारी सीत ही चोपना कर दें चीर रेजा में भारतीयों को कमीशन देजा स्वीकार कर में; नेरिक्त वह दोनों में से एक भी करने को वैवार न थे। ध मई १६१७ को इंस्लैंड में एक होटी-सी परिपद हुई। उस समय सर सतोन्द्रधमन्त्र सिंह भी वहां थे। इसी परिपद् का वह निरूचय था, जिसके बातुनार भारत से स्विप्ट-मयदल भेजने की सलाह कारस से सी गई थी। भारतका इस समय होमहत्त के सम्बन्ध में मजरबन्द पूर लोगों की हुकाने के लिए सत्या-मह करने की योजना वैचार कर रहा था। बुलाई १६१० में महार्थामींत क्रीर मुस्लिय लीग की कॉलाल की एक सम्मित्तर देशक कुलाई गई, जिलमें मनसे पहला को प्रत्याव पाल हुया कह या आरत के बुद्ध क्तिमार की मृत्यु पर दु:ला मनाने का । सर हिल्लिम बेहरकने की सलाह के बानुसार एक द्वारा-का शिहमदल रेब्टेंट मेकने वा निरुवय हुमा । उनके बराय वे -वर्डमी किन्यर,शासी,( बाँद वर न काम हो छो । पो । पास्तामी ऐसर ) तम् चीर वर्मायतन । सत्याम्य करने के प्रस्त पर बाद तव

## रचरदायी शासन की घोर**—**१६१७

मार्गीय राज्योति के विद्याश में यहाँ का साम्पदायिक मनमेद सदेव दक बड़ा गरी रोग है। इन्हा क्या की मैंने बादुता लॉर्ड सिन्दों के बसाने में हुवा था। सर १६१० में वर संस्था ही पह योज्या नेपार हो जाने हो थी, दश समय सेकाय से आदार ही हो मादि होती कि पह योज्या नेपार हो जाने हो थी, दश समय सीमाप्य से आदार्य ही हो मादि होती ित्रंगी कामी शक्ति के दबाय से नहीं बहिक श्रामती होर पर, एक सनमेति होगा है। सह स्त्रांन माने राजनीविक सर्पा के लिए शुन-चिह था। १६१७ में जो राजनीविक सान्धेतन वर्त गया था जगरी करूपना स्वरू ग्रीर मावना शुद्ध थी। १६१७ में सारे देश में बरी है है है है राष्ट्रीय कार्यात पेदा रोगर्र थी । हामस्त्र के लिए की विवाद् आन्दोलन रत वर हुआ वह भी ही औदियय था। इस श्रान्दोलन के पीछे-पीछे जो सीत सदैव से श्रपिक रोत्री के साम सली, व પશ્ચિમ થા દવન દ

होमरूल आन्दोलन और दमन होगम्ल की आयान देश के सुदूर कानों तक पैल गई और सर्वत्र होमस्त होती है। स हो गई थी । श्रीमणी बेरीयट के हाथों में मेंस की शक्ति खुन ही बढ़ी, यदापि मेस-एकट के ही वमन चन्न भी लूथ ही चला । श्रीर लॉर्ड पेएटलेयह की सरकार ने वो सरकारी श्राज्ञ-पत्र ने प्रेर भागा विशामियाँ के भी शननैविक स्नान्दोत्तन में माग लेने से शेक दिया था। उनीने 'हिंद भागायक भी करत्वी रहा। आयक्षर को भी बुला भेजा था, जिन्होंने अपनी आघ प्रदे की मुलाई। भागी। री भाष-धाप्त यार्ने करके देश की स्थिति को जैसा वह समक्षते ये बता दिया था। से भीगः। बेरेंग्यर रें, जिनका 'न्यू देदिया' नामक दैतिक श्रीर 'कामनवील' नामक साप्तादिक पत्र लता मा, भेरा श्रीर पर के क्षिए २०,०००) की जमानव मारी गई, श्रीर वह जन्म भी काली ग

पक स्रोर यह हो रहा था तो यूनरी स्रोर होमरूल का ख्वाल, दावानल की तरह, पिल रहा था। "हीमरूल द्यान्दोलन की सकि", श्रीमती वेसेयद के १६१७ में कलकता करें सभापति पद से दिने मने मापना के अनुसार, 'क्रियों के उसमें एक बहुत वही संख्या में मान उमने प्रभार में शहायता करने, क्रियोचित श्रद्भुत बीता दिखाने, यह सहने श्रीर श्राम कर मारण दरागुरी चापिक यद गरें थी। हमारी लीग के सबसे अब्बे रंगस्ट और सबसे अब्बे ह बनाने वासी विका ही थी। मदरास की कियों का दावा है कि जब श्रादिमयों को खुब्र नि है। पेक दिया गया एवं उनके शुल्म निकले और मन्दिरों में की गई उनकी मार्गना ने नमार्क पुनव का दिया।" इत ज्ञान्दोलन की सफलता का एक यहा कारण यह भी या कि प्राप्त भाषा के आधार पर प्रान्त बनाने के तिकान्तों को मान लिया गया था और उसी के श्रवता है। प्रान्धीय शंगटन निया गया था। इस प्रकार से इस क्य मैं वह कांमेंस से भी आगे निकृत चाहिए।" इस दी गई मियाद के बीच में बिहार खबं स्थान स्थान पर समायें करके इस मांग था वल बढ़ाने को तैयार था । यदि सरकार इस पर ध्यान न दे तो, विहार के सार्वजनिक कार्यकत्ती स्वयं सत्याग्रह का प्रचार करने के लिए तैयार हो जायंगे और उसके लिए हर प्रकार के बलियान करेंगे और मधीवर्ते सहेंगे । मदरास-पानीय कांग्रेस-कमिटी ने १४ ग्रंगस्त १६१७ को सत्यामह का समयंत्र करते हुए निम्न प्रस्ताव पास किया-

"निरुच्य हुन्ना कि मदरास-ग्रान्दीय कांभ्रेस-कमिटी की सुब में जहां तक सरकार की न्युनु-चित श्रीर श्रवेध शाहाओं के विरोध से सम्बन्ध है, जो वैध श्रान्दोलन श्रीर शान्तिपूर्ण सार्वजनिक समाओं को, जो सरकार की दमननीति तथा नजरबन्दी की आशाखी का विरोध करते के लिए की

आयं, रोकने के लिए जारी की गई हैं, सत्यात्रह की नीति का श्रवसम्बन किया जाय ।" भदरास-नगर में तो एक प्रतिशा-पत्र तैयार किया गया । इस पर सबसे पहले इस्ताचर करने

वाला जो व्यक्ति था वह ये सर एस॰ मूत्रझस्य ऐयर, जो कि मदरास हाईकोर्ट के वैद्यानपापता जज, पराने कांग्रेसी तथा त्याल इंडिया होमरूल-लीग के त्राध्यद थे। उन्होंने त्राप्ती 'सर' की उपाधि की शीमती वेमेस्ट तथा तनके सहयोगियों के प्रजावन्द किये जाने के विरोध में स्थाग दिया था । श्रापने राष्ट्रपति विल्सन को भी एक पत्र खमरीका श्रीमतो ख्रीर शीयत होचनर के हाथ मेजा था। प्रतिमान्यत्र पर इस्ताहर करनेवाले दूछरे व्यक्ति 'हिन्द' के सम्पादक श्रीर निरक्षिमान देशसेवक श्री कस्तूरी रंगा

#### द्यार्थंगर ये । मारटेग की घोषणा

जिस समय भारतवर्ष में श्रान्दोलन इस प्रगति से बढ़ रहा या उसी समय मि॰ मापटेगु की योपणा प्रकाशित हर्दे, जिससे स्थिति में बहत परिवर्तन हो गया । इस पर मदरास-प्रान्तीय कार्यस-कीमटी ने यह प्रस्ताव पास किया - "राजनैतिक परिस्थिति में जो परिवर्तन हुन्ना है उसे महेनजर रत्वते हुए सत्याग्रह के प्रश्न पर विचार करना छागे के लिए स्विगत किया जाय । इस बात की इतिला महासमिति को दे दी आवण । वह बदली हुई परिस्थित कीन-सी थी. गत महायद के समाने में मेथोपोटानिया में यद का प्रबन्ध श्रन्ता नहीं रहा । इसी सम्बन्ध में कामन-समा में एक बढ़ा हो महत्त्वपूर्ण बाद-विवाद

हुया, जिसमें मि॰ मार्पटेगु ने मि॰ ब्यास्टिन चैन्यरलेन को, जो कि भारत-मंत्री थे, बरी तरह ब्याई हायाँ इसलिए लिया कि मेथोगोटाविया में भारत से प्रचर-मात्रा में सामग्री तथा सिगाडी न पहचने के कारण ही गढ़बढ़ हुई थी। इसी के परिणाम-स्वरूप मि० चैम्बरलेन ने श्रापने पद से असीका दे दिया और उनके स्थान पर मि॰ मायटेगु भारत-मंत्री नियद हुए । उस समय मायटेगु साहब विसकत नौजवान थे। उनकी श्रवस्या उस समय ३६ वर्ष से श्रविक न थी। लेकिन फिर मी वह इससे पहले ४ वर तक बराबर उपमारत-मंत्री रह चुके थे और १६१२ में भारतवर्ष का पूरा दीरा भी कर चुके थे ! मि॰ बीनर ला का एक कड़ा भाषता हुन्ना था, जिसमें उन्होंने बताया था कि भारतवर्ष की राजधानी कतकने से दिल्ली हटाने श्रीर नग-भंग के निर्णय को रद कर देने में खर्च भी श्राधिक हुआ है श्रीर सरकार की प्रतिष्ठा को भी धका पहुंचा है। दूसरे उत्तर में मि॰ माएटेगु ने मारत के प्रति बहुत सहानुभृतिपूर्ण भाषण दिया था । मि • माएटेगु का भारत-मंत्री बना दिया जाना, मारतकां ने अपनी एक बहुत बड़ी विजय समारी ! लोगों की श्राशा के मुताबिक, मंत्री-पद का कार्य सम्हालने के कुछ ही ू समय बाद २० अगस्त को मांत्र मंदल की छोर से, मि॰ मारहेश में निम्नलिखित घोषणा की,

हम्मा कि मान्तीय-कामेस-कमिटियाँ भीर मस्लिय-लीग की कींसिल से पार्थना की जाय कि वे सता-प्रह पर सिद्धान्ततः श्रीर राजनैतिक कार्यं करने की दृष्टि से विचार करें, कि शाया उनकी शर्य में सत्याग्रह करना उपित श्रीर उपयुक्त है या नहीं ! इस विषय में जनती जो राय हो उसे ६ सजाह के श्चन्दर कांग्रेस के प्रधानमन्त्री के पास भेज देने की बात भी प्रस्तांत में थी। इस सम्मिलित बैठक नै बंगाल सरकार की उस घाघलेबाजी के प्रति तीन विरोध का भी एक प्रस्ताव एम किया जो कि उसने श्रीमती वेसेएट श्रीर मि॰ श्रारपहेल व वाहिया के सजरवन्द्र होते के विरोध में आ॰ शसविहारी धोर है समापतित्व में होने वाली एक सार्वजनिक सभा शेक कर की थी। प्रस्ताव में यह झाशा प्रकट की गरे थी कि "अंगाल के निगासी प्रत्येक कानवी उपाय से अपने अधिकारों की रसा करेंगे।" एक बहुत हैं। यकि-यमों यक्रव्य तत्कालीन स्थिति के सम्बन्ध में इस कमिटी ने तैयार किया था ! इसमें यह बताय गया था कि यहां भारतकों में किस ग्रम्स लाई चैश्तफोई है. उन्हीस आदिवर्षे दारा मेरे गरे <sup>38</sup> त्रावेदम-पत्र को बरा-भला कहते हुए उसे "महान श्रापत्ति का देने बाला परिवर्तन" कहा था, और किस प्रकार इंग्लेएड में लॉर्ड सिडेनडम ने "भारत के खतरे" का भय दिखा कर और इस खावेदन पत्र को ''क्रान्तिकारी प्रस्ताव" कह कर इसकी निन्दा की थी एवं दमन करने की सलाह यह कहकर दी थी कि इसके पीले जर्मनी की साजिया? है। इसके माद ही सरकार ने स्वराज्य के लिए किये गये सोक कान्द्रोतन के सम्बन्ध में सरकार की नीति का निर्देश करते हुए एक अपनी-एव भेजा था. और वर्री पोजीवाफ की तरह जीवा ही वंजाब में मर माइकल खोडायर खीर मदराम में स्नॉर्ट वेपटलैंड के म ह से बोपगाओं के रूप में मनाई देने लगा । इन्होंने लोगों को व्यर्थ की भागायें न स्तर्न की नेवानी देते हुए दशन करने की समझी ही । मर प्राइकल खोडायर ने ती यहां तक कह शाला था कि संभार भागने वाले दल ने जो शासन में परिवर्तन चाहे हैं वे कान्तिकारी और कारन और व्यासा उसर देने वाले हैं। सरदार को जिल बात की सबसे अधिक चिद्व थी वह यह कि एक ओर से शिमला श्रीर दिहली से जो गुम लगीने शासन-मधारों के सम्बन्ध में जा रहे थे. उनसे पहले कावेस सथा सीम श्रीर बुद्ध दीमिल के मदसी की योजना श्रीर श्रावेदन-पत्र विलायत कैसे पहुंच गये रे प्रान्तीय सर कारों के मार्गम ने इस भाइतदर्शिया की नहीं देखा कि जनता से खुलम-खुला यह कहने का क्या पस निक्लेगा कि शासन-मुचार बहुत हो साधारण से दिये जायगे। लेकिन यदि थे शहरदर्शी ये तो दूस सेन्द्रम इतना हो वहना हो पहेला कि ये देमानदार में १ रहा, वो उस बरुख में अलबन्दी का निर्मेश किया गया था श्रीर स्थिति को स्थारने की टाँट से यह सलाह दी भी कि (१) माधास्थ-मर-कार इस बात की चोपला करे कि यह आरत में शीम ही बिटिश-सामान्य की स्वशासन-मनाशी स्थानित कर देशी, (२) शासन-मुपारी की जी बीक्या सम्मिलित रूप से वैदार की गई है उसे वह मंत्रा करने के सिए पीरन ही चामे कहम बहार्यमी, (१) पांच्यानेनमें ने जो मलाव किये हैं जनकी शांप्र हा प्रकारित करेता, चीर (४) दमन-में त का प्रतियाग करेती ।

मायाप्रह के प्रस्ताव पर प्रान्तों के मन

३० बुनाई की स्थान सभी, सत्यानको तथा का विश्वस्य बेशको की दल बन्धम वा मुख्य स्थान कर द्वारा (१९९३) मेन दिया सथा। इन बीन कारणद को के स्थान या विभिन्न सात्याव बार्यन बिर्मित में सामान्याईक प्रापन की विश्वस के महिने में दिवार दिया। वहार सामान्य के ले वाद्या कर की वा पार वहर्ग, वहर्ग की पहला का कर या कि सभी कारण करोत १९९९ ज्याद को कि प्रकार का कारण की वा स्थान की कुल्यान में पहलांस करात के वहर्ग के प्रकार कर जा कारण की वा स्थान में पहला कर का का मान्यान स्थान की है। अर्वाक एक ग्रोर श्रवश्या यह है तो दूसरी ग्रोर गठ दो वर्षों से एक ऐसी जरूरी ग्रावश्यकता पैदा हो गई है जिसके मारण यहा के निवासी इस्नात पर बल-पूर्वक ओर दे रहे हैं कि उनके देश की साम्राज्य के अन्य उपनिवेशों की श्रेणी में रख दिया जाय। यह तो अब राष्ट्र हो गया है कि अन्य उपनिवेशों की मविष्य में साम्राज्य-सम्बन्धी मामलों हैं एक जोरदार द्यावाज होगी। द्यव वे शल्यावस्था में जर्स हैं. बल्कि अन्हें ब्रिटेन के साथ बरावरी का समगत जाता है । श्रव पास स्वतंत्र राष्ट्र ब्रिटेन के साथ मिलकर एक समृह बन गये हैं। श्रागर, जैसा कि कुछ लेख में की राय है, एक पालंमेपट श्रीर (या) साम्राज्य की एक कीसिल बनाई जाय श्रीर उसमें समुक्तराज्य तथा उपनिवेशों के मितिनिध हों श्रीर च्यार सारे साम्राज्य के मामलों को ये ही या यह कीरिस तय किया करें, श्रीर मीजूरा कामन-सभा द्यीर लाई-समा केवल ब्रिटेन के मामला को ही तय किया करें तो यह शरू है कि मारवार्य पर ब्रिटेन के साथ-साथ उपनिवेशों का भी शासन हो जायगा । ग्रागर सामान्य की नीति में कोई ऐसा परिवर्तन होने जा रहा हो तो भारतवासी उसका बड़ी इदला से विरोध करेंगे। खीर धागर उपनिवेशों का रूस भारत और भारतीयों की खोर ऐसा हो जिसमें ख्राप्ताद की कोई गुंजाइश ही न हो, तो भी भारतवासी कपती दासता की हद की बदाने के लिए कभी वैयार न होंगे। मारतवासियों के दृष्टि-कोश से प्रान-बार्व प्रात बेदल यही हो सकती है कि यदि सामाज्य का नये सिरे से सगठन हो तो उसमें भारत का भी शाही-कोंचिल और (या) पालंगेएट में प्रतिनिधित ग्रवश्य हो । जुने हुए सदस्यों की वही कसीटी रक्खी जाव को जपनिवेशों पर साम हो । "वाद किसी भी ऐसी कींसिल या पालंभेण्ड का निर्माण न हो, और जो कुछ हो वह इतना ही कि सालाना शाही-परिपद ही हुआ करे ख़ीर उसके सदस्यों को ब्रिटिश मित्र-मण्डल की विशेष बैठकों के लिए ही ग्रामंत्रित किया जाया करे. तो उसमें भी भारतीय प्रतिनिधियों का होना ग्रावश्यक होता. श्रीर वह चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ही । इस वर्ष के प्रारम्भ में जो शाही-यद-परिवट हुई उसमें महाराजा बीकानेर, सर जैम्स मेस्टन श्रीर सर सत्येन्द्रपसन्त सिंह भारत की श्रीर से प्रतिनिधि बनाकर मेजे गये थे । शुद्ध के मन्त्रि-मण्डल में भी इन लोगों को भारत-सरकार के प्रतिनिधि होकर सम्मिलित

श्चध्याय ३ : एचरदायी शासन की:स्रोर—१३ १७

११३

होगा, और यह चुने हुए प्रतिनिधियों ह्या हो। इस वर्ष के आरम में वो शारी-मुद-पीयह हूर्ड उसमें महारावा बीस्तरित, सर जैस्म सेरुज श्री सर राय्येज्यस्थल विद्य आरात की श्रोर से प्रतिनिधिय बनाइम सहरावा बीस्तरित, सर जैस्म सेरुज श्री से स्वाति विवास के में से प्रति के साम के स्वाति है। वा इस कर में मी इस होने हैं। इस इससे हम श्री में दूसा हुआ करमा मानते हैं। न इस वोग शारी-विध्य हम पायते हैं। वा इस कर मानते हैं। न इस वोग शारी-विध्य हम पायते हैं। वा इस के शारी महाना हुआ करमा मानते हैं। न इस वोग शारी-विध्य मानते हैं। न इस वोग शारी-विध्य हम स्वाति के स्वात अध्यात के मूल को हो भूत सकता के मातति विध्य हो है श्रीर न कलता के मात विविध्य हम स्वति हम स्वाति हम स्वति हम स्

के प्रति उत्तरवारी न होनेवाले के साथ होती है। यह उनके साथ मासत में एक प्रती कठनाई दोती।
"सर्व-साध्याल के माजुनावर विवृद्धी चरिरद में मातावण शीवालेंत, यह पीक प्रतिक्र क्षीर सर सर्व-स्टायल प्रित में स्वयो कर्माण्य वस बड़ी ब्युची से पासन विष्या। देविना प्रशाली भारताविद्यों से सन्वयम में उन्होंने को शावेदन वस पेटा विच्या बहु भारतीयों के टीट बिन्दु श्रीर उनकी माता के साथ पूरा न्याय नहीं करना था। पर चुने दूप मोतिविध्य की, जो कि कनता के मीट उत्तरवारी होता, अपने महत्तावारों के सामने देवी सरवारों में किने के देने एक में रोते। जिसमें ब्रिटिश नीवि का श्रन्तिम ध्येष भारत को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन-प्रशासी देश बद्ध गया था:---

"प्राप्ट-सरकार की यह नीति है, और उससे मारत-सरकार पूर्वांड सहात है, कि मर साधन के मलेक विमाग में मारतीयों का समन्वें उत्तरोत्तर बहु और उत्तरहायी सावन-प्रपार्थ पीरे-पीर निकास हो, जितने कि अधिकाधिक अगति करते हुए स्व-सावन-प्रपार्श मारत में स हो और यह जिटिया सामान्य के एक आ म के रूप में रहे। उन्होंने यह तम कर लिया है कि दिशा में, जितना सीम हो, टीक रूप से कुछ क्टम आगो बहाया जाय !"

"मैं ह्वान और कहूंगा", मिर मारेंग्रु ने कहा, "ह्वा नीवि में मार्गत कमया ही ह्र सीदी-दर-सीदी होगी। निटिश-सरकार और मारत-सरकार हो, बिनके ऊरर कि मारतीयों के और उजरिंव का मार है, क्ष्म और कितना कहम आगे बहुँगन चाहिए, हस बाव के नियोगक हैं में एक को उन लोगों के बहुगोंग को देखकर ही आगे बहुगें का विस्चय करने जिन्हें कि हर सेया का नाम अनवर मिलेगा, और दूसरें यह देशा जमया कि किस हद कह उन्होंने आगी कि दारी को डोक-डोक आदा किया है और हशकिए कितना विश्वय उन पर किया जा सकत है। वा अरुट के समुद्धा जो महावा नेया होंगे उन पर सार्गजनिक करा में बादिश्याद करने के लिए परं माम दिया जाया। "

क्षोगों के प्रति अपने विश्वात-भाव को प्रकट करने के लिए उन्होंने उस जातिवाउ प्रविश् को भारतीयों पर से हटा दिया निवकं कारत वे सेना में उच्च-पर- मही वा तकते थे। अगो बल उन्होंने यह भी मीचित किया कि वा मारत आये की आ साहतवा से वामार्ग करी, एवं भाव स्टॉपस्प की और बदूने में जो तदुवाब दिलवारी एकते होगे उन सबसे भी वार्ष करीं। २० अगः की पोष्या हो चुड़ी भी और नई नीति के अञ्चलार भीमती मेतेयर वया उनके तहसोगी १६ विध्व-को मारत कर दिन यो थे।

# कांग्रेस का श्रावेदन पत्र

ह शहनुर को इसादाबाद में महासाबाद सें महासाबाद सीर मुस्लिम-सीय को कीशिल की एक ग्रामित देखक किए हो। इस पर करतर याप पर हरों कि सत्यास न दिया ग्रामा। भीशियों नेनेसर करा स्वाम हता है कि इस पर करतर याप पर हरों कि सत्यास न दिया ग्रामा। भीशियों नेनेसर करा स्वाम हता है कि इस महासाबी कार्यक्र में एक एक एक कि महाने के पात कर महासाबी कार्यक्र के स्वाम कर कार्यक्र के स्वाम कर कार्यक्र के स्वाम कराने के स्वाम कर कार्यक्र के स्वाम कर कार्यक्र के स्वाम कर कार्यक्र के स्वाम कर कार्यक्र के स्वाम कर हो स्वाम कर कार्यक्र के स्वाम कर कार्यक्र के स्वाम कर कार्यक्र के स्वाम के स्वाम कर कार्यक्र के स्वाम के स्वाम

"भारत-मादार की रमामधी से कामर करकार की बार के को बाधिकार पूर्ण देशका की गर्र है उनके लिए मारवणारी वर्ष से हमत हैं, पर इनके काम दी और उनके बामियन-पत्र के बातुकार कार्य में बाद को उन्हें और भी बाधिक कनोष रोगा।

भारत साथ क्येंग हर वर्गनिकी में वेषत क्येंगनेता की क्षत्रका वहीं के होगी के क्योंगाम को देव वर्षकारिकों होते हैं। बर नकर जन क्योंगे की,में कीने के हाओं में यह प्राचीन कामां के उन्होंपिकारी है की किनेने हातन क्या व्यवस्था करने की कक्यों नोपका का कारी परिवर्ण हिंग जन्मपिकारी है की किनेने हातन क्या व्यवस्था करने की कक्यों नोपका का कारी परिवर्ण हिंग

श्रध्याय ३ : इसरदायी शासन की श्रोर-१६९७ 288 ।। पूरे ६ मास तक वह स्वयं श्रान्दोलन से कर्तर श्रालय रहे श्रीर श्राप्तने धर साथियों को भी श्रालय क्ला । साधीजी ते. जो अपनी जाद-भरी शक्ति का परिचय चम्मारन में दे चुके में:एक बहुतही सादा केन्तु कारगर प्रस्ताव रक्ता कि कार्यस-लीग योजना देश की भाषाओं में अनुवादित करा दी जाय. होगों को उसे समभाया जाय स्त्रीर उसमें शासन-सुधारों की जो योजना है, उसके पद में लोगों के ज्यातर कराये जाय। इस प्रसाद को ज्यांही कार्य रूप में लाया गया त्यांही देश ने कार्येस की शासन-मधार-योजनाका स्वागत किया। यहातक कि १६१७ के ग्रत तक दस लाल से उत्तर लोगों ने . इस्ताद्धार कर दिये। यह देश-व्यापी सगठन, कांग्रेस की छोर से सम्भवतः पहला ही प्रयत्न था । लेकिन स्व शासन के सम्बन्ध में देश को सगटित करने का इससे पृष्ठते भी एक प्रयत्न किया गया था। ग्रीर उसके लिए देश तथा इस्लैन्ड में धन भी एकप्र किया गया या १ १९१५ की बग्दर-कार्यस के श्राध-वेशन में. जिसके समार्थात सर सलेन्द्रप्रधन्न सिंह थे: महासमिति ने यह तय किया था कि कार्येस के लिए एक स्थायी-कोप एकत्र किया जाय । इस कार्य के लिए एक कमिटी भी बनाई गई थी । पाल इस दिशा में कोई सकिय-कार्रवाही नहीं हुई। रहहार में इस दिशा में एक बार कोशिश और हुई थी। ५० इजार रूपया इसलिए मंजूर किया गया था कि इतनी रक्तम एकत्र करके कार्यस के स्थायी-कोप का कार्य प्रारम्भ किया जाय । इस रकम में से केवल ५ इजार काया एकत हवा झीर वह छोरियएटल बैंक में जमा कर दिया गया था। १८६० वाली अम्बई की उथल-प्यल में इस बैंक वा दिवाला निकल गया श्रीर यह छोटी-सी श्कम मी डब गई । १६१७ की कांग्रेस के सम्बन्ध में कुछ लिखने से पहले हमें एक और ब्यायश्यक बात बतानी है। इंस वर्ष कांग्रेस कलकते में होने वाली थी। इलकता नरम-दल वालों का एक गढ़ था। उनमें से श्रीर नपे होतरूल वालों तथा राष्ट्रीय दल वालों में तीन मत-भेद था। राष्ट्रीय दल वालों तथा नथे होमरूल वालों ने भी कलकते हो ही ब्रापना महद गढ़ बना लिया था । पराने दल के नेता थे राय बैकएठ नाथ सेन, ब्राम्बकानरण सबमदार, सरेन्द्रनाथ बनर्जी तथा भरेन्द्रनाथ बस । चित्तरजनशस भी कामेश-कार्य में दिलचशी लेने लगे ये। उन्होंने नये दलन्दे साथ खपना भाग्य जोड़ दिया था। जिनमे बी॰ के॰ लाहिंदी, ग्राई॰ बी॰ सेन ग्रीर जितेन्द्रनाथ बनजी प्रमुख थे। यद्यि श्राधिकांश प्रान्तीय-कार्येस कमिटियों ने श्रीमती बेसेन्ट को आगामी कार्येस का श्राध्यत बनाने की सिफारिश की थी,परन्त स्वागत-समितिमें इस बात पर तीज मत-भेद था । लेकिन तत्वालीन विधान के श्रनुसार उन दिनों पान्तीय कांग्रेस कॉमोटेयों के श्राधकारा मत को ही मानना पहता था । स्वागत-मर्मित ही ३० ध्रमस्त १६१७ की मीटिंग तो इस विषय पर विकट मत-भेद और विशेष का एक दश्य बन गई थी। फजलल इक,लाहिड़ी श्रीर जितेन्द्रलाल बनर्जी(तीनों श्रवैतनिक सहकारी मन्त्री) का वो यह कहना था कि अधिकास प्राचीय कार्येस-कॉर्माटवाँ की जो निष्ठारिस है,उसे स्वागत-संग्रांत ने भारी बहुमत से स्वीकार कर लिया है। मीटिंग के प्रारम्भ में ही स्वबहादुर बैकुएउनाय सेन तथा रे• अन्य स्पत्ति, बुल करता पैदा हो अने के कारण, समा से उठहर अने शरे थे। मात्रश से महासमिति को एक यस्तव्य लिखकर भेजा कि भीमती बेनेन्ट समानेत्री चुन ला गई । इधर गयनरा-दुर साइब में महासमिति को एक तार दिया जिनमें लिला या — "स्शागत-समिति स्वास्त मास में समापति का भुनाय न कर सकी। श्तायत खोमेत के प्रध्यक्ष की हैवियत से मामला चानक मुन्दें करता है।" संदोर में, भीमती बेसेएट महातमित के हाय बातानी से तभानेत्री निराचित हो गई। वह समी वह सरकार की सत्यविक कोर-भाजन बनी हुई याँ । .

"स्मारी यह गांग नहीं है कि मुकार गीमा क्रमण किया करे। यह तो नहीं कि बहुन खरिक मध्याखायों द्वार कुने १ हरना करता होगा, गर्द बही खीट वान्तीय कीरियमों के मुने हुए दरसों की मधिनिया मा पीनिर्वाचनों के मुनने का खरिकार दे दिया मान। खासा है, गरकार होते स्टीकर कर रोगी।"

## कांग्रेसी हलवले

हत बीच में कॉमेंगवारे गामोरा गरी बैडे में 1 के कॉस क्षीम-पोक्या के लिए लोगों के हता-दार करा रहे में, जैसा कि पहले गामा जा चुका है। बाजी मंगदनरी से सुरक्षात पाने के बाद भी मंदी पेमेटर ने गारसाय में 1 किसी ही बार मिलने के लिए समय मांता,लेहिन उन्हें वही दिया गया। किसमोहें भीमती भेरितर को दूर ही रहाना जारते में 1 कि कार्यम में भी उनके मेसून के लिए गोई बारर-भाग महर्शित नहीं किया। या सी सुरक्षी के बाद से उन्होंने सहार है से

१६१७ के श्रान्त के महीनों में भारत के राजनैतिक वातायरण में माएट-फोर्ड ही माएट-पोर्ड हो रहे थे। मि॰ मायदेश श्रीर लार्ड चेम्सफोर्ड का सर्वत्र दीश हो रहा था । इससे विभिन्न श्यानी पर शिष्ट-मण्डल मिलते ये श्रीर ये लोगों से हर जगह मिलने थे। श्रीमती बेसेयट ने १६१७ के ब्रन्त में, मि॰ मायटेयु से अंट कर लैने के वश्चात-, व्यवने कुछ मित्रों से कहा था, "हमें मि॰ मायटेन का साथ देना चाहिए।" नरम-दल वाला ने श्रीमती वेसेन्ट के इन शन्दी की दुहाई प्रत्येक स्थान पर दी । जाहिर है कि मि॰ मान्टेगु का उद्देश यह था कि वह भारत के परहार-विशेषी दित रखनेवाले दलो से परामर्श करें और पालंकेन्द्र में पेश करने के लिए एक मसविदा तैयार करें। इनमें से पहला काम वी लखनऊ में १६१६ में हिन्दु-मुतलिम समझीते ने पहले कर दिया था छीर उसे मि॰ मान्टेस ने ज्यो-को त्यो मान भी लिया था । लेकिन दूसरी बात के सम्बन्ध में जो श्रासलियत है वह तो बहुत से लोगों के लिए एक विलक्त ही नवीन शात होगी। यह यह कि साएटेश-चेम्सकोई की यह सारी योजना विश्तत-रूप से मानं १८१६ में ही वैयार हो गई थी। बाव यह भी कि लाई बेम्स-फोर्ड को थाइसराय नियुक्त करने का जब हुक्म गर्दुका उस समय वह भारत की देशेद्रोरियल फीज में मेजर थे । मार्च १६९६ में जब वह इंग्लैन्ड पहुंचे तो जन्हें तैयार की हुई यह सारी योजना दिलाई गई जिसके साथ कि उनका नाम जोड़ा जाने वाला था । इसका पता हमें १६३४ में जाकर लगा । इसमें सन्देह नहीं कि मि॰ माध्टेश धीमती वेसेन्ट,लो स्मान्य तिलक श्रीर गाधीमी बैसे न्यक्तियों से भी मिले स्रोह उनकी बातें युनी । लेकिन असलियत में मि॰ माएटेस ने अपनी मारत-यात्रा में जो कहा किया वह तो यह खाट सेना था कि भावो-शासन में मंत्री: कार्यकारियी के सदस्य श्रीर एडवीकेट-जनस्त कील-कील बताने लायक है । यह उन ब्राइमिया के सम्बन्ध में निश्चित होना चाहते थे जो उनकी योजना की कार्य-रूप में परिशत करते । इसकी प्रतिष्यनि उस सामृद्दिक ष्यति के पीछे सुनाई पहती यी जिसे इम सुनते थे। यह यह कि "हमें मि॰माएटेगु का साथ देना चाहिए।" मि॰माएटेगु का भारत-यात्रा के सम्बन्ध में जो सबसे दुःखद घटना है, वह यह कि श्रपनी रिहार्ड के बाद हर प्रकार से सहयोग के लिए तैयार हो जाने पर भी मि॰ माएटेगु ने श्रीमती बेसेन्ट को दाद न दी !

रहरू के इस काल में जब श्रीमती बेसेट का होसहल झान्योतन उन्धिक रिवार पर पहुंच गया था, गार्थाजी दावने जुल दुने हुए एश्योगियों के साम-बेरी राजेन्द्र बाद, प्लोक्सीर बाद, होस्स बाद, श्रामुख बाद (विसार में) श्रीर खप्पापक झालाती तथा मारत-बेस्टर-विसार के बार दें होस्स बाद, श्रामुख बाद (विसार में) श्रीर खप्पापक झालाती तथा मारत-बेस्टर-विसार के बार देंग

ग्रन्याय ३ : उत्तरदायी शासन की ऋोर--१६१७ \$ 80 की प्रार्थना की। एक प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस ने, ऋर्जुनलाल जी सेठी के प्रारा बचाने के लिए, जो धार्मिक-कारकों से बेलर-जेल में ज्ञामरण ज्ञनशन कर रहे थे, सरकार से थीय में पढ़कर इसाचेप ने की प्रार्थना की । दूसरे प्रस्ताव-द्वारा, प्रत्येक प्रांत में, भारतीयों के प्रवन्ध में, भारतीय-बालचर-इल स्थापित करने की सिफारिश की । मुख्य प्रस्ताव स्वराज्य के सम्बन्ध में था, जो इस प्रकार है:-''सम्राट के मारत-मन्त्री ने साम्राज्य-सरकार की छोर से यह घोषित किया है कि उसका उदेश रत में उत्तरदायी शासन स्वापित करना है-इसपर यह कांग्रेस कृतहता पूर्वक सन्तोष प्रकट करती है। "यह कांग्रेस इस बात की ऋावश्यकता पर जोर देती है कि भारतवर्ष में स्व-शासन की पना का विधान करने वाला एक पालंभेस्टरी कातृत वने श्रीर उसमें बताये हुए समय दक पूरा राष्य मिल जाय । "इस कांग्रेस की यह हद राय है कि शासन-सुधार को कांग्रेस-लीग-योजना कानून के द्वारा बार की पहली किस्त के रूप में प्रारम्भ की जानी चाहिए।" एक नया प्रलाव जो कलकत्ता-कामेंस में पास हन्ना वह था श्रान्त्र-प्रान्त को एक पृथक् प्रिस-प्रांत बनाने के सम्बन्ध में । इस विषय में इतना बता देना जरूरी है कि १६१३ से लेकर १६१४ कांग्रेस तह ग्रान्त्र में इस सन्वन्य में एक राष्ट्रीय या यों कहें कि उप-राष्ट्रीय ग्रान्दोसन बराबर लता रहा या । श्रान्दोलन की वनियाद यह थी कि आन्ध्र वाले कहते थे कि भाषा के लिहाज से न्तों पापुनः निर्माण किया जाय । वण्स्तन में इसका बीज तो तब से बीया गया जब से कि १८६४ भी महेशनारायण ने बगाल से विदार को प्रथक कराने का प्रथल किया था। १६०८ में कांमेर ने हार को एक प्रथक प्रान्त बना दिया । २५ ऋगस्त १६११ को प्रांतीय स्वाधीनता की योजना के मन्ध में भारत-सरकार का जो सरीता विलायत गया था. उसमें भी यह सिद्धांत मान्य किया गया ा श्रीर उसीका यह फल या कि विहार बगाल से ऋलग कर दिया गया । इस सम्बन्ध में सद लोगों ा दृढ विश्वास या कि प्रान्तीय स्वराज्य को सफल बनाने के लिए. शासन श्रीर शिद्धा दोनों का ाप्यम उस प्रान्त की भाषा हो । यह निश्चित रूप से माना जाता था. कि स्यानीय शासन के सम्बंध । ब्रिटिश शासन को जो ग्रसफलता मिली है उसका कारण यह है। कि ब्रिटिश-मारत में प्रान्तों का अभाजन न तो बुद्धिपुर्वक दिया गया है. न जातियों के निग्रस को ध्यान में स्थकर किया गया है: ल्कि जैसे-जैसे इलाका हाथ छाता गया वैसे-वैसे प्रांत बनाते चले गये । १६१५ में कांग्रेस इस परन र विचार करने के लिए तैयार न थी। लेकिन १६१६ की द्यान्ध्र-प्रान्तीय-परिपद ने इस प्रश्न पर हत और दिया. श्रीर द अप्रैल १६१७ को महासमिति ने. जिनके वास निर्णय के लिए १६१६ की -एसनऊ कांग्रेस ने इस विषय को भेज दिया था, मदरास तथा कमई की प्रांतीय कांग्रेस कमिटियों से र्षे परामर्श करके इस सिद्धान्त को स्वीदार कर लिया और निरुचय किया कि"मदरास प्रान्त के तैलगू ्र गणा बोलने वाले जिलों का एक पृषक् प्रान्त बना दिया जाय ।" इसके बाद सिन्य झीर उसके बाद इरनाटक का भी नम्बर द्याया । इस विजय पर १६१७ की कलकत्ता-कांबेस की विरय समिति में बड़ी गरमागरम बहत हुई । सोबीजी की भी यह गय थी कि ग्रातन-मुबार चालू होजाने तक इस मामने में टहरे गई। लेकिन लीकमान्य विलंक ने इस बाव को चतुमव किया कि वास्तविक प्रांतीय स्वाधीनवा हे लिए मापा हे बतुसार पान्तों हा निर्माण करना बतयन बावस्यक है ! कलकता कांग्रेस को समान नेत्री भीमती बेसेस्ट ने मी इसका सूब दिरोध किया चौर दन्तिए के सामिल-मापा-मापी मित्रों ने भी बहत जोर से मुन्तालियत की । इस विराय पर बहत करते-करते दो घरटे बीत गरे । ग्रान्त में रात के रे॰ देव भाग्य का प्यक् प्रान्त क्यन्त तय हो गया। इ सक्त्रर १६१७ को महालामित ने सिन्ध

## १६१७ की फांगेस

भी भी वेरियट का कामें ए के समाने पी-पद से दिया गया भागया, मारत के स्वाणन पी-पिकान पूर्वक किला भाग एक सुन्दर निक्प है। तेला और भारत की व्यापांक करवा मा विस्तार के माथ उनमें पूर्वक अकार साला गया है। उनमें मान करने के स्विष्ट विद्या जिस संग पेया की भी-निमके प्रानुत्तर ('भारत को निक्ष्य उत्तरियों के स्वाण स्थापन है दिया जाग। यह भी १६६३ तकं, या अधिक-ते-श्रीपक १६६८ का। भीच के धाव स्थापन है दिया जाग। यह भी १६६३ तकं, या अधिक-ते-श्रीपक १६८८ का। भीच के धाव का पत्र अभीचों के हागों से सरकार के भारतीय हाथों में आते में लगे। और अपने के साथ का पत्र स्वस्थ्य बना रहे जो अन्य उपनियों के सुग्र है १९ भीमती नेतेष्ठ के समत्रितृत में सोधे तिन दिव को कोई मेला होका नहीं रह गया था। उन्ने से रामक्ष्य की सर्वाण का सम्यापन स्थापनी की साथ स्थापन स्थापनी की स्थापन स्थापनी की साथ स्थापन स्थापनी की साथ स्थापन स्थापनी की स्थापन स्थापनी की स्थापन स्थापनी की स्थापन स्थापनी की साथ स्थापन स्थापनी की साथ स्थापन स्थापनी की स्थापन स्थापनी स्थापन स्य

१९१७की कांग्रेस के इस कलकत्ते वाले श्राधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुए वे मी कुछ को छोड़ कर पहले-के-से सांचे में दले हुए ही थे। बृद्ध पितामह दादामाई नीरोजी श्रीर कलकते के ए॰ रहल की मृत्यु पर शोक-प्रस्ताव श्रीर सम्राट् के प्रति भारत की राजमिक के प्रस्ताव पास होने के बाद मि॰ मार्टिम के स्वागत का प्रस्ताव पास हुआ । मीलाना मुहम्मदश्रली और शीक्तश्रली के, जो कि शुनी बर १६१४ से नजरबध्द थे, रिहा कर देने का भी प्रस्ताव पास हुआ। कांग्रेस ने एक प्रस्ताव हाए, भारतीयों को उचित सैनिक शिक्षा देने की श्रावश्यकता पर सदा की मांति जोर देते हुए इस विपर में उतके स य न्याय किये जाते की मांग की खीर जातिगत भेद-भाव मिटाकर मारतीयों की सेता में कमी-शन देने की जो सुविधा सरकार से मिल गई थी उस पर सन्तोप प्रकट करते ट्राए ह भारतीयों की सेना में कमीशन देने पर प्रसवता प्रकट की और इस बाव की खाशा प्रकट की कि आधिक सख्या में आरतीयों को कमीशन देने की शीध ही स्थवस्था की आयमी ! इस बात पर जोर दिया गया कि उनकी तनस्थाह सादि में इबि की जाय । कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा (१) १६१०के प्रेस-एक्ट द्वारा शासकी को बहुत निस्तुत स्रीर निरंकुश-सत्ता दियं जाने, (२) झाम्मंपनट, (३) उपनियेशो में भारतीयोक्ष साथ क्या जाने वाले दुर्ववहार और उनकी अस्विभाशों के प्रति श्रपने विशेष को धोहराया। कामेंस ने कली-प्रथा की पूर्वों रूप से उडा देने के लिए मांग पेरा की । एक पालनेपटरी कमीशन की नियुक्ति पुर और दिया गया जो कि लिलने, व्याख्यान देने, सभा करने द्यादि की स्ततन्त्रता के दमन के लिए वह और दिया गया जो कि लिलने, व्याख्यान देने, सभा करने द्यादि की स्ततन्त्रता के दमन के लिए विशेष प्रकार के कान्तों तथा इसी प्रकार के कार्यों के दमन के लिए भारत-रवा-कानून के प्रयोग के अध्याप में सांच करे । १० दिसम्बर को सरकार ने रीलड-कमीशन की नियुनित की सेपया की थी। अप्रेस ने इसकी एक प्रसाव-दास इवलिए निन्दा की कि इस कमीशन का उद्देश दमन के लिए नये कारत न २००० ५० मताराज्या २०१०५ माना ७ १००६० कमारान का उद्घादमन के १०५ सन् कार्ती ही व्यवस्था कमा था, शीमों के दर दूर करता नहीं। कमिन की गय में इसमे क्राविधारियों को बंगाल के क्रांतिकारी कर जानेशालों के दमन के लिए और भी क्रांतिक छितः मिन जातीथी। का बनात के कार्य में देशक के देशकार में कार्य के देशकार मार्य कार्य साथ कार्य मार्थ इसी प्रकार में कार्य में देशकार के देशकार मार्थ कार्य मार्थ कार्य के प्रकार के स्वाप कार्य कार्य कार्य मार्थ क प्रकार वर्ष विकार और सब सक्ट किया और दन कार्यों के वाल मीवकर सिन्द प्रयोग की कर्न प्रचेत पर १वत्या कार पुत्र वक्त रहण कार पुत्र कारण कारण भावकर स्कृत प्रचाण कार्य हे कारण को शहरतीय केला हुआ या उनकी महेनकर रखने हुए सारे राजनीयक केरियों को हुक कर

# माएटेगु-चेम्सफोई-योजना---१६१८

हर १७ थी बांधेय के सार्थरान के बाद हान्य ही १० दिलमर हो महानी ने वेरी वाली हिं हो, बांधेय ने लिए लगायी-दोष साम बाते के सहन पर दिलार दिला राजा गत्ता, छीर पालीय किन सार्थियों है सनुष्ठेय दिला मार्थ है वे सात्त क्षीर एम्पेटर ही सिन्दा कीर मार्था कर सार्थ है सार्थ कर के सार्थ है सार्थ कर हो है सार्थ कर है हार पाली कर है हिंदी है सार्थ है सार्य है सार्थ है सार्थ है सार्थ है सार्थ है सार्थ है सार्थ है सार्य है सार्थ है सार्य है सार्थ है सार्य है सार्य है सार्य है सार्थ है सार्य है

न नमय उन्हें हम मोजन के हमसी में, बेसल उसी मान हो, है जान परिवाद के स्वाद प्रदेश है। साम प्रति हो की विकाद हमाने के हमसी प्रति हो हमाने के हमसी प्रति हम हमाने का दिल्लाम प्रति हो हो हमाने का दिल्लाम स्वाद हमाने के हमसी हमाने का दिल्लाम स्वाद हमाने के हमसी हमाने का दिल्लाम स्वाद हमाने के हम हमाने के हम हमाने हमाने हमाने के हमाने हमाने

को रहाद को महत्त्वार्य को बीतांगी नेहक हो। उनमें नीतांन (लग्न) कीर समारा से होनी होमहत्तनतीय के हिंद नारानों थे, जो एनीयर को कर में से तमा लग्न होंग ने या नाराम पा पूर्व (सीव किया मार्ग करें में तम्ब तथा को दिए कि या व्यक्तिया एं यो मेगाया ना दी क्या कि नार्मा नाम होने या भारत को उपपारी-ग्रामन दिए कामा। को नाम होन्द्र (मित्रामांनी नेजरून को नुस की नारामां के लिए कामी तथार में कामें दी होंगे।

रा होता। हिर्देश में महत्त पांच मान में भीमी हैरिया में बाबड़ वर्गन्या विकाश भीमी, मार्गारे पिन्न कीर भीमी होरेजी जिलावतान में भीमी हैरिया को यह जिल्लाह, बार्टन लॉग में मन है, मित्री को मार्ग्यावा हैने हैं जिला बहुतेन हिन्द का। इस्टेंड में कर संस्कार में उन्हें जिला यह बार्टिस होता है होने करती बाह्य-बंदार को जिलावा है कि बा बार्टिस में में हिर्देश की बार्टिस में बार्टिस को बार्टिस को सामार्ग्य में कि स्थाप है कि बा बार्टिस में में में हिर्देश की बार्टिस में बार्टिस को बार्टिस को सामार्ग्य में कि सी विकास का बा विकास में

थे देख मन्दर्भों को कार बाबा की देशों सरा। की बहु उद्यक्त अब कराकों के जिए

को भी पूचन माना मान शिया । जार समय की शिवाना श्रीकार किया था. समापुर-बांदेर के मानों के पुनर्तिमां में निर्माद समावित्या साम किया सामा । इसके बान-वाल इसमें पार कर प्रांत है जब (ह जिल्ला-सावर के केनाक के मान के मान

चीत्र थी। यह तिटिश राजनीविशें द्वारा तैयार किये गये राजनीविक लेखों के समान, भारत को स्व-शासन देने के सम्बन्ध में पढ़ कियन्त बसान था। उसमें मुग्तरों के मार्ग की कहान्यों का बड़ी राष्ट्रण के साथ बर्चन किया गया कोर पिर भी जोर दिया गया था कि सुपार क्रयस्थ मिलने चारियों मिलोर्ड के वस ग्रें एक कीच अन्त भी थी। देश की दो अधान सम्बन्धों ने मिलकर जिय योजन की

श्रध्याय ४ : माएटेग-चेम्सफोस-योजना--१६१८

१२१

तेमांर किया या उसमें प्रधानस्वीतीय कार्यकारियों की तक्वीज थी। परना इसमें उत्तरदायी शासन की एक दशे दी आपर्यक योजना थी, बितमें मन्त्रियनंदल बरला जा सकता था। मन्त्रियरहल की जिम्मेदारी सामृहिक थी, जीर वह कीस्त्रित के मतों पर निर्मय करती थी। यह ठीक निरिद्य नमने के स्वराय के सिलती हर्ष थी। मारवार्य के लोगों की और चारिये थी क्या था। इसके

खनुतार, हिन्दुस्तानियों ही गय में, कींबिलें मारतीय राजनीतियों के लिए वासीमगाह न रह कर सर्वर्जनक न्यायास्त्र हो बावी थीं, कहाँकि मयीराय को मदरावा खर्चित्र माने खपनी स्थित साक हरती परती श्लीर खपने साथी सहस्यों की पर उनका मान्य खर्चानिय रहता। इसिंक्टर किन्न हों भारतीय हरके महाते में था को और हरती वींकी के एस बांचने सरी। पत्रम् कारीन

नुष्पा पर परिवाद के विद्या के प्राप्त के किया के प्राप्त कि किया कि पहुंच पर परिवाद के किया कि प्राप्त के किया बार मुंदरि दो जाता। लेकिन हम मीयाद के मानो उत्पर्ध क्यों कि प्राप्त के सामके जाते हैं।" इसके बाद भी दशक भीत्रिवास आर्थिंगर का जिल है, "उन्होंने ग्राफ़ी विध्यात दिलाया कि सामके जाते हैं।" इसके बाद भी दशक भीत्रिवास आर्था का कि सामके की सामा नहीं हस्ते हैं। किर भी यदि सोगों को यह विध्यात पूरी कार्यक्रमिय योजना की स्वीकृति की आराश नहीं हस्ते हैं। किर भी यदि सोगों को यह विध्यात दो जाय कि इसमें श्रीद क्लिस की ग्रुसायण है तो वे विशेष परवान करेंगे।" उनका कहना है कि

. कार्टिस की मोजना सबसे अच्छी है। श्रीनिजात आयंगर के साथ न्याय करने के लिए होंग यहां यह बता देना करने हैं कि उस समय वह किसी नहीं थे। इन क्यानों के बाद हमें निरु मिट्रा प्राव्य प्रवासने की भेदें विद्योग आयंश्यकता नहीं हि कि श्रीसत्तावर, चन्दावरकर और रहीमहत्त्वता ने 'शंरक्षणों की योजना' का समय किसा था।

पक शोर यह या की दूसरी और राष्ट्रीन विचार के शोगों ने निरु मार्चटेंगु के दिनाम में अपनी मांग के विषय में दिनी भी जन्देंद की मुंबाइग नहीं रहने दी। 'मीसीजात नेहरू सन्दृष्ट से प्रवासन में अपनी मांग के विषय में किसी भी जन्देंद की मुंबाइग नहीं रहने दी। 'मीसीजात नेहरू सन्दृष्ट होता में प्रवासन किसा की स्वासन किसा की सन्दिय साम किसा मांग किसा की स्वासन की सन्दृष्ट की सन्दिय मांग किसा मांग की स्वासन की सन्दृष्ट की सन्दृष्ट की सन्दृष्ट मांग मांग की स्वासन मांग की सन्दृष्ट से साम सन्दृष्ट की सन्दृष्ट से साम सन्दृष्ट से स्वसन हो का साम सन्दृष्ट से स्वसन साम सन्दृष्ट से साम सन्दृष्ट से साम सन्दृष्ट से साम सन्दृष्ट साम सन्दृष्ट सम्बन्ध से साम सन्दृष्ट से साम सन्दृष्ट सम्बन्ध साम सन्दृष्ट सम्बन्ध साम सन्दृष्ट सम्बन्ध सम्बन्

उत्तरदायी ग्रायत चाहने थे श्रीर उथका बारा उसी समय बाहते थे।" मि॰ माएरेगु ने हुरेन्द्रनाथ बनामिं को यदा लिया था। वियोर्ट के समयन में होर्मी का यह श्राम वीर पर विश्वास वा कि उसका आधिकांत्र मन्द्रन सर (बाद को लार्ट) जैसम सेस्टन श्रीर मि॰ (बाद को सर) भैरिस ने देवार किया या श्रीर

सामना स्परित में इन कार्य में उनकी मदर की थी। मि॰ करित राउन्द देशकारों में से थे, जिनकी कि महीर कप्पयन की स्रोत किरोप थी। वह ''क्षाद्यान की सेवा के किए'' स्रनेक देशों का अभय करित रहेते ये। मारतीय-शासन सुपारों के सम्लग में हन्होंने एक पत्र लिखा था। वह सस्ती

उपयुक्त भी था । "दोनों होमहल-सीमों ने, दूधरे मास में ही, मि॰ वैपटिस्य की, मार्रकों अपना प्रतिनिधि बनाकर मजदूर परिषद् में भेजा"। श्रीमती बेसेयर ने अपने समावेरीयर हैं। मापता में वहा, ''श्रीर मेजर माहम पोल उनही तरफ से हमारे यहां हा रहे हैं।" वह भारत में साथ मार्च रक्षने की हह रहणाती थीं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनी की दिनों में होमसल से, जैसा कि उसका श्रमं उन दिनों सिया जाता था, श्रामे नी वह हो १६२६ के उपनिवेशों के दरजे से उस समय के उपनिवेशों का दरजा कम मा श्रीर निरंब उसकी तुलाना शाल के उपनियेशों से हो कदापि नहीं की जा सकती। कुछ भी हो, भीकी रीम ही इस बात को महसूस बरने लगीं कि उनकी विचार-धारा का मेल न वो सरकार है है खाता है स्त्रीर न जनता के साथ ही । सरकार उनकी अवता को पसन्द नहीं करती बीकी उनके विद्युक्तिन को । सम्बर्ग की विशेष कोमस से समय (सिताबर १६१८) उनके बहुते हैं - -ये और उनका बहुत बड़ा प्रमाय था, लेकिन दिल्ली-कप्रिस में (दिसम्बर १६१८) व पिछड गई थी।

मारत-रज्ञा-मान्त का दौर देश में सज्ब बड़े जोर के साथ चल रहा था। १६१० लोकमान्य विलक श्रीर विधिनचन्द्र पाल के लिलाफ दिली श्रीर पंजाब से देश-निमले ही निकल सुकी थी। लेकिन वह लोक-प्रिय श्रान्योलन दक्षा श्रार पणाव स दशाया है है जय बावर्र के गर्वार भ लाक-प्रय चान्दोलन दमन के इन सकास मा नश रणा जय बावर्र के गर्वार ने महायुद्ध के सम्बन्ध में नेताचों की एक समा की वो लोकमान कि खराज्य के प्रश्न को छेड़ा; क्षेत्रिन उन्हें दो मिनट से श्राधिक नहीं बोलने दिया गया। वर वर्षि ने दिहली में एक समा की हो गांधी जी उसमें उपस्थित है। यहाँप पहले उन्होंने उसमें होजी ्रोंने से इन्कार कर दिया था न्योंकि एक वो लोकमान्य खीर श्रीमवी थेसँट को उसमें कार्य नहीं किया भया था, श्रीर दूसरे ब्रिटेन ग्रुम-सन्धि बरके कुस्तन्त्रनियां रूस की देने जा हा क इस विषय में लॉर्ड नेम्पकोर्ड से मिले भी थे। उन्होंने गांधी जी को विश्वास दिलाया कि मार्ड चार स्थापी सोमों का (रूस का ) फैलाया रूखा है! गांधी जी को विश्वात (देश) के होई हरी जबकि युद्ध चल रहा हो, ऐसा मरन न तो उठ ही सकता है श्रीर न उस पर विवास ही कि सकता है। इस बावचीत का फल यह हुआ कि गाँधी जी यद्ध-सभा में सम्मितिव होते हैं वि राजी हो गये । उन्होंने लोकमान्य को दिली श्रामे के लिए तार दिया, यदापि उनके लिए कोई लि भया गड़ी था। लेकिन दिली हो वह स्थान या जहाँ से सोकसान्य के लिए देश-निकाल हो प्राप्त करने की पुढी थी। उन्होंने कहा कि अब तक यह स्थान या जहां से सोकसान्य के लिए देशनंकण स्थान केरियन केरिया केरिया कि अब तक यह खाला संस्थान हो जाय सबतक में दिसी नहीं खा करते लेकिन ऐमा बरने से वो सरकार की शान जो विगढ़ जाती !

व्यतन १६१६ में लोकसन्य को मजिल्हेट की पहले से ब्रामा मास किये बिना ब्यास्ट्री देने भी मनाही का नोरिन मिला। एक समाद पूर्व लोकसान्य पुद्ध के लिए र्शान्य मार्ग कि विक हुए थे श्रीर श्रम्भी सदस्त्रा के प्रमाण-स्वरूप उन्होंने ५० इतार का एक नैक गांधी वी के पान पेर इर शावनात्र-कर श्राहतासन दिया या कि यदि गांधी जो सरकार से ऐसा मादा करा लें कि भारतीयों को हैन हैं ज्यापित किया कि स्वेद गांधी जो सरकार से ऐसा मादा करा लें कि भारतीयों को हैन हैं कमीरान मिलन लगेता हो। वह महाराष्ट्र से प्रहार से ऐसा बादा करा लें कि भारतेमा के महाराष्ट्र सेटे के करा है। वह महाराष्ट्र से प्रहारा दियाही देंगे। गांधी बी का मंद बहु बहु सहायता सीरे के रूप में नहीं दी जानी चाहिए । श्रतः उन्होंने लोकमान्य वा चैक लीय हिए पी १६१७-१८ में क्रांधिम सोकमान्य विश्वक से सरांक रहती थी। नीकरशाही की निश्चित का है उसे नोके तथी भी कहें ती। रहरू प्रदेश हो हुई थी। अकेशी श्रीमती वेमेंट ही उनका साम दे रही थीं।

जून १६१८ में माटेयु-नेपकारेड रियोर्ट प्रकाशित हुई । साहित्यक-दृष्टि से यह करेंदे हुए हैं

सभ्याय ४ : मार्टगु-चेम्सफोर्ड-चोजना — १६९८ 123 हके क्लिय में इमें क्या करना चाहिए । ऐसी दशा में यह तो आहिर ही है कि महासमिति ने कांग्रेस विरोप ऋषिवेद्यन की बुलाने का की निरुचय किया था उसके चानुसार असका बुलाया जाना ाबिमी था। लेकिन यह बात 'धनुमय की जाने लगी कि ललनऊ धीर इलाहाराद इसके लिए पपुरत स्थान न रहेंगे । द्वारा बम्बर में कांग्रेस वा विशेष ऋषियेशन करना तय हुव्या और गोड़े ही मय में सारी वैयारी की गई। कांग्रेस कालों में बढ़ा सीत मतभेद ही गमा था। यैसे कोई मी देस जना से सन्तृष्ट नहीं था। लेकिन हो, अने हे जालीचना करने के दंग में जन्तर जरूर था। ऐसा ान पड़ता था कि संक दल हो, जो कि अप था, उसे विलव ल ही अस्तीवार कर देने पर जोर देगा होर दसरा उसमें समार चाहेगा। कांग्रेस से मुद्ध ही दिन पूर्व ऐसा प्रयत्न किया गया था कि विसी माइ एक बार मिले चौर दोनों दलों में समगीता हो जाय । लेकिन इसमें सफलवा नहीं मिली। ांबेस का स्विवेशन रेट स्वास्त रेटरेट को हुआ। भी इसन इमाम समापति थे। कॉमेस में उप-स्पति एव थी। ३,८४५ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। श्री पिटलमाई पटेल स्वागत-समिति के त्रमार्थात ये । दीनशा याचा, शुरेन्द्रनाय बनर्जी, भूपेन्द्रनाय वसु श्रीर श्रान्त्रकाचरण सुलुमदार जैसे हांग्रेस के पुराने महारथी आये ही नहीं थे। खार दिन के बाद-विवाद के पश्चात् कांग्रेस ने अपनी परानी योजना के काधारभुत सिद्धान्तों का ही समर्थन किया और इस बात की घोपणा कर दी कि -भारतीय ब्राकांदा साम्राज्य के श्रन्तर्गत स्व-शासन से कम में सन्तृष्ट नहीं हो सकती। मटिग-योजना ही उसने विमार पर्वेद ग्राहोचना की । उसने यह पोपणा की कि भारत श्रवश्य ही उत्तरदायी शायन के योग्य है। मटिगु-श्पिट में इसके लिलाफ जो बात वही गई थी उसका प्रतिवाद किया। कांग्रेस ने प्रान्तीय तथा केन्द्रीय दोनों शासनों में एक-साथ ही सुधार आरी करने पर जोर दिया चौर इस वात से सहस्रति प्रकट की कि प्रान्त ही यह स्थान है जहां उत्तरदायी शासन के कमिक विकास के लिए पहले कार्य प्रारम्भ होना चाहिए— ग्रौर जब तक इस बात का ग्रनुभव न हो। जाय कि इन प्रान्तों की शासन-प्रणाली में जो परिवर्तन करने का विचार है जनका क्या आसर होता है तबतक आवश्यक बातों में भारत-सरकार का ऋषिकार ऋदाएगु रहे । साथ डी कांग्रेस ने यह माना कि जिन बातों से शान्ति और देश-रहा का प्रत्यन्न रूप से सम्बन्ध होगा उन्हें भारत-सरकार को इन श्रपवादों के साथ परा श्राधकार होगा (क) न्यायालय के निर्णय श्रीर खुले तीर पर कानूनन् मुकदमा चलाये दिना (सम्राट की) विसी भी भारतीय प्रजा की स्वतन्त्रता, जान या सम्पत्ति नहीं ली जायगी श्रीर न उसकी लिखने या बोलने या धमार्क्रों में समिमलित होने की स्वयन्त्रता स्त्रीनी आयगी: ( ख ) मेंट-बिटेन के समान लाइसेन्स खरीद कर इधियार रखने का श्राधिकार प्रत्येक भारतीय प्रजा को होगा. ( ग ) छापेखाने खतन्त्र रहेंगे श्रीर किसी छापेखाने या समाचार-पत्र की रक्तिरही होते समय कोई लाइसेन्स या जमानत नहीं मांगी जायगी: (प) समस्त भारतीय कानन के सामने बराबर होंगे। एक दसरे प्रस्ताव द्वारा इस बात पर इद मत प्रकट किया कि बड़ी कौंसिल को आर्थिक मामलों में उन हद तक की स्वतन्त्रता रहे जिस हद तक की स्वतन्त्र-साम्राज्य के स्वराज्य-प्राप्त प्राप्तों की है। उसी प्रस्ताव में, जिसमें कि मुचार-योजना पर सीधे हीर से मत प्रकट किया गया था, भारत-मन्त्री श्रीर बाइसचय के प्रयत्नों की, जोकि उन्होंने भारत में उत्तरदायी शासन-प्रयासी प्रारम्भ करने के लिए किये, सगरना की । प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि यद्यपि उसमें कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जिनके द्वारा वर्तमान अवस्था की अपेदाः कुछ दिशाओं में उन्नति होती है, किन्तु आम तौर पर ये प्रस्ताव निष्णा जनक और असवीयजनक हैं। आगे चलकर प्रस्ताव में वे बातें भी सुभाई गई जिनका होना उत्तर-दायी शासन की चीर बढ़ने के लिए पूर्णतया बायश्यक था--जैसे मारत-सरकार से सम्बन्धित से करी-बा-बरी ना बहुता कीर रिन्दुकाती वर्षों के हाथ में बह मना । वह 'बान्दे बानिक्ट' समा 'बीक्ट' में मूल भी मा (बहानों के हम माहीक बार्च में नीकरसादी की नासराहियों स अरदार्गोह कर दिया, जिलका वस मह हुआ कि साम खर्मकारी-काल समूचि स्थितराही के विक्त बीच से उसस बना।

बारा मह भी कि शहर है दल महाल के मंत्री मिन विलिय केर से मिन शासनूत कर्राटम ने एक राजगी पर में, इस बार की सम्मायन पर बाजों की भी कि समस आपस की असदे भीजी दुप बाहरी सभी मामशों में बाही केंगिल के सभीन किया जा सकता है, जिनमें कि सीयनिरिश्च स राज्य-प्राप्त जर्जनीयों के हो प्रांतनिय रहेंगे हेरिक प्राप्त के प्रतिनिध नर्ग होते। यस्त अने अप प कि यदि ऐसा क्या बाय हो सम्भग है इनसे यहां राज स्वाची हो आय । लेकिन यदि ऐसा करना ही अनिता हो हो। इस स्थिति का सामान करमा ही पहेगा । लेलक में जिल्हा था कि मेरे विकारी से ''देश्या, वैशित तथा निर्माल'' साधारतातः सहयत है । हलालकाह के बन्ददितर वेब में सारवह देवत-वालों में बांटने के लिए इस पत्र की कारियां रूप गई थीं । जनमें से एक हिन्दस्तनियों के दाय सम गई चीर प्रेसपालों ने जसे फीरन ही चालवारों में खाप दिया । यह १६१६ की लखनऊ कांग्रेस के समय की बात है । मि॰ कर्राटस में इसके बाद प्राप्ती रियति साफ करते क्य भारतमसियों के नाम प्रक पत्र लिया । परले यह महात्राय दक्षिण क्ष्मिया में एक ग्राधिकारी ये श्रीर बोजा-यद के बाद है ब्रिटिश-सरकार ने मर जेम्स मेस्टन श्रीर मि॰ शैरिस की रोवाश्री की दक्षिण श्रासीका में सिविल सर्वित का संगठन करने के लिए हिन्हस्तान से भीग लिया था। उस समय हन्होंने इन कोगों से गरिचय कर लिया था। तभीसे इन लोगों ने दिल्य श्रद्धीका, कनाहा और भारत में ब्रिटिश कामनील्य-सम्बन्धी मयानाची का स्वय चाप्ययन विया था । १६१६ में मि॰ करदिस की सर जैम्स केरन ने ग्रामनिय किया था कि वह यहाँ खाकर साम्राज्य की भारत-सम्बन्धी समस्या का अध्ययन करें श्रीर उसे<sup>11</sup>दी स**्**यह रेक्स" नामक खपने विमाही पत्र में प्रकाशित करायें । यह पत्र भी इसी प्रकार के खप्ययन के पता-स्वरूप ही किरम गया था. जो इंग्लैयद में प्रकाशित होते के लिए वहां भेजा जाने को या. किना उनके दर्भाग्य से कही-का-यहीं जा पहुंचा । यह भी कहा जाता है कि मि० करदिस भारत के श्रविकारी-वर्ष के साथ एक पदयन्त्र में समे हुए थे, जिसका काम या कि सुद्ध के बाद सामाग्य की प्रज्ञीनता की गोजता में भारत को इस्लैपड़ के ही अधीन नहीं, बहिक उपनिवेशों के अधीन भी कर े देना चाहिए। "इस समय की सबसे बड़ी कठिनाई यह है," मि॰ करिस भारतवासियों के नाम लिसे अपने पत्र में कहते हैं, "कि मेरे इस बात पर जोर देने से कि हम मौजूदा अवस्या में मारत के शासन कीर बैटेशिक-विभाग की जालग-शालग नहीं कर सकते. यह शालत-फहमी हो गई है कि अपनिवेश मी भारत पर हुकुमत करना चाहते हैं । परन्त उनकी रत्ती भर ऐसी इच्छा नडी है ।" धन्त में उन्होंने पराने दस्तावेजों का हवाला देकर बताया कि पहले से ही उनके विचार क्या थे, "जो सारे ब्रिटिश कामनवैत्थ का शासन करते हैं उनका यह कर्तव्य है कि वे खपनी शक्ति भर प्रयत्न करें कि जितना • • । श्रपने चारी श्रोर, भारत के चुनीदा-श्राने वाले ६ ध्यक्तियाँ को लगा स्थवा था। पहले दल में सर मालकम हेली, तर जैम्स मेस्ट्रन श्रीर मि॰ मैरिस मे । मि॰ मैरिस उस समय

युक्त-प्रान्त में इस्टोक्टर-जनाल-पुलिस थे !

मावों के लिए कांग्रेस ने यह इच्छा प्रकट की कि प्रान्तों के लिए जिस सरह स्वरद्धित और हसान्द्रीत विषय रक्ते जायं उसी तरह बेन्द्रीय सरकार के लिए भी रक्ते जायं। रखित विषय ये होंगे—वैदेशिक कार्य ( उपनिवेशों का सम्बन्ध छोड़ कर ), सेना, जल-सेना, भारतीय राजाश्रों के साथ समन्य, ब्रीर श्रेप सब विषय इस्तान्तरित रहेंगे । सधारों के अनुसार बनाई गई कींसिल का वहला कार्य-काल समार होने पर हरतान्तरित विषयों के सम्बन्ध में शाहसराय श्रीर कीशिल का सम्बन्ध वैसा ही रहेगा जैनारि स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों में है। हरेक कानून कौंसिल में बिल पेश करके ही बनाया जायगा, पर्त यदि कीसिल स्वरिक्ति विषयों के सम्बन्ध में वह कानून वास न करे जिसे सरकार धावश्यक सममग्री हो तो गवर्नर-जनरल रेम्यूलेशनो-द्वारा उनका विधान कर सकेंगे। ये रेम्यूलेशन एक वर्ष तक वारी रहेंगे छीर दुशारा फिर नहीं जारी किये जायगे, सिवा उस बालत के जब कि कौसिल के उपस्थित सदस्यों में कम-से-कम ४० प्रविशत उसके पत्त में मत देते हों। राज-परिषद न रहेगी, किन्द्र वांद वह बनाई ही जाय तो कम से-कम उसके छापे सदस्य निर्वाचित हों छौर 'साटिफियेट'देने का नियम केवरी स्वर्धज्ञव विषयों के लिए हो । स्वर्याच्य विषयों के श्रीधकार में जो कार्य-कारिशी के सदस्य हाँ उने कम-से-कम शाधे (यदि उनकी संस्था र से अधिक हो) भारतीय हों। वहीं की खिल के सदस्यों की संस्था १५० कर देनी चाहिए ख्रीर उनमें निर्वाचित सदस्यों की संस्था रें हो। बड़ी कैंसिल के समा पति श्रीर उपसमापति बड़ी कॅसिल द्वारा ही खने जाने चाहिए खीर जमे खपने कार्य-संचातन के <sup>लिए</sup> नियम बनाने का श्रिधिकार रहे। कानून द्वारा इस शाव का विश्वास दिला दिया जाना चाहिए कि ऋषिक से श्रिषिक १५ वर्षों के मीतर समस्त ब्रिटिश-भारत में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित कर दिया जायगा ! जहां तक प्रान्तों से सम्बन्ध है, कामेस ने तय किया कि (क) शासन-विमाग में ऐसे कोई सदस्य न रहने आहिए जिनके जिम्मे कोई महकमा न हो: (स) सधार के अनुसार बनी बीसिनी का पहला कार्य-काल समाप्त होने पर इस्तांवरित विषयों के सम्बन्ध में मवर्नर छीर मन्त्रियों का <sup>दीमा</sup> ही साबाध रहेगा जैसा कि रावराज्य-प्राप्त उपनिवेशों में है: (ग) मन्त्रियों का दर्जा श्रीर उत्तरा वेतन यही होगा जो कार्यवारिणी के मदस्यों का रहेगा । कार्यकारिणी के आधे सदस्य भारतीय हीं: (प) भारतित विपर्यों के लिए जो खर्च पहता है उसे छोड़ कर बजट कींसिल के पाधिकार में रहे थाँर परि नया हर लगाने की जरूरत पढ़े तो वह सारी प्रान्तीय सरकार-द्वारा लगाया जाना चाहिए । यह मानी PU भी कि लीग पूर्ण मान्तीय श्राधकार पाने के योग्य हैं, यह कांब्रेस सधार-योजना के पास होने में सुविधा करने के विचार से इस बात पर तैयार है कि सब प्रान्तों में छ: वर्षों के लिए कानन. पुलिस श्रीर न्याय के कार्य ( जेल होड़ कर ) सरकार के हाथों में रहें, शासन श्रीर न्याय कार्य तरन्त श्रालग-बात्तर कर देने चाहिए । समापति और उपलमापति कॉसिलॉ-हारा घने जाने नाहिए । परन्त कीविलॉ में निर्वाचित सदस्यों का श्रीसत 🕻 रहे । कीरिस प्रांतीय श्रीधकार के प्रत्येक विषय पर-कानून, न्याय द्धीर पुलिस पर भी-कान्त बना सर्वेगी, किन्तु जहां सरकार को कान्त, न्याय झौर पुलिस-सम्बन्धी बारों में कींसिल के निर्णय से मन्तीय न ही यहां उन्हें भारत-मरकार के सामने येश कर सबेगी। आरत-मरकार उसे बड़ी कॉर्सिल के सामने ऐसे कर देगी कीर साधारण सरीका कर्ती आयगा । भारत-सरकार और भानतीय सरकारों का उत्तरदायित निर्शासकी के भीत बढ़ाया जाय और वालीस्ट और मारत मंत्री के श्राधिकार कम किये आये । इपिटया कींमिल तीक दी जाय ! मारत मन्त्री को सहा-मता देने हे लिए दो म्याची महायह-मन्त्री गर्दे, जिनमें से एक भारतीय हो । सातियन प्रतिनिधित्य मता दर के हैं हो है के किया कि होती और वहीं के सिलों में मुनलमानी का मंतिकिया

। श्वियां प्रताभिकार के श्रायोग्य न टर्ड-

गर्र वाय । आर्थिक मामलों में भारत-सरकार को पूरी स्वतन्त्रता रहनी चाहिए । तेना में भारतीयों को कभीवान दिये आने के सम्बन्ध में जो मांग देश की गर्द थी तरे सरकार ने निकड़ता अपूर्ध कर ते स्वीकार किया था। इस पर कमिश ने गरित निवास महरू को और यह राय दी कि मारतीयों को तेना में कम के-मा २५ महितरात कमीयराद कालह देने की कार्यवादी नी चाहिए और यह औरवत पीरे-पीर नुकेश २५ महितरात कमीयराद कालह देने की कार्यवादी ने हैंन्सैंग्रह में रिशाट-मयदाल मेंजना तथ किया भी स्वास के मेंजना तथ किया भी पह की स्वास के मेंजना तथ किया और सहस्रों के सुनाव के तथा एक किया और कार दें।

हर तर यह दील पड़ेगा कि जिन तिरोप छाषियरान के लिए यह मय हो रहा था कि हमें हुआर के लिया में कूट पड़ ज्यागी, यह कहतता पूर्वक समाच हो गया छीर गीर के लाथ नची होने के बाद ऐसे मियूयों पर पहुंचा जिससे विधान मंत्री में नेक हो गया छीर छारे देश के आधिकारा कार्जिकती ने पर्योक्ट से उनस्क समर्थन हिन्या। उन्हीं दिनों मुस्तिम-सीग की भी बैटक की गई थी.

सिलके धमापी ये महनूदाशद के राज भाइन । उसमें भी कांग्रेस से मिलला-कुलात हो मासाय पाय हुआ। हिनेक मासा के दुःशों का करने नहीं हुआ। मास्तर-पा-करन्त, जो देश के किसी भी खाँक के चुक भी करने से रेक करना मा, या जुक भी करने की आशा है करना था, जोते के साथ कराना काम कर रहा था। मीलाना व्यद्ववक्ताम क्यानार तथा खली-मार्सों की नगरकरी का तो हम परते ही शिक कर कुते हैं। क्यानुस्तर-कांग्रेस के पदी क्यानी-स्मूम कांग्रेसी मी रिशा है हिर रहेते ही वह प्रमुख्य-कांग्रेस में सुदे थे। मुद्रम्म प्रमुख्य (स्मानरें) में के तम क्योर चरपरे साथा हिरू का सम्पन्दन करते थे। उनके बढ़े भी द्वीकाय-स्पत्तर को नक्य के तम्मादक थे। यह उर्जु के टैंग्लिक पत्र था। मासायुक्ष के द्वित्र ही। क्रिया-स्पत्तर को नक्य से लोगों को दिवानों के लिए पह सान से एक धोपश्या की गई, नित्रमें यह कहा पाया था कि युक्ष नित्रमें हो की रहा के लिए कल यह है। मीलाना मुक्यम्यप्रमुखी ने क्याने पत्र में एक जीदार लिल लिला था, जिसका नाम य "मिम को साली कर दी।" मीलाना की क्याने पत्र में एक जीदार लिल लिला था, जिसका नाम य प्रमुख्य में रेथ दिवसन १९१९ तक रहे में तह कि साही मिरपा के प्रदुखर, जिसमें के में वे हैं क्यान की स्वाद्धक के लिए पत्र प्रकृत करने की स्वाद्धक के लिए पत्र एक करने कीर लियारी मरती करने का सरीका निहारय प्रस्तान के

श्रांक था। इन तरिशों के बरीलत, जिन्हें लार्ट विकायक की सरकार हो ''दबाव श्रीर तमस्त्री ने तरिहें'' कहा था परन्त जो दरखरक जगादिकार थी, जंबल भी अपन जगाद आगों क्लाइर प्रशंक दिखीता पीता है में है दिस से जी ''हेंटेट'' की प्रभावनिक भी, किलाई अपनास स्थानीय श्रांक किता है में हैं हैं कि से लिए हैंटेट' की भाग प्रमाविक भी, किलाई अपनास प्रमाविक व्यक्ता था कि स्वत्य के लिए हैं कि प्रमाविक भी, किलाई के लिए, 'दबात कर और दिस उसी के अनुसार प्रमाविक अधिक हैं कि स्वत्य के लिए किलाई के किए, 'दबात कर सम्माविक' की मिल्रे के किए में स्वाव प्रदेश के प्रशंकता है किला प्रमाव पराल करते थे । इन्त्र प्रमाविक अपनास के स्वत्य के स्वत्य के सिंह है कि एक बार लीतों ने क्रीप में आहर एक तरहीं थे हर स्वत्य के स्वत्य के प्रमाविक के स्वत्य के स

लाई चैमफोई के शासन-काल में, वहां सक राजनीतिक दोन से सम्बन्ध है,इमन-नक मुस्यत प्रेस ऐन्ट के रूप में नदी तेजी से चला था । भारत-रहा-कानून के ऋतुसार लाई विलिगटन ने शीयर बेसेस्ट को वर्ष्यर्र-ऋसते में प्रवेश न करने की ऋगका दे दी. थी । बंगाल में नजसन्द नवदुत्रकों व् कमिम का इतिहास : भाग २ :

संस्था पीन इजार यक्त पहुँच गर्द भी । इच हे बाद भीमती येतेन्द्र शत्रपन्द हुईँ । दूधरे बर्च में ग्रीव चित्र समा उत्तहे साम ही उसके रिच्छ झान्दोशन दोनों ने पदार्पण दिया ।

१२६

यहीं यह पात समस्य सम्मा स्वास्ति कि हमारे पहने वर्ष परकार में एक किसी विक्र 5 भी। यह सिन्दे विक्र 3 भी कि उस स्वास्ति के स्वीद सिन्दे 5 भी। यह सिन्दे विक्र 3 भी कि उस सिन्दे कि उस कि उस कि उस अपने कि अ

## दिली-कांग्रेस

कामेर का सामारण पारिक द्वापिएसन (आगामी दिवानर मान में) दिन्नी में होनेसला था। दिली द्वापिरसन का समापित मानीय कामिय कोमिय क्रीता द्वीर स्वाप्त व्याप्त मानीय के होनेसला विज्ञ के जुना था। शिक्त करें हैसेन्यरान निर्देश पर नलाये गये मुक्त के सानक्ष्य में में प्रतिदेश जाना था। दिला करें हैसेन्यरान निर्देश पर नालाये में मुक्त के सानक्ष्य में में प्रतिदेश जाना था। द्वारा सामापित कामी में अन्ति मुक्त क्ष्या का सामापित कामी मानिय के सामापित कामी मानिय के सामापित कामी मानिय के सामापित कामी सामापित कामीपति काम

श्रम्याय ४ : माण्टस्-वन्नभाक-वाजगः—१८८-ह्या प्रकट की यी कि शान्ति-सम्मेलन में मास्त का प्रतिविधित्व भी चुने हुए व्यक्तियां-द्वार्य हो । के लिए लोकमान्य विलक्ष, गांधीबी श्रीर श्री हत्त्वस्मान को प्रतिविधि मी चुना गया ।

रासन-सुधारों के लिए कांग्रेस में उसी दियोग प्राधिवरान वाले कांग्रेस-सीरा-योजना के प्रस्ताव हो दोहराया । साथ ही यह बात भी दोहराई गई कि भारतकों स्वास्थ्य के योग्य है ग्रीर शान्ति एव पाना-सामन्त्री सब क्षांग्रिकार, तक प्रयुवारों को ब्रोडकर, भारत-सरकार को है। एक दूसरे प्रस्ताव-

ही वेदिया । शाप दी यह वाद मा दौरहार वह हैक भारतकर स्थाय के याप दे कार शाप कर राह्य-समस्पी शर क्रमिकार, बुल्ड क्रम्यादों के छोड़कर, भारत-सरकार को है। एक हुस्ते प्रसान ए, इसके अलावा को दुर्द हुस्ते में ठर्ने भी दौरहाया सम्या-एक्ट कुळ क्रम्यादों की छोड़कर, कि ये हैं—(१) प्राप्तों में तुस्त्व ही पूर्व उत्तरदानी शासन वारी कर देशा चाहिए क्रीर (२) प्रस्ता व वैश तुषसों के लामों से दिवती भी माग को बनिव न रणना चाहिए

. भी क्विर हुआ। (बढ़े सक्य में भी क्यहें के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह बात कही गई इससे शास्त्र-भुषायें को सफलवायुर्वेक व्यावसारिक का देने में बाधा पढ़ेगी। कामेस ने दय बात (भी और दिया कि द्वारान ही भरकरचा कानुस, मिन्यहर, एकटीह कमावन्दी कानुस, व्रिमेमस्स में इमेग्यरमेस्ट एक्ट, पेस्क्रीयन कथा हमी प्रकार के इस्त दमकाक्ष्मी कानुसें के उठा लिया जाय् तिर सोर नामकार्य तथा राजनीहरू केंदियों को महत्त्र कर दिया जाय्

द्यौद्योगिक कमीशन की स्पिट पर भी, जिसके पं॰ मदनमोहन मालबाय भी एक सदस्य थे.

रवार हुआ। उसकी सिफारिशों का भीर इस नीति का स्वागत करते हुए कि भविष्य में सरकार की स देश की भौतोगिक उन्निक लिए ग्राधिक काम करना चाहिए,कांग्रेस ने भाशा की कि इस सिद्धांत ो कार्यान्त्रित करने में यह उटेश सामने रक्ता जायगा कि भारतीय पंजी ग्रीर क्यापार को प्रोत्साहन दया जाय और विदेशों की छुट से भारत को बचाया जाय । कांग्रेस ने इस बात पर खेद प्रकट किया क रैरिफ के प्रश्न की जाच को कमीशन की सीमा से शहर कर दिया गया है । कांग्रेस ने कमीशन भे इस सिग्नारिश का समयेन किमा कि भारत सरकार की कार्य-कारिगी में उद्योग-घन्धे का प्रथक र्शतिर्शियल स्वस्ता आप श्रीर ज्रहोग-चन्धें के प्रान्तीय विभाग भी हों । कांग्रेस ने प्रान्तीय तथा भार-िय ऐसे सलाहकार-मण्डल बनाये जाने की झावश्यकता बताई जिनमें भारतीय झीलोगिक तथा स्था-शरिक सरराच्या चौर स्यापारी-सरदलों हास चुने गये प्रतिनिधि हो । उसकी सब में, क्षित इस्मीरियल (इस्टियल चौर केमिकल तौक्रीयों का प्रस्ताद किया जारहा था उनका संगठन निश्चित बेतन पर किया भय चीर निश्वविद्यालय स्थापारिक कालेजी की स्थापना करें और सरकार उनको सदद है । रिपोर्ट की 'क्यारिशा में उद्योग-धन्भों को द्यार्थिक वहायता पहुंचाने वाली सरमायों का सगटन करने की सिमा-रिश नहीं की गई थी; इस पर कांग्रेस ने खेद प्रकट किया और श्रीवोगिक देंक आरी करने पर ओर दिया । एक चौर प्रस्ताव-द्वारा कांप्रेस ने सरकार से चली-बन्धुओं को मुक्त कर देने को प्रार्थना की । पुद के बन्द हो जाने चीर छाभूतपूर्व चार्षिक संकट के कारश कांग्रेस ने सरकार से छान्शेष किया कि युद्ध के कारों के लिए ४ करोड़ ५ लाल करना देने के भार से भारत को मुक्त कर दिया जाय । बायुर्वेदिक और युन्तानी दवाइयों के सम्बन्ध में भी एक बड़ा ही मन्तेरजक प्रस्ताव कांग्रेस ने पास विया । उसमें सरकार से विद्यारिश की गई कि विदेशों चिकित्या-प्रवासों के लिए जो सुविधार्य प्राप्त

दें उनीं भारत आयुर्वेदर कीर पूरनी प्रणालियों के लिय भी कर दी बाव। एक पर्वेत में यह माहून ही बरणा कि एक कीर बाद एक होते हैं ने बनर्द कीने के समार्थों को मान दोराव बाद हुत कारों भी करन बहुत्या। है कि बाद को कहित में यह मेन मिलत नहीं हा वो बन्दों में (जिस्मार १९१०) दिल्हों दिखा था। बादला करना को हरू कमान दलवाले वो बग्बर्र-महााब के पद्म में में, लेकिन बहुमत बग्बर्र-महााब को ऋसीकार कर देने के छी-मूल था। छीर जब इस्लैयह को एक शिष्ट-मराइल भेजने का महन व्यक्तित हुंजा वो यह निरंबर हुंजा कि शिष्ट-मयहल के सदस्य दिस्ती की मांग के लिए ही उद्योग कहें। इससे वे लोग शिष्ट-मयहल में से स्त्वः ही निकल पये जो बग्बर्र-इस्ताब के पन्न में ये। शास्त्रीजी ने "निगराजनक छीर छास-तोर्पजनक" ग्रन्यों को निकाल देने का संयोगन उपस्थित हिया छीर कहा हि १५ वर्ष की मीयाद को प्रताब में से निकाल दिया ज्या निक्रित बहुमत से मूल-प्रसाब ही पास हुंगा। इस्त्र में सुवपान का सामाव-संकृषी प्रताब व्यक्ति-तुस्ते रहं गया।

# श्रहिंसा मूर्च-रूप में--१६१६

दिल्ली-कांग्रेस से देश में बोई शान्ति स्थापित नहीं हुई । १६१६ के फरवरी में शैलट-विल n को ब्रथनादर्शन दिया। वे दो विलाये। एक बो च्रस्थायी या। उसकाउद्देशाया भारत-कारन के समाप्त हो बाने से को स्पिति पैदा होती उसका मुकाबला करना 1 वह भी शुद्ध के बाद व स्थापित होने के ६ माल बाद। उसमें यह विधान या कि कान्तिकारियों के मुकदमे हाईकोर्ट के लजों की ब्रदालत में देश हों और वे शीध उनका फैसला कर दें एवं जिन स्थानों में कान्तिकारी ाध बहुत हो बढ़ों छापील भी न हो सके। इस कानुन-दाय यह ऋधिकार भी दे दिया गया था कि के विरुद्ध आपराध करने का जिस व्यक्ति पर सदेह हो उससे अमानत ले ली जाया करे. उसे ो स्थान विरोध में रहने श्रीर किसी स्वास काम को करने से रोका जा सके। किसी ब्यक्ति को ऐसा । देने से पहले उसके विरुद्ध को द्यारेप होंगे उनहीं आंच एक अब खीर गैर-सरदारी द्यादमी । बरेगा । तीसरे प्रान्तीय सरकारों को यह क्राधिकार दे दिया गया था कि वे किसी भी ऐसे स्वक्ति जिस पर उचित रूप से यह संदेह हो कि वह कुछ ऐसे बाउराय करने जा रहा है जिससे सार्वजनिक न्त-भग होने की खाराका हो,हो यह उन्हें गिरफ्तार करके उल्लिक्ति स्थानों में बन्द कर दें खीर यह दें कि इस ग्रावस्थाओं या स्थिति में रहना पड़ेगा। श्रीर में स्वतस्ताक ग्रादमी, श्री कि पहने से बेलों में हैं, उन्हें इस दिल के चानुसार लगातार जेल में रोच रक्ता वा सकता था । दमरा दिल हरण को बदारी-कार्न में एक स्थायी परिवर्डन चाहता था । किसी सबदोही सामग्री का प्रकाशन विजरण करने के उद्देश से पान रखना. ऐसा धाराध करार दे दिया बाता जिनमें केन की नजा सकती थी। यदि कोई स्पृक्ति सरकारी गयाह बनने की राजी हो। तो उसकी रक्षा का भार कांच-रियो पर स्वन्या गया था । उन कारपायों के लिए, जिनके लिए सरकार की काला पहने से प्राप्त दे विना मुख्यमा नहीं चल सब्जा, जिला-मंत्रिस्ट्रेटों को यह चाविकार दिया गया या कि वे पॉलस । उन मामने की प्रारम्भिक जांच करवा लें ! किसी भी ऐसे बादमी से, बिमे शब्द के विकट र्शक्षाराच करने में तथा मिल सुका हो, उनको लखा के बाद हो वर्ष तक की नेदयलनी की

#### रौलट दिल का विरोध

दनदासी क्यासकती थी।

ैतरशितोर दे बार, ६ करकी १९१६ को, विजया किमेरर ने बड़ी बीजन में, तेजर को की ये किया। पहला कि साथे के तीओ कार में यह होया या की दृत्या करने मिस्स वा गांपीओं ने वह सेराया की कार्यर विजय-संगतित की तिकारियों की किया कर हा दिसा गया वह लग्याप-दुस के हैं है। इसके दिसा कार्यों में देश में बड़े व देश दिसा नजता हर करा साथ कार्याप-दुस के हमें। इसके दिसा कार्यों में में स्वार ने मार्यर कार्याप्त कर स्वार्थ कर स्वार्थ कर स्वार्थ के समान ही थे। लेकिन फिर भी देश ने उनका श्रीर उनके कार्यक्रम का दवना स्वागत क्यों हिंप! सरकार दशका उत्तर श्रपनी E.R.E. की रिपोर्ट में इस प्रकार देती है:—

''मि॰ गांधी ऋपनी निःस्वार्मता और ऊंचे ऋादशों के कारण ग्रामतीर पर शस्या है श्रमुयायी समक्ते जाते हैं । भारवीयों के लिए दक्षिण श्रमीका में उन्होंने जो लहाई लड़ी उठके कार्य उन्हें वह सब मान-गौरव प्राप्त है जो कि पूर्वी देशों में एक तथस्वी श्रीर त्यामी-नेता को प्राप्त होता है। जबसे वह श्रहमदाबाद में रहने लगे हैं, बरावर विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं। दिलता श्रीर पीड़ितों की सेवा के लिए तैयार रहने के कारण, वह अपने देशवासिया की श्रीर भी कि होगये हैं । बम्बई ग्रहाते भर में वो, क्या देहात श्रीर क्या नगर, श्राधकाश जगह उनका श्रास्थिक प्रमाव है श्रीर उनकी सब पर धाक है। उन्हें लोग जिस खादर-भाव से देखते हैं उसके लिए 'पूब' शन्द का प्रयोग करना श्रासुक्ति नहीं कहा जा सकता । भौतिक-कल से उनका विश्वास श्रामनत है अधिक है। इसीलिए गांधीजी का यह विश्वाम होगया हैकि उन्हें इन शक्ति का प्रयोग सत्याहर के हर में रीलट एक्ट के खिलाफ करना चाहिए, जिसे कि उन्होंने दलिया क्रफ्रीका में सफलता पर्वक आन-भाषा था । २४ फरवरी को उन्होंने इसकी घोषणा कर दी कि गदि विल पास किये गये तो वह संस्था ग्रह प्रारम्म कर देंगे । सरकार तथा बहुत-से भारतीय राजनीतिकों से इस घोषणा को बहुत विन्ता की दृष्टि में देखा । बड़ी कींसिल के कुछ मरम-दलवाले सदस्या ने हो सार्वजनिक रूप से ऐसे धार्य के छनिए परिगामों को बतलाया था। धीमती बेसेन्ट ने ती. जिन्हें भारतीय मनोत्रति का खन्दा ज्ञान था, गांधीजी की श्रत्यन्त गंभीरतापूर्वक चेतावनी दी कि मदि उन्होंने कोई भी ऐसा आरदोन्न चलाया हो उससे ऐसी शक्तिया उभद्र उठेंगी जिनसे न-जाने क्या-क्या मर्यदर क्याव्यां हो संबंधी हैं। यहां यह बात राष्ट्र रूप से बता देना चाहिए कि गांधीजी के दस्त या घोषणा में कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिससे कि उनके बान्दोलन का भीगर्थेश होने से पहले सरकार उनके विवय की कारबाई कर नकती । सत्यागह तो ब्राहमणुकारी नहीं रचात्मक पद्मति है । साधीजी तो शुरू ही से परा-बल की निन्दा करते में । उन्हें यह विश्वास था कि वह सविनय भग के रूप में सरवापर कार्क सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर देंगे कि गह रीलट-एकट का परित्याग कर दे । १८ मार्च में जरोंने रीलर-बिस के सम्बन्ध में एक प्रतिभागत प्रशासित कराया. जो इस प्रकार है:---सन्ते इत्य से मेरा यह मत है कि इंडियन क्रिमनल स्ता जामेयरमेगट विस न॰ १ ग्रीर

देश में बागे बाह से आत्योजन में भूत याव दिया। ही, यागभ में नातन संवर्धन क्ष्मोंग्र का न्यादिवर्धन में में उनने वास्तारिक गाव दिया गाँधीमें में बुदसन के गाव आत्योजन सा भी परिवार्धन कि नार्थ करिय के दिवस दक्षणत के निर्देशन किया है या या । इन कि होती को उत्तर करने, दिया वर्षण करने, व्यवित्व करने वास देश मार्थ में मार्थ करने नामी से दे किए कर सम्म कर कर के यह साल करकार है स्वर्धन निर्माण मार्थ ार्चन की स्चना ठीक समय पर दिल्ली भर्ती पहुंची। इसलिए वहां ३० मार्च को ही जलूस ला चौर इडवाल हुई । गोली भी चली । इस दिन के जलूस का नेतृत्व खामी अद्धानन्दर्भी कर थे । उन्हें बुख गोरे रिवाहियों ने गोली मारने की घमकी दो । इस्पर उन्होंने ग्रपनी खाती सील ग्रीर दश-'लो, मारी गोली ।' वस, गोरों की धमकी हना में उद गई । लेकिन दिल्ली के रेल्वे-ान पर बुद्ध भागदा हो।गया, जिसमें गोली चली खीर ५ मरे तथा खनेक भायल हुए। . हापैल को देशव्यापी प्रदर्शन हुन्ना ।"सन्दार की १६१६ की श्पिट में कहा गया है---"सब लोग ही उनेजित ये । उस समय एक बात मार्के की दिन्बाई पहती थी । स्त्रीर वह था हिन्दू-मुस्सिम-तमाव । श्रव दोनों आदियों के नेता बग इसी एक्सा की रट लगाये हये थे । इर समा से यही बाज निकलती थी । इस बोशो-लधेश के जमाने में होटी व्यक्तियों ने भी छपने मठमेद भुला । वह भातृ-भाव का एक श्रद्मुत दश्य था । हिन्दू-मुसलमान एक-दूसरे के हाथ से खुल्लम-त्सा पानी सेते-देते ये, बुलुसों के भगरो और मार्शे दोनों से दिन्दू-मुसलमानों का मेल ही प्रकट ा या । एक जगह तो एक मसजिद के हमाम पर लड़े होकर हिन्दू-नेताओं की बोलने भी दिया ॥ या ।" इस प्रकार के मेल का एक वात्कालिक कारण या । युद्ध के पश्चात् टर्का की श्रासाव्यसा इस्पा **हो गई** थी । इसपर मुक्लमान स्वभावतः बहुत खित्र थे । साथ ही खिलाफत के खिए जो उस था उससे सो उनमें श्रीर भी उचेतना पैली हुई थी। इन्दुबों ने मुसलमानों की इन माव-हों के साथ पूरी सहातुभृति प्रकट की । देश ने इस विचारभाग को हुएन ही हुदय से अध्नाया । कार्येन तथा देश दोनों के लिए षीजी बत्त मान्य होगये थे। १६१८ दी दिल्ली-कार्येत में शान्ति-तम्मेलन में प्रतिनिधि मेजने के

भन्य में भी वितरजन रात पा एक मस्ताव या। तनमें मांपीजी का मामें,पूल से लूट गया या। भी निषंश चकरती ने ब्योरी इस ब्रोर मधावक का ध्यान सीचा,उन्होंने समा-बाबनाकरने हुए मति-

भगों की राजी में गांकीजी का नाम बोद (देया। इस्लैयद के लिए बानेवाले शिष्ट-मण्डल के सदस्या । भी उनका नाम या । १६१६के धारीक्षमान से भागतीय इतिहान का नया घण्याय प्रारम्भ होता है। पंजाब की दुर्पटनायें भारतवर्ष के बष्ट सहन और संबर्ध का दश्य प्राव पंजाब में दिलाई देने लगा जो कि विदर्श योग पन्धे चौर भ्यापारिक भ्रावमन्त्र के लिए भारत का द्वार बना दुखा है। यंज्यव तिवन्त्रों तथा ।।त की धन्य रैनिक आठियों का नियाग्र-स्थान है। क्या प्रज्यक को, पद्दे-सिन्धे धीर कांग्रेसी सीयों । बाने स्थाप्य बान्दोलन के लिए इसीमाल करने को खाली छोड़ दिया व्यव ! इस्टिए पंजाद निरपुरा शामक सर माहबेल कोद्यमर इस बात पर मुला हुआ या कि वह झाने मान्त में बादेस-ान्दोलन की लूत की बीमारी को न पैलने दे। बीर वालव में कार्य बीर उसमें इस बाद पर शमा-शो थी कि सामा १६१६में सम्बन्ध में होनेवाली कादेन पंट्य में हो या न हो। १० सप्रैस १६१६ दिन प्रातःकाल ही चापुत्तर के जिला-प्रांतारेट ने बाक्टर कियल और बाक्टर महायान की. कि कारेंस का सगडन कर रहे थे, अपने बगने पर बुला भेड़ा और बहा से खुलार किसी सहस्त रान को भेत्र दिया। इन पान्न से एक सन्तनी देह गई। सबर प्रोप्त ही दुरनूर तक पहुंच गई ीर लोगों का एक मुन्दर किया-मॉक्ट्रेट के क्ता उनका पता पूचने के लिए क्टनेवाला का, व्यन्त सन तिहे पर, को शहर में तिकिल-लाहन की चीर कते हुए विकित-लाहन चीर शहर के बीच में है, ही नियार्यों ने भीड़ को येक लिया। बीर बाद वह रही के पैंडने की बहानी बाटा है, वो सरकार

मार के लिए रायह वैचार राम है। मोह वर दोली चलाई बां, जिनके बत साम्य दक दा है

की युसु के साप साथ सुनेक लोग जायल हुए। लोगों की भोड़ अब राहर को बारस लीटी और सर् हुए और पायलों का बाहर में होकर खुलुस निकाला। यहते में बीरताल-यें को हमारत में बात लगा दी और उनके यूरोपियन मैनेजर को मार साला। हर प्रकार लोगों की उलींक सा कि में प्रकारों को भाग और पैके, स्विपे का गोदाग का और सार्य-मेंकर इमारतों को जली कर खाक कर दिया। इस भागतः अपिकारी हन! घटनाओं से आमनपूला हो गये। स्थानीय अपिकारियों ने अपने ही आप ६० औरत को बाहर फीज के अधिकार में दे दिया, हस आया में कि करार के अधिकारी हमी

मुजरानवाला और कदार में बहुत झांचिक स्वृत-रासवी हुई। कदार में तो २२ झमैल को भीर में रेलांच-रेराम को बहुत तुस्तान पहुंचाया। तेल के एक झोटे गोदाम को जला दिया तार कीर सिमानल तोक सांचे। एक ट्रेन पर आक्रमण किया, निवामें कुछ सूरोगियन वे। दो निवासियों को राला पीटा कि उनके माण निकल गये। एक संव-चीरट खारित को सुट निवा। पूच्च पीटा खारित को जला सांसा। मुन्यिकी कचरी में द्वारा लगा दी, और भी बहुत की हमारतों को तुस्तान पहुंचाय। यह संक्यां विचान का साराश है। परन्तु लोगों का यह कहना है कि पहले भीड़ को उच्नेना

गुजरानवाले में १४ खमेल को भीड़ ने एक ट्रेन को भेर लिया, और उत पर फरर नरावे । एक होटे में रेलये पुत को जाना दिया और एक दूनरे रेलवे-पुल को मी जानामा, नर्दा कि गाय का एक मत बन्ना लटका हुआ था। कोमों का कहना है कि उसे पुलिल ने मार झाना और हिन्दुओं की भागनामां को देत पहुंचाने के लिय उसे पुल पटाम दिया था। इनके साथ-दी-नाथ वार-पर, बाक-जाना और रेलवे-स्टेशन में भी खाना साथ थी। बाक-बंगला,कसकरी,कन्वरी, एक गिराम, एक किन की प्रांची पाना मार काल दिया था।

ये तो हुई खास खास घटनायें । ग्रन्य झोटे-झोटे स्थामें में कुछ गहबह हुई । जैसे रेलगाहियों पर परवरों का फैका जाना, सारो का काटा जाना, श्रीर रेलवे स्टेशनों में झाग का लगाया जाना ।

दुरी दिनों में देश के विभिन्न भागों में इक्के-दुक्के दिशा कोड हुए। लाहिर में भी सूटमार दुई और गोली पर्ली। नकस्त्रे जैसे मुद्द स्थान से भी दुरे समागर माह हुए। रंजान की दुर्गन माओं की बात खुनकर तथा स्वाची अद्धाल्य और हाँ कारमास के बुलाने पर गांधी जी कर स्वीव को दिल्ली के लिए पत्र पर्ले में ही उन्हें दूसने मिला कि प्रमात और दिल्ली के भीतर मेरेंग म करें। उन्होंने इस दुक्म को मानने से इन्सर कर दिया। इस पर अर्थे निरस्ता कर लिया गांचा और दिल्ली से कुछ दूर पत्रस्त्व मामक रेशन से एक रोशस ट्रेन में उन्हें विद्या कर १० धरीन ने वक्ष में में दिल्ली गांग।

गांचीओं की गिरफारों के समाचार से अहमराबाद में कई उपह्रव हो गये, जिसमे कुछ अधिक और सुख हिन्दुक्तानी अपस्यर अपन से तारे गये। १२ अभीत की शीरमागंव और महिणद में भी कुछ उत्तार दुष्ट। कहफते में भी उपहर दुष्टा चा-वहां सीक्षी क्वी थी, विश्वसे भ यह आदसी अपने से तारे गये में भीर १२ हरी बाह पायल टूप ये। वन्से पहुँच कर गांधी की में शिवि को हातन काने में सदद की और रिश्त वहीं ने आसमाचाद को चल पड़े। उनमां उपल्यात के शांवि स्वानिक काने में सदद की और रिश्त वहीं ने आसमाचाद को चल पड़े। उनमां उपल्यात कर दिवा रही थीं। यह स्मरण रखना चाहिए कि १३ श्रमेल वह पीजी-कानन जारी करने की कोई पोषणा, नहीं की गई थीं। वैसे सरकार यह बात स्त्रीकार करती है कि १० श्रमेल से ही व्यावहारिक रूप में प्रीमीनाहर कारी था। सब पृद्धिए की सारीर और श्रमुक्त में को १५ श्रमेल को की जो कानन करती करने की बोचणा की गई थी। उनके बाद ही पंजब के दो जीन जिलों में यह और जारी कर दिया गया था। १३ श्रमेल (वर्ग-मीजस्य) को, जो कि हिन्दुओं के स्वस्तर का दिन था, श्रमुक्टर

स्रम्याय ४ : ब्रहिंसा मुत्ते-हप में--१६१६

133

में एक वार्यज्ञांत कमा करने की घोषणा की गई और कहिश्योकतान्या में एक बने भारी सम्म हुई। यह खुला हुला स्थान यहर के मध्य में है। उग्रद के मध्यम में हवा बी स्वक्षी व्याद्यायियों काणे हुए हैं। हक्का दरवान जुला है संक्षा है, इत्या कि एक गाड़ी उठके होंकर नहीं निकल सकते। बाग में जब भील क्यार श्रादमी इन्द्रहें है। गये, जिसमें दुखर, किव्यों और बच्चे मी से, जबस्त आरख आरख में उत्यम्न में निया । उठके विदेश समास की हिन्दुआर्गी किया ग्रीर प्लाम गोरे सैनिक थे। किय समाय में शोग होंचे उठक मध्य हरवान मान का एक सादमी व्याद्याव्यान देशा था। इसी समय कमसल

शायर ने मुखते हो मोशी चलाने का दुक्त दे दिया । जैसे कि हरूर कमीशान के सामने बपनी गावारी में उपने बहा था कि उपने होगों को विवर-दिवत होने की प्रााण दी और फिर वस गोली चलाने का हुनम दे दिया। सेकिन उपने यह स्वीकार किया कि विवर-दिवत हो आने के दुक्त देने के होने मिनट बाद ही उतने नीशी चलाना दी थी। यह बात से क्षेत्र हो है कि वीच हजा शादमी दो-सीन मिनट में विवर-दिवत नीरी से कहते है। और वह भी हिएंच कर एक बहुत-ही वाब हराजे में रोकर । मोशी वंद यह चलाते थी जल वह कि कहते हैं। की स्वीक्ष कर हो है है कि वोवह की देह हैं की स्वाप्त में में स्वीक्ष स्वाप्त हो हो हम हो कहते हैं। अपने से हम स्वाप्त के में स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त से स्वाप्त स्वाप्त से स्वाप्त स्वाप्त से स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त से स्वाप्त स्व

दो ह्या है बीच में थी। वोली हिन्दुसानी चीजों से चलता है साँ थी, जिनके पीछे गीरे हिनारियों नो हमा दिया गया था। वे हनके-सब कार्म में एक उन्ते स्थान पर सहे हुए थे। सबसे बरी दुःखद बात नकता में यह थी कि गोली चलाने के बाद मुदाक और वे तोज म स्प्त गायक है। गये थे, उन्तें सारी गुत नहीं पना दिया गया। नहीं उन्हें राजम्य न दो पानी ही पीने भी लिला और न सबस्टी या चोहीं क्या साहजा है। हायर का कहना था, जैला कि बाद को उनने प्रकट किया, "पूर्विक शहर चीज़ के कन्नों में दे दिया गया था और इस सह हो डॉसी एटगा दी गोर्स थी कि होई भी समा, करने की हजाजन नहीं दी जायगी, तो मी लोगों ने उनकी क्योरका

की, हर्गालाए मैंने उन्हें पन्न बरक बता देना चाहा, वाकि वे उत्तरी चित्रकी न उदा धकें।" आये बताबर उत्तने बरा कि "मैंने चौर भी गोली चतार रिवी, धनार से पाव कारत्व होते । बोताह वी बार उत्तर के मोली चतारें, क्वोंकि से पाव कारत्व शताब हो गये थे।" उत्तरे और बहा-"मैं वो एक फीजी गाड़ी (आरमकें कार) ने मचा पा, लेकिन वहां जावब देखा कि वह आग के भीत्व खुण ही नहीं बनवी थीं। हर्वालिए उसे बही बाहर होड़ दिया था।"

कारल हायर के राज्य में कुलू देशी राज्यों मी देखने को मिली जिनका राजने में भी स्वराल नहीं हो सकता था। उदाहरण के लिए कमूतकर में नजों में पानी कद कर दिया गया या, और विजली का सिलसिला काट दिया गया। सबके सामने केंग्र समाना काम तौर पर कालू या।

लेकिन 'पेट के बल रेंनने के दुस्त' ने इन सब की मान कर दिया था। सिन होग्युट जाम की एक पारंगी लेड़ी-बाक्टर पर जल समय बुखू लोगों ने आक्रमण किया था जब कि बरू एक उसी में सार-कल पर होटर जा रही थी। इसलिए उन गली में निवस्तिनशत्ते हरेड कार्यमा है पट के बल रामक जाने की जामा थी। उन गली में जिनने जारांगी गरें थे, जानी की पट के बल रेताकर

मुझानवाला और कहा, में बहुत आंचक ल्यू-लावी हुई। कहा, में वो रर झमैल को मांव में रेकवेन्टेयन को बहुत गुरंकान (बुचाया। तेल के यह क्षेत्रेट मोदाम को जला दिया। तार को लियानल तोड़ साले। एक ट्रेन पर आजनाय किया, जितमें कुल पूरीपंत्रन थे। यो लियापियों को दानो पीटा कि उनके मार्थ निकल गरे। एक झाच-लोट आफित को लूट लिया। मुख्य पोट आजित को जला दाला। मुस्तियों क्वार्यों में थाग लागा दी, और भी बहुत-ती हमारतों को सुस्तान बहुनाय। व बह शतकारी नेयान का सार्यास है। परना लोगों का यह कहना है कि पहले भीड़ को उनेकम दिलाई गई थी।

गुजानवाल में २४ व्यक्षित को मीड़ ने एक ट्रेन को पेत लिया, और उस पर अपर बराये । एक होंदे में देखें यून को जला दिया और एक हमरे रेखने युक्त को मी जलाया, जाति है जाव में एक साम करने लटके हुआ था। बोजों का इन्द्रा में हैं कि दखे पूर्णिका में मार बाला कोर दिन्द्रीय की आपनायां को देश पर्युचाने के लिए उसे गुक्त भर हाता दिया था। १ वर्ष काम-री-जाव बार-पर, बाक-पाना और रेखने-देशन में भी आगा लगा ही भी। बाक-बाला, इस्तरदरी, इन्यार्थ, एक सिंग्य, एक स्वार्थ, एक सिंग्य, एक स्वार्थ, वर्ष कर देवने को मोशाम की जला दिया था।

ये तो हुई लास कास पटनायें । सन्य होटेन्द्रोटे स्वामी में बुख शहब हुई । जैसे रेलगावियों पर पत्यों का पैता साम, सारी का कारा जाना, और रेलवे स्टेशनों में साम का सामाया जाना ।

हुई बीर मोसी परी। बकानी में हैं के तिमास आगों में इबके-तुबके दिया कांड दूर। कारीर में भी खुरमां हुई बीर मोसी पसी। बकानी में हैं गुदूर स्थान है भी हुंदे सम्बाद आहु दूर। पत्र की दूरीर नाओं की वात नुकड़ रोग स्थामी भदानद कींड हो क्यान के बताने पर गारी की क्षाने की दिस्सी के लिए पस परें। गारी में ही उन्हें दूरन मिला कि प्रमत्त की दिस्सी के भीता प्रदेश न को। उन्होंने इस दूस की मानों से इन्द्रार कर दिया। इस पर उन्हें नियासार कर लिया गया कीर दिस्सी से दूस दूर पणनमा नामक रोशन से एक रोगान ट्रेन में उन्हें निया कर देश स्थान में वस्त्री में हिंदा स्था

मोरी में बं गिरकारी ने मानारा में परावारार में नहें जाउन से मंत्रे क्षिमें दुन सरेन कीर दूस रित्तुमारी करना जान से को मंत्रे में के देश को नौकारों के की सहस्य में में बंद उटका हुए है करना में भी उटका हुआ था—चहां मोरी नागे भी जिसमें के कर आहां में जान के को मार्च के बीर देश की कार परावा हुए में। वनमें रहन कर मांधी थी में निर्देश करने के मोर्च के मार्च को जीने दिन सो में कारायान को अन करें। उटकी उटकीयों में मार्च करने के में के कहा को जीने दिन सो में कारायान को अन करी उटकी उटकीयों में मार्च जाना को के कहा के स्वार्थ कर दिन उटकी के काम उत्तिन माणाव को मार्च कर दिन रही थीं । यह समस्य रक्षता चाहिए कि १३ इसील वह सीजी-कानून जारी इसने की कोई पीपया, नहीं ची मरें थी। वैसे सरकार यह बाव लोकार करती है कि १० इसील वे ही ध्यालसिक रूप में अर्थी-वान्त करती मा । तच पृष्ठिद वो साहौर कीर प्रमुख्यत से को १५ अप्रीक्ष के ही सीजी धानून जारी करती है कि १० इसील के ही ध्यालसिक रूप में अर्थी-वान्त करती के स्वतंत्र के साह की बातून का कि साह की बातून के साह की बातून की साह की बातून की साह की बातून की साह की बातून की साह की साह की साह की साह की बातून की साह की साह की साह की साह की साह की साह

श्रद्याय ४ : ऋहिंसा मूर्त्त-रूप में--१६१६

133

मिनिट में विवर-विवर नहीं हो सकते थे। श्रीर बह भी विशेष कर एक बहुत-ही वंग दरवाजे में होकर। मीली तब तक जबती ही कब तक कि सो बारतम बताम ग्री है। मेरे। कुस सोवह में पैर किकेटों में प्रकार के त्या श्रामी ज्यान के मुताबिक चार तो मेरे और पायकों की सक्ता एक प्रकार कर कर स्थाप कर और दो हवार के बीच में थी। मीली हिन्दकानी कीजों से चलवाई गई भी-किन्से पीछे और

नहीं सबती थी। इसिसए उसे वहाँ बाद होड़ दिया था।"
जनसब साथ है उपन में जुड़ देशी सबये भी देसने को मिसी जिन्हा सन में में सदास
जनसब साथ है उपन में जुड़ देशी सबये भी देसने को मिसी जिन्हा सन में में स्वास
सी हो सकता। या उदाहरण के सिद सावता थीं में ने में में पानी बन्द कर दिया गया था, सीर दिखली का सिद्धासिता काट दिया गया था। सबके समने बंद समाना खान ती दा पालु था। शिहन 'पेट के बल गिन के हुक्म' ने दुन सब को मात कर दिया था। मिस हो पुर नम्म की एक पादरी सेटी-बास्टर पर उस समय बुद्ध सोगों ने साक्रमण दिया था वह कि यह पासी में साइ-का दर होट या दर भी। इसिसए उस गसी में निक्तन पति होट साइनी को देट के वल रामक

आने की द्यारा थी । उस गली में जितने द्यादभी रहते थे. सभी की पेट के वल रेंगकर बदना चौर

की मृत्यु के साथ-साथ अनेक लोग घायल हुए । लोगों की भीड़ ग्रव शहर को बापस लौटी श्रीर मे हुए श्रीर घायलों का शहर में दोकर बुलुख निकाला । ससी में नैरानल में क की इमास्त में श्राम लगा दी श्रीर उसके यूरोपियन मैनेजर को भार बाला । इस प्रकार खोगों की उत्तेजित भीड़ ने ५ श्रमें में श्रे भाग और वैंक,रेलवे का गोदाम तथा और सार्वजनिक इमारतों को जला कर खाक कर दिया। स मावतः ऋधिकारी इन। घटनाश्रों से श्रामबबुला हो गयं । स्थानीय ऋधिकारियों ने श्रपने ही ग्राप १० अमेल को शहर फील के अधिकार में दे दिया. इस आशा मे कि ऊपर के अधिकारी इसकी स्वीकृति हे देरी ।

गुजरानवाला श्रीर कप्तर में बहुत श्रधिक खून-खपशी हुई। कप्तर में तो १२ श्रप्रैल की भीड ने रेलवे-स्टेशन को बहुत नुक्तान पहुंचाया। तेल के एक छोटे गोदाम को जला दिया। तार श्रीर विमनल तोड़ हाले । एक ट्रेन पर ब्राक्तमण किया, जिसमें कुछ यूरीपियन थे। दो विपाहियों की इतन पीटा कि उनके मार्ग निकल गये । एक बाच-पोस्ट खाफिस को सट लिया । संख्य पीस्ट खाफिस को जला बाला । मुन्सिकी कनहरी में श्राम लगा दी, श्रीर भी बहत-सी इमारवों को नक्सान पहंचाया ! यह सरकारी नयान का सारांश है। परन्त लोगों का यह कहना है कि पहले भीड़ को उत्तेजना दिलाई गई थी।

गुजरानवाले में १४ अप्रैल को भीड़ ने एक ट्रेन को घेर लिया, और उस पर परयर वरहाये ! एक छोटे से रेलवे पुल को जला दिया और एक दूसरे रेलवे-पुल को भी जलाया, अहां कि साय का एक मरा बन्चा लटका हुआ था। लोगों का कहना है कि उसे पुलिस ने मार झाला श्रीर हिन्दुओं की भावनात्रों को देश पहुंचाने के लिए उसे पल पर दांत दिया था ! इसके साथ-ही-साथ सार-पर हाक-वाना श्रीर रेलवे-स्टेशन में भी श्राम लक्षा ही थी। हाक-बंगला कलक्ष्मी क्यांगी, एक गिर्<sup>जा</sup>। एक स्कल और एक रैलवे का गोदाम भी जला दिया था।

ये ती हुई खास खाम घटनायें । श्रान्य होटे-होटे स्थानी में कुछ गहवह हुई । जैसे रेलगाहियां पर पत्थरी का फैका जाना, तारी का काटा जाना, श्रीर रेलवे स्टेशनों में ग्राम का लगाया जाना ।

इन्हों दिनों में देश के विभिन्न भागों में इक्के-एक्के हिसा-कांड हुए । लाहीर में भी सूटमार हुई और मोली चली। कलकरों जैसे सुदूर स्थान से भी खूरे समाचार प्राप्त हुए। पंजाब की दुर्प हु-अर्जी की बात सनकर तथा स्वामी अद्धानन्द और **डॉ॰** सत्यपाल के बुलाने वर गांधी जी 🗲 क्रेडेस को दिल्ली के लिए जल पहें । रास्ते में ही उन्हें हुक्म मिला कि पंजाब श्रीर दिल्ली के मीतर प्रवेश स करो । लर्कोंने इस इकम को मानने से इन्कार कर दिया । इस पर उन्हें गिरपतार कर लिया माना श्रीर दिक्ली से बात पर प्रतायता नामक स्टेशन से एक स्थाल हैन में उन्हें बिठा कर रे॰ स्पीत की बम्बई मेज दिया गया ।

ताचीजी की गिरफ्तारी के समाचार से श्रहमदाबाद में कई उपद्रप हो वर्ष, जिनमें कल स्वर्धम चौर तस हिन्दुस्तानी अवसर जान से मारे गये। १२ अप्रैस को वीरमगांव झौर नांब्याद में भी कुछ उरगत हुए। कलकते में भी उपहर हुना था—यहां गोली चली यो, जिससे ५ या ६ ब्राइमी अपने सारे संये थे क्रीर १२ सुरी तग्ह भायल हुए थे। बम्बई यहुन कर गांधी सी ने दिस्ति की काल करते में मदद की चौर पिर वहां से ब्रह्मसंग्रवाद को चल पढ़े। उनका उर्थम्यत ने शान्त राज्य करने में बहुत काम किया । इन उपहर्ती के कारण उन्होंने करवामद को व्यक्तित कर दिया बीर उसके सम्बन्ध में एक बक्तस्य निकासा ।

पढ़ और बह स्थिति थी तो दूसरी छोर ग्रामुलय में दुर्गटकार्य निकट-क्य भारण करती जा

# क्षेप्रेस का श्रविश्वास : भागार ता था, शक्षांक उत्त गली में स्वीयने भने कार्यमध्ये ने ही मित देख्द हो ग्या सेवी

ो यह है। कि मुद्री कीशिक्ष है। क्वार्टर-माश्टर कास्त हरशन के क्षिप यह पट्य एक हती है गई थी। क्षवे स्टेशनी पर शीधरे वर्जे का दिवद वेचने की मनारी कर दी गई थी। इससे क्षेत्री प्रकार मवीर पर बन्द हो गया था। दो चार्यान्य से चापड एक साथ पर्यासी पर ली पर साइविलें सब की सब भीज ने अपने बच्चे में से सी थी। क्रेन्स सूरोपिक सेनी में उन है पास गईने दी गई थी। किन सोगों ने झक्की रकार्ने बन्द कर दी भी उन्हें खेली है क्या गया। न शोलनेपाले के लिए कटोर स्वत की ग्रामा थी। चीनों ही कोनत पेटें नियत कर दी थी। बैछगाडियां उन्होंने अपने कर्ड में कर शी थी। किने के नेरे सर् सामने येंत समयाने के लिए एक प्रयुव्ध बनाम्या गया था धीर शहर के छनेक प्रवी ने के लिए टिकॉर्टाक्यों लगम दी गई भी। मृतगर में सास प्रदास्त हाय जिन मुददमों का फैसला किया गया था, उनके इन की ! संगीत श्वमी के स्राभियोग में २६८ स्नार्टमियों पर मार्शन सा-कमीरान के सामने गुण (मा चलाने में कानून, सप्तार्ग तथा जाने) के साधारण नियमों के पालन करने का तार स्त्रामतीर पर हर जगह मुक्दमे जालाचे जाते हैं, कोई ध्यान नहीं रस्त्य गर्य थे रि चार्यायों को सजार्ये दी गर्रे । ५१ को पांसीकी सजा: ४६ को ब्राजन कासार्य ि यस की सजा, ७३ की ७-७ यस की गजा, -१० की ५-५ की, १३ की १३ के बहुत थोड़ी भीयाद को मजायें दी गई । इसमें वे मुकदमे शामिल नहीं हैं जिनम देखें जी अपसरों ने किया था। इनकी संस्था ६० थी, जिनमें से ५० को सबा दुईं थी, डी मों को मार्शल-ला के चनुसार मुल्की मजिस्ट्रेटों ने सजा दी भी।

स रैंकिन--जनरल, मुक्ते इस प्रकार प्रश्न करने के लिए जरा चुमा कीजिए, कि झार्ने वह क्या एक प्रकार का भय-प्रदर्शन नहीं था ! त दायर-नहीं, वह भय प्रदर्शन नहीं था। वह एक भयानक कर्तन्य था, जिसका हुई हा । मेरा स्वयाल है, यह एक दयापूर्ण कार्य था । मैंने सोचा कि मैं सूर अन्दी वर्ष

किम टी के सदश्य जरिटस हैंकिन के प्रश्त के उत्तर में जनरल क्षायर ने जो उत्तर दिया

म यहां देते हैं :---

श्रीर इतने जोर के साथ चलाऊ कि मुक्ते या श्रन्य किसी को फिर कमी गोली व मेरा खयाल है कि यह सम्भव है कि बिना गोली चलाये हुए भी मैं भीड़ को <sup>विदर</sup>

DEED I BIER TTB E ff fifte tremen an -2 La dare faitepite 32 ft. 37}-

tie bor im trie faft finte tiebe fa feine erm ginen & siebli Be sant ina fam), m in info nent in fire eginu bymee sfe विद्या प्रदार है। बाह्मव अर

मी पर एको मी का कुछ के मीटल नियमने का में के मुख्य कुरन है किया गया था कि केलती । कियन हो महा है की वार्ष की कि में प्रति है कि वार्ष की कि लिखने कि i in instituc itali ale sept fi firle simite iniu i साई दी गई सी । व छोने उने या हो भोली हे उक्षया व्यवस्था भोर या उत्तरा क वह गोशी से गार दिया का धदता था, देव लगान का धकते भे, बुमोन हो छन्छ। हा है है है है है साप स्थाप स्थाप होई की है। है है है है से है है है है है है है

र्कित , इ किए छानी छाए प्रहो किएक ईस्ट की था छानी प्रस्ट कि, केस प्रकृ लिया रूप कि प्रकृत प्रशास क्राप्त के विष्ठ ⊐ के 610 गिकि वे क्षीकि कि क्राप्तकरके कि कि10 व्राप्ती के गिरिक्टि क पुलिस का मुगी ही उन्हें माइ-कृद्र जाय । एक शादमी ऐसा परका भी गया भा जब की रहा के जिस नोकी नहीं है कि इस था बाह है है है जिस है मा के पर में के जात । , में प्रयु दमनी प्रशास के ज़ज़ाक कि कि पर विभाग दिनकी , कि किमोक्सी क्ष्य प्राप्त । । इ हो । इस क्षांक्रिक क्षांक्राप्त क्षांक्रिय से सिन्दों है । एक है । उस का उस ह क है। स्पाई वर वादी दिस ब्लावा वा । कर्नल व्यक्तित है रहे बाव को स्वीवार क्रिया था क्षमार, जाहे जिस साने की, चाहे जन, श्रापनी इच्छा पर ही रिक लेता था और इसने कर केह संस्कृत हैं के लोड़ किया है एक अपनी हास्ता है के अपने साम केई अग निम जिल्ला कर लिए वाने थे, श्रीर यह दूबस दे दिया गया था कि ने नगर की चनी हेबा दिन वर्ष । बावेबासी ने भी दृश्वांसर्वे भाग सिंग भा । दुनासीमाँ को सबक सिखान लिमिल्डे कि मार हिम्ह दें ज़िए उड़ार के शह के ज़क्र है किए दें हो के हैं है आह है। किए कर को कर । कि किए किस्से किस्से किसी उनाह पर साल कर गुरू हुए में उन्ना र गोर सियादियों ने ईस्नेमाल ने जिब जमा क्ये जिया गंभी यो । निराज तर जबनेवाला भिग कि नामाए 19 प्राप्त के विद्याने प्राप्त के दिन है है है ए के दिन हो कि निष्ट का पर के पिही जरी बर दिया था। इतसे ही नहीं, ज्यथिकारियों को वे इस्तेमाल के लिए भी दें दी गई उन एक में क्राफ़ कि हिन्देश कि मोडा-अर्था कि मोडा-अर्थ के मोडा के लेखा है। उक्त कर क्ष्मिक पर प्राप्त । इंक क्षित्री हिया के क्षित का क्षा के क्षित्र के क्षित्र के मि से मही में हो कि बिहार देश होते हैं विद्याय है हिस्से कि हिस्स कि स्थित मिन हे साथ उन्हें बाहर रहें) की रवायत भी हो। वह साथ करावर हो हो हो हो है। ज्य हर ग्रीर में हिसीने उन्हें दिवा के प्रांत का कार दिया जो ने साथ के मुखर क

। एर मक्टू वर कि कि है एसी हार आर में हजे कि । कि कर कि की उस के लहकों तथा विशायियों पर लियोहर से कि की उस के वाद की वास वा

# क्षितका इतिहास : भाग ३ हाजिमी भी जाती भी तानमें एक हाजिसे का स्थान कॉलेज से ज मीड़ की दूरी जा का बतेनस

कार्व की भूप हैं। कोर्क पासव है वर्ष वह सबसे कांपक हार्स महीना होता है जीर कर्डकरने हिमी में उत्तर होती है. इन नैजवानी को सेन्यना ११ मील वैदल पालक पढ़ता था। इसेर्ट में रक्ते में देरेस होवर मिर भी जाते ने । बर्नाल ब्रॉन्सन का स्वाल पा कि इसमें उनमें हर है भीर वे समस्य परने में बाज रही हैं। एक बानेज की दीवर में चीजो अनुत मत् पांच दाला गया था। इस धारतच में कालेज के येजनभोगी करें कर्मचारी, जिन्ने होनेड क्षा भी शामिल से, विश्ववाद बर लिये समें ये थीर पीजी पहीं में उन्हें किने वह बच्चा की क्या गमा था, जहां कि यह पीत्री धरेरे में बीज दिन शक फैद रस्ते गरे ये । दिने के उन्हें रहने को स्थान दिया गया या । इतना होने पर भी बर्नेल जानसन, इस दिनों में जो नुख भी उन्होंने किया उल्ले, बर्ज । बीर लाहीर वं मुगेपियमें में तो उन्हें बिदाई देने समय एक दासव दी थी बीट "बर्टरी भी उपाधि से बासकृत बरके उनकी भूरि-भूरि प्रशास की भी। गुजरानगाला में करेंत हो। क्यर में कैन्टिन क्षेपटन ने चीर रोखपुरा में मिरटर बॉस्टरचे सिम ने स्टाम दीर पर ब्रास्ट न्य ही नाम कमाया था।

जहाज ने, जो कि लेक्टिनेयट डॉडविन्स के मार्ज में या, एक शेत में २० किसानी में रा । उन्होंने उन पर मशीनगन से वर वह गोली चलाई जर वह कि ने भाग नहीं मरे। क मकान के सामने श्रादिमियों के एक अग्रद की देखा । यहाँ एक खादमी व्यास्थान देशी लिए यहाँ उन्होंने उन पर एक बम गिरा दिया । क्योंकि उनके दिल में हम कर का की या कि वे क्षोग किसी द्यादी या मुद्रनी के लिए एकत्र नहीं हुए थे। मेजर कार्बी वह <sup>हुवी</sup> लोमों ने एक दल पर इसलिए अम अस्ताये कि उन्होंने सोचा कि ये लोग बलवार है, बे ाजा रहे हैं। उन्हीं के राज्दों में मुनिए:— लोगों की भीड़ दीड़ी जा रही थी श्रीर मैंने उनकी विवर-विवर करने के लिए गोली वल भीड़ विवर-विवर हो गई, मैंने गांव पर भी मशीनगन लगा दी। मेरा खयाल है कि दुव

गेलियां लगी थाँ । मैं निर्दोष और अपगधी में कोई पहचान नहीं कर सकता या । मैं ये क चाई पर या और यह भने प्रकार देख सकता था कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरे उरेंग् ल यम बरखाने से ही नहीं हुई। मोली देवल तुरुसान, पहचाने के लिए ही नहीं चलाई स्वयं गांव पालों के दित के लिए जालाई को की !

कर्नेल घोजायन ने कमिटी के सामने घणनी गयाडी में कहा या कि भीड़ जहां की पार्ट क

पर गोली चला दी गई। यह बात उन्होंने हवाई जहाजों के सम्बन्ध में बही थी। यह रू

th Ur.

्रिक क्रिक कि में उन्नेष्ट्री करों है। क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक में क्रिक्स के क्रिक्स क्रिक । कि हिन्दु-गुर्वासम पेस्य का यह मक्तक उदाया जा वहा है। कनल प्रोबायन का जि गया था । हिन्दु और सुवलमान दोनो हो जनारो में नोप कर ले जान गरे । । Dire Hr Tre Deal teal and 1 3-5 frig 5-6 i fr 1839 1854 FSB 1998 1848 व साथ उनके साथ साथ भाग भागे ने को हो भाग भी भी ही पक्ष लिये जाते थे मिल के उन्हें में किलोब कमन सन्दें हैं। जिस एउनमें में मिल मिल के में के मिल कि । दिया या । उर्दे पालामा नेसाब तक करने की आजा नहीं दी गई थी । इस । बुख खोगों के बर्दन पर दो पूरे कपड़े भी नहीं में। माखमाड़ी के डब्ने में मरकर ह बरके साद दिया। छी भी सब जबकि ने कहाके की भूप में कई मील पेरल चला-की बेट वें के के वें में किया है। के वें बेट इन्हें में मेरे दिया । अब इन्हें में उसे बाता का लिया से-जिया के प्रवाद निक्रिक्त प्राप्त करा । तथका में, स्थि करा रिक्ष व कि विकास किन्छी ,ाम ामप्रक प्राप्तमपनि कि किमीब्राष्ट कि छन्न विक्रिय । ब्रेस कि विक्रम कि प्र म के के हे हराबाने वाने, बुधीना दिया राया और पूर्वीक रायुर्वी टुबंस ने मानने पर ह दुवस इसिल्य अब्ला या कि लीगों को यह मालूम हो जाय कि उनके नवें मालिक निमास के डिमीक में स्कारिक छोत्क । ई क्लू स्नीन छह कि कु प्रयु शास्त्र काल कि जिल्लास करे, अगर स्वाति के लाहा है। कि वि प्राप्त रहे सालक दिग्छ के कि

से हा सार स्टाइन क्षेत्री होगा | हि अपर क्षेत्र क्षोडिय प्रश्चिताब सो देव व्ह्या स्रोतिक स्टाइन क्षेत्री होगा | हि अपर क्षेत्र वर्षोडिय प्रश्चिताब सो देव व्ह्या

क्षेत्र हो रहे हैं है है है है है है है है है

रेन खरात हो जान बहेर छोत उनके

1 4 0

I hhe !

खुलैश्राम फांधी देने के लिए एक फांधी-घर बनाया गया। यह स्थान यहां निवाधियों के लि श्रावकगढ़ होगया था। रेलवेस्टेशनके पास एक बड़ा विजड़ा बनवाया गया था, जिल्में १५० रस्खे जा सकते थे। जिन लोगों के ऊपर सदेह होता या उन्हें इसमें बन्द कर दिया जाता था, श्राम जनता उन्हें देख सके। नगर के सारे पुरुष-निवासियों की परेड सनास्त करने के तिर लोगों को खुलेब्राम देव कागाये गये। कोगों को क्षिर से पैर वक नगा करके बार के या टिकटिकियों से बाधा जाता था। यह सार्वजनिक प्रदर्शन सोच समक्ष के निश्चत किया हुई। एकबार नंगा करके पिटता हुआ देखने के लिए. शहर की वेश्याओं को लाया गया था। इव के लिए कैप्टिन साहब को हराटर-कभीरान के समने गवाही देते हुए जब ग्राधिक दक्षाया गया वे

... अ रावश्वास । साम ३

के मामले में कमिटी के सामने 'दुःख हुआ था'। कैप्टिन सहद का कहना था कि उन्होंने पुलिस इन्सपैनटर की हुक्म दिया था कि बदमाशों को बैंत लगते देखने के लिए लोगों को बुता ला लेकिन जब यहाँ मैंने कियों को देखा दो में दस रह गया। परन्तु कैप्टिन साहब उन बेरवाओं वापस इसलिए नहीं भेज सके कि उनके पास उस समय उन्हें पहुंचाने के लिए सिणादी न थे। से वैंतों की मार देखने के लिए वहां-की-वहीं बनी रहीं। कैप्टिन शेवटन छोटी-मोटी सजाझों का श्राविष्कार करने में बढ़े दस्त थे। उनके श्राविष करने में उनका एकमात्र उद्देश यह या, उनकी "इतना श्वासान श्वीर नरम बनाना" बितना कि उ परिस्थित में सम्भव था। चौजी फान्त के अपर्यापयों से रेलवे-स्टेशनों के माल गोदामें पर मार

'रामें' मालूस हुई थी--टीक उसी प्रकार जिस प्रकार कर्नेड जीनसन को एक बराव को बैंत सम

गाहियों में माल लादने श्रीर उतारने का काम लिया जाता था। उन्होंने एक ऐसा निशम चलाया जिसके अनुसार लोगों को नाक रगढ़नी पहती थी।

मि० बीसवर्थं रिमय एक मिबिलिया खाराम २००२ the the surgeon of

b., 'n कार जेवा कि स्रन्य स्थानी में हुआ था, उनके यहां से भी बेंद की सजार्ये दी जावी थीं। श्रीर, श्रदालव उठते ही श्रप्राधियों के बैंव लगना दिये जाते थे। ६ मई से २० मई तक उन्हेंने

४७७ बादमियों के मुकदमें किये थे। फ़्रीजी श्रविकारियों ने एक दुक्म जारी किया था, जिसके श्रवसार स्कूल के लड़के वाप्य ये कि वे दिन में बीन बार परेड करें और ऋषडे को सलामी हैं। यह हुनम स्कुल की छोटी जमाती के दन्ती

के लिए भी लागू था, जिनमें ५ और ६ बरल तक के बच्चे भी शामिल थे। कितने ही बच्चे लू लग कर मर गये थे। बुद्ध मौकों पर लड़कों से यह नहलाया जाता था, "मैने कोई श्रपराध नहीं हिया है। मैं कोई अपराप नहीं करू गा, मुक्ते अफसोस है, मुक्ते अफसोस है, मुक्ते अफसोस है।" मेजर रिमय से, जो कि गुजरानवाला, गुजराव ख्रीर लायलपुर में फीबी कानून के श्रविष्ठावा

थे, जब सर विमनलाल सीवलबाट ने पूछा कि "खामा यह हुक्म उनके सारे इलाके भर में लागू कर दिया गया या और ह्याया यह सब बलासों पर लागू या और होटे बच्चोंकी बलास भी उसमें शामिल थीं 💯 मेजर ने जवाब दिया कि उनके इलाके में जहां-जहां फीजें थीं यहां-वहां सब जगह हुनम किया गया था। यहां तक कि पाच और छः बरस तक के बचों से भी परेड कराई जाती थी। लेकिन होटे बचा को शाम की परेड में शामिल होने से बरी कर दिया गया था।

with the proposition of and and and the figure them the country when are included as the first through the first period of the first period and the country are a first very ( lis for five with one per them the first period is required to the first period of the firs

(1 fbc, 1/12) verse neuer for flow ridue of derse & finis it must & beste, ord, (5 pt. 1/12) five "190-dealure" was sired nees ed need rechts 6 derse 1 fbr der eg 1 fc five frey roes ver fix must ver ein med racer fix neu ver fifter etable in r rige krijken ju fe feur & funde-velue fc fenyer & fepp i der gewind fixer.

## क्राइ के स्थित नार

इस की ,कि एएएकि कि मोपूर्त कि हाधीयन-प्रज्ञा है प्रशासका की अर्थन र अर्थन गई थी। ४० खास दाने के खायम उनही खारी वम्तीन भी बन्त करने का दुबस दिया गया ग है, को कि एक प्रतिष्टत कार्या है है । इस को कार्य के विश्व के आक्रम कार्याची की बजा दी क हुती हमाने ही गई भी उन्हें भी कम करनेके लिए एक देश-व्यापी मांग थी । लाला हर्गक्यनलाल rie terp to fris in vinetentru into um i for for per riog to fire erolles हैं होएए , इंस् कि है कि दिश्व के कि हो है कि मान का कि वह कि कि वह कि कि कि कि वह प्रशात महिलार करने अम्तवमर मेज दिया । यह गर्र मास के प्रारम की बात है। lie in in 10 geben in an eigh of bie in general in and eine in in in in in in in ile ile in in in in ile ile i की वाहसाव की बानकारियी से इस्तीया दे दिया । इस सारे समय से ब्जाब पर एक कठार असर INDE 35 f 1PM F14PB 18 A BEFF & FF91 fine 35 byg 4D f v3-4PFPFAB f4 f5FP वर नहाता रहा और रेखने के खहातों में तो यह बहुत दियों तक हस्के बाद भी जारी रहा था। निजी करि किस दे के प्राप्त के के प्राप्त की किस कि कि कि कि किस के कि किस किस कि क किया । पिट्र पिक्ष के ब्रिक्स कर है कोर क्रिक्स अपने प्रिक्स के अपने क्षेत्र है अपने क्षेत्र है अपने क्षेत्र है हा वह हैमा हिसाओं जिस्सा हरह बीन्द्रों से बस्मार हो वह हैन्सी सीवित को महे जो कि वह 39.39 BER vs finfebre sin 1 3 suel fo fir preize fi sirn 33 ft fire beite ज्ञाए के को ,कि एएमूट इए अहि छिटू और एवो उक् छानेए कि अपूर्ण कि अहि क्य क्षेत्रिय क्षेत्र । है कि क्रम मात्रम समय के महामजी निर्म को प्रको आकृति हो। सब स्ट्रेस स्थाप तक्ष के हुन के हैं पर कराय है कि उन क्षा अवस्थित का वारत के प्रस्त के प्रमुख के विकास

de "war ses-kerliker "(de reced zut "(f) eins zur ein "(nde ste de Ares eine "kere de feng ist je niem erfäreze erste ist unse war er gerechte von de mas de er die der sie der sie der "
ker sie der sie de

धर दीनशा याचा ने यह घोषित बिया कि इनडेम्मिटी विख के सम्बन्ध में सरहा है यह टीक है। भी देसेराट, जो झब तक बराबर गांधीजी से सहदी रही थीं, बोर्टी कि में कोई भी ऐसी शत नहीं है जिसका कि विसी ईमानदार नामरिक को ऐस्राज़ हो सके। की भीड़ सिपाहियों पर रोड़े बरसावे तब विपाहियों को गोली के कुछ फैर करने की का क्षधिक दयापूर्ण है। " इस लेख के बाद ही श्रीमधी बेसेयर के ताम के साथ यह गान्य-" के बदले में बन्दुक की गोलिया"— सदा के लिए जुड़ गया था। इस समय श्रीमती देसेए व मियवा रसावल को पहुंच गई थी। २० श्रीर २१ श्रमेल को महासमिति की बैटक हुई, उसमें सरकार ने मार्थाओं को ९डााव से देश-निकाले का जो हुक्म दिया या उसका विरोधकिया गया और ९डाव में ि श्रत्याचारों की जाच करने पर जीर दिया गया । देश में जो गम्भीर राजनैतिक परिस्थित के थी उसको महेनजर रखते हुए श्री विहलभाई पटेल और श्री नरीह चिन्तामीच स्लब्स बा ए मण्डल इंग्लैंडर मेटने वा भी निश्चय हुआ। ये लोग रह अमेल १६१६ हो इंग्लैंडर रवाना भी हो गये थे। म जून की महासमिति की दूसरी बैठक इलाहाबाद में हुई। इपर गर्व रल ने २१ अप्रैल को ही एक श्राब्दिनन्स जारी कर दिया था, जिसमें पद्माब की सरकार को वर कार दे दिया था कि ३० मार्च तक जितने तुर्म हुए हो उनका मुकदमा वह साम प्रीमी प्रयास करा सके । गिरफ्तार शुदा लोगों को श्रमने इच्छानुसार वडील नुनने की इचावत नहीं थी। व सारे प्रमुख पत्रों के सम्बादकों ने, श्रीमवी बेसेस्ट ने श्रीर सुरम्हाण बनकों ने भी, एवरका हा अनुरोध किया था कि वह पञ्जाब जाकर दुर्घटना श्रीर सुरुद्रनाथ बनआन मा, ४०००० - उ करें। पर वह वहा शिरफ्वार कर लिये गरे। इजून की बैठक में इस श्रीर श्रन्य दूवरे सामते विचार हुन्ना था । उसमें यह बात भी सुनाई गई कि वहकीश्रत के लिए जो बमिटी निवत है . पड़ार जाइर हुस यात की भी जाच करे कि सर माहकेल श्रोहायर के शासन में भीज के किए स

.... का अवहास । साग्र ३

भरती करने में किन इयन यहाँ और दंगों को काम में लाया गया था, कित प्रकार 'लेबर कोरों में मियों को भारती किया गया था, किस प्रकार लड़ाई के लिए कर्ज लिया गया, क्री प्रकार स्वीत कर्ण के कि उन्होंने 'बार्च कानिकल' में सरकार की प्रजाव-सम्बन्धी नीति की कड़े शब्दों में निवर्ष की पी महारामिति ने इस सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पास किया कि सरकार हार्निमेन सहद हो दिने ग

देश-निकाले के हबम की मस्स्त कर दे। यहां पर मसंगवरा यह बात भी बता देना अनुचित न होगा कि हार्निमैन सहब के बर्व जाने हे कारण लोगों को एक राष्ट्रीय-पत्र की स्नावस्थवत हागा कि ह्यानमन शश्य -ह्यार पूर्वि करने का यल किया गया। प्रारम्भ में 'यग-इरिक्या' को श्री जमनादास हारक्या<sup>त ने</sup> होमरूल के दिनों में निकाला या । बाद में वह एक सत्या के हाथों में का गया । भी शंकरलाल बड़र इस संस्था के एक सदस्य थे। जब मि॰ शर्निमैन को देश निकाला दे दिया गया, और 'बाने कानि

कल' के ऊपर कहा सेंसर विटा दिया गया या, तब मांधी जी ने 'यंग-इविहया' को अपने हार्चे में ले लिया। हाँ, वो फिर महासमिति ने एक कमिटी इसलिए नियुक्त की कि वह पंचाव की दुर्पटकाँ की जांच करे, इस सम्बन्ध में इंग्लैयड तथा भारत दोनों स्थानों में धानस्यक कानूनी कार्रगई को और इस कार्य के लिए धन एकत्र करे। इस कमिटी में बाद को, यानी १६ खर्क्स को, गांधीजी, एवरक्स,

on so son gond the not somer ly spins

ा के प्रस्त है। इस क्या के रिमोर-क्रिक सकत क्या के क्या के प्रकार की प्रकार है। कि क्या की यह ज़ीय दें रिपि केट और कोई क्या के ब्राह्म के राद्मा किय उनका किया का है। होने क्षित को बनी हरवता-पूबंक वंपहता की, जोर उनसे प्राथम की कि वह तुरत है किया के विका केहर है जीवीधारूम । यह प्राप्त के विधित में प्रतिकृति है किया या । यह किया विधित है किया कर है किया है है भी। यही वह बाद समस्य रखने वोग्य है कि इह बुखाई की ही सर शकरत नायर ने वाहस्थाय ाया जा जिसमें समार की सरकार-द्वारा जान करने के ज़ियाँ एक कीमड़ी निर्मुक करने की प्रापंता की हर दिर हुई, जिन्दी विनारपीय दुस्य बात यह यी कि कावेस का बाताती. ब्राह्म कहा कियों कि होमीभाराम के निकास कि ड्रीकिट ०५ रहिट 33 । एक एकी एक छाने एकछाड़ क्यांट उपक्रिय म बहुआने जाने होते हैं है उपभारत मन्त्री नियुक्त किन भागे, जीर बाद में उन्होंने ही लोद सभा में कींक में मुश्र कु मित । में हैंग है और अहि है भी के में में पा है अपने में मित है में में में मित है में मित है जुलाई दो गई समाम सन्ती मुख्य होन्ही आये । इस समय सक्त साम माम होने होन्ही-ि मगरी, भा भागी कि ग्रेसी बेलि कम मिह, कि किय-क्राप कम ,कि कियमापर के मिलाम कर न्द्रम डब्रजीर प्राप्त क्य कि सम्बत्ति कीमीशत्रम । मारू एम्ब्री हरू प्राप्ती के व्यवस्था में दिमीक छड़े , प्रसामित में तियर तिति : प्रमान को कि , कि स्टमीक मीव किसीत कि के द्रेषण मीव रूपना को 1 किहूँ राज्यानी कि क्रम । वि विक्त रिर्ड कि डिप्रोक्टि-छिनिक व्रथ क्रम कि विक्र प्रयूप विषयाथ किछारी वि छन्द क प्रदेशक की वे वसव के देन भी है में किया किया किया का मान है। जान मान क्षा मान किया का के भग्ना के ज़गा है। या एक कियों के भी शांकि कर किया का वा वा का के प्रकार की

al , f the them to have any and the second and the them a decident of the second and the second

हेर कुलाई का वार्याओं का कहन वा होता है है है। विवास संवास के कुछ समत के किया का मिल हैं है

१४२

है, यथांव इतसे उनके साथ पूरा त्याय नहीं होता। मुक्ते इत बाद छ विकास दिवन

(एम० पी०) जैसों ने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थी।

वो सभी संस्थाओं ने समान रूप से प्रवल विरोध किया ।

थी विद्रलभाई पटेल खीर कामेसी शिष्ट-मण्डल का लन्दन में दुईय मुकारला था। एक औ तो उन्हें कामेस की ब्रिटिश-कॉमटी से सुलकता था, कुगरी छोर धीमवी बेसेएट से जो अपनी हवा शक्ति के साथ कामेस का विरोध कर रही थी। कामेमी शिष्ट-महत्त श्वास्म-निर्वेष और दूर्व उन दायी ग्राप्तन की माम के साथ दिल्ली वाले प्रसाव पर और टे रस १११ । अनेरा लोकन में किए हैं

जिम जांच-कमिटी के लिए मैंने जोर दिया या यह नियुक्त की जारते है। बहुनाक के मिलते दूप भेरी धोर से यह यही हो नासमधी होगी, गाँद में सरहार ही चेजली दे। माध्यम । । । । । 

सरकार की कार जन पंजाबा नेवाझी की, जिन्हें कि मेरी सब में झन्याव पूर्वह हवा दीन यह भी बड़ी ही निर्देयवापूर्वक, स्त्रीर भी स्नाधिक सेना करू गा, यद मैं इस सम्बद्धाः कर दूं। भेरे ऊपर यह इल्जाम लगाया गया है कि खाम तो भैंने ही लगाई थी। ब्रह कें।

सत्यामह करना स्थाम लगाना है, तो रीलट-कानून श्रीर उसे कानून की किया में में

कुछ भी प्रमाण दिये हैं उनसे मारतीय राज्य है ह

कांप्रेस का इतिहास : भाग र

रखने का हठ देश में हजार स्थानों में ज्ञाम लगाना है। सत्यामह फिर सेन होने खेंग उपाय यही है कि उस कानून को वापस लेलिया जाय । भारत सरकार ने उस कि है हम्ब

इस समय इंग्लैयङ में लॉर्ड सेलवार्च की श्राध्याचना में सवक पालेमेवसी की सी रही थी। श्रव इस यहा भारत से इम्लैयड को गये हुए शिष्ट-मण्डलो की कार्याई से हैंहैं, इमारा सुस्य सम्बन्ध कार्येसी सिष्ट-मयहल से ही है, जिसमें श्री विहलमाई परेल श्रीर बीनी के

राव ने बड़ी योग्यवा से भारतवर्ष का एव उपस्थित किया था। इनके साम लोडका है

चन्द्र पाल, गर्योश श्रीकृष्ण सापद्धे, बन्दर पायजीवन मेहता, ए० रङ्गास्तामी श्रायपर, ग्रीव रिव माना नेकार मिया केलकर, स्टब्द इसनहसाम, बा॰ साक्ष्मे, मिर हार्निमैन स्त्राद भी थे। इस विप्रस्तर्व

काम था कि वह बिहिश जनवा के सामने भारतवर्ष के दावे की रक्ते। श्री० बी०पी० प्राप्ता रेड

राज्य के सुरापूर्व दीवान थे। उनकी शिष्टता श्रीर सौजन्य तथा स्वश्र्यादता श्रीर स्ववनता प्रिव होनी ने नामें। ने कामेस को इंग्लैस्ट की जनवा को नजरी में बहुत ही जंचा उठा दिया था थ्रीर हि॰ से प्र (एम० धी०) केस ने क्या को नजरी में बहुत ही जंचा उठा दिया था थ्रीर हि॰ से प्र

भारतीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति का लाभ उठा कर, इन्लैयड के विभिन्न भाग है है ्रार्थ समाञ्जों का श्रायोजन किया गया। मजदूरतल ने कामन समा के भवन में उर्दे (हार्डि हारत हो की

दायत दी श्रीर भारतीय राष्ट्र-महासभा को सहातुम्ति का सन्दरा भेज। खरन्त्र-मन्दर्दर्द

ग्लासमी में हुए अपने तमोलन में एक मलाव पास किया, जिसमें आयर्लेवड और मिंब डे हाँ समग्र भारत को की

साय भारत को भी खात्मिन्यंय का श्रिकहार देने के लिए कहा गया। हुसी प्रभर 'देवनं र्व' कीसक' ने भी क्यान्ये क्यां

कीविल' ने भी खपने वार्षिकोत्तव में मत्ताव पास किया; खीर मजदूर-दल ने स्वार्थ में प्रते हो खपने वार्षिकोच्या संस्कृति के किया किया; खीर मजदूर-दल ने स्वार्थ में प्रते हो

श्चरने वार्षिकोत्सव में मांग की कि "श्रह्मसंस्वको के लिए पर्याप्त सरत्तव स्वतं पूर, ब्रात्मिकी के सिद्धान्त के ब्रातुसार, भारतीय सरकार का पुनरसंगठन किया आय।" पनाव के ब्रोपेर्ड्स <sup>क</sup>े ब्राप

fi vair-voll (blive raifs, th' în th' vigo n' pivel' à fivellè piècus sur le vareit teur fir la pri-brow te 213,3 rapara L? (luve med ma partis fix (b' th' priva-vi tha Dornie auf nigura and fixe fonce n' n'he fixe n' partie de plie fir de la th' pir fir de la priva-crase de nileusanch pilonur nou par l' pir par it up that nous turz aur encur noi aux trous . In the verse fixede famile der neu virol par le prev yu voich" of men yu fi viron (lu than the fire neural par li prepar de prev yu voich" of men n'hard na li bar fixe n'en n'en au promis navelur na remort prepara n'en previour de previour de previour de previour navelur ni préviour la previour de previour de previour ni préviour la previour de p

है, सवान इससे उनके साथ पूरा न्याय नहीं होता। मुफ्ते इस बात का विश्वास दिखाया गण है जिस जाच-कमिटी के लिए मैंने जोर दिया या वह नियुक्त की जारही है। सब्भावना के इन प्रस् मिलते हुए भेरी और से यह बड़ी ही नाएमफी होगी, यदि मैं सरकार की नेवावनी पर पर दूै। बास्तव में मेरा सरकार की सलाई मान लेना लोगों को सत्याग्रह का पठ पड़ाना है। सत्तामही कभी सरकार को विराम-स्थिति में झलना नहीं चाहता । में श्रानुभव करता हूं कि मैरेड सरकार की ब्रीर उन पञ्जाबी नेताक्षों की, जिन्हें कि मेरी राय में ब्रन्याय-पूर्वक राजा दीवां है, वह भी बड़ी ही निर्देयतापूर्वक, ध्यीर भी ऋषिक सेवा करू मा, यदि में इस समय सत्यामह से रू इद दूं। मेरे जनर यह इल्बाम लगाया गया है कि खाग तो मैंने ही लगाई थी। खब मेग कभी क सत्यामह बरना खाग लगाना है, वो रीलट-कानून छीर उसे कानून की किवार में वर्गों कानी प रखने का हठ देश में इजार खानों में ब्याग लगाना है। वत्यावह फिर से न होने देने का युक्त उगय यही है कि उस कार्न को यापस लेलिया जाय । भारत सरकार ने उस दिल के समर्थन में इन्द्र भी ममाय दिने हैं उनसे मारवीय जनता के दिल पर कोई ऐसा श्रसर नहीं हुआ है जिससे उन विशेषी स्त्व में कोई परिवर्तन हो जाय ।" झन्त में गांधीजी ने झगने साथी सत्यामियों को इस दी कि वे हिन्दू-मुस्लिम ऐस्य को बढ़ावें झीर स्वदेशी के प्रचार में सबका सहयोग गाप्त करें ! इस समय इन्लेयड में लॉर्ड सेलशने को ऋण्यच्या में समुक्त पालंभेयटरी कमिटी भी नेटक है द्धी थी। श्रव इम यहां भारत से इस्लैयर को गये हुए शिष्ट मयस्तों की कार्रवाई की देंगे, वर्षी हमारा मुक्त सम्बन्ध कामेशी शिष्ट मयरल से ही है, जिसमें भी विहलामाई पटेल चीर बीन्धीर मापी यह ने बड़ी बीप्यता से भारत सं का वच्च उर्राक्षत किया था। इनके साथ लीकमान्य विश्वक, दिन चन्द्र यक्ष, मचेरा भाइन्य स्वान्त्रं, शहरर प्रायमान्त्र मेहता, एक स्वास्तामी ब्रायमर, नृतिह निन्तं मांत् केलकर, सम्बद इवनहत्मम, बा॰ साओ, मि॰ शानिमेन आदि भी थे। इस शिवन्मदर्भ अ काम था कि यह ब्रिटिश जनता के बामने भारत हो के दाने की स्वरंदे । भी० बी०नी० मापस्ता मेंस् धान्त्र क भूतपुर्व शोधन थे। उनकी धिष्ठण श्रीर धीतम्त्र वच्च शहरादिवा श्रीर सव-४४। विव सामा ने कारेत को इस्टेरट का उनमा को नकों में बहुद ही जन्म ग्रहा दिया था और मिन केन हा (एम॰ ते॰) बेठों ने उनका नृहि नृहि प्रशासा को सी। भारताव मोर्थनिपरी की वारकांत्र का साम उदा कर, इस्तेवह के सिनकोमांगी में प्रचार

ार्य मन्यार्थ का वार्यक्व किया गया। मन्यूर्य ने काम्य मन्य के प्रकार में है कियाँ वे उन्हें हो बीट प्रातीय गुत्र मात्रमा के मन्युर्य के बन्ध मन्य भवन भवन मन्यूर्य के स्थापन

ાં તાંક કો માં જ્ઞારુનિયોન કા જાનકાર હતે હ નિયું હતા? કાંભી તે માં જાને વિધાનન મેં વારાક નાન હતા, હતે કે, તો જાિદીનન કે માત્ર વી કિ જિલ્લાન હતા કે હતા. તો તો જાિદીનન કે માત્ર વી કિ જિલ્લાન કે કે, તાં તાં તાંધા કે તાંત્ર વાત તાં કાંભી કે હતા. તાં હતાન કે હતા કે કે હતા કે કર્યા કર્યા કર્યું હતા હતા કે હતા કે કે હતા હતા. હતા હતા કહેન હતા કહ્યા હતા કે હતાન મ

कांप्रेस का इतिहास : भाग २

de venne (h sé fepe l'é pié épe. I is divined vog fey é mus sy fopusus en le te sol é géne en il 6 feur ur par propose (né fopus de la , vog ver par en sé é géne en il 6 feur ur var propose (né fopus qui per par é paré par par é par é par le par par par é par é par le par par en par é par é par é par le par par en par épas de la partie de la partie par le par par par épas que que de la partie de la parti

त्यस काम ने यह क्यांस के द्वारा अपनी जॉन खला ग्रुह की । गामी जो, मोबीलाल नेहरू, ह रह की बरनाश्री में ही सीमालित होती हैं पर श्रानुचित रूप से उन्हें उससे श्रासा रहता गया। विषे इतनी सीमत थी कि वरताये भी उतके कार्य क्षेत्र में समाविष्ट नहीं भी, जो न्यावतः अमेल शक्त में हव निरम को जीवर है। एक किया। जीर हो और, पर उत्तक्ष बाब की ज़ार ,ज़ार-कि ज़ोत है कि परमेश के ज़िल र प्रांतिक के मुद्दे के प्रांति है कि एक है । कि ,पिर में रिपित मेर में उत्ता है कि । फिकी त्रकात में मेर प्रमृति के मिल प्रमृति कि कि कि कि के समय हाजिस रहने न जॉन में मदद करने के जिए नुवाया जाय, केकिन इस बात की इजाजत शक्ति है। सारी स्टर्ग मारी मारी जा हो भाग स्टर्भ के देखें होएंगे हैं क्यार आर. उक्ष हो खाना वहरोग हरा छेना नहा । हक समय को गरिहमीय का होवहाब एक आनेदन-पत्र में ह ( क्राप्टी-7559 ) दिमोक किक किक काल कि लिए-3र्टी प्रतिषद्ध ,थि में भि कारक विक्र क माथान राज्य है ग्रीक कि वर्षाक और शिक्ष कार्य है कि करन कार्य साथ नक्ष्मको । क्रा मजीय कारे को कान से बहुत कम थी। जिस भी सरकारी कीमरी से सहयोग करता ठीक समभ्य किहर कि क्षिप्त हुई । जिस बाह्य की जान सरकारी जान-क्षेत्र करने वासी थी उन्हों -ज़ कहि कि है । एक सम्मन कि एक है कि है । एक उन्हें के समाज के हैं कि हैं । एक सम्मन के कि अहित जो हो गावा ज उनके पाय पहुंचे होते हो सर में आरम विकास क्षा गावा । बाहीर हुन्स उदाया गया. १७ प्रन्तुवर को सवक वाय जा सिले । पजाब के लोग मयभीत हो रहे हे, रहे प्रतिनिष्क मार्च के मार्च हैं। जानी जो भी, जैसे हैं। उन पर से मुनेन-निर्मेष का कारमञ्चल मोहिलाल में दुवारा दिर वहा गर्भ। ए॰ जनाहरलाल नेइन्ह थ्रोह तुक्तोत्तमदाल समय बाद दीनश्नी एपंडरून भी बहा वहून गये। इसके बाद प॰ मोबोखाल आर मालबीय जी नेहरू और मदनमोहन माखनीय पनान में हुई दुनेटनाओं की जॉन के जिए पजान गये। कुछ ही



s varierd's chire reds, the year to epic is inside unear up to experient the first existe in the desirable by a particular of the first every consistency over the desirable of the first every over the first every experience of the first every experience of the first every of the experience of the first every first every ev

the recent of his the first here I within any the history of the constitution of the c

the continued of the co













१९२ कांमेस का इतिहास : भाग २ है, यदावि इससे उनके साथ पूरा न्याय नहीं होता। मुक्ते इस यात का विश्वात रिख्य वर्ष जित जान-कीटी ने लिए मैंने जोर दिया था यह नियुक्त की जा रही है। बर्गाशन के इस मिलते हुए भी श्रीर से यह नकी हो नास्त्रमात्री होगी, श्रोद में सरकार की चेताची स पर है। बासव में भेरा सरकार की सलाह मान लेन-केन्ट्री

कर दूं। मेरे जगर यह इल्जाम लगाया गया है कि स्नाग तो मैंने ही लगाई थी। श्रव मेर क्रीन सत्यामह करना आम लगाना है, तो रीलट-कानून और उसे कानून की फिराद में श्लीनात स रखने का हर देश में हजार स्थानों में आग लगाना है। सत्यामह फिर से न होने देने का एक उपाय यही है कि उस कानून को वापस लेखिया जाय । भारत सरकार ने उस दिल के समर्थन है कुछ भी प्रमाण दिये हैं उनते मारवीय-जनता के दिल पर कोई ऐसा श्रक्षर नहीं हुआ है जिस्से हरी विरोधी रख में कोई परिवर्तन हो जाय।" श्रन्त में गाधीजी ने श्रपने साथी सत्यामिश्यों को की दी कि वे हिन्दू मुस्लिम ऐक्य को बढ़ार्वे श्रीर खंदेशी के प्रचार में सक्क सहयोग प्राप्त करें। इत समय इंग्लैयड में लॉर्ड सेलंशन की ख्रण्यत्वा में स्युक पालमेयटरी कमिटी भी बैडड है रही थी। अब इस यहा भारत से इंग्लैयड को गये हुए शिष्ट सपडलों की कार्रवाई को देनें, उडी इमारा मुख्य सम्बन्ध कामें सी शिष्ट मयहल से ही है, जिसमें श्री विहलभाई पटेल श्रीर बीग्वीन मार्च यव ने बड़ी योष्यवा से भारतवर्ष का एस उगस्यत किया था। इनके साथ लोकमान्य विसक्त हिंगे चन्द्र याल, मधीरा श्रीकृष्ण स्वापर्धे, धारस्य प्रायत्रीवन मेहता, एव रङ्गास्तामी श्रायंगा, नृतिह क्वि मांच केलकर, सम्यद हरनहमाम, हा॰ साळ्ये, मि॰ हार्निमेन आदि भी थे। इस शिष्टमण्डल भी काम था कि यह ब्रिटिश जनवा के छामने भारत गर्र के दाने की रक्षे । श्री को श्री की वापना मेह राज्य के भृतपूर्व दीनान थे। उनकी शिक्ष्ता श्रीर धीनन्य तथा सक्ष्यादिता श्रीर स्तृतन्त्रता-प्रिय सम्ब राज्य के पुष्पत को प्रभीरह की बनाश की नजरों में बहुत ही जा सा उठा दिया था और मिन केन हाँ भारतीय प्रतिनिधियों की उपस्थित का साम उठा कर, इस्तैयह के विभिन्नीभागों में प्रवा प्रभाव के प्राचीनन किया गया। मजरूरतल ने कामन समा के भवन में उन्हें रिशो है पन वर्षा को सार-विषय सङ्ग्रमहातभा की सहाजुभूति का सन्दर्श भेजा। स्वतन्त्र-मजुह्दस वे प्रवास कार प्राप्त । सावन्य-मजुद्दान्द्र पात किया, जिल्लाम आपर्थेयह श्रीर मिस के वार लोडिया म दुर करण करणाव न प्राचित्र है रेन के लिए की मध्य । इसा मक्स की नेपाल पड़ १४ भारत को भी झाल्पनिर्धय का ऋषिकार देने के लिए की मध्य । इसा मक्सर 'नेपाल पड़

ति भाग का ना कारणाया का कारणाया का वाप का ना का किया है। सा सकार 'नेतानत वात विकार में भी सार्थ विदिश्य में किया या के किया और तम्मूर्टन में कारणाये में तो नाने विकार के ब्राह्मण, प्राचीन कारणाया किया कारणाया कारणाया किया कारणाया कारणाया किया कारणाया किया कारणाया का

s wed-very the first reduced of the state of

to prome ly 66 for the face I thinking ny fine and of the consequence of the consequence of the confidence of the confid

रत्यत्व कामत ने एक कीमरी के द्वारा क्यानी जीव कामा शुरू की । गीथी जो, मीबीवाल नेएक र है है है से बहनाथी में ही खोमालित होती है पर बाजीचन रूप से उन्हें उससे आपा रक्ता पाया । कि काल कि कर में इस मिहन की उलित है जिस किया। और हो मार् में इस मिल की काम, प्रक्रि—कि क्रोंगर कि कि एकपुरी के सिक न सिक्य है में कि क्रिया के स्ट्रांस कि की कि ,भि में गिरित मर में करात किया । एको प्रकार में मेर प्रकार में किया निकास में कि किया है। ई क्रिय-छाम अख्रि अक्षक-छाम कालओ क्राका-वाष्ट्रम अग्र के दीवीच-कि । देग कि क्रि के समय शीजर रहने वे जाच में मदद करने के जिए जुलाया जाय, सिक्त हर बात की इजाजत काहर है। कार्यस-उप-सामी हो मार्थ के कि के कि के हिल्ल के प्राप्त आपर वाच उक्की खपना सहयोग हरा केता पदा । इस समय की परिस्थित का हविहास एक आवेदतत्त्र में ह ( हाइरिय-१९४३ ) रिमीक किए हेक्स होण कि किरिया दुर्गात है है। विमन्द्र होता हुए । बोहर समेव -यू-विमहि कि विमन्द्र होता वर्ग तहा । यू अन्तर्भ होता कं नाशीसक 1373 के अपन के बसाक अपन क्षांक भीत के मान करने का है से कि नक रहने । 11मा प्तमक कोड फाक गिर्वुछ के डिमीक शिक्ष भी। मिन भी। कि मक क्रूब के क्लांक कि छमिक क्रिक्स किहर कि किए हैं के विभोन-लाए क्षेत्रिक स्टब्स कि कि मार्च कि के कि नीर अस्तवर में, दीनो जगह, उनके जागमन की विजय से कम नहीं समधा गया । हवी बीच सर-निक्त जो ही गायी जी उनके पाल पहुँचे की सन्ह मिल हैं जाल निक्र के बादी हैं कि नहीं हुक्स उठाया गया, १७ श्रक्तांबर को सबके साथ जा मिले । पंजाब के लोग भवभीत हो रहे थे, रक्टन एएडस्न सहिन के बाय हुए । बाकी जी भी, जैसे ही उन वर से प्रवेश-निवेष का कोट जाने, लेक्न मोदीलाल जी दुवारा फिर नहीं वार्च । पं॰ जनाहरालाल नेहरू आ पुरुशनमदास समय बाद दीनवन्तु प्रवस्त्य भी वही वहूंच गत्रे । हसके बाद व॰ मोदीखांख और माखनीय जी नेहरू और महत्त्रमोहन मासिवीय पत्ताव में हुई दुपरतायों की जान के जिए पत्ताव गरे। कुंद्र ही महाशिक्ष के प्रजावात्रकार, प्रकृष मिलन संचाह में स्वाप अध्यात्रक्त, पंक विभोधा म

8X5 कांग्रेस का इतिहास : भाग २ है, यदापि इतसे उनके साथ पूरा न्याय नहीं होता। मुक्ते इत बात हा विश्वात दिलब क जिल जान कमिटी के लिए मैंने जोर दिया था यह नियुक्त की जा रही है। सद्मावन के स मिलते हुए मेरी श्रोर से यह वड़ी ही नासमभी होगी, यदि में सरकार की नेवाकी ल दे। बाह्यव में मेस सरकार की सलाह मान लेना लोगों को सलागह का वट जान संयामही कभी सरकार को नियम-स्थिति में डालना नहीं चाहता । मैं ब्रानुभव कता है कि सरकार की श्रीर उन पद्मार्थ नेवाश्रों की, जिन्हें कि गेरी सब में झन्याव पूर्वक कब दौर्दी वह भी बड़ी ही निर्दयवापूर्वक, श्रीर भी श्रीधक सेवा करूना, यदि में इस समय सरहब में कर दूं। मेरे ऊपर यह इल्जाम लगाया गया है कि खाग वो मैंने ही लगाई थी। ब्रह में। कें खत्यामह करना श्राम लगाना है, तो रीलट-कानून श्रीर उसे कानून श्री कताव में अर्थना रखने का हठ देश में हजार स्थानों में श्राम लगाना है। सर्यापह फिर से न होने देने हा उपाय यही है कि उत कानून को वापस लेलिया जाय । भारत-सरकार ने उस रिल के स्पर्धर्म कुछ भी ममार्ख दिने हैं उनसे मारतीय जनता के दिल पर कोई ऐसा श्रसर नहीं हुआ है निरोधी कल में कोई परियर्तन हो जाय।' अन्त में मांधीजी ने अपने साथी सरामाहर्षे बे ही दी कि वे हिन्दू-मुस्लिम ऐस्य की बहावें श्रीर खदेशी के प्रवार में सबका सहवेग प्राप्त की इस समय इंग्लैयह में लॉड सेलवान की श्रध्यत्वा में स्वुक पालीमेएटरी कमिरी ही हैं। रही थी। श्रव इस यहां भारत से इन्लैयड को गये हुए शिष्ट-मण्डलों की कार्रवाई के देंगे, रू हमारा मुस्य सम्बन्ध कामेंसी शिष्ट मएडल से ही है, जिसमें भी विडलमाई पटेल ब्रीर बीली हर्ति राज ने उन्हों के क्या कामेंसी शिष्ट मएडल से ही है, जिसमें भी विडलमाई पटेल ब्रीर बीली हर्ति राव ने बड़ी योग्यता से भारतार्य का पद्म उपस्थित किया था। इनके साथ लोकमान्व विषक्त हिन चन्द्र पाल, गर्चोरा श्रीकृष्ण लापदं, द्वान्टर प्रागुजीवन मेहता, ए० रङ्गास्त्रामी श्रामार, हीर्लाहर मन्त्र हेन्द्रम मणि केलकर, सप्यह इसनहमाम, बा॰ साठ्ये, मि॰ हार्निमेन आहि भी थे। इस हिट्सारित काम था कि वह बिटिस जनता के सामने भारतवर्ष के दावे को रक्ते। श्री० बी०वी० साध्यावर्ष राज्य के सुतपूर्व दीवान थे। उनकी खिरवा और वीजन्य क्या सक्ता। आ॰ वा॰पा॰ वाः ने कारोध को ॰-वैचा पर दिलको खिरवा और वीजन्य क्या सक्त्वादिता श्रीर सदन्तवा विश्वस्त (एम॰ पी॰) जैसों ने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। भारतीय प्रातिनिधियों की उपस्थिति का लाभ उठा कर, इंग्लैयड के विभिन्न भागों में रार्थ सभाग्रों का श्रायोजन किया गया। सजदूरदल ने कामन सभा के भवन में उन्हें कि दायद दी श्रीर भारतीय राष्ट्र-महासभा को राहानुभूति का सन्देश भेज। स्वतन्त्र-महास रवावमों में हुए अपने सम्मेलन में एक प्रसाव पास किया, जिसमें आयर्लेंड श्रीर मिस है है साय भारत की भी ब्राह्मिन्स्य का श्रिपकार देने के लिए कहा गया। इसी प्रभर नैसन् कींविल' ने भी अपने वार्षिकीत्वव में मसाव पास किया; और मजदूर-दल ने स्झारपी में होंने श्रपने वारिकोत्तव में मांत की कि ''श्रल्यसंस्थकों के लिए पर्यात सरस्य रखे हुए, ब्राजनि के विद्धान्त के खनुसार, भारतीय सरकार का युनासंगटन किया जाय।" पजाब के जोगेर्जन तो सभी सह्याओं ने समान रूप से प्रवत्त विरोध किया । श्री विद्वलभाई पटेल स्त्रीर कामेशी शिष्ट-मण्डल का लन्दन में दुहंस मुकारला था। ६६ को हो उन्हें कामेंस की बिटिश कीमटी से मुलकता था, दूसरी और श्रीमती बेरेस्ट से जो अपनी बंदी राकि के साथ कांग्रेस का विरोध कर रही थी। कामेगी शिष्ट-महत्त आरम-निर्णय और पूर्व उस

दायी शासन की मांग के साथ दिल्ली वाले प्रसाव पर जोर ने का का कि निवर्ष हैं सिर्व हैं

त्वयः कामे वे यक क्यारी के बाय थानी जोन खला शुरू की। गानी थी, मोरीलास नेहरू, छदिछ : इस्ताप्त कि ,कि प्रेम इस प्रयोग व महिलान में बहु की कि हमाथि किए प्रोरी कि चार किछट ५० ,भीक कि भीक । एको ब्रमी कि छोट कि मच्यूनी छत्र भि में स्थापकः इस ,ग्रीय-निक अर्गत हो हो के कामूमी के किया में मिष्टि हो साईद की साईद की स्थाप कि है है क ,िप हं एकि एट में बराव कि । एकी उपन्य कि राम प्रकार मिक्ट मेंबील ,िम कि ई हिन्म-काप अकि अकार-काप काकलो ईअकार-वाहर प्र छड़ ई डीमीर-१ट । देग कि ही we ton we sind de ferife præ de fier wirm eil fte fager binfle ve-venta I si beni है इपने अपना सहा से हा से मेरे ते हैं से समस्य है। एक सम्बर्ध के स्विधा है है है ह ( Freing-1503 ) हिमोक क्षिक हम्म काल कि लिलाउमेर प्रतिष्य ,ि म कि सम्पन्न ही भ । जिल्लान दास ग्रुटन क्यक्ता हे पंजान जाने कोर कावेस को होर हे ह्यटर-क्योग्रान के प्रमण कि किंग्र काक्ष्रिक में दिमीन शिक्ष्म कि प्रमी । कि मक न्यूक में क्षांक कि निर्माक किंग्र -79 स्टीह कि इ. । एक दिनम क्षेत्र मन से प्रवास के मार्गाप्त केन्द्र , मार्ग कि के उनक्राप्त उ मुक्त हो ही गोपी जो उनके पाय पहुँचे होंगे ही उनते किर से जातम निवृद्य का गया । साहीर , के क्री कि क्षांत्र क्षांत्र के बाल ना सिले । पताब के बात क्षांत्र की क्षांत्र की क्षांत्र की क्षांत्र के का क प्राह्म के वाय हुए । वास्ता कि भी, में है है उन पर के प्राप्त का र जाने, लेक्नि मीर लेक् कालजान के प्राथ कि नहीं तह जा है। यह जाहर साह जाहर है। इस उ व बाद दीनवन्तु एवडरून भी वही वर्षेन भारे । इसमें बाद व० भोतीलाल और भारतीय जो ह और महनमोहन माखनीय पणाब में हुई दुर्गरमात्रों की जाय के लिए पत्राच गये। कुछ ही कालिति कं प्रसादात्र मिक्स में ग्रास्त मनीक कं सूर, ग्राम्हाकाव्य के होमीयाज्ञ

ी के स्वयन है !! तो कासमध्ये पर क्या के दुने हुए स्थायों थे। जबें के प्रांत के क्षेत्र के हैं हैं जो स्थायों रूप प्राप्त ट्रमा, तहीं के प्राप्त के मिलेंस्य स्थाय प्याय श्रित की को को की की की की में एक प्राप्त में ही होन्य प्राप्त प्राप्त में होन्यों की स्थायों के स्थाय प्राप्त प्राप्त की की को के में हों में एक, जिस होत्र प्राप्त में होत्य प्राप्त के स्थाय के प्राप्त के स्थायों के स्थाय में स्थाय मार्थी स्था में

s serieval fatine rafis, the kins response helicis nichte namen en name fe serievals fatine rasse (h. 1872-1878). As series en states en de states en fatine rasse en series en de fatine fatine parties en fatine fatine parties en fatine fatine fatine parties en fatine fatine fatine parties en fatine en fatine parties en fatine en fatine







कराय कार्य से एक कीयरी के द्वाप कानी जीव करांग शुरू की । गोवी को, मोबीका ने रूक रहाह या तरनामा में ही लीम्बलित होती है पर बार्जीयर रंग से उन्हें उत्तर माला रंग्या । प्रियं हत्यी शीमत थी कि वेदनाय भी उसके दाय-येत में समाधित नहीं थी, जो न्यापत मानेत के बांस के भी एवं निरंपन की जीनत है। किया । को को भी एवं निरम्भ कर जान की अप मिल के प्रायत है हो है के हरके हैं स्था है स्था है सिक है जाद के कि है और, बाद कि ,भि में गिरिक स्ट में कान्न कि । किये राज्य कि में अपन कि कि स्ट म्हे से कि कि कि कि कि भी, में ह किय-छाम अस्ति अक्टोक-छाम कालान काकान काका-काला का कर है हीयीव-12 । वेस कि कि के समय शीक्त रहने व जीव में मरद करने के जिय बुताया जाय, बेक्ति हव बात की इजाकत हार प्रत्यक्ष के द्रिय देव कियों के क्षेत्र के लि छोटाम की थि जिग्राम दीवीम गर-स्थाप । दें क्लीक्ष उक्ते आपना कर्षामा हरा थेना पना । इस समय की पिरियोद का इतिहास एक आनेदननम में 6 ( frite-1503 ) thite fin fin ein fe feierbe gueler ift eit ures fip किन्छी क्ष्म क्षम समास क्ष क्षित्र हे हिसे कि छोमीय-एट-स्पाद क्यों है । यह उत्पाद क्षित कं हाशीय-1503 है और कि चराक और होए क्षेत्र हो एक एक स्था है है। इस स्था है है। प्रतमक कडि फरक प्रांच्येक हे दिमोक किकाक कि प्रशी । कि सक क्यूक के क्षोंक कि घोल का दिहर कि भिक्त हरक दिमोक्र-कोल शिक्ष्म कोक्षिक किल मेर । के विकास कि कोक्सिक मीर अनुतम् में, दीनी जगर, उनके आधान कि विवाद से पत नहीं समस्त गाया। हथी बीच सर-उद्वाल । प्राप पर भारपूरी-मापर मं त्रमी मेंस्ट है कि ट्विंग शुर कंस्ट कि थिया है कि हज़ीई हुन्य उटाया गया, रेण ब्यन्त्वर को संबंध या मिली । पंजाब के लोग भवमीत हो रहे थे, रक्टन एवरहन सहस्र है गा हुए । माथी जी भी, जेंसे हो पर पर से प्रतिनिभिष्न भा कारमच्या और अड्रेंस लालावार क । मेर वह मी पाण्डु कि खालकिस नमी है। एव उस्त समय बाद दीनन्तु प्रवस्त्य मी वहा वहून गर्थ । हसके बाद प॰ मोदीसास श्रीर मासनीय जो नेहरू और मरनमोहन माखबीय पत्नाब में हुई दुमेंडलाव्यों की जान के लिए पत्नाब गये। कुछ ही महाविधि क प्रहावानुवार, यून के शतिम वाजाद में स्थाप श्रदानान, पक मोविशाख शासी वेसेरर ने क्यों पि॰ मारेगु का सम्मे किया था, इसका कुब फारण भावाम नहीं हुआ।

है, यदापि इससे उनके साथ पूरा न्याय नहीं होता। मुक्ते इस बात का विश्वास दिल्लाका जिस जाच-कमिटी के लिए मैंने जोर दिया था यह नियक्त की जा रही है। सद्भावज े मिलते हुए मेरी स्रोर से यह यही ही नासमभी होगी. यदि में सरकार की नेताकी स प्ल दू। बाह्मव में मेरा सरकार की सलाह मान लेना लोगों को सरवाहर छ पड पड़र् सत्त्वामही कभी सरकार को विषम-स्थिति में डालना नहीं चाहता। में श्रुतभव करता है हि हैते सरकार की श्रीर उन पद्मानी नेवाश्रों की, जिन्हें कि मेरी राय में श्रन्याय-पूर्वक स्वारीसी है। वह भी बड़ी ही निर्यवापूर्वक, श्रीर भी श्रापिक सेवा करूँगा, यदि मैं इस समय स्वास में कर दूं। मेरे ऊपर यह इल्जाम लगाया गया है कि स्नाग की मैंने ही लगाई थी। सब मेर सत्याग्रह करना श्राम लगाना है, तो रीलट-कानून श्रीर उसे कानून की किताब में रखने का इठ देश में इजार स्थानों में श्राम लगाना है। स्थाप्रह फिर से न होने देने क उपाय यही है कि उस कानूत को वापस लेलिया जाय । भारत-सरकार में उस बिल के स्पर्दर्व कुछ भी प्रमाण दिये हैं उनसे मारतीय जनता के दिल पर कोई ऐसा श्रमर नहीं हुआ है जिले विरोधी इस में कोई परिवर्तन हो जाय। '' श्रन्त में गांधीजी ने श्रपने साथी सलाहरी के दी कि वे हिन्दू-मुश्लिम ऐक्य को बढ़ावें श्रीर स्वदेशी के प्रचार में स्वका सहवोग प्राप्त करें। इस समय इंग्लैएड में लॉर्ड सेलना ने निकास . ५५ अहल्प सापड, बान्टर प्रायाजीवन मेहता. ए० रङ्गाखामी श्रापार, र्राह्म वि मिषा केलाहर, सम्यद इसनहमाम, दा॰ साळां, मि॰ हानिमैन श्रादि भी थे। इस हिस्म्सह है काम या कि यह ब्रिटिश जनता के सामने भारत गर् के दाने को रक्ते। श्रीव बीवरीव मापाली हैं रूपन के स्पार्ट की रक्ते राज्य के भूतपूर्व दीयान थे। उनकी शिष्टवा श्रीर सीजन्य तथा सप्टबादिता श्रीर सवन्श्रत हिंद हर्ने

ने कामेल को इस्टियह की जनवा को नजरों में बहुत ही जेचा उठा दिया या छी. ति॰ से र्र (एम० ती॰) केन्स के (एम॰ पी॰) जैसों ने उनकी भूरि-भूरि परांसा की थी। भाग्वीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति का लाभ उदा कर, इंग्लैयह के विभन्न भागों हैं हैं। रार्थ सभाव्यों का क्षायोजन किया गया। मजदूररल ने कामन समा के भवन में उर्वे विद्रि दावत दी श्रीर भारतीय राष्ट्र-महासभा को सहातुभूति का सन्देश भेजा। स्वतंत्र-महासभा को सहातुभूति का सन्देश भेजा। स्वतंत्र-महासभा ग्लावमो में हुए त्र्यने सम्मेलन में एक महााव पास किया, जिसमें व्यायलैंग्ड और मिल है है। साय भारत को भी खारमनिर्यय का अधिकार देने के लिए कहा गया । इसी प्रमर निर्वत हैं।

कींखल' ने भी अपने वार्षिकोत्सव में महााव पास किया; और मजरूर-दल ने स्वारधे में होने हैं श्रपने वार्षिकोत्सव में मांग की कि ''श्रह्मसस्यकों के लिए पर्यात सरस्य स्वतं हुए, हालांकी के सिद्धान्त के ब्रातुसर, भारतीय सरकार का पुनस्तगढन किया जाय।" पंजाब के ब्रोरी<sup>उन ह</sup> वो सभी सस्याश्रों ने समान-स्य से प्रवल विरोध किया । थी विहलभाई परेल श्रीर कामेंची शिष्ट-मयहल का लन्दन में बहुरा मुझबला था। ६६ ही तो उन्हें कामेश की मिटिया कमिटी से सुलगना या, पूषरी और श्रीमधी बेरेस्ट से वे अपने हरी राकि के साय कांग्रेस का विरोध कर रही थीं। कांग्रेसी शिष्ट-मदल आरम निर्णय की रही उसे दापी सामन की मान के साम दिल्ली वाले प्रसाद पर और दे रहा या। मारेगु-बॉक्स में कि

fi non-surd i haire raifs, the first of any no spirit à fissuldé relieur one le restaine tres fié leu-Serson fa 23-21 rapere x-27 luire une un revits fec là firera-ray leur divers ou eu ferture à river feur viving feg no 31-60 sites à faire de la comment de faire de la comment de sur fire de la comment de l

। एका क्षमा माना माना में ही बिला होती है पर अनुविद्य रूप में देश माना माना । कि जार कि कर में इस मिर्टिंग के मिल किया । यह सि मिर्टिंग के मिर्टिंग के अह ,शिक्ष-कि ब्रोह है कि मन्त्रत के किन न मक्त्रिय के लिख के मान के मोन के कि कि ,ीम ह रिक्ति इस में कावा कि । एको मान्य मिन महित्व महित्व निवेद स्वीत ,ीक किसिय ह हिन्म-छाप अहि अक्राय-छाप कालको के अकाय-काहण अने छह है होमीय-१ट । रेग है कि के समय शांजर रहते व जाच में भद्द करने के लिए बुसाया जाय, लेकिन इस बात की इजाजत कार हे हैं है है कि एस के देश कि एस है के कि स्थाय कर है है है है है कि एस की एस है हें इपन्डर्माए क्ये महिनों के मिन हैं। इस समय है। विश्व के ब्रिया के स्वाहित हैं वामने शीलर हुए । लेक्नि कामेच-उप-विमित्त को ऐसी करितार्सों का सामता करना पदा जिनकी के मछिमिक् १८४९ में से मिल के प्राप्त और मिल के में हैं एक एक स्टाप्त के मार्थ के मार्य के मार्थ के मा समान करि फाउन गविष्ठ में बाब में | सिर मो स्वरंगी कामरी में बहुतोग करना दीक समाभ नीर क्रायुत्तर मुं, दीनी जगह, उनने श्राममन की निवय से कम नहीं समध्य गांग । हती बीच सर-जीवन जो हो गायी जो उनके पाँच पहुँचे एमें ही उनमें फिर से आप-विश्वास ज्या गया । लाहोर हुनम उराया गया, १७ श्रानत्त्र की सनके साथ जा मिले । पजाब के लोग भयभीत हो रहे थे, रहहन एएडस्य साह्य के साथ हुए । गांधी भी, मेरी ही उन पर से प्रमेशन का नीर शाने, नीनन मीरीलाख नी हुवारा फित वहां गये । पं॰ जनाहरलाख नेहरू और पुरुप्तचनराख समय बाद दीनवन्त्र एएडस्ट्य मी बदी वहून गर्न । इंतर्क बाद व॰ मोबोसास आहे. मासनीय ओ नेहरू और महममीहन मासबीय वचाय में हुई दुनहमाओं की जान के खिए, पंजाब गये। इन्हें ही मन्त्री । लेकिन इसके बाद शीम ही ग० मोबोलाज नेहरू च्रागुतस-कामेस के सनागति निर्मान्त करण का प्राप्त के प्राप्त प्रस्थाय तैयवजी इस कमिटी के सदस्य ये और के सत हविलाय उन्होंने पदनवाग किया श्रीर भी मुक्कन्दाम जयकर उनकी जगह वदस्य बनावे गरे। हैं है साक्षिस्टर मि॰ नेवली भी, जिनहे मुपूर मिनी-होसिस में को जाने याली स्रीसां हा हम कमिरीके साथ थे । साथ हो यह भी निरूपय हुआ कि जीलयांशला-बाग को प्राप्त वरहे वह सं का एक स्मारक बनाया जाय, श्रीर इसके लिए मालानीय जी की अध्यक्ता में एक कमिरी का गई। प्रतंगवरा यह भी बता देना चाहिए कि अब यह बाम ले लिया गया है और गड़ा परना गैर-सरकारी रिपोर्ट श्रमुतसर-क्रांमेस तक तैयार नहीं सकी । तव सोचा हो यहाँ हा ाया कि सुविधा पूर्वक विस्तृत रूप से जब वह तैयार हो आय तब उछ पर विचार ऋते हैं कि मित का विरोप श्राधिनेशन किया जाय। लेकिन इतना तो कमिटी ने कही दिया था, कि "हरूर मीराम के समने अनरल बायर ने जो कुछ कहा है उससे यह बात विलक्क निस्तिय हो गाँ है उसका १३ ब्राप्टील का कार्य निर्दोप, निरीह, निःशस्त्र मर्दो ब्रीर बच्चों के जाननुम करिने न्यास इत्या-कार के सिवा श्रीर कुछ नहीं है। यह ऐसी हरमहीन श्रीर बुबहित युवा है उन्हों ब्राधुनिक काल में ब्रीर कोई मिसल नहीं मिलती।" जो हो, कुल मिलाकर १६१६ के जन परिस्थिति न केवल निराशा जनक बस्कि बड़ी भयावह भी थी । महायुद्ध में जो शक्तिया लगी हुई यां उन्हें पालेमेयर की वरफ से धन्यवाद देने का प्रधार करते हुए मि॰ लायड जार्ज में कहा था—''हिन्दुस्ताम के कियम में कहूं तो, उसने हमारी हर में, और खास कर पूर्व में, जो मरासनीय सहायता दी है उसके कारण उसे यह मया श्रापमा गया है कि जिससे इस उसकी मानों पर ज्यादा ध्यान दें। उसका यह दावा, इसना जोरदार है विश्वपने वमाम पूर्व-विश्वासी श्रीन (हागरी) m.... . · मति के राखें में श्चिम आरे आरे कारका की आरे भी आपकी 1 . . . . . . . भ है, ग्रस्यायी ामा आर भाग गण्या को सी मी आवड भग्य में बात से नामजद सदस्यों का खना, राज्य-गरिवद्, 'सर्विकस्थान' ब्रीर हें व्यपिकार, व्याहिनेन्त बनाने की तत्ता ब्रीर ऐसी तमाम पीछें ह्याने वाली बार्वे उस दिस अब १६३५ के कानून में ये श्रीर भी बद्धा-चढ़ा कर दासिल कर दी गई हैं। यही वे राचल ये, जिनका मुकाबला करने के लिए अमृतसर-कामेस युलाई गई थी। यह स्ताने की हीं है कि इस बीच आपस में फूट फैलाने और छोड़-फोड़ करने वाली शक्तियां अवस्य जोर-ाय हिन्दुस्तान में काम कर रही होंगी। क्योंकि मारवीय राजनीति में ये हमेरा काम करो र विदेशी-शासन में तो ये प्रापना जोर जवाती ही हैं। खुद होमस्ल-सींग में भी उनके थे। श्रमुत्तवर में वे अपने दल-बल के साथ पकर हुई। लोकमान्य तिलक उस समय तक सीट खाये थे। सर वेलन्डाइन चिरोल पर चलाचे गये मान-हानि के प्रकदम में उनशे हार ी। उन्होंने यह मुनते ही कि पालमेंट में बिल पास हो गया है, समाद को भागतीय सन्न वधाई का तार भेजा। उस नमय यह अमुजन जा रहे थे। उन्होंने मुधारें की कार्या-के सम्बन्ध में 'प्रतियोगी-सहयोग' करने का आहराहन यह शब्द एक नम्म

। हेर रहे हैं दिशक्ष के वि रहे क लिए प्राप्त की नहीं की जीवी भी और, इसलिए, अमुतवर-काने छ मिलनियन विनार वाली क

ि हो। हो के किया है कि कि कि है के कि है के लिए है कि हो। हामुप्तर में महिमांक घट । मान हमान है एक मान हमान हो। में से मान स्वाधित में निर्माण निर्माण भ्रमुससर-अभ्रम

अर किन्ट है किए कि ए मिसम कि कि नाकारी ईश है कि है क्या के समाध्ये कार्या है -प्रदेश क्षेत्र क्षेत्र का है विधान है कि विदेश कि -: Frien er solle mel gen fie

र्काक हि उप लिस्किय देग ऐकी राम पाइ-स्थाक कि ब्रिड़ो में सन्मय के प्रोप्रस मर्दे (छ) । 🗲 क्षिक प्राकृतिहरू क्षित्रक

क्षित्राम अग्रमुख के ज्ञाद्रभी के प्रयोगी-महाक की है किन प्रशंक्त भग्नार द्वा (n) । ई कुशरपनो अबि बन्हमन्त्रिक , कुपूर न्द्राय-अपकु को ई मध दिसत्र अपि ई इउ

ा गुर्वाप्त किन देवनात्र सक्ति कि उसकार प्रकी के बिक सप्तान अवस्त किएस हैं।

भूर प्राप्त के किया है।, यह कमिस शाही जीवचा में यह शित समीम के एक है। कि --: ई प्रकृष करें कि प्रभी तुर्व स्थ गानी जी में निवसीयूर्य गुब्द को हटा हंने और उसमें जीया पेरा और आईसे का सर्था-

"। ई कि उत्तर प्रिया के लिए हारिक बन्याद देते हैं ।" कि जिएसे पूर्व उत्परदानी शायन शीव स्पापन ही । क्योर वह काबेत मानतीय माहेतु को इस जिल-के पह ने मुद्र प्रमा भूम मान आप आधिकारी दोनों के हम निहन्तम के साथ आरम्प हो कि में निह

क्षि द्राव्य किया है उपर्वेष्ट किस्तीव "। ई कि द्रायमण ईन्ट प्रविक्त द्वार प्रत्यो देशट ई कि सम्था। कि है ब्राप्त प्रतीय व्यक्तिय में व्यक्ति के ग्रिया कि विश्वास किया कि विश्वास कि विश्वास कि विश्वास कि विश्वास ओड़क्र अर्थ किया—"यह काबेस विश्वास करती है कि जनतक हुन प्रकार की कार्य है नहीं की iste gu gine ite fag aftep & fielbite site binden foure de gie vir fiele

काछ केंग्र सं क्रमान क्षेत्र के स्थान का माना है। स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान संसीव रक्ष्या ता वर्ष (घर चर्चा ।

मजारी की दुरस्या कीर क्षेत्र दे के मुक्तियों के दुःखी की जांच का का वक के प्रस्ताव में । Le neife me gu laift de eile derbe es are geif b ber enge mergad, र्ष उत्तर वार ब्रांट ब्रांटवांबन का वचार रहित है। ब्रांच वर देव बेटा या । ब्रारंपवर कार्य में nitiful et et gang all and entern, cle-feg, leane uit unen, ille frun l je fi niegen ng tig we-nes te beilien te frog m e bare bilt-men is w हुए छछ—प्रकार कि होए कि भीने सिम्ह हुन्छ । ई हर्कीनु अन्योग कि हुए कि लिए में मान

भाग के सामस का इतहास: माग र विचरना दाय, पन्नातुल दक और अन्तास तैयस्त्री द्रव कामा के सदस्य के और के हन्म मन्यों। तेकिन इवके बाद शीम हो बंद मोतोलाल नेहरू अपूरवर-काम के कार्यांत मांबिन इविचर जन्होंने पद-स्वाम किया और भी मुक्कराय जयकर जनकी नाम हस्य करनी में। इन के सालिस्टिय मिन नेपली भी, जिनके सुपुर्व मिनी-कांबल में की जाने वाली अरील कामर

के सारिविध्यर मिन ने ने तो भी, जिन हे मुदूर मिनी-कीवल में की जाने चार्वी खरीं के बाने कीमरीके शाय थे। शाय दो यह भी निरूचय दुखा कि जतित्रशंशला-बार को आज करेंद्र परि का एक स्मारक कत्या जाया, और इस्के किया मालांगों जो की अध्ययवा में एक बीमर्टी करों कर के गरें। प्रधानका यह भी बता देना चाहिय कि खब यह बात के लिया गया है और वर्ष ही सम्पत्ति है। परत्ती पोन्सकारी विगेट अग्रवस्त-कांग्रेस वह वैपार न हो सकी। वह शोवा जी वार्ने गया कि झींग्या पूर्वक विद्युव करा से जब यह वैपार हो जाय वह उन पर विवार कांग्रे के कि

कांत्रेय का विशेष आधिवेशन किया जाय । लेकिन इतना तो कमिटी ने कही दिया था, कि 'हरी कमीशन के सामने जनरल हायर ने जी कुछ कहा है उससे यह बात विलक्क निस्तरिय हो गीर कि उत्तका १६ क्षाप्रैल का कार्य निर्दोष, निरोह, निःशस्त्र मदी ब्रीर वच्चों के जातन्म इसी हुए चरास इत्या-कांड के सिवा और कुछ नहीं है। यह ऐसी हृदय-हीन और पुजरित स्तुर्ग जिसकी आधुनिक काल में श्रीर कोई मिसाल नहीं मिलती।" जो हो; कुल मिलाकर १६१६ केटर की परिस्थित न केवल निराशा जनक बस्कि बड़ी भयावह भी थी। महायुद्ध में जो शक्तियां लगो हुई थां उन्हें पालमेएट हो तरफ से धन्यवाद देने का प्रकार परा करते हुए मि॰ लायब जार्ज ने कहा था—"हिन्दुस्तान के नियम में कहूं तो, उसने हमारी है विजय में, श्रीर खात कर पूर्व में, जो प्रशंकतीय सहायता दी है उसके कारण उसे यह नया प्रांकर मिल गया है कि जिससे इम उसकी मांगों पर ज्यादा ध्यान दें। उसका यह दाया हता अरहार कि हमें छपने समाम पूर्वनिक्तासी श्रीर (हमारी) श्राशकाश्रो को, जो कि उसकी प्रयति के एहें हैं बहावट बाल सकते हैं, दूर कर डालना चाहिए।" जहां तक इस 'नये दावे' से सन्दर्भ हैं। झाउँ सन्ति के बाद भारत-सरकार ने भारत की इन गीरव पूर्ण सेवाओं का बदला घार समाझी हों। हारि कारिया-द्वारा दमन के रूप में चुकाया है । मार-पार्व दिल ने लोगों के दिली की श्रीर भी पहुचाया । दिविध प्रवाली, काँसिल में नामजद-सदस्यों का रहना, राज्य-परिवर् 'वियो' के श्राधकार, श्राहिनेन्स बनाने की सत्ता और ऐसी तमाम वीले इसने वाली

## श्वस्थाय ४ : ब्यह्मिता मूर्नोस्य में —१६१६

680

कि दिन प्रतिष्ठ कर है समान पर्दे किन शनने उन नदेर के छोनाफक हैए होने हैं है नाक हें की साम की । हरत है 1819 के दिमोर कि मि कि अधारिक छिन्द्राम से अधि कई 13ई में उन कि छा अधारिक कि लानल , निर्मात कि बोरममर्ट के का और दि देगित में हैं दिनी के बार के समान के स्वाप्त के अन्य के स्वाप्त के स्वाप्त क्षेत्र । एते प्रदेश क्षेत्र व स्वान क्षेत्र क्ष्मिन क्षेत्र हिन्द्र हिन्द्र व्यान हिन्द्र । हिन्द्र वकील की बहायता ज्ञीर सलाह देने के प्राधा नहीं दी" हमलिए काबेस ने उसके बहित्र को भीभ निगर अरहि म मन दिमीन , भि में छछ। हो होने कि हिने , भि कि होने मिल्ह है उने प्रति कि नं piner" f skopir sofispile. I ion inse strofie io kieller-sog be ion mi mai sy fo होंक छड़ प्राप्त-दिष्ट है छहींक । कि द्विप का कि उत्तरकार के छड़े प्रक ही व्विक्ति द्वितट हैंग कि दं त्रसंग द्यपना सिर उरा रहा था । प्रथासी मारतीयों के लिए की गई परस्क साहब की सेवाये पजाब मिलिक्सिक कि किसियार में किसिक के हैं। वे के कि निक्ष मिलिक के रिक मामाव में कि निवस्ता मी । महा , बनावी-मारतवाकी, मी कुँठ कि छ दे हैं है है। इतिवास-रिनाविको से अवतक मी अमीन-शामार कि में में से में अपरीका में हैं कि है साम है कि में कि में कि में कि में कि में कि मारा। लिलि । मि कि भूम कि कि वाल में हैं, कि लिन्द्रियम के डिन्ट है कि । सम सन्दर्भ विकास न्दर्शिष्टाष्ट ग्रीष्ट कितानु । कि इक्टबर्क कि किस्ट निक्त मि मेग्र कि ध्रिक्त । विशे काव्य ग्रीष्ट

-कामी । द्रार दह सामास किन्छ,र्का कथ छड्ड रहत स्वाम स्वामी होगाम्स को एक १८५३ माक करनेत्र 1665 में नएएनंबोख छड़ । राष्ट्र मठक नएक्बोब्र औष्ट ड्रेंग कि ड्रेंग्डेंग्र कि नंत्र छुठ़न 1840 क्षित्री प्राप्त मिक्त एंत्री प्रापट कि वि एउन्छाइ की किन किनी क्रमाष्ट्र कि क्रम । क्रम क्रियी प्रीर्क क्रिक प्र ितक हो सित में अपनियास मा किया ने वाल वाल का स्वापन किया और उसे हो हो है। । 117 हो में 11 के हो 11 के 12 के 12 के 15 कि का 15 के 15 कि 15 के 15 कि 15 के 15 की 15 की 15 की 15 की 15 की 1

के प्रोक्त कि ब्राप्तम प्रीक्ष निक्र रठक कि उक्तप्र-उसकि प्रीक्ष उक्तप्र-तस्त के किया कि किया है। ईस् और ऐप्लिए।।एएए।। इसारियों के स्थाउन कर हरू छठ के छए जाने के स्पाक छाए कि स्थाप छठ सम्बन्धी भी एक प्रसान पांच हुजा, जिससे चास्त-सुवार-सम्बन्धी प्रसान का बल और बढ़ गया। होक्स्पीय कि मिला कि मिला कि स्टब्स दें के दें के कि मिला के कि मिला के कि मिला है। क्यस्या की कुछ कि गोग पर स्वीन्दी छात् कं गई थी, तथा की वो कुन के मातहत स्कूतो

। कि किक प्रमाण के एक कि कि कि कि कि कि वा । विकास कि कि कि कि कि कि विकास ।

भिष्मभी प्रीप्त कर देशिक के क्रिक्सिक के अध्यक्त कि अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष में अध्यक्ष में अध्यक्ष क्षांक प्रीप्त में मिष्मकाम के क्रिये हुँ कि दे किए प्रमुख के शिर्मा क्रिया है कि प्राप्त के कि हो। कुछ के हुन हो प्रदेश किया है हिए हैं इस्ति मान करने कुछ है कहे हैं है। है हो। कि है के हुन हो। Sesi kani' कि लर्द-क्राइफ्ट्रहों में को क्रुड़ किक्ट्रियाकूट विमानिक क्रिक्टी क्रुड़ि क्रुड़ क्रुड़ । वहन महिने कीर उसके साथ ही खाने खनी-भाई। वस, लोगों के उत्साह भीर जुशी को सीमा न रहा। -हमुक्त के लिया है हो क्ये के हाछकेंगील के ब्रिया है है कि मित है कि एक है कि कि एक स्वाप्त उस समय की दो सटनायें मनोरें कह हैं और उनका वर्षान यहां कर हेना छोड़ होगा। राज-

## क्षीमेस का इतिहास : भाग २

खुद कांग्रेस है। इह हम्बर साम धाव प्रतिनाति है हमार मासूची आईन वर्ष कीर की विसामान्यां विभिन्न भी थे । कार्तेस क सार सामान्य में कार्त अनुसार अन्तर प्राप्त अन्तर प्राप्त प्राप्त अन्तर स उत्तरा दूर भाषाचारी पर रहशावतः ही सबसे भाषिक श्यान दिवा गया था। हासमै ह कि पंजाब भीर गुजरात में जो भारकार लोगों की तरक में में गई यो उसमें किया है की ियम गामित में उनका प्रमुख है पिर मुचा । मार्थानी की दूसने निमास हूई । यह बूत्र थी। उन्होंने, यदि बामेस उनके हांप्र बिन्तु को ने प्रथम राके के हृद्धा प्रना साथ है। चदन के साम कामेश में रहने की बागी श्रथमधीता मकर की। दूशरे ही दिन मुख जार मन्तु हुन्ना, जो इस प्रशार हे-"यह कामेन इस बात को हरीकार करती है कि बहुत क्रांस निव किये आने पर (हा) जन समूह क लाग नाथ से बारने हुए थे, वो भी रिवने प्रति है में प्रभाव श्रीर गुजराव के कुछ दिस्सा में जो ब्यादिवर्षा हुई। श्रीर जनक श्ररण जनल्ड में तुक्तान हुआ उत्पर यह पांधेत पुराव मक्ट कार्ती है । श्रीर उन करते का किया विषय पर गांधीओं ने जो ध्यास्थान दिया यह ता बड़ी उच्चकोटि हा स्रोर प्रमानग्राना या ह कोई महात्र कमित के गामने नहीं है। इमारी भावा धारता की खारी कुछी इसी बढ़ के हम इसके मूलभूत सत्य को समक्त लें, हृदय से सीकार कर लें बीर उसके अनुवार आवर्ष रक्ती । जिस अस तक इम उसके मूल साहार कर ल झार उसके अनुवार कर हमारी अध्यक्ताता भी निश्चित है। मैं कहता है कि यदि इस लोगों ने मारबटन की हैंकि जिसके कि हमारे वास अहुत प्रमास है और उन्हें मैं आपके समने पेश कर सकता है, जीरण अहमदाबाद और बन्दर-कावह के उदाहरण दे-देकर कि वहा हमने वान-कुम कर हिला का कि है—हां, में मानता हूं कि बाँ व किचलू, दों अत्याल श्रीर मुक्ते वक्क कर —में तो बी करती श्रीर स्वामी जी का निमञ्ज्य पावर शांति-साधना के लिए कमर क्वकर जा रहा था, सरकार ने होंने को भड़कने ग्रीश गरम हो जाने का जबदंत्त कारण दिया था—वो यह बसेहा न सन होता, होंने उस समय सरकार भी पागल हो गई थी श्रीर हम भी पागल हो गये थे। में बहुता हूं, प्रगलन में अहे पागलपन से मत दो, बिक्त पागलपन के मुकाबले में समक्रदारी से काम लो और देले कि लागे ह आपके हार्यों है। ग कैसे आस्मा को जगानेवाले सन्दर्भ में समस्तार से काम लो आर दला १० ००० व्यापके हार्यों है। गल्ड हर्ज यह है कि क्या लोगों ने उस समय उनके पूरे रहस्य को समभा होगा ! सब पूजिए तो किर कार्य में उन्हें बार्वे इसी मत्ताव के सुर में दुई थीं। उस समय तक गांधी जी सरकार से सहयोग तोहने के लिए ने वो राजी ये श्रीर न तैयार ही थे । क्लीने---

# [ बीसस भाग १६२०—१६२८ ]

## असहयोग का <del>अ</del>न्स-—१६५०

### अस्तरहजारा या जन्म-अन्याय खिलाम्ब-सम्बन्धे-अन्याय

 पण को जसर बहुत मुख्य निपायाजनक या । इत्तर प्रस्कामान नेताओं ने दक वस्त्र इसरि विद्या, जिसमें उन्होंने यह इद एकस्य प्रषट विया कि यदि संधि को सर्वे मुख्यमाने के को से मार्वे के खिलाफ गई वो इससे मुख्यमानों की चरावारी को प्रकार लगेगा ।

परवर्षी श्रीर मार्च के महीनों में विलावन का प्रकार कर पहुंचा ताला । रुपान भाव किये रहा । १६२० के मार्च में एक मुस्लिम श्रिष्ट मत्यहल मोलाना पुरम्मदल्ली के देव में इन्लीयर तथा । इस शिष्ट मयस्त से मारत-श्रीचन की श्रीर से मि॰ शिखर निते । शिक्तवर मिलाना प्रस्कार निते । शिक्तवर मिलाना मार्च नित्र के स्वीप स्वाचिन स्वाचित स्वाचिन स्वाचिन स्वाचिन स्वाचिन स्वाचिन स्वाचिन स्वाचिन स्वाचि

१७ मार्च को लायर जाज ने मुस्लिम शिष्ट-मरदल को उत्तर दिया, किछ हैरेरा में उर्दे हैंस बाद पर जोर दिया कि रेसार्ट राष्ट्रों के साथ जिस नीति का व्यवहार किया जा था है, दुई है साथ उससे फिल्म नीति का व्यवहार किया जा था है, दुई है साथ उससे फिल्म नीति का व्यवहार किया जा सकता। पर्यन्त साथ है है साथ को होते हैं कि देसे तुर्दे देशों नेपूरे पर कांश्वसर श्व सर्वेशा, पर जो प्रदेश तुर्दे नहीं है उसस में बॉफ्स न एस सकता। वस इसने तो मारत के खिलाएक-सम्बन्धी सारे प्रदेश की ही जह काट दाली। हर्केंद्र है साथ राष्ट्रीय सोक-दिवस नियस हुआ जिस दिन उपसास, मार्थनाये श्रीर इस्ताल की गए अर्थने किया में आर्थ, उन्होंने हिर पोयना की कि यदि तनों के अस्त अस्त की नतें आरत के इसन

पहला बार प्रकट की थी । वह इस प्रकार है :---

"यदि हमारी मार्गे स्वीकार न हुई तो हमें क्या करना चाहिए, इसपर विचार कर तेना त्यावश्यक है । एक जंगली मार्ग खुल्ला-खुल्ला या हिंदे हुए युद्ध का है। इस मार्ग को होहिंद, क्योंकि यह श्रव्यवहार्य है। यदि मैं सकते समन्त्र सक् कि यह उपाय हमेशा बुरा है, तो धारे सब उद्देश बहुत जल्दी सिद्ध हो जायं। बोर्ट ब्यक्ति या बोर्ड शहु हिसा के त्यागन्द्वारा जो धन्ति उदान कर सकता है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। परन्तु आज जो में हिसा के विकर्ध वर्क पेश कर रहा हूं सो इस कारण कि परदिपति देसी ही है, और देसी अवस्था में दिस विलकुल न्यर्थ विद्य होगी। अवपन हमारे लिए असहयोग ही एरुमान औपधि है। यदि यह सर् तरह की हिसा से मुक्त रक्सी जाय तो यही सबसे श्रम्बी और रामबाण श्रीपधि है। यदि सहसीन के द्वारा हमारा पतन श्रीर तेजीनाश होता हो श्रीर हमारे धार्मिक भावों की शायात पहुंचता है। ती धासहयोग हमारे लिए कर्तव्य ही जाता है। इंग्लैयह हमसे यह धाशा नहीं रख सहता कि हम उन ऋषिकारी का दनन पुरनाप सद लेंगे जो मुनलमानों के जीवन मृत्यु का प्रश्न है। इसलिए हैं जब ग्रीर चोटी दोनों श्रोर से बाम ग्रारम्भ करना चादिए । जिन लोगों को सरकारी उपाधियां श्रीर सम्मान प्राप्त हैं उन्हें ने स्थाय देनी न्याहरू । जो नीने दर्जे की सरकारी नौहरियों पर हैं उन्हें भी नीकरियां छोड़ देनी चाहिए। श्रवहयोग का सावगी नीकरियों से कोई बास्ता नहीं है। वर मैं उन लोगों के, जो गुरुद्योग की भौगवि को नहीं भ्रापनाते, सामाजिक बहिल्हार की धमडी देने की बाउ रोक्र नीक्री होड़ देना ही बनता के भागी और अस्तिप की

. करने से इत्कार करने की कहने का समय सभी नहीं सामा है।

क्तिक पत्र कि प्र रूकिट ईम्-िईक विभागे, तित्र क्षित्र रिवि-ईवि वित्र । तित्र क्लिक उत्तरकूर-समय हरू परक रूप-रूप में दिइति व्यक्तिक काला काहित। हा है कि हा स्वापन का है कि हा है कि हा है कि हा है है है है है 5 र वि ठाउ रिव्र क्रिय-ताथय प्रस्थित किय-स्थान, मारस्यान क्ष्य । वृ क्षिय व्यवस्था वृत्त सम्बन्धा काय हा

# थ किछ छए क्रीम सम्प्रक स्था कर

i bise bilinen wane ingengu fi fen finlb d intm fi fæinfi Figu fiels er क्रिया, यर साथ ही इसमा विशेष भी नहीं किया। क्षित्राय सार्वास क्षेत्र कार्य कर में लिक है कि हो कार्य हर्ष मार्वास क्षेत्र कर में कि कर मार्वे के कि पक्रा। हसके बाद ही गोवीजी ने हुस संक्रम की बीवव्हा भी कि में शक्ष में स्थापन स्मान के लिए रकि भि रहि में काथ क्षाय क्षाय की प्रकारित हुँ, जिल्ला कि काथ के मान्त्रजीह कि वसाह १६२० में शब्दीय बच्चाह समाया याथा और तबसे खबतर मताया जाता है। १४ मर्ड १६२० सरप्राप्त में रहित है स्वीत्र के स्वाप्त का वाब वाब वा । १६ १३ की वरता है स्वीत है स्वाप्त है के साथ रागस्टी की मही और चन्दा-सम्ब किया था और लोक्स व दवा रक्षा था, उससे वह िटाए छार्थ हिस्स ,पि कि फलड़ेरुक उद्गत्र है-हारू अवध छात्र है या दूस-छोशो हेस्स । एक्ट्र मृत्रक । में क्षित्रक रिपक है। एक प्रवास कि कार्य मार्च के वार्य है। वार्य के वार्य के वार्य के वार्य के वार्य मान रखते में भा अशास्त्रिक के द्रम वासावरच्य में १४ मार्च १६२० की पनाव के खरनाचारी पर भावितो के शाहत छन्द्र-गोरंत की वह 'मुक्ति का हार' प्रतीत हुए । उनके शाहरा शरी-हेनी साहैशो करेंद्र नहीं कि उनके (मोपीजी के) खाल-जाल के जपदेश उनकी सहयाी समक्ष को कि प्रजा में के सम्बन्ध में सरकार ने प्रकार है एक है। एक है कि सह है महिन में हो कि स्वार्थ के से स्वार्थ के से स्वार्थ के असह्योग का प्रारंभ

रमी बायसर पर गोथीओं ने होतहत सींग या सभापतिल प्रहुण किया, जोर निम्ने क्यन प्रका-

ित्र में स्वरंत्य यीव वात कर में स्वरंत हो है, हिन्दु में स्वरंत हो है है।

में सीध की हत बाजी में संगाना जाहता है। प्रलीम । ई कार क्रांमती से डीवो इंड असहक के क्रिकाम का किया प्रक्रि क्रिकाम का प्राप्त है।

min f. 1 po pe mitre f pur pol o fee bilivel bilt fe male f um denl form feder all beim aif ? 1 gin mimt f fe bit en eine al en bat nigig nem num en ita ? ! una una ce de-a-de ter er au er affett ita ?, ot at fedt tuthe fi spiletreslal 1 f fir tose fo phales feel efte to 1 f epgere mie neige in eine aufen i men gie einel singen wiene mit einem ibre meine in einem ibr प्रकृत है कि हो है । है कि में इस है कि इस का का है के है कि है है Tieffing Ale tet stein fi ein eine fie eine fine fing ginem eine Alein ginem-ein फ़का में भाग किक में किए हैं की स्वाय में भाग में भिन के किए में मान में मान में मान सीस उनमें लग बाब दी हमने से पोर बांदबादी (extremist) भी जो मुबार जाहेगा. ने स्वतः ही मुन्त का है एको कहा कि मिल के सामका है कि में है कि मिल का में के कि एक है एको के लिए हैं मि पत्कांक हिर कियो कि लांगलीहरू कांद्रेगा को है 153क में रिक कि कि कि छा कर है."

की नीति को देशी बनाना चाहता है जिससे कांग्रेस दल-बन्दियों से उत्पर रहकर ब्रापना सर्पृत स

कायम रख सके। "द्यय मेरे साधन की यारी द्याई है। मेरा विश्वास है कि देश के राजनैविक जीवन में करें।

सत्य क्रीर र्रमानदारी का वातायस्य उत्पन्न बरना सम्भव है। मैं लीग से यह बाह्या नहीं रख्य है यह सत्यामह के मामले में मेरा साथ देगी, पर मैं शक्ति मर चेश करूंगा कि हमारे सारे ग्रहींव कार्ये सत्य और ब्राहिसा से काम लिया जाय। वह हम सरकार और उसके उपायों से न मगभीत होंने व उनके प्रति स्रविश्यास रखेंगे। मैं इस प्रसंग पर स्त्रीर रूपिक कहा नहीं बहना चाहता। मैं यह स्त्र पर ही छोड़ता हूँ कि मैंने जो यह साहसपूर्य यक्तस्य दिया है अससे उत्सन होने वाले ब्रनेड प्रारं का यह किस दश से निष्टांश करता है। फिलाहाल मेरा उदेश ध्रमने काम के ब्रीचित्य या उसी समाविष्ट नीवि की सरवता का प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि लीग के सदस्यों पर विश्वास करके क्राने कार्यक्रम पर २नकी ब्रालोचना-सचनाब्रों को ब्रामत्रित करना है ।"

लोकभान्य विलक ने अपने यकस्य में नये सुधारों के प्रवि अपनी नीति प्रकट की:--

"जैसा कि नाम से प्रकट है, कांग्रेस-प्रजातन दल में कांग्रेस के प्रति त्रगाथ भक्ति और प्रव वंत्र के प्रति श्रास्था काम कर रही है। इस दल का विश्वास है कि भारत की समस्याओं की सुडें भाने में प्रजावन के सिद्धान्त अनुक हैं। यह दल शिक्षा के प्रधार और राजनैविक मवाधिकार की श्रपने दो सबसे बहिया हथियार समभता है। यह दल जाहता है कि जाति या रिवाज के कारण जी नागरिक, राजनैतिक या सामाजिक अंधन लगा दिये गये हैं उन्हें उठा दिया जाय। इस दल स धार्मिक सहिष्णुता श्रीर श्रपने लिए श्रपने धर्म की पवित्रता में विश्वास है श्रीर उस पवित्रता की खतरे से रज्ञा करना सरकार का अधिकार श्रीर कर्तव्य है। यह दल मुसलमानों के उस दावे का सम र्धन करता है जो खिलापत-सर्वधी प्रश्नों का इल ६ स्लाम-धर्म के सिदान्तों ब्रौर धारणाधी ब्रौर करान के आदेशों के अनुसार चाहता है।

"यह दल मानयता के मगल श्रीर मानव-समाज के भ्रातत्व की बृद्धि के लिए ब्रिटिश-राष्ट्र-समूद्र के रूप में भारत की स्थिति में विश्वास करता है, पर भारत के लिए स्वतंत्र शावन का श्राधिकार चाहता है, श्रीर यह चाहता है कि उसे ब्रिटिश सङ्गसमूह के श्राम्य हिस्सेटारों के साथ, जिनमें स्वयं ब्रिटेन भी शामिल है, बरावरी और भाई-चारे का अधिकार मिले। यह दल राष्ट्र-समूह के भीवर भारतीयों के लिए बचवरी के नागरिक-श्राधिकारों पर और देता है श्रीर चाहता है कि जहां यह ऋषिकार न मिले उस उपनिनेश के प्रति बदले का स्यवहार किया आय । यह दल गई सच का, संसार की शान्ति बनाये रखने, देशों का स्वतन्त्र ऋस्तिल कायम रखने, राष्ट्रों और जातियाँ की स्तवन्त्रता श्रीम स्ववन्त्रता की रचा करने, श्रीर एक देश के द्वारा दूधरे देश का यक्त-शोषण कर करने वाली संस्था के रूप में स्वागव करता है।

<sup>4</sup>यह दल जोर के साथ प्रविरादन करवा है कि भारव प्राविनिधिक श्रोर उत्तरदायी शासन <sup>हे</sup> सर्वथा योग्य है, श्रीर ब्रास्म-निर्वय के विद्यान्त पर भारत की बनता के लिए ब्रंपनी सरकार का दांचा स्वयं तैयार करने का ह्यीर यह निर्णय करने का कि कीन-सी शासन-प्रयासी भारत के लिए सबसे अन्दी रहेगी, पूर्ण अधिकार चाहता है । यह हम मारावेश-----

dwel [8 men jurel] ze hêne sere 1,5 k it yaz fê, 26 lîvye-yêşine ve ye'. Disc ê rez Têve hêşî mêl , ve se vreley yîze ; ve cê juren paren beryene by fî fîse ê rez Si ve dir mês repa mêye şê sesse hek se velî ê fîs ve-dir cê merîn. E "1 mês velî hesî û. jî jî jî pe şe jê îrojî rez fesserê pare pîlem me rêlêş xw êveş

जीव-किरकीया-वनीएकं प्रेस्ट 'के सम्म कारोजन कि मंदीतः क्षेत्रक क्षेत्र प्रस्था कर कर कि विक्र किस्सा प्रमाण कर प्रमाण के द्वांत्र के कर्कन कर प्रमाण कर कि किस्सा सामा स्थाल क्षेत्र के प्रमाण के क्ष्या कि दिस्हिं कर क्षेत्र कि काम भी है कार भोतिकी '। क्यांके प्रिक्ष कर्मिक कार्यक्र कार्यक क्ष्या कि कर कार्यक क्ष्या क्षा 478 कांग्रेस का इतिहास : भाग ३ सम्बन्ध में सरवाग्रह किया ! श्रीर श्रन्त में श्रहमदाबाद में मिल इक्ष्तान का ग्रन्त कृतवा । १६।८ है गांधीजी ने खेड़ा जिले के किसानों के कष्ट दूर करने का काम अपने हाथ में लिया। उन्होंने किस्ये

को सलाह दी कि जनतक सममीता न हो जाय, तनतक लगान श्रदा न किया जाय। गुजरात स्था शिष्ट-मण्डल बनाया, जो श्रिधकारियों के पास पहुना । परना उस ताल्लके का कॉमरूनर क्यि क्र श्रीर शिष्ट-भगडल से बड़ी श्रभद्रवा के साथ पेश श्राया।इसपर गुजरात-सभा ने किसानों के नाम केंद्रि जारी करके उन्हें लगान न देने की सलाह दी। इस कार्रवाई की जिम्मेदारी गांधीजी ने बाने उन ली । सत्यामह श्रानिवार्य हो गया । खेड़ा के मामले में भी मोहनलाल प्राड्या पहले सत्यामही के मे गिरफ्तार किये गये ( शोक है कि १८ मई १६३५ को उनका देहान्त हो गया )। ब्रन्त में सेता कियानों को श्राशिक छूट मिल गई। वीसरी घटना श्रहमदाबाद मिल-इस्ताल भी,बो १६१८ हे सर्व में श्रारम्भ हुईं। श्रन्त में मजदूरों श्रीर मालिकों के बीच में एक समभौता ठहराया गया, प ही बीच में कुछ मजदूरों ने दुर्वलवा श्रीर विहलवा का परिचय दिया और मजदूरों का काठन टूटक स दिखाई देने क्षमा । इस नाजुक ग्रवसर पर गांधी जी ने उपवास करने की प्रविश्व की । इस प्रकार की भीपण प्रतिशा करने का गांधी जी का मह पहला श्रवसर था, पर इसके सिवा श्रीर कोर का था । उन्होंने कहा—''धाने वाली पीढ़ी बहेगी कि देस हजार खादमियों ने उस प्रविश्व की धवानक वोड़ दिया जो उन्होंने बीस दिन वक लगावार रेश्वर के नाम पर दोहराई थी, इसते वो बरी अन्य

में डालनेवाला कहलाऊं।" (इसके विस्तृत विवस्ता के लिए इसी ग्रध्याय के श्रन्त में दि टिप्पय देखिए । )

उली-प्रथा का भन्त भारत के राजनैतिक चेत्र में १६२० की घटनाओं का जिक बरने से पहले हमें १६२० भी १ जनवरों के उत्तव की चर्चा करनी है। इस दिन उपनिवेशों में शर्तवन्दी कली प्रभावा सन्त रुसा। यह प्रथा एक रावान्दि से जारी थी। जब भारत सरकार ने श्रीर श्राधिक मजदूर भर्ती करने की हुई।

है कि मैं अपनी प्रतिमा के द्वारा मिल-मालिकों की रिथति और स्वतंत्रता को अनुचित-रूप से बीठकी

मित देने से इन्कार कर दिया वो नेटाल में इस प्रधा का सन्त हो गया । मारिशस में दूसी-प्रधा में धन्त स्वतः ही हो गया, वर्गेकि वहां मजरूगें की धीर अधिक जरूरत न रही । परना प्रभा के धन भागों के उत्तिनेशों में शर्ववन्दी पुली-मधा प्रशी महार जारी थी । जब १६१४-१५ में भारत हरझर ने उन प्रान्ता की सरकारों से पूक् वाझ की तो। उसे बता चला कि गांव पाले इस प्रमा के बीर विकी लेकर थारे, जिसे रितेर्ट के रूप में प्रकाशित किया गया । इस रिपोर्ट का इतना प्रभाव पता कि वर्ग पाँचटत महनमोहन मालाीप ने वड़ी कींसल में बुशी प्रथा उठाने का प्रस्तार देश हिया तो नार् हार्दिश्र ने उसे महा का लिया । पर लाप ही उन्होंने यह भी कहा कि सब कश्च टीइन्टाक कारे-कार्रे बह्र ममन भग ही व्यवमा । बाद को प्या पता कि वह भीतिवेशेश ह विभाग से इस बाद पर गर्मे

हैं। १९१५ में दीनव-मु एदहरू ब चीर मि॰ विवासन किसी गरे स्थीर वहां से बढ़े ही बुरे समानी हो गाँवे हैं कि भारत में आभी पांच साल तक भानी होती रहे । एश्वक व लाहब ने भारत-लाका से सुरेखे दी कि इस महार का मुख व मैन्यम हुमा है या नहीं है थीर अब यह बाद बहर की महै कि रश्च प्रकार ६ ए.स.को पर भारत राम ६ दोना - चौर्यनधेशक चीर मार्गाय-विमानों ने दरावा हिन है, के बने देश में मेरेव की भरूर देश गर्दा गांवाना ने जना श्रीर वाह्यम धारत में बना वर्ष हिस्स कारोबा काम का दिया। भीनते वेतेन ने प्रदान में पानचेन किया। १६१० ई क्ष्यं बहुत में बाल्डिका है। होर तर को वान्यवारण में इस पन बोरिया बसवी से होता

12 11:21 निक्र के प्रस्ति के इस किया है। इस का तो आई-नीवासी मजरूरी कहा भा और यह वर्षान । भिन्न कारी स्वतं के जिए जो बरकोन छोनी गई भी वह गुलामी से कुळ जियो है भिन न भी । गई नुसाम काम करने ये, पर १८३३ में नुसामी का जान कर दिया गया था। इस प्रकार शुक्र म दें थी, जिससे उपनिवेशों में शुरूर की लेती के लिए मजूर मिल सके । इसके वह असीका के परशाह में प्रहेंगे किस क्षेत्र । किस किशे उन प्रकाश कि है, में के प्रशास कि उपारियों किश्व कि , हुन के मुक्ति न कर । कि प्रिया जार कर प्राप्त के कि मान मुक्ति के कि मान मुक्ति के दिन, जो में हिन्द्रिय में दिस्म में प्रमेश मानिया, दिन्द्र, मुनिया मानिया क्रिका में विक्री कि. क्यें। की वीच काल की मियाद पूरी नहीं हुई है उन्हें करन-मुक्त किया जायगा। परविदः पहला नन्ते प्रीष्ट किलियो र बीमल्पर प्राची के उसीपयी कार को कि एकपि द्वार के प्राक्तक में 31,31 । कि डॉर मिस्ट्रिटी कि प्रिरंगार वसी निकेट में रूप के 2933 | फायड़ साप रूप्पक छव्य में रू निट्ट कि प्रपाधिकु कुँछ प्रीष पाछी कर विशेषक किया था का प्राथा को दिशालीय सम्बाह्य म क्रिक्र क्वीर के स्ट्रम एड सिक्रेस्ट । बिक्र कर एडकड़ रिक्टिक ज़क्मपर क्योपर दिन से बाह है प्रीक्ष के में किसी केठ लिंछ क्या केंद्रि कर | केंद्र का किसी व्यविष्ट क्रिकट अप होई की हर वहानुभूति प्राप्त करने वाजा भवाजा हक्दा करने के जिए एकबार फिजो वाने, जिवले नुब कि प्रकृति एएकिके पि अपि व्यवस्था वाहब कावियो कि विश्वास और को स्वीत्र । ए हाँ कि विश्वास । 5 है। एक समाय कि एक समाय का करने कि एक साम कहा की ए -ठाति को कि एक्सि कि ए३३३ छिट दे १ है इस्किन् देशि । तार्व धराता आपात प्राप्त ने सिक्त किस कि कि ती कि उस कि उस प्रमा भाग भाग कि ju 99 fe lielder i wie fr fre lie freite gen ferm fraiemet also word gri कि व्हिल्लिस मिरियाम कि छन्य करेंद्र । देवल काजीरका कि होछ्नी में समय दिन्छ वह प्रश्निक कि कि किथिये कि अभिव्यक्त के छि। स्विति एक सि क्रम क्रम कि किक्स सिकी इस्क्राक्त कि उत्तर्क

#### **इ**एड४-५३७३

भागम का शतहास । मात ३ सम्बन्ध में सत्यामह किया । श्रीर अन्त में श्रहमदाबाद में मिल इन्ताज का श्रन्त करण । १११६ र गांधीजी ने रोड़ा दिले के किसानी के बस दूर करने का काम अपने सुप्र में लिखा उन्हेंने किये को सलाह दो कि जनवक समगीया न हो जाय, सनक काम अन्य धन धन गाउँ । उत्तरकारी शिष्ट-मयदल बनाया, जो श्रिषकारियों हे यात वहुंना । यस्तु उत तास्तुहे का क्रीस्स स्वित्स त्रीर शिष्ट-मयहल से युड़ी सभद्रवा के साथ पेरा स्नाया। इस्पर गुनगव-सभा ने हिमानें हे वन केने जारी करके उन्हें लगान न देने की सलाह दी। इस कार्याई की जिम्मेदारी गांधीओं ने प्रते अ ली । सत्यामह व्यतियार्थ हो गया । रोजा के मामले में भी मोहनलाल परम्या पत्ते छलान्धे हे गिरफ्वार किये गये ( शोफ है कि १६ मई १६३५ को उनका देशन हो गया )। ब्राव में मेह कियानों को झाशिक छूट मिल गई। वीधरी घटना श्रहमदाबाद मिल-इन्दाल पी,वो १६१८ हेर्द में आरम्भ हुई। अन्त में मजदूरों और मालिकों हे बीच में एक समग्रीत टहवाय गना, सार्व बीच में कुछ मजरूरों ने दुवलवा श्रीर विद्वलवा का परिचय दिया श्रीर मजरूरों का संगठन स्टब्स दिलाई देने लगा । इस नाजुरु श्रवसर पर गांधी जी ने उपवास करने की प्रविशा की । इस हार् भीपता प्रतिहा करने का गांधी जी का अह पहला अवसर था, पर इसके सिवा और कोर्र चल था । उन्होंने कहा — 'श्याने याली पीढ़ी कहेगी कि देस हजार श्रादमियों ने उस प्रतिस ही हरूरी तोड़ दिया जो उन्होंने बीस दिन तक लगातार रेश्वर के नाम पर दोहराई भी, इससे तो ही हुन है कि मैं अपनी प्रतिशा के द्वारा मिल-मालिकों की रियति ग्रीर स्वतंत्रवा की अनुचिव-रूप से होड़ां में बालनेवाला कहलाऊं।" (इसके विस्तृत विवस्स के लिए इसी श्रम्याय के झत दे लि टिप्पण देखिए।)

दली-प्रथा का अन्त भारत के राजनैतिक चेत्र में १६२० की घटनाओं का जिक करने से पहले हमे १६२० मी र अनुवरों के उत्सव की चर्चा करनी है। इस दिन उपनिवेशों में शर्वबन्दी कुली-प्रयास ग्रन्त हुन यह प्रया एक शवाब्दि से जारी थी । जब भारत-सरकार ने श्रीर श्रविक मजदूर भर्वी करने झे हर्दे मित देने से इन्कार कर दिया तो नेटाल में इस प्रथा का श्रन्त हो गया। मारिशस में बुती प्रव श्रम्य स्वतः ही हो गया, वर्षोक्त यहां मजदूरी की श्रीर श्राधिक जरूत न रही। परन प्रश्नो के हन भागों के उपनिवेशों में शर्ववन्दी कुली-मया उसी मकार जारी थी। जब १६१४-१५ में मालसम्ब हैं। १६१५ में दीनवस्तु एयहरूज श्रीर मि॰ वियस्त किजी गये श्रीर वहां से बड़े ही हो सार्व लेकर खाये, जिते रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किया गया। इस रिपोर्ट का इतना प्रभाव पत्र कि परिवत सदनमोइन मालवीय ने बड़ी काँकिल में ऋली प्रया उठाने का प्रसाव पेश किया हो हुई हार्दिङ्ग ने उसे मंत्रुद्ध कर लिया । पर साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सब कुछ ठीक-ठाक सर्वे-वर्ग कुळु समय लग ही जायगा । बाद को पता चला कि वह श्रीपनिवेशिक विभाग से इस बात स गर्द हो सर्वे हैं कि भारत में श्रमी पाच साल तक भरती होती रहे। एएहरूज साहब ने भारत-सहार हो चुनौती दी कि इस प्रकार का सुप्त राजीनामा हुआ है या नहीं ! और जब यह बात प्रकट की वर्ष इस प्रकार के सजीनामे पर न्हाइट-सल के दोनों — ग्रीपनिवेशिक श्रीर भारतीय — विभागों ने किये हैं,तो सारे देश में होच की लहर फैल गई। गांधीबी ने उत्तर छोर पहिचम भारत में बुडी विरुद्ध ग्रान्दोलन ग्रारम्भ कर दिया । श्रीमती वेसेन्ट ने मदरास में श्रीमधीश किया। मार्च-छामेल में झान्दोलन पूरे जोर पर था। भारत-छरकार ने १५ जून को जिन '

#### संसद्ध्योग द्या संस्थान

कर स्थान के का माने का है कि अंत्रों की का अपास्त्र का कि एट स्था में हुए हुए में अपास्त्र का का अपास्त्र के का अपास्त्र का की स्थान है हुए में में कि अपास्त्र का स्थान है। हुए में में कि अपास्त्र का स्थान के स्थान के

udation in 1 mg orfe à cobrigine has a facet province velop and ne mana, et site, et service ne man and expert of repression in the very of the copy of the province in the very of the ve

कामस का शतहात : भाग व

महार के बारों के सिए क्रियोदार धावारों को भिष्यार द्वार वाय बूगरे उपयों से इन कल्क्सी है पुले-वीर से परिचय करा दिया जाय । परन्तु मिन सावरेगु में कहा कि "करास हाया ने नेज हरी समग्र उपके धानुभार विस्तुल मेर-पिक्ती के साथ बाम किया। धानराम, उपने वर्डस्ट के डीक-डीक समग्री में महती होगई।" भारत को इस बात से कोई सालान व निनी कि संवर्ष सिंस को से मान्य के

Tarre or or a memory active to the terminal or all इयटर-कमिटी की रिपोर्ट मकाशित होने के बाद ही ३० मई को महासमित से देख बनारत में हुई, जितमें इन बारे मर्नी पर भारत की खोर से अनेथ प्रकट किया गया होरे सन्ते पर रिचार करने के क्षिप विशेष कांभेंस करने का निभव किया गया। लोकमान्य विसक् उस बस्स पर यनारत से होकर गुजरे, पर उन्होंने महातमिति में भाग न लिया. क्योंकि खिलाकत-प्रान्धेटन उन्हें उन्हें का न या। फिर भी उन्होंने देशभक्ति श्रीर धीक्न्य का परिचय देते हुए यह प्रक्री कह दिया कि वह महाधीमित के ब्यादेश का पालन करेंगे ! इसी ब्रयसर पर गांधीनी ने ब्रह्मपेन थान्दोलन को, नेवाओं का एक सम्भेलन बुलाकर उसके सामने रखने का निश्चय किया। श्रही श्रवहरोग-श्रान्दोलन खिलाफा के परन से ही सम्बन्ध रसका था । सारे दलों के नेवा २ जून १६२४ को इलाहाबाद में इकट्ठे हुए। इस सम्मेलन में द्यसहयोग की नीति ध्रपनाने का निश्चय किया <sup>प्रक</sup> श्रीर कार्यक्रम वैवार करने के लिए गांधीजी श्रीर कुछ मुसलमान नेवाश्रों की एक कॉमटी स्वार्य गांधी इस कमिटी ने स्थिट प्रकाशित करके स्कूली, कालेजी और श्रदालवी के बहिष्कार की लिकारिस की वास्तव में नतम्बर १६१६ में दिली में श्रव भाव विलायत-परिवद् ने मांधीजी की सलाह के मुजाहिक सरकार से ग्रासहयोग करने का निश्नय कर लिया या । इस निश्चय की पृष्टि कलकत्ता श्रीर झन स्थानी के मुसलमानी ने, श्रीर १७ श्रमील १६२० की मदरास की खिलापरा-परिवर्द ने, कर दी भी मदरास की खिलापत-परिपत् ने श्रासहयोग की योजना की जो परिभाषा की थी उसके श्रनुसार उप धियों स्त्रीर सरकारी नीकरियों का परित्याम, स्त्रानरेरी पदीं श्रीर कींखिलों की मेम्बरी क्या पुलिव होरे फीज की नीकरी का त्याग और कर श्रदा करने से इन्चार करना भी श्रावश्यक था। खिलाप्रव होरे पजान के ऋत्याचारों श्रीर ऋपर्याप्त सुधारों की फ़ल्म ने उनलवी हुई त्रिवेशी का रूप धारण हुई लिया । इस त्रिधारा ने राष्ट्रीय ऋसन्तोष के प्रवाह को और भी प्रथस कर दिया । ऋसदयोग के दिय वातावरण वैयार था। लोकमान्य तिलक तक ने महासमिति के निरुचय को मानने का बचन दे दिया था । पर शोक, ३१ जुलाई की स्त्राची राव को यह परलोक सिधार गये और इस प्रकार गांधी जी एक महान-शक्ति की सहायता से वंचित रह गये !

रिष प्रवत्यानों ने ब्रफ्तानिचान को हिजरत करने का निरुत्य किया, क्योंकि ब्रब वीर्ण सान के बाय ब्रिटेन की बांध के बाद भारत में ब्रप्तें बों के शासन में रहना उन्होंने ठीक नहीं समस्री यह ब्रान्दोंकन विक्य में ब्रारम्भ हुआ और शीमान्त प्रदेश में जा फैला। क्वायद्वी में पुरान्धिन ब्रीर शैनिकों में बोर को युठ-भेड़ से गई, जिससे बनता में और भी ब्राग सम गई और ब्रस्ट के

्रेस्,००० ब्रादमी ब्रफ्यानिसान के लिए चल पड़े। पर श्रफ्तान संबं पुराजितीन का दाखिला क्ट कर दिया और ब्रानेक क्रम फेलने और मर्गे-सर्गे हैं के विचारों में परिवर्तन हळा।

73

कियोग प्रिष्ट के एका प्रत-कियम को है शिक्ष्यक कुछ में शिक्षम कि स्वारंगाय की है प्रीष्ट किरक कि मिलिशिक व किलाइक किएक व रह किनुत करनीयनी एक मुक्त रहे हायन व कियी

—को है हिंह आहर काव त ही शिद्ध के लिए जा वर्ष के सम से का मान का जाहान किया जाय, वह कावेर सरमाम

ं व श्रान्य सस्यात्रों में जो लीग नामजद हुए हैं।, वे इस्तीपन दे दें; (ऋ) सरकारी उपाधिको न खनैतानेक पहेंग की हो है एस। जान और महिन्दान (ऋ)

ers we ber feel vice-tiverse trezie wer (glume-brief, fireis fiere (p)

(स) वस्तार हे, वरदार में चरायन प्राप्त करने चलित सरकार हो। प्राप्त में अवन क , फाल कियो उत्तरह के निर्के पास में क्रियर विस्तरिक के क्षेत्र के विस्तरिक के के निर्मा किया जाय,

(इ) वक्षाली व मुर्वाकली द्वाप विशेष्टर खबालकी का भीरे-पीरे बहिन्दार हो और उनको मदद से काक्षेत्रो की स्थापना की जाय; हैज़े ने हार्य के जीर-वीर निकास आये, उनके रूपन में निकानिय प्राची में राष्ट्रीय स्कूल

(व) मीजी, बसकी व मजदूरी करने याल लोग मेगोगारामेगा में नोकरी करने के लिए भरती हो। इस्पार्फ कि विषय में बिला के विषय के प्रतान है।

(स) नई कीविया क नुसन के खिए लब हुए उम्मोदबार श्राप्ने नाम उम्मोदवारी से नामव <sub>ह</sub>रेक प्रकार के कि

्रक अवस्त्र म मंत्र अहि सी ले और पींद काव की वसाह के बावन्द्र कीई उपमीदवार चुनाव के लिए लहा हो थी मधरीता

इंग्रह क्या को द्वी प्रकापन के जिल्हा कि कार का देव हैं है अपन की किया है। एक का किया के किया की का का का का क मही के काम्प्रेडेक दिन प्रदे किया नामिक दिन कामा क्षिप्त में कर्मा के मध्य की कर्मा माने का विद्वार के जीहर, मह समान क्यांति के स्वाह है है है जाने पर स्वेट्यों कहा कि इसका प्राप्त करें मिये हे छा-नेश्व व बाबर को इस प्रशाद के अनुशासन के आध्य-स्थाप का अनुशर मिलाय किए में हम में भी गरू बची उतार कर बनते, और ज़िल प्रवर्शन के बहुत हो "ब्रोर नीक अवस्थात को अनुशास न जास्तरवाश के एक साथन के हत में वेरा विका (क) विदेशी वास का बाहरकार प्रिकेश (क)

जिस्सा देशको विकास के स्थापन है सार्व है सार्व के सार्वार है सार्वार विकास के सार्वार विकास के सार्वार विकास के इव महाराज्य महामास वह व हूँ । बाबू विधननन्द्र यस ने एक वशोपन पंच किया, अधीय प्रस्त ही बहाई बार्च है। 

जासर कि छंदे हत्तीपार र मार्च निष्य निर्द्धा, एक विलय करार कर के छंद्र प्रीय है प्रश्ने कि क्रम विक है है है। करने में बसर्प दी वक्ती, यह कामेंस सत्ताह देती है कि हरेक वर में हाय की कराई

। किया है है है है है जिस है अपनिया है स्थान ती है है है है को गारव द वेद विक्रमवद्ध से सिक्षेत्र है जिब बद्दी चर्चा ।

मनी के स्वतिर उसे निमाल किया । गत्रीय देख भी क्यांत्रमन्ते कुन भवभेद स्वता था, निम्त विषla fini set saits, in mai sa multe ä savte fen ite e starte e finiste atilies pite aie verbige o mai for fleibite al pie jest ga ge grenen ibr

कामस का इतिहास : भाग 3 त्याग श्रीर सेवार्ये, जनता के दिव के लिए उनकी धीन लगन श्रीर धष्टीय खबन्त्रता के युद्ध में हो गये उनके भगीरथ प्रयत्नों के कारण उनकी स्मृति हमारे देशवासियों के हृदय-प्रकार सर हत हुए

सहित श्रंकित रहेगी भीर श्रानागन पीढ़ियों तक हमारे देशवासियों को बल व सूर्ति प्रधन कर्व रहेगी। डा॰ महेन्द्रनाय ब्रोहदेदार की मृत्यु से देश को जी द्वति पहुंची थी, उस पर भी काले रे श्रपने दःख को प्रकट किया । वृक्त प्रस्ताव वर ब्रायुवीप चीधरी ने, जो कलकत्ता-हाईकोर्ट की नजी है फाँस हुए। थे, पेश किया। उसमें पंजाय-जांच-कमिटी के निर्णय स्वीकार किये गये; हटर मिटी के शून

की पद्मपात तथा वर्ण-द्वेष-पूर्ण नीति की निन्दा की गई; श्रीर यह कहा गया कि उसने द्वार्ण क्रिंटर न्याय की निष्पत्तवा से लोगों का विश्वास उठ गया है। वीसरा प्रस्ताय भी पजाब के बारे में था। पंजाब में किये गये अत्याचारों के विस्त बिटिंग

सरकार-द्वारा पर्याप्त कर्रवार्ष्ट न किये जाने पर, ब्रिटिश सरकार-द्वारा भारत-सरकार की क्षिप्तीशों में ज्यों-का-स्या मान लिये जाने पर, श्रीर उसके द्वारा पंजाब के श्राधकारियों के काले कारनामें के क्र लियत में दर-गनर कर देने पर घोर निराशा प्रकट की गई।।

लेकिन श्रधिवेशन का गुस्य प्रस्ताव श्रसह्योग से सम्बन्ध रखनेवाला था, जिसे गांधी वे पेश किया ग्रीर जो ८८४ प्रतिनिधियों के विरुद्ध १८८६ प्रतिनिधियों की सर्वों से पास हुन्ना व प्रस्ताव इस प्रकार थाः —

"च्कि खिलाफत के परन पर भारत व बिटेन दोना देशों की सरकार भारत के मुक्तमार्व है प्रति व्यपना फर्ज ब्रदा करने में खास तीर से ब्रहफल रही हैं ब्रीर ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ने जन रूप

कर उन्हें दिये हुए वादे को तोड़ा है श्रीर चुकि प्रत्येक गैर-मस्लिम भारतीय का यह फर्ज है कि श्रमें मुसलमान भाई पर श्राई हुई धार्मिक विपत्ति को दूर करने में प्रत्येक उत्तित उपाय से सहायता की,

"श्रीर चूकि श्रमैल १६१६ की घटनाओं के मामले में उक्त दोनों सरकारों ने पचान की नेक्ष

जनता की रचा करने में श्रीर उन श्रफसरों को सजा देने में, जो पंजाब की जनता के प्रति श्रवम है वैनिक-धर्म-विरुद्ध आचरण करने के दोषी ठहरे हैं, घार लापरवाही की है और चिक उस्त शेवाँ <sup>हार</sup> कारों ने सर माइकेल श्रोडायर को, जो श्राप्तरों द्वारा किये गये बहुत से श्रापताओं के लिए हार प्रत्यव्ह रूप से उत्तरदायी या श्रीर जिसने जनता के दुःखों व क्टों की सरासर श्रवहेलना की, सी हर दिया; श्रीर चुकि इंग्लैंग्ड की लॉर्ड-सभा में हुए बाद-वियाद से भारतीय जनता के प्रति सहाउँभी से तु. लपूर्ण ग्रभाव सम्दर्भ प्रकट हो गया है श्रीर पंजाब में मुसगठित रूप से ग्रातक ग्रीर त्रास देत. गया है; श्रीर चुकि बांइसराय की सबसे ताजी घोपया इस बात का प्रमाण है कि खिलापत व पड़ा के मामलों पर तिनक्ष भी पहुंताने का भाव नहीं है; श्रवः इस कांग्रेस की राय है कि भारत में वन्हीं शान्ति नहीं हो सकती जवतक कि उसत दोनों भूलों का सुधार नहीं किया जाता। राष्ट्रीय-सम्मान से मयादा को कायम रतने के लिए श्लीर मिवष्य में इस मकार की भूलों को दोहराने से बचाने के लिए

का मुधार न हो जाय और स्वराज्य ही स्थापना न हो जाय, भारतवासियों के लिए इसके सिंग क्रीर कोई मार्ग नहीं है कि वे माधीजी-द्वारा सचालित क्रमिक श्रहिसासक श्रस्योग की नीति को सी "श्रीर प्रिश्च हराडी गुरुञ्चात उन लोगों को ही करनी चाहिए जिन्होंने अवतक लोकमत को सक्ष े. उसका प्रतिनिधन्त किया है, श्रीर चुकि सरकार श्रमी शक्ति का संगठन लोगों को दीर्या

उपपुक्त मार्ग केवल स्वयान्य की स्थापना ही है। इस कांग्रेस की यह थय है कि जबतक उत्त भूली

. .

inal of suiter lens.

मध्य है क्या कार

कालेजो की स्पापना की जाय;

ural wife us a rerue av å myrmmur u remnejs de mdyses adje 182" i gen ded se des gen de se de mer av å se de se de

. में जोट देने से मृत्यार करें; | कोट प्रकार प्रकार में किस्तार किस जोव |

volve vê (hyspitus nur. Krye yrspitus vy kve yvol ú surez ú tvolíde je (n) volven ve vý vyel ú surg yvspitus šiú zysev ú vove (d váre sip víz vý

(इ) बनोको य प्रनिक्ता द्वाप मिरिया शरालोका पीरे-पीर बोहण्डार हो श्रीर उत्तक्ष महर्ति (इ) सन्ता भगाने को वय कर्म के जिप पनायती शरालो के पिरना हो,

एक सम्बन्ध सुर्वा है से स्वता है स्वता कार्य स्वता स्वता है से स्वता स्वता है है है से स्वता कार्य है से स्वता है स्वता है स्वता है से स्वता स्वता स्वता स्वता स्वता है स्वता है से स्वता (व) स्वता स्व

क्ति एक दिन दिन पिछ-पिछन्छ गिरुक्त पिछ दिगियम नगान ,पिकान पिकान पिछान । इन्हा किनी गुरुक्त दिन पिछान पिछान है कि पिछान है कि

— जो है होड़ ज सम्बन्ध । (क्य) निक्रम क्षेत्र के क्योंनेक क्योंनेक क्ष्यों क्

किया है हैं स्वाची के प्रतिकार किया है , व्यंतिक किया है , व्यंतिक किया के स्वाची के क्षा दें हो स्वाच व क्षित किया के प्रतिक की स्वाचित को स्वाची के क्षा वास्त्रीय है कि व्यंतिक क्षा किया के स्वाचित के क्षित्र के क्षित्र किया के क्षा कि क्षा वास्त्रीय के क्षा किया का बाद्या किया का क्षा है हों हो है के क्षा भागच का शतहास : भाग है ,

पर भी बहू कांभेस के प्रति वकायर था। अमुनवर-कांग्रेस के प्रत्याव के अनुवार को यहार पर्वे उम्मीदवार नर्द कींक्सि के जुनाय के लिए लड़े हुए ये और जिल्होंने दुनाव ब्राम्टेश्नमें करने क्ष्म परिभाग य पन स्थम किया मा, वे लगमम कर करूम जुनाव से हर गये। मदश्वाकों वह ते, क्ष मान क्ष्म प्रतिश्वाच के, कामेश के निर्योग को माना और बीट देने से इनकार किया। को कारों के नेट की पर्वियां बालने के वक्ष रीत-केटी लीट तो यो। वस्में सरकार ने इस बात के सीकार मि कि "मार्थीओं के असहयोग-आन्दोलन में नर्द कींसिलों का विश्वास अस्वयाद के प्रतिश्वास दे करां रिविद्यां पर जनस्वत माना बालकर रहेगा। इस विश्वास के कारत नर्द कींसिलों में के हैंक प्रतिश्विद य अन्दिला ना साम के और तस्मारिकों का राखा सका होगा।"

प्रकार के हुए होते हो प्रकार ने हम आर तमस्वादान के प्रश्नि आप आर होगा। "
नवनव के हुए होते हो प्रकार ने हम आर निर्माशन के प्रश्नि आप कि स्वार्ध ने हम के स्वार्ध के स्वर्ध के स्वर्ध

२ धनन्तर १९२० को महासमिति ने भागी बैठक में भाषिल भारत तिलक्षकार क्षेत्र हराग्य-कोष नाम के दो कोए इकट्ठे करने का निर्नय किया, लेकिन उत्तक्ष यह प्रधान दिन्धा १६२० वह रही ही दो हो। में ही पड़ा रहा। जनस्योग-मान्धेल-सम्भा नरेमधारो हा मैं रमह चीर महाराष्ट्र में तुन्द्र श्रन्दा श्रमव न हुचा। श्रीहमान्य विलब्ध के एक साथी सबीरा भीरू-मान्यनी ने यह क्षीर्यान्यो पुरसाका महाशिव करके तुक्षमारमह रूप से बताया कि कित महार क्षकाय हारे के प्रधान, बारेन की शक्तिमें की बात्मनल व नैतिक भेड़ता प्राप्त करने की दिशा में तो ले को है ने का प्रस्त के प्रकृतिक परसू की विसर्तन मुला देने हैं। "देश की बार्शावक सरकार से उन्हें सब बहाई हराका यह बाल्येसन हमें राज्योतिक हम में बने से बीर एक इस प्रधार के पर में बहु कामण बचने से सेहता है जो एक बनारी महाई की शान्ति में किना मानगणन का है चीर बन्दर प्रशाने के सिए चाररवड है। चनएकीय का चान्दोसन चरनवर्तन का नहींने है सहाजक हा लक्ष, यह सम्मन है। लेटकन यह राहरे आन्दर वह बार्च शक्ति, सहनशीक्षा व क्यावा//क क्षा प्रदेश करने में सामार्थ है। या एक सामी वह सान्धी अन के लिए सारश्यक है। कारेन ने ्रक्त केंद्र करान्त्रा। की त्यार्थित की है ने बतार हैं और उनने गुरा गार्थित है। स्वत्रहें। स कर रहस ६-००न सन् (स सक स्वत्कान के सम् ते सन् सवी हेत तर हो बद्धा सम्बन्ध में दिएक व कार्यकर्ष हुई उसे दशन में साथ करता है कि साथ आता अध्यान तम दरमा कर महामान केल का मार्थ हुए। ताह वह कहा तह वही वही वही वही वही वहने वहने वहने वहने को बर्स के ही मा के हैं स्थानिक कर कोर मकत को कार्य के निवाह कर कर है। क्षा करते राज्य और माध्यम हैया क्यांस बच्च करते की अन

मार्ग्य-कार्यन होता है। अपनी हैं कर प्रमान कर बांचुन कर है। होता है होता होता होता कि क्षेत्र के स्वान-क्षेत्र के स्वान-क्ष्य क्ष्य के स्वान-क्ष्य क्ष्य के स्वान-क्ष्य क्ष्य के स्वान-क्ष्य के स्वान-क्ष्य के स्वान-क्ष्य क्ष्य क्ष्य के स्वान-क्ष्य के स्वान-क्ष्य के स्वान-क्ष्य के स्वान-क्ष्य क्ष्य क्ष्य

I wai bylyn fe digrou fe 185-1980 in 180 mie 6 swij fe phidin.pri al mai en gene de ferencie en versien fe meer en per bylogen en al mai en priby («»», prume fi se feren the vur iver en ference, to zeful le hefel see it a femilier se vou fe 1 se ve vei ference pe ference, to get te vefel te grupu I ye fe mous fe 1 se ve vei fem ye pipi se ference get te vefel te grupu I ye fe mous fe 1692 au ti femilier se ference dienou ai e 132 set od i die fe avet sees I ve resine as get uppe na get vefel se grupu I ye fe navet belogat au femilier se ference die vefel in 1920 set get belog i ve mei de line as get die diene de ve sine if we prope ference de mei die ver die die kernel der ve sine if we beginge pe pe perencein fere si ver verse sons fere of the vefer feren i pe beginge pe perencein fere si ver verse sons fere of verter vefer en in per ference de perencein de ver-

क स्वीयन को मिलन हैं में स्वार के स्वीयन के मिलन के मिलन के मिलन के स्वीय के स्वार के स्वर के स्वार क

तिवास में मार्थित हो. जो उल्लेख हो न रहा ।" ने सरदार के राब्द है। आधिवास में मार्थित

-3(8 (3 fe preu firmene plepele f preu feper-nipse é pans five vip fe po fé p é le vir leg le vip fe fé pje legevis.

भिया कि ग्रहासरी न कसिनों का बहुतकार पंहिन्दीर है।

## कामसं का शतहासः भाग १

पर भी वह कामेश के प्रति परस्तार सह । सम्भूगगर-कामिय के प्रताह के सनुस्ता ने एक्स वर्ष उपमीत्वार ना कीशिक्षों के पुनान के लिए एवं दूप में स्वीर किन्द्रोने पुनान सार्थास्त्रमें कामे का वरिभाम य पन स्वम किया पान में समामा कर पहरूप गुमान से हर गये। महर्गास्त्रों वह ने हर भग रूप परिचय ने, कामेश के निर्णय को माना स्वीर तोड़ देने से हर नास किया ने हर मीट की विचय सानों के स्वस्त वीत-किती स्वीर गये। रचने साहर ने हर बात के सीसार्थ कि "गांधीओं के स्वस्त्रोंग-सार्थोशन में गई कीशिक्षों का बहिष्मार स्वरूप में साले हैं हर हर मिलाय पर संबर्धन प्रभाव सालकर दोगा। हर बहिष्मार के साल साले कीशिकों ने हैं है मिलाय यो अमिनसालायी ने साम पाक सीर सामर्थीशन के साल समानी नीशि को शह कर का

नामर है हुए होते ही वस्तु कर निर्माण निर्माण के पति वस्तु निर्माण निर

२ खबन्पर १६२० को महासमिति ने खपनी बैठक में खबिल भारत "तिलह-समरक-झेर व रुपाञ्य-कोष नाम के दो कोष इकट्ठें करने का निश्चय किया, लेकिन उसका यह प्रस्ताव दिशमी १६२० तक रही की टोकरी में ही पड़ा रहा। श्रसहयोग-त्रान्टोलन-सम्बन्धी नये प्रसावों का भी वर्षां त्रीर महाराष्ट्र में कुछ प्रच्या स्वागत न हुन्ना। बोकमान्य विलक के एक साथी गरीस श्रीहम्ब सार्य ने एक होडी-सी पुरितका मकाशित करके तलगासक रूप से बताया कि किस मकार उलकता कार्रेड के प्रस्तान, कांग्रेस की शक्तियों को खात्मनल व नैविक श्रेडता प्राप्त करने की दिशा में तो ले बाउँ ध लेकिन प्रश्न के राजनैविक पहलू को बिबकुल भुला देते हैं। "देश की वास्तविक सरकार से हमार्थ लावना भरा म अन्यान होते ता हमें राजनीविक रंग में हमें जाने से और एक इस प्रकार का गर्म सब एक इंग्राहर वर आ अपना है जो एक करारी लड़ाई की सान्ति से फ़िन्तु सुक्यतीयत हरे हैं। नीतक स्वनाय रुपार अ अरुपार है। श्रवहरोग का श्रान्दोलन सहनग्रतिन को बहाने में अर्थ ज्यान के पह सम्भव है; लेकिन वह दगरे चन्द्रर वह कार्य-चाकि, सहनग्रीला व ब्यावग्रारिक रक्षां व पान के जिस आसार्य है, जो एक राजनीतिक आन्दीलन के लिए आवर्यक है। कारेत ने जापुर्व के प्राप्त की विकारिस की है वे वेकार हैं और उनमें सुदूर राजनैकिक होंटे का विकृत जिन तीन पार कार कर कर कर किया है। अंतर स्वराजन्य में के नाम से जानी जाती है) के एवंच के ग्राभाव है। आज राज्या आप अप कार्रवाई हुई उसे देखने से मतीत होता है कि सब सारा अपना के कि बदसते समय जो विवाद व कार्रवाई हुई उसे देखने से मतीत होता है कि सब सारा अकार पिर बद्दलत वनक पार्टिंगत सत्ता की ध्योर है। चांदे यह संन्ता एक बहुत ही यह-चहे व नीतिवान क्यांक के क्यों न दी जाय, है आपविजनक और समय की शिरिट के विरुद्ध !"

न दा जान र इसमें होमस्त सीम के ध्येय-परिकर्तन चीर मोधीजी द्वारा स्वयस्य सभा बनाने की छोर

। कि छोत्रापन नि होएरी के कृषण प्रीव प्रमाध के की एक एकी क्रमाव नि छोत्र प्रीव एक श्रीर कारता गया । मुख्यमानी वी ग्री-यन के जिब्हें पत्ताव पाट करने पर थन्यगढ़ विया

। प्रमु छाए छात्रिय कि में होह. के छोड़क छिन्दोनी-हिन्दे ह छुछो केन्हि हो

प्रकृत करें हैं अर स्था स्था है स्था है स्था है स्था है स्था है स्था है जा स्था है स्था है जा स्था हमिति बर एउट वं हीमीछाप्रम अर्घ वाष्ट्रदेश दिसर व एउट ब्रिट इस्ट्रो हिन्दि ई हार्प्ट भीष कि रे छमें व कि कि कि ब्रियो कि होयी कि भीतीय विकास व जीवत उपायी से स्वराज्य प्राप्त करनाण में किया क्या ने पार्य । कांचित का प्राप्ति । क्र छवाक । एक एन्ट्रो छउन करूं कि छवाक। ई शिक्ष क्र नामने के छवाक सब से इन छ

री गई। वनायीत, मन्त्री व कीवाच्यू कमेत १४ वद्शी की वक्र कार्यसीत का विन्म (होगान है। गई।

माप्रस क्रिक्स का किन्द्र अपने हैं अपने हुन्त्र के अपने कि किया है। बार के अपने कि अपने कि अपने कि अपने कि अपन इस खयाय को समाप्त करने से पहले हम यह नहां है कि क्षांप से पूर्व न दक्षिण अपोक्ष है हि उस हि होए। यम पा नाव से हमहोर के होसहोर के ब्रह्म है है।

भरराय के दिलाहर क्षेत्रका के उन्तरमा के हैं है विकार है 1 देखा है। उन्हों के प्रारम

र्हाएक एउट उसक्तर किया । एको समाय किया कि कि कि कि किया के इस् विद्योश और वि १. बम्पारन-सत्यापद

ण्णिश् प्राप्त में प्रवासी भारतीयों की सेवा करने के उत्रवद्ध में कोबेस ने दीनवर्ष प्रवस्था कि मिर्मा में इनक्ष किए बारन किया गया था, भारत-छात हो ह छानाव हो न मान-छान था देश किया भारत हिमा। सम रिडाल क्राप्त केरी ,कि विविधाय के किसी । एको क्रम्प कि तीति कि व्यक्तिया प्रमानीय हैय कि भग्नाम काइ कि क्षित्र में सिक्स के के अधि कि विश्व कि कि

क्ट : इन्छ । एक द्वित क्यान के व्यक्त के व्यक्त के कि एक कि विकास का कि विकास का कि को 1883 प्रत प्राप्त में कापूर्वा ए किस्ते हैं है। किस्ते के किस्ति किस्त क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स किस्ता की के रिया है और उनके मील के करन में इन्हें के हैं कि एक के की भी। भोरती राजा के कि छड़े के रितासनी को पर प्रतास कि प्रदेश प्रकार प्रिक्त कि कि एक प्रतास करें कि कि कि कि कि कि कि कि माछ के देहक हिन्छ, प्राप्त अर्थ हे किएकाड़ी किन्द्र आर देव । कि कि प्राप्तमा का थि किल्मी माहूर हुई, कियर मानी ये प्रह बीचे का ३/१० भाग । किसानों को यह भिवान क्षेत्र भी क सून का रूप दिसाम दिया । नीस पैदा करने की जह प्रया आगे बसक (नीन करिया) के नाम स कि छाए छड़ दै उक्त किर्निर्ड लिएक निर्मिति हड़ में कि ब्रिडिट । विक्रि ब्रिडिट लिक्टि अप मीप्र ै, कि 🐫 किए नाम्बी को किन है कानी कर अस्तर है किन है, का 🐫 कि लिए प्रली मिलको कि गिया के एक छि मिल अपने सिक्त के निर्ध कि निर्ध कि मिल किएरिक, छाड़ेर्ड ईस्ट को कि कि छाए के नियम कर कि में ग्रिक तम किही उन छारे हाम केज छाए लीक लेक्ट की कि , में बेटक अब्रिक समय समय संग्रिक मिक्की में कि नव । कि क्षेत्र कि

त्रमी विकास महाराज वेदिया की लीत भी, क्योंक उक्त का वह वह वह वह वह वह 

गमधाका अधिक्षासा । भाग ३ रामिल कर ली गई । ज्यापीरमें से झनुरोध किया गया कि में पीरे-पीरे विदेशी ज्यामीत डम्प्लें को हो है और हाथ को क्याई-अनाई की भारतहरू दें। देश से अनुराध किया गया कि वर गईन चान्दोलन में चापिक से चापिक त्याम करे। सम्रीय से हरू दल (हरिवस्यन नेशनल शनि) ही व ठिव करने श्रीर श्राराल-भारवीय विश्वक-स्मार इ केंग्र की बदाने के लिए कावेत पर जार दिवा का कींपिलों के लिए पुने गये पदस्यों से इस्तीपर देने की ब्रीर सवरावाधी से उन स्टरलों है स्मिन मकार की राजनीतिक रोवा न लोने का मार्थना की गई। पुलिस व पलटन कीर अनवा में निकार जो भाव यद रहे थे उनको स्वीयार किया गया । सरकारी कर्मचारियों से स्रपीत की गई कि वै उनक्र से यर्धाव करते समय अधिक नस्मी य ईमानदारी का परिचय देकर समून्यांमें सहायत करें ब्रीर स खर्वजनिक सभाक्षीं में निना हर के खुले बीर पर भाग लें। इस बात पर भी जोर दिव गव हि श्रहिता श्रवहयोग श्रान्दोलन का श्रविन्द्रित श्रम है। यचन श्रीर कर्म दोनों में श्रहित स हेने न्नावस्थक माना मया श्रीर उस पर जोर दिया गया, क्योंकि हिंसा-भाव लोकसासन की रिसंट है विरुद्ध ही नहीं बल्कि असहयोग की आगे की सीहियों तक पहचने के मार्ग में भी बाधक है। प्रसार के ग्रन्त में इस बात पर जोर दिया गया कि सब सार्वजनिक सस्यार्वे सरकार से ग्राहशासक जन्म योग करने में ख्रपना सारा प्यान लगा दें धीर जनता में परसर पूर्व सहयोग स्थापित करें । इस प्रकार के परिपर्तित वातावरण में इंग्लैंड के शासाहिक 'इपिडवा' को वन्द करना निश्चित हुआ, पत्रि हर बात को महत्त्व किया गया कि भारत स्त्रीर विदेशों में भारत के बारे में छन्नी बातों के फैसाने बी त्रावस्यमता है। श्रायलैंटड के बीर योद्धा स्वर्गीय मैक्सिनी की, जिन्होंने श्रायलैंटड के उत्यान के <sup>हिट्</sup> लड़ते-लड़ते ६५ दिन की भूल-हड़वाल के पश्चात् अपने प्राची को उत्कर्म कर दिया था, इसके बिर

जन्हें भद्धांजली दी गई। विनिमय की दर में श्रुद्धि होने श्रीर उसके फल खरून "रिवर्ट कीरिका" हार सर्व-विनिम मान-कोप (Gold Exchange Standard Reserve) व कागजी-मद्रा कोप (Paper Curtency Reserve) में ''लूट" मचने के कारण नागपुर में जोरी से इस बात की माम पेरा की गई कि ब्रिटिश-सरकार इस घाटे को पूरा करे। पाचने मस्तान में तो यह भी कहा गया कि "ब्रिटिश मार्ड की विजारत करनेवाले व्यापारी विनिमय की वर्तमान दरों पर श्रपना बादा पुरा करने से इन्डार करने के इकदार हैं।" डब्कू ख़ांक कनाट के सम्मान में किसी उत्तव व समारोह में भाग न लेने के लिए देश से अनुरोध किया गया। मजदूरी हो धोरसाहित किया गया और ट्रेड-यूनियनों के जारिये जारि किये गयं उनके समाम के प्रति सहाराभूति महस्तित की गई। साच पहामों के नियात की नीति की निन्दा की गई। मुक्दमा चला कर या विना मुक्दमा चलाये जिन राजनैतिक कार्यकर्ताओं को विर पुरार करके सजा दी गई उनके प्रति भी सहानुभूति दिखाई गई। पुजाय, दिली व श्वन्य स्थानी में पुनः प्रारम्भ हुए दमन को प्यान में स्वत्वा गया श्रीर जनता से कहा गया कि यह सब कुछ पैर्व से पुरा मारा ५ - १ वर्ष होती नरेशों से भी मार्यना की कि वे श्रापनी अपनी रियासनों में पूर्व उत्तरापी वह । जन्म अर्था करने के लिए चीम से-सीम मदल करें । हार्निमैन सहय की भारतीयां से ब्रह्म खान को सरकारी नीवि की निन्दा की गई श्रीर मि॰ हार्निमैन के प्रवि भारत की कुतहता प्रकारित होत का उपन्या के आप के अपने भारत की प्राप्तिक के कुतरा अधारण के आप आप के कुतरा अधारण के बहुत में मारत की प्राप्तिका व अधारण की बहुत में ही गर् । ५५५ । हायक मानकर उनको निन्दा थी गर्द और उन विचारियों को भी अवस्थान आस्दोलन का पक्ष मानकेर उनका तर्म का निरुवद तो सन्तुवर में ही हो गया था, बेहिन बाद में सबिबर ३—---१रठ-सोडमान्य-स्मारङ-कोष व स्वराज्य-कोष को मिखाकर एक कर दिया गया ।

। कि ठ्यों फिक्त में द्वापत के देमन प्रीष्ट क्षेत्रक के को एक क्षम अवाह है विकास प्रीष्ट कि त्रीर कारख माना गया । चुरालमानी को गीन्य के विरद्ध प्रस्तान पाट करने पर यनवाद दिया

। प्रहु भाग मार्क्स कि कि होड़, के होड़ामास्कोमी-क्रिड व ब्रह्मा कर्जुड में

हमापि कह स्पेत्रिक के होमोहातुम करके 18145 कि बिक्ट के प्राप्तक विक्रूम हड़ी हिक्कि हि काप्रव -प्रीक्ष निष्ट र प्रमान वर किस्टी कि सीमीम-एएही । एका एकी अभूर के एएफ कि किया मुख्या श्रेय ''शान्तिमय व उनित उपायों में स्वराज्य प्राप्त करता'' जीलित किया गया । कांवेस का प्रतिष क् छवं क । एक एको 1839 वर्ष क छवा क। ई दिए के बाधनी के छवा क एड़ में छन्छ

क गारतीयों की उनके साथ किये जानेवाले कुचनहार के विकट उच्चेता और बीरतायुच संप्राप क्रिक फ़िर्म है है है है कि एंड का यह नह है। एक के में क्रिक साम है के कार के । ई कि उक कि बीक कुछ संबोक के छैमहर्षि के छिम्रेक स्विधी प्रापक सम्प्रे कुछ एक माथनी 

माराम के दिवांक्ष सिक्ती है। उन्हों क्या स्थापक में सिक्रीय-प्रकट के प्राप्त §. વન્યાલ્ત-સરવાદ્યદ DP251 शक्त में प्रमान कि रूपके के प्रमान में स्वाधित में किया है कि कि कि में कि में कि में कि में के लिए बाप्य किया गया था, भारत-द्वारा कीई सहायता न ही सकते पर दु:ल प्रकृत हिया। सभी न्द्र क्यान्त्रम क्रमहम्म की नीत के पनन् कियो । क्रियो हम्माने क्रमहम्म क्रमहम्म कि भगाय प्रक्ति किंगम में क्लिक किंत्र और किंग की कार कि कि कि कि कि कि कि कि कि

बेहर 1887 । 13 कि नेद्याल माराज्य का भीत कि भी क्या की की है का माराज्य का के जो । एउँ इप साफ़रीए काइमास प्रथत । रिश दिई आहि एव में शर्व के कि कि करिय कार में प्रत्याप क दिल्का क्षेत्रक कि की मान के मान के मान के मान के भी की कि दिल्का के निवस की उन्हें वहीं को नहीं देश होता होता । लेकिन क्यी-करी हतम प्रवह्य हें। व्यक्त का दिव है है मालती भी वह मामाव की भी । कई बार उनकी शिकानों ने बोर माय, परन कहा है के आप tigen fe je vol der sie m ibrer riede fo fic pen fort for i w ww tral synu he soil a few fie fir sol nal nalls 1 f the topur ils in t fibb fa माहर हुई, जिसके मानी में पूर के में हैं है है है जाता है जिस की नह जिसके में हैं जाता म सार के पारवीक रिक्षित क्रिया कि मान के दो के कि मान क्षा के कि कि है। माने कि कि का कि कि कि हाए कह में उनके किन्देर लाग्य में सिलिन में में होते कि के के कि के के मानि ्रै, कि 🛟 दिशक्ष सम्बन्धे की एक दिश्वा है कि अन्तर यह अन्तर्भ है। कि से स्वाद्य कि कि कि लिंद मही साथ में किया के किया के मिल के मिल के मिल के मिल के मिल की किया है। किएर्रेज, ठप्टूर केंट जो कि कि छात्र के इक्स छठ क्षेट्र ग्रेंछ ,क्ष एकी उस छिए क्रिक केंग्र लाय नीमर निकेट की कि ,ई रीज उदित समय निषय ने रिग्राजी दिस कर । ए छिट्ट छित कर जिसे। विकास महाराज के हिंद हो है। के मीन ही मिल के प्रदेश के प्राप्त के प्रकार के प्राप्त के प्रमुख्य । वहाँ के जमीदारों से, करनायी और स्वायी जेसे भी सीदा बना, भीम के बड़े-बड़े भाग थाने हाथ है finite es reme fine i mal vern wer feb to wie a den en er finolis iin f १६४ कांग्रेस का इतिहास : भाग<sup>ल</sup> नील के कारकाने बन्द होने लगे । लेकिन इस सहस्रान को अपने अपने को पर लेवे के स

उन्होंने उसे मरीब किसानों के तिर मह देने के उपाय थी? । इस्ते तिर उन्होंने से उपाय है किया । उन मांगे में, जिन ही जमीनों के लिए उनके पाय स्मापी पहा था, उन्होंने विस्ते ने क में नदीतीं बनाने के इक्तारनामें लिए में लिए और बन्हें नेलि पैटा बनने के क्या है 5 कर दिया । इस मकार के इमारी ही शानामें लिए मांग गये । दिसानों का बन्हमा या दि में सर्वक्रमें न जनस्वता सिरायों गये हैं । अमानीर पा तो लगाना के में बार्ट में स्वाननी हों है। लॉक्स दें

जनरदस्ती सिराये गये हैं। श्रामधीर पर वो समान के व बादे गैर-श्रानृती होते। से इन टेरे एक भाग भी जिसके कारण ने गैर-कानृती होने से एक गरे। टेनेंडी एक्ट में वह नि निलहे मोरों के प्रस्ताय करने पर बनाया गया था । सरकार ने लोकमत का तीन विरोध होने पर कोधिलों के भीवर श्रीर बाहर, निलंह गोरों के ये शर्चनामे लिसाने श्रीर उन्हें पूरा कराने में मह की। इन शर्सनामा की राजस्ट्री कराने के लिए सरकार ने साम राजस्टार नियुक्त किने थे। लें जहां उनके स्थायी पट्टे नहीं थे, बहां कियानों से उन्होंने, जैसा कि किसानों का ब्रायेप या, नीत करने से मुक्त करने के लिए जबरदस्ती नकद रूपया वसूल किया, या रूपये के मूल्य की बीर चीज ले ली । इन जमीनों के लगान में बादा इसलिए नहीं कराया कि पटें की मियाद पूरी हो के बाद तो यह लाभ अवली अमादार को पहुंचता । परन्तु इस तरह नकद राया लेना तो डेनेंही-में दी गई विशेष रिम्रायनों के भी विरुद्ध या। इस प्रकार इन गोरों ने गरीव किसानों से १२ लाख क्यमा वदल किया । क्योंकि सारा चम्पारन जिला इन्हीं गोरा के हाथों में आ गण इसलिए उन्होंने उसके मुस्तलिफ दुकड़े कर लिये थे। गीरी के प्रत्येक सच के पास चम्पारन जिले कोई-न कोई माग था जिलमें उनकी हुकूमत थी। इनका प्रभाव सरकारी इलको में इतना था बेचारे गरीब किसान इस बात का साइस, जिस्मानी फ्रीर माली जीखिम उठाने के लिए तैयार विना, कर ही नहीं सकते ये कि इन गोरों के विरुद्ध दीवानी या फीजदारी किसी भी प्रकार का मा चलार्वे या किसी भी हाकिम से शिकायत कर सकें। उच्च-आति के हिन्दुख्री तक को पिटवाना, क हीजों में उन्हें बन्द करा देना वथा इजार इस से अरहें वस करना श्रीर अनुरर झत्याचार करना, हि मकानो की लुट, नाई, धोथी, चमार बन्द करा देना, उनके मकानों से उन्हें बाहर निकाल देना, उ के मकानों के भीवर उन्हें बन्द कर देना, श्रक्तुवों को उनके दरवाजो पर विठा देना आदि वार्व

तर, कोहटू पर लाग लगी हुई थी। यदि शाहब बीमार हैं और पाइन पर जाने की शावस्थानी हा बार के किशाने की प्रकट लिए 'पाइनी' नामक लाग देना पढ़ता था। बाद शाहब के किशाने की प्रकट मार्थ का स्वत्य होंगे ही लिए लोग की उन्हें मुंत्र है जिए 'पाइनी' ''या 'पाइनी' नामक विशेष लाग रेने पहते थे। इन लागों के शाविद्य कि हमार्ग है में मार्थ हमीर के प्रकट के प्रक्त के प्रकट के प्यू के प्रकट के प

शामिल थी, जो खाये दिन वसवर उत्तरर बीववी रहवी थी। ये लोग किछानों से जबरदली <sup>कर्</sup>ग रूप से भावि-भावि के नवसने भी लिया करते थे। जान करने पर यह तात हुआ या कि प्र०<sup>9</sup> के नजसने वसल किये जाते थे। उनमें से कुछ के नाम यहा देना अञ्चलित न रोगा। विवाद <sup>वस</sup>्

# कांग्रेस का इतिहास । भाग रै

ली गई । ब्यापरियो से श्रानुरोध किया नया कि वे धीर-धीर विदेशी व्यागीक हमनी ीर दाथ की कतार्र-अनार्द को प्रोत्ताहन दें। देश से अनुरोध किया गया कि वा गर्ही में अधिक-से-अधिक स्थाम करें। सुष्टीय सेवक दल (इध्डियन नेशनल स्थित) हो छ। थीर श्रान्त्रल-भारतीय विलक-स्मारक कोप को बढाने के लिए कांबेर पर बीर दिवा गण लिए चुने गये सदस्यों से इस्तीका देने की और मतदाताओं से उन सदस्यों से किनी में ाजनैतिक सेवा न लेने की प्रार्थना की गईं। पुलिस व पलटन श्रीर अनता में निकत है इ रहे थे उनको स्वीकार किया गया । सरकारी कर्मचारियों से ब्रापील की गई कि वे करत रते समय अभिक नरमी व ईमानदारी का परिचय देकर राष्ट्र-कार्य में सहायता कर ब्रीर स सभाव्यों में विना डर के खुले बीर पर भाग लें। इस आव पर भी और दिया गया है तहयोग आन्दोलन का अविच्छित्र यंग है। यचन श्रीर कर्म दोनों में श्राहता का हेक माना गया श्रीर उस पर जीर दिया गया, क्योंकि हिंसा-माय लोकशासन की स्पिट के हीं बल्कि ग्रसहयोग की ग्रागे की सीदियों तक पहुचने के मार्ग में भी बावक है। प्रहात इस बात पर जोर दिया गया कि सब सार्वजनिक संस्थाय सरकार से ऋहिसात्मक श्रवः में श्रपना सारा च्यान लगा दें श्रीर जनता में परशर पूर्व सहयोग स्थानित करें । इस प्रका वादावरण में इंग्लैंड के साप्ताहिक 'इंग्लिंडमा' को बन्द करना निश्चित हुन्ना, बनाप इत हुएस किया गया कि भारत थीर विदेशों में भारत के बारे में सबी बाठों के फैलाने की ा है। श्रायलैंग्ड के थीर योदा स्वर्गीय मैक्सिनी को, जिन्होंने श्रायलैंग्ड के उत्यान के लिए । ६५ दिन की भूल हरवाल के पश्चात् श्रपने प्रायों को उन्धर्ग कर दिया था, हर्क लिए ली दी गईं। निमय की दर में बृद्धि होने और अनके फल-स्वरूप ''रिवर्ट कीसिलीं" द्वारा सर्च विनियन (Gold Exchange Standard Reserve) व कागनी-मुद्रा कीप (Paper Currency ) में "लूट" मचने के कारण नागपुर में कोरों से इस बात की माग पेश की गई कि कार इस घाटे को पूरा करें। वाचवें प्रस्ताव में वो यह भी कहा गया कि "ब्रिटिश मार्ड व करनेवाले ब्यापारी चिनिमय की बर्तमान हो। पर क्रपना बादा पूरा करने से इन्हार करने हैं।" ड्यूक ग्रॉफ कनाट के सम्मान में किसी उत्सव य समारोह में भाग न लेने के लिए तुरोध किया गया । मजदूरों को श्रोत्साहित किया गया श्रीर ट्रेड यूनियनों के बारिये जारी उनके संग्राम के प्रति सहातुभृति प्रदर्शित की गई । खार-पदामों के निर्वात की नीति की गई । मुकदमा चला कर या बिना मुकदमा चलाये जिन राजनैतिक कार्यकर्तीयों को गिर सजा दी गई उनके प्रति भी सहातुम्ति दिलाई गई। प्रजाय, दिली व अन्य सार्वे प्र म हुए दमन को च्यान में रक्ला गया छोर जनता से कहा गया कि यह स<sup>ब</sup> दुख धैर्य है त ने मन देशी नरेशों से भी प्रार्थना की कि वे अपनी अपनी रियास्तों में पूर्ण इसराबी थित करने के लिए शीम से शोम प्रयत्न करें। इस्तिमैन साहन की भारतीयों से छत्ता सरकारी नीवि की निन्दा की गई क्रीर मि॰ हार्निमैन के प्रति मारत की -कृतस्ता प्रकारित

हैशर-कमिटी व उनकी निपारिशों को भारत की पराचीनता व अनहायता को बहुति में तिकर उनकी निन्दा की गर्द और उन निकारिशों को भी अनहरोग आन्दोलन का एक

—होर एक्प करने का निरुषय ही धनतुषर में ही हो गया था, लेक्पि बाद में इतिब सात्य-सारक-वेष व स्वराख-कोष को मिलाक्ष एक कर दिया गया। श्रीर कारण नाना नया । मुखलानों को गो्न्य के विरुद्ध प्रस्ताव पाट करने पर धन्यताद दिया गया श्रीर जनता से श्रामद किया गया कि वह जानतर श्रीर चमड़े के नियात को निकलादित करे । निःशुल्क शिद्धा व देशी-चिकित्सा-पदित के ,वारे में भी प्रन्ताय पाछ हुए ।

हण श्रप्याय को शमात करने से पहले हम यह बता दें कि कामेंग ने पूर्वी व दांचण श्रम्मीक्ष के भारतीयों को उनके श्राय किये जानेवाली दुर्ज्यवहार के निषद उच्चता श्रीर नीरतापूर्य संग्रम हेंकने पर स्वायका देने का भी महात्व पात किया श्रीर पूर्वी श्रम्मीका में भारतीयों हारा माराम की गर्दे शानित्यब श्रम्बर्योग की नीति को पक्च किया। कियो ने भारतीयों की, निर्म्ह भारत कीयने के लिए बाष्य किया गया था, भारत-द्वारा कोई सहस्वता न ही सकने पर दुःख प्रकट किया। सबसे श्रम्बर में प्रतासी भारतीयों की सेवा करने के उपलब्ध में कोमेंग दीनवस्तु एवंडक्स को धन्यवाद दिया।

टिप्पग

#### १. चम्पारन-सत्याप्रह

विहार के उत्तर-पश्चिमी कोने में चम्पारन एक जिला है। उन्नीतर्नी शतान्दी के प्रारम्भ में गोरे खेतिहारों ने इस जिले में नील की खेती करना पारम्म किया । आगे चलकर इन लोगों ने वहा के जमीदात से, ब्रह्मायी श्रीर स्थायी जैसे भी सीदा बना, भूमि के बड़े-बड़े भाग श्रयने हाथ में कर लिये। विशेषकर महाराज बेविया की जमीन ली, क्योंकि उनके सिर कर्ज का बहुत बहुत बीम्प लदा हुआ था। इन गोरे लेतिहारों ने अपने प्रभाव और स्त्रवे से, जो कि उन्होंने अमीन प्राप्त करके यहाँ पैदा कर लिया था, और कुछ उस प्रभाव के कारण भी जो कि उन्हें हुनुभत करनेवाली जिति का होने के नाते प्राप्त था, श्रीप्र ही वहा के गांत्रों के किसानों से अपने लिए नील की मेरी कराना मारम्म कर दिया । आगे चलकर यह अनिवार्य हो गया कि किसान अपनी 👶 या 📞 भिम पर नील द्यवश्य कोर्ये । कुछ ही दिनों में इन लोगों ने बंगाल टेनेन्सी एक्ट में इस बात को कारत का रूप दिलाशा दिया । तील पैदा करने की यह प्रया च्यागे चलकर 'दीन कठिया' के नाम से मराहर हर्द, जिसके मानी से एक बीरे का दे/रें भाग । किसानों की यह शिकायत थी कि जील की रोती से उन्हें कोई प्रमुदा नहीं है। लेकिन फिर भी उसे करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था। इससे उनकी धन्य खेती को नुकसान पहुँचता या और इसके लिए उन्हें की मजदरी मिलती थी वह नाममात्र की थी । कई बार उनकी शिकायतों में जीर मारा, परन्तु कहाई के साथ अन्ति वा पर नामान का अन्ति का शिक्ष कभी-कभी इतना स्वत्य हो खता या कि किसानों के इस उन्हें वहा वान्यता क्या क्या क्या का कि मुख्य में बुख वृद्धि अवस्य कर दी व्यक्ती भी। श्रीवर्धी शताब्दी के वर देवान के नार उत्तर प्राप्त के मेल से रंग तैयार होने लगे। इसका खावरयक परिणाम यह हुआ कि प्रतिभा संच्या भी भीता चैदा कराने पर भी भीता का स्वत्ताय लामप्रद नहीं द्या। फतदः उनके

### कांधेम का इतिहास । भाग

गरी बन्द होने लगे। भेतिन हम मुहमान को खानी खानी की या लेने है हहा रीब किमानी के मिम मह देने के उत्थाय मीत्री। हमके लिए उन्होंने हो उसकी है हम भीत्री में, जिन्ही अभीतों के लिए उनके पास समारी पदा था, उन्होंने किमानों है लाने होने के हकारतामें लिखा लिये खीर बहने में उन्हें नील पैटा करने के बच्चन हो उसने

कार के इज़ारों हैं। शरीनामें लिम्मचे गये । विमानों का कहना या कि ये शर्तनामें उन्हें याये गणे हैं। स्थामवीर पर की लगान के वे बाटे गैर-कारूनी होते। लेकिन टैनैंनी भारा थी जिमके कारण ये गैर-कानुनी होने से बच गये । टेनेंबी एवट में यह नियम प्रश्ताय करने पर बनाया गया था । शरकार ने लोकमत का तीन शिवेष होने पर भी, वर श्रीर शहर, निलंदे गोरों के ये शर्तनामें लिलाने श्रीर उन्हें पूरा कराने में मदर हैं र्तनामा की र्राजस्ट्री कराने के लिए सरकार ने साम र्राजस्टार नियुक्त किये थे। लेकिन यी पट्टे नहीं थे, वहां किमानों से उन्होंने, बैसा कि किसानों का द्वारोप या, नील पैद्य फरने के लिए जनरहरती नहद काया धयल किया, या रूपने के मृत्य की कोई और । इन जमीनों के लगान में शदा इसलिए नहीं कराया कि वहें की मियाद पूरी हो जाने लाभ असली जमीदार को पहुंचता । वरन्तु इस सरह मकद राया लेना तो टेर्नेसी-एस व रिश्चायता के भी विरुद्ध था। इस प्रकार इन गोरों ने गरीव किसानों से कोई या वसुल किया । क्योंकि साथ अम्मारन जिला इन्हीं गोरी के हाथों में क्या गरा या, । उसके मुख्यलिफ दुकड़ें कर लिये थे। गोरी के प्रत्येक सप के पास विध्यान जिले का ग था जिसमें उनकी हुनूमत थी। इनका प्रभाग सरकारी इसकी में इतना या कि किसान इस बात का साइस, जिस्मानी श्रीर माली जोखिम उठाने के लिए हैगार हुए नहीं सकते ये कि इन गोर्रों के विरुद्ध दीवानी या फीजदारी किसी भी प्रकार का भागता धी भी हाकिम से शिकायत कर सकें। उच्य-जाति के हिन्दुखों तक को पिटवामा, काजी रूद करा देना तथा इजार देग से उन्हें तंग करना श्रीर उनगर श्रत्याचार करना, जिनमें , नाई, घोत्री, चमार बन्द करा देना, उनके मकानों से उन्हें बाहर निकाल देना, उन्हीं शिवर उन्हें बन्द कर देना, अञ्चर्तों को उनके दरवाओं पर विटा देना श्रादि बार्वे मी त ह्याये दिन वसवर उनपर बावती रहती थीं। ये लोग किसानों से जबरदस्ती झनुनित ांति के नजराने भी लिया करते ये। जांच करने पर यह शाव हुत्रा या कि ५० प्रकार त किये जाते थे । उनमें से कुछ के नाम यहां देना धानुचित न होगा । निवाह पर, चूर्टर लाग लगी हुई थीं। यदि साहब बीमार हैं ख्रीर पहाड़ पर जाने की खाबरयकता है, गुनों की इसके लिए 'पहाइड़ी' नामक लाग देना पड़ता था । यदि साइन को संग्री के मी या मोटर की जरूरत होती वो किसानों को उतक मूल्य के लिए ''घोड़ाही'' ''हाधि-हाईं मामेक विशेष लाग देने पड़ते थे। इन लागों के झितिरवत किसानी से मारी-ी बयुल किये जाते थे। यदि किसी किसान से कोई ऐसा कार्य बन पट्टा जिससे साहब होरे को हुए लगा, तो उसपर जुर्माना कर दिया जाता या। इस प्रकार से वे लोग।

हो की अदालत और एकिंग ही बन बेटे थे। किंग्ड हेर्स्य के, इन किशानों की मुश्लित को दूर बस्ते के सङ्घी हिम्मों के एन मुश्लितों को आनवी थी, उन्हें मानती ते भी प्रकट करती थी, लेकिन उनके कष्ट दूर करने में या तो श्रपने को शक्तिहीन समऋती थी

ोर या कळ खास करना नहीं चाइती थी। यह ग्रावस्था थी जब कि कुछ इन किसानों के ग्रीर कुछ विहार के प्रतिनिधि गांधीजी के पास लनज-कार्यस के ख़बसर पर पहुंचे । उन्होंने उन्हें चम्पारन ख़ाकर स्थिति का ख्राच्ययन करने का चन दे दिया ।

१९१७ में गांधीजी मोवीहारी पहुंचे । यह जिले का मुख्य स्थान था। गांवों को देखने के लिए ह खाना होने वाले थे कि दफा १४४ का नोटिस मिला कि तुरन्त ही जिले से बाहर चले बाखों ! गांधीजी मला इस हुवम को कर माननेवाले थे ! उन्होंने ग्रपना 'कैसरेहिन्द' का स्वर्ण पदक, जो कि सरकार ने उन्हें उनके लोकोपयोगी कार्यों के पुरस्कार में दिया था, सरकार को लौटा दिया । मजिस्ट्रेट की श्रदालत में उन पर दफा रेक्स भग करने का मुकदमा चला। उन्होंने श्रपने को श्रपराधी लीकार करते हुए एक विलक्त्या बयान भ्रदालत के सम्मुख दिया, जो उस समय एक श्रपरिनित थीर नई स्परणा को लिये हुए था. डालाकि आज इम उससे भलोभांति परिचित हो चुके हैं। सरकार ने श्चन्त में मकडमा वापस ले लिया श्रीर उन्हें श्रपनी जांच करने दी। इस जांच में उन्होंने श्रुपने मित्रों की सहायता से कोर्ट २० हजार किसानों के बयान कलमबन्द किये । इन्हीं बयानों के श्राधार पर गाधीजी ने विसानों की मार्गे पेश की। श्राव्यिकार सरकार की एक कमीशन नियुक्त करना पढ़ा जिनमें जमीदार, सरकार ख़ौर निलंदे गोर्स के प्रतिनिधि थे। गांधीजी को किसानों की ख़ौर से प्रविनिधि खला गया था। इस कभीशन ने जांच के बाद एकमत होकर ख्रपती स्थिटे लिखी, जिसमें दिसानों दी लगभग सभी शिवायतों को जायज माना गया । उस रिपोर्ट में एक समभौता भी लिखा गया था, जिसमें किसानों पर बढाये गये लगान को कम कर दिया गया था श्रीर जो रुपया गोरों ने उक्द बसल किया था उसका एक भाग लीटा देना तब रुपा था। इनकी सिफारिश यो बाद में बातन का रूप दे दिया गया था, जिसके श्रानमार नील को पैदा करना या 'तीत-कठिया' लेना मना कर दिया गया । इसके उन्छ वर्ष बाद ही श्राधकांशा निलई गोरों ने श्रापने कारणाने वैच दिये. जमीन बेच दी और जिला लोडकर चले गये । शाज उन स्थानों के, जो कभी निलंहे गोरों के महल थे. स्वयहर ही जेल हैं 1 वे लोग. जो श्रामीतक वहां मौजद हैं. जील का काम करते नहीं कर रहे हैं, बहिक हसरे किसानों की तरह लेवी बादी करके बसर करते हैं। अब न तो उनहों वह मीर-काननी श्चामदनी ही रह शर्द है और न वह मतिष्ठा हो, जो उनकी श्चामदनी का एक कारण थी। जिल

सके वे इस प्रकार कुछ ही महीनों में मिट गये। २. खेडा-भरवामह

सफलता की दृष्टि से चाहे नहीं, बहिक संत्याग्रह के सिद्धान्त का जहांतक प्रश्न है, चम्पारन-सत्याग्रह के समान ही महत्वपूर्ण लेका का (१६१८) भी सत्याग्रह है। गांधीजी के मारत के सार्य-जनिक धेष में प्रवेश करने से पहले, मारवीय किलान यह नहीं जानते थे कि, पोर-से-पोर श्रवाल के हिनों में भी वे सरकार के लगान लेने के बाधकार के सम्बन्ध में कुछ प्रवराज कर सकते हैं । उनके प्रतिनिधि सरकार के पास कावेदन एवं प्रापंतपत्र भेजते थे, स्थानीय कीसिसी में प्रस्तान करते थे ! बत, यहां पर उनका विरोध समाप्त हो जाता या १ १६१८ में गांधीजी ने एक नये मुग का शीगर्योग्ड दिया । शुक्रात के लेहा किने में इस वर्ष ऐसा बुग समय द्याया कि किने भर की सारी परसल स्वाय गई। ब्रवरण ब्रकाल के समान हो गई थी। किवान लीग यह महसून करने लगे थे कि अवस्था

श्रत्याचारों श्रीर मुसीबर्ती को देश के श्रमेक नेता श्रीर सरकार दोनों विश्वने सी वर्षों से दर न कर

नील के कारणाने बन्द होने लगे । लेकिन इस जुकरान को खपने द्वपने की पर होने के स्वा उन्होंने उसे गरीब किसानों के सिर मद देने के उपाय सोचे । इसके लिए उन्होंने से उपायों के का किया । उन गांधों में, जिन्ही जामीनों के लिए उनके सार स्थायी पढ़ा था, उन्होंने किसानें से लग्न मे बदोबरी क्योंने के इक्सरनामें लिए। लिए खीर बदने में उन्हें नील पैदा करने के बन्तन से इस कर दिया । इस मकार के इजारों ही शार्तनामें लिएसाये गये । किसानों का कहना या कि ये शार्तना के उन्हें

जबरदस्ती लिखाये गर्ग हैं । द्यामवीर पर वी सत्तान के ये बाढे मेर कानूनी होते । लेकिन टेनेंगी एकट में एक भाग थी जिसके कारण ये गैर-कानृती होने से यत्त गर्म । टेनेंसी एक्ट में यह निया निलंहे भोरों के प्रस्ताय करने पर बनाया गया था । सरकार ने लोकमत का वीत्र विरोध होने पर भी कींसिलों के भीवर और बाहर, निलंह गोरीं के ये शर्तनामें लिखाने और उन्हें पूम कराने में मदर हैं की । इन शर्चनामों की रजिस्ट्री कराने के लिए सरकार ने खास रजिस्टार नियुक्त किये थे। तेकि जहा उनके स्थायी पट्टे नहीं थे, यहां किसानों से उन्होंने, जैसा कि किसानों का ख्रारीप या, नीत देहा करने से मुक्त करने के लिए जनरदस्ती नकद रुपया वसूल किया, या रुपये के मूल्य की कोई और चीज ले ली । इन जमीती के लगान में बाद्धा इसलिए नहीं कराया कि पट्टे की मियाद पूरी हो जने के बाद तो वह लाभ श्रवली जमीदार को पहुचता । परन्त इस तरह नकद रूपया लेना तो टेर्नेची-दक्र में दी गई विशेष रिष्ठायता के भी विरुद्ध था। इस प्रकार इन गोरों ने गरीव किसानों से कोर्र १२ लाख रुप्या वसूल किया । क्योंकि सारा चन्मारन जिला इन्हीं गोरी के हायों में स्नागण या, इसलिए उन्होंने उसके मुख्तलिफ दुकड़े कर लिये थे। गोरी के प्रत्येक सच के पास सम्पात जिले क कोई-न-कोई भाग था जिसमें उनकी हुकूमत थी। इसका प्रभाव सरकारी हलको में इतना घा हि बेचारे गरीव किसान इस बात का साइस, जिस्मानी श्रीरमाली जीलिम उठाने के लिए तैया पूर विता, कर ही नहीं सकते ये कि हन गोरा के विषद्ध दीवानी या फीजदारी किसी भी प्रकार का मामक चलावें या किसी भी शकिम से शिकायत कर सकें। उच्च-जाति के हिन्दुश्रों तक की पिटवाना, कांजी हीओं में उन्हें वन्द करा देना तथा हजार हंग से उन्हें वग करना श्रीर उनरर श्रायाचार करता, जिन्हें मकानों की लूट, नाई, धोवी, चमार कद करा देना, उनके मकानों से उन्हें बाहर निकास देना, उनी के मकानों के मीतर उन्हें बन्द कर देना, श्रङ्कुर्चों को उनके दरवाओं पर विद्या देना आदि बर्त भी शामिल थीं, जो आये दिन वरावर उत्तरर बीवती रहती थीं । ये लोग किसानों से जवरदाती अर्जुवर रूप से भावि-भावि के नजराने भी लिया करते थे। जाय करने पर यह शात हुआ या कि ५० प्रहार के मजराने बदल किये जाते थे। उनमें से कुल के नाम यहा देना श्रामुचिव न होगा। विवाह पर, चूने पर, कोल्हू पर लाग सभी हुई था। यदि साहब बीमार हैं श्रीर पहाड़ पर जाने की श्रान्सकार है। हो। बहा के किसानों को हरके लिए 'पहानदी' नामक लाग देना पड़ता था। यदि साहब को समारी है लिए घोड़ा, हाबी या मोटर की जरूरत होती तो किसानी को उनके मूल्य के लिए "वोड़ाहै" "हाँदि यादी" या "हवादे" नामक विशेष लाग देने पढ़ते थे । इन लागों के प्रतिदिश्व किशानी हे अर्थ-भारी खुर्माने भी बयुल किये जाते थे। यदि किसी किसान से कोई ऐसा कार्य वन पड़ा किसी को या किसी दूसरे की द्वरा लगा, तो उसपर खुमाना कर दिया जाता था। इस तरह से उत जिले की अदासत और हाकिम ही बन बैठे थे।

सार्वजनिक सेवको के, इन किसानों की मुसीवत को दूर थे। सरकार किसानों की इन मुसीवतों को जानती थी, उन्हें • उन बार्ती को वे खानन्द के साथ करते थे। वे खपने नेताझों की अय-जयकार करते थे खीर जेल से हुटने पर उनके खुलूस निकालते थे।

इस महाई का यहायक ही श्रस्त हो गया । श्रीवकारियों ने गरीव विमानों के लगान की सूखरों कर दिया। लिएन उन्होंने यह कार्य किया निकार कियों प्रकार की वार्य निकार किया मुद्दा कर दिया। लिएन उन्होंने दिखानों के बस भी म श्रान्त महो निर्देश दिखा उनके स्थार किया प्रकार का सम्मन्तीत करके हुआ है। चूंकि यह रिशायत यह तो देर से दी गई, दूसरे यह जादिर नहीं होने दिया कि वह लोगों के झान्योजन के फान्स्तकार है, वीरिर दी भी बिता मन के ह्यालिए दख्ते बहुत कम कियानों को लाय-पूर्वना नवणी विमानता स्थापन कि निकार हुई, किस भी यह तमि वसा सम्बत्त कि लाय-पूर्वना गक्यों कियानता स्थापन के निकार हुई, किस भी यह तमि वसा सम्बत्त के कियानों में यक महान करायित की नीय पढ़ी श्रीर वालायिक राजनीतिक शिवा का स्थापन हुआ। गांधीजी आपनी

"गुजरात के प्रजा-जीवन में नया तेज श्राया, नया उत्साह भर गया। उपने समध्य कि प्रजाकी मुक्ति का श्रायार खुद श्रपने ही उत्पर है, त्याग-शक्ति पर है। सत्यायह ने खेडा के द्वारा गुजरात में जब जाताहै।"

### रे. श्रहमदाबाद-सत्याग्रह

गांधीनी द्वारा शहरताबाद के मिल-मनदूरों के सगदन की बदानी उपन्यास की मानि ऐसी गोंचांबारी है कि उससे कि भी ने यह के स्वकत्या के दिवास की शों मोम बढ करनी है। उस समय मादालानी ने कोदिय में मेहल महत्व महि किया था। श्रीयोगिक मनदि में मुख्यम के लिए दिवास में मनसे पहली सार श्रद्धमदासद में ही उन उपनों को बाम में लाया गया जिनक श्राधार स्वय और श्राहिता था। उसके देने मनबूत जीर दूपनामी परिवाम निकते हैं किनके कारण श्रद्धमदा स्वाह मा महत्व त्या कि स्वीविध्य स्वाह मा महत्व त्या कि स्वीविध्य स्वाह मा महत्व त्या कि स्वीविध्य स्वाह मा मानता वर सुका है श्रीर किसे देव-देवका परिचाम मात्री बग हा जाते हैं श्रीर बहुत प्रसास करते हैं। उस करानी का यदि स्विचत पर्योग भी दिवास में किया जात वो श्राहम एक रंगे व्यासकी है जीर हत संगतन दी मुख्य स्वीविध्य स्वीविध्य स्वीविध्य स्वाह स्वाह स्वाह स्वीविध्य स्वाह स्व

को देखते हुए लगान स्थागित होना चाहिए। क्यांमतीर पर ऐसे मौकी पर जी उराय काम में जाते थे, उन सबको श्राजसाया जा चुका था। सारे उपाय बेकार हो चुके थे। विसानों का करण कि पसल रुपये में चार श्वाना भी नहीं हुई। दूसरी ब्रोर सरकारी ब्राफ़सरों का करना या कि आने से ज्यादा हुई है, और इसलिए किसानों की, कानन के अनुसार, लगान मुल्ली काने कोर अधिकार नहीं है। किसानों की सारी प्रार्थनायें निर्यंक सानित हो लुड़ी यीं, अतः गांधीनी पास किसानों को सत्यागह की सलाह देने के श्रालाया कोई चारा ही नहीं था। उन्होंने लोगों से सर सेवक श्रीर कार्यकर्ता बनने की भी श्रयील की श्रीर कहा कि वे किसानों में जाकर उन्हें श्रयने श्रा कार्ये द्यादि का शान करायें । सांधीजी की द्यापील का द्यसर तरन्त ही हुआ । सबसे पहले कार्यसेन बनने को खारो बहने वाले सरदार वल्लभमाई पटेल थे। आपने खरनी खासी खोर बहती हुई का लत पर लात भार दी, श्रीर सब कुछ छोड़कर गांधीजी के साथ फकीरी ले ली। खेड़ा का सत्यागर रे इन दो महान् पुरुषों को मिलाने का कारण बना । सरदार नहलभमाई के सार्वजनिक जीवन में प्रवेष करने का यह श्रीगर्खेश था । उन्होंने झन्तिम निश्चय करके आपने-आपको गांधीजी के अर्पेस हा दिया । जैसे जैसे समय गया उनका सहयोग बढ़ता ही गया । किसानों ने एक प्रतिशान्यत्र पर हलाहर किये कि वे अपने की भूदा कहलाने की अपेदा और अपने स्वाभिमान की नष्ट करके जनरहारी बढ़ाया हुआ कर देने की अपेदा अपनी बमीनों को जब्त कराने के लिए वैयार हैं। उनस यह मी कहना था कि हममें से जो लोग खुशहाल हैं, यदि गरीनें का लगान मुख्तनी कर दिया जाव, तो वै श्रपना लगान चुका देंगे ।

श्रव किसानों को एक नये दंग से शिव्यित किया जाने लगा। उन निद्धानों की शिवा उर्दे हैं। गई जो उन्होंने पहले कभी मुने तक न थे। उन्हें यह बतामा जाता कि आपका यह हक है कि आप तर-कार के लगान लगाने के श्राधिकार पर ऐतगज करें । यह भी कि सरकारी श्रवसर श्रापके मालिक नहीं नौकर हैं, इसलिए श्रापको श्रवसरों का सारा भय श्रापने दिल से निकासकर दश्ये धमकाये जाने की दमन श्रीर दवाव की श्रीर उससे भी बदतर जो श्रा पड़े उन सबकी परवा न करते हुए श्रपने हकों पर हटे रहना नाहिए । उन्हें नागरिकता के प्रारम्भिक नियमों को भी सीखना था,जिनके जाने दिना वहें से नहीं साहम-कार्य भी जागे चलकर दूषित और अष्ट हो सकता है। गांधीओ, सरदार पटेल समा उनके खन्य साथियों का रोज यही काम था कि वे नित्य प्रति एक गांव से इसरे ख़ौर वहां से तीमरे में जकर किमानों को यही उपदेश द्यौर शिक्षा देते थे द्यौर कहते थे कि मवेशियों तथा द्यन्य बस्तुद्यों के 😎 किये जाने, अमाने ग्रीर जमीन जन्त होने की धमकी के मुकायले में भी हहतापूर्वक हटे रही । इह पुर के लिए धन की कोई विशेष श्रावश्यकता नहीं थी, फिर भी वस्वई के ब्यापारियों ने चन्दा करके बाव-रयकता से ऋषिक घन मेज दिया । इस मत्यागह से गुजरात को सविनय-भग का पहला सबक सीमने का अवसर प्राप्त हुआ। किसानों के हृदय को मजबूत बनाने के ख्याल से गांधीजी ने लोगों को सलाह दी कि जो शेत सेजा बुक कर लिया गया है उसकी परशल बाटकर ले आवें श्रीर (स्मीर) थी मोहनलाल परह्या इस कार्य में किसानों के अगुष्या बने । लोगों को अपने ऊपर सुमीने कार्ने श्रीर जेल की समा को श्रामंत्रित करने की शिक्षा प्रहेश करने का यह श्रप्ता श्रवसर या, को कि सत्यामह का आवरपक परियाम हो सकता है। मोहनलाल परह्या एक केत की प्याज की करत कर कर ले बाये । उन्हें इस काये में कुछ किमानों ने मदद दी । उन सर लोगों की गामनारियों हुई। मुख्यमें चले और मोदे-धोड़े दिन की मजायें हुई । लोगों के लिए यह एक अदमुत प्रधेय था। दन

हव बातों को वे द्यानन्द के साथ करते थे। वे द्यपने नेताझों की जय-जयकार करते ये झीर जेल से हुटने पर उनके जुलूब निकालते थे।

इस कता दे का यकायक ही अन्य हो सवा । अधिकारियों ने गरीव किसानों के समान की मुक्तनों कर दिया । सैकिन उन्होंने यह कार्य किसा दिना दिना किसी प्रकार की सार्वनिक पोष्पाण कि दूसरी मुक्तनों कि क्यानों का यह मी न अपनान केरी दिया कि यह उनके साम किसी प्रकार का अपनानीता करके हुआ है। मूं कि यह रिज़ायदा एक तो देर से दी गई, दूसरे गई जादिर नहीं होने दिया कि यह लोगों के आन्दीतन के फल-स्कार है, श्रीदेर दी भी निवा मान के इसलिए दस्ते बहुत कम किसानों को लाभ पहुंचा । यहां पितानतात सम्बाद की निवाद हुई कि भी यह ता किसान कि स्वाद कर साम की निवाद हुई कि साम किसान केरा कि साम प्रकार का प्रवाद कर साम की निवाद हुई कि साम की साम प्रकार हुई की निवादों से प्रकार की मानानों में एक सहाद आर्थित की नीव पड़ी और नालविक राजनीविक शिक्षा का स्वावत इसा । गांपीओं अपनी 'आसानकारों कि सिकानों हैं —

"गुज्यत के प्रज्ञ-जीवन में नया तेत्र श्राया, नया उत्साह भर यथा। स्वने समध्य कि प्रजाकी प्रक्रिक का श्रायार खुद श्रयाने ही ऊपर है, त्याग-शक्ति पर है। सत्यायह ने लेडा के द्वारा गुजरात में जह जागहैं। "

#### ३. श्रहसदाबाद-सन्याप्रह

गांधीजी द्वारा अदस्यवाद के मिल-मजरूरी के वगद्रन को कराती उपन्यात की माति ऐसी रोमांनवरारी दे कि उससे फिसी भी जात के स्वकृत्या के रविवाद की योगा बढ़ करती है। उस समय महासाजी ने कामेंव का नेतृत्व महस्य नहीं किया था। में श्रीयोगिय भग्नेग के सुरूप रही है। उस समय महासाजी ने कामेंव का नेतृत्व महस्य नहीं ही जा उपनों के बाग में कामा गया जिनक प्राध्यार तथ की रही तथा प्राप्त कर व्याप अदस्य तथा की कामा में कामा गया जिनक प्राप्त तथा की रही हो जा के स्वत्य के साम में कामा गया जिनक प्राप्त तथा महस्य प्राप्त का माजरूप तथा कितने ही श्रीयोगिय द्वारामां का सामना कर वृक्षा है और जिस देवन स्वत्य ना वार मा माजरूप तथा कितने ही श्रीयोगिय द्वारामां का सामना कर वृक्षा है और किर देवन करने में परिवाद माने की स्वत्य कामा की स्वत्य कर की स्वत्य कामा की स्वत्य कर की स्वत्य कामा की स्वत्य कर की स्वत्य काम की स्वत्य काम की स्वत्य काम की स्वत्य काम की स्वत्य कर की स्वत्य काम की स्वत्य कर की स्वत्य काम की स्वत्य कर की स्वत्

इस प्रकार जो मांग तैयार की गई यो उसे मिल-मालिकों के शामने स्तरण गया। उदने २० पी सदी से अधिक देंगे से कहाँ इन्कार कर दिया और कह दिया कि २२ पायरी १८१८ है मिलों में बाले बाल दिये जायगे। इस पर गांधीबी ने सारे मजरूरों की दफ सभा मुलाई द्वीर स पेह के नीचे, को श्रमीतक पवित्र समभग जाता है, उनसे प्रतिमा क्याई, कि से तबदक कान ज नहीं लीटेंगे जनता कि उनकी पूरी मांग स्वीतार नहीं हो जाती। प्रतिज्ञ में यह बाव भी दी है वे लोग जरतफ मिला में वाले पड़े रहेंगे त्यतक किसी दालत में शांति-मन्न न बरेंगे। यह प्रदेश कराने के बाद मजदूरों में शिक्षा देने का कार्य बड़े और-शोर के साथ प्रारम्भ किया गया। अनुमूख येन दावाजे-दावाजे जाती थीं । श्री शंकरलाल बैंकर तथा खगनलाल गांधी भी रही हुई में बुद पड़े थे। नीटिस सदि जाते थे, रोज स्थान स्थान पर विग्रट सर्वजनिक समाय की जाते थे। इन नीटिसों को गांधीजी स्वयं सिस्कते थे। उनमें बह मजदूरी को कड़ी झाशन भाषा में सममाते थे कि जिस संपर्ध में में से लोग जुटे हुए हैं यह बेयल ख्रीशोगिक ही नहीं है बेहिंड हैं आप्यासिक और नैविक संपर्य भी है जिसमें उतका प्रत्येक हों। से उत्थान होगा और साथ है है मजदूरी में भी शुद्धि हो जायागी । यह संपर्ग एक पखवा हे वक बराबर चलवा रहा। हैकिन लोग इस बात के श्रादी नहीं थे कि वे श्रीपिक समय तक श्रपनी मनदूरी का बाट हा है, इसलए उनमें कमजोरी के लव्या प्रतिब होने लगे ! उन लोगों में जो नासमक है वे सी बर् बहुबबाने लगे कि गांधीजी के लिए यह बात ठीक हो सकती है कि वह हमें इस बात का क्रिक्ट दें कि इस लोग द्यापनी प्रविशासों पर देरे सह हो सकती है कि वह हमे इस बात अ भूलों मत्ने की नीवत जा गई है, यह हवना जाहान नहीं है। यह गांधीजी के लिए एक हैन्स्ट्री नेकारी कि चेतावनी सिद्ध हुई। उन्होंने शाम की सभा में यह घोषित कर दिया कि जबतक मन्द्र होत अपनी प्रतिक्षा पर हरे रहने की शक्ति नहीं साम में यह घोषित कर दिया कि जनतक मन्द्र है अपनी प्रतिक्षा पर हरे रहने की शक्ति नहीं या जाने तकतक न तो यह किसी सवारी में री होर न मोजन ही करेंगे। यह समाचार विद्युत-मति से सरि मारववर्ग में देल गया। यह समाचार श्चनरान था। यदाप उसमें जिस माया का प्रयोग किया गया था वह जिल्ल थी, हेक्ट्रिन ही समारान था। यदाप उसमें जिस माया का प्रयोग किया गया था वह जिल्ल थी, हेक्ट्रिन हुई अपने जीवन की बाजी उस महान् नैतिक कार्य के लिए लगा दी थी, जिसमें कि प्रवृत्त हा है। यह मिल-मालिकों पर येजा देवाव दालना है । माधिजी ने इस बात को सीकार किया है। मेरे मालाव ्राचित्रकार पर पत्रा दराव दालना है। गांधिजी ने इस बात को स्वेक्टर किया मेरे उपवास का अग्रद उन पर पड़े बिना नहीं यह सकता और इस हर तह बाद बातलार है। सकता है। लेकिन उपवास का यह अग्रदाद प्रभाव माथ ही होगा। वर्षीक उलका हुन्य उदि

घो सजदरों को ग्रपनी प्रतिशा पर, जो कि उन्होंने बड़ी सच्चाई के साथ की थी, हटे रहने के लिए बल प्रदान करना ही है । गांघीजी प्रविशा की पवित्रता छीर ईमानदारी के साथ उसे पालन करने की बात से जितने प्रमावित होते हैं उतने छीर किसी से नहीं । फिर चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो । जितनी प्रतिशा-भंग करने से उन्हें पीड़ा पहुंचती है, उतनी श्रीर किसी बात से नहीं। मजदरों ने उन्हें बहतेग सममाया, पर उनका निर्ख्य बाटल था । इस पर गांघीजी ने उनसे ब्रापील की कि से द्रापना समय व्यर्थ ही नष्ट न करें. और उन्हें जो कोई भी काम मिल जाय उस पर र्रमानदारी के साथ अपनी गेटी पैदा करें। गांधीजी के लिए यह बहुत आसान था कि वह इन मजदुरों की त्यायिक सहायता के लिए धन की श्रापील करते, जिससे काफी धन श्रावश्य त्या जाता. लेकिन इस तरह भिद्यान्न देना उन्हें पमन्द न या । उनका कहना था कि मजदूरों की धारी वपस्या निष्मल ही जायगी और उनका सारा मल्य चला जायगा, यदि उन्हें इस प्रकार भिन्ना द्वारा सहायता दी जाय । सत्यामहाश्रम सायरमती की भूमि पर सैकड़ों सजदरों को काम मिल भी गया, जहां कि इमारतें बन रही थीं ! वे ब्याश्रम के सदस्यों के साथ बड़े ब्यानन्द से काम करने लगे । इनमें सबसे आगे श्रीमती अनुसूत्रा देन थीं, जो मिट्टी, ईंट और चुना दो रही थीं । इसका यहा ही नैतिक प्रभाव पढ़ा ! इससे मजदर अपनी प्रतिज पर और भी हद हो गए, और मिल मालिकों के भी दिल दहल गए । देश के विधिन्त प्राणी में नेताओं है जनमें स्पर्धित की । सपील करने वाले नेवाच्यों में डा॰ वेसेयट का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने मिल-मालिकों की यह तार भेजा था-"भारत के माम पर मान जान्नो ग्रीर गांधीजी के प्राणु बचान्नो।" उपवास के चौथे दिन एक ऐसा रास्ता हाथ द्याया जिससे मजदरों की भी प्रतिज्ञा-भन्न नहीं होती भी चौर इघर मिल मालिक भी ऋपनी प्रतिष्ठा कायम स्वते हुए उनके साथ न्याय कर सकते थे। दोनों ने पंच-फैसला मानना स्वीकार कर लिया। पर्चों ने मजदरों की मांग के अनुसार ही ३५ फी सदी बढ़ोतरी कर देने का निर्णय किया ।

मन्त्री से समस्य के शानि-पूर्ण दल्ल से मुलाक जाने के कारण कमियी नेवाओं और मन-पूर्त में एक मुद्ध समस्य स्थापित हो गया। इस्तिक सलास्त्रम मन्त्री का 'जबू-सहक्य' नामक एक देशा साथी संपनन हो गया जो खाज १५ पूर्व से भागि अन्त्रया मने न और भी स्वत्रक्रात्र मैंकर की देव-रेक्स में प्राप्ति के साथ काम करता हुआ बला छा यहा है। ये से कोंस के मुख्य व्यक्ति हैं। एस संव्य के बरीक्षय मन्द्र प्रव यह किन्ते हो किन्त पूर्वानों को प्रर कर यहें हैं की स्वत्रस्वायद समय को बच्ने-बच्चे औद्योगिक संक्टी के बचाया है। यहां के मन्द्र बहुत ही मुलादित हैं। 'प्रवू-सहक्ता' के प्रथम मन्त्री काला मुलात स्वत्र के स्वत्रम के सुक्त से साथ करें हों मुद्ध-राह्य हों साथ मन्त्री काला हों कालादिता की देश ने कि संविक्त प्रथम मन्द्री काला-यहां को मुद्ध रिवा दी जा सही हैं यह ऐसी है कि नितक देश पर अन्त्रूप में साथ-प्रवुक्त में साथ-प्रवृत्त में पर कोत की प्रयापक कार्यक्रीक सेक्स की हैं। प्राप्तिक एपमर्स के 'मन्द्र-व्यक्तिक में १६२० के बाह-पीडिजो की क्रन्त्री काम्या कार्यक्र की हीं। इस्ति मन्द्र-वृद्ध के कार्य है १०० स्वर्सक्त इस्त्र में के कोते से साथ निरंग का कार्य किया। वार्यिक के स्वराप्त मुद्ध कोते हैं १०० स्वरोवक इस्त्र में में है विक्रीटा के लिए छाने खाने छोर उनमें ने १६२ जेन गये। उत्तर्क बाद उनमें और मिल-मालिकों में बहुत कार किन्ती कारण कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य करने मार्थ क्षेत्रकर कारण कार्य कार्य कार्य की

रहे. बराबर शान्ति रक्ती । संसार-भर में बाहमदाबाद का ही यह ऐसा मजदर-संघ है जिसने सत्य

policie go dan et-ei gg de p nice g! ling da fill Buria an inigi wit, fact thes et est were ung git te tenit ent, fact tier su Baugle for erach titer febaler inter mu ma fir

रेर रक्षा करते के बर्तक का र (ए.०००) बुन्हाल के हुआरे और हरत बालूने की रहारी) erebrabiger femmer : ber e ger wiel ft megett meren, ficar, erre

ein ge u motague were, erfa'ebfert ft gererf um eine, mit ur's

brurfas gere nim mit ? !

# श्रसहयोग पूरे जोर में--१६२१

मणपुष्कांसेय में वासान में मातव के हरिवाल में एक नया पुण पैया होता है। जिसेल, सोध मीर स्वाग्य एक स्वाप्त माने स्वाग्य होता है। जिसेल हो हो रहे । इस हर के ब्रास्तीर स्वीर १६६१ की सुरक्षाय हो मातव में वो स्वाप्त एक रहे हैं एक दे एस जा दे रहे के ब्रास्तीर स्वीर १६६१ की सुरक्षाय हो मातव में वो सुख्य एक प्रवार्ष हुई उन दे एस जा दे रहे के ब्रिय मीर करें है। १६६० के ब्रास्त कर मत्यान स्वाप्त की से प्रवार के लिए कोकि से एसा तकरण वोड़ लिया। विलयल के ब्रेस हो कही वाहिक स्विप्त में भी शी वाहि निकार के सिंप हो के प्रवार्ध के स्वाप्त के से ही ने में भी हो से स्वाप्त कर स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के से स्वाप्त की से स्वाप्त स्वाप्त की से स्वाप्त की स्वाप्त का स्वाप्त की स्वप्त की स्वाप्त की से स्वाप्त की स्वाप्त की

वंचा लॉर्ज के पाचा, भारतवाहियों के मनीमाओं की शान्त करने छीर मारत में नमा सुन जारी करने के लिए पार्टी मेंने मेंने 1 जरीने एक बहिज़ करना दी :—
"मैं सुपनी नोपन के उस काम में पूर्व मारत हैं कर कि मेरी रूप्या है। उनजी है कि पुराने करमी को भारे जीए जो काम हो गाँ हैं उन्हें फिर से मिलाई । मैं मारत का प्रक पुराना मित्र है, और उसी भारे कारण करोत करना है, महा अपना करना के साथ विद्वारी महाविधी की भी कत्र , मेरा कर सीमार्टी करना मारति करना है। साथ अपना मारति की भी मार्टी मेरा की मारती की भी मार्टी की भारती की भी मारती करना मारती करना मारती करना करना मारती मारती करना मारती मा

रानि उठानी पत्री हो उसकी बस्रत से स्थादा पूर्ति इस तत्त्व होगई थी। इनील बॉन्सन, बी दूसरा

बरका मिल गया । मधी क्या कारा की बारील में बीर म होग मेमर सर विशेषम विरे 'शामको की तरक ही और प्रकारन' से माहिकामियों के मनीमानी को शामितिमानी । बन्हरीय वह जम मुक्षी थी । परन्तु यक बात ठीक होरही भी छीर यह यह कि बड़ी कींसल में १६२१ शुरकात में एक बहिरी देशहें भी कि वह राजवारी बाउनी की आंच करे । कीर कर की वे धानन, विशिन्त सा कोल्टोस्ट ववट को सोवकर १६६२ की मुख्यात है। ही सबहुच रह का ांवे में । परम्य इस मारी सन्हम दही के होते हुए भी भारत का जरम तो तामा ही क्या गा। उ दे बराबर मनाई बहुता रहा श्रीर कांद्रेस को 'नाती-धेपता पत्री' श्रीर 'की तलें हात बादनें की माने की पुरानी दवाओं का अवसानन सोडकर सुद उसका इसाज अपने हाथों में सेख पता नागपुर-कांग्रेस के कार्रश का उत्तर कोती ने काकी दिया । कींसिलों के बाल्डार में कर ीय समस्तवा मिली । हाँ, ब्राटालवों चीर बानेजों के बहिण्डार में उत्तरों कम सरसवा मिली, पिर लड़ी राल भी। रीव की थी गहरा भन्ना पहुंचा । देश भर में किउने ही बडीलों ने व्यासन होड रीर दिशो-जान से चानने को झान्दोलन में भींक दिया । हां. शहीय-शिद्धा के चेत्र में झहर गरावित वक्ताता दिलाई पड़ी । गांधीबी में देश है नौजवानों से खवील ही थी चौर उत्हा वर्ष ज़की छोर से बढ़े उत्साह के साथ मिला । यह काम महज़ बहिश्हार तक ही सीमित न या । गही स्वापीठ, सष्ट्रीय-कॉलेज श्रीर सष्ट्रीय-स्कूल जगद-जगद सोले स्वे । युक्तप्रान्त, पंजार श्रीर वस रहाते में यह साब-सान्दोक्षन जोरों से चला । बक्काल भी पीड़े नहीं रहा । लगभग जनारी हे म देशक्सदास की खपील पर हमारी विद्यार्थियों ने खपने कॉलेवों सीर-परीक्राओं को ठोकर <sup>प्र</sup> । गांधीजी कहावसा गये चीर उन्होंने ४ पत्रवरी को वहां एक गृहीव-कॉलेज का उदघाटन किया धी तरह यह पटना भी (दोबास) संये और यहां शड्डीय कॉलेज को खोलकर विहार-विद्यापी<sup>ह व</sup> हुर्त किया । इस तरह चार महीने के भीतर-ही-मीतर राष्ट्रीय-मुस्लिम-विद्यापीट ऋलीगढ, गुज्या यापीठ, बिहार-विधापीठ, बङ्काल-राष्ट्रीय विश्व विद्यालय, विलक्ष-महाराष्ट्र-विद्यापीठ और एक वर्ष दाद में राष्ट्रीय-स्कूल देश में चारों झोर खुल गये । इजारों विशामी उनमें श्राये । राष्ट्रीय-शिवा के देश में प्रोत्सारन मिल रहा भा उसका यह फल था । खॉन्य देश में १६०७ में राष्ट्रीय शिदा की ोवि प्रज्यालित हुई थी । वह कभी टिमर्टिमादी झौर कभी तैजी से जलने लगती थी । वह अब <sup>हिर</sup> श्री स्रोर सप्टता के साथ जलने लगी।रेग्युलेशन-संस्थाओं से श्रसदयोग करने वालों की संस्था व€व

ग्रीर शाज के बहतेरे प्रान्तीय ग्रीर जिला-नेता उन्हीं सोगों में से हैं, जिन्होंने १६२०-२१ में त्रलव झीर विद्यासय होड़े थे। भागपुर के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए कार्य समिति की बैटक १६२१ में अक्सर महीने मुख्यलिफ जगहों में हुई। महासमिति की पहली बैटक जो नागपुर में दुई उसने कार्य-भृति का सुनाव किया और २१ प्रान्तों में महासमिति के सदस्यों की संख्या का बंटवारा किया। त्तरी १६२१ में नागपुर-कांग्रेस के स्वामवाध्यत् सेद अमनालास बजाज ने श्रपनी स्वयस्त्रहरी ्वी होह दी और अधद्योगी वकीलों की सदायता के लिए विलक्त स्वयंग्य कीप में एक लास क्या भा पर स्थापन करिया प्रश्निक के कलकते में कार्यसमिति ने विलक-स्वराज्य-कीय के उपयोग के नियम स्था। १९ कीय का २५ कीवदी मिल-भिल प्रति की रकम से कार्यकामित को देश वय हुआ था। ताये। इस कीय का २५ कीवदी मिल-भिल प्रति की रकम से कार्यकामित को देश वय हुआ था। ताय। (व कार का अपने सहिते से क्यादा सहायता नहीं मिल सकती थी। श्रीर किसी राष्ट्र-सेयक को क्षेत्री वहील को १००) सहिते से क्यादा सहायता नहीं मिल सकती थी। श्रीर किसी राष्ट्र-सेयक को इसी बकाल का १ - / । इसे का दोना इस सेवा के लिए एक अपवित्रता मानी आहे। राष्ट्रीय-अ) मोदिक से प्रविक नहीं। इसे का दोना इस सेवा के लिए एक अपवित्रता मानी आहे। राष्ट्रीय-्र) भारत ए संबद्धार पाठ्यत्रम स्त्रमी नहीं बन सदा था । शुद्धा के लिए संबद्धार पाठ्यत्रम स्त्रमी नहीं बन सदा था ।

कातना सिखाना सप हुँग्रा स्त्रीर प्राप्त-कार्यकर्ता के लिए एक वालीम का कम निश्चित हुन्ना । देश-बन्धुदास के जिम्मे हुया मजदूर-सङ्गठम की देख-रेख ग्रीर श्री तेरसी ग्रार्थिक-विदेष्कार कमिटी के संयोजक बनाये गये। बेजवाड़ा में ३१ मार्च और १ स्त्रमैल को कार्य-समिति की मी बैठक हुई। कार्य-समिति में सबका यही मत था कि लगानवन्दी का समय अभी नहीं आया है । बेजनाड़ा में ही महा-समिति ने यह तय किया कि स्वराज्य-कोष के लिए एक करोड़ इपना जमा किया जाय, एक करोड़ कांप्रेस के मेम्बर बनाये जायं श्रीर बीस लाख चर्ले चलवाये जायं। प्रान्त की श्राबादी के श्रातुपात से इनकी पूर्वि करनी थी । प्रदायत का सञ्चठन थीर शताब हुइवाने पर ज्यादा जोर दिया गया था । हालांकि लोग वेसे सुधार श्रीर सञ्चठन के निर्दोप कार्यों का प्रवार करते थे, वो भी नरकार ने पहले ही से दक्त १४४ और १०८ का दौर शुरू कर दिया था। उस समय महा समिति ने यह ठहराया कि देश में अभी इतना नियम-पालन का गुण और सङ्गठन-यल नहीं आ गया है कि जिससे तुरन्त ही सविनय भंग जारी किया जा सके श्रीर जिन-जिन के नाम पूर्वोक्त दफाओं के श्रनुसार श्राशार्ये जारी हुई थीं उन्हें उनको मान लेने के लिए कहा गया । कमिटी ने मनकाना-हत्याकापड पर अपना वीन-संताप प्रकट किया और सिक्लों को उससे जो भारी हानि पहची उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की । सब तो यह है कि देश में मार्च के दूसरे सप्ताह से ही जोश उमद रहा था । देशवन्धु दास मैमनसिंह जाने से रोक दिये गये । शाब राजेन्द्रप्रसाद और मी० मजहदल हक को आग जाने की मनाही कर दी गई। श्री याक्बरसेन कलकत्ता जाने से श्रीर लाला साजपतराय पेशावर जाने से रोके गये। कुछ श्रीर लोगों के नाम भी धुक्त निकले थे। लाहीर में सभावन्दी-कानून जारी कर दिया गया था। परन्तु ननकाना-कायड के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं थे। मार्च के पहले इफते में गुरुद्वारा में कुछ सिक्ख इकट्ठे हुए । वह शान्तिमय समुदाय था। एकाएक उत्तार भावा बोला गया स्त्रीर गोलिया चलाई गई, जिसमें लोगों के कथनानुसार १६५ और सरकार के अनुसार ७० मीर्वे हुई थीं । नहीं के महन्त ने, जोकि राजमक था, ४००० कारतूस श्रीर ६५ पिरतील जमा कर स्वस्ते थे । एक गह्दा सीद कर स्वला गया या श्रीर बड़ी-सी श्राग जलाई जा रही थी । ५ मार्च की किसी सार्वजनिक विषय पर परामर्श करने के लिए लोग इकटठे होनेवाले थे । कई बदमाशों ने मिलकर यह करतृत की थी। सरकार की न्त्रीर से कहा गया या कि यह तो सिक्लों के दो फिरकों की लड़ाई थी। ननकाना जैसा भीपण-कारह. जहां कि याथी इस तरह भार बाले गये ही और जिनमें अभी कुछ जान नाकी थी वह भी उस जलते

बदला मिल गया ! न दी रुप कु साहब की श्रापील से श्रीर न होम मेग्बर सर विजियम किरो 'शासकों की तरफ से रोद-प्रवाशन' से भारधवासियों के मनीमार्थी को शान्ति मिली।' ब्रह्मके हैं जह जम चुकी थी । पर-तु एक यात ठीक होरही थी छीर यह यह कि यही काँदिस ने १६२१ में शुरुशात में एक कमिटी बेटाई थी कि वह दमनवारी कानमें की जांच करे ! श्रीर श्रव हो दे ही कान्त, जिमनल लॉ-म्प्रोस्टिसेएट-एवट को छोडकर १६२२ की शुस्त्रात में ही सवस्व रह काही गये थे । परनत इस सारी मरहम पट्टी के होते हुए भी भारत का जरम तो ताजा ही बच सा, हर्ज से बराबर मवाद बहुता रहा स्त्रीर कांमिस को 'शाही-घोपसा-पन्नें' स्त्रीर 'कींसिली हार सर्वा हो है कराने की पुरानी दवाओं का अवलम्बन होइकर खद उसका इलाज अपने हायों में हेता क्या नागपुर-कामस के ब्रादिश का उत्तर लोगों ने काफी दिया । कीसिलों के बहिन्कार में हरी नीय सफलता मिली । हां, श्रदालतां श्रीर कालेजों से बहिष्कार में उससे कम सफलता मिली, जि. में उनकी शान और रीय को वो गहरा घटना पहुंचा । देश भर में कितने ही वर्कालों ने वक्रल होंगे श्रीर दिलो-जान से श्रपने को श्रान्दोलन में भौंक दिया। हां. राष्ट्रीय-शिद्धा के सेत्र में इति श्रासातीत सफलता दिखाई पदी । गांधीजी ने देश के नीजवानों से श्रपील की भी श्रीर उन्ना दश उनकी श्रोर से बड़े उत्साह के साथ मिला । यह काम महज बहिकार तक ही सीमित न था। सार् विद्यापीठ, राष्ट्रीय-कॉलेज थ्रीर राष्ट्रीय-स्कूल जगह-जगह खोले गये। युक्तपान्त, पंजाब श्रीर स्वी श्रहाते में यह युवक-श्रान्दोलन जोरों से चला। बङ्गाल भी पीछे नहीं रहा। लगभग वर्तात हे प्रव में देशक-धुदास की अपील पर हजारों विद्यापियों ने अपने कॉलेजों और परीहाओं को होतर है दी ! गांधीजी कलकत्ता गये श्रीर उन्होंने ४ फरवरी को यहां एक राष्ट्रीय-कोलेज का उद्धारन कि इसी तरह वह पटना भी (दोबारा) गये श्रीर वहां गष्ट्रीय-कॉलेज को खोलकर विहार-विद्योर भ सहूत किया। इस तरह चार महीने के भीतर ही-भीतर राष्ट्रीय-मुश्लिम-विद्यापीठ शलीगई, गुरूक विद्यापीठ, विहार-विद्यापीठ, बङ्गाल-राष्ट्रीय विश्व-विद्यालय, विलक्ष-भहाराष्ट्र-विद्यापीठ वादाद में राष्ट्रीय-स्कूल देश में चार्र श्रोर खुल गये। इजारी विद्यार्थी उनमें श्राये। राष्ट्रीय विद्यार्थी जो देश में प्रोत्ताहन मिल रहा था उसका यह फल था । ऋॉन्म देश में १६०७ में राष्ट्रीव विव ज्योति प्रज्यलित हुईँ थी। वह कभी टिमटिमाती श्रीर कभी तेजी से जलने सगती थी। वह अर्थ तेजी ख्रीर स्वष्टता के साथ जलने लगी।रेग्यूलेशन-संस्थाओं से श्रसद्योग करने वालें की संस्वा रहे

पकालव क्रीर विद्यालय होहे दे । नागपुर के प्रखायों को कार्योग्यत करने के लिए कार्य-संसित की बैठक (६२१ में क्राल इ.स. महीन पुरस्कीत्रक कार्यों में हूरें । महासमित की पहली बैठक को नागपुर में हुई उनने को सीमित का सुनाय किया और २१ मार्यों में महासमिति के सरस्यों की संस्था का बंदरण क्लिं। जनको १२२१ में नागपुर-कामित के सामार्याण्या सेठ जम्माताल बजाज ने पदनी होंक दी और अस्परोगी वकीशों की सामार्याण्या सेठ जम्माताल बजाज ने

यी श्रीर श्राज के बहुतेर भान्तीय श्रीर जिला-नेवा उन्हीं लोगों में से हैं, जिन्होंने १६२०-२१ के

दिया । ३१ बतारी १६२१ को फलकरों में कार्यविभिति ने ि बताये । इस कोप का २५ फीवदी भिन्न-भिन्न प्रति की रकम रे किसी बकील की १००) महीने से क्यादा

५०) मानिक से श्रीषक नहीं ! कर्ज का होना शिखा के लिए खरिनार पाठपकम श्रीमी नहीं



बरला मिल गया। न हो ह्यूक शहर की खरील हो जी। न होमनेवर स्व विह्न किंवे । वाह हो तो हो दि द्वारान हो भारत्यालयों है महोमायों हो ग्राविकारी। इन्हों ने लक्ष जा कुड़ी थी। पर-तु एक याग टीक होग्दी में और यह यह कि वही हैं जिस है हो हैं। है सुरक्षार में एक पिनटी कैटाई थी कि वह हमनवारी बान्हों हो जान है। और कर है। कि वह विह्न स्वान्त, विमानत लो खामरेलें पर पर पर है हो है हम हम ते हि कहन वह स्वान्त, विमानत लो खामरेलें पर पर हम हो हम हम ते हम तो लि हम ते हम तो हम

नागपुर-कांग्रेस के ब्रादेश का उत्तर लोगों ने कांकी दिया । कींसलों के बरिकार के नीय सफलता मिली। हां, अदालतों और कालेजों के बहिकार में उसरे कम कालता जिले उनकी शान श्रीर रीय को हो ग्रह्म घडा पहुंचा । देश भर में कितने ही बढ़ीतों ने वहाल की श्रीर दिलो-जान से श्रपने को श्रान्दोलन में भोंक दिया। हां, शहीव-शिवा के देव में हर्त ह्याशातीत सफलता दिखाई पड़ी । गांधीजी ने देश के नौजवानों से ह्यपील की यी हो। उन्हें के उनकी श्रोर से बड़े उत्साह के साथ मिला। यह काम महत्र बहिकार तक वी सीवित व सी है विद्यापीठ, राष्ट्रीय-काँलेज झीर राष्ट्रीय-रक्त जगद-जगद खोले गये। सुक्रयान्त, पजार हो स स्रहाते में यह युवक-स्रान्दोलन जोरों से चला । बङ्गाल भी पीछे नहीं रहा । स्वमाय कर्ता है में देशन्यश्चरास की व्यपील पर हजारों विद्यार्थियों ने क्रपने कॉलेजों होरे परीदार्थों से जेस हैं भी देशनम्बद्धरास की व्यपील पर हजारों विद्यार्थियों ने क्रपने कॉलेजों होरे परीदार्थों से जेस दी। गांचीजी कलकत्ता गये श्रीर उन्होंने ४ फरवरी को वहां एक ग्रष्ट्रीय-झाँतेज स उत्कार इसी तरह नह पटना भी (दोवाग) गये श्रीर वहां शृष्टीय कोलेज को सोलक विद्यानिक सहुतं किया। इस तरह चार महीने के भीतर-ही-भीतर राष्ट्रीय-मुस्लम-निव्यापीठ क्रालीनी विवापीठ, विद्यार-विवापीठ, बङ्गाल-राष्ट्रीय विश्व विद्यालय, विवासीठ, विद्यार-विवापीठ, बहुँगा, विश्व विद्यालय, विवास-विवापीठ, बङ्गाल-राष्ट्रीय विश्व विद्यालय, विवास-प्रशापह रिवापीठ केंद्र है विद्यालय कि स्वास-विद्यापीठ केंद्र है वादाद में यहीय-स्कूल देश में चारों श्रोर खुल गये। इनारों विशामी उनमें श्री । ग्रीपहर्व को हैना में न जो देश में मोत्साहन मिल रहा था उसका यह फल था । द्वांनंत्र देश में १६०७ में ग्रीतिहर्द जो देश में मोत्साहन मिल रहा था उसका यह फल था । द्वांनंत्र देश में १६०७ में ग्रीतिहर्द ज्योवि प्रज्ञीलव हुई थी। वह कभी टिमटिमावी श्रीर कभी तैजी से जलने सगरी थी। सं हाँ तैजी श्रीर प्रज्ञीलव तेजी श्रीर स्पष्टता के छाप जलने लगी।रेमांटमांटी श्रीर कमी तेजी से जलने लगते। या। पी श्रीर स्पष्टता के छाप जलने लगी।रेम्यूलेशन-संस्थाओं से श्रमह्योग करने वार्ले ही हन्ही। भी श्रीर श्राज के बहुतेरे भान्तीय और जिला नेता उन्हीं लोगों में से हैं, किहीं हैं। विकास श्रीर किलान बकालत द्यौर विद्यालय छोड़े थे।

भागपुर के स्वार्थों के क्यांगिनत करने के लिए कार्य-समिति की बैटन 1818 है हर समीने प्रध्वाचिक कार्यों में हुई। महासमिति की पहीं बैटन को नागपुर में हुँ तहीं है सिति का चुनाव किया कोर रे! महासमिति की पहीं। बैटन को नागपुर में हुँ तहीं है सिति का चुनाव किया कीर रे! मान्यों में महासमिति के तहरों की संख्या का बंदन के कहते हरें हैं तहीं का कार्या की स्वार्थ की सित्त के कहते हैं है है तहीं हों है से अपने के कार्य की सित्त के कार्य की सित्त के कार्य की सित्त के कार्य की सित्त की सित की सित्त क

५०) मासिक से श्रिषिक नहीं । कर्ज का होना इस शिवा के लिए सविसर पाठ्यकम श्रीनी नम ी नीकरों पर सरकार की मुल्की या भौजी नौकरी छोड़ में सम्बन्धी श्रपती राथ जाहिर करे श्रीर साथ ही यह हरेक मागरिक का सुदरती हक है कि हरेक फ़ौजी या मुल्की कर्मचारी से खुले तौर पर इस बात की रील करे कि उस सरकार से वे अपना सम्बन्ध-विच्छेद करलें जिसने मारतीय जनता के विशाल बहुमत का श्वास एवं समर्थन मत्रा दिया है। मद्य-निर्णय-ब्रान्दोलन के सम्बन्ध में, शरावियों को शराव की दूकानों पर जाने के लिए समगाने में सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये अनुचित और अकारण इस्तवीप के बदीलत, ारवाड़,मितियां तथा श्चन्य स्थानों में कुछ कठिनाइयां खड़ी हो गई थीं। इसपर महासमिति ने चेतावनी ो कि अपर ऐसा ही होता रहा तो उसे ऐसे इस्तत्त्वेंगें की अबहेसना करके पिकेटिंग जारी रखने का रादेश देना पढ़ेता। याना के जिलाबोर्ड ने पिकंटिंग के सिलसिले में पास किये ग्रपने मस्ताय में पिके-टंग जारी रखने का निश्चय किया था, उसके लिए उसे धन्यवाद देते 'हुए महासमिति ने भारत के प्रत्य जिला व स्युनिसिपल बोडों से थाना-बोर्ड द्वारा बताये गये रास्ते का तुरन्त अनुसरण करने के लिए कहा। यहां यह समरण रखना चाहिए कि इस समय तक कांग्रेस में पिकेटिंग के बारे में कोई पस्ताव पेरा नहीं हुन्ना था और इस समय भी उसे सार्वजनिक-संश्यान्त्रों तक ही महदूद रक्ता था । न्यापारियों से प्रार्थना की गई थी कि वे तशीली चीजों का व्यापार अन्द कर दें । पूर्ण ग्रहिंस बनाये रसने के राष्ट्र के कर्तव्य के प्रति कांग्रेस सर्दर्कथी, परन्तु ऋलीगढ़ शहर के विभिन्न भागों में कुछ ध्यक्तियों ने जोर-जनरदस्ती कर दाली थी.—हालांकि वह की गई थी बहुत उत्तेजित किये जाने पर ही— उसके कारण महासमिति ने कांग्रेस-कमिटियों को पूर्ण छहिसा की भावना भलोगाति दृश्यगम करनेका श्रादेश दिया: साथ ही धारवाद, मतिया, गुन्तर, चिराला-पैराला, केरल वया श्रान्य स्थानी में भारी

उत्तेजना के मावजूद लोगों ने जो भ्रात्म-संयम प्रकट किया उसके लिए उन्हें बचाई दी गई ।

दमन-चक बड़े भयायह छौर विस्तृत-रूप में जारी था। शासकर शुक्तमान्त में उपका बहुत जोरोशीर था । कई जगह तो गोली-कारह भी हुए थे । बहुत से लोग, बिना मुकदमा लहे, जेलों में पढ़े हुए थे। उन सबको बचाई देते हुए महासमिति ने घोषणा की, कि स्वेन्छा पूर्वक कप्ट-सहन और सपाई या अमानत दिये वगैर जेल जाने से ही इस खतंत्रता के मार्ग पर श्रमतर होंगे। परिस्थिति यह थी कि देश के विभिन्न भागों ने प्रान्तीय सरकारों द्वारा किये गये दमन के जवाब में सवितय श्रवश शुरू करने की मांग की थी। सीमापान्त की सरकार ने हो उस कमिटी के सदस्यों के प्रान्त में प्रवेश बरने की मनारी कर दी थी, जो श्राधकारियों द्वारा बन्तू में किये गरे कथित श्रात्माचार की जांच के लिए कांग्रेस की स्रोर से नियुक्त की गई थी। इतने पर भी, यह प्रस्ताव पास किया गया कि "हिन्दु-सान भर में बाहिसामक वातावरण को बीर भी बाधक महद्र करने, इस बात की परीचा करने क लिए कि सर्व-साधारण के जगर कांग्रेस का प्रमान किस हद तक कायम हुआ है, और देश में ऐसा बाताबरण पैदा करने के लिए कि जिससे खदेशी का काम चुलिक ओश को बाद न २६ कर नियमित रूप से चौर मुगमता-पूर्व चलने सने, महासमिति की सुब है कि सबिनय अवसा को उस यक्त तक मागित कर देना चाहिए जनतक कि स्वदेशी-सम्बन्धी मस्ताव में उद्विल्लिन कार्यवम पूरा न हो जाय।" पुत्रपत्र के भागमन के विलिधिले में महावार्मित ने निरुचय किया, कि "(उनके) भागमन के विल- छैने में सरकारी और पर या अन्य दिनी प्रकार के जो भी समारोह हाँ, हरेड़ का यह कुर्वस्य है कि न सी उनेमें शरीक हो और न किसी प्रकार की कोई सहायता ही उनक सायोजन में करें ।"

मारवार में एक बुलाई १८२१ को व्यवकारियों ने भीड़ पर को मोली-वार किया था उनकी जांच कारक रिलाउ रिपोर्ट पेटा करने के लिए कार्य-समिति ने नामपुर के व्यवहारीमी वकीत जिसमें गांधीजी ने बाइसराय के साथ हुई ऋपनी मुलाकात के सम्बन्ध में बक्तव्य पेरा किया। यह मुलाकात मालवीयजी ने करवाई थी। उस समय लाई रीहिंग वाइसएय हुए ये। स श्रमेल १६२१ की बात है। इस मुलाकात में उन्हें गांधीजी की सब्बाई श्रीर शहमाव को देखने स अवसर मिला । वह इस नर्वाचे पर पहुचे कि खुद असहयोग-आन्दोलन के लिलाफ कोई कार्गाई कर मुनास्त्रि न होगा । प्रसंगवरा उन्होंने ग्राली-भाइयों के कुछ व्याख्यानों की श्रोर गांधीजी वा धारे दिसाया, जिनसे गांधीजी के ग्रमहयोग-श्रान्दोलन-सम्बन्धी विचारों का खंडन होता था । गांधीजी हे वताया गया कि इन व्याख्यानों का तारार्य हिंसा को सदम रूप से उत्तेजना देने के पद्म में लगाया क सरता है। गाधीजी तो ठहरे बड़े ही मुसिक-मिजाज। उन्हें भी जंचा कि हां इन भाषतों का देश श्चर्य लगावा जा सकता है; इसलिए उन्होंने श्चली-भाइयों को लिखा और उनसे इत धाराप प वक्तन्य निकलबाया कि उनका आधाय ऐसा नहीं था ।

यह 'माफी-अकरण' इस आन्दोलन के इतिहास में एक सुमान्तरकारी घटना है। मीरे होय सरकार की इस विजय पर वहें खुश ये। माकी से लाई रीडिंग को तसल्ली हो गई और उन्होंने बली-माइयों पर मुकदमा चलाने का इरादा छोड़ दिया ।

बम्बर्ड वाली कार्य-समिति की बैठक में राजनैतिक मुकदमी की सफाई देने के सम्बन्ध में रिवर्ड साफ की गई। कार्य समिति ने यह तय किया कि किसी ब्रासहयोगी पर यदि दीवानी ब्रीर की बरावे मुकदमा चलाया जाय वो उसे उसकी सुनवाई में कोई हिस्सा न लेना चाहिये। सिर्फ प्रशान में द्याना एक वस्तव्य दे देना चाहिए, जिससे लोगों के सामने उसकी निर्दोधता सिद्ध हो आप। वर्ष जान्या भीजदारी की रू से कोई जमानव तलब की जाय तो वह उसे देने से इन्हार करदे झीर उ<sup>न्ही</sup> ऐनन में जेल भुगत ले। चामे चलकर यह भी नियम बनाया कि इसवहयोगी वकीलों को बीत हैन या बिना पीछ के किसी झदालत में पैरवी न करना चाहिए। उस समय यह झन्देशा ए कि की श्रंगीस में तुर्विस्तान की सरकार के साथ भिड़न्त न हो जाय । हत्यर कार्य-समिति की यह सर्व कि मुगलमानों की शय की परवा म करते हुए यदि लड़ाई खिक जाय दो प्रलेक भारतनारी का क्ष कर्तम्य होगा कि इस कार्य में यह ब्रिटिश सरकार की मदद न करे श्रीर हिन्दुस्तानी निर्माहरों झ स कर्वन्य है कि वे इस सिलिंश्ले में ब्रिटिश-सरकार की कोई सेवा या कार्य न करें।

रेट, रेट, चौर ३० चुलाई १६२१ को बम्बई में महासमिति की एक महत्वपूर्व वेडक हूं। मेजगहा कार्यस्म को देश में जो सरस्तता मिली याँ उससे चारी झोर खुशियाँ हार्र हुई थी। विनह सराग्य-कोण में निर्देश्वत से १४ साल कार्य श्रीषक श्रा गये थे। कार्येष वस्यों की सस्या कार्य के करर पहुँच कर रह गर्द, मगर चर्ले करीब-करीब र शास चलने लगे थे। इसके बार झब इने तथा लादी तम्बन्धी विकिथ कियाची की स्रोर देश का ध्यान गया । इत उदेश की तिह है कि विदेशी १९६ के बहिष्कार श्रीर लादी की उराजि में सारी शक्ति समाने का मरन देश के तामने स महार्शनांत ने यह भी छलाइ दी कि "वसाम कारेसी झारामी १ खारास से विरेशी कारों हा उन्हें होत दें।" बन्दर्र और बद्धस्यवाद के मिल मालिकों से झतुरोप किया गया कि "ने बार्न कार्र बीमा महरूपि की मकरूपि के बातुमात से स्वर्ण और बह ऐसी हो जिससे गरीर मी उन कार्ड के कारीय कर्ड की माजिया वर्श में ती थाम हार्तिज म बदाय जाये । " विरेशी कारे मार्गितकों हे बा का अञ्चल करें ।

मर्ग्लामंत्र में बर यह काईर की कि किसी मी मार्गारक का यह कुरावी हर है | है की <sup>हा</sup>

"काय-विभिन्ने को बताया गया है कि किसे उन्हीं मामों में उनद्रव हुआ कहां कविय व विलागन की हलजहों को रोक दिया गया था, लेकिन किर मी कवित व लिलागन के कार्यकर्ताओं ने बाती वस्ता व्यप्ते उसर केवर मीह के जोश को दबाकर हिवालक कृत्य करने से रोकने का काजी अवकि विश्वार्थ !"

व्यली-भाइयों की गिरपतारी

पटनाएं एक के बाद एक तेजी है पट रही थी। १६२१ की प्रांचित भारतीय चितापत-परियद् म खुलाई को कार्यनी में हुई विकासे तेकर ब्रातीस्था, बार किनता, बारावार्यने के आयद्पृष्ठ की शहरावार्य, मोसाना निलायदासद, पीर सुलामपुर्वरीर और पीलाई पुरेनजहस्मर पर पुरुरण्य रखा। मुलिक मोर्ग की बाद करते हुए। उस वरियद् ने एक प्रचाल-क्षार धीयखा की थी कि 'खाज से दिशी मो ईमानदार मुललामन के लिए पीज में नीकर पहना, या उचकी मध्यी में नाम सिलाना या उचकी मदद करना हमा है ।" साथ ही यह भी ऐसान किया गया कि खास जिटिश-अपकार अंगोग-साकार से सबाई करेगी तो दिन्हाना के मुललामन विश्वन जकरनामी (विजनव-खब्स) गुरुर रहे रहे में और अपनी बामिश खाजारी कायम करके कांग्रेस के खहमदावाद वाले जलसे में भारतीय प्रवादन का मनदा सहस्य दें।

मीलाना महम्मदद्यक्षी ने सभार्यत की हैस्वित से बड़ा साहसपूर्व भाषण दिया । तबसे उस भाषण का नाम 'करांची-सीच' वह गया । वह भाषण १६ श्रवतुवर की देशभर में इजारी सभाक्षी में दोहराया गया ! इसके लिए कांग्रेस के उच्चियकारियों ने मादेश दिया या कि सरकार की असकी ग्रली-भाइयों पर मुकदमा चलाने की ग्राहा के लिए चुनौती दी जाय । इस मापरा का मल-कारण एक प्रस्ताव था जिसके द्वारा सरकारी कीज को नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया था । इस प्रस्ताव में "कलकत्ता ग्रीर नागपर की कांग्रेसों में निश्चित किये गये सिद्धांत की पुष्टि-मात्र की गई थी।" ५ चारतुश्र को कार्य-समिति की बैठक कर्माई में हुई, जिसमें एक बक्तव्य के दीरान में कहा शया-"विसी भी भारतीय का किनी भी देखियत में ऐसी सरकार की नौकरी करना, जिसने जनता की न्याय-पूर्व चिमलापाओं को कुचलने के लिए कीय और पुलित से बाम लिया (बीसे रीलट-एक्ट के जारी-रून के श्रवसर पर किया गया), जिसने भीज का उपयोग मिल-वासियों, तुकों, ग्रार्शे श्रीर श्रान्य राष्ट्रवालो की राष्ट्रीय भावना को बुन्वलने के लिए किया, राष्ट्रीय गौरव और शहीय हित के विकट है।" अली-भारमें और उनके सहयोगियाँ पर मुकदमा चलाने की आहा दी गई थी। कार-समिति ने चली-माध्यों और उनके सहयोगियों को उस पर क्याई दी और घोणवा की कि मुक्दमा चलाने का को कारण काया गया है यह वार्मिक-स्वतन्त्रता में काबा दालने वाला है। उसने यह भी क्श- "कार्य-मिनि में घर एक पीजी तिमाहियाँ चीर तिनित्त्यमा को कांग्रेस के माम पर भीकी होड़ने को दर्शलए नहीं कहा कि जो तरकारी नीकरी होड़ तकते हैं पर अपना अस्तुयास्य बाने में ब्रहमर्थ हैं उनके निर्शह का प्रदन्त काने में कामेत बानी समर्थ नहीं है। वरना नाय ही कार्य-समिति की यह राय है कि कबिन के कानहवीग-नाबन्धी मस्तान के कानुसार हरेक त्रावारी मोकर का, चाहे वह चीजी मीकरी में हो चाहे मुल्डी में, यह बर्नाव्य है कि वह चीड कार्यस की सहायता के बिना निर्माह कर सकता है। तो यह नीकरी ह्यांक दे ।" उन्हें बताबा माना कि बातन, बुनना बादि स्टान्य निर्देश काने के सम्मानतुर्ग साधन है। देश भर की कामेन-विभारतो से करा गया कि वे इन प्रशाद को कारतावें कीर देई क्षवत्वर को इन बाह्य का पानन

जन बाब्बास सम्पत्नी समा मैसूर में हुन्ह समय सक कन रहने बाले भी सेटलूर की एक संबंध नियुस्त की । विधान के क्षतुसार कांमेंस के प्रान्तीय केन्द्र यहां बोली जाने वाली भाषाओं के ब्रतुना बनने थे, इसलिए ऐसे जिलों का सवाल खमावतः विवादासद हो गया क्रिनमें एक से व्यविक माध्य मनलित थीं । येलारी जिलों के लिए कर्नाटक थीर ब्रान्भ में भगवा हथा । श्रालित इसके निरारे के लिए पचावती बोर्ड की निपुक्ति की गई। यही बात गंजम के बारे में मी हुई, जोकि छान्त्र जीव उत्तल के बीच में था । कमिस-कोप से लर्च करने के लिए जो आर्पनार्ये आफ हो उनकी सुगताने का काम गांधीजो, पं॰ मोवीलाल और सेठ जमनालाल बजाज की एक समिति के सुपूर्व किया गया। १६ द्यमस्त को जब पटना में कार्य-एमिति की बैटक हुई तो उसमें इस्टोई जिले (युक्तमन्त) वा वह पत्र पेत हुआ,जिसमें वहां लगाई गई दफा १४४६ विरुद्ध स्विनय अवता शरू बरने ही इजावत मंगी गर्द थी, लेकिन उसका विचार झगली बैठक के लिए स्वांगत कर दिया गया । ३० सितम्बर से परते-पहले विदेशी काड़े का भली भांति बहिश्कार हो जाय, इसके लिए कार्य-समिति ने, घर-पर आकर विदेशी कपड़े जमा करने की ब्रावश्यकता पर सोर दिया श्रीर इस काम के लिए उपयुक्त नियन्त्रण में श्रालग स्वय-सेवकों को रलने के लिए कहा। श्रालिल-मारत विलक्ष-स्वयान्य-करह में अमा होनेवाली मान्त की कुल रकम का कम-से-कम एक-चौथाई विस्तृत-रूप से हाथ-कवाई का संगठन करने, हाक कते सत व हाय बुने कपड़े का संग्रह करने और खहर का विभाजन करने के लिए जला रखने के कहा गया । चुकि कुछ प्रान्तों ने यह २५ भी सदी रकम कार्य-समिति को नहीं भेजी थी, कार्य-समिति ने उन प्रांतों को मदद देना बन्द कर दिया। कार्य-समिति की श्रमली बैठक मी जल्दी ही - ६,७,८,६ खितम्बर को कलकता में हुई। यह बैठक महत्वपूर्ण थी। धारवाइ-मोलो-कायद और मोवला-उतात की जांच की रिपोर्ट उसमें देश हुई। इनमें से मोपला उत्पाद पर कार्य-समिति ने यह प्रस्ताव पात किया-

"मानावार के कुछ हिस्से में मोराली ने जो हिसामक बार्य कि हैं उत्तर कार कार्या कर कि "मानावार के कुछ हिस्से में मोराली ने जो हिसामक बार्य कि है उत्तर कार कार्या कार्य कर कि श्रमकोष्ठ जादिर करती है, क्योंकि इन कृत्यों से यह शानित होता है कि हिन्दुलान में छव भी देते लोग मोगुद हैं मिन्दीने नामेव और तदर (बलाम्ब), कमिट्री के सन्देश के नहीं तमभा है। कार्येठ श्रीर (खालाम्ब) के दरेक कार्य करता को नाहिए कि ग्रमीर से-ग्रमोर उत्तेजनाओं के बीच भी वे भाव-मार में आहिला के कन्द्रेय का प्रवार करें।

''मोरखों द्वारा किये तमे (हिंगालक क्रयों की दो कार्य-समिति निन्दा करती ही है, तेरिक इचके साथ ही यह भी आदिर कर देना चाहती है कि इस सम्पन्धी को सामगी उसके पाय है उसके माखून पहला है कि मोरखों को असदानीय करा से उसीदेवत किया गया था, साकारी तीर पर पास-माखून पहला है कि मोरखों को असदे महाशित हुई हैं उनमें मोरखों-ग्राम किसे गये आयावारी का इस्करपर और बहुत ब्राहिशील बच्चां किया गया है तथा शाहित और व्यवसा के नाम पर सरका ने जो अमानश्यक जन संदार किया उसको उससे पहला पर बहाया गया है जितना कि सहात वह इसा है।

्रिकार निर्माणिक को वर्षार हुए बात का दुस्त है कि कुछ प्रमानन मोरली ग्राम कारहरी पन गिर्मान को उदारत्य पाने गये हैं, तथारि पत्र नेपाल पाने पह है वात के आप हरते हैं है कि सहारी या जान-पूक्त कर पहों गई बात पर वे एक पान हरते हैं है कि सहारी या जान-पूक्त कर पहों गई बात है पर वे एक पान हरते हैं है कि सहारी या जान-पूक्त कर पहों गई बात कर पहों है जिल वे पान है के अपन कर पहों है जिल के पान पत्र है के अपन के प्रमान कर पत्र है के अपन कर पत्र है जो के अपन कर पत्र है अपन

- "कार्य-समिति को कताया गया है कि किंद्र उन्हीं भागों में उत्तरव हुआ। जहां कमित व रिश्तालय की हत्त्वन्तों को रोक दिया गया था, लेकिन दिर भी कमित व विलाश्य के कार्यकर्ताओं ने काफी शरता प्रपाने कार लेकर मीत के जीश को दशकर दिखालक कृत्य करने से रोकने का काफी मकत किया ।"

# भली-भाइयों की गिरफ्तारी

पदनाएँ दह के बाद एक तेनी हैं - एट ही थी। १६२१ की खांतल आयोग विलालका पंपाद प सुलाई के कांची में हुँ सिल्डो तेहर खांतिन्दु, स्व किन्यु, शारदा-पैठ के जारदान भी संस्थान में मानाना निवास्त्रपाद, पीर गुलामुक्त होने सोने ही हुनेन्द्रपाद पर मुक्तम चला। मुन्तिन मांगी की बाईद करते हुई, उस विषद् ने प्रकार मांगा करें साथ की मांगा के सिल्डो में हैं मानान के लिए तें पर मानान मांगा के मार्ची मांगा लिला ना यंत्रमें माद करना प्राप्त है। "आप ही पह मी टिलान किया गया कि झार मिटिट-संस्थार को मांगा के मारा कि झार मिटिट-संस्थार केमी मांगा की सिल्डो में में मांगा कि झार मिटिट-संस्थार करोंगेय-पहार है हमार्च कैयी हो हिन्दुलान के मुख्यमान विश्वन करनायी (खीनव-अर्था) गुरू कर देंगे और अपनी नामिल आजारी कावम करते कोंग्रेस के खहमदाबाद नाने जलते में भारतीय प्रजानन कम मध्य सहस्य देंगे।

मौलाना महम्मदग्रली ने समापति की हैिंस्यत से बड़ा साहसपूर्ण भापना दिया । दबसे उस भाषण का नाम 'करांची-सीच' पढ़ गया । यह भाषण १६ श्रवतुवर को देशमर में हजारों सभाओं में दोहराया गया। इसके लिए कांत्रेस के उचाधिकारियों ने खादेश दिया था कि सरकार की उसकी श्रती-भाइवों पर मकदमा चलाने की स्नाता के लिए चुनौती दी जाय। इस भाषस का मूल-कारण एक प्रस्ताव था जिसके द्वारा सरकारी फीज को नौकरी स्रोडने के लिए कहा गया था । इस प्रस्ताव में "कलकत्ता ग्रीर नागपर की काग्रेंसों में निश्चित किये गये सिद्धात की पष्टि-मात्र की गई थी।" ५ ग्रावत्वर को कार्य-एमिति की बैठक बर्ब्यर्ड में हुई, जिलमें एक बतत्व्य के दौरान में कहा गया-"किसी भी मारतीय का किसी भी हैसियत में ऐसी सरकार की नौकरी करना, जिसने जनता की न्याय-पूर्व ग्रामलापाओं को कुचलने के लिए फीज ग्रीर पुलिस से काम लिया (जेसे रीक्ट-एक्ट के ग्रादो-लन के ग्रवसर पर किया गया), जिसने फीज का उपयोग मिख-वासियों, दुकों, ग्रारवीं ग्रीर श्रान्य राष्ट्रवालों की राष्ट्रीय मावना को कचलने के लिए किया. राष्ट्रीय गीरन झीर राष्ट्रीय दित के निकट है।" श्रुली-माहचों श्रीर उनके सहयोगियाँ पर मुकदमा चलाने की श्राला दी गई थी। कार्य-समिति ने अली-माध्यों और उनके सहयोगियां को उस पर बधाई दी और घोपणा की कि मकटमा सालाने का जो कारण बताया गया है वह धार्मिक-स्वतन्त्रता में श्रध दालने वाला है। उसने यह भी कहा--- "कार्य-मुभिति ने अब वर्ज फीजी सिमाहिया और सिविलियनों को काम्रेस के नाम पर नौकरी छोड़ने को इसलिए नहीं कहा कि जो सरकारी नौकरी छोड़ सकते हैं पर अपना भरगा-पोपण करने में ब्राष्टमंग हैं उनके निर्वाह का प्रवत्य करने में कांग्रेस ब्रामी समर्थ नहीं है। परन्तु साथ ही कार्य-समिति की यह राय है कि कार्येस के अप्रस्थीय-सम्बन्धी प्रस्ताय के अनुसार हरेक सरकारी नीकर का, बाहे वह फीजी नीकरी में हो बाहे मुल्की में, यह कर्तव्य है कि वह यदि कामेंस की सहायता के बिना निवाह कर सकता हो तो यह नौकरी छोड़ दे।" उन्हें बताया गया कि कातना, तुनना आदि स्वतन्त्र निशोद करने के सम्मानपूर्ण साधन हैं। देश-भर की कामेस-कमिटियों से कहा गया कि वे इस प्रस्ताव को अपनार्वे और १६ अवनुवर को इस आसा का पासन किया गया। विदेशी कपने का बहिभ्कार सभी स्राप्त पड़ा या। कार्य-संगति ने कहा कि

जबतक यह पूरा न होगा किसी भी जिले या प्रांत में सामृहिक-सत्यामह ज्ञारमम बन्ना प्रश्नम है; और जबतक हाथ से कावने और बुनने का काम उतना न बढ़ जायगा कि उतसे उत किने क मात की श्रावश्यकताय पूरी हो सकें, तरतक सत्यामह की इजाजत भीन दी जायगी। रा व्यक्तिगत सत्याप्रह उन लोगों के हाग किया जा सकता है जिनके स्वरंशी का प्रचार करने के कार में कहावट डाली जाय । पर इसकी झनुमवि-कांग्रेस-कमेटी से लेवा जरूरी है चीर प्रांतीय-हावेस किंग्रिटी को इस बात का ख्राश्चासन मिलना चाहिए कि श्रहिसासक वातावरण बना रक्सा आवा। युवराज के स्वागत के बहिष्कार के सम्बन्ध में विस्तृत योजना बनाई गई। तय हुआ कि उनके भारत में पैर रखने के दिन देशा-मर में रखेच्छा पूर्वक पूर्ण इडताहा मनाई जाय खीर वह भारत के नगरे में जहां-कहा जाय, इड़वालें की जाय। इसके प्रदन्ध का कार्य कार्य-समिति ने मिन्न पिन्न प्रतिष्-कार्य कमिटियो को सींप दिया । साथ ही विदेशी राष्ट्री के मित यह महत्वपूर्ण योपणा की गई कि मारत सरकार भारतीय-लोकमत ब्यक्त नहीं करती और स्वराज्य-प्राप्त भारत को अपने पहीला से इस्ने का कोई कारण नहीं है, बयॉकि भारतवासियों का अनके प्रति किसी प्रकार का हुए सब नहीं है, इसलिए उनका इरादा ऐसे आगारिक सम्बन्ध जोड़ने का नहीं है जो ऋण राह्नी के हिनी के विरुद्ध ही या जिन्हें वे न चाहते हीं। उन पड़ीशी राज्यों को जो मारत के प्रति राज्या का सी म रखते हों, यह चेतावती भी दी गई कि वे जिटिश सरकार के साथ किसी प्रकार का समझीत न करें। युसलमान राष्ट्रों की खारवासन दिया संया कि जर स्वयंत्र्य प्राप्त हो जायमा ही भारत है - परराष्ट्र-सम्बन्धी नीति ऐसी बनाई जायगी कि जिनसे इरलाम-द्वारा मुखलमानी पर आपर होने बा

धार्मिक कर्तव्यों का लिहाज रक्ता जाय । ये बिचार कार्य-समिति के थे । कार्य-समिति इन निवार को जन समय तक महासमिति के नाम पर प्रसासित नहीं करना चाहती थी जबतक कि जनता उ पर परी सरह चर्चा न कर ले खीर महासमित उन्हें खपनी बैठक में खपना न ले । इस ग्रवगर वर ग्रली-भाइयों की गिरफ्तार किया गया। मीलाया भुइभादकली की, जो र क्षासाम से मद्भव जा रहे थे, १४ मितावर को बाल्टेवर में गिरफार किया गया। उन्हें इन्हें दिन तक एक छोटी-सी जेल में रक्ता गया, फिर उन्हें रिहाई की खाता सुनाई गई और दुवा फिका

करके करोजी से जाया गया। मुहम्मदद्मती की गिरफ्तारी के बाद ही फीरन अन्तर्र में सीहन्यर्त पड़ हे गरे। अब यह पता चला कि करांची के भाषया की लेकर मामला चलाया आयगा हो गांधी ने, जो इस बाबस पर विचनापरली में से, भाषण को सार्व दोहराया। उन्होंने इस सिर्दनारी के इतना मस्ता किया कि सारे शह की कार्य शर्मित के इस क्लिय पर गांव किये गये प्रध्यात के दोहराने की फारम दी। समय तेजी के साथ बीतवा जला जा रहा या ग्रीर रुसाम्य की ग्राहंप में रूप एक महीता वह गया था। देश ने आही-भाइयों को सीर सन्य मेतासी की शिक्षतारी व जिल संबंध का परिचय दिया असमें प्रधासित होकर दिल्ली की भू जाध्वर १६२१ की महानामित के बैटक ने प्रांतिय कामेन कॉमॉटवॉं की खावनी जिम्मेदारी पर करवायह ब्रास्टम करते का खावका हे दिया ! अत्यामह में कर-बन्दी भी शामिल थी ! मत्यामह दिन मकार आरम्भ दिया जाप, इन निर्मंव का भार मार्चाय कामेंस कीमार्टियों पर होंड़ दिया गया। हो, इन शती हा पूरा है-

क्रमी नमन्त्र गया-पर्वक न पामरी ने प्रमार्थीय के कार्य कम के उन क्राय की जो उन वर्ष सा होता हो, पूर्व बर भी हो, यह यथ्यी चलाक आकरा हो, विदेशी अपना लाग चुना हो, लहा दहन राज के का मार्थ में विश्यान तक्या हो, विशायन और पंजाब के आन्याची की बूद कार्ने की कारण काले क लिए सारिया से विस्कृत स्थान हो, सीर महि हिन्दू हो से समूहदेश के ग्रहीयता के लिए कर्लंक सममजा हो। जामूंदक सलायद के लिए एक जिमें या सरकील को एक इकोर सममज आप बदों के स्वीवकीर लीगा सरेदगी का पालन करते हों कीर वर्डों पर हाथ से वैचार दूर्द लादी पानने हों, और क्षायसोग के अप्य कार्ड कोंगों में विश्वतर एउने और उनका पालन करते हों। कोर्डों सर्वान्तीय करने हो रिक्सों प्रकार की सारवाता की ब्राखा गन करे। कार्य-कीर्मित यदि चाहे को आनतीय कॉमटी के अनुधेय पर दिखी साल शर्व की कॉमटियों पर लागू न करें।

मलाबार की श्रयव्यापर भी प्रस्ताव पात किया गया, जिसमें हिंदुश्री के अवर्देशी मुसलमान बनाये काने ग्रीर हिंदु-संदिरों के श्रपवित्र किये जाने का भी जिक किया गया।

यहा खडिसात्मक श्रमहत्योग-श्रान्दोलन में दो महत्वपूर्ण श्रास्थाओं के उरान्त होने के सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक है। १६२१ में सरकार का मुदावला करने की प्रकृति देश के सार्वजनिक जीवन में मुख्य बात थी और जनता इस प्रवृत्ति का परिचय भिन्न-भिन्न प्रान्तों में अपने ग्रास-पास की स्थिति को देख कर तथा वहां की स्थानिक और नागरिक समस्याओं के अनुसार दे रही थी। महा-समिति की बैठक देर मार्च को स्थान-पात के बेजनाड़ा नगर में हुई, जिससे जनता में उत्साह की कहर आ गई। कुछ ही दिनों बाद चिराला के लोगों को अपने गांव के म्युनिसिपैलिटी के रूप में बदले जाने की समस्या का सामना करना पढ़ा । स्थानिक स्वराज्य के मंत्री पनगल के राजा थे. जो कांग्रेस-दल के घोर विरोधी थे। ऋव कांग्रेस-दल भी इसकी कसर निकालने के लिए ऋातर था। चिराला की जनता म्यानिसिपैलिटी नहीं चाहती थी। जब गांधीजी की सलाह ली गई तो उन्होंने कहा कि बाँद जनता स्थानिसिपैलिटी की परवा नहीं करती हो वह उसकी सीमा छोड़कर बाहर जा असे। गांधीजी ने यह भी चेतावनी दे दी कि यह सब कामेंस के नाम पर न किया लाय । विचार बहा द्याकर्षक था और उस महान, कार्य का बीदा उठाने के लिए नेवा भी योग्य ही मिला । धानधनात ही। गोपालकृष्णुच्या ने इस विचार की पूर्ति करते में श्रपनी सारी शक्ति संगादी और हिजात कर नेतल किया । यह हिअस्त हमें सिध के मुसलामानों की श्रप्तगानिस्तान-यात्रा की याद दिलाती है । चिथला के लोगों को बहुत दिनों तक अनेक कष्ट उठाने पहें । वे स्युनिविपैलिटो की सीमा के बाहर १० महीनों तक भोंपड़ों में पढ़े रहे। इघर अनेक नेवाओं की गिरफवारी एक-एक करके जारी रही। जिन्होंने श्रवहयोग नहीं किया था वे बहलाने-फुलशाने से राजी हो गये श्रीर एक साल तक घर-वार होड़े रहने के बाद लोगों ने म्युनिसि<sup>व</sup>लिटी को मान लिया । इसी प्रकार का एक दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य चटनान की इंडताल थी। चटनाव पूर्व-बनाल में एक बन्दरगाह है। श्री सेनपुत से मजरते की जो इहताल कराई उसमें कामेस का एक साख से आधिक रूपया खर्च हो गया । इस प्रकार के कामों में दिनकत यह होती है कि ऋषिकारी लीग हन्तालियों की शक्ति मका देते हैं और सरकार की उन लोगों की पूरी जानकारी रहती है जो ऐसे धान्दोलनों का सवालन करते हैं । जय उस स्थान के प्रभावशासी व्यक्ति किसी-न-किसी कानून के द्वारा जेलों में ठूंस दिये जाते हैं तो भ्रष्टकारी शक्तिया के साथ तोद की करने वाली शक्तियां भी ह्या मिलती हैं ह्यीर ह्यान्दोलन भग हो जाते हैं।

भोपला-उत्पात

यहां उन परिश्यितयों का किन करना भी आयर्गक है जिनसे महानार में मोरखा-उत्पाद उत्पन हुआ। मोरते ने मुख्यमान हैं जिनके पूर्वण करन थे, महाजार वे सुन्दर स्थान पर का नसे ये और वही सारी ज्याद करके रहने होते ये। सारायहण्याय के होत्य-पोद्य क्यार्ग का मेरी-जना करने हैं। पर पासिक उन्माद की पुन में वे दलने क्षत्रियपु हो जोते हैं कि क्यार्ग की या गरिशिक मुख एक की विकस्त विनया नहीं करते। मोरसों के क्यारे दिन के द्वारों ने "मोरखा दगा-विकान" नामक

एक विशेष कानून को जन्म दिया । सरकार श्रारम्भ से इस बात के लिए चिन्तित थी कि 'महर्क जाने वाले' मीवलों में श्रमधुमीम की चिनमारी न समने पावे । वर श्रान्दीलन श्रीर सब जगहीं की माति केरल में भी पहुंचा। फरवरी में चक्रवर्ती राजगोशलाचार्य श्रीर भी॰ वाकूबरहन जैसे प्रदुव नेता ग्रहिंसा का प्रचार करने के लिए उस प्रान्त में गये। याक्तवहसन ने लासतीर से कह दिया व कि श्रमह्योग पर व्याख्यान न दूँगा, परन्तु इतने पर मी उनके खिलाफ निरोधात्मक श्राहा जारी बी गई ख्रीर १६ फरवरी १६२१ को याक्षहसन, माधव नैयर, गोपाल गेनन ख्रीर मुईउद्दीन कीया नामक चार नेता शिरफ्तार कर लिये गये । भोपले सुख्यतः बाल्वनद और ऐस्रढ ताल्लुकों में रहते हैं। हर-कार ने इन ठाल्कुकों में दक्त रु४४ लगा दी । श्रामक्त् श्रातेन्त्राते रंगन्दंग हा बदल गवा श्रीर मोपलों ने, जो श्रपने दगलों या मुल्लाओं के मस्जिदों में किये गवे श्रापमान से तुम्ब हो रहे पे, मार काट ग्रारम्भ कर दी ! शीव ही उनकी हिसा ने सैनिक रूप धारण कर लिया । मोपली ने बल्की श्रीर तलवारों से खुक-छिपकर छापे मारने श्रास्म्म,कर दिये । श्रवत्वर के मध्य में पहले की श्रपेही श्रधिक कठोर फीजी-कानून जारी किया गया । सोयले सरकारी श्रफतरों को लूटने स्रोर बरबाद करने के खलावा हिन्दुओं को बल-पूर्वक मुखलमान बनाने, लटने, खाग लगाने खीर इत्यायें करने के मार्गी बने । श्रंप्रेजों के प्राण संकट में थे । श्री एम॰ पी॰ नारायण मैनन नामक एक कांग्रेसी सम्बन ने, जिन्होंने सारे मलावार में कांग्रेस का संगठन करने के काम में बर्त कुछ भाग लिया था, गोपलें को समक्ता-बुक्ता कर अमेजों के प्राण बचाये ! पर इसी कार्यकर्तों को नवस्तर में पकड़ कर पहले शारी कैंदी के रूप में रक्खा श्रीर फिर सरकार के खिलाफ दंगा करने के श्रामयोग में श्राजीवन निर्वास्त कर दिया नाया । यह १६२४ में पूरी सजा कारने के बाद सूटें । इन्हें पहले सी होत्रा जा कहता है, पर इन्हें यह नर्षे खुगनी मानने के कहा गया कि सूटने पर तीन वर्ष तक बाल्वनद शास्तुके में न सुरों । इन्होंने यह शर्त मंत्रार म की, श्रीर जान-बुमकर बीरता पूर्वक जेल में रहे । मोगला-विहोद ने सुरों । इन्होंने यह शर्त मंत्रार म की, श्रीर जान-बुमकर बीरता पूर्वक जेल में रहे । मोगला-विहोद ने श्रामे क्या-क्या रूप घारण किये, या श्रमस्त के बाद उसमें जो मार-काट चलने लगी, उनसे इगाग प्रयोजन केवल इतना ही है कि महासमिति ने अपनी नवम्बर की बैठक में उतके अत्याचारों की थिरोध किया !

सफल बहिच्कार

१७ भवम्बर की युवराज भारत में जाये। नई बड़ी कींसिल को वही खीलने वाले पे, पर १९२० के अगस्त के वातानरण को देलकर भारत गरकार में अपक ब्रॉफ कनाट को बुलाया। १९२१ के नश्चर में युवराज की जिटिश-सरकार की झान बनाये श्लाने के लिए मेजा गया। क्रांग्रेस ने पहले ही निश्चय कर लिया था कि युवराज की ग्रमवानी से सम्बन्ध रखने वाले मार उलवें का बहिष्कार किया जाय । मही किया गया । श्रीर अगह-जगह विदेशी कराड़ी की होली भी अलाई मार्थी पुत्रशा के बन्धर्-नवर्यण के दिन शहर में बेनल पुत्रमेश ही नहीं हुई संक्र चार दिने छन् रहे चुत्रशा के बन्धर्-नवर्यण के दिन शहर में बेनल पुत्रमेश ही नहीं हुई संक्र चार दिने छन् रहे चीर स्व-नवर होते हैं, जिनके फलस्का पर शादमी मेरे की स्वमाग ४०० शादमी पायल हुए विदेश होतिनमें देशी और गांधीओं के लेंड मी न बड़े, गर्याप उन्होंने प्रमातान सकारकी में हुए । वे द्रा एक्का बच कर नावान करा का नाव कर उन्हें कर करावा नावान करा कर है। पुत्र-कुछ इसें सों चे किंदर बिनार होने के बसा हिंद स्वीमें मंदरल सहारती समझ हुए । सोची पुत्र-कुछ पुत्र-कुछ इपेंद्र स्थापित में होजान, असमें की क्यारंतियों का म्यारंतियत करने के निर्माण था किंद ने जब तर पूर्ण होती स्थापित में होजान, असमें की करा मा कि मुके स्थाप्य की तर्हार साथी है।

काम्याय २ : कासहयोग पूरे चोर में -१६२१ इस्ते,संहरतक रोगों के फैलने पर रोगियों की छोर कोई स्थानक व्यित होने पर पीडियों की खराच्याकरते छोर परिपरों चौर साथ राष्ट्रीय ज्वस्त्रोयर काम में चाते । पर स्थितक के स्थरीयक 'चैनिक' दंग के

थे.को कि सरकार के कथनानुसार "कबायद करते छोर बाकायदा दल बनाकर मार्च करते छोर पर्दियां पहनते में ।" इन दोनों हंस्पाकों के स्वयसेवकों ने इक्शालों वा क्रीर विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का मल्दन किया । ये दोनों इस मिल गये चौर महा समिति की शर्वों का पासन करने की शर्त के साथ मलायही बन गरे । हजारों की संख्या में गिरफतारियां हुई । यवराज २५. दिसम्बर को कलकत्ता जाने-भाले हे । ब्लाल-माकार ने बम्बर्ट-साकार की सरह नहीं किया और पहले से ही विश्विनल लॉ-छमेब-मेवट-एक्ट के ब्रानसार स्वयंसेवक भारती करना गैर-काननी करार दे दिया । बहत से ब्रादमी गिरफ्तार हुए जिसमें देशवन्धदास, उनकी धर्मपत्नी धीर पत्र भी थे । इसके बाद ही युक्तपान्त श्रीर पंजाब की वारी चार । चहमदाबाद-कांग्रेस होते-होते लालाजी, परिटत मीतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू चीर संपरिवार देशकाय दास विभिन्नल लॉ-श्रामेयडमेयट-एकट के श्रांतर्गत था | वाजीशत दिन्द की १४४ धारा या १०८ घारा के श्वनसार जेल में थे । १६२० के श्वमस्त में सर तेजवहादर सप वाहसराय की कार्य-कारिसी के कानून-सदस्य (लॉ मेम्बर) हुए थे ! ऐसा कहा जाता है कि इन घाराओं को इन्होंने स्वीज निकाला या और राजनैतिक सोर्यों पर लाग करने की सलाह दी थी । बम्बई ने साधारण कानन का ज्ययोग किया. पा बकाल, यसपाल और धजाब से दशतकारी कानतों की शरमा ली ! .इसी श्रवसर पर कांग्रेस श्रीर भरकार में समभीते की शावचीत चल पड़ी । भारत की राज-धानी को कलकते से दिल्ली जाते समय यह प्रवन्ध दिया गया या कि बाइमराय हर साल वहें दिनों में वीन-कार सप्ताह कलकते में व्यवीत करेंगे। युवराज के बड़े दिन भी कलकते में ही बिताने का निश्चय किया गया । परिद्रत मदनमोहन मालवीय जैसे मध्यस्य समनों ने कलकत्ते में लाई रीहिंग की उप-रियति का उपयोग करके सरकार खोर जनता में समझीता कराने की चेल की 1 लॉड रीडिया भी शाजी होगये. चाहे २५ दिसम्बर के उत्सव का बहिण्कार टालने के लिए ही सही । २१ दिसम्बर को पाँउटत मदनमोहन मालवीय के नैतृत्व में एक शिए-मयडल वाइसग्रय से मिला ! देशबन्धदास कलकते की श्रालं पुर-जेल में ये । उत्तरे मध्यस्यों की देलीफोन-द्वारा बात हुई । शीघ ही गांधीजी से बातचीत करना श्रावश्यक समका गया । वह श्रहभदाबाद में । तार-द्वारा सरकार इस बात पर राजी होगई कि सत्वागह के कैदियों को छोड़ दिया जाय छीर मार्च में बोलमेज-परिपद बलाई जायं, जिसमें कांग्रेस की श्रीर से २२ प्रतिनिधि हों । इस इस परिपद में सुधार-योजना पर विचार किया जाय। देशक्य दास की मांग यह थी कि नवे कानून (कि॰ लॉ॰ श्र॰ एकट) के श्रनुसार सजा पाये हुए सारे कैटियों को हो। दिया जाय । समसीते के निश्चम का फल यह होता कि लालाजी जैसे केदी और फतवे के केदी. जिनमें मौलाना महस्मदश्यली, मौलाना शौकवश्रली, हॉ॰ किचल श्रौर श्रन्य नेवा शामिल ये. जेल में ही रह जाते । करांची के फैदी वे थे जिन्हें १ नवम्बर १६२१ को ग्राखिल-भारतीय खिशापत-परिपद में. जिसमें फीजी नीकरियां छोड़ने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास हमा या, भाग लेने के आपराध में दयह दिया गया था । कुछ उलैमा ने इस प्रस्ताव का समर्थन फुटवे में किया था । फुटवा मसलमानी के

परन्त गांधीओं करोबों के कैदियों का हुटकाय चाहते ये। सरकार ने श्रांकिक रूप में इसे भी सीकार कर लिया। उन्होंने मांग पेरा की कि फतने के कैदियों को भी छोड़ा जाय और पिकेंटिंग जांगे रखने का अधिकार माना जाय। ये मार्ग नामंत्र करनी गई। इस खिति के सम्बन्ध में खोंडें रीटिंग

मीलवियों द्वारा जारी किया धार्मिक खादेश दोता है, जिसमें खास परिस्थितियों में: खाचरण करने के

सम्बन्ध में निर्देश होता है ।

के नाम गांधीजों का छार-डांग उत्तर कलकता संमय पर म पहुंच कहा— हामाध्यक्य जार के देर लग गई और लॉर्ड रीडिंग के सहयोगी कलक से छे रातान हो गये। (२६ दिख्यर) कला भीते की बाद खराकता दो। और जिन्म हाड़ी पाएडते मदसमोदन मालवीय मध्यक्ष थे।(१६ दिख्यर) कता भीते की बाद खराकता दो। और जिन्म के मौते की बाद खरान के किया हो। यह वे गोंध है।) समग्रीते की बाद खरान प्रति "गांधीजों के साथ सार मरीने" थहाने चाहिए। पहुने गोंध है।) समग्रीते की बाद खरान पर पुत्रयंग के खामाम के सम्बन्ध में बादिलार के इस्त्रिम का पाएलन खरानिए मालव ने मी माता किया। कलकों में पूर्ण इस्ताल हुई। कसार्यांग कक की इस्त्रान कर दारी। इसने यूरीएय बात की प्रधान। इस्त्र देश हैं इस्तर के खानिय समाद में खरानपायार-कोले हुई, जिन्म कर का प्रति माता आपनी चरम-सीमा पर जा पहुंचा था।। नागपुर के खाबिकान के बाद से यह अवस्था में बीद परिवर्तन में हुया था। इसने हुए बनाट द्वारा मागट-मोट सुभार जा किया

'क्यों से, सायद पीट्यों से, देश-सह और राज-यक मास्त्रीय क्रणी मात-प्रीम के स्वराज का सम देवते आरते होंगे। आज आजने लिए मेरे लाक्षण के मीतर स्वराज का भी हुआ है, मेरे क्षण्य उपनिवेश किस स्वराज्यत का उपमीग कर रहे हैं उनहीं और बदने का है लिए यह सभी अच्छा खत्तर हैं।"

परन्त न तो 'स्थारव्य' का काथि दिस से क्या उस्तेल, त क्या के क्षेत्रीस कि 'यहे की दरनाको जीर एक-सूनी को खाग कर दो! जीर न प्रमुखनशरह सक्ताधी को ब जितमें सा विवित्यम विकेट ने शांसन की जीर से बेद प्रकारा किया था और वर निस्का पार्ट प्रमुख पार्ट का प्रमुखन पेसे त्यारत न होने पार्टी ने किया की जीत की नामी या शांनि ने करे भी उनके मनमें विश्वास का भाव थी उत्पन्न कर कोई

सत्यापद् की तैयारी श्रीर श्रदमदागाद-कांप्रेस

वावावरण में रानवनी थी। इरएक के दिल में यही बाशायें उमड़ रही थीं - एक साल स्तत्त्व । गांपीजी ने यह तादा किया था कि यदि मेरे कार्यक्रम की पूरा कर दीने तो स्ता यक साल में मिल जायगा । मास खता होने को था, ग्रीर हर शस्म राजनैविक झाकाश की ह भ्यात लगाये हुए या कि कोई चमत्कार हो जाय और स्थान्य उसके भरगों में ब्राहर सहा बाव ! परन्तु हाँ, हर शस्त्व अपनी ठरफ से शक्ति-मर बुल करने और ओ-बुल भी धुगतव " उसे भुरावने के शिष वैपार था- इसकिय कि वह देवी-पटना कहदी-मे-कहदी ही काव, का सु क्लरी-से-कल्दी था जाने। डोई २० इबार में ऊपर ध्वक्तिगत मत्याप्रदी परने ही जेल व्या पुढे मे खनदी संस्था शीम ही १० हमार वह हो जानेशामी भी मेरिन मामृदिक सामायह कोगी की करूँ हैं रहा था। श्रीर यह बना था। उत्तवा क्या कप होगा ! गांपीत्री में इतका सुद बोर्ड कदाय स बताया, बची उमे विन्तार से नहीं नमनावरः, न नुद जनके दिवास में ही इसकी शह बहाना स होगी । बर तो यह शोवक, यह शुद्ध हरव के नामने उनी ताह अपने जा। लुझ बाता है, वर्ष हाइन्द्रह बदम दिलाई पड़ते हैं, जिल साह ग्रह बपायान सगस में यह बाएगी चसता है कीर उन सदे-मदि मिगरा पुरुष्टि को प्रभी-कामी बारने बाप शता मिश करता है । शमुद्रिक सताम से नरीम वर्षनारी बना दिनी अनुबन धेव में दिया नारी के बन्द हीने के बन्द ही शुब बात था। ... के नारी बाली की में सहस्य की न मकावर की 8 इसके कार्यान गांधी में सुन्नाल में सामान्त्रणी ला के भीम नहीं उनार और मोग के बाब और परेंग इमहाबाद-द्यधिवेशन के मुख्य प्रस्ताव के खाररिमक पैराप्राफ में दिया गया है । द्यं कोग मय होड चुडे थे। एक तरह का द्यारमसम्मान का भाव राष्ट्र में पैदा हो धुका । कांग्रेसियों ने समक्त लिया कि सेवा-भाव और त्यान के ही बल पर लोगों का विश्वास प्रीप्त ह्या जा सकता है। सरकार की प्रतिद्वा स्त्रीर रीव की भी जह बरूत-दुख हिल गई थी स्त्रीर स्वराज्य ी कल्पना के सम्बन्ध में सोगों का काफी शाद बढ़ गया था। चहमदाबाद का कथिवेशन कई सुधारों के लिए प्रसिद्ध है। प्रतिनिधियों के बैठने के लिए रितियां भीर बैंच तो इटा ही दिये गये थे. जिनके लिए नागपर अधिवेशन में कोई ४० इजार रुपया वर्ष दृद्या वा । स्थाताब्यच यल्लममाई परेल का भाषण छोटे-से-छोटा या । कम-से-कम प्रस्ताव — हल ६ उस द्राधिवेशन में पास हए । हिन्दी क्षोप्रेस की मुख्य भाषा रही । द्र्यौर कांग्रेस-कार्य के लिए नो तम्ब और ढेरे लगे थे, उनके लिए २ लाख से ऊपर की खादी मोल ली गई थी। गांधीजी ने एपररूज साहब को चाहमदाबाद-ऋधिवेशन में चाने और एक धार्मिक संदेश देने हा निमंत्रण दिया था । उन्होंने यह मंत्रर हो किया, लेकिन साथ ही यह भी बतलाया कि "मैं विदेशी न्पड़े की होली के विलाफ हूं, क्योंकि मुफ्ते इर है कि वह हिंसा के माय आपत करेगी।" अपनी मामूली पोशाक को छोड़कर वह यूरोपियन लिवास में आये, जिससे कि वह विदेशी कपड़े की होली नीवि पर अपना विरोध शष्ट कर सकें । अपने ध्यास्थान में उन्होंने यह श्रष्ट किया कि वह इस मौकेपर क्यों खहर पहन कर नहीं स्त्रामें । यहां यह प्यान देने भोग्य है कि लोगों ने उनकी बार्वों को बहुत स्त्रादर न्त्रीर प्रेम से मुना, हालांकि वे उनके विचार से सहमत नहीं थे। भाषण में उन्होंने यह भी कह दिया कि मैं गांधीजी के कहने से स्थाज ही राव को मोपला प्रदेश में शान्वि स्थापिव करने जा रहा हूँ ।

क्रायाय र .: बसह्याग पूरे और म-१६२१ स्याग और कष्ट-सहन की वैथारी से पहले से ही अपने जिले को कर बन्दी के लिए वैदार कर रहे । उस समय देश की क्या दशा थी श्रीर कांपेस का क्या कर्डम्य था, इसका समुचित वर्णन

यहां इम संचीप में अन सब घटनाओं को एक नियाह से देख लें जिनकी सरफ कांग्रेस का ध्यान था । देशवन्ध्र की जगह हकीम साहब इसलिए सभापति चुने गये कि वह हिन्दू-मुस्लिम-एकता की प्रति-मूर्ति ये । यहां तक कि दिल्ली में हिन्दु-महासमा की एक परिषद् में वह उसके सभापति चुने गये ये । देशवन्ध के प्रतिनिधि के योग्य ही उनका भाषण था । देशवन्ध का भाषण उनकी भाषा श्रीर माव के श्रतुरूप योभ्यता से ही सरोजिनी देवी ने पढ़ा । देशवन्धु ने भारतीय राष्ट्र-धर्म का ठीक श्रीर व्यापक रूप से सिंहाबलीकन किया । संस्कृति में ही उसकी जह है इसलिए उन्होंने कहा, "पेश्वर इसके कि हमारी सरकति धृष्टिचमी-सम्यता को ब्यात्मसात करने के लिए तैयार हो, उसे पहले ब्रापने धापको पहचान लेना होगा ।" इसके बाद छन्होंने भारत-सरकार-कानून ( शवर्नमेंट खाँफ इधिडया पदट ) पर विचार किया और कहा, "इस कानून को सरकार के साथ सहयोग करने की बुनियाद पर स्वीकार करने की सिफारिक में ब्रापसे नहीं कर सकता । में इच्जत की खोकर शान्ति खरीदना नहीं चाहता । जनतक इस कानून का नह प्रानकचन कायम है, और जनतक हमारा अपने घर का इन्त-नाम हम चाप करें, चपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व का विकास करें और खपने माध्य का निर्माण चाप करें. इस अधिकार को तसलीम नहीं कर लिया जाता, मैं सलड की किसी रावें पर विचार करने के लिए वैयार नहीं है।" देशबन्ध के उस शानदार भाषाय से श्रद्रमदाबाद के भव्य प्रस्तानों की देखने की सदी दृष्टि

मिल जाती है। मुख्य प्रस्ताव तो सचमुच असहयोग, उसके विद्धान्त ग्रीर कार्य-कम पर एक खासा . निवन्ध ही है। यहांतक कि खुद गांधीजी ने उसे पेश करते समय कहा या कि इस प्रस्तान की

कि में की रिल्ट्रायों में हुने करीड़ों में उद्दे में दे में मार्ग करे हैं। तमी का के पे दे मार्गी में देव में के कुछ गड़ीय बार्य दूप हैं। तमान बार्य पाएए के दे हाग दूप के सामक कर नी का दिया पा, कि पाएए के दारा दूप के सामक कर नी का दिया पा, कि पाएए पर दे हुए एक से दूप के सिंदे हुए एक सामक कर के पाए के प्राप्त के दे हुए एक से दूप के मार्ग कर है। पाना भी कि तरी हैं कि पाए के पाए कर है। पाना भी कि तरी हैं कि मार्ग में मार्ग के पाए कर है। पाना भी कि तरी हैं कि पाना कर है। पाना भी कि तरी हैं के पाना कर है। पाना भी कि तरी हैं के पाना के पाना के पाना के दे हैं के पाना में कि कि पाना में कि तर है है कि तरी हैं कि तरी है। हिंदी के तरी हैं कि तरी हैं कि तरी है हैं कि तरी हैं कि तरी है। हिंदी के तरी हैं कि तरी हैं कि तरी हैं कि तरी हैं कि तरी हैं है हैं कि तरी है कि तरी हैं कि तरी

मधीर थेंदि वदशाय में वाने वास के माणा में कारों दो है, जिसस पीताय पा कि है कि भाग भाषा में स्वीव वानों में तैर-कार्यों और उपल सम कर में सारेतां माणा में विभाग कारें, और वारेतां माणा और उपलिए में में देखी बी मी कार्यों को देखें जिस्ता कारें, और वारेतां कार्यों की प्रतिकारण को प्रति माणा की है की मुंदि का राम है कि पर वार कार्यें की साम में सामार के पानों भी सिंजान वारे की राम की स्वीव मुंदि का राम है की साम की साम में सामार है, इस्तिय माणा को बी स्वाव की सी साम की सी साम में साम की साम की

- · .. 'ईश्वर को सासी करके मैं प्रविज्ञा करता है कि—
  - (१) मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक-संघ का सदस्य होना चाहता है।
- (२) जनतक में रंघ का सदस्य रहेगा वस्तक बचन और कमें में आदिशासक रहेगा और एवं यात का आरम्ब अधिक प्रयान करूंगा कि मन से भी आदिशासक रहें। क्योंकि मेरा विक्शाय है कि मातवर्ग की वर्तमान परिवर्धित में आदिशा से ही जिल्लाकर और पंजाब की रवा है। तकसी है और उन्हीं स्वाज्य स्थापित हो सकती है और उन्हीं स्वाज्य स्थापित हो सकती है। उन्हों के लाविय में में यह वे दिन, मातवर्ग में यह वे दिन, मातवर्ग में यह वे दिन, मातवर्ग में निवर्ध प्राप्ति हो करती है।
- (३) मुक्ते ऐसी एकवा पर विश्वास है श्रीर उसकी उन्नवि के लिए सदैव प्रयत्न करता रहेगा।
- (४) तथा विक्तात है कि भारतवर्ग के खार्मिक, राजनीतिक और नैतिक उद्धार के लिए स्वदेशी (का प्रयोग) खावश्यक है और मैं दूसरी तथा के सब कपड़ों को छोड़कर केवल हाथ के
- को और पुने लहर का ही इस्तेमाल करूँमा।

  (4) हिन्दू होने की इैक्षियत से मैं अस्पृत्रका को दूर करने की न्यायरका और आवरयक्ता पर विद्वाद करता हूँ और प्रतेक समान अवसर पर दिलत लोगों के साथ व्यक्तिगत समाक रस्त्या
- श्रीर उनकी सेवा करू या। ^ (६) में श्रयने बड़े श्रकतरों की श्राशर्थों श्रीर स्वयस्वक-संब, कार्य-समिति या कमिस-द्वारा
- श्यापित दुसरी संस्थात्रों के उन सर्व,नियमों का पालन करू गा जो इस प्रतिज्ञा-पत्र के प्रतिकृत न होंगे। (७) मैं क्याने धर्म कौर क्याने देश के लिए दिना निरोध किये जेल जाने. स्वाचात सहने
- (७) में श्रपने धर्म और ग्रपने देश के लिए दिना निरोध किये जेल जाने, श्राधात सह श्रीर मरने तक के लिए तैयार है।
- (n) त्रमर मैं बेल बाक तो बापने बुदुमियों या जो लोग मुफ पर निर्मर हैं, उनहीं सहायता के लिए कांग्रेस से कल नहीं मांगण।
- · ''इस कांमेरा को विश्वास है कि '१६ वर्ष श्रीर उससे श्राधिक उम्र का प्रत्येक व्यक्ति स्वय-सेवक-सब में शामिल हो जायता ।

"शार्वजिक धमाओं के किये. जाने की जो मजादी की गई है उनकी परणा न करते हुए श्रीर गढ रेसने हुए कि कांग्रेस की दैठकों को भी शार्वजीनक नमा कर देने का प्रयक्त किया गया है, यह करिय नतार रेसी है कि कांग्रेस की देने हैं और सार्यजीनक नमामें हुआ करें। सार्यजीनक नमामें विशेष हुँ जा करें। सार्यजीनक नमामें विशेष हुँ जामों में टिकट के हुएत कीर सहसे से स्वयन रेसर की जाई, जिनमें नमस्या नदी करता अपना तिल्ला हुआ भाग्या पढ़ें जिनमें चुना बरेते से ही दी जा खुड़ी हो। हर हालत में हम शाव का स्थाय रस्ता जाव कि लोगा उनेजिय में हम शाव कीर उनके पता-सरका करवा के ह्यार हिंगक कार्य में शाव जी हम हम से स्वयं कीर उनके पता-सरका करवा के ह्यार हिंगक कार्य में शाव हम स्थाय ने कार्य में

"शाने इस कांदेत की राम है कि जब कियी व्यक्ति या संस्था के श्राविकारों का निरक्ति। बारमामारी और श्रममानपद प्रयोग रोजने के लिए और सब प्रयोग किये जा मुद्दे हों तो सरास्य कांदि के स्थान पर सत्यावद ही पहन्याय सम्य और प्रमाणकर उराय पर जाता है। इस्तित्य यह कांदि सम्याद वांदिक-सार्य-कांग्रों और उन दूसरे सोगों में। किये हारियुर्व उरायों पर निरक्षाय होता जिलहा यह निरुच्य हो सच्यो है हि क्यांगन सम्बाद को प्रायोगी के ब्रांत पूर्वद्वा अनुस्तरात्रीचर प उतारने के लिए किसी-न-किसी प्रकार के स्वाय के क्षित्रम क्रव दूखरा उपचर्नी चलाइ देती है कि लोगों को श्वाहिस के निममों डी पूर्व क्षित्र निम सुकने पर दिल्लीयासी पिछली बैठक के उस विषय के प्रसायानुसार देशाम में व्यक्तिगत की

मह का रंगाउन करें !

"दश करित को राम है कि सामृहिक या व्यक्तिगत आक्रमणालक या रहे
पूरा प्यान रक्ति के किर उनिय प्रकृषों स्रीर समयनसम्ब पर कार्य-समित या उठ
करिय-करितों की महत्वालों के

कोपेस-किमटी की सूचनाओं के अञ्चलर जब, जहां और जिवले स्थान पर आस्परक , नदां और उत्तने स्थान पर कांग्रेस के लिए और सन् कार्य स्थान का दिने जाँव ! ''यह कांग्रेस १८ वर्ष और उससे आधिक उस के निवासियों से और दिनो

हानों के विकारियों और खप्यारकों से कहती है कि वे द्वारस उपर्पुक प्रविकारण प्र राष्ट्रीय-स्वरंभेपक-रोप के छदस्य वन जायं। "यह देखते हुए कि भोड़े समय में बहुत से क्रांप्रकारण कों के गिरण्यार

न ५००० दूर १० वाह समय म बहुत्स कावनमहत्त्राओं के गायला श्रीर चृंकि वह कािस चाहती है कि कािस का प्रकार उसी तथर चनता तरे और वहां साधारण तीर से काम करती रहे, हसाित करवक ब्रागे काेर स्वकार नहीं कांग्रेस महासम गांधी को अपना समीचिकारी निषय करती है और उन्हें महाह अधिकार रेती है। हमाँच लािस का निरोप बाचियान सुलाने और महानागित काेर ने वेटक कराने के अधिकार भी शामिल हैं। इन आधिकार का प्रमाण महासांधित कांर के नीच किया जावमा और उसें (महासम गांध्यी) मीका झा जाते पर सपना उन

करमें का भी श्रापिकार रहेगा । "यह कांग्रेस उपर्युक्त उत्तराधिकारी और उनके बाद नियन किये जाने वाले भिकारियों को स्वयं के सब श्रपिकार देती हैं ।

"िन्तु इस प्रस्ताव के किसी खंश का यह द्वार्थ गरी है कि महात्मा गांधी या उत्तराधिकात्मिं को महासामित की कोहिति और उसपर हसी कार्थ के सिद्ध किये गरे व द्वापिरेशन की मंत्री के बिना भारत-सरकार से सीच करने का व्यव्हितर है, और कॉर्थ परसी पाप भी कॉर्थ की पूर्व-सीहति के किया महाज्य गांधी या उनके उत्तराधिक बस्ती आपी।

'यर क्षीमेत उन छव देश-मार्ग की क्यार्ट देती है जो धराने घन्ता-धरण के हिं के लिए जैस की पानम भीता से हैं कीर यह समानती है कि उनके बॉल्यान से हस्या ब्हा गया है।" (दे) "जे भीत वृद्धें कारयोग या समान्योग के मिद्यान्य पर दिशास नहीं।

राष्ट्रीय वामान के निष्ट निकास्त्र और पंजाब के काराणारी का प्रतिकार होना कार्यन कीर उत्तर और दें। हैं भीर राष्ट्र के पूर्ण दिवाल के निष्ट द्वान काराम क्यांनित कार्यने हैं, उन वरने कार्येल पर प्राप्त करती है कि ही धाननीमय धानिक मार्यों ने कार्य वरावज दें, जो वाली दुशक पूर्णों माने बी कार्या वर पूर्ण के दूरी कार्या आपरारी व कार्यकर्तिक ही में पूर्णने, हाथ में बाराने कीर बुन्ने वार प्रयाद वहें बीर हमने निष्ट हाथ कुरे करती की वर्तने की दिवार दें कीर वर्षने, नटीली बनुकों का अयोग दुसे का

सहायता दें और यदि वे हिन्दू हों तो ऋरपृश्यता दूर करने और दलित जाति के लोगों की श्रवस्था संघारने में सदद हैं।"

इम उस बहुस की छोर भी मुखाविव हों जिसे मौलाना इसरतमोहानी ने शुरू किया था। उनकी तजनीज थी कि कांग्रेस के ध्येय में स्वराज्य की व्याख्या इस तरह की जाय-"पूर्ण स्वतंत्रता, विदेशियों के नियंत्रण से विलक्कल खाजादी।" इस घटना की ख्रब इतना ख्रारमा गुनर सुका है कि श्चव तो यह भी ताल्जव हो सकता है कि कांग्रेस श्लीर गांधीजी ने इसका विरोध क्यों किया है

गार्थीं जी ने उस समय करी मापा का प्रयोग किया था. किन्त सवाल यह है कि क्या वह बहुत कड़ी थी ! माधीजी ने एक नया आन्दोलन चलाया. नया च्येय तजबीज किया और नये दम से 'इमला करने की मोर्जावन्दी की थी। यह एक ऐसा संप्राम था कि जिसमें उद्देश ग्रीर उसे पाने के लिए की गई व्यव-रचना राष्ट्र रूप से निश्चित थी । दोनों तरफ के सैनिकों में छोटी-बड़ी मुठमेड हैं। जाया करती थी । एक कड़ी लड़ाई की तैयारी हो रही थी । ठीक ऐसे मौके पर यदि कोई सिनाड़ी श्राकर जनरल श्रीर सेना से कहे कि हमारे उदेश का निर्णय फिर से होना चाहिए, वो लड़ाई की सारी रचना न बिगढ जायगी है लेकिन उनकी जिस दलील ने श्रासर किया यह दो यी-सबसे पहले दो हम शक्ति सम्रह करें —सबसे पहले हम यह देख लें कि हम कितने गहरे पानी में हैं। हमें पेरी समुद्र में न कद पढ़ना चाहिए जिसकी सहराई का पता हमें नै हो । श्रीर इसरत मोहानी माइय का यह प्रस्ताव हम हो श्रयाह समद में ले जा रहा है।" यह दलील लाजवाब थी। कोई जनरल श्रपनी सेना को इतनी गहराई में नहीं ले जा सफता जिसका खद उसीकी पता म हो । उस समय तो यह प्रस्ताय गिर गया. परना बाद को प्रतिवर्ण वह पेश किया जाता रहा । श्रान्त को १६२६ में जाकर कांग्रेस ने तो उसे श्रापने ध्येय में ही शामिल कर लिया । इसरे प्रस्तावों में एक तो विधान सम्बन्धी था चौर वसरे के द्वारा पदाधिकारियों की नियक्ति

की गई थी । एक मोपला-उत्पाद के विषय में था, जिसमें कहा गया था कि श्रमहयोग या खिलाफत-श्रान्दोलन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं या । इस उत्पाद के छः महीने पहले ही से श्राहिसा के सन्देश के प्रवारकों का जाना ही वहां रोक दिया गया था, श्रीर यह इलचल इतने दिनों तक न रही होती. यदि यानुयहसन जैसे या खद महारमा गांधी जैसे प्रमान श्रासहयोगियों को वहां जाने दिया गया होता। जर मोपला कैदी बेलारी भेने गये वन कोई १०० मोपलाओं को एक मालगाड़ी के दिन्ने में भर दिया, जिससे १६ नरम्बर १६२१ की रात को इस घुटकर ७० कैदी मर गये थे। इस ग्रामानुप-व्यवहार पर रोप और सन्ताप प्रकट किया गया । १७ नास्वर को यम्बई में जो दुर्घटनाय हुई, कांमेस ने उनकी निन्दा भी और सब दलों तथा सब जातियों को छाश्वासन दिया कि कांग्रेस की यही इच्छा और यह दृढ निरुप्त है कि उनके व्यधिकारों की पूरी-पूरी रहा करे । इसके बाद मुखका कमालगाता को यना-नियों पर मिली पताइ के लिए, जिससे सेवर की सन्धि में परिवर्तन किया गया. कोमागाद्यमारू वाले बाबा गुरुदत्तिह की, जो ७ वर्ष वक ग्रहाववास में रहकर श्रपने-ग्राप पुलिस के सुपूर्व हो गये थे, श्रीर उन विक्तनों को पन्यवाद दिया गया जो इस तथा श्रन्य श्रवसरों पर पुलिस श्रीर फी.बी सिगाहियाँ द्वारा बहुत जोश दिलाये काने पर भी शान्त और ऋहिंसारमक बने रहे ।

चहनदाबाद-कांमेस में एक खास बात हुई मुसलमान उलेमा का राजनैतिक मामली में कांग्रेस को सलाह देना । व्यक्तिगत तथा सामृद्दिक सत्यागह की शतों के विषय में श्राहिसा पर बहुत बहुत मुना-इसा रुवा था--यह कि भाषा, मन, बचन और कमें से उत्तर भ्रमल किया आव ! यहां यह यह रहे कि बलकतावाले परताय में सिर्फ 'वचन कीर बर्म' का ही उल्लेख था । स्वयमेक्से की प्रतिका में

155

बोरीस बर प्रतिप्रसा १ भाग है

'मन' हास्य के बोहमें पर मुसलवानों को ऐसराज गर। जनका बढ़ता था कि यह 'छरेपर

भारता है। इमिश्च 'मन' की भगह 'हग्नहा' सब्द रश दिया गया। इन वर मागडी

'शावित सीर हरीम' के मुश्लिक सक्ष्मीविक विवास सीर मारी का सर्वे कीर मि

उरेमा में बहुत बड़ा काम किया । जामे खलकर हम देखेंगे कि की नाल मोरा मीर व

बार्रवार यो के बारे में भी उनकी सब स्तीर बनो लिये करते थे।

बारमणाश्चर में एक नर्र यात हुई को ब्यान देने मोग्य है। बैटक के बाद मी

जल्दी ही वहां से आने को विवार म में । यब मांधीती हर कैम में गर्ने कीर उने की

रिचि रिपान समभागा,। आन्ध्र-केम में उन्होंने यह बताया कि यन वहीं कर-बन्दी करनी कार श्वमी हुई। को गाँउ गाँउ गांड साइत सन होगों की नहीं लेना पादिए जो सहारे में

पारते हो। व्यक्तिगव श्रीर सामृदिक सत्याग्रह की श्रन्य शर्तों के शताय यह भी उस्ती प

# गांघीजी जेल में--१६२२

सभी १६२१ अच्छी तद सका मी न हुआ या कि कामेश के दिनेशी मित्रों ने, जो उसका नया कार्यक्रम स्वीकार नहीं कर कहते थे, क्षित्रेश क्षीर सरकार में सम्मत्रेश कराने की उत्सुकता मरूट की। अभी सहस्यावाद के प्रस्तावों की स्वारी सुखने भी न याई यो कि १४, १५ और १६ जनारी को सन्दर्भ में एक सर्थ-दस-सम्मेकन सुलाया गया, बिसमें मित्र-मित्र देखी के समाग १०० सक्तों ने माग लिया।

सम्मेलन के झायोजकों ने एक ऐसा प्रस्ताव वैवार करने की यात सोची जिसके झाधार पर ग्रस्थायी-संघि की बात चलाई जा सके। गांधीजी ने ग्रासहयोगियों की स्थिति साफ करते हुए कहा कि सम्मेलन में तो वह बाजान्ता भाग न ले सकेंगे, हां, वैसे वह सम्मेलन की धहायता ग्रवश्य करेंगे। इसका कारण उन्होंने बताया कि सरकार की सरफ से दमन बरावर जारी है: ग्रीर जबतक कि सरकार के मन में उसार कोई श्रपक्षीय नहीं है सबतक ऐसे सर्वदल-सम्मेलन करने से बया पायदा ? सम्मेलन के बीम सज्जनों की एक विषय-समिति ने जो प्रस्ताय तैयार किया वह सम्मेलन के हजलास में रस्खा गया और गांधीजी ने फिर श्रमहयोगियों की रियति स्वष्ट की । सर शकरन् नायर इस सम्मेलन के समापति ये । उन्होंने इस प्रस्ताव को ना-पसंद किया श्रीर सम्मेशन छोड़कर चले गये । उनका स्थान सर एम॰ विश्वेत्रपरया ने लिया । सम्मेलन ने एक ऐसा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया कि जिसमें सरकार की दमन-नीति को धिक्कारा गया था श्रीर साथ में यह भी सलाह दी गई थी कि जयतक क्षममीने की बातचीत चलदी रहे. ग्रहमदाबाद के प्रस्ताव के ग्रन्सार सरपायह शरू न किया आय ! इस प्रस्तान के द्वारा एक ऐसी गोलमेज-परिपद शीम ही बुलाने की पृष्टि की गई जिसे खिलाफत, धजाब और स्वराज्य-सम्बन्धी सामली पर समस्तीता करने का द्यधिकार हो. और साथ ही जो देश से चनकल बातावरण तैयार करने के लिए किमिनल-लॉ-ग्रमेण्डमेपट-एक्ट के ग्रंतर्गत संस्थाओं की गैर काननी कारार देनेवाले सारे ब्रादेशों को ब्रीर धजदोशतमक समायन्दी-कानन को रद करने ब्रीर उनके सजायाच्या या विचाराधीन लोगों को श्रीर शाय ही फतवा-कैदियों को छोड़ने के लिए सरकार से अनुरोध करे ! कमिटी के जिम्मे उन मुक्दमों की जाच का भी काम किया गया जिनके मातहत ग्राम्दोलन में भाग लेनेवालीं को साधारण कानून के ग्रनुसार सजा दी गई थी। सम्मेलन के बाद सर शहरन नायर ने महत्त बातों से भरा एक वस्तन्य प्रकाशित करके गांधीजी पर घोर खाळपण किया। इस वस्त्रव्य के खपड़न में भी जिलाह, जयकर श्रीर नटराजन को मंत्री की हैसियद से श्रीर श्रान्य सन्जनी को भी ग्रापने-ग्रापने बयान प्रकाशित करने पढ़े ।

इस सम्मेलन ने जो प्रस्तान खसइयोगियों के सम्बन्ध में पास किये थे, कार्य-समिति ने खपनी, ७ जनवरी की बैठक में उनकी पुष्टि कर दी और सत्याग्रह उस महीने के खन्त सक के लिए मुस्तवी



प्रतिष्ठित गांववाले को गोली मार दी। फीज ने गन्त् शहर में हैंग जमाया श्रीर गवर्नार के रारीर-स्वक स्वार गांवी में गये। गांवी से चाद श्राइसियों को इच्छा किया गया श्रीर उससे कर वस्त्र करने की व्यर्च रेशा की गई एवं गामन कुर्क करने श्रीर गिरस्तार करने की घसकी दी गई। ऐसी श्रवस्था में जो शहत हुई होगी, उच्छा शहत ही श्रवस्थान-किया जा स्वका है।

इयर ११ जनक्षी १६२२ को कार्य-समिति की बैठकमें आरबोली ताल्लुका-परिपत् का प्रसान पेस हुआ, जिल पर विचार करने के बाद जाल्लुके के सोतों को सामृहिक सलायद-याय प्राप्त-विक्त दान करने के निरूचय पर कपार दी गई। कार्य-समिति ने भारतकार के अन्य सारे मागों को सलाह दी कि वे सरबोली के काथ सहयोग करें ज्ञारे उस कपार कर किसी प्रचार का सामृहिक सल्याग्रह न करें जलका उन्हें सहस्या गांधी को श्रुत्तारी पहले से प्राप्त म हो जाय ।

## श्रन्तिम चेतावनी

स्रव क्या हमें गुकरात स्रीर स्नन्य प्रान्तों का दीया करना चाहिए। गांधीओं ने स्वपना कर-कन्दी-मान्दोत्तन स्नारम्भ करने का संकृत्य किया था। इस स्नान्दोत्तन की उन्होंने सर्व-दल-सम्भेतन के बाद ११ जनवरी १६२२ तक के लिए। स्थानत कर दिया था। तस्तुकार उन्होंने १ फरवरी की बाहस्वाय के नाम एक पह तिल्ला, जिनकी भी जिन्नाह स्थादि ने कड़ी झालोचना की ।यद्यं (१ फर-वरी १६२२) इस मार है:—

"भरदोली बम्बई-प्रांत के सूरत-जिले का एक छोटा-सा वाल्लुका है जिसकी जन-संख्या मिलाकर कुल ⊏७,००० है।

"गठ नगन्य की दिली याली महाशीमीत की बैठक में जो मखान पान हुआ था, इस तास्तुक ने उनकी सारी कृतों के अनुसार अपनी योगता सामित कर दी और गत ६६ जनवरी की श्री विस्टलमार्ग परेख को अध्यावता में सामूहिक सलागढ़ करने का निरमय किया। पर चूंकि इस निरम्य की जिम्मेदारी मुख्यतः सायद में उत्तर ही है, इसलिए मैं उस हातत की, जिसमें यह निश्चय किया गया है. आपके और जनता के सामने रखना अपना कर्जळ समस्त्रा है।

"महातमिति के प्रसाय के श्रानुवार बारहोती को सामृहिक सरवायह का पहला केन्द्र कर्यान का निश्चय किया गया था जिनसे सरकार की मात्र के लिलाएंग्ज, पंजाब और स्रायन-सम्बन्धी संकट्ट की श्रानुम्य स्ववेदेलना करने की नीति के विरुद्ध देश-स्वार्थी असन्तोष प्रकट क्रिया जा सके।

उकर का अनुभा अवस्ता करन का नात क निकद दशन्याम अवन्ताय प्रकृत क्या जा सक । ''इतके बाद हो सम्बर्ध में १७ नशम्य को शोचनीय दगा हो गया, जिसके फल-स्वरूप बार-होती की कार्रवार्ध स्पर्गत कर देनी पदी।

"पूचा-भाव छावत की रतामंत्री हे बागान, झाताम, झातामत, चावा, दिल्ली आत्य और एक तका है चिरह में और अग्य चराती पर मी चीर दमन है बात गिया गया। में जानता हूँ कि प्रन प्रात्ती के क्रिफिलियों ने को कुई किया है, उसे 'दमन' के जान से चुलाने पर बाजा है दसन है पर भेरी बमानि यह है कि यह करात है जाता कार्नताई की गाँद हैं। की मिलन्देंद उसे दमन के तम से चुलार जावाग। नगाँत का सूटजा, निर्देण कराति गेंद पर प्रकाश करात, केन में कोगों पर पारांकिक अरावाया करात और तताता कियों तरह भी कराती, समस्त-पूर्ण मा आहम इसक बार्ग सो किया का बकता। इस सरकार मिलने को कैनल सैस्काइनी दमन के जाम से पहचा जा कराती है

''इहवास और पिडेटिंग के सिलीवले में कावहयोगियों या उनके शाय इमदर्श रसने वालॉ-इस क्योन-समकाने की बात किसी इस तक ठीक है, पर केसल इसी कारण शानिवाली विकेटिंग या उतनी ही शानिवपूर्य समाओं को एक देसे अक्षायारण कायुन का अठिवित उपयोग कर दे विने श्रीर कार्य दोनों मकार से हिंछा पूर्ण हले बलों को दबाने के लिए पास किया गया था। अप गैर-कानूनी करार देना न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। विद्याय स्पृतिनों के उत्तर साधारण कर जिने गैर-कानूनी इन्हों से महार किया गया है, न उसे ही दमान के अलावा और कियो गाम है। जिने गिर-कानूनी इन्हों से महार किया गया है, न उसे ही दमान के अलावा और कियो नाम है। किया गया है। ही मेस की आजादी का अपहरण करने की बात, से यह जित कानून के हिस्स गया है। यह अर रद होने ही बाला है। यह सरकारी हसावें। भी दमन के बाम हें। जा सकता है।

"फूलत: देश के सामने सबसे बड़ा काम लिखने-बोलने और समा करने की आज इस साधन से जीवन-दान देना है ।

''श्रावकल मात्त-सरकार जित मनोइलि का परिचय दे रही है, और हिंग के मूल में श्रीवकार करने के मामले में देश जिल मकार शैर-पैयार श्रवस्था में है, उसे देलने हुए श्रवहों ने मालवीय-परिषद से किसी प्रमार का सम्मन्य रखने से हन्तार कर दिया था। इस लेवन हुए या कि वह श्रापको एक मोलकेन-परिषद करने के लिए दैगार करे। में श्रानापकड़ दुःस-वह के बचाना चारता था, इसलिए मेंने दिना खंडोग कामेंस की कार्य-पीती को मालवीय परि विभागियों को सीकार करने की सलाई दी। भेरी सम्माद में शर्त श्रीवार श्रीवार श्रीवार करा श्रीवार सरहारियों को सीकार करने की सलाई दी। भेरी सम्माद में श्रीव श्रापकों के सरहार जैसा मैंने श्रापके कलक्त्वेशले माय्या से श्रीर श्रान्य प्रश्नों से समग्र, वाजब ही थी, वि श्रापने उन्हें एकतायां। मायंदर कर दिया।

''ऐसी हालत में श्रपनी मार्गे मनपाने के लिए--जिनमें भाषण देने, मिलने बुलने लिखने की आजादी अन्तर्भी मार्गे भी शामिल हैं--किसी ब्रहिसात्मक उपाय का अवलाधन क विवा देश के आगे और कोई सकता नहीं है । मेरी विनम्न सम्मति में हाल की मध्नामें उस सा पूर्ण नीति के विलकुल खिलाफ हैं, जिसका आरम्भ आपने खली-भाष्ट्रमें की उदारता और बीट श्रीर बिना किसी प्रकार की शर्व के द्यंग-याचना करने के श्रवसर वर किया था। यह नीति व कि जातक प्रवहसीमा शब्दों और कार्यों में द्वारिसामक रहें, स्वतक उनके कार्य-क्लाए में हरहार बाधा न डाले । यदि सरकार उदासीन रहने की मीति बरतारी खोर जनता की सम्मति को परिपंतर श्रीर श्रयना प्रमाव दिलाने का श्रयमर देती तो उस समय तक के लिए संयाप्रह मुल्वरी करना त होता जनतक कांग्रेस उपद्रकारी शक्तियों पर पूरा श्रीभकार न कर सेवी और श्रामे सामी यापियों में श्रीधिक सपम श्रीर नियम-बद्धता न ला देती । परन्तु गैर कानूनी दमन-र्नात है कारत इस बामारी देश के शतिहास में बानी दंग की निगली है) सामृहिक सरवामह स काल ही का करता इमारा करिय दोगया है। कार्य-समिति ने सत्यामद की सुद्ध लाग शाम इलाकी तह ही मी कर दिया है। इन इसाकी की मनय-मध्य पर मैं स्थय निश्चित करूं मा । जिल्हाल मत्यानह बारी तक ही मीप्रित रहेगा। माँद मैं चाहूँ तो इस स्मीपकार के हाथ तत्काल ही महरान माना के मानूर है के १०० गांवी में न पामद चाराम करने की स्वीवृति दे हूं, वराने कि वे चारिना, शिव शिव में रेच बनारे रचने, हाथ का कतानुता सहर पहली थीर बनाने थीर बागुरवात हुर करने थी र का पालन कर वर्षे ।

भगत देवल देवले हैंड बरायेशी की काम सम्बन्ध मारावर बारामा कर, समाई सार के प्रयान कारण होने की हैंगिका है, मैं जारने यह का देव बहुरोप करते हूं हि बार का नेंद्र में बरायेन की कीर का मारे बारायेगी कैंदियों की कुछ कर हैं को ब्रांगियकनाओं की तेल गये हैं या जिस्हा प्राप्ता धामी विचायधीन है। मैं धापसे यह भी अपुरोध करता हूं ि आप 
ताय-पास राग्दों में देश की धारी अधिकासक हत्वला में—पादे वह िलगाय के समान्य में हो 
यादे पास वा प्रस्तान के सम्बन्ध में, यादे और किही लिगों में हो, यहां वक कि वह वाजीशत दिंद 
या जाता पौक्रारी की इमक्तारी भाषकों के या दूसरे समान्य में का वाली हो—
ता का पौक्रारी की इमक्तारी भाषकों के या दूसरे समान्य में का आहे हैं। मैं आपसे 
तह भी सर्विष्ठ कर मा कि आप से घर से कहाई उठा से और हाय की जाते हों में आपसे 
तह भी सर्विष्ठ कर मा कि आप से घर से कहाई उठा से और हाथ में जो जुणांने किये पा है 
विक्रे साथक पर हैं। मैं में सार्य कर करने का अपूरोध कर दा हूँ, ही संतार के अन की देशों 
में किया जा रहा है, जहां की बरकार से सम्ब हैं। यदि आप तात दिन के भीता हुए प्रचार की पोरचा 
का दों में में स्वताय पर विचार में कर ही यदि आप तात दिन के भीता हुए प्रचार की पोरचा 
कार दों में में स्वताय पर विचार में कर ही यदि स्वार तात वहता हो पोरचा 
कार दें तो मैं उत्ताय तक के लिए उस स्वराप्त सुनवीं करने की तलाह हूं मा जब कत तरी देशों 
उत्तर दों की में स्वताय पर विचार में कर ही यदि स्वराय तात दिन के भीता हुए प्रचार की पोरचा 
कार दें तो मैं 
उत्तर करने की में से करना पर विचार में कर ही पास स्वराव उत्तर प्रचार की पोरचा कर दें तो मैं 
उत्तर करने की श्रोर से लोकना के अपूक्त करने की हम्ला का चलते हुए देश अपनी निश्चय 
कारों की पूर्व के लिए और में डोन कोकना वैदार कर देशों आप साल में उत्तरात करना हम्मान करना स्वराव में स्वराव स्वराव स्वराव स्वराव स्वराव में स्वराव में स्वराव से स्वराव स्वराव

भार पातान्वराज्य के लिए तर एक स्थान मंदरा रहा था। ५ फरावी की सुक्यान्त में गोरखपुर के निकट सीचे नौता से एक इंग्लिट जाएंग निकास गा। इस स्वतंत्र एवं १९ दिवाहियों स्वीर ,यक सानदाद की मीड ने पर का मीड में खरेड दिवा और साम स्वातंत्र की मीड ने एक साने में खरेड दिवा और साम स्वातंत्र की मीड ने एक साने में खरेड दिवा और साम स्वातंत्र में भीड़ ने एक साने में हैं सुक्षा को ६० नमानद की सम्बन्ध में हुआ था, किसी में इस सानदी में से स्वातंत्र के साहद ने अमर्द ने सार में स्वातंत्र के साहद ने अमर्द ने सार में साहद के साहद ने अमर्द ने साहद ने साह

उननी ही सानिपूर्ण समाधों को एक ऐसे झांशभारण कांगून का झतुनिव उपयोग करें किने और और कार्य दोनों मकार से दिखा पूर्ण हलतानों को दबाने के लिए पात किया गया या, अव्यन्ति प्रेर-कार्यनी करार देना न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता । निर्देष व्यक्तियों के उत्तर सामाय करने में जिने पैर-कार्यनी उन्हों से महार किया गया है, न उसे ही दम्म के झखाया और किसी नाम के पुरुष जा सकता है। रही मेंस की आजारी का खादरण करने की यात, हो यह जिस कराने के उत्तर के सहार के सहार में

किया गया है यह खब रद होने ही वाला है। यह धरकारी इसचेर भी दमन के नाम से ही <sup>पुष्ठा</sup> किया गया है वह खब रद होने ही वाला है। यह धरकारी इसचेर भी दमन के नाम से ही <sup>पुष्ठा</sup> '''एतवा देश के वामने सबसे वहा काम लियने नोलने और समा करने की कावारी में

इस साथन से जीवन-दान देना है।

"प्रावक्त भारत-परकार जिल मनोइनि का परिचय दे रही है, और हिसा के मूल-कोठें त

अभिकार करने के मानने में देश विक प्रकार गैर-वैयार अवला में है, उते देवते हुए सबस्तेयों

में मालगीय-परिषद से दिली प्रकार का सम्बन्ध रखने से इस्कार कर दिवा था। इस परिषद का उरें

या कि बंद आपको एक गोक्सोन परिषद करने के लिए तैनार करे। में अनाव्यक इस्कार के होने

वे बचाना नाहता था, इर्गलिए मैंने पिना संकोष को अपनेश्वासित को भारतपिर परिषद की कार्यक्षासित के भारतपिर परिषद की स्वाहित से सीहत करने की स्वाहित हो। मेरी प्रमानि में सात्र आपको आयरपिर कार्य सी, हो सात्र कार्य में है अर्थ
सार, जैला मैंने आपके कलक्तेयाले भारता से और अन्य यूपी से समस्त्र, बालिब ही थी, दिर भी

आपने उन्हें एकवारानी नामंत्र कर दिवा।

"ऐसी हालत में अपनी आमं मनमाने के लिए—जिनमें भारत्व देने, मिलने-जुनने और

विवाली की खाजादी सम्बन्धी मार्गे भी शामिल हैं—किसी ब्राहिसात्मक उपाय का खबरायन करते हैं दिया देश के ब्रागो खोर कोई सन्ता मार्गे हैं। मेरी निजास समानी में हाल की बदवारों उस मार्थण पूर्व नीति के दिवाल पिताल हैं, विवास का बार के खबर पर सिंहण पूर्व नीति के दिवाल पिताल के ब्राह्म का की साम की सिंहण हैं। विवास का बार के ब्राह्म के खबर पर हिया था। यह तीने वा वी कि जबक समहयोगी सन्दर्भ सोने का वीति वा वी कि जबक समाने साम कि साम के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के खान कर के ब्राह्म का कि का विवास के ब्रीह्म का ब्राह्म के ब्रीह्म का ब्राह्म के ब्राह्म के

हा पान्य हरने हैं । स्थान देशन दर्शन कि नारोशी हो कहा लगाय नावाद शास्त्र को, खारे नावा है प्रपान काला होते ही विश्वन में, में सामी वह ना हिए श्रानुशेष नाम है कि साम सामी स्थान काला होते हों कि सामें कहा है कि सुधार करते हैं स्थान सामी

के १०० मोर्ड में मत्यापर चाराम करने की स्तिकृति दे तूं, वस्तर्वे कि वे खरिना, निम्न निम्न भेरतरें में तल कर्यार नने, दाव का कथा-नुस्त स्वदने कीर क्याने बीर बारत्यप्रा वृद काने की होरे जेल गये हैं या जिनका मामला ऋभी विचाराधीन हैं। मैं छापसे यह भी ऋतुरोध करता हूं कि छाप साफ-साफ शक्तों में देश की सारी श्राहिसात्मक हलचल में—चाहे यह खिलाफत के सम्बन्ध में हो चाहे पखाब या स्वराज्य के सम्बन्ध में, चाहे झौर किसी विषयों मे हो, यहा तक कि वह ताजीरात हिंद या जास्ता फीजदारी की दमनकारी धाराखों के या दूसरे दमनकारी कानुनों के भीतर क्यों न आती हो-सरकार की तटस्थता की घोपया कर दें ! हां, श्रहिता की शर्त श्रवश्य हमेशा लाग रहे । मैं श्रापसे यह भी खनुरोध करूं गा कि आप प्रेस पर से कहाई उठा लें और हाल में जो जुर्माने किये गये हैं जन्हें वापस करा है। मैं जो द्यापसे यह करने का श्रानरोध कर रहा है, सी संसार के उन सभी देशों में किया जा रहा है, जहां की सरकार सम्य हैं। यदि श्राप सात दिन के भीतर इस प्रकार की घोषणा कर दें तो मैं जस समय तक के लिए जम सत्यामह मल्लवी करने की सलाह द गा जब तक सारे कैंद्री क्षुटकर भये मिरे से ग्रावस्था पर विचार न कर लें । यदि सरकार उक्त प्रकार की घोपणा कर दे तो मैं व उसे सरकार की श्रोर से लोकमत के श्रानुकृत कार्य करने की इन्छा का सन्नत समभूगा श्रीर पिर निःसंकोच मात्र से सलाइ द्रंगा कि दूसरे पर हिंसात्मक दक्षव न बालते हुए देश अपनी निश्चित मांगों की पति के लिए ब्रीर भी ठीस लोकमत वैयार करें । ऐसी ब्रावस्था में जम सत्याग्रह केवल तभी किया जायाग जब साकार जिलकल तरस्य रहने की सीति का परिस्पाग करेगी. या जब यह भारत के श्रविकांश जन-समुदाय की स्तष्ट मांगों की मानने से इस्कार कर देगी ।" भारत-सरकार ने तरन्त ही गांधीजी के बक्तव्य का उत्तर छपयाया,जिनमें दमन-नीति का यह कहकर

भारत-सर्फार में प्रत्य ही गांभीओं के बात्रण का उत्तर खुराया , जिनमें दमन-नीत का यह कहरूर सम्मेत किया या कि यह मीत न सर्द के देगों, अमेर लागों पर स्वतान क्यार सिंद स्वतान के स्

ा पानित के हिए तर एक क्युम मेहत दा था। ५ करवी को पुक्रमान्त में गांतवपुर के निकट नोशि-वीध में यह कार्येक क्युब निकट ना गय। इस क्यावर पर २१ किमारियों की मुक्त पानेवार के मेहिन क्यावर पर २१ किमारियों की मुक्त पानेवार को मेहिन ने एक पाने में करें है रिवा की स्वास स्वासी है वह स्वास में कर से 1 उत्तर १३ कनवी को मदराव में वही हुया जो १० नवनंद के नवहीं में हुया था, जिबसे ५१ कारमी मेर वे कीर १० नवनंद की नवहीं की मदराव के मार्च के नवहीं की स्वास के में स्वास में में विकास के पार्ट ने नवहीं बैस की स्वास के मार्च जा नवित्र की स्वास के मार्च के नवहीं की स्वास के मार्च जा नवित्र की स्वास के मार्च जा नवित्र की स्वास के मार्च जा नवित्र की स्वास के मार्च की स्वास के मार्च जा नवित्र की एक देशक हैं कि स्वास के मार्च की स्वास के मार्च की स्वास की स

उवनी ही शान्तिपूर्ण समाझों को एक ऐसे झसाधारण कारन वा झन्नेवत उपयोग करेंडे कि उं श्रीर कार्य दोनों प्रकार से दिसा पूर्ण इलचलों को दशाने के लिए पास किया गया था, श्रव्य शैर-कात्मी करार देना स्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता । निरोध व्यक्तियों के कार साधारण कहा जिने गेर-कातृनी दश्नों से प्रदार किया गया है, न उसे ही दमन के झलाया और किसी नामसे इ जा सकता है । रही मेस की आजादी का अपहरण करने की बात, सी यह जिन कारत है की किया गया है वह अब रद होने ही बाला है। यह सरकारी हलालें। भी दमन के जम से ही ह का सकता है।

"फलतः देश के सामने सबसे बड़ा काम लिखने-योलने छोर समा करने की बादरी

इस साधन से जीवन-दान देना है ।

"चाजकल मारत-सरकार जिस मनोवृत्ति का परिचय दे रही है, और हिला के मूल सीवें श्रिपिकार करने के मामले में देश जिस मकार गैर-वैवार श्रवस्था में है, उसे देशने हुए ग्रहरी ने मालवीय-परिषद् से किसी मकार का सम्यन्ध रलने से इन्कार कर दिया या। इस वरिषद् झ उ था कि वह आपको एक गोलमेन-परिपद् करने के लिए तैयार करे। में अनावश्यक दुःस करे हे को बचाना चाहवा था, इसलिए मैंने बिना संकोच कामेस की कार्य-समित की मालवीय-प्रक सिफारिशों को स्वीकार करने की सलाह दी। मेरी सम्मित में शर्वे आपकी आवरपकवाओं है ह सार, जैसा मैंने श्रापके कलकत्त्रेवाले भाष्या से श्रीर श्रन्य खत्रों से समक्षा, वाजिर ही याँ, नि भागने जलें एकवारती नामंत्रर कर दिया ।

"ऐसी हालत में श्रपनी मार्गे मनगाने के लिए—जिनमें भाषण देने, मिलने-बुलने लिखने की आजादी सम्बन्धी मार्गे मी शामिल हैं—किसी ऋहिंसात्मक उराय का अवहाइन क सिवा देश के त्रामें और कोई सक्षा नहीं है। मेरी विनग्न सम्मिति में हाल की घटनायें उन हा पूर्ण नीति के बिलकुल खिलाफ हैं, जिसका आरम्भ आपने जली-माहमाँ की उदारता ब्रीर कीत न्त्रीर विना किसी प्रकार की शर्व के झमा-याचना करने के अवसर पर किया था। वह नीति व कि जरवक अधहयोगी शन्दों स्रीर कार्यों में आहिंधारमक रहें, वरवक उनके कार्य-स्ताप में सरकार नाथा म दाले । यदि सरकार उदाधीन रहने की मीति वरवती ख्रार जनता की सम्मति को वीरवहर च्रीर ऋपना ग्रमाव दिलाने का ऋबसर देती तो उष्ठ समय तक के लिए सरवामह मुल्तनी करता ह होता जनतक कांग्रेस उपहरकारी शांकर्यों पर पूरा श्रीपकार न कर लेती श्रीर श्रापने लाखीं यायियों में श्राधिक स्थम श्रीर नियम-नद्धता न ला देती । परन्त ग्रीर-कातृनी दमन-पीति के कार्य इस अभागे देश के इतिहास में अपने इंग की निराली है) सामृहिक सरवामह सवाल ही ह करता हमारा कराँच्य होगया है । कार्य-समिति ने सत्यामह को मुख खाव-खाव हलाको तक ही में कर दिया है । इन इलाकों को समय-समय पर में स्वयं निश्चित करूँ गा । फिलाइल सत्यप्रह बार तक ही सीमित रहेगा ! यदि मैं चाहूं तो इस अधिकार के द्वारा तत्काल ही मदशव प्रान्त के

के १०० गावों में सत्यामह श्रारम्भ करने की स्वीकृति दे दूं, बराते कि वे श्रहिसा त केल बनाये रखने, हाथ का कता-बना खहर पहनने श्रीर बनाने श्रीर

केल गरे हैं या किनका मामला काभी विकासभीन है । मैं कापसे यह भी अनुरोध करता हूं कि काप वाय-शाक शान्तों में देश की शारी श्राहिशान्मक इलचल में--बाहे वह शिलाग्य के सम्बन्ध में हो चाहे पञ्चाव या स्वराज्य के सावन्य में, चाहे चीर किसी विषयों में हो, यहां तक कि वह वाजीरात हिंद या जान्ता पीजदारी की दमनकारी भाराकों के या दूसरे दमनकारी कान्तों के भीतर वर्गे न व्याती ही-सरबार की तटन्यता की चोपना कर दें ! इं!, चाहिना की शर्व चवर्य हमेग्रा लागू रहे ! मैं आपसे बह भी बानुरोध करूं गा कि ब्राप प्रेष्ठ पर से कहाई उठा लें ब्रीर हाल में को जुमाने किये गये हैं उन्हें बापन करा है। मैं जो चापते यह करते का धानुरोप कर रहा है, तो संसार के उन सभी देशो में दिया जा रहा है, जहां की सरकार मध्य है। यदि बाग मात दिन के भीतर इस प्रकार की गोपना कर दें तो मैं उस समय तक के लिए उम गत्यामह मुल्तरी करने की गलाह द गा जब तक धारे कैदी हरकर नरे सिरे से प्रवस्था पर विवार न कर लें । यदि सरकार उक्त प्रकार की घोषणा कर दे तो मैं उसे सरकार की धोर से लोकमत के धानुकल कार्य करने की इच्छा का सबूत समम्प्रा श्रीर शिर नि संकीच भाव से सलाह दूंगा कि दूसरे पर दिसात्मक दशात न बालते हुए देश चारनी निश्चित मांगों की पवि के लिए और भी ठोन लोकमत सैवार करें । ऐसी श्ववत्वा में उम्र सत्यामह केंयल तभी किया जायां। जब सरकार बिलक्त तटाय रहने की नीति का परित्यांग करेगी, या जब यह भारत के ग्रविकांश सन-समराय की राष्ट्र मांगों को मानने से इन्दार कर देती ।" भारत सरकार ने तरन्त ही गांधीओं के बक्तस्य का जातर क्रायामा जिलमें दमन-नीति का यह कहकर

भारत सरहार ने द्वारत है। गांभी में के सारुष का उत्तर खुरावात्र किसी दर्मन-चीरि हम यह कहर स्वयमंत्र किया गया कि यह मीति वन महे कहर स्वयमंत्र किया गया कि यह मीति वन महे कहीं, साने के साने गर राजारत हमीर मीर-कार्य मित्र में में सिंद के कार में यह मी सर कर दिया गया कि यह निर्माण के साने में मित्र के मित्र के साने में माने के साने के साने कर सिंद मित्र के साने में मित्र के मित्र के मित्र के माने के माने के माने मीति के स्वयम यह पाइ स्वय में कहा मीति कि सीते मित्र के मित्र के माने के माने के माने के माने के स्वयम यह मीत्र के माने मित्र के मित

पर कीने के किए पर पट करानुम महारा हा था। ५ करानी की पुक्रमान में गोरखपुर के निकट सीर-बीध में एक कार्येन जुल्ला निकट सीर-बीध में एक कार्येन जुल्ला निक्का गया। देश कारत पर १९ विमाहियों जीत, त्यक वानेशा र जिल्ला में स्वेद किया और आग कारायी। वे वब आग में बता में 1 जार र इस जारती की मदाव में बीहा पूर्ण को एक नामक की पनाई में हुआ था, जिलमें ५६ आहारी में दे बीहा किए भाग पूर्ण में एक अवनर पर महाराम में यूथाया गये थे। मस्ताय के कारह ने बनाई बीहा किया कर पोरण नहीं किया। वस १२ फरवारी की बारशेखी में बार्य-शामित की पर वेशक हुई से किस में इस प्रताम और की साम की साम की की साम की की साम की स

नियों में क्यूनीन दिया गया कि मित्रकार होने बीत गया गयों के निया की दिया में दिया ना दिया नियं कि स्वीति के लिए में दिया गया कि स्वीति के लिए में दिया में दिया गया कि स्वीति के लिए में दिया में दिया गया कि स्वीति के लिए पड़ कोई स्वात्त में भी दिया गया कि स्वीति के स्वात्त में दिया में दि हम दिया में दिया मे

बरहोशी के प्रशासी में रहा में कर्र प्रशास के पार उशके हुए। बहुत होंगा देखें ये मार्थी भी कीर उनके निषम में ब्रामाध्यक्तित सभी थे, बुद देने भी ये वो प्राप्ति कर करने? कोर्स करण हाम में न करने देने ये। जब कर कोर के परकार को दिहां में प्रमुखित कर हों हुए हो। जनमें कार्यनामी के कार दिशो-जब्दभी सम्प्रमा करे महाशों के समर्थन हुआ। हो, म्यू गत कर में किशी माल कार्य के लिक्कात सर्वाद करने की स्तुमांत अस्पर दे दी गई। विरे कार्य के किशी माल कार्य के लिक्कात सर्वाद करने की स्तुमांत अस्पर दे दी गई। विरे कार्य के लिए स्थाग गई थो। सहामाज उत्तरी हाती पर दीगई थो को बारहोसी महाल में स्वयन की वि राम के लिए स्थाग गई थो। सहामाजिन ने क्यामा में अपनी आस्ता अस्ट की क्षीर स्वयन्त कार्य की साम्बन्धकारों दे या प्रमान-कार्य में अपनी सारी शांक सना दें तो जिल आहिनाकक-नातासर की साम्बन्धकारों देव स्वयन्त उत्तर हो अपना।

सारामिन्तं में क्वांतान के सारा पर भी यह परिभागा की कि क्वांच्यान करता हु वह के अनुसार एक म्यांत या क्वांत के सारा देखी सरकारी आधा था वादत का उल्लेखन किया अप । उदार का उल्लेखन किया अप । उदार का दिल्लेखन किया अप । उदार का दिल्लेखन किया अप । उदार का उल्लेखन किया अप । उदार का उल्लेखन किया अप । उदार का उल्लेखन किया अप । उदार को किया करते की किया कर है और एंसी किया किया किया अपने का अपने के स्थान के की । विदेश के आ वर्ष, सामूहिक-सरवायद की । यदि इस हाम किया किया की दिल्लेखन के साम किया किया की । यदि इस किया किया की सिक्त की मार्च की स्थान की किया की किया की किया की किया की किया की सिक्त की सिक्त की सिक्त की सिक्त की किया की किया की किया की सिक्त की सिक्त की सिक्त की सिक्त की की किया की किया की किया की सिक्त की सिक्त की सिक्त की सिक्त की की किया की किया की सिक्त की सिक्त की सिक्त की सिक्त की सिक्त की की किया की किया की सिक्त की

हान सार प्राथमित ने स्पष्टिमान-गल्याय-गल्याय प्रस्ताव वास क्या हो स्वयस्त होंगे में, दिवीं
त त्वस्त मंत्र मंत्र ने वे समन कार्येल और संस्तार के वास्तारिक-समानेते को वो खाता होंड़ ने हैं ये,
त त्वस ही मांचीना की विश्वसारी की नियर को बचाना चाहते थे। वाद सहलातित त्वस मी सार्युर
कि तत्वाद को साता खाँचम लेवर थीर क्यांचनत सम्तात्वी। उपस्त मांचीनतित त्वस मी सार्युर
कि तत्वाद को साता खाँचम लेवर थीर क्यांचनत सम्तात्वी। उपस्त मांचीनतित त्वस मी सार्युर
कार्युर में तत्वावी तो सामार प्रसार कोई कार्युर में त्यांचीन अपसार विश्वस्त को त्यांचीन क्यांची आपनीतित के सार्युर मांचीनतित को सार्युर को सार्योक्त ने विश्वस्त की कार्युर के स्वार्य के वे के भीवर से तान्ये-लग्ने पत्र लिये प्रसोत मांचीन किसी पर स्वार्य क्यांची की सार्युर के सार्योक्त के सार्युर के सार्योक्त कर दूर वर्ष के स्वार्य के सार्युर के सार्योक्त को सार्युर के सार्योक्त के सार्युर के सार्युर के सार्योक्त के सार्युर के सार्युर

सह । बाबू हरदयाल नाम जैसे माधीमक ने बमायत का मस्टा लग किया । सरमामधी लहुद क्यों एवं दि बारोली के मतावीं को पेड़ एक स्वद की कड़ी आलीचन की गई । मसावीमीत की दैवक में दें मुख्ये ने माधीमीत की दैवक में दें मुख्ये ने माधीमीत की देवक में दें मुख्ये ने माधीमीत की देवक में दान मुख्ये मुख्ये की ने माध्ये मुख्ये किया उनका समर्थिन भी किया। पर पाये देते के यक केवल उन्हीं छन्मों ने मस्या के लिए मत दिये जो माधीमी के विद्युत की हो माधीमीत में हिस्स की मोधीमीत में हिस्स की मोधीमीत की ग्राह्मान का माधीमीत की प्रदार्शन ने ही । तुष्यान आपा की माधीम पाये नाया, की सामीत उत्तरी करा माधीमीत की मीधी व्यवस्त दें ।

## ं गोधीजी की गिरपतारी

यांता पर चुका था। प्रत मांधीजी को घर देशेनने की सरकार की गयी थी। और मी सरकार देश गयी थी। और मी सरकार देश में हिंदी मेंता पर उस सम्म हमका माई करती कर उसकी होने हमियता बड़ी हुई हो। यह इस के साथ प्रधाना प्रवस्त रहती हमें हैं चौर इस के साथ प्रधाना प्रवस्त रहती हमें हैं चौर के सेना पीड़े हमें लगायी है से चुरमन अपने पूरे हमें के साथ आ टूटता है। १३ मार्च को माधीजी तिषकार कर लिये गये, यंगीय उनकी निरक्षता की हमियन सहार में ही कर लिया गया था। साथीजी को प्रकटी ह अंदराध में सेना सुदूर कर दिया गया।

यर 'ऐतिशिषक युव दमा' रे द्र मार्च को अहमरावाद में आरम्म हुआ। खोकिनो देवी ने एक होटी वी पुलक को भूकिन में जिला है, "विम सम्म गांधीजों की कुरा, यान्च और अवेच-देह ने अपने भक्त, शिष्य और चहरूरदी उद्धालांव वैंडर के नाम अदालत में मवेच किया तो कार्यून की नागह में हव देवी और अपराधी के सम्मान के लिए तब एक जाय उठ लहे हुए !" जानती अहत-कारों ने तीन लेल खाटे निवके लिए गांधीजी पर गुक्दमा बलाय गया था—(१) 'पानभाकि में दलता', (२) 'पामस्य और उत्तका हुल', (३) 'पानन-वर्जन'। वर्जी शैं आमियोग पदकर सुन्ये गंद्र, गांधीजी ने अपना अपराध स्वीकार किया। औ वैंडर ने भी अपने को अवस्थी कबून किया। इसके बार मांधीजी ने अपना शिक्षत बयान बहुत, जी निम्म महार है!—

"यह ओ कुकदमा चलाया बारहा है यह राशिष्य की बनता को वन्तुष्ट करने के लिए। इव-लिए मेंग क्वरिय है कि मैं राशिष्ट को और मारतीय करता को यद तथा हूँ कि मैं कर सहसामी से बक्ता राजदीश और अग्रवधोगों केसे बन गया। मैं अग्रवाल की भी बताऊं मां कि मैं इस शहका के प्रति, जो देश में कार्तुल कामस हुई है, यजदीहरूएण आचरण करने के लिए अपने आपको दोशी क्यों

प्रति, जो देश में कार्तन कायम हुई है, राजद्रोदपूर्ण श्राचरण करने के लिए श्रयने श्रायको दोषी क्यों मानता हूं। "मेरे सावजनिक जीवन का श्रारम्म १८६३ में दक्षिण-श्रमीका में वियम परिस्पिल में हुशा।

सर वायनाक जातन का आरम्भ रत्य स्व एच्छिय आक्राक्ष स तथ्य वायस्था में हुआ । उन्हें देश के ब्रिटिश श्रीफकारियों के साथ सेना पहला समायम कुळ अच्छा न रहा । ग्रामे वना स्था कि एक मनुष्य श्रीर एक स्टिन्ड्सनी के जेते नहां मेरे भी हैं श्रीफकार नहीं हैं। मैंने यह सो पक्ष समा लिया कि मनुष्य के जाते सेना कोई श्रीफकार इसलिए नहीं है, क्योंकि मैं स्टिन्डलानी हूं।

"भए मैंने दिम्मत न हारी । मैंने सम्भ्रत था कि भारतीयों के शाय जो यह दुर्व्यवार किया जा हा है यह रोग एक अप्ली-भारती शायन-करक्या में जो ही शायन सुन गया है । सैने शुद्ध ही दिख से सहस्र के शाम पहाँचीय किया । अब कमी मैंने सरक्षर में चोर्ट रोग पाया तो भैंने उठाड़ी खूब आजोशना की एम मैंने अस्त्र विज्ञान की प्रश्ता कमी नहीं की ।

"अब रेट्ड में नोधरों की चुनीती ने धारे क्रिटिश-साम्राज्य की महान निषद में बाल दिया, उस ध्यसर पर मैंने उसे प्राप्ती सेवार्ष मेंट की - धावलों में लिए एक स्वयंत्रक-दल काम्य क्रीर क्षेद्री सिमा की रखा के लिए जो कुछ सहाइयां लड़ी गई, उनमें काम क्रिया इसी प्रकृत कर क्या जा सका।

यारांशी के प्रसारों से देश में कई प्रशार के भाव उसक हुए। बहुत लोग पेसे थे जो

श्री अगेर उनके निभय में खगाय-विश्वात रख्ते थे, कुछ ऐसे भी ये जो खगारित प्रष्ट करने नौय

र खबरर हाथ से न जाने देते थे। जब २४ खोर २५ सरहरी को दिस्ती में महावांशित की देठक

तो उसमें नार्यंगीमित के बारशेती-मन्त्रभी सगभग खारे प्रसारों च सम्पंत हुआ। हो, स्पिकक्या से किशी खास कारत के लिखान सरवाय करने की खनुमति खबरन दे सो दिस्ती

के की दिन्दीय से में स्वान्तत उस्ती करी रही की बारशेती शाला में स्वाय की दिन्

के कि दिन्दीय से में स्वायनत उस्ती कर दीवाई में अपनी आरता प्रष्ट की छीर यह शाव कार्य

है सर्वे दर्वा प्रवास स्वायम अपनी खानी शाला प्रष्ट की छीर यह शाव कार्य

हा स्वाद खाकरार्य प्रनासक-मार्थ में अपनी खारी शाव खान है तो जिल खारितामक-मार्थमध्य

सावस्थात से वह स्वाय अस्त्रम्य अस्ता स्वाया ।

। उदाहरण के लिए ऐसी निरिद-गमा जिनमें मदेश करने के लिए टिक्टों की बारवक्का है।
जिसमें बबसे मुनेशमा माने की रामध्य न हो। व्यक्तिम समाव हवी मिसात है स्मी रेने
द्ध सभा कियों जन-पापारण किया कियों हो दोह के जा साहे, सामूहि-सरामा है। दिर के
र की सामा देरे रिजमां का कार्यम पूर्व करने के लिए की जाय हो वह आमन्या है लिए
तहें समानी जायां।। विंद सभा कोर देनि-कार्यम पूर्व करने कि लिए की जाय हो वह आमन्या है लिए
तहें समानी जायां।। विंद सभा कोर देनि-कार्यम पूर्व करने किए समा नामके जायां।
का का मार्ग के लिए की गई हो तो यह उस-कारक के सभा समान जायां।।
का का मार्ग की ने कार्यम करने लायाव-सम्बन्ध समाव पात किया है मार्ग कार्यों।
कार सामार्ग के मार्ग कार्य स्थान समाव समाव पात किया है सामार्ग के हैं है,
ताम हो गोपीओं की गिरकारी का विराद की समाय साहते हैं। तो समार्ग की लिए
कार्यक की सामार्ग की समाव की स्थान सामार्ग की एता सामार्ग करने कार्य

सार एक व्यक्तिया र्थ्याक-समृद्दकेद्वास क्सिं। सरकारी द्याहाया वानूस का उल्लंपन दिया

हाथ हो गांधीओं की मिरकारी का किर को क्यान चारते थे। तार महासागित कर भी कार्य करवाद की हाराय हानिकार सदय थीर आध्यान स्वागाद हो हात्व हुए हहत्व को करता इस न करता तो क्याय था सहसर कोर्र कार्य में क्या का ना ता ता ता होते हैं दिख्य का इस उड़ी कि उन्होंने खान्तीसन को स्विच्न करता कर दिया। तहित महोतान हो हर्ज की ए व्यायया में केल के जेश में बात कार्य पर लिये। उन्होंने महोता है की हित है इस के बात में देश की दशर दर्ज के वित्य कार्य कार्य किया का महानिकी की बाधार इस्ते की महानिकार कार्य के स्वयं के किया ना कार्य कार्य

ŧ

श्चध्याय ३ : गांधीजी जेल में--- १६२२

रहा | बाबू हरद्याल नाम जैसे माधीमक ने बमाबत का मरदा लड़ा किया । सत्यामदी लद्दर क्यों वहीं मायातीलों के प्रत्याच को एक एक स्वर की कड़ी आलोचना की गई। महाविमिदि की बैठक में स्वर्ध की का मायातील के मायातील की बैठक में स्वर्ध की की को मायातील की बैठक में स्वर्ध की माधीनों के निकट निक्का कर की का मायातील की स्वर्ध के मायातील की स्वर्ध की माधीनों के बिकट बीले में। माधीनों ने इस प्रस्तान के स्थिप में किसी को बोलने की अनुमित न दी। नृह्मन आमाय और निकल गया, और गाधीनों उसी प्रसाद वर्ष की मादी अपले से हैं।

#### माधामा का मिर्द्यवारा

पासा पढ़ चुंडा था। प्राव माणीजी को यर दशेवनी ही सरहार की वारी थी। कोई भी सरहार देश में हिंछी नेवा पर उस समय हमजा नहीं परती वर उठाड़ी लोक-प्रियण वही हुई हो। यह प्रज के साथ चटना प्रवत्ता रहती है और वह सेना पीड़े हरने लगारी है वो दुरमा कराने पूरे होग के साथ च्या टूटजा है। देश मार्च को गाणीजी गिरफ्वार कर लिये गये, नयाँच उनकी गिरफ्वारी का निक्ष्य करवीर के जानिया कहात है ही कर लिया गया था। गाणीजी की राजदीह के छापएल में स्वत्ता सुरहरें कर दिया गया।

वह 'ऐिहवारिक कुन राग' १८ मानें को अहमवानाद में आरम हुआ। स्पेतिकों देवी ने यक स्वेदिनी पुलक को मुस्कित में लिखा है, 'किन तमन मापीजी की हरा, सान्त और अवेद-देव से इस्ते मक्त, विभाव अपेद अवेद-देव की स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्व

भाद भाषीजी ने श्रपना लिखित वयान पढ़ा, जो निम्न प्रकार है:—

('यह जो सकदमा चलाया जारहा है वह इन्लैयड की जनता को सन्तुष्ट करने के लिए। इस-

्विण के स्वर्ण है कि मैं इन्वेश्वर की और भारतीय जनता की यह बात हूँ कि मैं कहर सहस्त्रीमी से कक्ष राजदोरी और अवस्त्रीमों कैसे दन गया। मैं अदावत को भी बताऊं मा कि मैं इस सरकार के मति, को देश में कामूनन काथम हुई है, राजदोहपूर्ण आवस्य करने के लिए अपने आपको दोती क्याँ मानका है। "भिरे सार्यजानक जीवन का आस्मा १८६३ में दिख्य-अपनीचा में वियम परिव्यति में हथा।

भीर सार्वाज्ञिक जीवन का झाराभा रेट्ट में ग्रेड्यूज्यज्ञीका में व्यवस्थितियति में हुझा। उठ देश के ब्रिटिस झिफिकारियों के सार्थ भीर पदला समायम बुख झब्झा न रहा। युक्ते रवा लगा कि एक मनुष्य और एक हिन्दुसानी के ताते नहां भें भी है खरिकार नहीं हैं। जैने यह भी पता लगा लिया कि मनुष्य के नाते भेरा कोई झिकार हर्गलिय नहीं है, क्योंकि मैं हिन्दुसानी हूं।

''पर मैंने हिम्मत न हारी। मैंने समभ्त या कि माग्वीयों के साथ जो यह दुम्पनहार किया जा रहा है यह दोप एक अच्छी-सासी शामन-अवस्था में यों ही खाकर पुस गया है। मैंने खुद ही दिख

से सरकार के साथ सहयोग किया। जब कमी मैंने सरकार में कोई दोष पाया तो मैंने उसकी खूब आक्षोलना की, पर मैंने उसके विनाश की इन्ह्या कमी नहीं की।

"जब रेट्ट में बोधरी की चुनीती ने सारे क्रिटिश-साक्षण्य को महान निरद में बाल दिया, उस श्चायत वर मैंने उसे प्राप्ती सेनायें मेंट की - चायलें वे लिए एक स्वरंतवक-दल कृत्या कीर लेडी क्रिया की राज्य के लिए को कुछ लहाइयां लड़ी गई, उनमें काम किया हुने प्रकार कर सियों से ऋनुरोध किया गया कि गिरफ्तार होने और सजा पाने के लिए कोई काम न किया जाब है र स्वयंसेवकों का मगठन और मभायें केवल सरकार की ब्याजा की तीइने के लिए न की जाय। एक रचनात्मक-कार्यक्रम तैयार किया गया जिलमें काग्रेस के लिए एक करोड़ सदस्य भारती काजा, चार्ण का प्रचार, राष्ट्रीय वित्रालयों को लोलना श्रीर मादक द्रव्य-निपेत का प्रचार श्रीर पंचायने बगोडर करना आदि शामिल या । उधर जिस कमिटी को गन्तर जिले का दौरा करने के लिए नियुक्त किंग गया या उसने श्रापनी सिफारिश प्रकाशित करके लोगों से कर श्रदा करने को कहा थी। सार स्वान फरवरी तक छदा कर दिया गया। यह बात माननी पहेगी कि छान्प्रदेश में करनदी का झानी लन सफल हुआ, क्योंकि जब तक कामेंस की निरेशाला जारी रही सबतक ५ फीसदी समान तक बहुन न किया जा सदा।

बारहोली के प्रसावों से देश में कई प्रकार के भाव उत्शव हुए । बहुत क्षेग ऐसे मे मे गांधीजी श्रीर उनके निधय में श्रमांघ-विश्वास रखते ये, कुछ ऐसे भी ये जो श्रावित प्रकट करने केंग कोई अवसर हाय से न जाने देने थे। जब २४ और २५ फरवरी को दिल्ली में महासमिति की देवक हुई वो उसमें कार्यमिति के बारदोली-सम्बन्धी समभग सारे प्रस्तायों का समर्पन हुआ । हो, स्कि-गत रूप से दियी त्यास कानून के त्यलाफ सत्यामह करने की अनुमति अवस्य दे दी गई। विरेटी कपड़े की पिडेटिंग की भी इजाजत उन्हीं रातों पर दीगर थी जो बारडोली प्रसार में राधक की सिं टिंग के लिए रक्ता गई थीं । महाममिति ने सत्यामह में स्थानी श्रास्ता प्रकट की सीर यह शव कावर की कि चर्दि कार्यकर्शा रचनात्मक-कार्य में अपनी सारी शक्ति लगा दें तो जिए। श्रहिंगत्मक-कत्ववस्य की श्रायत्रयकता है यह व्यवश्य उत्पन्न हो आयगा ।

मधानमिति ने स्वांक्रगत-नत्वागद की यह परिभाषा की कि स्वांत्रगत-सरवागद वह है जिले अनुसार एक व्यक्ति या व्यक्ति-सन्दर के द्वाध किसी। सरकारी आजा या यानून का उल्लंघन किस जाय । उदाहरण के लिए ऐसी निपद-ममा जिनमें प्रवेश करने के लिए टिक्टों की खावरवृष्ट्य हैं। श्रीर जिसमें सबको शुनेग्राम श्राने की इजाकत न हो। व्यक्तिगत सत्यामह की मिसाल है और देशी निषद्ध सभा जिसमें जन-गाधारण विना किसी शेक्टोक के जा सकें, साम्हिक-मत्यामह की। मीर इर्ड प्रकार की समा कोई गतमरों का कार्यतम गूरा करने के लिए की जाय तो वह आसमनदा के लिए की गई समसी जयमा । यदि सभा कोई दैनिक-कार्यक्रम पूग करने के लिए नहां वेंस्क मिलका होने चीर तब पाने के लिए की गई हो सी वह उप-स्तर की सभा समस्य व्यवगी !

कर महानीमित ने स्पतिगत-सरवामह-सम्बन्धी प्रस्ताव पान किया तो प्रध्यम्य होता है, जि में इसवस मच गई । ये मजन कमिन कीर नावार के पारशंक-ग्रममीते की वो बावा हो है है है, पर साथ है। सोबीजी की मिरफतारी की किन्द की बचाना थाएते थे। यदि महानर्मित अर्थ में साई (एक लाजपद को कारण जारतम शहर की। व्यक्तिगत सामायद की तुरना हाल किया करें वल बार्यसम न बन्दा तो सम्मार वा सरकार कोर्र कार्र गर्द न बन्ता । उत्था संघिती के हिस्स व द्याचात्र प्रदर्शिक जन्दीने कार्न्सन्य की दिलपूत्र टरदा कर दिया। गरिया औरिलाल नेरह हैं। क्षान्य लाजवन्य में जेल के जाउर में साथ लागे पय निर्मे । उन्होंने साथ जो की दिन्दी प्रक क्षार के पार के कारण लोगे देश की दशर देने के लिए बाके हाथी लिए। ह कर मरालीली की कावार देहब हुई हो लायाओं पर स्थारी स्थार में बोन्तुरें पहले लगी ! स्थान्दोल्य में वार्थ हार्ने स्थार स्थारी के प्रशास के दिन पार्ट बार्ड हाथीं किया गया। बड़ा न बीट महाराह से मार्थ में कर हुई की है क्ट्रिक्ट क्ल्याद कर व मार्थ वक्त मार्थ है भार हुन भी है, बहान से बीशहरी हैन हैरे हैं

। आब इन्द्रयाल जाम जैसे गांधीमक ने बगावत का भएडा खड़ा किया। सरपाप्रही खदर क्यों तें। बारहोली के प्रस्तानी की एक एक सबर की कड़ी आलोचना की गई। महासमिति की बैटक में ं मुन्ते ने गाधीजी के विरुद्ध निंध का प्रस्ताय पेश किया चौर कुछ सजनों ने भाषगाँ द्वारा जनका पर्यंत भी किया। पर सय लेने के तक केवल उन्हीं सजनों ने प्रस्ताय के लिए मत दिये जो गाधीजी विरुद्ध बोले थे । साधीजी ने इस प्रसाय के विरोध में किसी को बोलने की खनुमति न ही । तपान ाया चौर निकल गया. श्रीर गांधीजी उसी प्रकार पर्वत की मांति श्राचल रहे । गांधीजी की गिरपतारी

पांसा पर जुका था। श्रव गांघीजी को घर दवोचने की खरकार की बारी थी। कोई मी सरकार श में किसी नेवा पर उस समय हमला नहीं करती जब उसकी लोक-प्रियवा बढ़ी हुई हो। वह सब के ाथ अपना अनसर देखती रहती है और अब सेना पीछे हटने लगती है तो दुरमन अबने पूरे देस है ाय प्राटटता है। १३ मार्च को गाधीजी निरक्तार कर लिये गये, यदाप उनकी गिरक्तारी का नश्चय प्रवरी के प्रन्तिम सप्ताह में ही कर लिया गया था। गोधीजी की राजद्रीह के आपराध में । शत सुपूर्दकर दियागया ।

-यह 'ऐतिहासिक मुक्दमा' १८ मार्च को श्रहमदाबाद में ऋारम्भ हुआ। सरोजिनी देवी ने pæ ोटी-छी पुस्तक की भूमिका में लिखा है, ''जिम समय गांधीजी की कुरा, शान्त और श्रवेय-देह ने प्रवे भक्त, शिष्य और महबन्दी शहरलाल बैंकर के माथ श्रदालत में प्रवेश किया तो कानून की नगाड में इस कैदी और श्रश्राधी के सम्मान के लिए सब एक साथ उठ लड़े हुए।" कारनी बहन गरें ने तीन लेल छांटे जिसके लिए गांधीजी पर मुकदमा चलाया गया था—(१) 'शक्यक ∄ (खल'. (२) 'समस्या श्रीर उसका इत', (३) 'गर्जन-वर्जन' । ज्यों ही श्रमियोग पद्वर हुन्हें क राधीजी में ब्राप्ता ब्राप्ताध स्त्रीकार किया। श्री वैकर ने भी ब्राप्ते को ब्राप्ताधी कबून किन्न । क्या

।।द गाधीत्री ने श्रपना लिम्बित बयान पहा, जो निम्न प्रकार है:---· "यह जो मुकदमा चलाया जारहा है वह इन्लैएड की जनता को सन्तुष्ट करने के हिंदा कि लए मेरा कर्तब्य है कि मैं इंस्लेयड की और भारतीय जनता की यह बता यू कि मैं हर करें

का राजदोही और अमहयोगी कैसे वन गया। मैं खदालत को भी बताऊ गा कि है हुई मीत, जो देश में कानूनन कायम हुई है, राजद्रोहपूर्ण श्राचस्य करने के लिए श्रामे अपने मानवा है। ምፕ "मेरे सार्वजीनक जीवन का जारम्भ १८६३ में दक्षिण ग्रफीका में क्रिक हुन सारी सदगग

उस देश के ब्रिटिश अधिकारियों के साथ मेरा पहला समागम कुछ अच्छा 🏖 े वहां मेरे कोई आधिरार कि एक मनुष्य झौर एक ^ लिया । रहा है

Odif Or

. ते च्यष्टयोग

लिए ग्रसहयोग को । की यह क्वाने

819

"पहला धक्का मुक्ते रीलट-एकट ने दिया। यह धार्तन जनवा ही वास्त्रिक स्वान्त्रता है प्रपट्त्य करने के लिए जनाय गया था। मुक्ते देशा महत्त्व हुआ कि हस कार्त्त के खिला मुक्ते जीर का प्रान्दोलन करना चारिए। इसके बाद पंजाब के भीपण काट का नगर हाया। इसके प्रार्ग्य आविवाशाला-पास के कल्ले प्राप्त से खीर अन्त पेट के बल रेंगाने, खुले प्राप्त बंत सर्वाते और दूसरे वयान से बाद अध्यामानजक कारान्त्री के साथ हुआ। मुक्ते यह भी पढ़ा की तथा कि प्रयाम-मान्त्री ने भारत के मुख्यमानों को जी प्रार्श्यासन दि से देशा।

"मैंसे १६१६ की अमुस्तरात्कार्य में अनेक मिनों में मुक्ते सावधान किया और मेरी नीवि की सार्यकता में सन्देद मकट किया, पर किर भी मैं इस विश्वास पर बड़ा रहा कि भारतीय मुक्त मानों के साथ प्रधाननंत्री में को बोदा किया है उसका पासन किया जायमा, पत्रा के कैसमें में असा जायमा और साथ नावधी और असन्तेप-ननक होने पर भी सुभार, भारत के बीकान में पर मंद्री आशा को जन्म देंगे। फलता में सहसीग और मिटी-नेम्मसोई-सुपारों को सकत करने की बाद पर प्रभार रहा।

भारत पर करा हा।

भित्र सेरी वारी शाशामें पूल में मिल गई। विलागन-सम्मानी बचन पूरा किया जाने मार्ग
नहीं था। पंजा-सम्मानी प्रत्याप पर सींपाणीले कर दी गई थी। एपर प्राप्तेन्न प्रमे दानीकों
मार्ग यां वी प्रीप्ति निर्माण होने जा रहें हैं। ने यह नहीं सामके कि उन्हें जो भोड़ाना मुक्तिन्द्र में सामके मार्ग मार्ग किया मार्ग के स्वाप्त है। ने यह नहीं जाने हैं होता प्राप्त कर जो है। तह होता ने प्राप्त कर किया के स्वाप्त के स्व

हदमों का सबुर्वा मुक्ते नताता है कि दस पीखे नी दिएहत श्रादमी सोलह ब्रामे निर्दोप मे। इन

दिमियों का केवल इतनाही अप्रवस्थ था कि वे अपने देशा से प्रेम करते थे। १०० पीछे, ६६ मलों में देखा गया है कि हिन्दुस्तान की खदालंतों में हिंदस्तानी को युगेपियन के सकावले में ाए नहीं मिलता। में श्रुतिरायोक्ति से काम नहीं ले रहा हूं। जिस-जिस मारतवासी को इस सरह सत्मालों से काम वहा है जसका यही तकता है। मेरी राम में कानन का दक्ष्मयोग, जानवुक्त कर ही या विना जानेवको सही. धन-शोधक के लाम के लिए किया जाता है । "सबसे बहे दर्भाग्य की बाद यह है कि जिन खंगेजों थीर उनके दिन्दस्तानी सहयोगियों के जम्मे इस देश का शासन-भार है ये खद यह नहीं जानते कि मैंने जिस श्रापराध का वर्णन किया है उपमें उनका हाथ है। मैं श्रञ्छी सरह जानता है कि बृहत-से श्रंपेज श्रीर हिन्दुस्तानी श्रधिकारी हृदय ते इस बात में विश्वास रखते हैं कि वे जिस शासन व्यवस्था की श्रमल में ला रहे हैं वह ससार की बढिया-से-बढिया शासन व्यवस्थाओं में से है और हिन्दुस्तान घीरे-घीर परातु निश्चित रूप से उन्नित कर रहा है। वे यह नहीं जानते कि कैसे सद्यापरन्त काशबद दय से ब्यातक का सिक्का वैदाया गया है और किस तरह एक थोर शक्ति का संगठित प्रदर्शन करके थीर दूसरी थीर प्रात्म-रह्मा या बढले में प्रहार करने की तमाम शक्तियां स्त्रीनकर लोगों को निःसल श्रीर पीरपडीन बना दिया गया है। इससे लोगों को श्रव इस प्रकार रहने की टेव पढ़ गई है कि जिससे शासन-वर्ग का श्रहान श्रीर झात्म-प्रवंचना श्रीर भी वह गई है। जिस १२४ ए घारा के झतर्गत सुभ पर सकदमा चलाया गया है वह नागरिकों की भ्राजादी का भ्रापहरण करने में ताजीशत हिंद-की धाराओं में सिरताज है। प्रेम म तो उत्पत्न किया जा सकता है व कायदे-कानून के मातदव रह सकता है। यदि किसी बादमी के इदय में किसी दूसरे बादमी के मांत प्रेम के भाव न हों, शो अवतक वह हिंसा-पूर्ण कार्य या विचार या प्रेरणा न करे व्यवक उसे अपने अपीति के भाव प्रकट करने का पूरा अधिकार होना चाहिए । पर श्रीयुव वैंकर पर श्रीर सम्भवर जिस धारा का प्रयोग किया गया है उसके श्रापुसार श्रप्रीति फैलाना श्रपराध है। इस धारा के श्रवर्गत चलाये गये कुछ मामलों का मैंने श्रध्ययन किया है, और मैं जानता है कि इस थारा के अनुसार देश के कई परमिय देश-भक्तों को सजा दी गई है। इचलिए मुक्तपर जो इस धारा के अनुसार मामला चलाया गया है उसे मैं अपना सौभाग्य सममता है। मैंने सत्तेष में श्रवनी श्राप्तीत के कारणों का दिग्दर्शन करा दिया है। किसी शासक के प्रति मेरे मन में किसी प्रकार का दर्भाव नहीं है, और स्वय सम्राट के व्यक्तित्व के प्रति तो सुक्त में खपीति का भाव दिलकुल है ही नहीं। परन्तु जिस शासन-व्यवस्था ने इस देश को अन्य सारी शासन-व्यवस्थाओं की अपेका अधिक हानि पहुंचाई है उसके प्रति अप्रीति के भाव रखना में सद्गुण समस्ता है। अंग्रेजों की श्रमलदारी में हिन्दातान में परमत का बान्य बामलदारियों की अपेदा श्राधिक श्रामान हो गया है । अब मेरी ऐसी धारणा है तो इस शासन व्यवस्था के प्रति होम के मान रखना मैं पाप समभता है। श्रीर इसलिए मैंने श्रपने इन लेखों में, ओ मेरे खिलाफ प्रमाया के तीर पर पेरा किये गये हैं, जो बुख लिखा है उसे लिख पाना श्रपना भरम-सीमान्य सममता है। <sup>46</sup>वास्तव में मेरा विश्वास तो यह है कि इंग्रलैयह छीर मास्त जिस च-प्राकृतिक रूप से रह रहे हैं, मैंने घरहयोग के द्वारा उथसे उदार पाने का मार्ग क्वाकर दोनों की एक सेवा की है। मेरी विनम्न सम्मति में जिस प्रकार ग्रन्दाई से सहयोग करना कर्नभ्य है उसी प्रकार सुराई से ग्रसहयोग करना भी कर्तरूप है। इससे पहले बसई करनेवाले को द्वित परचाने के लिए समहयोग को हिशासक दंग से प्रकट किया जाता रहा है। पर मैं अपने देशवाधियों की यह बताने



:-विभाग सेठ जमनालाल बजाज के जिम्मे कर दिया गया श्लीर ५ लाख करये उनके हाथ में रखने निश्चय किया गया। सलाक्षर में कष्ट-निवारण के लिए कमिटी ने ८४,००० की संजूरी दी। जसनाताल बजाज ने वकीलों के भरख-पोपस के लिए उदारवापूर्वक एक लाख रूपमा छीर भी दिया। र के क्रमिनार्य 'अपयोग' का द्यर्थ 'पहनना' लगाया गया । द्यरहरोगी वकीलों को एक बार फिर वनी ही बर्ड कि वे मकदमे शय में न लें. श्रीर श्रमहयोगियों की श्रादेश दिया गया कि वे श्रपनी ही न करें। एक कमिटी धनाई गर्द, जिसके जिम्मे इन बातों की जांच छीर स्पिट पेस करने का म इन्ना--(१) मोपला-विदीह होनेके कारण: (२) विदीह ने क्या-क्या रूप घारण किया. (३) सर-र में बिट्रोह को दबाने के लिए फीजी-कानन श्रादि किन-किन उपार्थी से काम लिया. (४) मीएली-रा बलपुर्वक मसलमान बनाया जाना (५)सम्पत्ति का विष्यंस (६)हिन्द मस्लिम ऐक्य स्वापित करानाः दे खावश्यक हो तो किन-किन उपायों से काम लिया जाय। मध्यपान्त (मराठी) की कामेंस-कमिटी श्रास्थीम-कार्यक्रम में कुछ एशोधन पेश किये । श्राराश्यता-निवारण-संबंधी योजना बनाने के लिए क कमिटी नियुक्त की । ७, ६० और ६ जुन १६२२ को सखनऊ में महासमिति की बैठक हुई, जिसमें पर लिखी और श्रन्य सिफारिशों पर गीर किया गया। श्रसल में महासमिति का काम या श्रसहयोग, विनय-भग श्रीर सत्याग्रह के सिङ्कान्त श्रीर व्यवहार का मृत्य फिर से निश्चित करना श्रीर उनके शान श्रीर कला का सिरावलीकन करना । देशवन्धु दास श्रीर विद्वलामाई पटेल जैसे चोटी के नेता, करोंने असहयोग को बहुत-दुछ संकोच के बाद अपनाया और बाद को उसकी जोरदार पुछि की ची, ल में इन्छ परिवर्तन करना चाहते थे । ये ऐशा धासहयोग चाहते थे जिसका प्रयेश खास नौकरशाही मह में हो सके । तदनुसार महासमिति तथा गाधीजी ने शान्ति ख़ौर सत्य के संदेश के द्वारा मानव-ामाज की जो सेवा की थी उसकी सराहना की, श्राहिसात्मक ग्रासहयोग में श्रापनी ग्राहणा प्रवट की भीर कार्य-समिति का वह प्रस्ताव पास किया जिसे पश्चित भोतीलाल नेहरू ने, जो हाल ही में जेल से इट कर आये थे. वेश किया था और जिसमें मालवीयजी ने संशोधन किया था। इस प्रस्ताव मैं . रकार की दमन-नीति को धिवनारा गया श्रीर इस नीति का मकावता करने के लिए किसी न-किसी हर में सत्याग्रह या श्रीर इसी प्रकार का कीई उपाय श्रापनाया जाय. इस बात की श्रागस्त के लिए धिमित कर दिया गया। साथ ही सभापति से श्रानुरोध किया गया कि वृद्ध छन्जनों की देश का रीए करके वर्तमान हालत की रिपोर्ट श्रामामी कमिटी में पेश करने के लिए नियुक्त किया जाय। वदनुषार समापति ने पविश्व मोतीलाल नेहरू, झा० चान्सारी, धीयव विदठलभारै पटेल, सेठ जमना-बाल बजाज, चनवर्ती राजगोपालाचार्य और रोठ छोटानी को मुकर्रर किया । इकीम चाजमलखां को कमिटी का श्राध्यद्ध बनाया गया। सेठ जमनालाल ने नियुक्ति स्वीहार मंकी श्रीर उनके स्थान पर भी प्स॰ कस्तरी रशा द्यामगर को नियुक्त किया गया। सेठ छोटानी शरीक न हो सके। को एकबार फिर देख सेना चाहिए। मि॰ मायरेनु ने तुकी से की गईं सेवर्च की सन्य के सम्बन्ध में पक सरकारी कागज का भेद खोल दिया था. इसलिए उन्हें २३ मार्च १६२२ की मन्त्रि-मण्डल से

सायाग्रह-कमिटी की कार्रवाई श्रीर उसकी रिपोर्ट का जिक करने से पहले हमें भार्च महीने इस्तीफ़ा देना पड़ा। उस समय तुनीं ने युनानियों को करारी द्वार दी थी। गिरफ्कारियों श्रीर सजास्रों का चारी तरफ दौर दौरा या । पजाब में लारेंस की मूर्ति जनता के कोच का भाजन बन गई थी। ग्रान्ध में गोदावरी में राष्ट्रीय मरदा फहराने से नौकरशाही महक उटी थी छीर करवन्दी-ब्रान्दोलन भी मौजूरा या ही । कानून का शासन १०८ और १४४ वाराओं का शासन रह गया या । सरकारी कार्यकारियों के मारतीय सदस्य ऋपनी लाचारी प्रकट करते थे-क्योंकि कलक्टर (हिप्टी-कमिशनर )

की थेप्टा कर रहा हूँ कि दिया सुगर्द की कायम रलती है, इसलिए सुगर्द की जह काटने के लिए यह चायरयक है कि दिंगा से दिलकुल चलग रहें। चरिंगा का मनलब मर है कि सुगई से बलहरी बरने के लिए जी मुख भी दवह मिने उसे शीकार कर लें । इसलिए में यहां उस कार्य के लिए जो कानून की निगाद में जान-कुफ़कर किया गया धारांघ है और नो मेरी निगाद में किसी त्यारिक का त्वसी यहा फर्वेम्य है, सबसे बहा दवड भाहता हूं छीर उसे सहयं प्रहण करने की वैयार हूं। ब्राउके जन चौर चसेनरों के बामने निर्मा दो ही मार्ग हैं। यदि चाप लोग हृदय से समस्त्री हैं कि जिन कानून का प्रयोग करने के लिए आपते कहा गया है, यह मुख है और मैं निर्देश हैं, तो आप लोग चपने-चपने पदों से इस्तीपा दे दें चीर सुगर से चपना सम्बन्ध खला कर लें: झयग बदि झाला विश्वास हो कि जिस कानून का प्रयोग करने में द्धाप महायदा दे रहे हैं वह बाह्य में इस देश की कनता के मगल के लिए है श्रीर मेरा झाचरण लोगों के झहित के लिए है, तो मुक्ते वह नेवक

जब ने पैसले में सोकमान्य विलक का दशन्व देते हुए गांधीओ को छ। वर्ष की सब दी और भी शंकरलाल नैकर को एक वर्ष की सजा स्त्रीर १००० जुर्मोंने का दश्द हुसा। जुर्मोना न देने पर हुं मास और । गापीजी ने गिने सुने शब्दों में उत्तर दिया, जिसमें उन्होंने बहा कि यह मेरे लिए परम-सीमाय्य की बात है कि मेरा नाम लोकमान्य तिलक के नाम के साथ जोड़ा गया। उन्होंने जब की सजा देने के मामले में विचारशीलता से काम लेने के लिए और उसकी शिष्टता के लिए धन्याद दिया। झदालत में उपश्यित होगों ने गांधीजी की बिदा किया। बहतें की झांखा में झाबू भी भरे हुए है। इस प्रकार गांधीजी की दरह देश्वर राष्ट्र की गोद में से इटा दिया गया। यह बात अवातक

हुई हो, सो नहीं । स्वयं गापीजी ने E मार्च को 'यंग डायेडया' में 'यदि मैं गिरफ्तार हो गयांग चीर्राड लेख में लिखा था कि चौरी-चौरा के मामले में श्री कुंजक की रिपोर्ट निश्वयातमक है ब्रीर बरेली से कांप्रेस-मंत्री की रिरोर्ट से भी यह बात जाहिर है कि वैसे स्वय-सेवजों का खलूत निज्ञालने में चाहे हिंग न हों पर हिसा की प्रवृत्ति अवस्थ मीजूर है। फलतः उन्होंने सत्याप्रह यन्द करते का आदेश दिवा श्रीर लिखा कि जैसी दालत है उसमें सत्याग्रह 'सत्याग्रह' नहीं 'तुराग्रह' होगा । यर गांधीजी की समक में सत्याप्रह के विरुद्ध उस अमेज-जाति का दृष्टिकीय न आया, बो सशस्त्र-विद्रोह तक की सगस्त्र करती द्याई है। श्रमेन की दृष्टि में सरवाग्रद झनैतिक सी चीज दिलाई पड़ी। यदि गांधीजी की विर भवारी से सारे देश में त्कान था जावा वो वहें दुःख की बाव होती ! गांधीजी की हच्छा थी कि सारे कांग्रेस-कार्यकची यह दिखा दें कि सरकार की खाराका निर्मुल हैं; न इन्तालें हों, न सोरगुल के लाग प्रदर्शन किंप आर्थ, न जुलूस निकाले आय । यदि बारकोली में निश्चित किया गया वार्यक्रम पूरा क्रिया आयगा वो उससे ने तो श्राजाद हो ही जायगे, स्वराज्य मी मिल जायगा । गांधी जी ने इन्हों सब्दों के साथ गिरफवारी का आद्मान किया था, क्योंकि उन्होंने समक लिया कि इससे उनहे देवी-शिक्ष-समझ होने के सम्बन्ध में जो भारका फैली हुई है, उतका खन्त हो जायगा । यह खयात भी दूर हो बायगा कि लोगों ने श्रवहयोग-झान्दोलन उनके प्रभाव में झाकर झपनाया या, हमारी स्वयंग्य की बीवाता श्रिषिकारी थे । स्रीर देश ने भी उनहीं इच्छा का पालन किया—उनहीं शिरफतारी श्रीर सजा पर बारी स्रोर शान्ति कायम रही ।

जेल जाने के बाद

गांधीजी की सजा के बाद बीन महीने वक कार्य-समिति काम-काज की ठीक-ठाक करती थी।

सद्र-विभाग सेंड जमनालाल बजाज के जिम्मे कर दिया गया श्रीर ५ लाल घरी उनके हाथ में रखने का निरुचय किया गया । मलाबार में वष्ट-निवारण के लिए कमिटी ने मर,००० की मंत्री दी। सेठ जमनाशास बजाज ने सदीलों के भरण-पीपरा के लिए उदारतापूर्वक एक लाख रुपया और भी दिया। खदर के ब्रातिमार्थ 'उपयोग' का श्रम पहनना' लगाया गया । श्रमहयोगी वकीलों को एक बार फिर चैवावनी ही गई कि वे मुक्टमें हाथ में न लें. श्रीर श्रम्हयोगियों वो श्रादेश दिया गया कि ये श्रपनी पैरवी न करें। एक कमिटी बनाई गई, जिसके जिस्से इन बातों की जांच और रिपोर्ट पेश करने का काम हुन्ना-(१) मीपला-विद्वीह होनेके नारग: (२) विद्वीह में क्या-क्या रूप घारण किया; (३) सर-कार ने निदीह को दबाने के लिए पीजी-कानून खादि किन-किन उपायों से काम लिया; (v) मीपली-हारा बलपुर्वक मुसलमान बनाया जाना (५)सम्पत्ति का विध्यतः(६)हिन्द मुरिलम ऐक्य स्पापित कराना, यदि द्यावरयक हो तो किन-किन उपायाँ से काम लिया लाय । संख्यान्त (मराटी) की कांग्रेस-कमिटी ने असहयोग कार्यक्रम में वृद्ध सहोधन पेश विये । अस्प्रत्यता-निवारण-सर्वधी योजना बनाने के लिए पक कमिटी नियुक्त की । ७, द और ६ जून १६२२ को सखनऊ में महामर्मित की बैठक हुई, जिसमें करर लिली और अन्य विकारिशों पर गीर किया गया। असल में महासमिति का काम या असहयोग, संवितय-भग श्रीर सत्याग्रह के सिद्धान्त श्रीर व्यवहार का मूल्य फिर से निश्चित करना श्रीर उनके विशान और कला का सिदावलोकन करना । देशपन्ध दास और विद्वलभाई पटेल जैसे चोडी के नेता. जिन्होंने ऋसद्योग को बहुत-कुछ संकोच के बाद श्रापनाया श्रीर बाद को उमग्री जीरदार पृष्टि की थी. मूल में कुछ परिवर्तन करना चाहते थे। वे ऐशा श्रास्त्रयोग चाहते थे जिसका प्रवेश खास नीकरशाही के गढ़ में हो सके । वदनुसार महासमित स्था गांधीजी ने शास्त्रि और सत्य के संदेश के द्वारा मानव-समाज की जो सेवा की थी उसकी सराहना की, श्राहिसातमक श्रासहयोग में श्रापनी श्रास्था मनट की श्रीर कार्य-समिति का वह प्रस्ताव पास किया जिसे परिहत मोतीलाल नेहरू ने, जो हाल ही में जैल से छुट कर खाये ये, पेश किया था और जिसमें मालवीयजी ने संशोधन किया था। इस प्रस्ताव में सरकार की दमन-नीति की धिवनास गया थी। इस नीति का मुकावला वरने के लिए किसी न-किसी रूप में सत्यापह या और इसी प्रकार का कीई उपाय श्राप्ताया जाय, इस बात की व्यवस्त के लिए स्पनित कर दिया गया। साम ही समापति से अनुरोध किया गया कि कछ सज्जनों की देश का दीय करके वर्तमान शासन की विवोर्ट जागामी कमिरी में पेता करने के लिए नियक्त किया जाय ! वदनुसार सभापति ने पविद्व गोतीलाल नेहरू, डा॰ श्चन्सारी, श्रीयुत विट्डलभाई पटेल, सेठ जगना-लाल बजाज, चकवर्ती राजगोपालाचार्य श्रीर सेट छोटानी को मुक्ररेर किया । इकीम श्रजमललां को कमिटी का श्राप्यात बनाया गया । सेट जमनालाल ने नियुक्ति स्थीकार न की श्रीर उनके स्थान पर भी एस॰ कस्तूरी रथा श्रायमर की नियुक्त किया गया । सेट छोटानी शरीक न ही सके ।

संप्याद्य-कांग्री भी कांग्याई जीर उपन्नी रिपोर्ट का जिंक बच्चे से पहले सेने आप्ते मारीने स्वाद्याद्या रिपार देव दिना चाहिए। मिन मारोद्या में मुझे से ही गई विद्यं की बाँग्य के जम्मण में प्रक संप्याद्या दिनाम का मेर भोकि स्थित मा, इंटरिंग्य उर्दे १ मार्च १६२२ को मोन्य-पहल की रिक्षीय देना प्रचा उद्य स्थाय तुर्वी ने पून्तरियों को स्थारी इर दी भी गिरवनारियों कीर समार्थों कर स्थारी सरक दीर-दीए या। पंचाव ने सार्थिकों मूर्ति करता के शेष का मान्य न न या सें। प्रमार्थों में मोद्यादों में मार्थीन मस्त्रा प्रदानों से मोन्याद्यों सरक उडी थी और वस्तवनी-स्थान्योंकन भी मोद्याद्यों या ही। कानून का सामन रेन्द्र स्थार रिप्ट भारती का सामन यह समा था। स्वकृती स्वाद्याद्यों सार्थीय प्रदास स्थानी काची भाग्न स्थान के — न्योंकि कमार्था (दिन्ध-मीस्यन) भी भेधा कर बार है कि शिंग बुधरें को कायम राज्यों है, इस्तील बुगरें को यह कारने के लिए सा भावपार है कि शिंग में रिलयुक्त सालत रहें। धारिता का मानाव बार है कि बुधरें के स्वारों करने के लिए ओ बुक्त भी बार किने चुने होतार कर लें। इस्तील में मी निवास में किया के किया के करने की निवास में अन्य-क्षार किया गया का मान है बोरे को मीने निवास में किया किया किया किया किया के किया के किया वसी बचा कर्जाण है, तनसे बचा रहर बारता है, बोरे को मार्ग करना के विवाद है। साले, जब कीर सामेगों के मार्गने शिंग दो ही मार्ग हैं। वर्ष का लोग इसने में किया है कि का बचाने-क्याने वसो में के लिए सामों कहा गया है, यह बुधा है बोरे में निवीस है, तो सार के सामो-क्याने वसो में किया का करने के लिए सामों कहा गया है, यह बुधा है बोरे में निवीस है, तो सार के सामो-क्याने वसो है किया का नहा की सामे क्या मार्गन पर साम कर है, साम पर दे साम विद्यास हो कि जिस का नहा की स्वीस करने में साम सामा दे रहे हैं यह बास्ता में इस हो की

अब ने पैराने में लोब मान्य विलक का दशना दें। हुए गांधीओं हो हुए वर्ष ही हात्र दी की भी संकलाल नैंदर को एक वर्ष ही राज और १०००) मुम्मीन का दशद हुआ। मुन्मान न देने पर्व मारा और । गांधीओं नी मिन चुने सप्ती में उत्तर दिया, किमी उन्होंने कहा हि यह में लिए पर्यन्त में मारा है हि एक प्रमाण के साम है हो है एक प्रमाण के साम है साम ने साम ने मारा उन्होंने वह की साम दें है है मेरा मान में मारा उन्होंने वह की साम देने में साम ने में दियार सीक्षा से काम लेने के लिए और उन्हों पिएका के लिए क्यार दिया। स्वास ने में स्वास सीक्षा से काम लेने के लिए और उन्हों पिएका के लिए क्यार उन्हों सिंप मारा अपने में दियार सीक्षा से काम लेने के लिए और उन्हों पिएका के लिए क्यार उन्हों सिंप सीक्षा में से दूर है।

इस प्रकार गांधीजी को दरह देकर राष्ट्र की गोद में से इटा दिया गया ! यह बात झंचानक हुई हो, सो नहीं । स्वयं गांधीजी ने ६ मार्च को 'यग इंग्विडया' में "यदि मैं गिरक्तार हो गया" ग्रांदेक सेल में लिला था कि चौरी-चौरा के मामले में भी कुंजरू की रिपोर्ट निश्चयात्मक है और बोली है कांग्रेस-मंत्री की रिपोर्ट से भी यह बात जाहिर है कि वैसे स्वयं सेवर्तों का जुलस निकालने में चाहे हिंग न हों पर दिसा की महत्ति अवस्य मौजूद है । फलतः उन्होंने सत्याग्रह बन्द करने का ब्रादेश दिया स्त्रीर लिखा कि जैसी हालव है उसमें सत्याग्रह 'सत्याग्रह' नहीं 'दुराग्रह' होगा । पर गांपीजी की समक्र में सत्यामह के विरुद्ध उस भामें ब-जाति का हां कि गण न भ्याया, जो सत्तरत्र विद्रोह तक की नगहन करती आई है। अमेज की टांट में सत्यामह अनैतिक सी चीज दिखाई पड़ो । यदि गांधीजी की गिर पर्वारी से सारे देश में त्कान था जाता तो यह दुःख की बात होती। गांधीजी की इच्छा थी कि तरे कांग्रेस-कार्यकर्ता यह दिला दें कि सरकार की खारांका निमृत है; न हस्तालें हों, न शोरगुल के साव प्रदर्शन किये जायं, न जुलूस निकाले जायं । यदि बारहोली में निश्चित किया गया कार्यक्रम पूर्व हिषा जायगा वो उससे वे वो द्याजाद हो ही जायगे, स्वराव्य भी मिल जायमा । गांधी जी ने इन्हीं शब्दों के साथ गिरफ्तारी का ब्याह्मन किया था, क्योंकि उन्होंने समभ्त लिया कि इससे उनके दैवी-शांकि सम्बन्ध होने के सम्बन्ध में जो धारणा फैली हुई है, उतका खन्त हो जायगा । यह खगाल भी दूर हो जायगा कि लोगों ने असहयोग-आन्दोलन उनके प्रभाव में आकर अपनाया था, हमारी स्वरूप की योगवा साबित हो जायगी, और साथ ही उन्हें शान्ति और शारीरिक विश्राम मिल जायगा, जिसके सम्मन्त क क्रमिकारी थे । स्त्रीर देश ने भी उनहीं इन्द्रा का पालन किया—उनकी गिरफ्तारी स्त्रीर सत्रा वर वार्य स्रोर शान्ति कायम रही।

जेल जाने के बाद

गांधीजी की सजा के बाद वीन महीने तक कार्य-समिति काम-काज को ठीक-ठाक करती ही!

र-विभाग सेंड जमनालाल बजाज के जिम्मे कर दिया गया श्रीर ५ लाख रुपये उनके हाथ में रखने . तिञ्चय किया गया । मलाबार में वर्ण-निवारण के लिए कमिटी ने दंश.००+। की मंजरी दी । इ अपनासास बजाज ने बदीसों के भरता-पोपना के लिए उदारतापूर्वक एक साख क्या और भी दिया।

हर के अनिवार्य 'त्रपयोग' का द्यर्थ 'पहतना' लगाया गया । द्यसहयोगी वकीलों को एक बार फिर गवनी दी गई कि वे मकदमे हाथ में न लें. और श्रमहमोगियों को बादेश दिया गया कि वे अपनी वीन करें। एक कमिटी बनाई गई. जिसके जिस्मे इन शातों की जांच ग्रीर रिपोर्ट पेश करने का म हुन्ना--(१) में।पला-विद्रोह हीनेके कारण, (२) विद्रोह ने क्या-क्या रूप धारण किया, (३) सर-R नै विद्रोह को दशने के लिए फीज़ा-काउन छादि किन-किन उपायों से काम लिया: (४) मोपलों-ाय बलपूर्वक मुसलमान बनाया व्याना (५)समात्ति का विष्यंस (६)हिन्द मस्लिम ऐक्य स्यापित कराना , दि झावस्यक हो तो किन-किन उपायों से बाम लिया जाय। मध्यपान्त (मगरी) की कांग्रेस-कमिरी ब्रसह्योग-कार्यक्रम में कुछ सशोधन वेश किये । ब्रस्ट्रश्यता-निवारण-संबंधी योजना बनाने के लिए ह बिमटी नियुक्त की । ७, ६ और ६ जुन १६२२ को लखनऊ में महासमिति की बैठक हुई, जिसमें हार लिखी और अन्य विभारिशों पर सीन किया स्था। असल में महासमिति का कास या असहयोग, विनय-भंग और सत्यामह के सिदान्त श्रीर व्यवहार का मूल्य फिर से निश्चित करना श्रीर उनके वजान चौर कला का विश्ववलांकन करना । देशकन्य दास भीर विडलभाई पटेल जैसे चोटी के नेवा, जन्होंने द्यसहयोग को बहुत-कुछ सकोच के बाद द्रापनाया श्रीर बाद की उसकी जीरदार पुष्टि को थी, रल में कुछ परिवर्तन करना चाहते थे। ये ऐना असहयोग चाहने थे जिसका प्रवेश खास नीकरशाही है गढ़ में हो सके । तदनुसार महासामीत वया गायीजी ने शान्ति ख्रीर सत्य के सरंश के द्वारा मानव-हमाज की जो सेवा की यी उसकी सराहता की, प्रहिसातमक असहयोग में ज्ञपनी काल्या प्रकट की भीर कार्य-समिति का वह प्रस्तान पान किया जिसे परिष्टत मोतीलाल नेवर के, जो हाल ही में जैल से सूट कर द्वारों थे, पेरा किया था श्रीर जिसमें मालवीयती ने असोधन किया था। इस मस्तान हा सरकार की दमन-नीवि को विकास गया और इस नीवि को सहावका बन्ने के लिए किसी न-किसी रूप में सत्यामद मा और रंगी प्रशास का कीई उपाय कारत किया गण किया के लिए हम में सत्यामह या श्रीर होती प्रशार का कोई उपाय कार्यात्व (क्या गया कि बुद्ध सरजनों को देश का स्पतित कर दिया गया। साथ की अभावांत से कार्यात कर विश्व सरजनों को देश का

ही सर्वेवको यने हुए थे। न्याय-विभाग को ख्रवील करते हैं बुख होने की हासारना थी, पर क्रवरीलों अपील को तैयार न होते थे। लोगों के विगड़ उठने का एक कारण प्रधान-मन्त्री हातर वर्ष की रिटील फ्रेम स्वीव थे। । सह हातिलए दी गई भी कि खोसनात-सर्वेद्धार प्रधान-मन्त्री हातर वर्ष की रिटील फ्रेम स्वीव थे। । यह हातिलए दी गई भी कि खोसनात-सर्वेद्धार प्रधान एक एक एवंदी पारी प्रामित परकारों में प्रधान प्रधान पार पूर्व थी। प्रामित परकारों में प्रधान पर पूर्व थी। प्रामित परते के प्रधान पार पूर्व थी। प्रामित परते के प्रधान पर पूर्व थी। प्रधान करने के लिए लावर वर्षा में भारत कि स्वार की तिव्य-सर्वेद्धार को स्वार करने के लिए लावर वर्षा में भारत कि स्वार की विव्यत-सर्वेद्धार को सामन करने का पीलारी डांचा है। उन्होंने यह भी पार कि स्वार की विव्यत-सर्वेद्धार कोई समन व खासमा कर सामन किर्मित पित्रिक-सर्वित की स्वार्यका प्रधान करते पर्व दिन्य भी भारत-स्वित की स्वार्यका प्रधान करते पर्व दिन्य भी भारत-स्वित की सामन करते पर्व प्रधान करते हैं कि सामन की सामन की सामन की सामन करते हैं कि लायर कार्य से पह भी पर हो गाय हो। कि उनके इस मामन का सत्त के दिये हुए आप्तानकों की पित्र सामन की सामन की सामन की सामन की सामन करते हैं कि लायर कार्य से पह भी पर होगा। के लियर स्वार के सामन की सामन की सामन की सामन की सामन करते हैं कि लायर कार्य से पह भी पर होगा। के लियर से सामन की सामन की सामन की सामन की सामन की सामन करते हैं कि लायर कार्य से पह भी पर होगा। के लियर से सामन की सामन की

### बोरसद-सत्याग्रह

श्रव हमें ऐसे सराप्राह का किन करता है जिसके साम बोस्यद का नाम चुना हुआ है। वा सराप्पाह १६२२ में बोरवर में हुआ। 1 जुल दिनों से बोरवर-वास्तुका में देख आजा नाम का एक हर हुआ बाहु उपदात कर रहा था। इच्छा एक सुलसान बाहु उट कहा हुआ छोर देख का वे हेडा<sup>48</sup> सिहा में क्यार हत कर महिता माने शुरू कर दिने । पुल्लिस लाचार थी। वस्तार ने अपदा सबसे बहिया क्यार हत कर पर निग्नक किया, पर उसे भी करताता न हुई। बहीदा-पुलिश भी उपहिचायों का वासान बार्ट थी, क्योंकि बहीदा स्थितात बोरवर के बारत में ही है। अन्य में बाहुक होरे सिहावर है पूर्व और देवेजू अप्तरां में मिल कर अपराधियों वा पवा लगाने की एक तर्वांश को निराही। अर्थने देख आजा के पहले के लिए मुस्तकान आह को विध्व तिया। मुख्यमान बाहू हुस उर्दे वर यो हुआ/हैंड उनके बात परिचार होई और ४-४ स्वाप सिंपती दिने सबसे। अधिकारी सात्री हो यो। वो हो पहले के लिए पोर हुकरेर किया गया। पर पुलिस के सन में सीनी ने अपने आहोनों हैं।

स्परापों की संस्था बड़ी और स्था में सरकार में सोचा कि हम स्थानामी मानवाली है में साजिय है। तार्वाल में राव स्थ्य स्थित प्रतिक्त पुलिस देशाँ और एक सारी सामीनित्र मी हैं जैं यह समा विद्या और यह कर होता की बेरामी के साथ बचल किया जाने साम। इयर पुलाई नेताओं की पुलिस और मुलसाय कान् के समामीने का यह जा बचल और भी सहसामार्थ वित्र है इस सामने में सरकार की चुलेशी दी बाद केस्टर गरे कोत सोमों के बन देने को कहा। कि में हैं की उद्योग ने चाल किया मा उनके साथ में में सोमार्थ तो मांसन हुआ कि में हैं सरकारी हैं। यह की कियर न सा कि चाइओं ने सरकारी मोनेस्ता और साथानी एक्सि के उनकार किया है। भी सनसामार्थ दरेस ने २०० स्थानिक प्रति की सीमार्थ में है हिर देशी किया है हो हो हो में साम हो भी और है स्थान कर में है में है हिर देशी 

#### गुरु-का-बाग

हान बाद वर्ष में हो महत्वपूर्ण परम्म हुई। एक हत्यावह किसटी का गरियों में देश में दीय हरना, जीर दूसरी गुरु-का-नात की परमा जो अन्त में हुई। शिरोमणि गुह-हारा प्रवच्यक मिसटी विक्तों का मुख्यक हत्य था। ने लोग अपने नायकों का आली बहुते थे। जो स्वातन किस्त के से अपने-ज्यापने उद्योग हत्ये के स्वीत पुरत्योग के स्थल गरीना वय हत्ये हैं। मुख्यक विक्रस स्थल-मह करने मुक्तारी पर दल्कत करना चाहते थे। मुख्य इक्तालियों ने गुरु-का-नात के गुरुद्वारी की जानिन वा एक के का बाहता। नायन ने पुलित के शिराहमध्य की। पुलित ने प्या का भार लिया। अपन विक्यों के काले कहिया का स्वात किए पुलित की शुरुद्धों के बीच में में तिकत्या की स्थल में बातूनी समुद्धाय की हैविनव के लूप पीटा जाया। देश में इस हस्य से चनवरी मन गर्म। मह खिला का पाट या-जो भारत की बहु भी स्वात पहुं की भी जितने मूरेन में जानेंती से भोचें लिये

स्रकारियों के एक झाल-नियंत्रण ही प्रयाश सरकार में भी सुने दिल से ही । दश वर्ष नाद भारतीय प्रकारियों में जिल काटी-लार्ज की एका मधुल भाग मित्रनेवाला या उड़की कहा में गुरू-ना-लाग में ही भारीयांत्र मात्र की सौ थी, खन्त में १९२३ के निवस्त में तहा तथागान शानक एक सम्बन ने यह जाए महत्त्व से पट्टे पर से ली सीर स्वतास्त्रों के पेक सहत्त्री पर कोई ऐसाब नहिया।

. 1

### धोरसद-सत्याप्रह

श्रव हमें ऐसे सत्याह का जिक करना है जिसके ताप बोराव का नाम खुका हुवा है। वा सत्याह १६२२ में बोराव में हुआ। चुखु दिनों से बोराव-ताल्खुका में देख बावा नाम का एक वि हुआ बाहु उपदाव कर यहां था। इच्या पर प्रकार का नाम कर कहा हुआ खोर देख बाता वे हुएतरें में हुएने करने, पर उसे भी सम्बद्धा न हुई। बड़ीदा-पुलित भी उपहिचारों का बता समाना बार्ट पर नियुक्त किया, पर उसे भी सम्बद्धा न हुई। बड़ीदा-पुलित भी उपहिचारों का बता समाना बार्ट पी, स्थोकि बड़ीदा दिखाबत सोसाद के बाता में ही है। अन्त में ताल्खुके और तिसाब है पुलि और रेक्ट अपनाम ने मिल कर अपराधियों का बता समानी की एक तरबीत को बता बीड़ियां देखा का को पहनते के लिए प्रतासाम आहू की सिला लिया। वृत्तमाम बाहू हुस यहंत पर पर हुआं कि उनके पात दीवार रहें और ४-४ सराक विवादी दिने जा। अपितारी राजी हो गई। के को पकरने के लिए जोर हुकरेंर किया गया। पर पुलित के हाथ से संगी ने अपनी आदिक्ती प्राधीनों हो ने

खयाओं की संस्था नहीं और खत्य में सरकार ने शोजा कि इन श्रायाओं में मांजारों में में साजिया है । सर्वाक्ष में स्वरूक्त कर शिविक पुलिस नैशाई और एक भारी साजीनी कर मी सी यर लगा दिया और जब कर होगा की नेयहमी के साथ नयल किया जाने लगा । इयर युजावें नेताओं नो पुलिस और मुख्याना बाकू के समसीने का पता जाना और भी बल्लामार्थ तेया है इस आपने में सरकार को पुलीसी दी। वह सीस्वर गये और कोगों से कर न देने को कहा । कि सीर्टें की अकुसी ने पास्त किया था उनके परि से गीतिया निकाली गई तो सांत्रत हुआ कि गीटेंग पहाली हैं अब कीर्दे करेंद्र न तम कि सांद्रकों ने सरकारी गीतियां और सरसारी सपसीर्थ उन्योग किया है। भी सल्लामार्थ परेल ने २०० स्वरोत्तक स्वत्रत कोश्वी-पास देने के लिय हैंगे (हवे। कोग नाम बई दस्ती से साम दी। भी के दस्ती बन्द कर लेते थे। भी रहत ने में वाल्ह्राके में जो वाजीरी पुलिस नियुक्त की गई है उसके आदमी भीवर से स्वयं दावाने बन्द कर देते हैं आरे बार से भी जाले लगा देते हैं, जिससे साकुर्यों को मुस हो जाय कि पर काली हैं ! जारर करों करा सा शोर हुआ कि पुलिस्ताले अपनी जारणाई मों के नीचे युक्त करे में मध्ये की दासरी के हैं करा सा गोर ने से लिस हुआ कि पुलिस्ताले अपनी वारणाई में के नीचे युक्त करे में मध्ये की दासरी के हैं पर सा सा ने सा

#### गुरु-का-वाग

इणके बाद वर्ग में दो महत्वपूर्ण पहान्त पूर्व है। एक सत्याप्त किसी का गरियों में देश में रीप करना, श्रीर दूसरी गुब-का-बाय की पहान जो अन्त में हुई। शिरोमिया-गुब-आर मन-पड-किसी विक्तों का गुआर कर बा। वे लोग अपने आपको अवस्थि करते थे। जो वस्तत किस परे अपने-आपको दश्ता करते थे और गुब-सों के साथ दश्तीय पद करते थे। सुप्राप्त विक्रम सत्या-गरि-जापको दश्ता करते थे और गुब-सों के साथ दश्तीय पद करते थे। सुप्राप्त विक्रम सत्या-व्य एक पेप फाट साला। मिल्य ने पुलित के दिश्तम की। पुलित ने पदा का भार लिया। अब विक्तों के अले आदिया का मात किस पुलित की दृष्टिमों के बीच में से निक्तत और उन्दें सैन व्यन्ती क्षत्रपा की देशियत से स्कृत पीटा जाता। देश में १९ इस्स से उनक्ती मन गर्द। मद आदिया का पाज भारत की यह पीटा जाता। देश में १९ इस्स से उनक्ती मन गर्द। मद अहिया का पाज पान की मात की यह पी सा जाता देश में १९ इस्स से उनक्ती मन गर्द। मद

क्षारियों के इस्तारमान्यय का प्रशास करता ने भा खुता हरता साम है। भागतीय प्रामिति में बिल लाई/माने की हरता प्रमृत मान मिनतेवाला प्रवासी कहा में गुरूना-बाग में ही प्रयोख्ता प्राप्त की गई बी.) ब्रन्त में १६२२ के नरावर में तर ग्रगायम ग्रामक यक वाजन ने बह कराह महत्त्व से पट्टे पर ले ही छी. ब्रन्तियों के पेड़ काटने वर कोई पेटांबर ने किया।

खलामर बमिटी में देश-भर का रीय बिचा । लोगों का उत्तार भग न हुसा था। बमिटी के यरल बर्स करों गये, उनका जोरवार लगान हुमा । बमिटी में प्रतान काम स्वास करने गिरेट में की शा आपने में महानितित हरकी बच्चों १४ याल की बैटक में करण बारती थी; या रेश में की का राम हमा हमें किया है किया है किया है के बात पर इस जीग पर वह पूर्व में साम तमने में की का देशका है का प्रतान पर इस जीग पर वह पूर्व में सामने में हम के प्रतान के स्वास कर रही थी उनके स्वास के स्वास के स्वास कर रही थी उनके स्वास कर रही थी उनके स्वास के स्वास कर रही थी उनके स्वास कर रही थी उनके स्वास कर रही स्वास कर

ही सर्वेवायां बने हुए थे। त्याय-विमाग को ऋषील करते से बुळ्य होने की सामावना थी, पर इष्टरवेली ऋपील को वियार न होने थे। सोगों के विगान उठने का एक कारण प्रधान-मन्त्री सावस कर्ष की रहील फ्रेम स्वील' भी। यह हससिल ही गई भी कि श्रीधानल-सर्कृत नामक एक गर्ववेलन गांगा मानी मन्त्रों में हाणाया गांगा था। उनसे उन्हें परी पर पारतीए रसने के प्रमा पा पा हो उनसे उन्हें परी पा मानी पर सने के प्रमा पा पा हो पा से पा पा पा हो का से प्रमा कर साव को से सुत नई स्वीत का श्रीधा हम्सीय के अपसार विशान स्वार्त को साव करने के सित साव कर के स्वीत का सित का से साव कर के साव कर की स्वार्त कर के स्वीत का सित का सित

#### बीरसद-सत्याप्रह

प्रव हमें ऐसे सत्यायह का जिक करता है जिसके साथ बोस्यद का नाम खुडा हुआ है । व सत्याय १९२२ में बोस्यद में हुआ । कुछ दिनों से बोस्यद-वास्तुका में देवर बावा जान का एक की हुआ बाह उपदार कर रहा था । इस्स एक मुख्याना दान उठ रक्षा हुआ छोर देवर बावा के हुम्से किछो मानों कुम कर दिने । पुलिक काचार थी। सत्यार ने स्थाना करते बिद्या अपप्रव रिक् पर नियुक्त किया, पर उसे भी सरस्ता न हुई। विकीदा-पुलित भी उपदिच्यों का वया स्थाना वार्त थी, क्योंक करेता रियायत बोस्यद के बाता में ही है। अन्त में वारहुके और रिवर्ट प्रवत्ति के की कीर रिवर्ट क्यतरों ने मिल कर स्थापियों का भा समाने की पर तरनीव कोच नियाधी उदि देवर बात की पहले के लिए मुख्यामा बाह हम सर्प व व वर्ष हुआ है उठके पात हरियार रहे और ४-४ स्वास विधारी दिये स्था। अधिनारी मुझ हम सर्प व वर्ष को पहले के लिए और मुक्ररेर किया गया। पर चुतिन के हम परिवारी मानी ने स्थानी स्थानी स्थानी

ज्यानार्थे की संच्या बड़ी और कार्यों में सकार में सोया कि इन अपायों में मांनारार्थे में सार्वार है । वर्षाण में रख सक्तम अविकेत पुनित ने दारें और एक आपी वार्योंनिक भी की पर समा दिवा की निकार के सिमी के आप सम्बन्ध किया जाने सारा 1 इपर तुमार्थ ने वार्यों के प्रतिक और स्वार करेंगा के से स्वार के सारा 1 इपर तुमार्थ ने वार्यों के प्रतिक की पुनित की राम कर के से से के स्वार (सार्व की कहा माने में स्वार की अविकेत की सार्व की कार्यों के इस में देने की कहा (सार्व की इन्ह्री में से स्वार किया किया की अविकेत की किया कि की की अविक की सारांग की सारांग किया की सारांग की सा

वाल्कु में को वाजीरी पुलिस नियुक्त की गाँ है उसके झादमी भीतर से स्वयं दरवाजे बन्द कर देते हैं जीर तार से भी ताले लगा देते हैं, निससे बाइकों को मुग हो जाय कि पर लाखी हैं। बारर कहा बस वा तो हुए मात कु पुलिस वाले ज्ञयति ने वारपाहरों के मीने पुर जाते थे। चोटो की सम्बंधीर के साथ ये वारी चर्चे कि सम्बंधीर के साथ दे वार्य कर कि पार के स्वार्य के साथ के स्वार्य के स्वार्य के स्वार्य के स्वार्य के स्वार्य के स्वार्य का स्वार्य के स्वार्य का स्वार्य के स्वार्य के स्वार्य के साथ कि स्वार्य के स्वार्य के साथ की स्वार्य के स्वार्य के स्वार्य के स्वार्य के साथ की साथ के साथ की साथ की साथ का साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ के साथ की साथ के साथ के साथ की सा

#### गरु-का-वाग

एके बाद वर्ष में दो महत्वपूर्ण प्रधान हुई! एक शत्माबह कमियी का गर्मियों में देश में दीन करा, श्रीर तुक्ती गुर-का-वाम की घटना जो अन्त में हुई! शिरोमिण-गुब्हास प्रवन्धक-किसी पित्रवों का मुशास्त्र दल पा ! 3 लोग अपने माणको अवाली कहते थे। जो धनतानी किसत ये वे अपने-अपने उदार्थी कहते वे और मुख्यों के मान दर्शका पत्न करते थे। मुशास्त्र विवस्त येवा-माद करते गुब्हारों पर दस्तत कराना चाहते में। बुद्ध अवशालियों ने गुब्ब-का-वाम के गुब्हार की जमीन का एक पर कारण मा महत्त्र में पुलित के विवस्त वे की ची तिक में पह का मार लिया। अब विवसों के अले असिया का प्रवास कि पुलित की देवित्र में की मीन में में निकस्ती और उन्हें मी-वान्ती कमुदाय की देवित्य ते वह विवस्त के विवस्त में की मान में मान मार किया गर्मा मार स्वास मार का मार पर की मार की मा

क्षकांतियों के इस ब्रात्म-नियन्त्र की प्रराधा सरकार ने भी खुले दिल से की। दस वर्ष बाद भारतीय व्यक्तींत में जिस साठी-नार्ज को इतना प्रमुख भाग फिल्टेनाला था उसकी कसा में गुरूका-बाग में ही प्रत्योज्ञ प्राप्त को गई थी, ध्रकत में १६२२ के नाम्बर में यर गंगाया मानक एक साजन ने यर जगह मस्त्र से पट्टे पर ले ली खीर ख्रकांत्रियों के देन काटने पर कोई देखांज ने किया।

ही सर्वेतवां यने हुए थे। न्याय-विभाग को ऋपील करने से बुख होने की सम्मादना थी,पर क्रवर्डेर्ज ऋषील को वैयार न होते थे। लोगों के बिगड़ उटने का एक कारण प्रधानभान्त्री शबर हर्व की 'स्टील फ्रेम सीच' मी। यह इसलिए दी गएँ मी कि स्रोडानल-सर्वेक्स नामक एक गरीना सारी प्रान्तीय सरकारों में गुमाया गया था । उनसे ऊ ने पर्दी पर भारतीय रवने के प्रश्न वर वर ही गई थी, जिससे भारत-सरकार सारी रियति पर विचार कर सके ! यह बात करीं खुल गई श्रीर प्रव श्रीर इंग्लैयट के श्रप्तर बिगड़ खड़े हुए । उन्हें शान्त करने के लिए लायड वार्ज ने माक्त्र में क कि भारत की सिविल-सर्वित सारे शासन-तन्त्र का फीलादी दांचा है। उन्होंने यह भी बहा है है समफ में तो ऐसा कोई समय न श्रायमा जब भारत ब्रिटिश-सिवित-सर्वित की सहायत ब्रीर क प्रदर्शन के बगैर काम चला सबेगा । ब्रिटिश-सिविल-सर्विस का इसी प्रकार सहायदा प्रदान करो वर्ष ब्रिटेन की भारत-स्पित रही भारी जिम्मेदारी की पूरा करने के लिए खावस्पक है। ये जो कुस बर्ज किये गये हैं सो उस जिम्मेदारी से छुटकास पाने के लिए नहीं, बल्कि उसमें भारतवावित्ती को हैं दार बनाने के लिए किये गये हैं। परन्तु वाहसराय ने भारत में द्रावनवोप को शान्त करते के लायह जार्ज से यह भी वहलाव लिया कि उनके इस मायल का पहले के दिये हुए आहर करें घोपणाश्चीं पर कोई श्रासर न होगा । लेकिन एक के बाद दूसरी ऐसी घटनायें होती बली गई कि जनेन्द्रा कावर काग्रम रही ।

### बोरसद-सत्याग्रह

श्रंथ हमें ऐसे सत्याग्रह का जिस करना है जिसके साम बोरमद का नाम बुस हुआ है। ह यत्याग्रह १६२२ में बोरसद में हुआ । कुछ दिनों से बोरसद-वाल्झका में देवर बाबा नम झ एवड हुन्ना डाक् उपद्रव कर रहा था । इसर एक मुसलमान शक् उठ लड़ा हुन्ना होर देवर बाब के हुन्हर ने करने राजने में क्षार्य मारने शुरू कर दिये । पुलिस लाचार थी । सरकार ने श्रपना सबसे बहिया श्रप्तार हर है पर नियुक्त किया, पर उसे भी सफलता न हुई । बहीदा-पुलित भी उपद्रिवर्य का पता हतात हा भारता क्यान पर उस भा सफलता न हुए । बड़ोदा-पुलिस भी उपहिंचयों का पता स्थान पी, क्योंकि बड़ोदा रियासत बोरसद के बगल में ही है । श्वन्त में ताल्लुके श्लीर रियासत भीर रेकेन्यू अफ़रतों ने मिल कर श्रप्रपाधियों का पता लगाने की एक वरटीव शेव निराही हुई की पकड़ने के लिए चौर मुक्टर किया गया । पर पुलिस के इस नये संगी ने सपने सार्यान है इपियारों का उपयोग तहशील में श्रीर भी धूम धड़ाके के साथ लटमार करने में किया।

अपराधों की सख्या बढ़ी और अन्त में सस्वार ने सोचा कि इन अपराधों में गरिक हैं है । है । तस्त्रीक में क्या बढ़ी और अन्त में सरकार ने सोचा कि इन अपराधों में गरिक है साजिय है। तस्त्रील में द्रश्रुश्यम्य स्रतिरिक्त पुलिस ने सोचा कि इन खपार्थी में गरि<sup>रूप</sup> में साजिय है। तस्त्रील में द्रश्रुश्यम्य स्रतिरिक्त पुलिस नैहाई स्रीर एक भारी ताडीरी कर मी पर लगा टिका कीर ..... पर लगा दिया श्रीर बह कर हमेशा की भैरहमी के साथ वसूल किया जाने लगा। इपर कुर्व नेताओं को परिव्य क्षेत्र कर हमेशा को भैरहमी के साथ वसूल किया जाने लगा। इपर कुर्व नेताओं को परिव्य क्षेत्र नेवाओं को पुलिस और मुसलमान शक् के अभमतेते का पता चला और औ बल्लमका हुए कि अपने के अपने इस मामने में सत्तार को चुनौती दी। वह बोसबद को स्त्रीर लोगों से कर न देने के का है। कि है को बाजुओं ने पायल किया था उनके शरीर से गोतिया निकाली गई तो शाबित हुआ कि हैं। सरकारी हैं। शब कोई को किया था उनके शरीर से गोतिया निकाली गई तो शाबित हुआ कि हैं। सरकारी हैं। श्रव कोई सन्देर न यहा कि बाकुशों ने सरकारी मोलियां और सरकारी हैं। श्रव कोई सन्देर न यहा कि बाकुशों ने सरकारी मोलियां और सरकारी उपयोग किया है। भी उन्नोग किया है। भी बल्लममाई परेल ने २०० स्वयंसेवह ग्रव दिन चीडी-वार्य देने हैं किया है। इन्होंने किया है। भी बल्लममाई परेल ने २०० स्वयंसेवह ग्रव दिन चीडी-वार्य देने हैं किया किया । कोरा-बारा बर्ड इसमें से शाम से ही धर्म के दरशाने बरूद कर होते हैं। की दहन की हो । की दहन हैं। की दहन हैं दहने । कोरा-बारा बर्ड इसमें से शाम से ही धर्म के दरशाने बरूद कर होते हैं। की दहन हैं दरशाने खुने रसने को राजी किया । दरवाबे खुने रमने को राजी किया । गावतालों ने पोटो को उसवीरों द्वारा प्रमा<sup>त्तु ह</sup>िंद<sup>©</sup>

#### गुरु-का-याग

हण हे बाद वर्ष में दो महत्वपूर्ण पटनायें हुई। एक सत्यायह कांसदी वा गामियों में देख में दीप करता, और तृष्मी गुरू-का-बात की घटना जो अन्त में हुई। शिदोमणि-गुरुद्धारा प्रक्रमक-मिन्दी सिरम्पों का गुप्पारक हता था। ने लोग प्रकारने आपको अकाली कहते थे। जो कांतवती किस्त में ये अपने-आपनी हताली कहते के भी गुरुद्धारें के महत्व नहीं कहते थे। जो कांतवती किस्त में यो अपने-आपनी हताली कहते की श्री मुख्यारें के महत्व नहीं वह वह स्वाधान मिक्स सत्या-माह बरके गुरुद्धारें पर दश्कत करंता चाहते थे। बुद्ध वह शासियों ने गुरू-का-बात में गुरुद्धारें की आमीन वा पह के बात माहत ने पुलित के शिकारत थी। पुलित ने रहा का मातिया अपने निवासों के अपने सहिएता वा मात्र कहते पुलित के दिल्ह की हरियों के बीच में ते निवासते की उन्हें तीर वान्तानी मात्रदाय की दिख्यत से तुष्कारी के मान्य में मान्य मात्रदाय की दिख्यत से तुष्कारी के स्वाधान मात्रदाय की स्वाधान मा

खबालियों के इस आपम-निरंत्रण ही प्रशंसा सरकार ने भी सुने दिस से ही। दस वर्ष बाद भारतीय गर्माति में जिस लाटी-मार्च को इस्ता मनुष्य मात प्रितनेवासा या उसकी कहा में गुरू-बा-बात में ही प्रमिश्या मात्र में बी। इस्त में १६२२ के नत्यार में यर गंगायम समक यह सम्बन ने यह जाए मन्त्र से पटटे पर में ली खी। खबानियों के देव बारते पर बोर्ट रेगायन निरंपा

स्वताद द्विती ने देश-भर दा दीश किया । होगों का उल्लाद भंग न दुवा था । इतिही के इरल को इति गरे, उल्ला कोरदार स्थायत दुवा । द्विती ने क्षयत काल करते हिंदी रेग की । साथम में महाविति इत्तर के चर्चा १ क्षयत्व और के में दरत था गारती थी, या देश म हो एका कोर दुव्द दिनों बाद इसहने में जब देशनशु दात की दूशी करना के निराह के सदस्य या दुव्द होगा पहन दुर के लगानी कीर से इस्ती चर्चा दो में १ करते हैं कि एक सरस्य योदक मोलीसान में हरू के समझ्य के देशन या चीलक मरेश के लिए या चीक र हिला माया युव्द साथ बाद कह शिरोट महाराज्य हुट के पता च्या कि जब-के-यह दारानों के दामने यह महत्व या कि केंत्रिक के स्थित करने की कोई चायरपंक्ता नहीं है। हो, इसना चयरप बहना परेगा कि वर्ड बॉडर हर्डिड बर रही थी। मापामहन्यमिटी की शिराहिसे सीचे की बाली हैं :--

१. सत्याग्रह--देश फिलहाल होटे पैमाने पर या ग्राम्टिक-नाव मह के लिय वेवार गी. श्रीर हिनी लाम कानून का श्रीम मा दिनी लाम कर की गैर-छादायगी। इस दिनार्पण कोहेर्त मान्यीम कांगेत वासिटमों को स्मिक्टर दे दिया अपने के पद महात्रामी की तत्राम तमनी

पूरी दोवी दों तो में बापनी क्रिमेशारी पर होटे पैमाने पर शामिहरू-मत्यामह की मंद्री दे वह । २. कींसिल-प्रपेश-(य) कमित थीर लिलाका थाने गया के अधिरानों में सही योगित कर दें कि संबंध केंसिसों ने ब्रायने परने सन्न (संस्तन) दे हारा यर दिल्स दिया है कि वे निट

पत्र और पंजाबनामन्त्री ब्यादिवर्से की दादरशी स्कायट बन रही हैं, स्वास्त्र की ग्रीम प्रजि माभक हो रही हैं, और जनता के लिए बड़ी कष्ट-दापिनी सारित हुई हैं, इसलिए सहिताल इस योग के विद्यान्तों का कहाई के साथ शासन करते हुए, क्षिमते महिष्य में ऐसी मुग्नवी न उत्तर है निम्न-लिसिव त्रवायों से काम लेता चाहिए---

(१) श्रवस्योगियों को उम्मीदवारी के लिए पंजाब और लिलाफत की न्यादियों की दार्व द्धीर सत्काल सराज्य माति के द्वारेश से खड़ा होता चादिए श्रीर अधिक से श्रीष्ठ सहया है पूर्व

भी भोतिका बादी साहिए । (२) यदि श्रसहयोगी हतनी श्रधिक सस्या में पहुंच जायं कि उनके बगैर कोश्म कृति सके तो जन्दें कींसिल-भवन में जाकर बैठने के बजाय एक साथ वहां से चले खाना चाहिए बीर ह किसी यैटक में शरीक न होना चारिए ! बीच-बीच में वे कींसिलों में केवल हमलिए अर्थ कि उठ

किक स्थान पूरे न दो सकें। (३) यदि श्रसह्योगी एटनी संख्या में पहुँचें कि श्रधिक होने पर भी उनके बिना कोरम हैं हो सकता ही, तो उन्हें हरेक सरकारी कार्रवाई का, जिसमें बजट भी शामिल हो, जिलेश करता चार्र श्रीर बेमल पंजाब, खिलापत श्रीर खराज्य-सम्बन्धी प्रसाव वेश करने चाहिएं।

 (४) यदि ग्रसहयोगी श्रल्यसंख्या में पहुँचे तो उन्हें वही करना चाहिए जो नं० २ में क्वा गया है, श्रीर इस प्रकार कींसिल के बल की घटाना चाहिए 1

नर्द कींसिलों का निर्वाचन १६२४ की जनवरी से पहले न होगा, इसलिए हमारा प्रस्ताव कि कांग्रेस का अधिनेशान १९२३ के दिसम्बर के ख्रान्तिम सप्ताह के बनाम पहले सप्ताह में हो, की यह मामला एक बार किर उसमें पेश किया जाय जिससे निशोधन के सम्बन्ध में कांगेंस श्रपना अनि

वकस्य दे सके । (हकीम राजमतस्त्रों, पं॰ मोतीजान नेहरू थीर भी विट्टनमाई पटेस की सिकारि

(ब्रा) केंसिलों के बहिष्कार के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन (बा॰ एम॰ ए॰ घंसारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, भ्री एस॰ वस्त्री रंगा भार्यगर की सिकार्ति

 स्थानिक संस्थायें —इमारी विकारिश है कि खिति को शांक करने के लिए यह वेपक करना वांद्वतीय है कि व्यसहयोगी रचनारमंक कार्यक्रम की व्यमली शक्त देने के लिए म्युनिकिशील टियों, जिला और लोकल बोटों की उम्मीदवारी के लिए खड़े हों, परन्तु ग्रमहयोगी सदस्यों के वह

ब्राजस्य के सम्बन्ध में ब्रामी किसी खास दंग के नियम-उपनिषम न बनाये जाये। हां, यह कहाँ है

कि वे प्रान्तीय श्रीर स्थानिक कोप्रेस-संस्थाओं के साथ मिल-गुल कर बाम करें ।

- . ४. स्कूल-कालेजों का यहिष्कार—स्कूल-कालेजों के समन्त्र में हमारी शिकारिया है कि हम मामले में बारदोसी के बहिस्कार-प्रस्ताव का पालन करना चाहिए और मीनूदा जोरदार प्रचार बन्द करने चित्रारियों को स्कूली और कालेजों का वहिष्कार करने की सलाह न देनी बाहिए। जैसा कि प्रसार में कहा गया है, हमें अपने राष्ट्रीय-नियालय हवने उत्तम करा देने चाहिए कि विद्यार्थी कर्या ही सलाह करने की से सिवकर यहां चले आयें। हमें विदेटिंग आदि उन उपायों का अवस्थान न करना चाहिए।
- ५. खदालतों का यहिष्कार—पंचायते स्पापित करने की कोशिश करनी चाहिए और इस ओर लोक-प्रवर्ति जावत करनी चाहिए।
- ं हमारी यह भी तिकारिश है कि इस समय मकीलों पर जो प्रतिक्ष लगे हुए हैं, वे उठा दिये जाये।

६. सजदूर-मंगठन---नागपुर-कांभेस-द्वारा पास किया गया प्रसाव नं ॰ म तत्काल स्रमस में जाना चाहिता।

' ७. श्वात्मरक्षा का श्रीपंकार ( श्रा ) हमारी विश्वारित है कि कानृत के मीतर श्रात्म-रखा करने की स्वतन्त्रता भरको दी जाय । हां, जब कांग्रेस का बंगा कर रहे हां, या उनके विश्वारिकों में कोर श्रावसर उपस्तित हो,तो दूसरी बाद है। यर हस बाद का हमेसा स्वायत रहे कि इससे जुल्ला-पुल्ला हिंगा की नीवत न श्रा जाय। यभ के मामकों में, कियों की रच्चा करने या, जब करों और पूर्णी एए श्रम्बित क्षणाचार होने पर शारीरिय-सब का प्रत्योग किसी हास्त्रतों माना नहीं है ।

(श्री विहलभाई पटेल की छोड़कर सबकी सहमति)

( आ ) अलहाभीमयों को कानन के भीतर आला-रक्षा करने का अधिकार रहा। चाहिए, यर्व खिले यही दहनी चाहिए कि इससे सामृदिक हिंछा की नीयत न आ जाय । और किसी प्रकार की शर्त न होनी चाहिए।

(श्री विद्वलगाई परेन )

ं प. श्रांमेजी माल का बहिष्कार—(श्र) हम हते खिद्धांत-रूप में स्वीकार करते हैं श्रीर विपारिय करते हैं कि हस प्रम्त को विरोषमों के मुपुर्द करना चाहिए श्रीर उनकी विराद रिपोर्ट कांग्रेस के पहले श्रा जानी चाहिए।

(चत्रवर्ती रामगोपालाचार्यं को छोड़कर सबकी सहमति)

(ग्रा) निशेपनों के सारी वार्ते के साथ करने श्रीर उनकी जांच-परवाल करने में कोई हानि नहीं है, पन्तु महासमित-प्राय विदाल-रूप में स्त्रीकृति होने से देश की गसलपदमी होगी श्रीर ग्रादो-सन को हानि पहेंचेगी।"

(चकवर्ती राजगोपालाचार्य)

ए पर से यह शप है कि अवस्तान के पुधने और जानिन दल समान रूप से बेरे दूप थे। पर वोनों ये समारवेत के ही दल, और सरकार से सरवेग करने को दोनों में से कोई कर विवाद म या। अन्य केशन हत्या ही गा कि नवीन तर सम्बर्धानों से समान में यह दूसी होरी व्यवस्था उत्तरी नीकरणाशि के यह कींखतों के मीजर से ही और छोड़ने का वामर्थ क्या। स्थानिक बोरों के निशंचन के समान में वो किसारियों की पार्ट अनसे करना वो पहले ही के बीच बचती थी। कांशियों और व्यवस्थानियों ने महानेशिक्षियों की स्थानिक बोरों के लिए बचता होना वामर कर दिया या। वस्त्र होने पर में असरवालों में सरहर और नीकरों के लिए सारी शी वार्ट से के बचतार पर जोर देते, कहने की कोर्र आवश्यकता नहीं है। हां, इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि कर्र वाजित राहेश इर कर रही थीं । सरवाग्रह-कमिटी की सिफारियों जीवे ही जाती हैं :--

 सत्याग्रह—देश फिलहाल छोटे पैमाने पर या सामहिक-सलाग्रह के लिए तैया नी के जैसे किसी शास कार्न का भँग या किसी खास कर की गैर-ग्रदायगी। इस विशासित करें कि प्रान्तीय कामेस-कमिटियों को अधिकार दे दिया जाय कि यदि महासमिति की सत्यामह सम्बर्ध हैं।

पूरी होती हों तो वे अपनी जिन्मेदारी पर छोटे पैमाने पर सामहिक-सरवामह की मंत्री हे सकें। २ कौंसिल-प्रवेश—(ग्र) कांप्रेस ग्रीर खिलापत ग्रपने गया के ग्रपिवेशनों में सहर धोपित कर दे कि चूंकि कॉसिलों ने ऋपने पहले सत्र (संशन)के द्वारा यह दिला दिया है कि वे निज पत श्रीर पंजाब-सम्बन्धी ब्यादिवर्यों की दादरसी ककावट बन रही हैं, स्वराज्य की शींव प्रति बाधक हो रही हैं, श्रीर जनता के लिए बड़ी कह-दायिनी सावित हुई हैं, इसलिए झहिसालक करा थोग के सिद्धान्तों का कहाई के साथ पालन करते हुए, जिससे मिक्य में ऐसी बुगड़यों ने उलके हैं

निमा-सिस्ति उपार्थी से काम सेना चाहिए---(१) ऋसहयोगियों को उम्मीदवारी के लिए पंजाब स्त्रीर खिलाफत की ज्यादवियाँ की रुहर्क श्रीर तत्काल खराज्य प्राप्ति के उदेश से खड़ा होना चाहिए श्रीर श्राधिक से श्रीक सस्या में चुनि की कीशिश करनी चाहिए।

(२) यदि श्रसहयोगी इतनी श्रधिक संख्या में पहुंच आय कि उनके बीर कोरम पा हो सके तो उन्हें केंशिल-भवन में जाकर पैठने के बजाय एक साथ वहां से चले खाना चाहिए की हैर हिसी बैटक में शरीक न होना चाहिए । बीच-बीच में वे कीसिलों में केवल इसलिए जार्व हि उर्द कित स्थान परेन हो सर्वे। (३) यदि श्रसहयोगी इतनी सखया में पहुंचें कि श्राधिक होने पर भी उनके किना कोए ए

हो मक्ता ही, वो उन्हें दरेक सरकारी कार्रवाई का, जिसमें बजट भी शामिल हो, विरोध कार्य श्रीर भेयल पंजाब, लिलापत श्रीर स्वराज्य-सम्बन्धी प्रसाव पेश करने चाहिएं।

(४) यदि ग्रसहयोगी श्रल्ससंख्या में पहुंचें वो उन्हें नहीं करना चाहिए जो नं॰ २ वें बर्ष

गया है, श्रीर इस प्रवार कींसिल के बल को घटाना चाहिए ।

मर्द कींखिलों का निर्योचन १६२४ की जनारी से पहले न होगा, इसलिए हमारा हुना है. कि कामित का अधिरेशन १६२३ के दिशम्बर के अन्तिस संचाह के बताय वहने मखाई में है, हैं यद भामशा एक बार किर जनमें पेश किया जाय जिससे निर्वाचन हे सम्बन्ध में क्षित हाल है है बनाध्य दे सके।

(हबीम चन्नमजन्म, पं॰ मोर्गात्राज नेहरू चीर भी विट्रजनाई पटेंग की सिंवसी<sup>ता</sup> जिल्हा के क्सि प्रकार का वर्णकांत्र

(ब्रा) कींसलों के बहिच्यार के सम्बन्ध में कांग्रेस दी

नेता चारिय । (बा॰ एम॰ ए॰ चेंसारी, चत्रवर्गी राजतोपासाचार्यं,

३. स्थानिक संस्थायें - इमारी रिकारिश है कान्य वांत्रवीय है कि चमश्योगी रचनात्मक टियों, जिला चीर लॉबल बोडी बी अमीटवारी है

धाचारा के साराध में चभी किसी कास हंग कि वे प्रान्तीय चीर स्थानिक क्षित्र-शस्त्राची

१९२२ की गया-कामेंस इर मंकार से अपने दंग की निराली थी।

प्रशिविषयों में जिल याव को बेहर स्वरंत न्यादा है-हरना माना और स्वरंत स्वाधिक स्वरंध सम्बन्ध सार्थ में १ बरूर ने सार्थ सार्थ स्वरंध हुआ तह की स्वरंध स्वरंध

देगल्यु हात ने को भागवा पढ़ा नह हाई, काम्यन और आगशांकि आहराँगार में सर्वा तानी नहीं रक्ता न वर्षण करहरोग की मात्र को हुशी और के निवस्त आने का हिल्ला हुए नहीं, हो भी एनक भीनियात सामार होंद परिवार मोतीलात नेहरू की प्रतिकार के प्राप्त का नात्र सन्ते रास्त्रे पत्ति हैं हिल्ला के प्रतिकार कार्यास में हंगीरात पेक्ष दिना कि कार्येश उपसीत्तारों के लिए तो हो पान्तु कींतिकों में पाना हरण न दें। रायिक मोतीलात नेहरू कुछ राजों के साम हर्माय स्वाप्त दो गये। भीनियान सामंत्रा ने यह नई पत्ति माराव-कींत्रिक से हर्माया है दिना मा, स्वाप्त स्वतिकेट कारक का पर सीर शीन कार्येक में दिन्ही कर ने प्रतिकार कार्यक्र में स्वतिकेट कारक का स्वाप्त की क्षेत्र

बिस प्रकार १ वेसेएट छटन सः

न्दिकारः च ६ क्षेत्रित प्रोस्य समन् है, हमस नहीं है। वर सम् से दिशी हो न वती। करें कर चरते चोर दीर-दीम था। हर दिशीका यह विरास था कि क्रांसेन का खाने नेता है कहाँ होंदे हैं। उसके सेत्र बीठ दिशाना क्लान्त होगी। समर्थन मोदीलाल सोस क्रांकिसम्बद्ध के हार के प्रीत कमस्त प्रवट करने के बाद मार्गीजी और उनके स्विद्धानों को समुख्य होता गर्ग

निवास मनत का स्वापकार दिया गया।

सिव वसम देशन्यु देश में तथा-कारीव का समयवित्त सहय किया या उस वना है

के में पास्त्र में दो महत्त्वपूर्ण कामत थे। यक या समायवित का मायवा और दृष्टा या क्यांके

हे खान पत्र, जिसके साथ उनकी हंगाम-नार्टी के निवास-उपनियम में थे। यह किती के कार व कि बात जैते स्पत्तित्वत का पुरुष, परिवस मोतीलाल नेहरू और भी दिस्तामों देश देवे जैंगे सार्दामियों का सहारा पाकर भी, अनाता के आगे पुलावप सिर मुझ्च देना और कॉल्ड वर्षामा सिए सात्री हो आध्यम। पत्रता यक वार्टी कार्दी मार्ट और कार्यक्रम तैयार किया यात्रा और व कियो भंगाल की मार्गांत्र कोंग्रिस पर कब्जा करने का काम रहा और नहस्त्री के हिन्हों है

श्विमाता पर पाया पाया के प्रशास नहीं हैं पार्टिन यह राजवीतिक कीर से और केत के निसमी प्राधिक में दिन हों। शिवारी पार्टिन से साम करने हैं पार्टिन स्था राजवीतिक कीर से देना नहीं करने में अपने से आप केता के साम कि स्था पार्टिन से स्था के साम के से में हिताब हुए हैं सित से से की हिताब हुए हैं सित से में के बीर शामित में में के सित शामित में में में हिता हुए से में सित शामित में में मित से में मित से मित में मित से मित से मित में मित में मित से मित से मित मित से मि

n if

55

٠r

: \$1

żŧ

'n

rF

20

, şł

ď

,15

d

¥,

اجء

1

# कॉसिलों के भीतर श्रसहयोग---१६२३

कर दिया या । १६२२ में मुलतान में दंगा हो ही जुका था। १६२३ के मुहर्गनों में नगाल छीर पंजाब

में भयकर दंगे हुए । १९२२ में खिलाफत के प्रश्न का अप्रधानक आंत हो गया था। १९२२ के

सममीते का यत्व हेन के मजीविक वातावरण को १६२३ के बारफा में साध्याविक मत प्रेटी से फिर ग्रहा

असन्तर में मुरानिया में आरपायी वींच हुई। २० नान्यर को खुरान में मिन-राष्ट्रों की एक परिवर् दूरे। यह दो महीने तक शक्तीय होती गरी। इसी अवसर पर अमोरा-सरकार के मार्विनिध्यों में नगर के न्यायन की बागहोर समने हान में ले ली और तुर्व के सुमलान के एक अमोरी अहान में खिल्कर प्राय ननाने के लिए सालदा आगना पत्र। उनके दिया होते ही यह मुखतान और लालीना होतों पहाँ से च्युत कर दिया गया। उनका महीना अमुहासाबिर परेन्यी नमा बल्लीना चुना गया। मुखतान का मारिनत समाच हो गया और तुर्वी में प्रमातन्त्र हो गया। इस मकार विलापन विनर्ट प्रमात नोतों तक ही सीमिन दर गर्म।

गाग में आर्मित्वेशियों की वो जिल्ला हुई । इ. जनकी १६२१ को महातमिति ने निस्त्य किया कि ३० अमेल १६२१ वह १५ लाख वराय एडक किया जात और ५०,००० हरावेश्वड मध्यी किये जांच । कार्य-तमिति के जिम्मे यह सारा काम लींग जाया । उसे यह भी आर्थिडार दिशा गया कि हुई की अवस्था के कारण यदि कोई त्याव मीता आप हो ते सलायद-सम्मनी दिल्ली की कहार की बीता कर दिया जाया । उस्ता के जूसरी चेडक के लिए एड सुप्रीय-वेश्वड का मध्यीयदी वैद्यार करने की कहा गया । यस्ता सबसे अक्षेत्र करनी तात समायित का रामा-पत्र था । उस्तीने पत्ने सी विद्या-तमिति की अपनी सरामन्यार्थी नात्री में

१६२२ को इलाहाबाद में होनेवाली बैठक के लिए स्पितव कर दिया गया। इस बैठक में आपस में समझीता करके दोनों दसों ने निस्चय किया कि १० अपनेस तक किसी और से कंशियत-सम्बन्धी प्रसार-कोन हो और इस बीचने में इस्केन्द्रस्य नेस्कान का नाकों दिया दोनों दस पूर्ण करने को स्वज्य रहें। कोर्र किसी के काम में दसल न दे। ३० अपनेस के बाद जैसा तथ हो उसके अपनार दोनों दस अपना परेषा स्केरी - इस समाय कर मीजारा अपनास्कार आगाइ और परिदार जयाहरकाल नेहरू जैस से इस

गये थे । महासमिति ने यह सममीता करने के लिए दोनों को धन्यबाद दिया । इधर क्रोमेंस का रचनात्मक कार्यक्रम ओर-शोर से फैलाया गया । इस काम के लिए ओ

इधर क्रमिस का रचनात्मक कार्यक्रम जीर-शीर से फैलाया गया। इस काम के लिए जी शिष्ट मदल नियुक्त किया गया था उसमैं शाबु राजेन्द्रमधाद, चकवर्षी राजेगोपालाचार्य, सेठ जमनालाल निकाला था कि कींसिल-प्रनेश ममन् है, हराम नहीं है। पर गया में किछी की म बली। मार्गत का चारो स्प्रोर दीर-दौरा था। हर किसीका यह निश्चास था कि काम्रेस का अपने नेता के कर्डानक होते ही उसके प्रति पीठ दिलाना सुरुप्तता होगी। स्वर्गम भोतीसाल घोप श्रीर स्वित्रमस्य हुई: दार के प्रति सम्मान पकट करने के बाद गांधीओ श्रीर उनके सिद्धानों को साधुबाद रिया गय।

शहीर श्रकालियों की उनकी अवाधारण बीरता और अन्य सक्वीत्क कैरियों की उनके कहत का मुन्दर उराहरण पेश करने के लिए मुशंशा की गई। कमालपाशा को उनकी उनका है। वधारें दो गई। किसिलों का बहिष्मार करने की कहा गया। शहरण को वेतननी दो गई कि बहु स्थापक सुराथ न ले, और कोमों को भी धायपात किया गया। और तमस्थि कैलियों के ना र दर्ज किये गये नीकरणाही के श्राम में करमा न लगाने के लिए कहा गया। गठ नक्कर को मालकियें स्थापह-शक्त्यों प्रस्ता की एक प्रकार से पृष्टि की गई। इस बीच में देश से रहण वार्ष के किया प्रसार की शहरण प्रकार करने की कहा गया। कलियों और अदालों का विकास की पान किया मालकियों करवा श्रीर आदमी पड़्ज करने की कहा गया। कलियों और अदालों का विकास की प्रमार में आत्मरुश्वान क्षाप आधिका प्रकार करने की कहा गया। कलियों और अदाल किया गया था उसे सार्वास्था गया। मजरूशों का संगठन कानी के लिए एसहरूज साहन, भी रोजपुत्व और वार दूर कहता की की सार्वास्था की सार्वास्था करने किया गया था। दिख्य क्राप्तिक की प्रसार किया गया। किया प्रमार की किया गया था। किया का स्थान करने की स्थान किया गया था। दिख्य क्राप्तिक की एस झामिल किया गया श्रीर उन्हें कामिश में माल रहता था। दिख्य क्राप्तिक की राम झामिल किया गया श्रीर उन्हें कामिश में माल करने उन्हें लिये में जने का झामिकहार दिया गया।

## काँसिलों के भीतर श्रसहयोग--१६२३

# स्रक्षमौते का यत्न

देश के रावनीविक वातावराण को १६२१ के आरम्भ में साम्प्रतायिक मत्र-भेदा में फिर गदा कर दिया था। १६२२ में मुलतान में दत्ता हो ही जुका था। १६२२ के मुहर्सों में सासा और वाबक में भवतर देते हुए ११६२२ में दिलासा के प्रकाश कर स्वानक के या है। साम कर का साम के साम है। १६२२ के अवन्तर में मुदानिया में अरथायी स्विध हुई। १० नवन्तर को खूलान में मित्र-राष्ट्रा की एक परिवर्ट हुई। यहाँ दो महिनीवियों ने नतर के सास्त्रक की बाराबोर खन्दों हों। एसी अरबल पर खंगीरा उपकार के मितिवियों ने नतर के सास्त्रक की बाराबोर खन्दों से से से की बीर की से अरबल को बच्च अपनी का को निवर्ष कर साम की साम

गया में आदिवंतनादियों को जो जिनन हुई वह स्थायी छाबित न हुई। र अनसी १६२३ की सहायिवित में तिमयत किया कि ३० अप्रैल १६२३ कह रेप लाल राया एकन किया जाती १९०० अप्रेल १६२३ कह रेप लाल राया एकन किया जाती १९०० अप्रेल अप्रेल ४० अप्रेल १९०० अप्रेल १९०० अप्रेल १९०० अप्रेल १९०० अप्रेल ४० अप्रेल १९०० अप्रेल

्रस समय तक मोलाचा चानुसकलाम चाजाद कीर पविदत जनाइरसास नेर्द्र केन से छूट गये थे । महासमिति ने यह समयोता करने के लिए थीनों को धन्यवाद दिया ।

इपर कांग्रेस का रचनात्मक कार्यकम ओर-शोर से फैलापा गया ! इस काम के लिए ओ शिष्ट महल नियुक्त किया गया या उसमें बादु राजेन्द्रयसाद, चकरवी राज्योगालाचार्य, सेठ अवन्यासाल साहीर अकालियों की उनकी अलागारण बीरात और अन्य प्रजीवक वैदियों की उनके करें का मुन्दर उदाहरण पेरा करने के लिए प्रशंका की गई। कमालवाणा को उनकी जरहना के लिए प्रशंका की गई। कमालवाणा को उनकी जरहना के लिए प्रशंका की गई। कमालवाणा को उनकी जरहना के लिए प्रशंका आप को जो तमानवारी की गिर्क के क्रमां कर विध्वानी की मानवारी की नित्त के क्रमां के लिए प्रशंका अप नित्त मानवारी की नित्त की मानवारी की नित्त मानवारी की मानवारी के स्थाप की मानवारी के लिए प्रशंका मानवारी की नित्त की मानवारी के लिए प्रशंका की प्रशंका की सानवारी प्रशंका करने की कहा मानवारी की मानवारी अप व्यावन की प्रशंका करने की कहा मानवारी की मानवारी प्रशंका करने की कहा मानवारी की मानवारी मानवार

बिख समय देशवन्यु दाव ने मया-कार्यव का समायतिक महण्य किया या उठ हमण उनीतेव में वास्तव में दो महलदूर्ण काणज में । एक या समायति का मायण और दूराय या समार्वत है
से स्थाय पत्र, जिवसे काथ उनकी स्थाय-याजें के नियम-उपनियम भी में। यह किशीनों जारा में की
ह दाव नेती क्वांत्रज्व का पुरुष, परिवत मेंतिशाल नेहरू और भी कि किशी में ते विशे नों के
ज्ञादमियों का सहारा पावर मी, जनता के आगे जुनवाप शिर कुछ देया और कीलिक महिला है
लिए राजों हो जायगा। फलता यह पार्टी बनाई महे और कार्यक्रम नेवार किया गया। भी दावर की
लिए राजों हो जायगा। फलता यह पार्टी बनाई महे और कार्यक्रम नेवार किया गया। भी दावर की
विशे राजों हो जायगी। फलता यह पार्टी बनाई महे और कार्यक्रम नेवार किया गया। की दावर की

रिस्पला पर पाया पाया का का रचना पर से पहुंच है। इस साल स्वास करने हैं पहिले यहां राजनिक की देवों और वेल के नियमों का कि कर कर हो होगा। विल्ले साल स्वास करने हैं पहिले यहां राजनिक शब्द हो उठता नहीं करनी प्रवास किया जाने सामा। वर हमने के देवा मामिल व से को दिवामक का विल्ला मामिल किया जाने सामा। वर हमने के दिवामक का वेल हमा किया जाने सामा। वर हमने के दिवामक का वाल के मामिल के मामिल किया हमा के किया मामिल के सामिल के

## कींसिलों के भीतर श्रसहयोग---१६२३

#### समसीते का यत्न

देश के राजनीतिक गावावरण को १६२३ के कारम्म में साम्यदायिक मत-मेदा में कि गदा कर दिया था। १६२२ में मुलतान में दंगा हो ही सुक्त भा १६२२ के मुहर्सों में स्थातक श्रीर वस्त्र के म मंदेब दरी मूट्ट ११ १६२२ में सिलाक्य के म्मर को क्ष्मानक अब हो गया था। १६२२ के श्रक्तुवर में मुदानिया में ब्राययारी पंधि हुई। १० नवम्य को ख्लान में मित्र-पहुं। की एक परिवर् हुई। यहाँ दो सदीने कह वावयीत देशी रही। इसी श्रयकर पर खंगीरा-सरकार के मतिनित्यों ने नार के-सातन की बातनोर प्राने हाथ में से ली श्रीर दुई। के सुलतान को एक श्रमीनी आपनों श्रियकर माण्य बनाने के लिए मलस्य भागना पड़ा। उसके बिदा होते ही वह मुलतान और लालांख्य दोनों वहां से च्युत कर दिया गया। उसका मतीना श्रम्युलमानीद परेज्यी नाया प्रशीध सुना गया। सुलतान का श्रादिल समार्थ हो गया श्रीर दुई। में प्रयादन्त्र हो गया। इस प्रकार विलास्प्रत विर्म

ताया में ख्रांतिवंतेन्यादियों की जो विकाद हूँ यह स्थायो शांवित न हुईं। र जनसी रेहर र से महास्तिति ने तिम्तव वित्या कि २० व्यक्षित १६२१ वक २५ लाल राया एक किया जाय और ५०,००० स्वयंत्रिक मार्टी किये जाये। इसर्थ-रामित्व के जिस्मे यह शांत काम शींया गया। उसे महास्त्री भ्रात्मित्व के स्वता किये जी ख्रात्मित्व के कारणा यदि कोई स्वाय मोका आ पड़े तो महायाद स्थानमा दिल्ली की कमार्ट की दोला कर दिया जाया अन्य अन्यारी को तुस्ती बैठक के सित्य एक प्रात्नीय ने इस्त मार्थावरा त्रीयार करने को कहा याया परन्त स्वता अर्थक करनी बात शांत्रित का स्थानमा था। उन्होंने पढ़ने ही शियर नांति को अपनी स्थानम्यार्थी वाली योजना बता दो थी, इसलिए पह-स्थान आयश्यक ही था। पर स्थानम्य पर दिनार महास्त्रीतित की २७ करवरी १६२३ के इस्ताहाबाद में होनेवाली बैठक के सित्य स्थानम्य पर दिनार महास्त्रीतित की २७ करवरी १६२३ के इस्ताहाबाद में होनेवाली बैठक के सित्य स्थानम्य पर किल कियो और से इंडिक्ट अन्य की इस्ताहाब्य हरू के तोने देखी ने निज्यच किया है २० क्रात्मित कि की और से इंडिक्ट अन्य की इस्ताहमा वह के तोने देखी ने निज्यच किया है २० क्रात्मित कि की आपने के इस्ताहित की वित्या रोनों इस इस

• इस समय तक मीलाना अञ्चलकलाम आजाद और पणिडत जनाइरलाल नेहरू जेल से छूट गये थे । महासुमिति ने यह समगीता करने के लिए दोनों को धन्यवाद दिया ।

इधर कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम जोर-शोर से फैलाया गया। इस काम के लिए जो शिष्ट महत्व नियक्त किया गया या उसमें बादू राजेन्द्रमसाद, चकवर्षी राजगोपालाचार्य, सेठ जमनालाल निकाला या कि कीष्टिल प्रदेश समन् है, हाम नहीं है। या गया में किसी की न चली। बांधेत का चारों घोर दोर-दौरा या। हर किसीका नह विश्वास या कि क्रिमेस का अपने नेता के कर्ड़ांस्ट होते ही उसके मति पीठ दिलाना कुलन्तना होगी। स्वर्गीय मोदीलाल घोप और अस्वित्वाव हुई दार के मति सम्मान प्रकट करने के बाद गांधीओ और उनके सिद्धान्तों को साधुकाद दिला गया।

ाज पाना पा लायार एया पाना ।

जिस समय देशनाई यह ने नामा-कारित का समापतिल महण किया था उस समय उनी

जैन में बासन में दो महत्वपूर्ण कामाज थे। एक या समापति का मापल और दूसरा मा समापति की

से साम पत्र, जिसके साथ उनकी समाजन पार्टी के निमम-कांत्रियम भी थे। यह किसों को साथ में

कि सास की स्वाम पत्र, व्याप पुरुष, परिवल मोशीलाल नेहर और भी विकास में देशने की बोर्ड के

कार्यामियों का सहस्य पान्ठ, मी, कलता के आगी मुख्याप निस्स मुझ देमा और की लिस सामाज की

लिस राजी हो जाया। कलता एक पार्टी नमार्ट में ही कार्यका विवाद किसो मारा। भी दान के

लिस पार्टी को आगीप केशिल पर कन्या करने का नाम रहा और नेहरूनी की दिन्ही और

निमाल पर पार्टी परिवाद में हिन्ही और

## काँसिलों के भीतर श्रसहयोग---१६२३

#### सममीते का यत्न

सवा में फ्रांदिनतेनादियों की जो रिजय दूर वह स्वायी वाक्ति न दूर । र जनसी रहर के मास्त्रामित में मिस्तय किया कि १० प्रमेल १६८२ तक रूप लाग काया एकत किया साथ की १८००० रुप सेविक कारती किए जाय व कार्य-विनित्त कियो यह साथ कार्य में प्राप्त वा । उसे आप कार्य के साथ की कार्य साथ की कार्य प्राप्त के साथ की कार्य रिक्त के साथ की कार्य रिक्त के कार्य कार्य की कार्य रहन साथ की कार्य रिक्त के साथ की कार्य राज की कार्य राज की कार्य की की कार्य की कार्य की कार्य की की कार्य की की कार्य की की कार्य की कार्य की की कार्य

• इस समय दक मौलाना अञ्चलकलाम आजाद और पियद जनाइरलाल नेहरू जेल से छूट गये थे । महासमिति ने यह समग्रीत करने के लिए दोनों को पन्यवाद दिया ।

इंपर कमित का रचनात्मक कार्यक्रम जोर-शोर से फैलाया गया । इस काम के लिए जो शिष्ट महल नियुक्त किया गया था उसमें शबू राजेन्द्रमसाद, चकवर्ती राजगोपालाचार्य, सेठ जमनालाल वज्य और श्री देवदास गांधी थे। इस शिष्ट-मंडल ने देशमर का दौरा किया चौर <sup>हिनर</sup> लगज्य-कोष के लिए काफी चन्दा इक्डा किया। मई १६२३ को कमई में हुई बार्स्ट ईन ई बैठक में इसने ऋपने कार्य की रिपोर्ट पेश की थी। रहर३ की २५, २६ और २७ मई को कार्य-तमिति की बैठक के साथ महासमित ही स पैटक हुई, जिसमें तय किया गया कि गया-कांग्रेस के खदसर पर मतशक्ता में के सिन गरी-प्रचार करने का जो प्रस्ताव पास किया गया या उस पर ऋमल न किया ज्या। इस बैडक है हैं महत्वपूर्ण बाव नहीं हुई । हां, मध्यमांत के स्वयंतिकों को समयुर में भरता सत्याद करी (के के लिए बचाई दी गई ग्रीर साथ ही देश के स्वयसेवकों को आवरवकता पहने पर नागपुर स्ट्राप में भाग लेने को तैयार सहने का छादेश दिया गया।

कांग्रेस का इतिहास : भाग ३

₹0=

बम्बर के इस सममीते से कई प्रांतीय कांग्रेस-कांग्रीटयां स्तमानतः हो स्वय्य हुई। दर हे न्यपुर में महासमिति की बैठक हुई, जिसमें २६ मई के सममौते वाले प्रसाद की अरह की उत्पुक्त सममग्र गया और इस बात की ओरदार शब्दों में क्षेत्रहा की गरी पर हमी कर्ती धनानक एक ऐसा मत्त्राद पेरा किया गया और पात हुद्धा जिनका नेटिस पाने से की दिए में

था। इस प्रस्तान के अनुसार अगस्त में बानई में कांग्रेस का एक विशेष अधिनेतन करने का धारी क्यि गया, जिसमें के सिल-दिम्बार के मस्त्रपर विचार किया जय । मौलाय कर्जनाय करा की रतका समापति सुन्त गया और कार्य-समिति को इस समस्य में बन्धी कार्रदा क्षेत्रे ह

प्रविकास्तरितः सद्यः। बैसी बारावा बी, विरोप-बाधिरेशन करने के इस बाबानक निस्वर ने काफी सिंध उस कर दिसा। दोधें की संस्त्र में इतना कम स्रोतर का कि इतने यह जिलेन कीर प्राप्त है उही इन दो बरायों को लेकर करासा में विकासहम में मार्कामी की एक सात बेरक बार्न स म्पूर किया गया। १ थाना को इव नैडक में के कर्रार्टी हुई उनके सम्मान है निर्देश होती है -- "नमाहि ने बहा कि हत समा को इताने की कास्प्रका के जिला है है हाज्य बीहरू पाईं, बार्ने 1 वर बीर बोर्ड ने उस के पहलाई प्रजारित वर्ष है इब हाई से हर, ती प्रत्योद्धत के बाद रात हुआ। उत्ते प्रतुतार तित्रमा में (इस्स में की) देत हर्षिरेहत के बानुकृत तिर्वव हुआ। यदि राज्य के हाक्य में कोर्रीहरूका हो हो हमारी है हैं हर दिस ग्रेस कि वह देहर कियाँ सीर स्थाप में सह है । इब सन्दर्व की नकड़ी सम्मेर्टर है क्षि विकास मार्के की बात की। यह भी उल्लेख्यों र बात है कि मीरिय है हमार्गह है हैं रुक्ताव वैने पर्य प्रारंगरनेक्टरी है।

200

ही देश को ब्राह्मन किया कि ब्रागामी १८ तारील को जी गांधी-दिवन होने वाला है. उसे भारता-दियस बहुकर मनाया जाय । प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों को ब्राह्म हुई कि उस दिन ललूस निकालकर जनता हारा भारे पहरायें। इस समय तक इस सरवायह के सिलसिले में सेठ जमनालाल बजाज भी गिरफ्तार होचुके थे । कमिटी ने सेटजी को अनकी सजा पर बधाई दी । सेटजी की मोटर ३,०००) समीना न देने के कारण मुर्क कर ली गई। पर नागपुर में कोई उसके लिए बोली लगानेवाला न निकला और चन्त में उसे काठियाबाह ले आया गमा। नागपर के इस च्यान्दोलन में भाग लेने के लिए कार्य-समिति श्रीर महासमिति ने देश का जो श्राह्मान किया था उसके उत्तर में देश के कोने-कोने से सत्याप्रही आकर विरक्तार होने लगे और इन्हें कर भी काफी मिले । नागपर अज्ञानस्याग्रह शीध ही एक चालिल भारतीय चान्दोलन होगया चौर भी बक्षभभाई पटेल से १० जलाई से उसकी जिम्मे-दारी लेने का अनुरोध किया गया । देश के कोने कोने में स्वयसेवक भेते आरहे थे। अगस्त के आरम्भ में कार्य-समित की बैठक हुई उसमें भी विद्वलमाई पटेल की उनके नागपर सत्याग्रह के सचालन में सहायता देने के लिए साधवाद दिया गया और द्याशा की गई कि वह इसी प्रकार स्थल पर मीजद श्टकर सञ्चालक बलाभभाई पटेल की ज्ञान्दोलन में सहायता करेंगे। सरकार का कहना था कि जलस-वालों को इजाजत मागनी चाहिए। कामेस कहती थी कि सदक सबके लिए है, हमें श्राधकार है, जहा चाडेंगे बरीर किसी स्टावट के जायने । एक जोरदार ब्रान्दोलन का निश्चय किया गया । यहाभमाई पटेल में अनता की सारी गलवफडमी दर कर दी श्रीर रद्ध तारीख के लिए. जुलूस का मार्ग निश्चित कर दिया । दफा १४४ ग्रामी बदलार लगी हुई थी: यही नहीं, उसे हाल ही दबारा लगाया गया था । पर इतने पर भी १८ तारील को जलूस को जाने दिया गया। बाद को इस विषय की लेकर लक् हो-हला मचा । श्रधगोरे श्रखनार कहते थे, सरकार की जीत हुई, क्योंकि कामेस ने इजाजत की दर-स्वास्त की; श्रीर कामेस का कहना या कि ऐसा कभी नहीं किया गया, श्रीर ठीक भी यही था। दिल्ली-कांग्रेस ने नागपर के अरुदा-सराग्रहके ग्रायोजको ग्रीर स्वयमेवको को भ्रपने बीरता-पर्श बलि-दान श्रीर कर-सहिष्णता द्वारा यद की खन्त तक निवाहने श्रीर इस प्रकार श्राप्ते देश के गीरव की रसा करने के लिए इंदय से क्याई दी। प्रवासी भारतीय

जुलाई, श्रमस्त श्रीर सितम्बर में प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण हल-चल हुई. जिसकी श्रीर कांग्रेस का ध्यान खिचा रहा। केनिया में श्राप्ता दिन-पर-दिन बरी होती जा रही थी। 'यहा के प्रवासी भारतीयों की क्रवस्था बहत दिनों से क्रसन्तोषजनक थी। यह उपनिवेश जो हतना द्याबाद होगया उसका श्रेय भारतीय मजदुरों खीर भारतीय धन की बहत अन्त था। कई सामलों में मारवीयों ने ही सबसे पहले कदम भ्रागे बढ़ाया था श्रीर यूरोपियनों की श्रपेद्या वे श्राबादी में श्राधिक थे। मि॰ विन्तरन चर्चिल ने खिन्छ सैनिको की बीरता की, हिन्दुस्तानी व्यागारी की श्रीर हिन्दुस्तानी महाजन की. जो युरोपियन निवासी तक को रुपया उधार देता था, जो सराहना की थी और उन स्थानों से अहा भारतवासी विश्वास करके कात्मन वस गये थे, उन्हें जान-पुरुकर निकास बाहर करने की नीति का उन्होंने जो विरोध किया था, उसका भारतीय कीसिल में नरम-दल के राजनीतिलों से सुब विस्तार के साथ जिल किया। भारतवासियों को इस उपनिवेश के उम हाईलेंडस (ऊंची भूमि) की लेती योग्य जमीन देने की जो मुमानियत कर दी गई थी, जो युगाएडा की जानेवाली सहक के दसरी क्रोर तक चली गई है क्रीर जहाँ कपास की खेदियों में भारतीयों का काफी धन लगा हक्षा है. उससे भारतीयों में बड़ा असन्तोष फैला । यह आश्रहा की जाने लगी कि यूरोपियनों की असहिस्ताता के

यमाज कोर भी देपदान मांची थे। इस सिए मंदल ने देसपर का दौरा किंग कीर किंग स्थापन-कोप के लिए नाची चान्दा इवडा किया। मर्ट १६२३ वो बर्ग्स में हूँ वार्ष वर्ना चेदल में इतने कार्य कार्य की गिंगेट्र तेना की थी।

बन्धर् के हर समानीत के कर्म मानेस कारीय-कारियां स्थापकः है चन्ध्र हूँ। बा वे गागपुर में महाशमिति की पैठक हूँ, जितमें रह महं के समानीते वाले महाव को जाव हैं उपस्कत समान गाम और हक बात की कोरतार पन्दों में पोपला की गरे। पह कि विद्वार ज्यानक एक ऐसा मस्ताप पेरा क्रिया गाम और राग हुआ जितका नोटिय एक्टी से नी हिल कर मा। इस मस्ताप के अनुकार समान में क्याई में कारित का एक विरोध अधिकेत करने के जिल्हें किया गया, जितमें कीशित विद्यार के महत्त पर विचार किया जाय। भीताओ खडुलहसान सार को हरका समापित जुता गया और कार्य-संगति को इस सम्बन्ध में जननी कार्याई को स्थानित की

भागडा-सस्यामह

कांसिय का विरोध-आविचेशन वर्षात्र में नहीं, दिल्ली में हुआ। वर वरले हमें उठ हाम की सहत्वपूर्ण पटनाओं का कित करन जाहिए। इक्की मामपुर-क्याम की थोर हमाना ज्यान करने पहले जाते हैं। सापुर की पुलिस में र में १६२२ के १८४ पार के जाहुनार कियान कारमा में राही आजते हैं। सापुर की पुलिस में र में १६२२ के १८४ पार के जाहुनार कियान कारमा में राही मामपुर के जाहुन के जाने का विरोध कर रिवान क्यारम में गीर मामपुर में मामपुर के जाहुन के जाने का विरोध कर रिवान क्यारम मोगा है। वाय-की-माम में रह जाई मामपुर मोगा है। वाय-की-माम में रह जाई मामपुर कारमा में नामपुर कारों के प्रधान के आपीए का का भागा कर हिला किया वर्षने का विरोधीय है, जैया कि इस कर का पारण का हिला किया वर्षने का विरोधीय में मामपुर कारों रेटक में। आपीपुर कारों पटन की एक सामपुर कारों रेटक में। आपीपुर कारों पटन की एक सामपुर कारों के लिए उसकी सामपुर कारों की मामपुर कारों रेटक में। कार्य क्यों में में सामपुर कारों के कार उसकी की सामपुर कारों के लिए उसकी सामपुर कारों की सामपुर कारो

ही देश को साहान किया कि सागामी १८ तारील को जो गांधी-दिवस होने वाला है, उसे भरवा-दिवन बहुकर मनाया जाय । प्रान्तीय कमिस-कमिटियों को जाशा हुई कि उस दिन जुलूस निकालकर जनता द्वारा भारे फहरायें । इस समय तक इस सत्याग्रह के सिलिंग्लि में सेट जमनालाल बजाज भी गिरफ्तार होचुके ये । कमिटी ने सेठजी को उनकी सजा पर बधाई दी । सेठजी की सोटर ३,०००) खुर्माना न देने के कारण कुरू कर ली गईं। पर नागपुर में कोई उसके लिए दोली लगानेवाला न निकला और अन्त में उसे काठियावाह ले बाया गमा । नागपुर के इस आन्दोलन में भाग लेने के लिए कार्य-समिति और महासमिति ने देश का जो ब्राह्मन किया था उसके उत्तर में देश के कोने-कोने से सत्याप्रही चाकर सिक्तार होने लगे चौर इन्हें कह भी वाफी मिले । नागपर 'भडा-सरपापद शीप्र ही एक ग्रांखल-मारतीय ग्रान्दोलन होगया श्रीर श्री बल्लममाई पटेल से १० जलाई से उसकी जिग्मे-दारी लेने का खनरोध किया गया । देश के कोने कोने में स्वयंसेवर्क मेंने जारहे थे। श्रमस्त के श्रारम्भ में कार्य-समिति की बैठक हुई उसमें भी विद्रलमाई पटेल को उनके नागपर-सत्याग्रह के संचालन में सहायता देने के लिए साधवाद दिया गया और आजा की गई कि वह इसी प्रकार स्थल पर भीजद रहरूर सञ्चालक बलाममाई पटेल की ज्ञान्दोलन में सहावता करेंगे ! सरकार का कहना था कि जलस-वालों को इजाजत मांगनी चाहिए। कामेस बहती थी कि सहक सबके लिए है: हमें श्राधिकार है, जहा चाहैंगे बगैर किसी रुकावट के जायगे । एक जोरदार खान्दोलन का निश्चय किया गया । वालभभाई पटेल ने बनता की सारी गलक्षफटमी दर कर दी और १६ तारीख के लिए. जलम का मार्ग निश्चित कर दिया । दफा १४४ ग्रामी बदरनूर लगी हुई थी; यही नहीं, उसे हाल ही दुवारा लगाया गया था । पर इतने पर भी १८ तारील को जलम को जाने दिया गया। बाद को इस विषय की लेकर लड़ हो-हला मचा । श्रधमोरे श्रालवार बहते थे, सरकार की जीत हुई, क्योंकि कांग्रेस में इजाजत की दर-स्वास्त की; श्रीर कांग्रेस का कहना था कि ऐसा कभी नहीं किया गया, श्रीर ठीक भी यही था। दिल्ली-कामेस ने नागपर के भग्रदा-सत्याग्रहके आयोजकों और स्वयसेवकों को अपने वीरता-पर्या बाल-दात और कष्ट-सहिष्णता द्वारा यद को खन्त तक निवाहने और इस प्रकार खपने देश के गौरव ही रता करने से लिए हदय से क्याई दी 1 प्रवासी भारतीय

खुलाई, ग्रमास्त श्रीर किवन्स में प्रचारी भारतीयों के शन्यन्य में कुछ महत्वपूर्ण हल-चल दुई, जिल्ही और कांग्रेस का प्यान किया हारा हिना हा अवन्य नित्त-स-दिन सुरी होंगे जा रही भी यहां के प्रशास सिक्सीओं की अवन्य सुत हिनों के प्रशास किया है। यह उपनिष्ठेषा को द्वारा के प्रशास सामधीओं की अवन्य सुत हिनों के प्रशासनीय में भारतीय माना होंगे होंगा का किया है। यह प्रशास के प्रमान की माना होंगे माना होंगे माना होंगे होंगा या और मुरेरियमों की अपेदा ने आवारी में प्रशिक्ष में 11 कि एक्टरजा विल्ल में कियन हीं लिल्हा होंगे सहाया पा और एन्टुलानों स्थापती के प्रशास किया होंगे हिन्द सानी माना होंगे होंगे होंगे माना होंगे के प्रशास की भी और उन्हास किया होंगे हैंगे होंगे होंगे होंगे होंगे होंगे होंगे ह

कारण वहीं के जिया में भागीयों को खान मर्थन: खरम क्षत्रों, मारावगांत से हान कोने ही। हान (नों भागवगांतियों का) वहां ज्ञाना क्ष्य करने के लिए काप्य न होना पढ़ें। जिन नरित मरेपरे साधारण-विष्युं की पह कान स्त्रीकार की थी कि मारत को साधारण में वपत्री का दर्ण देन के उन भागतगांतियों के सक्ष्य में जो कान्त्रने आकर करते थी। हर दे दे खाराम में उत्ति है के हों स्त्रों के विक्य है, वही १९९२ में अधिनविष्ठण मन्त्री में । १९२३ के खारमा में उत्ति है के हैं वहीं गयनांत की बुखा भेषा। वान्त्रों के साथ खानिन समझीते की शतो या चर्चा काने है लिए क्षेत्रने श्रीर भागतीय प्रतिनिध्य भी गये। भागतीय (वर्षा) की लिखा ने मी एक प्रतिनिध्य मरक से अले का सहस्य मामानिय भीनित्रस शामी थे। विनाय के प्रतिनिध्य सरक्षत्र ने एवसका साह से ब्रोज का कलने का खामह किया। एयरहरूत साहब ने हरा देखन से किया के स्वारीका को जनांत्र दिया।

यह समस्या हर्वालए और भी महत्वान्य होगाई थी, क्योंक रोहेनिया, हाणांवक, व्यावने सुगाएक और कंतिया का एक कहा यूनियम कमाने की शावतील होगाँ थी। युजारा के हार्वे सारावतीलयों की व्यवत्या केंनिया-अम के निरायर पर निर्मा थी। "व्यवत्या करने" का व्याव के का निराय में भीकाम कर वह या। कम्माला की कही में यूर्गियन व्यावधारी हे दूर वह जगर छाँड नालों के लिए नियत कर दी मार्च थी। मारात महत्वर की हम सम्बन्ध में सारी विला-यूर्ग के प्राप्त कर १६९९ में दोशानिक में शार्व मिलान के व्याव्यावन पर स्मारावाचिमों ने यानु की ज्यों कर्यात्वर सहित हो थी। व्यव तीन व्याविन्य "व्यावक मध्येशन के लिए" जारी किये गये, जिसके छात्र मारावित की यो क्या की स्वावने की मार्च स्थानिक क्या की स्वावने की स्वावन स्वावन की स्वावन की स्वावन स्वा

हमने यह सब विस्तार के साथ इसलिए दिया है कि खातल रेट रह में ही कामेल ने रह मामले में निरुष्यात्मक कार्रवार्द आरम्भ की थी। इस विषय पर महार्थामित ने जो प्रस्ताव पात क्रिये

वह इस प्रकार है ---

"बेनिया के सम्बन्ध में ब्रिटिश-सरकार ने जो निरचन किया है उससे यह प्रकट है कि ब्रिटिश साम्राज्य में भारत के लिए क्यावरी और सम्मान का स्थान मिलना समय नहीं है। स्वरूपन इस मर्गः माधान की भारत के लिए क्यावर्ग के निरुद्ध देश भर में औरदार प्रदर्शन किया जाव।"

कांमदो ने बताया कि २६ ध्यास को देश भर में इस्ताल की आब और नगर-नगर सभा<sup>त</sup> की जाय कितमें करता से ब्रिटिश साझण्य-प्रदर्शिनी में, साझाज्य-परिस्टू में धीर साझाय्य दिशा में 1.11 ज किने को कहा जाय।

विशेष अधियेशन

ह्वत हम दिलों के विशेष प्रापियेग्रन की चर्चा करते हैं। यह प्रापियेग्रन विजन्धर के ग्रीकी हुनते में हुआ। मामापित मीताना प्रयुक्त स्वाम प्राप्ताद के यो वह मुनलमान मीता है। वंगति हुंगों दिलों में स्वती एक-समान स्वाप्ति और मार्ट है। स्विति के होंगों देश तराह्य द्विद मीत किंग कुंगों के नामक में। कैंगितन व्येष्टा का समर्थन करने याने दश में बिना कठिनता के किंगित से ग्राप्त प्रतिकृत्यक प्रसाद वाप करा विचा कि 'पिता करित-मादियों को बेशित-मादियों को स्वीत सी प्रप्तात प्रदेश की प्रवास भीति कीं कार्तिक प्रतिकृति के किंगों की सीत मीति सीत सीत सीत सीत सीत सीत हों की प्रदास भीति कीं

है, इसलिए कौसिल नवेज के विषद्ध सारा प्रचार बन्द

किया जाता है।" साथ ही यह भी वहा गया कि रचनात्मक कार्य-क्रम की परा करने में दनी शक्ति से काम लेता चाहिए । रामभुजदत्त चौबरी के स्वर्गवास, जापान के भूकम्प, महाराजा नाभा के जबर्दन्ती गदी लोड़ने श्रीर विहार, कमाडा श्रीर बर्मा में बाद श्राने के सम्बन्ध में सहात्रभति श्रीर समवेदना संबंक प्रस्ताव पास किये गये । एक कमिटी नियनत की गई जिसके सपूर्व सत्याग्रह-सम्बन्धी छान्दो-लन सराजित करते थाँग विधिन्न प्रान्तों की तस्मान्त्रची हत्तनल की स्वर्गस्थत करने का काम १९४१ । एक श्रीर कमिटी नियनत हुई जिसके जिम्मे कार्येस के विधान में परिवर्तन-परिवर्द्धन करने का काम हका । एक दसरी कमिटी राष्ट्रीय-पैक्ट तैयार करने के लिए नियुक्त की गई । समाचार-पत्रों को चेता-वनी दी शई कि साध्यदायिक मामलों में बड़े संयम से काम लिया जाय और जिले-जिले में मेल-कमिटिया मुकरेर करने की सलाह दी गई । शिरोमणि-गुरुद्वाश-प्रवन्धक कमिटी ने जाच के लिए जो कॉमटी नियक्त की थी उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था। श्रवाली लीग दमन का जिस साहस स्त्रीर स्त्रहिसा के साथ सामना कर रहे थे. उसके लिए उन्हें एक बार फिर बधाई दी गई। स्वरूर के उत्तेजन के द्वारा विदेशी कपड़े का, बहिस्कार करने पर और दिया गया और एक कमिटो देशो-भारत बताने वालों को उत्तेजन श्रीर खासकर श्रमेजी माल का बहिष्कार धरने के लिए सबसे बहिया अगय निश्चित करने की मकरर की गई। भएडा-सत्याग्रह-खान्दोलन को उसकी सफलता के लिए अघाई दी गई श्रीर जेल से छुटे नेताश्रों का, खास कर लाला जी श्रीर मीलाना महम्मदश्रली का. स्वागत किया राजा l

केनिया के सम्बन्ध में श्रीय श्रीर तुर्धी के सम्बन्ध में हुने प्रकट किया गया। दो कार्यिया श्रीर भी नियुक्त की गर्दे जिनमें से एक के सुपूर्द हिन्दु-मुस्लिम-फलह को रोक्से का काम, जो श्रव फिर मुक्त हो गया था, श्रीर दुस्ती के सुपूर्द शुद्धि श्रीर शुद्धि-रिव्द श्रान्दोलनों में रख का प्रयोग करने की अस्तात की जान करने का काम हुआ। शानित श्रीर मुख्यस्था कायम रहने के लिए रहक-दल बनाने श्रीर शारीरिक क्ला को श्रीद करने के सम्बन्ध में और द्विमा गया।

ह्य प्रकार दिल्ली में कार्येय के कम की फिर से निर्म्चय करने था मार्ग एकल हो गया।

गया में जो समावय की गई थी छात्र यह समामा फीलत हो गई। दिल्ली के प्रसाव हम वाद के
प्रमाय में कि जिल है पाने में मिल थे उनके हिस्सीय में परिवर्णन है। कि लाल है। इस्ती लागी हों प्रमाय में कि जिल है। पाने मीर्मिय ही इस बाव का बहुत थी कि नरे दिरे से पुत्तत निकाली

गई है, जिल्हान उपयोग उन कमिरियों के मुपूर्त किये कार्यों को जान-परवाल करने की कार्यों कार्यिक छान्छे इस से नही किया कर कहा। कार्येय को सार्ग्याई कींग्रिक-परियों से आहारमा हूर्य भी कीर "प्यान-इस कीर सार्गित्व वर्ण-इस्ति पर स्वत्य हूँ। किर हान्यों ही पानि के भीरित प्रमेश सार्मा प्रताव केला सहार्थित प्रमाय । अपने ही कीर कार्यामा हो जो प्रमाति की महीत सी उसे भी प्यान में रहना धानर्थक भा । अपने की भीरित प्रताव दिल्ली कर उन्हें तिहर प्रसाव में भाग सेना नाहरे से उनके लिए रहाता बात हो गया। अब कांग्रिकारियों में पहली कार उत्त कार्यक्रम के उत्तर मत-नेन्द्र हुड़ा, जो खुद भी झाने कार्यर प्रदर्भ की प्राणा कर कांग्रिकारियों में प्रताव की कार्यामा करना वार्यिक प्रसाव निवाद की स्वाव सीर प्राण की कीर्याण कर कांग्रिकार नाहरे से

#### कोकनदा-कांग्रेस

क्रमित का बागामी अधिवेशन कोकनश में होना निर्चय हुआ ! युद्ध अपरिवर्गनवर्गाद्यों को अब भी योड़ी बहुत बाता यी कि दिली ने जो कुछ कर वाला, कोकनश उसे चाहे दिलकुल मिश्र न सके, क्रोंकि उस समय तक चुनाव लत्म हो जायगे, किर भी वार्षिक अधिवेशन के अपन्य

पर उसी पुराने श्रमह्योग का भरपडा खड़ा रक्ला जायगा । मौलाना मुहम्मदश्रली की समार्थ स गया । कोकनडा कामेस में खूब कश-म-कश रही । श्रवरिवर्त्तनबादी-दल के कुछ प्रसिद्ध नेता हैं। नहीं हुए । राजेन्द्र बाबू ब्रास्थवा के कारण कोकनडा-कांग्रेस में न ब्रा सके ब्री चकार्वी टी-गोपालाचार्य ने दिल्ली के प्रसाव पर अपना वजन हाला । श्री वल्लमगाई उपस्ति थे, परन दिने प्रस्ताव के समग्रीते के सम्बन्ध में दिल्ली-श्रीषवेशन के श्रवसर पर उनकी सीकृति वंगात के 🔀 जर्जर बाबू श्यामसुन्दर चक्ततीं ने शासल कर ली थी। इन्हें देश-निर्वासन और कारावास, निर्वन श्रीर दिख्ता में श्रमेक वर्ष विताने पढ़े थे । इन्होंने कोकनडा-काग्रीत के प्रपत समुदाय की अने कीसिल-प्रवेश-विरोधी भाषण से थर्ग दिया । परन्तु पासा पद चुका या । कीसिल-विश्वार के प्रप का निपटास हो चका था। वहां का मरूप प्रसाव इस प्रकार है :---

"यह कांग्रेस कलकत्ता, नागपुर, श्रहमदाबाद, गया श्रीर दिल्ली में वास किये प्रशाद के नि

दोहराती है ।

'दिली में फींसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में जो श्रसहयोग का प्रसाद पार्स किया था उर्दे होन सदेह उठ खड़ा हुजा है कि कांग्रेस की नीति में कहीं कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ। यह बाब्रेस हत-स्य से प्रकट करती है कि बहिष्कार के सिद्धान्त और उनकी नीति में कोई परिवर्नन नहीं हुणा है। "श्रीर यह कांग्रेस इस बात की भी घोषणा करती है कि उक्त नीति श्रीर भिद्रान्त रचन गई। वार्य के आधार रूप हैं और देश से प्रार्थना करती है कि बारशेली में निरंबत रवसामक कार-कम की उसी रूप में पूरा करे श्रीर सरवामह के लिए तैयारी करे। यह कमिस सारी मानीय क्षित-कॉर्माट्यों की खादेश करती है कि इस सम्बन्ध में खातरवड़ कार वार्र शीव करें, जिनसे सद्दर हिंद वे विकास व के 19

बोकनडा-कांग्रेस को एस॰ कर्नुनी रंगा आयंगर श्रीर श्राहरनी हमार दन जैसे नेशकों की मृत्यु पर शोक-प्रकाश करने का व्यापय कर्तव्य पालन करना पड़ा । श्री एस॰ करनूरी रेगा पार्थनर का देश-प्रेम दादामाई को माति उनकी झामु के साय-साथे दिन-दिन बद्दवा जाता गा । भी सरि हरी बुमार दत्त को साग नंगास प्रेम करता या और उनकी स्मृति का मान साग देश करता है। किन्नई दासीदर सावरकर की समातार जेस में बन्द रखने की निन्दा की गई। जो राष्ट्रीय पैस्ट तैया कि गया था उसे देशक्यु दात के बंगाल दैस्ट के शाथ विर्तात करने का निरुवय किया गया । बांवेन ने क्षांत्रम् भागतीय स्थ्यसेनक-दशः की रचना करने के ब्रान्टीलन का रचागत किया । इस सम्या में क्ष को रजह-दस भी मिला दिया शया ।

कृतिन के श्रष्टगन्यसंग विमाग करने की योज्य तैरार करने की प्रावस्वकन नगमी में णें र इन चानेक विभागों के बेडनमोगी कार्यकरोच्यों के मर्वच में राष्ट्रीय सीमः को भा एक केडब तैवार करने की कहा गया । केविया प्रवासी प्राप्तीयों के प्रति हार्टिक पान्त राजिहीन सम्पेरण प्रका बी बाँ, जीर बेलिय प्रश्यित बांबेन में माम लेने के किय भीमती मोनियी अपन चीर जिन कार्य

केल्द्र को तैयस दिया गया ।

दिन्ती में के अवित्य-मार बांग्यी नियुक्त की सर्दे की बद बीर संख्या कांग्या कांग्रीनी है किन ही गर्रे । मांभव व्यव्य पर्या क्या क्या गया, जिले नहर का बाद बनाने का बाद का दिए गय रे भारत से दशाना बयन न बाने जो नमाई हो गई छी। न मान से गई मार्टर कर हो। करही को सरस्य की मांच करने के लिए सक प्रांति विदुध को गरी प्रारंग में दिलान में की meret bit feb mt, it um git i neuen fe freieln gegen neue aluft ib muiet an

पर क्षात्रमण करके भारतीयों के क्षांहरातमक उदेश से एकप होने के क्षांघकार को जो चुनीटी दी थी उसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया चीर उनके वर्तमान संपर्य में उनका साथ देने और उन्हें क्षांदशी चीर रुपये चीर हर मकार की सहायदा देने का निरूचय किया ।

गुरुद्वारा-श्रान्दोलन

यहां वर्तभान प्रसम की छोड़कर, सिक्लों में सधार-सक्त्यी जो आन्दोलन उठ खड़ा हुआ था उसका योदा-सा जिल्ल करना टीक होगा ! काली पगड़ी दांचे "सत श्रीकाल" का घोप करनेवाले **चिक्ल और उनके लगरखाने श्रव कांग्रेस के जाने-वृत्के श्रम होगये हैं।** जब कोई विदेशी सरकार किसी देश का शासन खपने खाधकार में लेती है तो स्वभावत: ही जस देश की सारी संस्थाओं पर —चाहे वे श्रापिक हो या शिल्ला सम्बन्धी, चाहे धार्मिक ही क्यों न हीं -केंकरे की भांति श्रपने पंजे फैला देवी है। अभेजों ने पंजाब को '१८४६ में ब्रिटिश-भारत में मिलाया । इस रहीबदल के अवसर पर सिक्ल धर्म के केन्द्र श्रीर गढ-स्वरून श्रमृतसर के दरबारसाइव के बंदीवस्त में गड़वड़ मची हुई थी। इत श्रवसर पर श्रमत छक्ते हुए सिक्खों की एक कमिटी की टस्टी बनाया गया श्रीर सरकार द्वारा नियत व्यक्ति सरवराह या अभिभावक बना । एक भैनेजर नियक किया गया जिसके हायों से हर साल लाखों रुपये निकलते थे । जैसा द्वावसर होता है, १८८२ में यह कमिटी भंग हो गई खीर मैनेजर के हाथ में ही सारे श्रीधकार शासये । नियंत्रमा के श्रामात्र में गैर-जिम्मेदारी श्रीर श्रान्तार-हीनता का जन्म हन्ना । एक च्योर मैनेजर चौर प्रनिधयों चौर दसरी चोर सिक्ख जनता में खाये दित मुठभेड़ होने लगी । सर-कार परेशान भी कि क्या करें। अन्त में १६२० के अन्त में एक कमिटी बनाई गई जो बाद को रिरोमणि-गृहद्वारा-प्रवन्धक-कमिटी हुई । इस कमिटी के पहले समापति सरदार सन्दरसिंह मजीटिया हुए, जो कह दिनों बाद ही पंजाब-सरकार की कार्य-कारिसी के सदस्य नियक्त किये गये । सुधारक सिक्ल अकाली कहलाते थे । इन्होंने अपेद्धा-इत अधिक ऐतिहासिक गुरुद्वारों को अपने हाथ में किया । तरन-तरन में फसाद हो शया और कई सिक्ख भायल हुए और दो मरे । हम वह ही आये हैं कि १९२१ के ब्यारम्भ में बनकानासाहब में किस प्रकार निर्दोष यात्रियों की हत्या की गई थी। पुलिस की निगाह में यह आन्दोलन गुरुद्वारों के साथ प्राप्त होनेवाली शक्ति और सामध्यें को अवने फन्जे में करने के लिए था। इस दृष्टिकोण से महन्तों को बढावा मिला। इन महन्तों में वे शोग भी पे जिन्होंने प्रकालियों से समस्तीता कर लिया था। स्त्रव वे इस समस्तीते से इट गये। सरकार "सुधारक सिक्खों के ब्रन्धा-धन्य दमन पर उतारू थी।" १६२१ के मई भास में सैक्सों सिक्ख जेली में हूं स दिये गये और प्रतिष्टा-हीन महन्तों को फिर खरिषहार दिया गया । फलतः जहांतक इस सुधार का सम्बन्ध था, शिरोमिना गुरुद्वारा-प्रवन्धक-कमिटी से १६२१ की मई में सरकार से ऋसहयोग का मस्ताव पास कर दिया I

सरकार को गुरुदाय-दिल बाव कराना चाहती थी, यह विस्तनों में तरम-दलवालों छीर शह-पोषियों तक को मंदर न हुए । एकदा उक्का विचार होड़ दिया गया। विस्तित पर दर्जियक सम्मार्ट के प्रोप्त क बी कुरायें प्रत्यके के लिए पुक्रकों कर प्रवास गरें । पेजाब मानीय-करियक निवारी १- खुलाई रहर १ को इक्का विरोध क्रिया, खोर मार्टिक के हात में विवस्ते को लेक है होड़ दिया गया। भारता के मार्च करवावित छीर पूचक के मार्ट राजाविद को १८ छीर ७ वर्ष वा बर्शवा-पूर्व सारावा-दर्श्व दिया गया। १-८ झाला १९२९ को बीवलों के विवस्त वरसों की इस्तीय देने को बहा गया। सरहारवहाद सरहार महावादित वीरासर ने गुरुदार झालोजन के सम्बन्ध में वरहार भी गीव के विश्व में सामार्थ वास्त्रक और पान्यक्रील के उपायन के पर दे महावित्र दे दिया।

१६२१ के गितम्बर के खारम में जायुंक साथी सजा पार्व हुए दोनों लिवली क्ष्मा चन्य को हो दिया गया । पान्तु मंत्राव प्रान्तीय कांग्रेस कांसरी के प्राप्तन-सन्त्री सरदार शार्कृतिक करीहरा जिन्दे १६२१ के मून में १२४ व धारा के जनुगार वांच मर्थ का सारिक्षम कागुशन हुआ मा, ह गुष्दारे के क्षान्य कार्यकर्माची को न शोका गया। अप्यानक १६२१ की ए नामा के सा में समृतगर के दरबारवाहक की बाजियां होंग हों। जिसके पक्ष-स्वरूग तुद मानक के कमानेदात समायद म हो सकी । गालार की क्या से एक मैंनेजर नियुक्त किया गया, पर उसे छिनेमीय उ शाम प्रदन्धक कमिटी में चार्क स क्षेत्रे दिया और उसे इस्तीना देना पड़ा। वह, इसके बद चावियां ही सारे भनाहे की जह बन गई कीर बन-सभाकी द्वारा उसका स्थित किया जाने हमा संस्कार में राजनोदी समाबन्दी कानून जारी किया चीर संस्वार शहरासिक चौर संस्वार महत्त्वसींहर कही केंद्र की राजा दी गई। गुरू गोकिस्तिह का कत्म-दिवस ५ क्षेत्रगी १६२२ हो या। सहार चाबियां उस समय वह के लिए सीमने की मैचारी दिलाई अवतक कि उसके द्वारा दीनानी अदल्य दायर किये गये मुकदमे का श्रीवसा न हो । शिक्षेमांच सुरक्षाय महत्त्वक का प्राप्त प्र लेने से इन्कार कर दिया । जब २०० मिनाव-कार्यकर्ता गिरफतार हो लुके तो सरकार ने हाथ रोड लिया श्रीर मारे केंद्रियों को बिना किसी शर्व के होड़ दिया। १६२२ की ११ जनारी की वार्शि भी सींप दी गई । पर पण्डित दीनानाथ की गरी छोड़ा । पलतः राजद्रोही समावन्दी-कानून के विस्ट किर सरवामह जारी हुचा और १६२२ की 🗅 फरवरी की शिरोमणि गुरुदार गुरुधक कमिटी की प्रवेष-समिति के मारे सदस्य एक सभा में बोले । चन्त में पविदत दीनानाय की रिद्वा कर दिया गया और श्रवाली वाली पगड़ी पहनते थे। रहरर के मार्च मास के दूसरे सप्ताह से, पहने से ही

काना के विवस आनोकता में प्रांतिस पारे हुए सारार मोजारिए को ६ साल की काय मिखी।

पारी छोर विभानत को झमेरारमेरर प्यंत का दौर दौरा या और जमानत सम्बन्धी पार्षि उसकी बहारण भी। एक नेता ने लिला—"धन कुछ पुत्तिक के छा में या, और पुत्तिक ने भी उसकी पुत्त आनंद उठाया।" विश्वत महत्त्वीय मालवीय शंकल मारे और राजा नोन्द्रताय की खण्यादा में विध्ये निमुक्त कराई, निवहे जिससे सराती स्वार्त्तियों, नीन्क्रमुक्ती कर्मवार्थी छोटी खण्यादा में अभ्यान में जांच कराया या। १६२२ को बीतंद आई को पंजानन सक्तार ने एक विश्वी निस्तावस्य पार्थिक मुग्याद्यों को चेवाचनी शी कि ने उन लोगों के "जिनना मुग्यार से कोई वास्तिक सम्बन्ध मारे हैं, श्वरक्षमानी दिनानेत्रकार हिंच जम की स्वार्थिक स्वर्थिक स्वार्थिक स्वार

.

. स्वी अवसर पर गुरू-हा-चाग-कायद हुआ जितहा जितह १६२२ की चर्चा में हो सुका है। दिवन में हिता बाली है कि सिक्कों ने गांधीओं का यह करना चारिवार्य कर दिखाया कि गोली साने के दावाय लाटों की मार सहता कटिटन है, और जो उस मार को सहते हैं व आदर के वाल हैं। एक करद के सिक्कालियों में जो क्यादिवर्या 'की गाँ उसकी जाच प्रवास-क्षकार के एक सूरीनिमन करदा ने की। एक्टरूक मारत बीते प्रवासित में दे न ज्यादिवर्यों के मामीर स्वस्थ की पुष्टि की। उन्तेंने करा, 'अब तक मैंने जितने हुद्ध-विद्यार और करवालनाट रहप देखें हैं, यह उसमें करते स्वरंग है हैं। 'अब तक की ने जितने हुद्ध-विद्यार और करवालनाट रहप देखें हैं, यह उसमें करते स्वरंग है हैं। में तो प्रवास करवाल हुए हैं। हैं हैं। 'ये वीता कि वर्षप्रवस्त मेंचीताल नेहरू ने कहा है, 'यह देश साथ का दिवार मंत्रा या था और कई दिन वरू का दिवार साथ मोताल नेहरू ने कहा है, 'यह देश साथ का दिवार मंत्रा मार्च । को से मेंचे, उन्हें दुर्त तरह वीदा समा । को भी प्रदेश के प्रवस्त के हार पर तवाली ले ली गई, तब कही उस मेरे के यह को हैन्से मेनेच-वार में जोने की इकाजल दिवार। ''

एक की पासल करदी गर्दै, क्योंक उसने कुछ पीक्तों की मुश्या की थी। एक के श्वरीर पर पोड़े की यार के नियान थे। दो खादमी मारे गर्दे थे और सफदर ने क्षित्र छम्मपियों पर उदया जलाया तो ये नदी कर दिये गये। बुद्ध दर्शकों नो परेशान किया गया। खम्मवारों में के के विबद चोरी, अकेजनी और खुद्धमार के ख्रीमयोग लगाये गये। पुलिल सुपरियटेक्टिय मिन नेक्षम्यन ने लाजी के ख्रम्मात पर एक पुलक्त लिखी। उन्होंने ख्रीसयोग की सल्या की इस महार वर्षीर करें—

"बहुत मामव है, किर ज्ञादि पूटने की किरम की बोटें जा महं हों। जल्मों ने पुलिस का उपायका कभी नहीं किया जीर ने बताब जाहिकासक ज्ञावरण कमी गहीं किया जीर ने बताब जाहिकासक ज्ञावरण कमी गहै। समझ है, कुछ जायका वैदेश भी हो गहें। ने नेटिंड के प्रकार के माम में में, ३०० प्रति के ज्ञाने के माम में, एट किर प्रकार के माम में में, ३०० प्रति के ज्ञाने के माम में, ७६ किर करने के माम में, ७६ किर करने के, ज्ञार के माम के प्रकार के माम में, ७६ किर करने के, ज्ञार के प्रकार करने के के।

11 कांमेस का इतिहास : भाग ३

गरम्भ की । जब पंजाब-काँगिल में इस मामने की जांच करने के लिए एक क्षेत्री निर्देश है ा सवास उठाया गया हो सरकार के चीक सेकेटरी ने वड़ी शान्ति से समाद दी कि पूर्व करें है ला देना ही टीक है। इंटर-कमिटी की मांति पुराने जरुमों को हवाय खोशने का नाँच हैं।

गा । गुरु-का-बाग-बायद की दुःलदायी बटनाओं की समति को किरानी कंत्री मन्त्र विष्ट हरे न्दा है। परन्तु अकालियों के दुर्दिन सभी पूरे न हुए थे। यदान सब हमें १११४ की करने द्वाद किंक करना परेगा, फिर भी आकासी-बान्योलन का बर्णन वरी एक किलंदने हैं का है। क है। १६२१ के मध्य में महाराजा गामा ने गरी 'स्वाम दी', यर शिरोमील-गुक्या प्रथम-४-४ इमें महाराजा की गड़ी से उद्या काना समभा और उन्हें दूशम गड़ी पर विशासे के लिए कर हानत के जैतो मामक स्थान पर श्रीर हमरी जगहीं पर समावें शादि करके एक श्राम्दोक्त समावे या । जो भाषन दिये गरे सन्दें राजदोहाताह जनभग गया कीर बकाओं हो सनस्या ग<sup>र्ड</sup>

ने गिरक्तार कर शिवा ग्रामा । त्र कीर भूज नमय तक २५-२५ तिवलों के जाये रोज भी हो मेत्रे जाने करी। बाद की <sup>कार्य है</sup> • ब्राइमियों का शारीरी कथा मेत्रा गरा । शाक दिश्रासु और ब्रावार्य गिरमनी इन अरे हैं । बर्छक की देनियत से गरे । जेती के निकट इन अने पर गीली कलाई वर्ड की पुत्र करा । किचम् कीर मिटरानी दोनों को मध्य के सांचदानि में मिरवराद बर मिया, क्रें'व हे क्वरे मुभूक कर रहे थे हे बुध दिने बाद कियानु ही को लोड दिया सरापा विकासी उन परिवेत्त है कार जैस ही में रहे । शहीती कवे बावर कहे के बीर शिक्तारियां भी होती ही। है देर र्ज दकरों की सकता में जैस में बहुंच हारे । उनके साथ को स्वतार दिखा सरा उपने साथ ें बार्ट । बाकाओं मरावज कारी है बानवों के नियंत्राची का स्वाद की शासकर जै लिए ! व<sup>र्डे क</sup> erfenfule ft fin fi murimat fi mie fab fib refere all men fi fou mie fab

इत प्रकार साम्य-रिवाता: के सेवी सामक स्थान वर बालवह वात के कार मगार हुँ है की। मात्र दी ककामी नर्रकारी की बनारे कार्विक समावता और हो । बाद की का पुरश्री रूप के बावन्य हैं। कान र कहा दिया रूप तो बद बहर ही बच दा बाहा है

# कांग्रेस चौराहे पर--१६२४

जर १६२४ का खारम्म हुचा वो देश के बातायरण में भारी उदावी फैली हुई थो। मापीजी की खचानक और भयानक बीमारी ने और सारी बार्ती को दक दिया था।

र जनवरी १६२४' की महात्मा गांधी के 'क्षपेंदिशाइटिव' रोग से मपंकर रूप में बीमार पनने की स्वाधी शत में कर्नने मेहॉक द्वारा भारी झारोशन किने काने के समाचार से देशमा में विच्या उसन हो गई। पन नांधीओं के स्वस्थ दोने साने जीर करने के 'स करवी. को उन्हें साम से पत्ने ही क्लि क्षिती शर्ज के क्लोड दिये जाने से वह विच्या वर हो गई।

पर जेल से चूटकर भी उन्हें न शान्ति निक्षी न निभानित । कोकनात-कांग्रेस में जो पूट पैदा हो गाँ थी यह दिन पर-दिन बद्दी जा रही थी। एक श्रोर खारीस्तर्जनवरी आधा पर रहे थे कि गाँधीओं अर से छूट में पे हैं, इससे कांग्रेस का इंजन फिर स्वायद के पुराने सामें पर सोर रहे थे कि गाँधीओं अर से छूट में पे हैं, इससे कांग्रेस को प्रतास के प्रतास मार्ग पर सोर प्रतास हुए से और तास पूर्व विकास के प्रतास के प्रतास करने आप जा हुआ पना बादी हि तास है तो भी दिया जाना । देश के परसर-विषद हिंडो थी की साम प्रदेश की गाँधी तास नाम है जो की कांग्रेस की मार्ग प्रतास की मार्ग पर मार्ग की मार्ग की मार्ग प्रतास की मार्ग पर पर मार्गीजी ने नाम के कि एक मार्ग की प्रतास की मार्ग पर मार्गीजी ने नाम की साम की मार्ग की प्रतास की मार्ग की प्रतास की मार्ग की साम की मार्ग की प्रतास की मार्ग की साम की मार्ग की भी पर का मार्ग की मार्ग की मार्ग की मार्ग की भी पर का मार्ग की भी पर का मार्ग की भी पर का मार्ग की साम की मार्ग की भी पर का मार्ग की भी पर का मार्ग की मार्ग की भी पर का मार्ग की मार्ग करना है पर की मार्ग की भी पर का मार्ग की साम की मार्ग की मार्ग की भी पर का मार्ग की मार्ग की मार्ग की मार्ग की भी पर का मार्ग की साम की मार्ग की मार्ग की मार्ग की मार्ग की मार्ग की भी पर का मार्ग की म

परना इन पेरिवासिक धक्तम्यां को देने से पहने यहां यह बताना टीक होगा कि कींसिलों में स्वानय-पार्टी ने क्या किया और कींसिलों से भीतर विभिन्न शक्तियों को किस प्रचार समने ऋषिचार में कर लिया।

• स्वायम-वार्धी बनने के बाद देश की विभिन्न कीमिली के निर्माणनों में माग दिला गया। वर्षी भीतिक में पर स्वार्धी पहुँची किन्में गृन चानुसालन या और को चराना कार्यनम् पूर्व करने वा मत किर्मे हुए थे। वे पहुँचा दल का सरवीन कीर सराजुर्गृत मान कर के कीरिल में सामानी से वुस्तव मान कर कहे। परही दिवस कर हुई कर भी टी॰ राजवारी ने सामान-वहण्या में सामानी से पहाल-महण्या में सामानी से पहाल-महण्या में सामानी से पहाल कार्यन कर कहे। परही दिवस कर हुई कर भी टी॰ राजवारी ने सामान-वहण्या में सामान में कर सामान में कर सामान में कर सामान में पूर्व की प्रतिकृति कर कीर कर सामान में सामान में पूर्व नी जनावारी नासार की निर्मारण करने के लिए एक मीजनेन-परिया करने कहा।

मान्यर को की हो कई बर हर साती वही, पान्य हम प्रस्ताची पर उनकी हम स्टिए कर से उन्नेज बोप्प है-बुद्ध प्रक्रीतक के देशों को होहमें का प्रस्ताव, हमाम के रेपुनेस्त है को रह

# कांपेस का इतिहास : भाग ३

ों का प्रधान, विधिन् प्रकार में भारत में कार्न को को ने पर कर समाने का उन्हां, हो गंध परनीमन को प्रसास के सावस्त्र में आंत्र कार्य के हिन्स एक बर्मियों देशने का उन्हों का स्थान हार को प्रमान कार्यन्तारों की दिवस मां, जिल्हा बन कार्यन, मानून वस बसीनमान ने तक का सर्वात भारत होने के बरान की बहु गया था। इस यह इन्लेश्ट करें हैं कि समन ने कार्यन कार्यन में स्वतंत्र प्रकार मां कि ''समाने भारत में स्वतंत्र के बेटलों की सित्तं, समन कार्यन के बद करने कीर प्रकार मां कुल क्योंसन कुलाने की सित्तंत्र के स्वतंत्र की स्वतंत्र के सामने कार्यन के सामने कारत करने की स्वतंत्र क

रागश्य गार्थ में पूराग काम वह किया कि 'तह हारी मांगा की बाह मही की जमेर का दिया । यस्ते कभी महुद्या मा, यह तो मानी स्मर्थ कर करता हुया। अर स्वेदक मेर्नेटक ने हें भीदे हम मा प्राप्त का बता होगा की स्वित्वक प्रतिकृति की हैं कि स्वत्य नी है। वह माइग्रे की ग्रीमंत्रों की तिरावारों की बीट पान बाहर्षित करने का स्वित्य में प्रदेश की सामित्र उपार्ट हैं। १६६४ की गर्भियों में भी जुल हो गरा मा उनका चित्र बाहर्स के सामे रेग करने के हरू साम गांधीओं, यात बाबू सीर मेरक में में महत्य दें। है जो शुरू की गर्जा तो का करना

#### राधिजी का यहस्य

"धरने स्वार्श्न (समें के लाम कवितावियों के ह्या कांग्रिस प्ररेश के व्यंटर प्रभाव परि करों के बाद मुन्ने दूगन के साथ कदम परेश है किये उनमें समय न हो सक्षा IXXX के दूद परा-आदर्श्नीय चीर बहुमून्य नेताची के शिंग का विचार करना मां में लिय कुन्यों हो सक्ष्म IXX रूपना नेता घरने चीर क्या होने परी में या नेताचा है उनके बहुन कांग्रिस प्रकाश के श्री समाति है कि स्वार्थोंना में सम्बन्ध में अनी मेरी पराया है उनके बहुन कींग्रिस प्रकाश है। द्वारा मारोव्य 'स्वार्थोंना' शाब्द की मिन्न-मिन्न वरिमाय करों सी विचित्त हो हो साथ मेरी मारोव्य क्रांत्याय हो साथ स्वार्थोंना से सम्बन्ध परित्त है असके कांग्रिस मारा साथ स्वार्थों के स्वार्थों मेरी हो सिक्स को कीं साथ मारोव्य की आपना होगा, पत्र सिक्स के मैगाने से नहीं। मैं इसी दिक्स के कीं हो देश के लिय चीर कांग्रिस हो साथ रहा उनके शीवा रही के क्रीया कही क्रांत्र कर है होगा। परना में क्याने स्वाराजी मिनो की करने दिक्शेय पर न सामका क्या वर्षा है कि

प्रकार तथा पदा अन्तुता ना है । "दिस्सी और की स्वाजन दे दी है जिनकी आस्मा उन्दे न रोकती हो 1 इस्तिय सेने पत्र में सिंही हों जाने की इनाजन दे दी है जिनकी आस्मा उन्दे न रोकती हो 1 इस्तिय सेने पत्र में सार्थों हों में जाने का चीर आधीरमांन-वास्तियों से तरकर पत्ते की धामा रखने का खासार रखें इनते जाने की का चीर आधीरमांन-वास्तियों का मी हक है, क्योंक उनकी नीति हो यह चो की इनता हुई बीर रचा के साम्य पत्ते में सिंही मकार की यां नहीं लगाई थी। यह स्थानिक करता हुई बीर रचा की साम पहुंचा, तो में देशे प्रधानीति अधिकारी करना की स्थानी स्थान से हो हो उनमारी। और बांद कानुमाव के हाम स्थानियों का मोह दूर हो गया, तो मैं जाना ई देश-आम है बीर कम्य स्थान करना भीर में स्थानियों के सीतिय में उनके सार्य में बात ही भाग लंगा । हा, मैं ऐसे कार्य में स्वय कोई ऐसी सहायता नहीं दे सकता जिनमें मेरा विश्वास नहीं है ......

''क्रींभिली में बगा दल अपनाना चाहिए, हरके सम्बन्ध में भेरा कहना यही है कि मैं कैंपिलों मैं बनी शुनंगा बर मुक्ते मासून हो जाय कि मैं दबके उपनीम में लाग उठर मकूता। अकरण यदि में को शुनंगा कर मुक्ते मासून हो जाये कि मान कि स्वार्थ के स्वार्थ कर्म के स्वार्थ कर स्वार्

(१) ते सारे कारहे हाय के कते ग्रीर हाथ के बुने खदर के खरीदें।

(२) विदेशी कपड़ों पर बहुत भारी चुङ्गी लगा दें।

सरकारों से चाईमा कि :--

(३) शराब आदि की ब्राय की ही ख कर दें, और सेना-विभाग के व्यय में, अपेलाहत ही एही, कभी कर दें।

''बादि सरकार कींशियों में पास होने के बाद भी हन प्रसाम पर प्रस्त करने हैं हन्तर कर दे, तो मैं मरकार से भीशियों को भाग करने के लिए कहुगा क्षीर उन्हें सार-साव बातों पर फिर निर्मे नकों के बोट हासिल करू गां । दिए एकार कींशिया मंग करने से हन्तर कर दे तो मैं अपनी जगह से हसीफा दे हूंगा और देश को सरवामद के लिए वैपार करूंगा । जब यह अवस्था आ पहुंचे तो हसात्री सुक्ते फिर अपने शाथ और अपने नेतृत्व में पायेंगे। सरवामद-सम्बन्धी योग्या के सम्बन्ध में भी कींशिय से पाया है।''

#### स्वराजी-धक्तरम

देशबन्ध चित्तरजन दास स्त्रीर पण्डित मोतीलाल नेहरू ने श्रपने वक्रव्य में वहा-

"दंगे प्रकारोत है कि इस गांपीओं को कैंशिक्त-परेश के सम्बन्ध में स्थाजियों को स्थित के शीजिय का कारत न कर सके। हमारी अमक में यह नहीं आजा कि कैंशिक-गरेश नायपुर के सार्थिय के प्रवादीय-मान्यची प्रायात के प्रमुख्य की नी है। चरनू पाँच प्रवादीया गांधीहान है है। सान्यन रखता है। कीर हमारे राष्ट्रीय कीरन की गांधिक प्रजाश के उसका कोई विशेष समस्य न है, जब कि हमारे राष्ट्रीय-जीजन की गांधिकिया कि स्वादाया विकास वाद्यात बदलते यही को हम दंग पा पा निर्मार राष्ट्री के, जो हम देश के पास्त्रीय ही हक के लिए क्षांख्योग कहा वार्तियात करता प्रयात कार्माय समानते हैं। हमारी पाय में रहा विद्यात्व में उन सभी कार्यों में, निजने हारा राष्ट्रीय-जीवन की राष्ट्रीय- वृद्धि हो जीर स्थापन के मार्ग में बापा सालनेकारी नीकायारी का सामना किया जा सके, आधानिमरिता की आवश्यक्त है।

"दि यह भी शष्ट कर देता चारते हैं हि दानों ग्रत्ने कार्यक्र में भंदिसा" यह का जो क्यादार किया है सो किटेन की पालंतरण के दीवारण के वैधानिक प्रध में मही। मातादव श्रीर शीवित - श्रीभारी वाशी कीतिकों में उस अमें में अहमा बानता ग्रत्नाम्य है, क्योंकि ग्रुपार-गार्ज्य के अपन-गंध कोवमंत्री और कीतिक के प्रतिकार मिनेजुने हैं। यद मा यह कह कहते हैं कि हमाग निजार ग्रद्धना वालने की श्रीचा स्वारम्य के मार्ग में नीक्टापारी-दाया वाली गाँद करा या च्याचन कारी का खांचिक है। 'प्रकार' राज्य का व्याचार करते साथ हमाग सजलर दर्शी प्रधान में से हैं। प्राणं स्वारम वार्षी के विश्व दिवारण की भूमिका में श्रवहरोगा की गरिमाण करते हुए इस बात को सम्बी तहार कर दिया है।

"पर यहां भी इम इस बात के अपर्य बाद-विवाद का अन्त करना चाइने हैं कि इस नीति की

करों का मखाब, दिल्ला श्रम्भका से भारत में जाने वाले कोवने वर कर लागते का मुनत, कैं। सिवन-श्रान्दोलन की श्रम्भण के सम्बन्ध में जांच करने के लिए एक कमिटो नैदाने वा स्वाना सरकार की पराजय स्वराज्य-गार्टी की विश्वय थी, जितका बल स्वतंत्र, राष्ट्रीय तथा कमी-कमंत्रन दल तक का वस्तीम प्राप्त होने के कारण भी बढ़ गया था । इस यह इलीलर कहें हैं कि स्थान गार्टी ने श्रम्भे कार्यक्रम में रख होड़ा था कि 'हमारी मांग कोर राजनैतिक केंद्रियों की विश्वे, स्वन् करों-कान्तों को रह करने श्रीर एक ऐया राष्ट्रीय कन्वेयन बुलाने की श्रान्तम चेतावती वा स्व व्यव करें को मारत के लिए सारी शासन-व्यवस्था तैयार करें ?'

स्वाज्य-पार्टी ने दूसरा काम यह किया कि 'शहरारी मांगा की जार महों को नामंग्र का हिंदी ऐसा पहले कभी न दुष्ता था, यहतो मानो स्थद बन्द करना हुष्ता। पर परिव्रत मोदीलाल ने का कि 'भीने हस मस्याय का अध्यवयोग की विश्ववकारियी नीति से कोई अनस्य नहीं है। यह प्रवान के स्वायावियों की सिकायदों की और प्यान आकर्षित करने का विश्वतृत्व वैष और नामंत्र उपार्ट के १९२५ की मांगियों में जो हुत्र हो रहा था उचका विष्य गाउनों के आगे पेश करने के

हम स्त्रन गांधीजी, दात नावू स्त्रीर नेहरूजी के वे वक्तव्य देते हैं जो शुरू की वातांताप के बाद प्र शित किये गये।

गांधीजी का वक्तव्य

हुं तरका राज्य पा अपने आहे । ''दिस्ती और कोक्सामां कांग्रेस ने उन कांग्रेसमां को इच्छा होने पर कींग्रिस हो हो है मही में जाने की इसामत दे दी है जिन्हों सामाग उन्हें न दोकती हो। इसिस्ट मेरी ग्राय में स्थान होंग्रिसों में जो के और आदिताने नाहियों से तरक राने की आया राज्ये का स्विधार में हैं। उनको बार जाफ राज्या कांग्रेस हो की स्वाप्त के स्वाप्त के हैं। इसिंग्य कांग्रेस हो हो हो है कांग्रेस ने उनके कींग्रिस मेरा के सम्याप्त में होती महार की पार्ने दी समार्ग भी महिर हमार्ग हो समार्ग हो स्वाप्त है स्वार्थ के सम्याप्त हो मेरे जैसे समार्गी का भी स्वाप्त हो मार्ग्य हमार्ग मेरा स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हो स्वाप्त हमार्ग के स्वाप्त हमार्ग की स्वाप्त हमार्ग की स्वाप्त हमार्ग के स्वाप्त हमार्ग की स्वाप्त हमार्ग हमार्य हमार्ग हमार "अप हो हों मनहीं और रिकारों का देश-मार्म में संगठन करने कामेस के काम की पूर्वि करनी चाहिए। मंत्रहूर-संमत्या वारे देशों में कठिन समस्या है, पर इस देश में उसकी कठिनता श्रीर भी बढ़ मरें है। जहां हमें एक हम प्रमार का संगठन करना चाहिए जिसके द्वारा पूर्वाशित श्रीर कमीदार मनहों का शोधला न कर सके, नहीं हस तात का भी प्याने 'सक्ता चाहिए कि वहीं सही असारी बड़ी-मदी श्रीर गैलाजिक मार्गे रेस करके इत्याचनर के सामन न हो जार्थ । मनहों की समुन सरहाय की आवश्यकता है, पर हमी संग्रह उद्योग-मन्त्रों को भी संस्तृत सिकारा साम-श्रम है। हमारी संग्रह में हम दोनों को सक्तरीयता से प्याना होगा। ट्रेड-मूनिय-कामेस का संगठन एक का में होना चाहिए कि वह दोनों के लिय लामकारी सिक्क हो। हमारी सम्मीत में वो श्रम्य में दोनों ब्लों के दिव और देश के दिव समान है हैं।"

अदमदाबाद में २०, २० और रह जून को जो निहंचम किया गया, उहु के बार्वालार ने उनके लिए पहले में दी मार्ग वैवार कर दिया था। निर्दाशिय करियेल-नयराखों के तारे सरस्तों के दिवर हा सहीने ५,००० मात्र अपनी बाद देवा और कल हुआ द्वार अन्तर सातिमी कर दिया गया। न भेजने पर उन धरपर का स्थान लाली शतमने को कहा गया। जिल समय हट विश्वय पर चर्चा है रही भी, कुछ नरपर हट खुमाने वाली बाद के विकट रोग मन्द्र करने के लिय दैवड से उठकर चले मेरी। यह हाला पह हो गया। ६० अपहुक्त और १० अपिकृत हो १० यह होने कर को लोग उठकर जले मेरी में मार्द वें विज्ञाफ रांच देते वो समय या कि यह निर वाला, नाभीजी ने जुमाने वाली बात हटा दी और महामीमीत ने नामा करनेवालों के लिखाफ व्यास्त्रा मार्रशाई करने की

विरेशी वरहे, झरालती, स्कूल-शलेती, उन्नविषी धीर कीलिया है पायों प्रधार के (केन्नवा के प्रधार को प्यान में स्कते हुए ) विस्तार पर तोर दिया गया धीर कांत्रेस के मत-वातायों को स्वात तोर से दियान कर दो माँ कि उन लोगों को कीम की मानदा-संस्थारों में न पुता जाय जो पोनी प्रधार के विस्तार के विद्या में विर्वाण न स्कते हो धीर सर्व में अन व्यासन करने हो। सरकार की प्रशीम-सन्त्यी नीति की निन्या की गई धीर स्वयस्त अपदेश के अपनेश्व में जोव करें। विस्तार ने अपनेश में जोव करने का स्वातर ने अपनेश में जोव करने किए उन्हें का स्वातर की स्वातर ने अपनेश में जोव करने किए उन्हें का स्वातर की स्वातर ने अपनेश में जोव करने किए उन्हें का स्वातर की स्वातर ने अपनेश स्वातर की स्वातर की स्वातर ने स्वातर की स्वतर की स्वातर की स्व

हर पैटक में बित मताब ने बाफी जोरा पैटा किया वह मोतियन कारा-द्वारा झालेस्ट है की इरगा के विकास और मृत स्वतित के प्रति सम्बेदना-प्रज्ञासन के सम्बन्ध में या। ∼ प्रस्ताव में गोरीनाथ साहा के देशनीम की बात को, जिससे मेरित होकर उसने हरग की, दृदय के

<sup>4</sup>सारत कीर शंगातार करती की गींता बड़ा का सबसा है या गरी ! इस सी कार्ती की की के माम बनावर ही मनाए ही बाने हैं। हमारे मित्र बाद बाहे सी हमें सांवह उत्तर पर er meb 7 :

<sup>पर</sup>वाब हम हमी निदाना चीर मीति को नामने राव कर चान्य गर्गी कार्यम, सिस् बींशिशी में श्रीर कींशिशी से बाहर पूरा करेंगे, बयान करते हैं।

''बी'मसी के शोवर हो। निर्मास लाग कारी रलक कारिए :--

है. यजह रह करना—अनवह हमारे शिपडारी की मान्यत है का में कांगन होड़ा के विश्वान में परिवर्शन स कर दिया जाय, या जनतक पालस्थित कीर इस देश की जनत के रूप है समझीता म ही ज्यम, सबक बन्नट रह बनी रहता । हम देंग के ब्राममी हे ब्रीविस के सम्म वेंग्सीय बसट ही मुद्द लात रास बाती का जिल्ह कर देना कारी है। प्रानीय बनते के तानवर भी यही बात है। १३१ कोड में से (रेलवे को लोकपर) बेयल १६ करोड़ पर राप दी ज करते हैं श्रीर बाकी जिस रकम पर राय गर्दी दी बा. सकती असमें से बंध करोब श्रांवेंने सेना प दिया जाता है। इस प्रकार यह राष्ट्र है कि इस देश की जनता बजट के केवल है संघापर वह है सक्ती है, और इस सीमिन संविकार को भी रद करने का मनता करता की संविक्त है। बा साफ जादिर है कि न जनता का शबट बताने में कोई बाप है, न शबट बताने वाशों का बोर्ड छाँव-कार | जनवा को कर बढ़ाने के सबंध में या उसके सर्व के मामले में कोई धांपकार तरी है। हर पूलुत हैं कि पिर इस विस तिवान्त से ऐशा बडट पास बरना चापना कर्नस्य समर्भे चीर उठडा उत्तरहाशिय चारते अपर में ।

२. कानून सम्बन्धी प्रसाधी को रद करता-कानन बताने के संवध में हारे प्रशाबी हो

जिनके द्वारा नीहरशाही अपनी जह मजबूत करना चाहती है, रद करना । ३. रचनारमक कार्यक्रम - जी प्रकाव, योजनार्य और विश्व हमारे शहीय-जीवन की

इदि करने के लिए ग्रीर एसार: नीकरशारी भी जह उत्साहने के लिए ग्रावर्थक ही उन हरही पेश करता !

 श्राधिक नीति—एक ऐसी निश्चित खार्षिक नीति का खश्लानन करना जो पूर्वोक्त विद्यान्तों के ऊपर क्षय की गई हो श्रीर जिसका उदेश भारत से बारर काते हुए धन-प्रवाह की ग्रेकन हो । इसके लिए धन शोषण करने वाले सार्र कामी में इकावट करना आवश्यक है ।

<sup>44</sup>इस मीति को फलदायिनी बनाने के लिए हमें आत्वीय और केन्द्रीय केंक्सिलों पर क<sup>ा</sup>ना कर लेना चाहिए जो चुनाव के लिए खुली हों। हमें ऐसी सारी प्राप्य अगहों पर हो बन्ना करना री चाहिए, साथ ही हमें हरेक कमिटी में भी जहांवक सम्भव हो पुष जाना चाहिए। इस झपनी वारों के सदस्यों का ज्यान इस स्रोर स्थाकित करते हैं स्त्रीर उन्हें निमन्त्रण देते हैं कि इस सम्बन्ध में तिश्चय शीय-से-शीय कर डार्ले I

'व्हेंनिलों से बाहर हमारी नीति इस प्रकार होनी चाहिए -पहली बात यह है कि हमें महात्मा मांभी के कार्यक्रम का हृदय से समर्थन करना जाविष् और कारित की संस्थालों के द्वारा उत्तकों . या करना चारित । हमारी यह निश्चित घर है कि की सिसलें के क्यार स्वतासक कार्य की बहुत्तक के विता की सिली के मीवर इसारे काम का यल यहुत कम हो जायगा | बसीरिक हर्गे जिल यल की जरूरा है वह कीतिलों के भीतर नहीं, चाहर तलाश करना होगा, और उस बल के दिना हमारी जरूरा है वह कीतिलों के भीतर नहीं, चाहर तलाश करना होगा, और उस बल के दिना हमारी औरतल नीति की वहत्ता अतमभव है। रचना कींसिल-नीति की सफलता श्रमभय है। रचना

श्चानराय की नित्य करने में कोई कबर न रहसेंगे। एक केन्द्रीय राष्ट्रीय पंचायत नगरी गई, जिवके धंगोबक और अप्तयन गोर्पावी हुए कोर हमीस स्वतालयों, खाला साजरावाय, के एफर निमान, बार एकर के रूप नी सामजदार के सादद मुन्दरिक्ष कराय हुए। गिरम्द ने मार्गिक किंद्रगी को मानने, पार्मिक विनारों को प्रकट करने कोर चार्मिक मीदिक्शों का मालन करने, पर्मस्पानों की पविषया का प्यान रमने और मोवय और मारिक्ष के खाने बाना कानों के सम्बन्ध में सकत एक कमान अधिकार माना, पर साम श्वी उनकी मार्ग्याश्ची का भी निर्दर्शन किया। अध्यवार्थों नेतायनी दी कि में वांप्रशिक्ष सामलों में समानक्षम कर लिखा करें और जनता से अपनोध किया गया कि गांपीमी के उत्यवश्च के लिखन स्वतार में से सार्मना की आदा दि अवन्त्य जन-

श्रमी गांधीजी ने श्रपना उपवास समाप्त ही किया या कि उन्हें बम्बई में २१ श्रीर २२ नवम्बर की सर्वदल-सम्मेलन में और उसके बाद ही और उसी के सिलसिले में २३, २४ की महा-समिति की बैठक में शरीक होना पड़ा ! सर्वदल-सम्मेलन करने का उद्देश्य यह या कि धगाल में सरकार का दमन और एकडता जा रहा था । यह दमन-नीति स्वराज्य-पार्टी च्रीर तारकेश्वर में सरपा-मद करनेवाले कार्यकर्नाओं के विरुद्ध स्नारम्भ की गई थी। लोकमत को इसके विरुद्ध तैयार करना या । परिषद् ने यंगाल-सरकार-द्वारा जारी किये गये \_किमिनल-ला-श्रामेण्डमेण्ट-श्रार्टिनेन्स के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव पास किया ग्रीर उसके साथ ही १८१८ के रेगुलेशन ३ को रद करने पर चीर दिया । सर्वदल सम्मेलन ने बंगाल की श्रशान्ति का कारण स्वराज्य न मिलना ठहराया श्रीर एक कमिटी नियुक्त की, जिसके मुपुर्द स्वराज्य की योजता श्रीर साम्प्रदायिक समभौता तैयार करने का फाम किया गया । इस कमिटी में देश के सारे राजनैतिक दलों के प्रमुख व्यक्तियों को रक्षा गया ३१ मार्च १६२५ तक रिगेर्ट मांगी गई। पश्चिद के द्वारा कुछ विशेष काम होने की श्राशा न थी। पर इससे सम्भवतः देशबन्ध चित्तरजन दाए की गिरफ्तारी टल गई'। उस को की मुख्य घटना थी गाधीजी का देशवन्तु ग्रीर नेहरूजी के ग्राप्त बहिच्छार के भामले में मुक जाना । इस तीनों प्रमुख व्यक्तियों ने एक सम्मिलित बक्तस्य प्रकाशित किया ग्रीर उसे महासमिति ने मान लिया । इस वक्तस्य का सारांश यह या कि सारी करियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खमहयोग को राष्ट्रीय कार्य-क्रम े के रूप में स्थमित किया जाता है। हां, विदेशी कपड़ा न पहनने के सम्बन्ध में वही पुरानी शीति रहेगी । यह भी कहा गया कि श्रान्य दल भिन्न-भिन्न दिशाओं में रचनात्मक-कार्य करें, श्रीर स्वराज्य-पार्टी कींसिलों में काम करे। इसके एवज में गांधीजी ने यह तय कराया कि कांग्रेस-सदस्यों के द्वारा l) साल के बजाय २००० गज हाथ का कता सत प्रति सास दिया जाय l वेलगांव-कांग्रेस

स्वरुपोय के इविदास में नेवागंव कांग्रेस स्वतः महत्त्व रखती है। गांधीबाद के निषद को विदोह उठा या यह करीकरीय प्रतियास सीमा वह पहुत्त पुत्ता था। बांग्रेस प्रव रहे स्वाग पर सामें थी कहीं में दो मार्ग दे औह को बारे हो। बांग्रेस-साहियों को अपने थी प्रत्यत्तिकद हती में नट बाना चाहिए या समामीता करके अपने मेदरमाद की मिटा लेगा चाहिए, और यदि समामेंने की

बात ठींक हो तो एक बांटल काम को मांचीओं के सिवा और बीन हाम में ले ! केवल मांचीओं ही ऐसे में वो स्त्यापह का बार्य-कम बावल केवर मी क्राप्रेतिकानादियों को साव कर सबसे में और कींसिवन-मेरीर पर सामान करके भी स्तराजियों को सन्दार एक सबसे में । यदि हिसी मारदी योजना के साहमा करने के लिए मारान करते की साजावरणका है, तो उसे बन्द करने में भी मारान क्यांकि ही

स्ताजी इस बैठक में श्रवने इच्छातुकार सब-कुछ माख न कर सके और उर्वे काली कोर परिक्रम से माख की समस्ता को मजबूत बातों के लिए नामबर तक रुपता पत्रा विश्वास वार्षि वर्तनगरियों का सम्बन्ध था, सुत्रवाली धर्च की उन्होंने आक्ष्यपंत्रकर शिंत से पूर्व किया व्यवस में २७८० सदस्य में, विश्वास में ६३०१ हुए, अनद्वर में ७७४१ और तबसर में ७६०६ से से

परन्तु उस गरं की धरते सूरी बात भी कायर-जार साम्प्रवादिक रही का होना, सावम-दिल्ली, गुलबर्गा, नागपुर, ललनऊ, शाहकहापुर, हलाहाबाद और कसलपुर ही वसी किर मयसर राग केशाद में हुखा। केशाद के दी ने दी भारतगरं को कार तोड़ दी। दगों के कारते और परिपातंगों के सम्बन्ध में माधीओं और मी० शीक्तप्रती की एक बर्माटी निकुत्त की गी। दीनों ने रिपोर्ट ऐसा की, पर हुमोप्प से दीनों का हर कियद में माव-भेद भा कि दगों की तामियी किस पर है। १६२४ की ६ और १० सिवान्य की परमाधीं को भीते आज दस वर्ष से भी किंद हुए, पर दो के फीरन बाद ही कोशाद के भावस्कृत के देहमाररर लाशा मन्दलाल ने जो दिही दिला और तिसे कोश्चर-जानीविकनस्वायक समित ने मधारित किया, उसे बदने पर तो अप भी सरीर में गोमांच हो खाता है। हम हसने खपिक और कुल नदी कह सकते कि ६ और १० तिमर के गोलीकारण और कलेशाम के बाद एक स्रेशल हैन ४००० दिन्दुओं को तथार कार हो ती? दमों से २६०० दो मादीन बादतक संवक्षिपदों की कनता की और १४०० अपन स्थानों ही कहत

ऐसी दशा में यह कोई आरवर्ष की बाव नहीं को सांधाओं ने २१ दिन के उच्चार का की लिया। इस मोगोन्माद श्रीर हत्या-ग्रहीत का निमोदार उन्होंने आपने-आपको हराया श्रीर उन्होंने कि पाने-आपको हराया श्रीर उन्होंने कि सांचे-आपको हराया श्रीर उन्हों के हिंदी का सांधाना है के से इस श्रीर काममा वांचे के सांधाना से उन्हें के पान हों के माने के सांचाना है के मोशित है उन्हें के प्राप्त ना तीं हुए ये। अता ना दा उन्हें किय श्रीन-प्रांचा भी नाभी में ने ना नोताना प्रस्पादली के महान पर आराम दिया, पर बाद को उन्हें शहर के बार पड़ महान की ना ना माने के ना ना सांचाना है के सांचाना करता के सांचाना के सांचान के सांचाना के सांचान के सांचाना के सांचाना के सांचाना के सांचान के सांचान के सांचान के सा

का आस्तायन, वाताशांदी का अन्त, नी कृष्णि में आदि-भेद का अन्त, भिन्न भिन्न सस्ताओं को धार्मिक स्वतन्त्रता, देशी-पार्ट्मी-सार्ण पंत्रत्वा काम-काल, और हिन्दी की ताड़ीय भाग्य मानता। पूर्ण स्वतन्त्रता देशी-पार्ट्मी-सार्थ की आर्थ मानता। पूर्ण स्वतन्त्रता दे केवाद ते उन्तने विश्वाद सीम्य हो गये थे, वर्षीन उत्त क्रवाद के बाद ते उन्तने विश्वाद सीम्य हो गये थे, वर्षीन उत्त क्रवाद का सदस्ता के स्वतन्त्र केवाद की स्वतन्त्र में सार्थ क्षा आध्यात्र के प्रीत की आधार्यों पर पानी पर माना था। उन्तीने कहा— "में धान्नान्त्र के भीत्रत ही स्वयं यो ने भी क्षा करना, पर परि स्वयं हिन्द ने देशे से दी उपने कोरे तार्थ की क्षा आधार्य के भीत्रत ही स्वयं यो ने भीत्र की का कर्मिन माने कर्मिन सार्थ की स्वयं की स्वयं की सार्य की स्वयं की सार्थ की सार्य की सार्थ की सार्य की सार्थ की सार्थ की सार्य की सार्थ की सार्य की

क्रियेस ने बी अस्मा, नर ए॰ नीपरी, सर आयुवीय मुक्ती, ग्रेनेज्याय यमु, स॰ मुद्रायण पैसर, ए॰ बी॰ एग॰ मुता श्री रखन कर किसी कार्यवर्षों और नेवाखों की स्था पर दोष्ट्र पर दोष्ट्र महत्वर किसी कार्यवर्षों और नेवाखों की स्था पर दोष्ट्र पर दोष्ट्र महत्वर किसा पर किसी किसी किसी की स्था पर दोष्ट्र के क्रीस्ट्र स्था पर वेद सकर किया गया। कार्येष-मार्गायकार में भी परिवर्धन किया गया। विद्युषों के जीस्ट्र स्थान पर वेद सकर किया गया। कार्येष-मार्गायकार में भी परिवर्धन किया गया। विद्युषों को उत्तर कार्याय के सबस में आद्यायन दें, तथा ही दिंदू मुरावरीन को स्थाद दी गर्द कि वन्दरक कीराट के मुरावर्यान वर्ष तथा महार्य किया है की विद्युष्ट के मुरावर्यान को पर दी गर्द कि वन्दरक कीराट के मुरावर्याम वर्ष तथा मार्गायकार के स्थान में अपना कर की किया के प्रतिकार पर की स्थान की स्थ

प्रवासी-भारवाधियों के लिए भी वर्ष, प॰ करायीदाड बयुवेंदी और भीमती सर्गात्मा मायह में सियाओं भी सरादम की गर्द । सर्वास भी सुराया दार्गियों थी। यह भी सेनेवा के मायह में सियाओं भी सरादम की गर्दा । सर्वास की मायह में सियाओं की सरादम की शर्दा है से दी । भारव-सराद में 'भारव-नानी को शेवाबमें दी कि यदि तिस्वय में मिता के साहत है एक होने होंगे. उपनिदेश के दिवस स्था तो भारव में सिट्य-सामान से एयह होने होंगे उपनिदेश के दिवस स्था तो भारव में सिट्य-सामान से एयह होने होंगे आप भी भार रावस के बात है कि हर हे में में सामान करिया गर्दे में उपनिदेशों में भारतीयों में भारतीयों में भारतीयों में भारतीयों में भारतीयों में सातीयों में सिट सर्वास की स्था की स्था की स्था की स्था में स्था मायव स्थाप की दर्भ होंगे होंगे होंगे से भारतीयों में भारतीय में भी स्था में भारतीय भी स्था में भारतीय भी स्था में भारतीयों में

समर्थ हो सकता है । इसलिए यह समय के अतुकूल ही हुआ कि १६२४ की कांग्रेस के समार्थ गांधी ही हुए । उन्होंने अपना अद्भुत भाषण परा किया । पर कांग्रेस में उसका संदेग ही सुकर्ण गया । इस भाषण में उन्होंने १६२० से उस समय सक की पटनाओं पर प्रकार दाला और बताय कि किस प्रकार कांग्रेस सुख्यतः एक ऐसी संस्था रही है जिसके द्वारा भीतर से शक्ति का विश्व होता रहा है। सब तरह के बहिष्कारों को भिन्न-भिन्न दलों ने अपनाया। वैसे कोई भी बहिष्कार पूरा न हो सका, फिर भी जिन-जिन सस्थाओं का बहिष्कार किया गया अनका रीव बहुव-कुछ कम हो गया। सबसे वड़ा बहिष्कार हिंसा की चहिएकार था। पर ऋहिंसा ने झसहायावस्था की निकिसता की छोदकर स्त्रभी साधन-सम्पन्न स्त्रीर परिष्कृत रूप घारण नहीं किया था । जिन्होंने श्रवहवीम में सप नहीं दिया उनके विरुद्ध एक प्रकार की लियी हुई हिंसा से काम लिया गया। पर ब्राहिस जैंसी हुई भी थी, उसने हिसा को दबाये रक्ला। इसमें कोई सन्देह नहीं रहा कि किसी आदर्श के लिए वह तहने की खमता उस श्रादर्श की पूर्ति में खयश्य सहायक होगी। पर 'ठहरो' कहने का भी समय ब्राया श्रीर जिन्होने ब्रसहयोग किया था उनमें से बहुत से लोग पश्चात्ताव भी करने लगे। फलव उप प्रकार के बहिष्कार उठा लिये गये और कैवल एक बहिष्कार—विदेशी कवहाँ का -रह गया। स प्रकार बहिष्कार करने का जनता का न केवल आधिकार ही था, बिल्क कर्तव्य भी था। विदेशी व्यक्ते का बहिष्कार वैसा ही ब्रावस्थक है जैसां विदेशी पानी या गेट्टे या चावस का बहिष्कार करना ! समे सन्देह नहीं कि वहिष्कार एक प्रकार दवाव दालना है, पर यह दवाव क्षेत्र से नहीं, सदिन्छ। मेरित हो कर दाला जाता है। लकाशायर का व्यापार श्रमैतिक था, क्योंकि वह भारत के हाली हसानों को बर्बाद करके बढ़ा श्रीर कायम रहा। एक प्रकार श्रानीतक श्रानरण ने दूसरे प्रकार के निविक श्राचरण को जन्म दिया श्रीर ब्रिटेन के श्रानेक श्रानैविक श्राचरणों की जब में यह श्रानैविक प्रपार छिपा हुआ। था। फलतः हमें हाथ से कातने श्रीर हाथ से ज़नने का काम अपनाना परी ।सके द्वारा हम किसानों के संसर्ग में द्याये । पर गांधीजी के कहने का यह भवतव न था कि <sup>सब</sup> कार का श्रमेजी माल हमारे लिए हानिकर है; परन्तु कपड़ा चाड़े श्रंपेजी हो. बाढे श्रीर किसी लायत का हो, हमारे लिए हानिकर सिद्ध होगा। यन्त्री के सम्बन्ध मे उनके विचार वी अन सबको श्रपनाने के लिए वह जनता से नहीं कह रहे थे। श्रहिंश के सम्बन्ध में भी, नका यही कल था। परन्तु श्राकेले घरेंलू-घन्धे ने ही जिन इजारों श्रादमियों के दरवाजे है ब-चैन को दरकर रक्लाया उनके जिनास से उनकाओ बहुत दःखी था। उनके ग्रीर गणियों के सबमेदों में समभीता हो गया था। स्वराजी खुत कात कर देने को राजी हो गरे श्रीर वीजी ने उनके कोंसिसों में काम करने पर ऋार्यात नहीं की । उन्होंने कोहाट के देंगे पर सन्ताप ट किया, खकालियों के साथ सहानुभृति प्रकट की, श्रास्ट्रशता के सम्बन्ध में खपने दिचार प्रकट ये श्रीर स्वराज्य-योजना वा जिक किया। यह वो लच्य है, पर इस इसे नहीं जानते। चरला, दु-मुर्चालम ऐक्य द्यौर त्रास्पृष्यता-निवारण्ये साधन हैं। ''मेरे लिए तो साधनों का जानना है। ही है। मेरे जीवन-सिद्धान्त में साधन श्रीर साध्य पर्यायवाची शब्द हैं।" इस प्रकार भूमिया

हों के बाद गांधी जी हे स्वराज्य की थोजना के समन्त में कुछ बार्वे बताई। सर्वाधिकार के लिए शारीरिक परिश्वम की शार्व, सैनिक ज्या में बनी, सहार न्याय, मार्वर-। बीर उसने माने वाली चुनी का प्रत्य, सिनेक और सैनक नौकरों के बेतरें में बनी, मार्वे मार्ग की हाँ से पुनर्तिनांग, इस देश में रिदेशियों के हमार्ग (मोनोक्ली) की नरे पिरे में जीन हा, मार्ग्वोग नरींचों की उनकी पद-स्पीय की गारही की से केन्द्री सकार-त्या करता न पहुँचने हा आहरवारन, वानाशांक्षी का करन, नीकृतियों में आदि-पेंद्र का करना, निज निज वाराओं को आर्थिक हवानजा, देशी-मायाओं-तार संबंधी का स्वान और तिर्देश के राष्ट्रीय भाग मानना । पूर्ण स्वान्य के मरा को थी। भी भी भी को प्यान आपर्कित हुआ। अहम्मदाबाद के बाद से उनके निचार कोच्ये हों भी भे, कोिंड उस समय वह आशा से भी हुए थे, किन्तु कर बादों कर सरकार के राम देश देश की स्वान की से व्यक्ति के राम देश के राम देश हैं कि स्वान की से व्यक्ति के स्वान की से स्वान की से स्वान की से स्वान की से से हुए थे, किन्तु के दोग से सी उससे की से अला को से से साम की साम की साम की साम की साम की साम की से साम की साम

कांग्रेस ने वी क्रममा, सर ए॰ चीवरी, सर ब्राणुवीय पुरुवी, गूरेन्द्रनाय बसु, घा॰ मुदहरूप ऐसर, ए॰ थी॰ एस॰ भुस्ती खीर अन्य वर्ड कांग्रेसी कार्यकर्ताकों और नेवाओं की अपूर पर द्रोक-मक्तर िया। नम्पन से महास्तिमित ने मोचीती, दास बाद जी दो तहन्ता के लिस समस्त्रीते को पास क्रिया था उसे बसी क्रिया गया। कोम्रेस-सर्वाधिकार में भी पिण्यंत क्रिया गया। दिन्दुओं के कोस्टर त्यास पर लेद मक्ट किया गया। कोम्रेस में मुस्तिकार की सलाह दी गई कि वे दिन्दुओं को उनक जान-मात के सवस में आइक्शकन में, साथ ही दिनु मुहाबीत को सलाह दो गई कि कारक कोशाट मुस्तिमात जर्दें सम्मानपूर्वक ने बुलाने स्वत्यक्ष में पापस न जाव। इसी सह पुरुवासों के पीरिवा के प्रवि भी सहाजुर्गुत दिलाई गई। अस्ट्रश्यका और धायकोम-सस्तामह के स्वयं में उचिव कार्रवाई सं गई। वैदित्क स्रष्ट-पेया को पूर्ण सम्मानयद नवाम गया। इसाकी-दक्त, मादिर और अपनी म

 कांग्रेस का इतिहास : भाग रै

२२६

ज्ञामरिक या रईस न हो सकते थे ।

भी चर्चा की गई। अगस्त १६२४ में उपनिवेश मन्त्री मि॰ यामस ने निश्चय हिया हि है

देशों से ब्याकर वसने पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में जो ब्याहिनेन्स बनाया गया था वह का में न लाया जाना चाहिए, परन्तु शहलेयहर श्रीर मताधिकार के सम्बन्ध में जी निश्य हैं कायम रहेगा । यह भी निश्चय किया गया कि जो भारतवासी दक्तिण अपनीका में जाइन कर

नाई वे निचली भूमि पर जाकर वस सकते हैं और उसपर सेती कर सकते हैं। १६६४ भूत में सम्राट् की सरकार ने एक ईस्ट अफ्रीकन कमिटी नियुक्त की, जिसके चेयर लाई साउथवरों ये । इसके सामने भारतीय दृष्टिकील श्वस्ता जा सकता था । इसी श्रीच र्राद श्रमीका की सरकार में परिवर्तन हो गया, इसलिए 'क्लास-एरिया-विल' झपने झार ही रह गया । साम ही 'नेटाल बरोज चार्डिनेन्स' पास हो गया, जिलके अनुसार और अधिक भार

## हिस्सा या साभितः ?—१६२५ १६२५ डी राजनीति प्रस्यतः वैधिजों में किये गये काम तक धीनित रही । ऋष स्वराणियों को ग्राधिकतंत्रवादियों की साथ से प्रेमानी व सी । क्रोंकि प्राधीयी बोनों दलों को एक सागा पर

स्वने से भी मेहर है ही। अप्यादेश और बंगाल में हैं स्वाग्यक का स्वन हो गया था। हाई दिवन के निमंत्र पर देशकर पूर्व में बंगाल में अंशियारहर बनाने से हन्कार कर दिया और त बूधमें की हैं सिनाने दिया ने दह हुनी अकर के विचल की बात लेकते हार है थे। वेब लाई दिया वा १६९४ का नंव १६१४ का नंव १६९४ का नंव १६९४ का नंव १६९४ का नंव १६० का निमंत्र के एक लाई देश दिया था। ति के त्वार्य ने १६९४ को अनवरी में रद कर दिया। लाई लिटन ने उसे वही कर दिवा और तक्वर का नहीं के ति वा निमंत्र के ति वा निमंत्र के प्रतास की निमंत्र के लिट में मा १६० कर की में लाल-मीलित ने प्रतास का कर के बतर में अमिता के ति वा की निमंत्र के विचल के लिट में ला १९० कर की मा स्वार्य का कर के बतर पर बहत के दौरान में मिलने के ति वा में मिलने के लिट में मा एक लिया । इस मार्च को बतर पर बहत के दौरान में मिलने के निमंत्र का प्रतास का अपने के ति वा की वा सी थी है हमा निमंत्र मार्ग पर वाल सा था, उपर अम्पान में हम ना की वाची की ला सी थी कि हमार्य ना पार्च भी में साम पार्च की साम पार्च की साम प्रतास के सिक्त के स्वार्य की साम पार्च की में साम के लिया की साम की साम करने की साम करने लिया हो।

प्रस्तान पेरा किया तो उनके पद्ध से भ्रम और निषद में भ्रम सर्थे आहें । १६२५ को ३ फरायी को श्री विक्रमार्य पेरेस ने १८५५ का शारी कैटियों का कानूत, १८६६ का सीमान्य के प्रस्ताचारों का करूत्त और १६२६ का प्रकारीत समान्यत्ये कानूत १६ करने के लिय दिस पैसा किया तो सीमान्यवाते कानूत के रिक्ता आबी दिस्सा पान हो गया।

जब भी सी॰ दौरास्त्रामी द्यायंगर ने बंगाल-द्याहिनेन्स की एक कानन के द्वारा रद करने का

क्षिण्य नियोगी ने ब्राज्य बिन पेशा किया, जिनके द्वारा वह रेतने स्पर का वशोधन करके किया जाविनीरोप के लिय क्यों विजंद करी की प्रथा को लिया देता पारंति थे। यह रिखा, तार्मगर, हुखा। धार गींव ने बिना रेता किया कि क्यान की प्रीम जीविक्स में आर्थीन में ने मीता प्रया करें, पर वह दर होगया और स्वाधियों में उठमें सरकार का साथ दिया। विकटणीत शाह आदा प्रकार की देता में उत्तवात हैंगिक-विधालय साथम क्षिण काम, यह होगया और सरकार को हार लागी जाई। १५ स्वाधी १६२४ की जीव-ने बार भी दर्श में स्वाधीयों और स्वाधन रहेवा होने उद्यागी स्वाधीय की कपिस

प्रस्ताय ६६ सथों से स्ट होमथा । यहां में बंदल ४१ सर्थे ह्याईं । इछ प्रधार बहट कीर उन्हां की स्पर्वता । प्रस्ताय । ह्यासमा में समाजार बही एवंची में स्वाप्ताय हो। विचार किया मया । ह्यासमा में समाजार बही एवंची हाता हाता बालने वा जो नक्क्षण किया गया था, उसमें वही काम न लिया गया । व्यव्य मोनीसास घा वार्त वार्ति के स्टर्सों का बारा-नार्च प्रधाने का मताजार ६५/५५ से पान होमया । होग्रूट मानीसार का की सोनीसा की स्वाप्त हुए होने होने की जा मानीसार है। होग्रूट में स्वाप्त हुए होग्रूट होग्रूट होग्रूट होग्रूट होग्रुट होग्रूट होग्रूट

इस समय धक देशबन्धुदास ने कांग्रेस में श्रापने लिए एक गौरवपूर्ण स्थान तैयार कर लिया n । इसके श्रविरिक्त वेलगाव-कांग्रेस के श्रवसर पर एक समाचार मकाशित हुआ कि देशकरा सम अपनी सारी सम्पत्ति देश के अपर्वेश कर दी है, जिसका उपयोग परोपनार में किया जायगा। इस त से देशवन्धु दास जनता की निगाह में बहुत ऊंचे उठ गये । इधर डॉ॰ वैसेवट के नेशनत करने ान ने 'कामनवैरुय श्राफ इण्डिया विल' का मसविदा मी प्रकाशित कर दिया था। एकता-परिषद् साम्प्रदायिक समस्या को सुलम्पने के लिए जो कमिटी नियक्त की थी वह ग्रलग भागा पन्नी कर ो थी । लाला लाजनतसय ने हिन्दू महासभा की छोर से २५ फरवरी को एक प्रश्नावील प्रकाशित । मत नवस्वर में जो सर्व-दल-सम्मेलन हुन्ना था, उसके द्वारा नियनत की गई उपसमिति कीर्र न्छी स्वराज्य योजना तैयार न कर सकी श्रीर श्रन्त को मार्च में श्रामिश्चित समय के लिए स्वरित र्दे। १६२५ के मार्च श्रीर श्रमेल में गांधीजी ने दक्षिण भारत श्रीर केरल में दीग किया। बाय-ा-सरयामह जोरों पर था। गांधीजी की उपस्थिति ने समकौता होने में मदद दी। कुछ सात कों पर से होकर श्रम्प्रश्य न गुजर पाते थे। यह श्रान्दोलन इस कड़ाई की दूर करने के लिए म्म किया गयो था। त्रावसकोर-सरकार ने सत्यामहियों का प्रवेश रोकने के लिए कुछ शहे बना थे ब्रीर विवाही सैनास कर दिये थे। भावणकोर सरकार को यह बात सुमाई गई कि उसके इस से वह जनता में यह धारणा उत्तन्न कर देगी कि वह त्रावणकोर के हिन्दुश्रों की सकीर्णना का । शारीरिक-बल-द्वारा समर्थन कर रही है। जब सरकार ने बाढ़े श्रीर सिगाई। हटा लिये तो सत्या-

ं का यानु केनल लोकमत रह गया और सत्तामह का कारण उस समय के लिए हट गया।
दिवार में गांधीओ संगाल कानेनाले ये। दात भादू अरवस्य होने लगे थे। उन्हें ग्राम को
दिवार में निकार का कारण होरदा था। हलाज के लिए उसके होगे जाने का प्रत्य किया
या। शाप ही यह शासा भी कि वह जिटिया-सरकार के साथ सममीता करा कहेंगे। व 'हन की मनोहिंग उस पारे मार्थकांकी में मिलती है किसेंगे यह नहीं करोलों का सब्दान है। जब १९१७ में मिल-मार्थेश में मिलती है किसेंगे यह नहीं और से स्वाटन स्वाटन है। जब १९१७ में मिल-मार्थेश में मार्थक का दीप दिवा था तो भीमती केसेस्ट वर भी इत कुछ यावों पर सहयोग प्रदान करने की जो बात कही सो हसी मानोप्रांचि से मेरित होकर । माधीनी का विश्वास था कि बर्गमान क्षणात्मि दूर करने के लिए लिए प्रचान के हुएय परिवर्धन की क्षानस्थरण है, वह दिखाई नहीं पहला । पर शाव बाबू का पिरनात था कि हुएय में परिवर्धन होगया है। उन्हों निर्देश्यमें के मार्गित के काल्य — "में हुएय परिवर्धन के लावण हर का बार है। किन जोत के चित्र मुक्ते हर जावह दिलाई पर रहे हैं। स्वार मध्य में सफ गया है छीर उसमें मुक्ते सर्वक और कहान की स्वार्ध दिखाई में में सर्वक और अपने की स्वार्ध दिखाई पर भी है। अपने की स्वार्ध पर विश्व है। में स्वार्ध प्रचान की हुए कहान की स्वार्ध दिखाई पर भी है। "यात स्वार्ध होने के लिए सामान-पर हो। में दिखाँ माधीनी में दास बाबू की खपना 'पटनी' कहा या खीर स्वराज्य-पार्टी की की विश्वों में कामेंस की मार्गित पर करते थे। उनकी खपने प्रचान की होने की मार्गित पर होते करते थे। उनकी खपने पर में में मार्गित ने वाली खपन्य स्वराध दीवा भी। उनकी खपने स्वराध पर मार्गित होती थी। इस स्वराध्य पर लाई दिशा नक्ष मार्गित होती पर इनेस्त का में थे। कार्ष वर्षनीय स्वराध पर लाई दिशा नक्ष मार्गित की स्वराध पर लाई होती थी।

स्त्राजियों को सलाह दी थी कि वे नियन्त के बजान करतेंगा करें। इन दोनों बार्डी में निसाइत दास बाधू के द्वादम में आशा उत्पत्र कर दी थी। इसके छालाया इन्तेल वेज बुद श्रीर मि॰ रेमने मैक्डानल्ड भारत में सममीता कराने को येश कर रहे थे। भाषीजी से ताद बाधू की मृत्यु के बाद एक मार्ग्यूण बात करी थी। उन्होंने कहा था कि दासवायू को लाई वईनोइड में बड़ी छाला थी श्रीर उन्हें विधान था कि वर्षनोट मारा के लिए बार करता कर करतें।

देशक्य दास ने परिवत मोतीलाल नेहरू को जो श्रान्तिम पत्र लिखा था, जिसे परिवतजी देशबन्धु का श्रन्तिम राजनैतिक वसीयतनामा कहा करते थे. उसमें उन्होंने कहा—''हमारे इतिहास की सबसे अधिक नासुक पड़ी आरही है। इस वर्ष के अन्त में ठील काम होना चाहिए और दसरे साल के जारम्भ में इमारी सारी शक्तियां काम में लग जायगी। इधर हम दोनों बीमार पहे हैं। रंश्वर ही जाने, क्या होने वाला है।" इसके बुछ ही दिनों बाद देश्वर की ऐसी इच्छा हुई कि उसने देशवन्ध्र को खर्ग में बला क्रिया। १६ जून १६२५ को दार्जिलिंग में उनका परलोकवाम हन्ना। दास बाबू का जीवन स्वयं ही भारत के इतिहास का एक परिच्छेद था। दास बाबू के देहान्त के सम्बन्ध में खुलना में गांधीओं ने गदगद होकर कहा था - "उनकी स्पृति को ख्रमर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए ! छांसू बहाना बढ़ा श्रासान है । परन्तु छांसुछो से हमें या उनके निकटस्य श्रीर प्रिय व्यक्तियों को कोई लाभ न होगा ! यदि हम सब, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, वे सब जो द्यपने-प्रापको भारतीय सहते हैं. संकल्प कर लें कि जिस काम के लिए टेजबन्ध जिये छीर जिस काम में यह निगम्न रहे, उसे पण करेंगे, तो हम सचमच उनके स्मारक के रूप में वृद्ध कर सकेंगे। इम सब परमात्मा में विश्वास रखते हैं । इमें जानना चाहिए कि शरीर माशवान है । द्यातमा का भारा कभी नहीं होता । जिल शरीर में देशबन्ध दास की धारमा का निवास था वह नए हो गया । पर उनकी चारमा का नारा कभी न होगा। उनकी ब्रास्मा ही क्यों, उनका नाम भी, जिन्होंने इतनी सेवा की है श्रीर इतना त्याग किया है, श्रामर रहेगा श्रीर जो कोई बढ़ा या जवान उनका जग भी श्रानकरण करेगा यह उनकी स्मृति को छामर बनाने में महायक होगा ! हम शब्में अनके जैसी बुद्ध नहीं है, पर यह जिल उत्पाद के लाय श्रापनी मातुभूमि को प्रेम करते थे, इम उनका श्रानुकरण ग्रावर्ग कर सकते हैं।" यहाँ जय सरहारी यय का उद्धरण भी देना चाहिए-"भी दास में आने प्रतिद्वन्दी की दुर्बलताओं को अपक रहे ज निरासने की जन्म-जात शक्ति थी। यह बादरी बोडनाओं की परा करने में सीहरand the second s

प्रशास के इ. सभी में रह दीमार १ तथा में तसन हर गये आहें । इस प्रशास कार और उनके प्रशास के प्रशा

इन नगय तक देशावधुदान ने कांचेन में साने शिख एक मीरश्यूनी स्थान देशर कर है था । इसके कार्तिवन धेलतांव कार्रेस के कार्या पर ग्रह समाचार प्रशासित हुमा कि देशका ने बापनी कारी क्यानि देश के बार्यत्र कर दी है, जिनका उपयोग प्रोपकार में किया कायोग । बात से देशवन्यु दास जनता थी निगाह में बहुत ऊर्थ उठ गये । इधा हाँ व देनेएट के नेरानम क न्यान ने 'कामनीहम जाक श्रविष्ठमा विल' का मार्गविद्या भी। प्रकाशित कर दिया था । युवता-वर्ग ने सारपश्चिक समस्या को सुसामाने के लिए जो कीमडी नियक की भी यह बासग आया पन्त्रो रही थी । साला साजाकारय ने हिन्दू महारामा की क्योर से देन करवार की एक प्रश्नवांस प्रका की । गत नगम्बर में जो सर्व-दल-सम्मलन दुझा था, उसके हारा नियुन्त की गई उत्हासित के अच्छी स्वराप्य योजना विषार न कर सकी और अन्त की मार्च में श्रांतरिचत समय के लिए स्वी देशगर । १६२५ के मार्च श्रीर श्रमेल में गांधीओं से द्विल्-भाग्त श्रीर केरल में दीग किया। व कोम-संयामह ओर्स वर पा । गांधीओं को उमस्थिति ने समग्रीता होने में मदद थी। द्वव स संक्षी पर से होवर ऋस्प्रय न गुजर पाते थे। यह आन्दोलन इस कहार की दूर काने के लि आरम्भ किया गया था। त्रावणकोश-सरकार ने सत्यामिश्यो का प्रपेश शेकने के लिए बुद्ध वाहे व दियं ये और विवादी धैनात कर दिये थे । बावणकीर सरकार की यह बात सुनाई गई कि उनके ह रवैये से यह जनता में पह धारणा उलाम कर देशी कि यह बावलुकीर के हिन्दुओं की सकीर्यना . श्चपने शारीरिक-पश-द्वारा समर्थन कर रही है। जब सरकार ने बाढ़े श्रीर सिमाई। इस लिए वी र ग्रीं का राषु केवल लोकमत रह गया श्रीर शत्यामद का कारण उस समय के लिए हट गया

र्यायु से गांधीजी भंगाल जानेवाले ये । दाव बाबू अल्लास होने लगे थे। उर्दे ! वहर रहने लगा, जो चिन्ता का कारण होस्सा था। इस्तज के लिए उनके सूरीव जानेका हर मत्ता था। वाथ दी यह आपता भी कि वह लिटरी-सरकार के साथ समारीत कर सार में लजी की प्रत्योत्ति उन सारे कार्यकर्तीओं में मिलती है किस्तिन के के आरोश के स्विता है। जब १६६७ में मिल आरोशों में मातत का दीरा हिया या हो भीमती के अलाह की मनोशित ने कांपिकार कर लिया था।

देशवन्धु की मृत्यु और इसके बाद करीदपुर की बङ्गाल-प्रान्तीय-परिषद् के प्रयवस पर यही स्थिति धी हुल शांती पर चहवीय प्रदान करने को जो बात कहीं तो हसी मतोहित से प्रीरित होकर । गांधीओ का रिव्हाय था कि वर्तमान प्रसादित दूर करने के लिए जिस प्रकार के हुदरा-वरिवर्तन की प्रारम्वरकता की, वह दिवर्तन में का प्रतिकृत की, वह दिवर्तन में का प्रतिकृत की, वह दिवर्तन के स्वतिकृत की प्रतिकृत की का कि दिवर में मिलने ते होगा है | उन्होंने 'स्टेट्सीन' के प्रतिकृति से कहा ना "मैं हुएग परिवर्तन के लक्षण हर जगह देख हहा हूं। मेल नीता के विद्वार के राजितिक से करते हुए पर्तिकृत की क्यांत्र के स्वतिकृत की क्यांत्र के स्वतिकृत की क्यांत्र के स्वतिकृत की स्वतिकृत की स्वतिकृत की स्वतिकृत की की स्वतिकृत स्वतिकृत की स्वतिकृत स्वतिकृत की स्वतिकृत स्वतिकृति स्वतिक

दश अवदर पर लॉर्ट रीटिंग मुख्य मरीनों की हुदी पर एकीएक मने थे। लॉर्ट वर्षनोहर ने स्वयंजियों की सवाह दी पिक वे विश्वक के बचान सहयोग करें। इन दोनों बातों ने मिलकर द्यास बाबू के द्वार में आया उदला कर दी थी। इचके आयाज बनेंज नेजबूत कीर मिल देशने में स्वयं भग्य के स्वयं में आया उदला कर दी थी। उचके आयाज बनेंज नेजबूत की प्राप्त के स्वयं कर भग्य में सम्बद्धित कराते की नेश कर रहे थे। गांधीजी में दाख बादू की मृत्यु के बाद एक मर्भवृत्य बाद कही थी। उन्होंने कहा था कि दालवाबू को सार्ट वर्षनोहर में बती आवार भी और उन्हें दिश्यास याद कही थी। उन्होंने कहा था कि दालवाबू को सार्ट वर्षनोहर में बती आवार भी और उन्हें दिश्यास

देशबन्ध दास ने परिदत मोतीलाल नेहरू को जो अन्तिम पत्र लिखा था, जिसे परिदत्वी देशबन्ध का क्रन्तिम राजनैतिक वसीयतनामा कहा करते थे, उसमें उन्होंने वहा-"हमारे इतिहास की मनसे अधिक नाजुक पड़ी आरंडी है। इस वर्ष के अन्त में टीस काम होना चाहिए और दक्षी साल के ब्रारम्भ में इमारी सारी शक्तियां काम में लग जायगी। इधर इस दोनों बीसार पड़े हैं। र्रश्वर ही जाने, क्या होने वाला है।" इसके कुछ ही दिनों बाद र्रश्वर की देशी इच्छा हुई कि उसने टेशवन्य की खर्ग में बुला लिया। १६ जून १६२५ को दार्जिलिंग में उनका परलोकवास न्या। टात बाब का जीवन स्वय ही भारत के इतिहास का एकु परिच्छेद था। दास बाबू के देहान्त के सम्बन्ध में खुलना में गांधीजी ने गद्गद् होकर कहा था-"उनकी स्पृति को स्त्रमर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए है आंसू बहाना बड़ा आसान है। परन्तु आसुओं से हमें या उनके निकटस्थ द्यौर प्रिय व्यक्तियों को कोई लाम न होगा। यदि हम सब, हिन्दू, मुसलमान, हैसाई, पारसी, वे सब जो अपने-आपको भारतीय कहते हैं, संकल्प कर से कि जिस काम में लिए देशपन्यु जिने और जिस काम में यह जिममा रहे, उसे पूरा करेंगे, तो इस स्वमुच उनके स्मारक के रूप में कुछ कर सकेंगे। इम सब परमात्मा में विश्वास रखने हैं। इमें जानना चाहिए कि शारीर नाशवान है। श्रातमा का नाक कभी नहीं होता । जिल शरीर में देशबन्धु दास की झाल्मा का निमास या वह मए हो गया । पर उनहीं कारमा का नारा कभी न होगा । उनही ब्राह्मा ही क्यों, उनहां नाम भी, जिन्होंने हतनी सेना की है क्षीर इतना स्थार्ग किया है, समर रहेगा श्रीर को कोई बुद्धा या जवान उनका बता भी श्रुपुराण ें महायक होगा । इस सबमें उनके जैसी बुद्ध नहीं है, पर करेगा वर करते थे, इस उनका अनुकरण अवस्य कर सकते हैं।" यर् थे, हम उनका अपन 'भी दास में आपने अविद्या की द्वांत्यकों कार्य के

या।" महात्मा गांधी वी तरह उनकी भी प्रशंसा शतु तक करते थे। उनने प्रति का हमंदर हैं में ने सम्मान प्रकट किया या उनमें से अनेक यूगेनियन और सरकार के उननपरम्य द्वाकम भी थे। जिन-जिन ने सन्देशे भेने उनमें भारत मन्त्री और बारसराय भी थे। जब कीचल की देउक करते हैं हुई तो सबसे पहले देशक्यु दास की और कित बरोइटर देशा-मक्त सर सुरेन्द्रनाथ बन्धी की जिनम परहोक्तवास ६ श्रमस्त्र को हुआ, मृत्यु के द्वारा हुई देश की स्तित का उत्मेल उन्युक्त सन्त्री की

23.

गाधीजी देशवन्तु दास से आसन्त स्मेह रस्तो थे। यह बंगास ही में वह गये होर उनी स्मृति में एक महान समाइक बनाया। उन्होंने देस साम काया एक किया। देशवन्दी दान मान रिश्म राना नीह, देश के अर्थय हुया। इस भान को दान याचू की उस ट्रूप योज्य के स्तुत्तर, के उन्होंने सेसाम-काश्य से एक प्रकार के स्तुत्तर, के उन्होंने सेसाम-काश्य से एक प्रकार का सिंह या की गांधीजी ने स्वराजियों के हाथ में सारी शांकि देने और बंग की स्वराज्यों की का मानूत जनते में वी है सकर म उदा प्रवेशी। इस सहार भी के एमन सेराग्य यो हो की का सार्वा का मानूत जनते का स्वराज्य का सार्वा का सार

इधर गांधीजी स्वरागियों को निश्चिन्त करने की भरसक चेश कर गई थे, उधर गांधीजी की इस उदारता का उत्तर स्वयाग्य-पार्टी दूतरे ढंग से दे रही थी । स्वयाग्य-पार्टी की जनात कींवन का बिरोध मृत देने की उस शर्व के लिलाफ हुआ था, जो बेलगांव में तय ही सुडी थी। वह शिव बद्दवा ही गया, श्रीर अन्त में इस रार्त की उना देने का फैनला महाममिति के हाथ में माँग दिया गया महासमित में स्वराज्य-पार्टी का बहुमत था ही। १५ खुलाई को महासमित की कलकते की बेउक के बाद सम्मातः गांधीजी में पायदन मोतीनाल नेहरू के पात पक वर्गी लिलकर मेजी कि चूकि बाहे न में स्वराजियों की बहुलता है, श्रीर चुकि आप स्वराज्य-पार्टी के नभापति हैं, इसलए आरक्षे कार्य समिति के सभावितरा का भार भी धारने ऊपर क्षेत्रा चाहिए ! गांधीओं ने यह भी स्टाइ का दिखा कि में इतना सभारत और प्राप्ति हर्स्य नहीं चाहता । इत वर्षों से रस्यांत्रणे में इतनस प्रवाही यर ग्रम्म में यह तब हुया कि इससी-इस उत्त ग्रास के ग्रंत वह गांधीओ है। स्मार्गम व के तमार्थ बने रहेंगे, पर यदि झगली बैठक में एत कावने की शाँ उठा दी जावगी को वह इसाध दे हैंगे सीर एक सल्य चर्ना मंग स्थानित करेंगे । कार्य मिर्नित ने मूत कारने की छाँ में प्रतिभाव करें के प्रश्नपर विस्तार के साथ विचार किया और अन्त में सार प्रश्नप राजार करने के जिस रे ग्रस्तुवर को बैटक करने का निश्चय किया। इस बीच में साथीजी ने कारास्य गारी का सम्बंद करते में बुद्ध पुटा न रक्ता। आगन्त से गांधीत्री ने निक्ता मा — 'सुने कारीन के मार्ग में क्री स्रोपक लहा न होता चारिए ! कवित का प्रकाररात मुक्त-तेत सारवी के हात, जिनते सर् चारको करह अन्ता में मिला दिया है और जिनका भारत के गिवितनाम को मरेही मीनिक बातर है, होने की बरोद्या शिवित मारतीयाँ के डाल होते के मार्ग में मैं बाधक बन्छ न भारतः। में यह भी उत्तर बाल्य भन भारतामां के बाग मान के भाग मान के भी है इस जोते। भारतः। में यह भी उत्तर बाल्य माना बाल्या भागा है, गाना करनेन की हो इस जोते। बाल तभी बाल्यी तगर हो नक्षा है, जब में हाले में में दर जाई और बर्जन की लाका? पुरुष जाम पर, पारम लगा क्या रनवालक कार्य में लगा दूं। में कार्यन को लगाय की उर्व लाम का जारोग जली हर तक कमना जिल हर तक निर्देश मानीच मूज बन्नी हरें। प्रामली बात बह भी हि यह बोर ही स्थापी मेंगा नांधी में कियाने बा मलान का

क्षीर दुवरी ब्रोर उनका नेवृत्व भी चाहते थे। वे उनका सहयोग श्रवनी शर्तो पर चाहते थे। अवसर पर भीमती संगोदनी नायडू ने कई सन्त्रनों से कहा--- ''उनका सन्देश केवल एक है, रि यह पराज पर गया है।'

### भ्वराजी प्रस्तावः

पीरहर मोतीलाल नेहरू ने श्रीमन्त्री के १६२५-२६ के शिमाना-अपिनेशन से जुळ पहते।

मार्ताव विचार वें बतियें में स्थान महत्व किया था। इस संप्ती की आम ती से संभी-नमीम्त्री हा लाजा था। इस में कि स्मान के मोक र कीन-मिन्सीम्त्री हा लाजा था। इस मोक र मोक र स्वान मान कि लाज के ल

हमिद्री की सिर्देट एवं हो महत्याचे चर्चा हुई थी उन्न ही छोर भी प्यान देने की आरक्टर का है। हम हमें महत्याचे कि स्वाह हो हम स्वरंद ने मारदेह ने मारदेह ने स्वरंद है हि मारदेह ने स्वरंद है है सिर्देद ने सिर्देद

१६२४ भी करती में तिन्यक्षिकित महाव देश किया मा:—
"पद बड़ी केशितत कर्मीतिक गर्यान-महत्त से तिकारित करती है कि मारत-सरदार विधान
में इस महत बंदी महत्त कर्मीतिक एवंदि केशित है वह उस में दूर्ण उतारदावी ज्ञावन
कावन हो ज्ञया, भीर इस उद्देश है (१) शीम ही एक मोलगेन वॉश्क्ट्र बुलावे जो महत्त्वर्ष प्रश्त-संस्था कावियों पा बनों के खांक्करों और हिंते हो ध्यान में शब्दान, भारत के जिए शानत-स्थान
को विधानिक केशी हो, दि हो को क्षावकरों केशित को स्थान में स्थानकर्म कावियों पा विधान केशित हो स्थान या ।" महात्मा गांधी की तरह उनकी भी प्रशंसा शत्रु तक करते थे। उनने प्रतिकन झर्तल्य होती ने सम्मान प्रकट किया था उनमें से ऋनेक यूरोपियन और सरकार के उक्तपदस्य झफ्तर भी <sup>हो</sup> जिन-जिन ने सन्देशे भेजे उनमें भारत मन्त्री श्रीर वाहसराय भी थे। जब कींवल की बैठक अपल में हुई तो भवसे पहले देशवन्धु दास की छोर फिर वयोद्भ देश-भक्त सर सुरेन्द्रनाय वनर्जी ही, जिन्हा परलोकवास ६ श्रमस्त को हुश्रा, मृत्यु के द्वारा हुई देश की स्नित का उल्लेल उपयुक्त शबी

साधीओ देशवन्धु दास से ऋत्यन्त स्नेह स्वते थे। वह यसाल ही में रूक सर्वे और उनहीं स्मृति में एक महान् स्मारक अनाया । उन्होंने दस लाख काया एक्टन किया । देशवन्धु दास का मल १४८ रसा-रोड, देश के अपंग हुआ। इस भवन को दास बाबू की उस ट्रस्ट योजना के झनुसार, बो उन्होंने बेलगाव-कामेस से पहले प्रकट की थी. स्त्रियों श्रीर बच्चों का श्रद्धश्वाल बना दिया गया। गावीजी ने स्वराजियों के हाथ में सारी शक्ति देने श्रीर बंग.ल में स्वराज्य पार्टी की जड़ मजबूत जराने में कोर्ट कसर न उठा रवली। इस प्रकार भी जे॰ एस॰ सेनगुप को कीविल में सागव्याार्धी वा नेता. कलकत्ता-कारपोरेशन का मेयर, स्त्रीर यंगाल प्रान्तीय काम्रेस-कमिटी का सभापति बनाने बा सम उन्हीं का था। यह तिहरा राजमुकुट जो दास बाबू धारण किये हुए थे, सेनगुत के सिर पर रन दिवागया। इधर गाधीजी स्वराजियों को निश्चित्व करने की भरसक चेटा कर गहे थे, उधर गार्शि की इस उदारता का उत्तर स्वराज्य-पार्टी दूसरे दंग से दे रही थी । स्वराज्य-पार्टी की जनत कींवत का निरोध स्त देने की उस शर्व के जिलाफ हुआ था, जो वेलमान में तय हो चुकी थी। वर सिर्फ बढवा ही गया, श्रीर श्रन्त में इस शर्व को उड़ा देने का फैसला महासमिति के हाथ में सींग दिया मना महासमिति में स्वराज्य-पार्टी का बहुमत था ही। १५ खुलाई को महासमिति की कलकते की बैठक के बाद सम्मातः गाघीजी ने परिद्रत मोतीलाल नेहरू के पात एक पर्नी लिखकर मेत्री कि नृक्ति का<sup>हेड</sup> में स्वराजियों की बटुलता है, और चूंकि आप स्वराज्य-पार्टी के सभापति हैं, इसलिए आपके कार्य-समिति के सभापतित्व का भार भी अपने जगर लेना चाहिए । साथीजी ने यह भी इस्ट कर रिच कि मैं इसना समापति श्रीर श्रीधक रहना नहीं चाहता। इस पर्ची से स्वाजिया में इलवल प्रन गई। पर खन्त में यह तय हुआ कि कमसे-कम उस साल के अत तक गांधीओं हो। महासम्पति के स्नार्ड बने रहेंगे, पर यदि अगली बैठक में सत कावने की शर्व उठा दी जायगी वो यह इस्त, धादे हैंगे न्त्रीर एक ग्रालय चर्चा-राय स्थानित करेंगे । कार्य समिति ने रात कारते की राउं में परिश्तन करते के प्रश्त पर विस्तार के साथ विचार किया श्रीर श्रन्त में सार प्रश्त र दुवारा विचार काने के लिए र कारतुवर को बैठक करने का निश्चय किया। इस बीच में गांधीओं ने स्वराध्य पार्टी वा समर्थन करने में कुछ उठा न रखा। श्रमस्त में गांधीजी ने लिला या — "मुक्त बाँगेस के मार्ग में हैं। काधक लड़ा न होता चाहिए ! कमिल का पक्षप्रदर्शन मुक्त-जैसे खादमी के हारा, जिनने छाने आवश्य कराय में मिला दिया है और जिलका भारत के शिविन-मारत को मेने हैं व है आपको अपद जनता में मिला दिया है और जिलका भारत के शिविन-मारत को मेने हैं व है भी लेक अन्तर है, होने की अपेवा शिवित भारतीयों के द्वारा होने के भारत में मैं साथह जनता जी भी तंत्र अन्तर है, हान की अपन्ता शास्त्र कारणार के अपने कारित की श्रीहर नहीं। वा चारता। में सब भी उनस कारण अपना हानता गरता है, वस्तु कारीत की श्रीहर नहीं। वा काम तभी अन्तरी तरह हो नकता है, जब में साथ में ते हर जाऊं और कारीत की नहाज की

रूप से दिलचरप मालूम होती है, क्योंकि इस बैठक में कांग्रेस की स्थित में तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये थे । सहर का राजनैतिक महत्व छिन गया । हाय-कता सुत देने की शर्त वेवत चार श्रामा न देने की हालत में ही लागू रही । राजनैतिक काम का भार स्वराज्य-पार्टी की सौंप दिया गया ! श्रव स्वराज्य-पार्टी कार्यस का एक ऋडू-माश्र-वह श्रह्यमत जिसे रिश्रावर्वे मिले या वह योड़ा-सा बहुमत जिसे सहायता के लिए श्रीरों का मुंह ताकना पड़े-न रही । वह स्वयं कांग्रेस हो गई। इसके बाद से निर्वाचन का काम स्वराज्य-पार्टी नहीं स्वयं कांग्रेस करेगी । केंसिल प्रवेश में विश्वास रखने वाले बड़ी कौंसिल के सदस्य द्वाव "स्वराजिस्ट" नहीं कहलायेंगे, बल्कि कौंसिलों में काम्रेस-सदस्य कहलायेंगे । सत कातने की शर्त खब एक मात्र शर्त नहीं रही । इसका कारण यह न या कि उस शर्त को मानने वाले कम थे- १०.००० सदस्य मौजद थे-परना यह था कि स्वराजियों को यह शर्त पमन्द म थी। गांधी जी में लॉर्ड बर्बेन्डेड छीर लॉर्ड रीडिंग को कराय अत्तर देने के लिए स्वराजियों को जो उन्होंने मांगा दे दाला । जब गोपीनाथ साहा के सम्बन्ध में सीराजगंज के प्रस्ताव को क्षेत्रर दास बाब की स्थित और स्वतन्त्रता खतरे में पढ़ी, और बगाल ग्रार्टिनेन्स एक्ट बना, तो गांधी जी ने दास बार्च का साथ देने का निश्चय किया। वर्ष बीत गया पर वर्तनहेड की शेखी मौजूद थी । शांधी जी ने बचा-खुचा श्रासहयोग भी समेटने का निश्चय किया, जिससे कींसिलों के मोर्चे पर पूरी सहायता पहुंचाई जा सके। उन्हें भारत-मन्त्री की उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने राजनैतिक श्राप्तरण का सामना करने के लिए स्वराज्य-पार्टी को कांग्रेस का श्राप्तकार दे दिया । जस समय गांधी जी थी जैसी मनोदशा थी जसमें परिद्रत मोतीलाल नेटर के लिए कोई चीज

सिर्फ मांगने की देर भी, श्रीर वह उन्हें तुरन्त मिल जाती । साथी जी ने महासमिति के श्राप्यदा की हैतियत से स्वराज्य-पार्टी-द्वारा नहीं कामिल में किये गये काम की खालीचना तक न होने दी, नयोंकि इससे भीडाई अर्थ बातावरण में खलल पहता श्रीर उदाराशयता की शोभा श्रीर मल्य बहुत कुछ कम हो जाता । जब राजेन्द्र बाब ने गांधी जी से पछा कि बया उनका दास आब श्रीर नेटरू जी के साथ कोई पैक्ट हुआ है, वो उन्होंने कहा कि ''नहीं, वस्तु मैध सम्मान यह बहवा है कि दूसरा वस जो कुछ मुभले सांगे, मैं दे दूं।'' उनका अनुकरण करने वालों का भी सम्मान यह कहता या कि गांधीजी उनसे जो मांगें दे दें।

पटना की बैठक के श्रवनर पर श्रीर उसके बाद प्रश्न यह था कि पटना के निश्चय के द्वारा कामेंस की दोनों पार्टियों में सामग्र तय हथा था या हिस्सा है कांग्रेस में परिवर्तन बड़ी तेजी से एक के बाद एक हीने गरे । हर बार कोई नया हरूय, नया रंग छीर नई बात दिखाई देवी थी । जून में कोई बात निश्चित न हो सकी । जब १६२४ के जुन में ब्राहमदाबाद में बैटक हुई तो गांधी जी हाब भी बापनी रिपर्ति के मूल-सिद्धान्तों पर बाढ़े रूप थे । उन्होंने खहर-मध्यन्त्री कहाई को छीर भी कहा कर दिया चौर कार्य समिति के सदस्यों को कातने पर विवार कर दिया । सीराज्यांत के प्रस्ताव के जन्म नीकरशाही में दास बाब का चानकरण करनेवालों को धमकी ही तो मांधी की कांग्रेत के भीतरी मत भेद को मियाने पर तुल गरे । एक इंच भूकने का परिगुप्त यह होता है कि सीलह छाने सुहना पक्ता है। यहां भी यही बात हुई। बेलगांव के निर्णय की भटना में रद कर दिया गया। पटना में कीं सल में कामेश की खारी मर्यादा अपने हाथ में ले ली और खुत कावने की खाँ को भी उड़ा दिया। इस प्रकार सहर के समयें हो छीर केंमिल के समयें ही में क्रिकेट हा बटकारा हो गया । एकटा उत्तर-हो-कार थी। वस्तव में लहर के समयें हों में अवंतीय फैला हुआ है, यह बात खिराई न का सहती थी। स्तुरुव-पार्टी ने गोलमेज परिचर् या और किसी छप्युक्त साधन की जो मांग देश की ची सा प्रस्ताव के एल-स्वरूप ही मुझीनेन कामरी तिमुक्त हूर्य भी, जिसने छात्र मंस्वरू की एर् संस्प्य को शिरोट रेचा की थी। इनारिनोटी पर क शिताबर १६६५ को सर छत्तेकेल्डर मुझीने के प्रस्ताव के रूप में विचार किया गया था। इस प्रस्ताव के उत्तर परिस्त मेहेंटर नेहरू ने एक साथा चीका साधाय ने स्वाप्य किया था, जिलका साधाय सर्व प्रदे (१) सामाद की सरकार को मालिक्ट में तकाल ही यह बोरस्य करने के दर्फ कि देश की सरकार पूर्णतया उत्तरवारी ही स्वापनी, (३) एक मोलिक-मिस्टू पा एर्स प्रस्ताक कार्य उत्पर्धक स्वयूप देश क्या जार किया मार की मालिक्ट होर छप्पोगी के हिसी कर प्रस्ताक स्वयूप मिलिक्ट रहे। यह बैठक प्रशासक्त कार्योग याची के हिसी को प्यान में सम्बद्ध करता लिले विद्यानों खदुमार एक सिस्ट्रत योजना यही केंसिल की शोकृति के लिए बैगर करे रिसी के बार देश स्वयूप के स्वयूप स्वाप्य के स्वयूप स्व

१६२५ के गितम्पर में पटना में को हुन्ह हुआ उतना नर्यन करने से पटने इस उत निर्मा पास का जिक करना चारते हैं को स्वाजियों में ही दिपे-दिप्ते काम कर रही थी। गाणीबी ने कमें ही बारी मसीनिर्मा प॰ मोरीवाल नेहरू के हाथ में संपन्ने की जो तत्तरखा दिखाई उनकी स्वास्त्यार्थ के नेवा ने बडी साराज की और गाणीबी को शिवारं

क ने नो ने बड़ी स्वाहता की खीर गांधीजी की लिया:—

"देशरान्य में निवार सामान्य संद्योग के लिय हाय बढ़ाया था, मालूम होग्र है कि व्यक्तिक व्याग्य राम मालूम होग्र है कि व्यक्तिक व्याग्य राम मालूम होग्र है कि व्यक्तिक व्याग्य राम के बाद में हैं खतिक व्याग्य राम के बाद में हैं खतिक व्याग्य राम होग्य राम कि स्वाग्य के बाद में हैं खतिक व्याग्य राम होग्य राम कि स्वाग्य का वाव दें के सरलत जानकारी पहुंचती है। इब हमाग्य स्थाय कर्नव्य वह है कि हमारे लिय को मार्ग लिय के लिया का वाव दें के लिया वाव राम के लिया के स्वाग्य की स्वाग्य की स्वाग्य की स्वाग्य की स्वाग्य का वाव दें के लिया था वाव से के लिया है की स्वाग्य स्वाग्य की स्वाग्य की स्वाग्य स्वाग्य की स्वाग्य सामान्य सामान्

रने इस के सम्बन्ध में पूरा बारूम्य दिया और कहा :— "मैं यह कहे बिना नहीं रह सबता कि स्वराज्य-पार्टी के सदस्यों को बिना पार्टी की सदस्यें

र सरकारी खप्तरों से मिलते से रोकने के सम्बन्ध में जो निवम है वह अच्छा है।" २२ ख्रमस्त को श्री विद्वलमाई पटेल को किंगिल के पहले गैर-सरकारी खप्पच चुने गये। पटना सहामामिति

इस समय २१ मितन्तर १६२५ को पटना में महास्पिति की वैठक हुई। जब इस समय हुस समय २१ मितन्तर १६२५ को पटना में महास्पिति की वैठक हुई। जब इस समय हुई कि पटने की १६३४ की महें की बैटक में सत्यामह उठाया सवा था तो इसे यह बैटक विशेष श्चपरिवर्तनवादी ही, जिनके जिम्मे खहर: श्चरप्रस्था-निवारण श्रीर साम्प्रदायिक एकता के रूप रवी-खची वसीयत ब्राई भी, ब्रापस में भतभेद उपस्थित कर रहे ये तो परिवर्तन-वादियों का वनम हो तथा और खान्द्रोसनकारी समस्त जाने बाला कार्यक्रम था, पिर अनेने मत-भेद होना है ग्राश्चर्य की बात न भी। स्वराज्य-पार्टी के विद्वाती के विद्वद्व मध्यपान्त ग्रीर महाराष्ट्र ने भगडा त किया । ये प्रान्त बन्धल के योग्य सहयोगी थे श्रीर जवतक देशवन्ध्र जीवित रहे.यहाल के साथ साथ तो रहे । देशबन्ध का स्वमाव किसी बतावत की सहन घरने का न या. यह उसे फड़ोरता के साथ वल देते थे ) परना उनहीं भूख होते ही महाशह खादि भान्तों में अनहोनी बातें हो गरें। मध्यप्रतिष विल के ऋष्यद्वधी ताम्बे ने मध्यपान्त की सरकार की कार्यकारिणी वा पद स्वीकार कर लिया । हरर मध्यप्रांत चौर बरार के नेताओं धौर बेम्बर्ड मान्त के महाराष्ट्र के नेताओं में खुब घमासान युद्ध या। परिद्रत मोतीलाल नेहरू ने भी श्री ताम्ने के द्याचरण पर धीर श्री केल हर श्रीर श्री जयहर से व्यक्तियों के उनकी सपाई पेश करने पर बड़ी खापित की खीर इन दोनों के विरुद्ध जाम्ता कार्र-ई करने की घमकी दी और कहा कि इन्होंने "श्रपशय में सहायता की है"। इघर भी केलकर श्रीर । जयकर ने भी बम्बई प्रान्त की रुसाव्य पार्टी से इन्हीं विचारों की दोइसने के लिए कहा । र नगम्बर को नागपर में द्राविलामारतीय स्वराज्य-पार्टी की बैठक हुई, जिसमें भी श्रीपाद

चध्याय ६ : हिस्सा था सामा १--१६२४

तवन्त साम्ये की कार्रवाई नियम के विरुद्ध और दल के साथ विश्वासपात समझी गई और उनकी न्दा की गईं.! फिर परिस्त मोतीलाल नेहरू, भी अयकर छौर बेलकर के विद्रोह को कुचलने के लिए रगपर में फटपट बम्बई पहेंचे। इस बीज इन दोनों ने 'प्रतियोगी सहयोग' की श्रावाज पहले से ही हंची कर रक्षी थी। इन्होंने ग्रांखिलभारतीय स्वराज्य-पार्टी की कार्य-समिति से इस्तीफा दे दिया, यही हीं, इसके बाद देश - मुजे, श्री जयकर छोर श्री केंलकर ने बड़ी कींसिल से भी इस्तीफा देदिया, र्यों कि वे स्वराज्य-पार्टी के टिकट पर सने गये थे । श्चब हम कानपर कार्यस पर श्चाते हैं । कानपर को पटना थे निर्माय पर सही करनी थी । पटना भी यह बात सदिन्य समभी जा रही थी कि बेलगाव के ब्रादेश के विरुद्ध सुत कारने के, मिल्कि-पत का बदवारा करने के और कार्य-विभाग करते के सम्बन्ध में जो निश्चय दिया गया है. यह महा-समिति भी स्त्रीकार करेगी या नहीं । इसके बाद यह बात च्रीर भी श्राधिक विचारतीय थी कि स्तराज्य-पार्टी के महीमैन कॉमटी वाले प्रस्ताव पर प्रस्तुत किये गये संशोधन में की गई गांग की पृष्टि करेगी या

नहीं । कानपुर-कांबेंस के श्राधिवेशन के सामने, जिसकी समानेत्री मारत की कपवित्री थीं, इसी प्रकार के जॉटल परन भीजूद ये। इस कांप्रेस की एक छाजुबा बात थी पिछले वर्ष के सभापति गांधीजी द्वारा इस वर्ष की समानेत्री श्रीमती सरेजिनी नायडू को काप्रेस का भार सींगा जाना। गाथीजी केवल ५ मिनट दोलें । उन्होंने कहा कि "अपने ५ वर्ष के काम का पर्यालोक्षन करने के बाद में अपनी ऐसी एक भी बात नहीं पाता जिसे रद करूं, न श्चपना ऐसा कोई बक्तव्य ही पाता हूं जिसे बापस लू । यदि मुफ्ते विश्वास हो जाय कि लीगोंमें जीश और उत्साह है तो मैं ग्राज सत्यामह ग्रारम्भ कर दे । पर श्रक्तोस ! हालत ऐसी नहीं है ।" सरोजिनीदेश ने गिने-चने शब्दों के साथ भार ग्रहश किया । उन्हों ने सभानेत्री की हैसियत से जो भाषण दिया वह कांग्रेस-मर्च से दिया गया शायद सबसे खोटा भाषण था और शाथ ही वह मधुरता में अपना सानी न रखता था। उन्होंने राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया श्रीर उस राष्ट्रीय मांग की चर्चा की जो बड़ी कींसिल में पेश की गई थी श्रीर भय को दूर करने की सलाह दी । उन्होंने कहा-"स्वतन्त्रदा के यदा में भय ही एकमात्र ऋदान्य विश्वास-धात है, ह्यीर निराशा एकमात्र श्रान्य पाप ।" पत्तवः उनका भाषण् मानीं शाहश्र श्रीर श्राशां की प्रविमृतिं था ।

वह नाकाची तमक्ती गई। लोगों में यह भाव उत्तम हुखा कि खटनी ने झपने खामी ही जाह है उत्तमपत किया है या उसका पूरी तीर से पातन नहीं किया है। पर गांधी जी इस प्रधार के पॉएस है दिखान-किराय नहीं तमारी। यह जब कभी मुक्ति हैं तो पूरे तीर से मुक्ते हैं, जिपसे न उन्हें बढ़्ट है न पूरों पच्च को। भीभा में भी सब महार के दान में हभी नीति या खटावरण करने की कहत है है। फतादा पटना में जो कुछ निश्चित हुखा, कानपुर में हमें उत्तस सही करती पड़ी।

# कानपुर-कांग्रेस

१६२५ की कानपुर-कामेंस के दिन आ लगे थे। जनता व्यां की-त्यां थी- उसमें पहने की मांति प्रवल शक्ति उत्पन्न हो सक्वी थी, पर वह तभी जब ''शित्विव'' सपुराय उनहे पास सोर् श्री जायता खादर्रा, कोई फरकता हुन्ना कार्यक्रम ले आया। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया फरत' फ्राइंट मीनृद था, पर उसकी 'शिक्षि' गायब हो गई थी। जिस प्रकार किसी मोटरकार के साधारण उपने है न चलने पर उसे पीछे से दकेलने का उपाय श्रपनाया जाता है. श्रीर इस प्रकार दकेने जाने के ऐ चार कदम बाद मोदर के इजन में गति उत्तन्न हो जाती है स्त्रीर वह दुवारा शेके जाने तक बान करन रहता है, उसी प्रकार सत्यामह की सारी शांकियां उस समय के लिए क्की एर्ड मी बीर उसी की उत्पन्न करने के लिए हर तरह का उपाय किया जा रहा था । स्थानिक संस्थाकों पर बस्जा काने श कार्यक्रम दिन-पर-दिन झाक्रपेक होता जा रहा था । कलकत्ते के मेयर-पद को देशक्य दान और रह को श्री० सेनगुत्र ने जिस सुन्दरता के साथ मुशोमित किया था, उससे आकर्षण और भी बर् गण या । देश के चार कारगेरशन कांमेशनादियों के हाथ में थे । श्री बल्लभगार्ड पटेल झहमदाबाद मुनि सिपैलिटी के नेयरमैन ये और १६६८ तक उसी पद पर रहे ! वस्वई-कारपोरेशत के सेवर का पद भी विद्वलमार्द पटेल सुशोभित कर रहे थे। पं॰ जवाहरलाल इलाहाबाद म्युनिवर्षेलटे हे झणाव बर्यो मये, पर उन्हें यह पता लगाने में देर न लगी कि यह यहाँ निभ न सकेंगे और श्यानिक सरवार्व अधिनः यादियों के मवलब की चीज नहीं हैं। बाबू राजेन्द्रप्रमाद पटना-शुंशीतीलिटी के द्वापाछ हुए, वा उन्हें जो अनुभव हुए वे झान-दर्शयक न थे, फलतः वह रेभ्र महीने के बाद ही बड़ी से झहना है गये। परन्तु जीवन की यर्पामाला हरेक थी खुद सीवनी पहती है। खिपकारा मुत्रपाँ को खरने खु भव से शिखा मात होती है, दूसरों के खतुभव से नहीं । इसलिए, मदराम की भी स्पानिक सम्पर्की के अनुभव मान करने थे । इसी अनना पर - अर्थात् १६२५ के मई मान में -- कामेलने महातना धोरशन की जगहीं रर फरवा करने की चोर ध्यान दिया चीर ख़ब चान्दीलन करने के साद-नावनी न पन की परवा की गई, म दीड पूप में कता तकती गई- वह देन में से ७ जगह पर सार्पकार करें ों भरत हुई, नरे नेता नया बार्यक्रम झरने साथ साते हैं। इसी के अनुसार मदगत के स्पूर्वानीर्वेसी में नेज भी भी नेशम आयंगर कार्यम के भी नेता हो गये - परन्त मरकार की सकी के गईने देने पी कीरे दीनों हैं, या वीमी चानुक हैं । इसलिय बोड़े ही दिनों में सम्बार में क्रीतिमत्तें के लिए बर सन स्मर कर दिया कि ने स्थानिक सरवाओं के द्वारा रचन्यामक वार्यवस की आगी। नदा सकें। वे देन हैं जानेवारों को नौक्या नहीं दिला सकी में, लग्दों नहीं लहीद सकी में, हिन्दी की शिक्ष नहीं है महरे थे, जाराची में जाना जारी चरण नहीं में, राणीय नेताचा हो मानपत्र नहीं हे नहीं में ची य अपूर्णिकीको के बहुको पर शासीय स्टरण प्रदेश संबंध में है

में प्रश्नित कारणांत करी हमायन कारणांत है। जब उनने माना के बाद कर हमाये परव्यक्ती का निर्माण देशाहितों जात कारण करनेता होगा निर्माणना हमाये, बीट हमी है, देश दिस करों है, को करकारण बात हो बीट करने की अपन गर दिस नी हा नहता है

(१) स्वराज्य-पार्टी जल्दी-से-जल्दी बड़ी कींसिल में सरकार से उन शर्तों पर श्रापना क्यारिको जिलाँक सजाने का खनरोध करेगी और यदि परवरी के खन्स तक कुछ निर्धाय सरकार न दे सके या जो निर्णय मनाया जाय उसे कांग्रेस की कार्य-समिति-दारा नियुक्त विशेष समिति ने और जन सदस्यों से जिन्हें प्रदासमिति नियक काना चाहे. संतीपजनक न समभा, तो स्वराज्य-पार्टी क्रिक्त कर्मनाई-दारा बड़ी कींमिल में सरकार की मनित कर देगी कि ग्रंब यह पहले की सरह वर्तमात कीसिलों में काम न करेगी। वड़ी कीसिला श्रीर राज्यपरिपद के स्वराजी-सदस्य बजट की नामजुरी के लिए बोट देंगे श्रीर तत्काल ही श्रुपनी जगह हो। कर चले आयरे। जिन प्रान्तीय कींसिलों की बैठक उस ग्रामस पर न हो रही हो. उसके सदस्य फिर उन कीसिलों में न जायगे खीर वे भी उसी प्रकार विशेष-समिति की इस बात से सचित कर देंगे ।

(२) उसके बाद स्वराज्य-पार्टी का कोई सदस्य—चाहे वह राज्यपरिषद में हो, चाहे बड़ी कींखल में, चाहे छोटी कोंखिलों में- उनकी किसी बैठक में, या उनके द्वारा नियुक्त की गई किसी कमिटी में शरीक न होगा । हा, अपनी जगह को खाली घोषित होने से रोक्ते और प्रान्तीय बजरों को जामजर करने या कोई तथा कर जगाने वाले विल को रद करने के लिए कैंसिलों में जाया का सकता है।

परना शर्व यह कि अपनी जगहें छोड़ने की आशा मिलने तक कींसिलों के सदस्य अपनी-श्रपनी कींमिलों में इस्त्रमामल वे सारे काम करते. रहेंगे जिनके लिए पार्टी के मीजदा नियम उन्हें

श्चनुमति देते हैं।

यह भी शर्त है कि विशेष समिति को किसी खास कीसिल के सदस्यों को. कोई खास या

श्राकृत्विक श्रावनर ब्रा पहने पर, उन कौंसिलों में आने की श्रानमृति देने का श्रीधकार रहेगा । (३) विशेष समिति (१) उपधारा में वर्णित रिपोर्ट प्राप्त होने पर तत्काल ही भदानमिति की वैठक अलायेगी जिसमें कार्यकम तैयार किया जायगा । इस कार्यक्रम को कार्येस स्त्रीर स्वराज्य-पार्टी

मिल-जलकर देशभर में पश करेंगी।

(४) इस कार्यकर्म में (१) श्रीर (२) धाराश्रों में वर्णित कार्य-समृद्द का पृश् करना श्रीर धाय ही यडां वर्शित भीति से निर्वाचकों को ऋभित्र करना शामिल रहेगा । यह कार्यक्रम यह भी स्थ्य कर देगा कि श्रामामी निर्वाचन कांग्रेस के नाम पर किन तरीकों पर किया जायगा। इस कार्यक्रम के द्वारा वे बार्वे स्वष्ट कर दो जायंगी जिन्हें लेकर उम्मीदवार श्रपने निर्वाचन के लिए खडा होता ।

किन्त शर्व यह है कि सरकार से प्राप्त होने वाले छोड़दों की अस्वीकार करने की नीति उस धमप तक अपनाई जाती रहेगी जब तक सरकार उपर्यक्त समझौते की शातीं का ऐसा उत्तर न दे, बी कांग्रेस की सम्मति में सन्तोपजनक हों ।

(५) यह कांग्रेस विभिन्न प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियों की कार्य-समितियों को क्राधिकार देती है कि वे धागने वर्ष के कीसिलों धीर दक्षी कीसिलों के निर्धाचन के लिए धापने पान्तों में उम्मीदवार शीय-से-शीय चुनना धारम्भ करदें ।

(६) यदि बड़ी कीविल-द्वारा पास प्रस्ताव में वर्तित समग्रीते की शतों के सम्बन्ध में सरकारी निर्णंथ विशेष समिति-द्वारा सन्तोप-जनक और स्वीकार करने योग्य समम्मा गया तो तत्कास ही महासमिति की बैठक विशेष समिति के निश्चय की पुष्टि या बार्सीकार करने और भावी कार्यक्रम तैयार करने के लिए बलाई जायगी।

इस सुकुमार इस्त-द्वारा झनुशासन और सहिष्णाता के उपयोग करने का कल यह हुआ कि व कामेस का ऋषिवेशन मजदूरों के प्रदर्शन श्रीर कुछ प्रतिनिधियों के उपद्रव की छोडक, व्लि करने के लिए जवाहरलाल जैसे कठोर व्यक्तित्व की ब्रावश्यक्ता पड़ी, निविन्त समाप्त हो ग

कानपुर-कांग्रेस का अधिदेशन स्वमायतः ही देशका दास. सर सरेन्द्रनाथ बनजी, व रामकृष्या गोपाल भारदास्कर धीर धन्य नेताओं की मृत्यु पर शोक-प्रकाश के साथ प्रारम ह उस समय देश में दिच्या अफ्रीका से एक शिष्ट मगदल आया हुआ या । कांद्रेस ने उसकार किया छोर यह जाहिर किया कि 'परिया रिजर्वेशन छोर इमिमेशन रजिस्टेशन बिल', ग्रामीर भिन्न जातियों के लिए पृथक स्थान नियत करने और खाकर असने के लिए नाम लिखाने के स में पेरा विया गया बिल, १६१४ के गांधी स्मटस सममीते के विरुद्ध है. श्रीर यह मी वहा कि १४ के समभौते का ठीक-ठीक ऋर्य करने के लिए एक पंचायत बैठाकर निरदास करा लिया व कामेस ने इस प्रश्न के निपटारे के लिए एक गोल-मेज-परिपद की बात की पुष्टि की बीर की सरकार से अनुरोध, किया कि यदि बिल पास हो जाय हो उसे स्वीकृति प्रदान न की जाय। व श्राहिनेन्स श्रीर गुरुद्वारा-श्रान्दोलन के कैदियों के सम्बन्ध में भी उपयक्त प्रस्ताव पास हुए। के गैर-वर्मन अपराधियों को निर्वाष्टित करने श्रीर समुद्र-यात्रा करनेवालों पर कर लगाने के सनन पेश किये गये बिलों को नागुरिकों की स्वतंत्रता पर नया श्राकमण् समभ्य गया । उसके बाद क का मताधिकार सम्बन्धी प्रस्ताव श्राया, जिसने २२ सितम्बर १६२५ के पटनावाले प्रस्ताव के !! भाग की पुष्टि की जिसमें कांग्रेस से, उस कोष को छोड़कर जो श्राविल भारतीय चर्ला-संघ के हैं कर दिया गया है, बाकी सारे कोच श्रीर मशीनरी का उपयोग देश-हित के लिए ब्रावस्थ राजने कार्य में करने को कहा गया था। काहेस ने सत्याग्रह द्यार्गत सविनय-भंग में द्यपनी आध्या प्र की श्रीर इस बाव पर जोर दिया कि सारे राजनैतिक कामों में श्रात्मनिर्मरता ही एक प्रान्मीत समभी जाय । इसके बाद कार्येस ने तीचे लिखा कार्यक्रम खपनायाः—

#### காசிகப

 देश के भीतर कांग्रेस का काम यह होगा कि देश वालियों को जनके शजनैतिक प्रविका के सम्बन्ध में शिद्धा दी जाय ग्रीर उन्हें इतना बल ग्रीर प्रतिकार करने की शक्ति हासित करने वालीम दी जाय कि वे अपने अधिकार प्राप्त कर सकें। इस उद्देश की पूर्वि के लिए कारिन रचनात्मक कार्यक्रम पूरा किया जाय । इस रचनात्मक कार्यक्रम में विशेषकर चर्ले और नार प्रचार, साम्प्रदायिक ऐस्य की वृद्धि करने, श्रास्ट्रयवा-निवारण करने, दलित आवियों का उँहाँ करने श्रीर नशे की चीजों था सेवन न करने पर ओर दिया जामगा श्रीर इस कार्यक्रम में स्थानि संसाली पर श्राधिकार करता, प्राम-संगठन करना, राष्ट्रीय दंग से शिद्धा का प्रचार करना. मिल-में दरों ग्रीर खेती का काम करने वाले मजरूरों का सगडन करना, मजरूरों ग्रीर मालिकों, तथा जर्मी दारी और दिसानी में शीहार्ट्र स्थापित करना, और देश के राष्ट्रीय, खार्यिक, उन्नोग-सम्बन्धी वर्ष व्यापारिक दिवों को कृद्धि करना शामिल रहेगा ।

. २. देश से बाहर कामेल का काम विदेशी राष्ट्रों में बस्तृत्वित का प्रभार करना होया !

३. यद कांग्रेस देश की झोर से समझीते की उन शर्वों को समून करती है जो बड़ी कींग्रिय की वाहरोबहेंबर और स्वयान्य-पार्टिमों ने झार्यने १८ परवर्ग १६२४ के प्रमाय-हास सरकार के खारी का स्थापनार कर देलते हुए कि सरकार ने अभीवक कोई उत्तर नहीं दिया है, निस्तव करती है कि निर्माललिय सार्रवाई की माय:---

मुखावित हुए हैं। खार एक नया धीर खांधर खच्दा मार्ग दिगा रहे हैं, और हम खारा करते हैं कि अहां हम प्रकृति और खांधियारों की खच्दी-खच्दी चीजों को खपनाये ररोंगे, वहां हम उस आतृमाय का खनुकरण करेंगे जिसकों खांधियांकित खांधके मध्य में हस महान् वैगायर ने की है।"

11

का अञ्चलप करना जनका आनवाबन खानक मण्य म स्व मार्ग, वागमन न का म तो भीन मुन मंत्र ने समा करने से बच्चे हों जि हिन्दू मिसन रंगों का जिन्न करते हुए रहरफ की पाली मर्थ थे गामांजों ने कहकते के मिन्दू गर्क में बहुग था—"मैने खानों खामेंग्या स्वीकार रही है। मैं तो नोरिक्ता कि हिन्दू में मुन्तिमान मेरी खीर्याय को से को विरोध मुक्ते नहीं है। मैं तो नहीं रेक्ता कि हिन्दू या मुनतमान मेरी खीर्याय की संशास करने के लिए तैयार हैं। राखित खानका मैंने राग भावता की तो है इंडिंगी में बच्चों करके तन्त्रेय करना खारम कर लिया है। मैं या करना काने कर तेला है कि वर्ष द स खाने देश का उद्यार करना खारम कर लिया पढ़ के दात हम हिन्दू और मुकतमानों ने एक होन्य परेमा। और पढ़ि हमारे मार्ग में मदी करा है कि एक ने पढ़ के दो ते एते हमें पढ़-दूर्य का मुनत सहाना चाहिए, तो मेरा कहाना यह है कि मिनतों जनदों हमारे हमेरे पढ़ महारों की स्व करने चाहिए, हमें मुक्त की हम कुनते हमें पहने मार्ग मेरी कनी जाहरे हम हमेरे पढ़ महारामी के साम करने चाहिए, हमें मुक्त की हम कुनते हमें पालना मार्री करने पर उद्याह हैं तो हम पत्र मार्ग्तानों के साम करने चाहिए, हमें मुक्त ने खाद मुनते की या वाना नहीं कनी चाहिए।" १९९५ भी जुनते हमें साम चाहित ते हमें कि साहुन्य है। यह सम्बान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वाह करने का स्व

१६६५ की जुलाई में बारे महीन-मार रंगे होते हैं। इतमें मुग्त स्थान दिखीं, क्लाइना श्रीर स्थादावार थे। नहर-हें द के जबस पर निवास की विष्याच में दुनसार नामक स्थान पर भी द्वार हो गया। १६६५ का शक समान करने से बहुते विसमी की समस्या का तिक करना भी आवश्यक है। १६६५ में लिएमों की समस्या ने शानिन वारण कर ली भी गंवाक-कीशित में गुरुवाधील पेरा किया और पत्त हो। तथा हो। तथा। साथ ही तथा। साक ही तथा है। किया हो का प्रत्या की पत्त के कीशी वर्त ने मान की साम कीशित की कीशी हो की साथ की साथ हो। तथा साथ हो तथा साथ हो। तथा है। तथा हो। त

- (७) जरतह स्वराजी उपर्युक्त होग से कीविक्ता से निकल ने झाने, तरतह समाग र विचान और उसके खनुसार को निवामी का ही पालन कीविलों में होता रहेगा। हो, बागेत द समिति समय-समय पर, अब चाहिसी, उनमें खाबरूकतातसार परिवर्डन कर सबेसी।
- (८) (१) और (४) उपपातथां में बर्गित कार्य आरम्भ करते के उरेत के मर्ग जितनी एकत आवर्षक मत्रार करने के लिए काफी सममेत्री निवत कर देगां, और वाँद हाँ के और अधिक भन की आवर्षकत पढ़ेगी तो वह मन कार्य-ग्रीमित के द्वारा या उनमी रंगे सार्वजिक चन्दे के तारा एकत किया आवाम !

कानपुर-कामें सा मुख्य प्रसाव बिना तू तू मैं-मैं के पास न हो सहा । वरिस्त मरन मालवीय में एक संशोधन पेरा किया जिस्हा श्रातुमोदन ओ अपकर में किया। उनसे ह धन प्रसामकार था:—

"केंसिलों में काम इस प्रकार जारी रक्ता जारता कि उनका उत्योग शीम ही दुर्च उत्तर सरकार के स्पापित करने में किया जा सकें, जब राष्ट्रीय हित की बृद्धि सहयोग के द्वारा होगी से ख किया जायता, और क्वाबट टालने से होगी ती क्याबट झाली जायता।"

द्वा वशोधन का अनुसारित करते हुए ही भी जवहर से अपने और भी केहहर व हर्ष के वही जीतिक से इसीता देने का जिक किया। इस वनों के दीरात में ५० मोतीलाकों पर भी वीय शेवहरटे या स्टीन-कियारी की शदस्ता हरीकार करते के लिए भावक आक्रमत किया में उन्होंने कहा—"बड़ी कीसित से मारतीय शेवहरटे की मांग येग की भी और क्यार में हैं 'अच्छा मार्ग दिखाओं।' इस कोम यह नाहने में कि ऐसा मार्ग दिखाने के लिए, जिसके प्राप्त मार्ग हमारी मोर्ग स्टीकर कर से, उसने बात चीत क्यारों कार। वाद इसी प्रकार सम्बे हम्मी

खल में बोरेन थीर स्वाधानीत की कार्रवाह के लिए राजुरवानी भाषा करना है। स्वाधानीत को प्राणी भागवानियों के लिए ही देश-भारत सम्मे हैं लिए कराने करनाई ने देशिएक-रिकाम करने ने वार्षावरण हिया गया। कार्यामा कार्यामा में बचान का हुए से- मुकारखरमर सम्मारी, १भी ये- हमारामी सामगर बीर भी के- सन्ताम प्रयानमंत्री की हुए। कान्युर-बीरीन के हुद्ध ही दिसें कह हिरह की कार्यों है हुने नगर में कि- बी- में-सीनीय मान वारत सीट परी।

बात्युर्लामेन हो एक स्मित्रा का यो कि उमी हमारेश के पिन सेत्यून भीदूर है। ये मैंने अपनीका कार पाने के या नित्र पा मार्थिने मिरि में वात्रकारी, के बीच वा उर्दे के मेंने अपना मेंने हमारे के सात्रकारी, के बीच वा उर्दे के मेंने अपना मेंने हमारे के सात्रकारी, के बीच वा उर्दे के मेंने अपना मेंने हमारे के स्थान हमारे हमारे के स्थान हमारे हमारे

, z

है। प्राप्यत पटेल में इस 'बाक्-झाउट' का निक करते हुए कहा कि चृंकि कींनिल की सबसे जबर्दरत पार्टी कींस्त-मनत क्षेष्ट्रकर चली गई है, इस्तिल खब मात्व-सहार-कार्य, के अद्युवार आहरकर पार्टीविनियत रूप इस कींस्तिल का नहीं रह जाते हैं। यह वह वा आहरकर मार्टिविनियत रूप इस कींसिल का नहीं रह जाते हैं। यह वह वह उस चित्र कार्य है कि वर्ष कोई विनयर केंद्र उस विद्येश क्षिणकार्य का उपयोग करके, जो मार्ट्स सकार-कार्य में मुक्ते क्या कि वर्ष है वैटक को झानिस्वत समय तक के लिए स्थित कामा पढ़े मां दूर है दिन उन्होंने व्हा कि कामा पढ़े मां दूर है कि उस की कार्य कि वर्ष है कि अपने कार कार्य पढ़े मार्ट्स व्यापक वित्र और कहा-कि अपने कार कार्य क

असहयोग का जो पत्थर गया में क चार्ड से दलकना शरू हम्रा था वह १६२६ के आरम्भ में साबरमती में करीब-करीच नीचे आ गिरा। इस यह देख चुके हैं कि प्रतिसहयोगी स्वतन्त्र छीर राष्ट्रीय दलवालों के कितना निकट पहुच गये थे। तदनुसार उन्होंने ३ ख्रवेल को बम्बई में ख्रन्य दला के मेताओं के साथ एक बैठक की, जिसके फल-स्वरूप "इडियन नेशनल पार्टी 'का जन्म हुआ। इस पार्टी का कार्यक्रम था. शाविपूर्ण श्रीर वैध उपायों से (सामहिक सत्याग्रह श्रीर करवन्दा को क्षीदकर) श्रीपनिवेशिक स्वराज्य जल्दी स्थापित करने की तैयारी करना । श्रीर इसमें कीसिलों के मीतर प्रतियोगी-सहयोगी की नीति बरतने की स्वत-त्रता दी गई थी । परिवत मोतीलाल नेहरू ने हस पार्टी के सगठन को स्वराज्येन्यार्टी के विरुद्ध चुनीती समस्ता ! कुछ समस्त्रीते की बात-चांत के बाद यह निश्चय किया गया कि स्वराज्य-पार्टी के दोनों दलों की एक बैठक २१ अप्रील को छह देखने के लिए कि मेल सम्भव है या नहीं साबरमती में बलाई जाय। इस वैठक में ऋन्य नेताओं के श्रलावा सरोजिनोदेवी. लाला लाजन्तराय, श्री केलकर,श्री जयकर, श्री श्रणे श्रीर दा॰मंत्रे भी थे। यहा महासमिति हारा पृष्टि मिलने की शर्व रखते हुए सममीते पर इस्ताव्हर करनेवाने नेताया के बीच में यह तय हचा कि १६२४ की परवरी में स्वराजियों ने वो माग पेश की थी उनके सरकार हारा दिये गये जतर को संक्षेप-जनक समभा जाय, यदि मन्त्रियों को प्रांता में श्रपने कर्तव्य का पालन करते के लिए श्रावश्यक श्राधिकार, उत्तरदायित्व श्रीर स्वेच्छापूर्वक कार्य करने की माविधा कर टी जाय । भिन्न-भिन्न प्रान्तों की कांविलों के कांग्रेसी सदस्यों के ऊपर इस बात का निर्णय छोड़ा समा कि इस प्रकार दिये गये अधिकार पर्याप्त हैं या नहीं, पर साथ ही उनके निर्णय पर एक कमिटो की. जिसमें पण्टित मोदीलाल नेहरू और भी मुकुन्दराव जयकर हों. पुष्टि मिल जाना आवश्यक रक्ता गया । 'ब्रांटिया १६ १५-२६' में कहा गया है-"पर श्रामी इस समझीते वी स्थाही मुश्किल से सली होगी कि ब्यान्ध मान्तीय कामेल-कमिटी के सभापति भी महाराम् ने ब्यानी ब्रासहमति प्रकट की ब्रीह कहा कि "कांमेंस की स्थिति को साब्रमती में कानपुर से भी ऋषिक कमजोर बना दिया गया।" ग्रन्थ चनेक प्रमुख कांब्रेसवादियों ने भी इसी प्रकार का ग्रस्तोप प्र≉ट किया। साधारमातथा यह समभा जाने समा, चाहे कुछ हाँ दिनों के लिए सही, कि स्वराजी शीध ही जिर कीमलों में चले आयमे श्रीर मित्र-मण्डल कायम करेंगे। परन्तु प० मोतीलालकी ने यह प्रकट वरके कि पद-महत्वा करने से पहले बीन शर्वों का पूरा होना जरूरी है,बातावरण को लच्छ कर दिया । वे तीन शर्वे ने हैं:---(१) मत्री की विलों के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी समके जाये, चौर उत्तर सरकार हा कोई

# काँसिल का मोर्चा---१६२६

#### सहयोग की नरफ

१६२६ का बारमा बीविसों के वार्षक्रम के लिए बुद्ध किए जुन न सा। १६२६ की न नता का बारणेख एस समत तक कीवा कर पुत्र मा। केवल 'बुद्ध' की सावित समावा 'बुद्ध' की जाना बुद्ध पक्षाने वासी नात सावित जूरें कोर नने को बारमा में ही। बकावट और मंतिकेश सचल दिखाई देने सने।

याहाय में १६२५ के छन्त में ही प्रावशेमी बस्योग ही द्यावाज निध्यासक रूप में हुन देने सामे थी। बड़ी बीमिल २० जनसी को लुकने वासी थो, पर उनमें पहले ही बगर्द केंग्ड की स्रायम्पनार्धी ने प्रतिवादमोत्ती-दस को उत्तर्क प्रचार कार्य में बहायन देने का पूर्ण निश्चय के विद्या था।

है और ए मार्च को महार्गमित की नैटक रायधीना, (दिल्ली) में हुई, जिसमें बार्च के निस्चय की पूरि की गई। एक बार फिर दिली ने मक्ट किया कि 'स्वायन के मार्च में में मार्च कर कार्य में में मार्च कार्य में में मार्च कार्य में में मार्च कार्य कार्य में मार्च कार्य कार्य की मार्च कार्य कार्य

आर्पानिमित की चर्चा करते हुए यहां यह भी कह देना उचित होगा कि ५ मार्च को हार्प-सामिति ने २०००) हिन्दुसानी-सेचा-दल को धीर ५०००) विदेशी मचार-नार्च के किए मंद्र दिया मा । हिन्दुसानी सेचा-दल स्थेवेकको का चह दल बा जिकका रहनाव कोकना-कांग्रेस के प्रधार के अनुसार हुआ था । इसके दो नार्फिक अध्यियन हो चुके थे—एक मौलाना शोकनपुर में प्रभुवादा में बेसाय में और हुया औ दुल्लीचरण गोसामी को अध्यक्ष में कनपुर में

बड़ी केंग्रिस में जब बजट की चर्चा चाराम दूरे हो पांदरत मोवीसात नेहर में जारिर किया हि मैं सीरे मेरे समर्पक मत देनेंसे कोई मादा न लेरे । केंग्रिसक मनवर की मैसिरा बच्चासप मी दूर्व मी, क्योंकि स्थाजियों के बड़ी केंग्रिस केंग्रिस क्याउट? करने की बात पहले मेरे ही लोगों को स्थाज ताई मादिस भी । पांदरत मोवीसात नेहरू ने बताया हि सम्बार ने देखरमुं की सम्मान्त्र सम्मान् की बात का क्लिप मादा स्थाप मेरे सुग्न सामित्रीय मंदार की पेदायनी दी कि चाँद उसने सावधानी दे साम न सिला मो देश मार में गुन्न सामित्रीय कारम हो जाया। इतना वह बर मेहरू जी समी पर्यों के बर्ग्य में होने सम्मान हो साहर की मोवे।

इस 'बाक्-बाउट' के कारण एक ब्रोर घटना भी हुई, जिसका स्थिप वर्णन करना उचित

गई--जो सब उनके दुवारा प्राप्यद बनने की मानों भविष्यवाणी थी। सब ने यह श्रान्तरिक स्त्रीम-लाषा प्रकट की कि श्रप्याद-पर के लिए बोर्ड प्रतिद्वी लड़ा न हो !

हती व्यवस पर सर प्रस्तुलारीम मारत-सरकार वी वार्यकारियों में यक मुस्तवायन की तियुक्ति की मेश कर रहे था। वार्ष क्रांतिन ने उसका कराग उत्तर दिया—"विकारी नियुक्ति वार्यकार दियों के लिए वससे व्यापक लामकारी दिव्ह होगी, इसका निर्माय करने के सबय में गर्यनर-कासर सरवाद हंगा।" यक्तव में शांत्र व्याप्त रहेक को सायदारिक देवन के लाम से प्रमायित कर रहे था। इसी व्यवसा पर सनदान में साम्राज्य-परिवद् ने क्रीपनियोशिक स्राय्य वी वह परिभाग बनाई को ब्रायक्त प्रचालत है। व्यवस्थ के लीको मान्याद तक दिव्हा-क्रांत्रीका दिव्ह-मण्डल में मिन- येवन के निव्ह में मदावा से वेदावाद तक का भ्रमण्य किया। मारत-सरकार ने स्था खिट मण्डल को भारत की

१६२६ के नगमर में निर्धायन हुआ। मदास्य में बांतेसी अमीदियार — अब वे स्थाजी न बहलाते के नहुष्ये कर में निजयी हुए। लॉर्ड वर्षनीहर प्रवाहा कर रहे थे कि देरों, तीनाटी में बांतिक के सहस्रोम इनने का कोई लावण दिखाई देता है या नहीं। आ एवठ- श्रीनिश्चल आस्पर मेंग्रिटी-बटींग के स्थाजी कोने गरें।

#### गोहाटी ऋांभेस

मोहाटी कांग्रेस स्वभायतः ही बनावनी के यातारण में हुई । बनावनी का कारण सहयोग क्रीर कारहणोत का पारश्रादिक संपूर्ण था। यह यह रखते की शत है कि जारहम में जासहयोग का कार्य समाजार चीर एक सी दवाबर हालना था, उसके बाद इस नीति का चानुगरण उस चावाया में, जब कीमिसी में स्वर्गा बयों का मनाधिक्य हो, करने की बात कही गई ! धारे-धारे यह सहयोग लगमग कामहत्तान के निकट का लगा क्या कींसलों की कामिट्यों का निर्माचन द्वारा प्राप्त होने वाली काही के लावन्य में चीर क्या भारत सरकार की विभिटियों की नामजद जगहों के सम्बन्ध में । इस्त में यह स्वसहयोग साबरमती में सहयोग के चास-पान चूमने लगा, पर किसक के नाथ। कींगल पार्टी इस सम्बन्ध में बात बीत जाताने को तो तैयार थी. पर स्वीकार काने से सकोच करती था । इसके अपनान स्वापना पार्टी में भी झनहयोग करने की प्रकृति भीवृद थी। यर यह शहाय दल, स्वतन्त्र दल या उदार-दक्ष-कालों की स्थिति कानाने की तो नैयार म थी। सहयोग के निचार की तो यह निकला हु में उड़ाही थी. चाना स्वताजी सद प्रवितदयोग की. सम्मान-पूर्ण सहवोग की. सम्भव होने पर सहयोग की। काव-श्यक होने पर शहरा। शालने थी, श्रीर सुवारों के मामले में सहयोग करने की बात करते अध्य था। इन्हों सदम पर पूर्ण रूप से स्थावहारिक प्रकृतों ने प्राम्प्यो त्यपुर (गोहाटा) में ब्यायन में स्थियात वैद्या कर दिया था । साथ ही सरकार भी सुस्लम-सुन्ता प्रशास करक, स्वीर स्वयत्यस कर से उसे स्वाम-वित बन्दे. प्रशोमन दे रही थी। श्रीर उन सार इधक्यते से बाम से रही थी, जिन्दे प्राय श्रीनांश्यत मानिष्क चीर भीवन्द्रय काब में बाते हैं।

यह (वयाव हो वयी कहने घोतुकानेसला या, या दुन्तान्त न या। हिन्दु कर सह-धातु होशोधी में यह समाया वृद्धा कि यह पुतनस्थन में त्यामा स्थानन्त को नेतराया वा उनसे बुनावात करने के बाते, मोला या रही तो यह कि भा कृत यह । कि दिन यह समाया जिला दुनावात करने के बाते, मोला या रही तो यह साथा या बुन्तुन निभाना को नेतर या। वालान्य दुन्तुन विभाग को प्रतिकृत का कार्यों का साथा या बुन्तुन निभाना को नाम यह यह वा स्थान श्रीविधी का देश दूरा होते के साथा वा बुन्तुन निभाना को स्थान कार्युट्ड कोत स्मूर्य होते शासन रहे। (२) श्राय का एक उचित भाग, "राष्ट्र-निर्माण" विभाग के लिए नियत किया जाय। (३) मंत्रियों को इस्ता-तास्त्र विभागों की नीकरियों पर परा श्रायिकार हो।

परन्त सारी बार्वे फिर लगाई में पह गई। श्री जयकर ने उस मग्रांक्ट की, जो कांगां कर सामने रख्या गया सामानित के विचाइल रिक्त बनाया छोर कहा कि सामानेत के उठाउंक क्षणे हैं स्वया में संदेद कीर मानेत के उठाउंक क्षणे हैं स्वया में संदेद कीर मानेत के दाने के बहाने गार्वे का पूर्व विद्या स्वया प्राया है। वन, इस्ते बाद है स्वया निया प्राया है। वन, विचाइ के सामानित का मारावितित हारा नियास होना था, जो ५ मई को हुई। इस बैटक में यांचा मोतीतात नेहक ने करा कि "पूर्व हार्यों के उठिक नेत क्षणे के समानित पर स्वयाद सर्वे मोतीतात नेहक ने करा कि "पूर्व हार्यों के उठिक नेत क्षणे के स्वयाद ने इस्ते हैं कि सामानित के सामानित पर स्वयाद स्वयाद में हैं स्वयाद ने इस्ते हैं कि सामानित की सामानित के सामानित के सामानित के सामानित की सामानि

## हिन्द-मसलिम दंगे

द्वित्त के मण्य में हमें देश को गर्जीविक रिश्वि का विद्यानलोकन करने के लिए दहर जान चाहिए। दे अमैल १६२६ को लॉर्ड खर्जिन मारत में खारे। लगभग उलो कमन कलकते में दूर्म ही मयात्रक लामदायिक दमा हो गया। वह त्यादा तक कलकते तो छड़ें ह्या-स्टार धीर क्षम-त्या का ख्रावादा चनी रही। जनाह-जगह तकको पर दमे हुए, ११० जनाह जाग लगारे गई, मैन्दिरो और मॉलर्सी पर हमला किया गया। सरकारी बयान क खरुतार पहली मुटनेह में ४४ आहामा में और भ्रद्ध मायल हुए और दूसनी मुटनेह में ६६ खादमी में और ३१२ वायल हुए। ६ खणार के विष्युत और दस्ता क्यार के बाद दमा शाल्त हुआ। लॉर्ड जरिन दन दमां में में में नेन हुए। में क्योर कर यो भागवा दिये उनमें उन्होंने कमानी सारी आस्मा और विरक्ता, धीर पर्य-भावना और तहदरका रच थी। उन्होंने कमानी समस्या कि मारत के गाड़ीय जोमन और पर्य के नाम पर भारत की उल मुक्ति को बनाको जिस कोमान वैमनण विशा था है।

ज्यास्त के महोने में हिल्टन यग-कमीयान ने मुद्रा और निनियन पर ज्याना दियोर्ट मफालिंग की जीर सम्बाद में उनके अनुमार महत्तर रेस्परिव गुला क्लियेग कर दिया। एक्टार की हर कहर बार्ग की निन्दा दुई जीर उनने पहरेल नो परवरी तक हरह जाना मानू कर लिया, किमसे सीसों कीर आजकारों को यह निर्मय करने का ज्ञावन मिने कि कीमर्ड एट ग्रेम क ज्ञावन पर ज्ञावर हाह को हैं मा नहीं।

सित्तम्यर में साला लाजनायप थी। परिवार मोगीलाल मेहरू में बई। बीजिल है जाम के संबंध में पिर मार्थिय उन स्वार दूका । लालाओं ना भागान या कि कार्गाओं में 'बाए-बाउर' की तीनि हिन्द हिनों के लिए राख्या हानिका है। वह वह-बहन कार्ग के बार मार्थिय में सामित में की पूर्व कराने के बार में मार्थिय में सामित की की प्रतिकृत की की मार्थ में हिन मार्थ में की सामित में कार्य में मार्थ में की सामित में कार्य मार्थ में हिन में मार्थ मार्थ में मार्थ में मार्थ में मार्थ में मार्थ मार्थ में मार्थ में मार्थ मार्थ में मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ में मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ में मार्थ मार्थ में मार्थ मार्य मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्य मार्य मार्थ मार्य मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्थ मार्य मार्थ मार्थ मार्य मार्य मार्थ

हितों की उन्नत के लिए, चीर स्वक्तिगत तथा भाषण देते, सभा सगटन करने श्रीर समाचार पत्रों की ब्राजारी श्रीर फसतः भीकरताही की स्थान-स्यत करने के लिए ब्रावस्यक हीं ।

(3) क्रांगेसवादी इराकों की दशा में उप्रति करने के निमत्त ऐसे प्रस्ताव स्वयं पेश करेंगे या उनका अनुमोदन बहेंगे, किनवे हारा विधानों को मौरूसी हक प्राप्त हों श्रीर जिनके हारा किसानों

की दशा में शीव ही सुधार हो ।

(ऊ) द्यौर सेती वा काम करनेवाले खोर मिलों में काम करनेवाले मजदूरों के हिठों की रखा करेंगे खोर जमीदार खोर किसान खोर मजदूर के पारशरिक सम्बन्ध में सामजस्य स्थापित करेंगे ।

बहाल के नक्षतकरी के लिए विशेष कार्त्त पात करने की नीति को विकास गया। देश में और देश के बादर काम करने के सम्बन्ध में, हिन्दु-मुस्तिकस ऐस्त के सम्बन्ध में, गुरुद्वारा-प्रार्टीजन के हैटियों के और मुझ-तीक है सम्बन्ध में उपर्युक्त महान पात किये गये। प्रपाले प्राधिवात के लिए मात नियस करने का बाम सामासिति के स्त्रार और दिया गया।

गाधीजी ने कांप्रेस की सारी चर्चा में भाग लिया। यहां तक कि विषय-समिति ने जो दो समाय पास कर दिये थे, उन्हें मांधीजी ने दूसरे दिन बदलता दिया। उनमें से एक नाभा के सम्बन्ध में या श्री दूसरा मुद्रा-व्यवस्था के सम्बन्ध में। गाधीजी की नामा के साथ दरनी सहानुभूति कभी नहीं रही कि वह कांग्रेस को इस सम्बन्ध में हिस्सी सास स्थिती में पटक देते। एक शीसरा स्मान्या सम्बन्धी एमाल नो मांधीजी की सम्बन्धिकत की भागित से भाग्य ही से ग्राम्य हो स्थान

ने गोर्चम मुश्तको और धन्य धर्मशास्त्र-रिक्सास्य-रहा हवी कारण मीजूद ये हि दुदा-व्यवस्था ह मयग हिन्देगा १ ओ बेलकर छीर भी व्यवस्त्र दोनों में से कोई नहीं क्षाया था। एक कारण वह या हि वे बीमार पे। दूसरा कारण यह था हि उस स्वाग यह प्रति सहयोग-गयी हामेंस से बिलकुक्त पुषक हो गप्त थे। गोरादी-कार्येस से माम-संगठन के काम पर जोर दिया और उन हामेंस-पादियों हे सिए, दो प्रतिक्रियों के निर्माणन के लिए था कार्येस-स्थाप की विश्वी भी प्रकार को सीमित्र या उससीमित्र के निर्माणन के लिए यम देना चारते हों, या जो स्वय निर्माणन होना चारते हों या कार्येस की दिस्ती भी सरवा ही बैठक या समित्र या उससीमित्र में आग केना चारते हों, खरूर पहना सार्विमार्ग का दिवा ।

गोदारी-कांग्रेस के समापति में १६२६ के निशंचनों में मिली स्वयनियों जी सफताया का स्वित्ता निक्त स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया निक्त स्वया स

इर जमाने में किस का काम बार्षिक प्रथियतों में लग्ने-नौड़े मस्ताव पास करना और कींसिलों में मुठमेड़ करने रहना मात्र रह गया था। पर एक बात ऐसी भी भी जिसने उन दिनों में विरोपता धारण कर ली थी। जबसे खासल-मारतीय चर्ला-संघ कर सहर, मामोन्नित और

## कांग्रेस का इतिहास । भाग ३

ाहेताथा। पर शुलून का निचार छोड़ देनायड़ा। हिन्दू-पुसलमीन दोनों में इस दुःखदार्य स्रोक छा गया।

हारी के महााय इस्तमामृत के । त्यांचि स्वामी अद्यानय के सम्बन्ध में प्रसान वार्षाओं ने श्रीर स्वरामेदन मीलाना प्रसम्पदयसी ने । गांचीओं ने सम्भावया कि मजद की इस्तित्वत्व ) र स्वाम के कारवाँ की कराया — "पायद इस स्वाप लोग समक अपने कि महदूव-गांदें नमें कहा में तो उसे स्वामीओं की इत्या का दोने सक नहीं ब्रह्मतत । देवी को इपल होंने यह-मुतरे के विकट पूणा को उत्तिव्य किया ।" केमिय का मन्यर प्रसासों में कृष्ण में मनावी मारांची में विव्य कानून और भी करोर होवा जा रहा था । आमम में लिया था | किर तद मुझा-म्याव्या की उत्तर मेर के द्वारा बहुत्व कर १-शितित करिया गांवा वाद करन्य के द्वारा ५० शितित कर दिया गया । इस मझर यह मुशियन दिशे की र हिंदों के, उनकी स्वस्त्रवाल के और उनकी आक्राओं के विव्यक्ष की वादी थी ।

) जरतक शरकार राष्ट्रीय मांग का ऐशा उत्तर न दे देगों जो कांग्रेस की या न्यासमिति ग्लोपनानक हो, तरतक कांग्रेसवादी मॉन्सल के यद को या सरकार-द्वारा प्रदान किये जाने-भी यद को स्वयं प्रदाय न करेंगे, और अस्य पार्टियो-द्वारा मॉन्स मरहल की स्वयं रेंगे।

) जनवंक सरकार उपयु नेन प्रकार का उत्तर न देगी तरतक कांग्रेतवादी ( हैं) बारा में हा रक्षान रुको हुए पन-सम्बन्धी मानो को ऋस्वोकार करेंगे और प्रकार को दर बर्सी, सिति की भारत कोई और प्रकार की न हो।

(मात का जारा कार आर मकार का न सा । जिन कानूनों के द्वारा भीकरणाही व्यवनी स्थाह मजबूत करना चाहती हो। उनके सम्बन्ध नो प्रस्तानों को कांग्रेसवादी पैंक देंगे ।

हामेशनादी ऐसे प्रस्तान पेरा करेंगे और ऐसे प्रस्तानों और क्लि का समर्थन करेंगे से की जीवत दक्षि के लिए, देश के सार्थिक, कृषि-समन्त्री, उत्योग और क्लायर-सम्बन्धी

## कांग्रेस का 'कोंसिल-मोची' -- १६२७

श्रव हमें भिन्न-भिन्न कीसिनों में कांग्रेस-वार्टी द्वारा निये गये काम ना पर्यालोचन करना है । यह याद रहे कि बंगाल और मध्य प्रान्त में पिछले तीन साल से द्वैध-शासन का श्रव हो गया था। १६२७ में इन दोनों मान्तों में यह फिर कायम कर दिया गया। बंगाल में मत्री के येतन की मांग के पत्त में ६४ रायें आई, विपक्त से बदा। सध्य-प्रान्त में पत्त में ५५ छीर विपक्त में १६। १६२६ के मार्च में स्वराज्य पार्टी बड़ी कींसिल से उठकर चली गई । उसका इगदा मये निर्वाचन समाम होने तक द्याने का न भा। पर जब सरकार ने भाल चलकर १६ पेंस की बजाय १८ पेंस की दर लगाने का प्रस्ताव पेश किया हो स्वराज्य-पार्टी एक सिनट के लिए कीसिल-भवन में छाई और प्रस्ताव की ग्रास्तुवर तक के लिए, ग्रामांत वर्तमान कींमिल भग होने तक, स्थाित करा दिया । जब बड़ी कींसिल की नई बैठक हुई हो हरेक को १८ वेंस की दर वाली बात पर उत्तेजना हो रही थी। प्रारम्भिक वैठक में परिश्त की में सरकार की सीत के उत्तर श्रापना पहला श्राजनका श्रारम्भ किया। उन्होंने सरोन्द्रचन्द्र मित्र की--जी जैल में यन्द्र रहते हुए भी निर्याचन के लिए चुने गये थे--ग्रनुपश्चिति की चर्चा करने के लिए केंनिल की बैठक स्वांगत करने का प्रस्ताव पेश किया। स्त्रभी हाल ही मैं १६३५ में वड़ी कॉसिल में टीक इसी प्रवार का प्रसाय भी शरतचन्द्र वस की अनुपश्चित के सभ्यन्ध में पान हुआ । श्री शास्त्रवन्द्र वस निर्वाचन के समय जैल में शाही कैदी थे । परिवत्नी का कहना या कि भी मित्र की जेल में बन्द रखकर सरकार मड़ी कींतिल के इक पर और उन्हें चुनने वालीं के क्रियारों पर क्राधात कर रही है। इस प्रश्न पर सरकार १८८ रायो से हारी। पर वो भी श्री मित्र की बड़ी कींसिल में भाग लेने के लिए स्वतन्त्र न किया गया । यंगाल के नजरवन्दों का प्रश्न भी उठाया गया। पदितजी की माग मूल प्रसाय के सशोधन के रूप में थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि या वो नजरबन्द छोड़ दिये जाय या उन पर मामला चलाया जाय ।

ं लालाजी ने, जो उस नमय राष्ट्रीय-इस के सरस्य गं, कहा कि बारे सरकार कार्यन का सदाय होंक कह यह कहे कि उन्हें विना सुकदामा बलाये केल में तरका मियति के लिए आयरपक है, तो भी दीक है। परिस्तायी का संयोधन २६ समें जो अधिकता से गाम हो माना । श्री मित्र बाते प्रत्याक के बाद क्षी कोरिक को स्वांत्र करने के लिए और मी कई भागाय पेटा किने नहीं। उनमें से एक पीन को तैमोर्च मेनने के सकत्य में या। दुवा किन्ती की भीने घरे मारांदीय हाल कोर्ड की लिएटें मारांदित न करने के सम्पन्त में या। कालायी कोर्य करने की अप्रत्यक्ति नहीं सित्ती। एक कोर्य मारांदित करने के सम्पन्त में या। कालायी कोर्य करने की अप्रत्यक्ति नहीं सित्ती। यह कोर्य को स्वांत्र दसने के सम्पन्त में या। कि प्रस्ताय कार्यक्ति की हरता की प्रदान कार्य करना करना है। वधित का श्रीतहाम : आग 3

विकती उम्मित का दिलाई है। विदार में भोड़ारी के अपना पर लहर वैकर करने में पानी -नाव भाम की जो उन्तंत दिश्मई यह साथे देश के शिए दर्शत-हाक्य थी। दी एक क्यों की ह बर इपा बादी गरी में प्रशीत त्यां, जो बाद कांग्रेम का श्वानिकार्य संग हो गई है, सील्ड कांने

ाइर की प्रश्तिनियां हो गई है। इन प्रश्निनियों ने देश की सम्मेखिक, सामाजिक और सांस्टिंवि

मार्था के लाभ-इं!-साम च्यापिक उत्माव की चीर भी स्थान देने में सदायवा वर्जार है। चीर सीवी ो निश्तान दिस्त दिया है वि स्वाप्त्य का कार्य है 'निर्फर्ती के लिए मोजन श्रीर बस्य !'

क्षराधिक के पश्चिम बाताबरण में करते लगा । जिल स्थी-पुरसी में करत का मर्व से निया में पूर्वक रूप से इसके प्रचार में स्मे इस में। नार्विक प्रदर्शिनियों के झार्य निक्र हुआ कि कार्य मांपीजी ने साल-मर चीन-सन्मात का को मत कान्युर में मारच किया या उनकी मियाद पूरी हो मार्र थी। उन्होंने हाल ही में सक्तीहि हो जो कियान मरच किया है और दर्ज के लीता विचित्र या सनह समानते होंगे, वे इस कान्युर साले मत्त्र के हाय इसका रहण समझ क्यांगे। शव कभी कांग्रेस ने उनकी खलाद की सप्तेकला की, उन्होंने उनकी लिए स्तात साक कर दिया कि किया। इस महार समह किया हुआ पम सहर-समार में समाया या। कींसिल के समा मी उनकी सिए की हैं मार्ग्या न या। हाला साकत्रस्तात्व तक की यह कमा सर-दिन ने मार्ग की मार्ग के साम या। उन्होंने कींसिल के नार्य की निस्तार और इस्तियों का आध्याय मात्र काम या। लालाबी के बाद पत्रक कींतिरात आधीर की मत्त्रसार और इस्तियों का आध्याय मात्र काम स्वात्र या। लालाबी के बाद पत्रक कींतिरात आधीर की मत्त्रसार और इस्तियों का आध्याय मात्र काम स्वात्र मात्र हो। हा। सालावी की बाद पत्रक

दक्षिण अभीका

द्राव्य जनगण्डा है। इस सोजिमिटिवी के द्राव्य क्षामीका मान की चर्चा कर ही चुके हैं। १६२४ में द्रविष्य क्षामीका मान की चर्चा कर ही चुके हैं। १६२४ में द्रविष्य क्षामीका में स्थित बहुत ही बुधी या और कारल स्थर्ट पिप्तेशित विकास तक उसने ही नाले थे कि मात्रीय क्षामित के श्रुदोध से स्वीतनिदिती सूर्वी क्षामीका से चित्र-क्षामीका तक गई और उसकार है। इसके वह के स्थार कर कर में द्रविष्य है कि स्थार के स्वीत्य द्रिया स्थार के स्था के स्थार के स्थार के स्थार के स्थार के स्थार के स्थार के स्था के स्थार के स्था के स्थार के स्थार के स्था स्थार के स्थार के स्था स्था स्था स्

१६ प्रमहर १६२६ को दिव्य कामीजा के लिए एक मारतीय शिष्ट-मण्डल के निगव किये जाने भी मिएला हुई, निजक नेता वर मुहम्मदर्शीकुरता थे। १७ दिवस्तर १६२६ को एक परिन्दू हुई, निजक उद्घाटन हरिव्य कामीजा के प्रधानभागी करास हर्दश्यान ने किया । यह ध्वाधियान ११,० की ११ कनायी तक यह स्वीर एक चालू कामीजी हों तो विनिध-मण्डलों में हुआ। इस समामीज का ता एक प्रकार है:—

देश में पाधाल दंग का रहन-सहन कावम क्लों के उद्देश से सारे वैश कीर न्याप-पूर्ण उपायों के करलमन करने का दक्षिण-कावील का क्रांपिकार दोनों सरकार स्तीकार करती हैं।

मूनियन-वास्त्रर हर बात को मानती है कि यो मारतीय मूनियन में कर गये हैं वे बांद पामाय दंग का पत-कान करना कर शत्य जाहें दो बाने दिने काये। यो मारतवासी मारत को मा पैसे रेतों को बात चारें क्यां वाहबाल दंग का पत-वान खामरक न हो उनके मुनीने के विश्व पूनियन-वास्त्रर एक पोजन वैदार कोगी। मूनियन में खानद करने के दावस्य में यो मानून है उसमें परिवान किया बायगा, क्रिकड सनुवार को होग कमाजार दीन काल कर मूनियन में

# कांग्रेस का इतिहास : भाग ३

के बाद सरकार मे श्रीर निर्वाचित सदस्यों में कई प्रश्नों पर मुठमेड़ हुई। उनमें से एक प्रश्न रद्यु-विल-सम्बन्धी या। इस विषय पर दो-एक शन्द कहना ख्रप्रासमिक न होगा। १६२३ के । भारतीय फौलाद श्रीर लोहे के उद्योग को संरक्षण प्रदान करने का प्रश्न उठाया गया। है ने सरकार से द्यार्थिक सहायता देने की सिफारिश की ख्रीर तीन वर्ष के बाद इस प्रस् वचार करने की भी सिफारिश की । यह समय शीत गया । इसके बाद इस प्रश्न पर दुवार या गया तो टैरिक-बोर्ड इस नतीने पर पहुंचा कि बाहर से ऋाने वाले लोहे और फौलाड र श्रधिक चुद्री लगाई जाय, पर श्रंमेजी माल पर एव-सी चुट्टी लगे, श्रीर श्रन्य देशों है भिन्न-भिन्न प्रकार की चुङ्कियां लगाई जायं। यह साम्राज्य के माल को तरबीह देने का प्रस्त तोकमत इनके विरुद्ध था। पर इस भामले पर खुब बहुस करने के बाद सरकारी योजना की ल ने स्वीकार कर लिया। राष्ट्रीय-दल के उपनायक भी जयकर ने सारे बन्नट की रद करने . पेश किया और इस क्विय पर चर्चा होने के बाद भी अवकर का प्रस्ताव द या ६ गर्यों से या। श्रव सबसे यहा प्रश्न १८६ पेंस का द्याया। इसका प्रभाव भारत के मिल-मालिकी ारियों पर ही नहीं, किसानों पर भी पड़ता था । कञ्चा माल क्रीर ब्राझ बाहर भेजने वालों मभाव विशेष रूप से पहता था । यद से पहले और यद के समय पींड की दर १५) थी। रेश 🕜 बरावर ही गर्द । दूसरे शब्दों में बाहर से माल संगाने वाले की माल संगाने 🗣 या गया, क्यं।कि विदेशी मोल की रुपया २ वेंस सन्ता हो गया या की १६ वेंस २ वेंस ग, ऋर्यात् ⊏ या १२३% मस्ता हो गया। इसी प्रकार बाइर भेजे जाने वाले कब्ने मात के देखा जाय तो एक पीएड की कीमत का कपड़ा जो पहले १६ पेंस की दर पर भेडा जाता १५) में पहता या, ग्रंब १३।-)४ की पड़ने लगा: ग्रीर जो कथा माल पींड की दीमत का में विकता था, आब १३।-)४ में विकने लगा । इस प्रकार १६२५ में बाहर भेने काने वाने साब समाया जाय तो विसान को ११६ करोड़ के छाठते भाग का सर्थात् समभग ४० दर साल घाटा होता रहेगा । यदि साल-भर में बाहर से बाने वाला माल २४६ करोड़ का कहना कि बाहर से माल संगाने वाले देश को ३१ करोड़ का नक्ष रहा, उसके लिए कोई तन नहीं कर सकता, वर्गोंकि द्वार भी वह ४० करोड़ के घटे में द्वार्यात् दुल मिला का वार्षिक घाटे में रहा । इस प्रकार भारत जैसे देश की, जिसका स्थापारिक समा-सर्व तनके , श्रार्थंत् यह बाहर माल जिल्ला मेळता है उसमें कम माल मगाता है, इस प्रदार का र उठानः पढेगा । यरी कारत या कि इस प्रभ पर चमासान पुद्र हुवा, पर शोहमा की रारमा पड़ा श्रीर मरकार के पक्ष में ६८ गर्ने खाई । श्रीलाद रचेन, खार्विड धीर हर-ल्याची का निरायस होने के बाद १६२७ में बड़ी कींशिल की दिल्ली की बैंडड में त्य चीर कोई महत्त्रपूर्ण काम न सह ।

हम बून रोजफ परायाची था जिन काम ठीड नममी है। चावच पीत वह दर्ग कुने मो उन्होंने नांचीज को खाने नेत्र में १९६६) मानक दे १९दे का क्वत ०००) खाने भव बोत खाने पर के चतुना मार्चेट और चाराव के लिए गत दें। चारी का सकत घर खाकेंने खाने जार हैने को तैयर में चे। इन्हेंन्य और हैन्सी चौर दूसी इस्से कमी चार्मिन किने। १९ मार्चे १९६७ को मार्चीमी ने सुमान्याना १ स्वाय का यह बाहिया होताल का उत्त्वास को दूस कर है हम दस्स के में ००० हैं की प्रार्थ कमी चार्मिन हो। १० कर हम दिस इस करने हैं में

कामा = : कांग्रेस का 'कौसिल-मोर्चा'-१३२७ २५१ कित स्त्राज इतने समय बाद जब इम उस इल की पढ़ते हैं श्रीर इस बात पर विचार करते हैं कि

न्द-मुस्लिम-समस्या में उस समय से श्रावतक वितने उलट-पेर हो गये हैं, तो यह बात हमारे दिमाग न्त्राये बिना नहीं रह सक्सी कि बम्बर्ट वाला इस बास्तविकता से कोसों परे था। उसके बारे में इतना . कहना काकी होगा कि उसने प्रान्तीं व केन्द्रीय धारासभाव्यों में संयुक्त-निर्वाचन-प्रणाली नियत की ो च्रीर ब्राबादी के हिसाब से जगहों का बटवारा किया था। साथ में यह शर्तमी जोड़ दी गई कि दि भिन्न-भिन्न जातियों में त्रापस में समभौता हो सके तो मय पजाब के सिक्लों के ग्राल्य-सख्यक ातियों के साथ रिश्रायत की जाय और उन्हें हिस्से से ज्यादा जगहें दे दी जाय. श्रीर जिम हिसाब से न्हें प्रान्तों में चाधिक जगरें दी जायं नहीं हिसाब बढ़ी कींसिल की जगरों के बरवारे में भी लाग ही । बम्बर्ड में महासमिति की बैठक में साम्राज्यवाद-विशेषी परिषद के प्रश्न पर भी विचार हुन्ना । • जवाहरलाल इस समय यूरोप में ही थे । ज्ञापने परिपद में मारत का प्रतिनिधिल किया श्रीर मुसेल्स ा, जहा परिषद् की बैठक हुई थी, कांग्रेंस को उसकी एक रिपोर्ट भी भेजी। महासमिति ने जवाहर-राल जी की सेवाओं की मुक्तकंड से प्रशसा की श्रीर साम्राज्यवाद-निरोधी तंघ के प्रयत्न को भी सराहा ! हासभिति ने कांग्रेंस से यह सिफारिश करने का भी निश्चय किया कि वह सथ को छपनी एक सहा-कि-सस्था मानकर उसके उद्देश व कार्यों का समर्थन करे । दुसरे प्रस्ताव-द्वारा चीन की ह्याजादी की लड़ाई के साथ भारतीयों की सहानुभृति प्रकट की ार्द थ्रौर चीन को फीजें भेजने की भारत-सरकार की कार्रवाई की निन्दा की गई; साथ ही-साथ फीजें। ही बापसी की भी मार्ग की गईं। हिन्दरतानी-सेवा दल ने चीन को एम्बलैन्स कोर मेजने का जो हगदा किया था उसकी भी महासमिति ने प्रशंसा की । ब्रिटेन का प्रस्तावित ट्रेंड-युनियन-कानून, बगाल-कांग्रेस का भगहा, मजदूरों का सगठन, नागपुर का सत्याग्रह तथा ब्रिटिश माल का बहिश्कार ये श्रन्य विषय ये जिनगर महासमिति ने उपयुक्त प्रस्ताव शस किये । इनमें आखिरी विषय पर गौर से विचार होना था। सदरास-कौंसिल की कामेंस पार्टीकी बड़ी कड़ी ध्यालीचना की गई, एक बक्त तो, ऐमा मालुम होने लगा कि उसपर निन्दा का प्रम्ताव पास कर ही दिया जायगा । बात यह थी कि जब मदरास

में कांब्रेस-पार्टी की सुनाव में खासी जीत हुई--१०४ निर्वाचित सदस्यों में कांब्रेस के ४५ ये श्रीर यदि सरकार की बाद मानी जाय तो १०४ में १८—तो कांग्रेस-पार्टी के नैठा को गवर्तर ने बलाया चौर उनसे मन्त्रि-मगदल बनाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया । यह खुद तो कींमिल के श्चाच्याच वन गये, श्रीर यह एक प्रकट रहस्य या कि स्वतन्त्र-दल वालों ने कांग्रेस-पार्टी के इस गर द्याश्वासन पर ही मन्त्रि-मयदल बनाया कि वह ( द्यर्थात् कांग्रेस-पार्टी ) स्वतत्र-दल-वालों का साथ देगी । सिद्धान्त के विचार से इसका विरोध होना स्वाभाविक ही था। यद्यपि महासमिति के सामने उस समय स्विनय-ग्रवता का कोई कार्यकम नहीं था तब भी उसमें ग्रसहयोग की मात्रना भरी हुई थी ग्रीर उतने न्य्रपता दृष्टि-कोण भी ऐसा बना स्वला था । जब भी गोपाल मैनन ने कार्येस-पार्टी के सदशस-कौंसिल के सदस्यों के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव पेश किया, तो उसके पद्ध में जोरों से कैन्वेसिंग होने लगा । यह उम्मीद की जा रही भी कि श्री केलकर प्रस्ताव का विरोध करेंगे । श्रापने पहले से लिख रस्वी भाषा में पं॰ मोतीलाल नेहरू पर गन्दे ब्याचीप किये ! ब्रन्त में यह तय पाया कि यह प्रश्न, कि कांग्रेस पार्टी में मन्त्रियों के वेदन और खर्चे की रकमों के विरुद्ध राय क्यों नहीं दी, कार्य-समिति को जांच करके उसपर रिपोर्ट पेश करने के लिए सींपा जाय ! इस समय मई के चौथे संताह में पक बड़ा द्यानन्ददायक समाचार मात हुव्या । चार साल

के जेल-जीवन के बाद सुभाव बाबू छोड़ दिये गये । लॉर्ड लिटन इस विषय में जरा घरराते रहते थे:

अनुसरियत सहैंगे उतनके आधिकार तथ हो जायंसे । हम कार्य का प्रयोग सालभर किया कर को अवसी यूनियन-सरकार-प्रास्त वैयार की सहै योजना के अनुसार भारत या अन्य देशों को में और तीन साल के भीतर सापस आना चाहें, वे तभी ऐसा कर कहने जाति के योजना निर्माण कर कर के लिए में निर्माण कर कर के जाति है यूनियन-सरकार के यह रहमें लिए हैं जो उन्हें यूनियन-सरकार से यूनियन से जाते समय मिली हों । भारत-क अपने हस करवेय को स्वीक्त करती है कि वह हम प्रमाशी भारतीयों की उनके भारत बात है पर देश आपता करेगी। यूनियन में स्थायी कर से वसे हुए भारतीयों की उनके भारत बात है का होगा होगा है हम से से अपने हम से प्रमाशी कर के तीन रेशे है के अनुसान करना कि तिर्माण कर से वह हुए भारतीय के किया थीर कर कार होगा है पर है के अनुसान करना कि तिर्माण कर से वह हुए भारतीय किया है में से अपने कर से वह हुए भारतीय किया है में से अपने कर से वह हुए भारतीय किया है का से वह हुए भारतीय किया है का से वह हुए भारतीय किया है का से वह हुए भारतीय करनी वाल भारत करनी की भारत करनी की से वह का साती करनी करने का से करने वाल भारत करनी की भारत करनी की से वह का साती करनी करने करनी है या जायज बाता है है वह स्व समसीन पर अपने हम है वह से करनी है वह से समसीन पर अपने हमी है यूनियन है जा है है वह से समसीन पर बहु हम हमियन हम हमियन हम हमियन हम हम हमियन हम हमियन हम हमिया है वह से समसीन पर बहु हमिया हमिया हमिया हमिया हमिया हमिया हमिया है वह से आपने हमिया हमिय

दोनों सरकारे इस बात को देखने के लिए पानी हो गई हैं कि समारीते वा कि ह इससे होता है। अनुभव से जिन्नीनन बातों में परिवर्धन की आवश्यकता दिवार देगी वनन दोनों सरकारे विचार-विभिन्न करने के लिए तैयार है।

दोनों सरकारें विचार-विनिध्य करने के लिए वेयार हैं। दक्षिण-श्रमीका की यूनियन सरकार ने मारत-सरकार से मार्चना की है कि वह दोनें सरकार

लगावार व नारार सहयोग नमाने रचने के लिए एक एजेवर नियुक्त करें । नव मध्यम केवरा उन-परिष्ट्र शतम हुई तो मधिजी ने,जो रहिष्य-प्रदर्शकों से एक्टर देने वहां में हो, भाव के सम्मादारमों में साननीय भीतियार शास्त्री का नाम देश दिया । सत्तरी साराधीय कला चीता ही इस कनाइ से सहमत हो गई। जैला हम बाद में देखीं, भी श्रांत

 हा क्रिंपहार है, उस शहर या गांव में उन्हें क्षपने इस क्रांपहार को काम में लाने की स्वतन्त्रवा होगी; लेकिन वे गो-चच न हो किही क्षाम शस्ते पर करेंगे, व किसी मॉन्टर के पास । क्रीर व किसी ऐसी जगद पर कि जहां हिन्दुकों की नहर पहती हो । गायों की, उनका सथ करने के लिए, खुखुस में भी न निकाल ज्यार क्षीर न कोई सिग्रेस परांत किया जाया। चूंकि गो-चय के लग्नम में हिंदुकों की भावनाएं बहुत गारी जब एकड चुकी हैं क्षतः मुस्तक्षानों से क्षामहर्ष्यक क्षरील की जाती है कि वे गो वय हस प्रकार न कर निकास सहर गांग के हिंदुकों को दुस्थ पहुंचे ।"

धम्मेलन ने उन्हें दिनों के कुछ कातिक्षाना हमलों की भी निन्दा की और हिन्दू व मुक्तमान नेताओं के क्षपील की कि वे देश में प्रारिश का बाताबया उराम्म करें। वर्षमेलन ने कार्यक्ष की मदा-वार्यित को भी यह प्रियंकार दिया कि वह हिन्दू-मुक्तिम दकता का मचार करने के लिए हर प्रांत में एक-दक क्षपियी नियुक्त करें।

एकता-पामेखन के खान होते ही २०, २६ व ३० अवन्यूवर १६२७ को कखकता में महा-समिति की बैठक हुई। साम्प्रायिक प्रश्न पर एकता सम्मेखन के प्रताय व्यो-कं-या पास कर दिये गए। हक्के परचाद बमास के नक्ष्यन्दों का सवास सामने खाया। इन नम्पन्दों में कुछ तो चार-पार सास ते जेलों में पढ़े हुए ये। इस्तियर उनकी शीमसे-शीम सिहाई कराने का प्रयत्न करने के किस एक क्षिपी निकास की सई।

क ककते की बैठक में महायमिति ने जिन जिन विनयों को उपयुक्त प्राचारोद्धार निरदाया में ये — स्वामीकार्यस्व मारवीय, भारत के दिन ममर्थन के एमिटर कोग्ली के अति कुरुक्ता । मकारा, श्री ककानवाल को पानगेर्ट का न दिया जाना, जाना मार्गान का 'रामन-स्वृत्र का पान पान के पान के बिटार प्रमाण के पान पान कि जो के बिटार प्रमाण के साथ पान कि पान के बिटार पान के प्रमाण के पान पान कि जो के बिटार प्रमाण के प्रमाण के पान पान कि जो के बिटार प्रमाण के प्रमाण के पान के पान के बिटार पान के प्रमाण के पान के पान के पान पान के जो के बिटार पान के बिटार पान के पा

साइमन-कमीरान

नामत के वाले हरते में बुख सम्माध्य को पूर्द । बारवाय का ले दीर का कार्यक्रम रद करं वाय दिल्ली का में 1 मारव के पुष्यकृत्यक नेताओं के स्वास्थ्य त उसके बाद की तार्यकों में सुविधानुवार वार्ष्यप्य के सिनले का निमम्ब्रण दिया गया । गांधिमी हम अमय दिल्ली से बहुत इसकार वार्ष्यप्य के सिनले का निमम्ब्रण दिया गया । गांधिमी हम अमय दिल्ली से बहुत इसकार में वार्ष्य का कार्यक्रम रद कर दिया कोर दिल्ली का प्रमुख । जब वह बारवाय से जारूर किले तो बोर ऐसी विरोध बात ने किलाई। सार्व कार्यिक में गांधिमी के साथ में मारवन्त्री को प्रोध्य कार्यक्रम के साथ में मारवन्त्री को प्रोध्य कार्यक्रम के साथ कार्यक्रम में मारवन्त्री के साथ में प्रमुख कार्यक्रम में मारवन्त्री के साथ कार्यक्रम कार्

भी दिनहा बाबा जैसे प्रान्तित भारतीय नाम में प्रश्नी ने क्योरान के जिन्हाक एक योगसा-

चतः यं गाल के नमस्यरों के साथ नस्मी दिखाने वा काम सर स्टैनने जैवसन् के जिस्मे वज्ञा निमन्त्र यापूका रास्थ्य पूरी सरह से विगड़ गया या और हमी यजह से सबके बड़ी फिक़ होने लगी थी। सेंगी की बाड़

सन् १६२० की गर्मियों में खरम सार्थी के भीत कोई मार्क का कानून पान नहीं हुया, स्थित देश में दिन्न मुस्सित हों भी बाद थी खा गई। कसने भी पत्न दंगा सार्ट में पूर्ण में में में में पे अर्थ एक होता रहा जीत शब्द थी खा गई। कसने भी पत्न दंगा सार्ट में प्रकार में में में से अर्थ होता रहा जीत शब्द में एक प्रकार ग्राट में भी हरी मार्च है से हुए। विस्तान प्रवास । प्रवास ) में सी ही मार्च के से हैं हुए। सार्ट में कार नागपुर का क्ष्मा हन सम्में भी में पान में में से से हैं हैं हुए। सार्ट मों के पहले क्या नागपुर का क्ष्मा हन समें में पे में हुए। इस सी में में से में की हैं हैं हुए। इस रागे के पहले क्या कार पर परितास किया के साम में पत्न कार में पत्न के साम में पत्न के साम में पत्न कार साम में पत्न कार साम में पत्न के साम में पत्न कार साम में पत्न कार साम में पत्न के साम में पत्न कार साम में पत्न के साम में पत्न हुया कि महरून में मार्च मित्रक को साम साम में पत्न के साम में पत्न के साम में पत्न के साम में पत्न के साम मार्च मार्

"जो कोई व्यक्ति सम्राट की प्रजा के किसी वर्ग की धार्मिक माननाओं वर जान श्रीर बुरे इसदे से चोट बहुत्वाने के लिए मीलिक या लिखित सब्दों से या दर्य-संबेठी से : के धर्म या धार्मिक माननाओं वा खपमान करेगा या खपमान करने का प्रयत्न करेगा, उसे दें

की सजा मिलेगी या सुर्याता होगा या उस पर सजा व सुर्याना दोनी होगे<sup>47</sup>

 धीर फिर चार साल कीसिलों में ग्रहतेशाजी करने और कीसिल का काम ही रोक देने की। "ग्रासड-योग श्रामकल सिद्ध नहीं हुआ," ब्रां • श्रन्सारी ने कहा, "इम ही श्रासहयोग के लिए श्रामकल सिद्ध हुए । दे इसके पश्चात श्रापने शाही कमीशन, नजरबन्द, भारत व पशिया तथा राष्ट्र का स्वास्थ्य क्यादि विषयों पर अपने विचार प्रकट किये। कांग्रेस-अधिवेशन में मि॰ बेस्प्रैट, मि॰ पार्सेल व पार्लमेण्ड के मजदर-सदस्य मि॰ मार्टी जोन्स भी मीजूद थे। शाही कमीशन के प्रस्ताव के श्रसावा इस वर्ष के प्रस्तावों में कोई खास बात न थी । शोक-प्रस्ताव, साम्राज्यवाद-विरोधी-सघ, चीन. पासपोर्टी का न विकास कार्य मेरे किया से जिल पर हर साल ही प्रस्तान पास होते रहते. से । एक प्रस्तान द्वारा 'यद के खतरे' की ब्यावाज उठाई गई और कामेंस ने यह घोषणा की कि प्रत्येक भारतीय का यह फर्ज है कि वह ऐसे किसी यद में भाग लेने या सरकार से किसी भी प्रकार का सहयोग करने से इन्कार करे। जनरल द्यवारी की भूख रहताल को ७५ वां दिन होचका था: उन्होंने शक्त-कानून के विरुद्ध सत्याग्रह, जिसका मुख्य भाग वर्जित इयियारों के साथ खुलुस निकालना था, छेड़ दिया था। जनरल श्वारी को उनकी गैर-हाजिती में ही बचाई दी गई और उनके साथ सहात्मति प्रकट की गई। स्मरण रहे कि बर्मा को भारत से अलग करने के सरकारी प्रयत्नों की भी निन्दा की गई। श्याद्य में जब पहली कांग्रेस हुई थी तब ही उसने बर्मा के ब्रिटिश-राज्य में मिलाये जाने का विरोध किया या ग्रीर यह कहा या कि यदि दुर्भाग्यवश सरकार उसे मिलाने ही का निश्चय करे वी उसे सम्राट के श्राचीन एक उपनिवेश (Crown Colony) बना दिया जाय । कांग्रेस ने शाही कैदियों के सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पास किया और उनकी शीध-सै-शीध रिहाई की माग की । पूर्व-स्प्रफीका व दक्तिश-ग्रंफीका के प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध में भी दो प्रस्ताव पास हर । इन प्रवासी 'भारतीयों की वासाविक स्थिति के बारे में इस ग्रध्याय में पहले ही उल्लेख हो चका है । हिन्द-मस्लिम-एकता पर भी--राजनैतिक ऋधिकार व धार्मिक एव श्रन्य ऋधिकार दोनों ही विषयो पर--एक प्रस्ताव महा-समिति के प्रस्ताव के तर्ज पर पास किया गया । शिटिश भाल के शहिण्हार पर भी एक प्रस्ताव पास किया गया: यह एक नया विषय था जो कांग्रेस के सामने कुछ वर्षों से प्रस्ताव के रूप में शारहा था। चकि स्वराज्य का मसविदा वैदार करने की भाग की गई थी और कांग्रेस के सामने कई मसविदे पेज थे. ग्रंत: कांमेस से कार्य-समिति को ग्राधिकार दिया कि यह ग्रन्य सस्याओं से समावित करके स्वाराज्य का मसनिदा वैयार करे श्रीर उसे एक विरोप कन्वेन्शन (पनायत) के सामने स्वीकृति के लिए रक्खे । इस कार्य के लिए कार्य समिति को श्रीर सदस्य बढाने का भी ऋषिकार दिया गया। कामेस के विधान में भी कुछ परिवर्तन किया गया। लेकिन इस वर्ष का सबसे मख्य प्रस्ताव शाही कमीशन के सम्बन्ध में था, जिसे इम ज्यों-का-स्यों नीचे देते हैं:-

कमीशन का बहिएकार

''चकि ब्रिटिश-सरकार ने भारत के स्वभाग्य-निर्णेय के द्वाधिकार की पूर्ण उपेला करके एक शाही कमीशन नियक किया है, यह कांग्रेस निश्चय करती है कि भारत के लिए ब्राह्मसम्मान-पूर्ण एकमात्र मार्ग यही है कि वह कमीरान का हर हालत में श्रीर हर तरह से बहिष्कार करे। विशेष करके-

(श्र) यह कांग्रेस भारत की जनता और देश की समस्त कांग्रेस-सर्थाओं से अन्तरोध करती है कि वे (१) कमीशन के भारत में आने के दिन सामृहिक प्रदर्शनों का आयोजन करें, और भारत के जिस जिस शहर में कमीशन जाय वहां भी उस दिन इसी प्रकार के प्रदर्शन करें छीर (२) जीरों के साथ प्रचार-कार्य करके लोकमत को इस प्रकार सञ्चटित करें कि हर सरह के राजनैतिक विचार वाले त्य जिल्ला वादेव के लिए। हमन के अनु मंत्री के दल्ली के हल्ली के हे राम्प्रा (क्षेत्र ) किया विश्वनाय के दी। महा सक् बहु हो तर वे प्राप्तक वर्ष है का मानार के किया की कार्य की प्राप्त के हरती प्राप्त किया करें। हुई दिल्ली के मानक निर्देश की। बादेश के संस्थात में की की करोग्राम की किया की कीर करेंस देशहर के इसामा दिया कि कर्माणा के बहुतकार में स्टाप के प्रमु को कोई मुक्ताय तरि पहुरेंगा है

Die miferente mit gufma, faft ge mer fageret ar en mit fen u नियुक्त विकासका का है सरकारी शब्दी हैं। बक्रोगान की बर बाम मीना शक्त का कि स गारत के शासन कार्य की शिक्षानुष्ट की, प्रार्टिस के सरवासी वे देश सकी की शिक्ष की क्षण को भी। इस बन की रिटोर देए को दि सम्बद्ध सम्बद्ध बरम् जीव है या नहीं है मांद है हो। दिन हाने नव है भी। अभी नव जानदारी द्वाना में स्थापित दिया गया है जुले बहाया भाष, या प्रमादिया कार या जुलते की। दिली वर वें। किया जाय है इन महत्ते के लाम इस बात की लिए हैं भी देश की आप कि उन्हें

केर्रिमणी का स्थारित करवा बारश्रवीय है या नहीं है "बर कारीशन बारवे रिवेर देशा और उत्तम प्रालकाता व नहीं, दियार पर मेंगी के लग्नार साबार का का कर करें होगा कि यह वालेट्या के लाग्ने करने करें । रेपेंडन महाद मानार का वालीनंदर से यह नहने का हरारा मारे हैं कि अलाव उस भारत के भिम्न-भिम्न विचारवासों की शप्ते जारित महो झर्च उनमें परने ही। बा उन निर् वृत्र कर ले । इगांश्य नप्राष्ट्र सरकार ने विश्वय किया है कि यह वालेवेटर में यह करें विचारामें रोजी हाउमीकी यक क्टाइस्ट (भाउक) कमिली के मुद्दर्ग किये अर्थ की र प्रकृष हिया जाय हि भागत की बेन्द्रीय पांगानधार्य तक काँग्री के सामने बागों दिया के लिए प्रवित्तीय महत्त भेने भी स्वाहत्त बांस्टी की बैठकों में प्राम लें कीर उनके ह रिमर्स करे । श्राहरूट विमरी स्थितिक सम्बाद्धी के विचार कान्य चाहे उनके प्रतिनिधी विमर्थं करने का भी उसे द्वापकार हो।"

मद्राम-कांपेस

खब इस रहरूण की कामेल की खोर बाते हैं, जो मदशल कार में होने बाली मोरायों की कामेंस हुई थी, लोगों से इस बात को पसन्द नहीं किया था कि कामेंस का भेशन किसी करने में हो; चीर झब ती चर्चात् १६२७ में शाही कमीशन चाने बला च के सम्बन्ध में कांमेस को क्या करना होगा, यह डॉक-डॉक किसी को पडा नहीं या। सेपा वेशन स्थान का महन महाशामित पर ही होक दिया गया था । और दिर सक्त वह व श्रापियरान का समापति कीन हो है १६६७ महिन्दु-मुक्तिम दहें हो रहे से। दो बहुता नाम में ब्रीर महासमित ने एक सम्मेलन के प्रलाव भी स्वीकार कर लिने थे। देसे साल प्र समापति व एक मुसलमान से बद्दूकर थीर कीन कर सकता था है और मुसलमानों में भी से बद्दर हैं हाँ॰ घत्तारी रेट्टर् या रूट्टर् में महरात स्टेडम्प करित के साब रहें थे की रेटब्रह-मिरान के साथ बालकन-पायदीन भी गरे में | डॉक्टरी में से बार नम यही होत्तरर्ग-पर्धे के बाहर भी श्रायती शायलागी व जिलारी की उदारता के बाहर सुनिक्यां वे न्नाप मदास-कामेंस के सभावति युने गर्प झौर, जैसी कि उम्मीद थी, झान्ने झन्ने मुन्द राधिक मेल-बोल के मरन को लुब जगह दी। कामेल की नीति का सर्वेप में वर्डन करी

#### भावी संघाम के बीज---१६२=

# कमीशन का बहिएकार

जब १६२८ का साल प्रारम्भ पूजा हो देश के राजनीतिक वादावरण में साइमान-कमीशन की नियुचित के कारण सरकार के प्रति रोज-ही-तोप विद्यमान था। देश कमीशन के वरिष्कार में जी-जान में खुटा हुया था। कमीशन की धोरणा करते समस्य होता है जिस मानित समान वर्ष प्राप्त को जान-कुक कर क्षा-सानित करने का सम्राट सरकार का कोई राया नहीं है। एर साथ में उन्होंने हक बात की भी धमकी दे थी कि बाद कामीशन के कार्य में मानीवी की सम्यान न प्राप्त करने के साथ की स्वाप्त करने के साथ करने में मानीवी की सम्यान न प्राप्त करने में साथ की सम्यान के साथ करने के साथ करने मानीवी की सम्यान न प्राप्त करने मानीवी की सम्यान करने वर सहस्य स्वाप्त करने मानीवी की सम्यान करने वर सहस्य स्वाप्त करने मानीवी की स्वाप्त करने मानीवी की स्वाप्त करने साथ स्वाप्त करने साथ स्वाप्त करने साथ स्वाप्त करने स्वाप्त करने साथ स्वाप्त करने स्वाप्त करने साथ स्वाप्त करने स्वाप्त करने स्वाप्त करने साथ स्वाप्त करने स्वाप्त करने स्वाप्त करने स्वाप्त करने साथ स्वाप्त करने स्वाप्त करने स्वाप्त करने साथ स्वाप्त करने स्वाप्त करने स्वाप्त करने साथ स्वाप्त करने स्वाप्त करने स्वाप्त करने स्वाप्त करने साथ स्वाप्त करने साथ स्वाप्त करने स्वाप्त करने स्वाप्त करने स्वाप्त करने स्वाप्त करने साथ स्वाप्त करने स्वाप्त करने साथ स्वाप्त करने स्वाप्त करने साथ स्वप्त करने साथ स्वप्त करने साथ स्वप्त करने स्वप्त स्वाप्त करने साथ स्वप्त करने साथ स्वप्त करने स्वप्त करने स्वप्त स्वप्त करने साथ स्वप्त करने स्वप्त स्वप्त स्वप्त करने स्वप्त स्वप्

रे 'परायों को बसीशन बगाई में प्राव्ध उता। उस दिन मारत भर में इस्ताल मनाई गई और कमारत के गरिष्कार मा संगयेश वर दिया गया। ब्रांशिक मारतीय इस्ताल के खलावा र परायों में मार्के वी घटना नहीं हुई। हा, मरात में हाई गोर्के खलावा र परायों में मार्के वी घटना नहीं हुई। हा, मरात में हाई गोर्के खला के प्राव्ध कर के प्राव्ध के स्वावध में में बादस कुछ उत्तेवना दिवा हो हो। बाद पुलिय ने तुम्मेयवरत मीस पर गोशी चला है दो, हालांकि काम शायद दिवा गोशी चला में मा वास क्या था। पुलिस की गोशी से वर्ड न्यांक यायस हुए, जिनमें के एक वो बादा-का-वर्डी मर गया और दो बाद में जबकर मेरे। कलाक्यों में मी खामों और पुलिस की मटनेक रही।

वर्मीशन बन्बई से चलकर शक्ते पहले दिल्ली झाया । दिल्ली शहर में जीते ही कमीशन के चरण वहें कि उनका निरोधी-अदरोंने द्वारा दिग्रट स्थायत किया गया और ''मो देक, शाहमन !'' ''शाहमन बारण लीट जायों।' के मन्दें तथा तस्ते दिलाये गरे । टॉल्या आत्त शिवस्त फंटरेशन (को बाम तेरे पर लीटल-पार्टी के नाम से मिल्क हैं) व जुल मुल्लिम सम्प्राची को होड़ कर यह कहा जा सकता है कि मारत ने कमीशन का पर्ण वरिक्षण किया।

गरवीय कमीशन का जोरों से बहिष्कार करने के लिए तैयार हो जायं।

(व) यह कांबेस भारतीय कींसिकों के गैर-सरकारी सरस्यों व मारत के राजनीतक रहाँ व वियो के नेताओं से तथा दूधरे होोगों से ब्युतोज करती है कि वे न हो बमीशन के सामने गवारी न सार्वजनिक श्रमण स्वानगी शीर पर उसके साथ सरसोग करें, श्रीर न उसके सम्लय में किरे

न सावजीनक भ्रमया खानगी वीर पर उसके साथ सहयोग करें, श्रीर न उसके सम्ब ने वाले किसी सामाजिक उत्सव में भाग हों।

(क) यह कांबिय मार्गाय क्यान कांग्रिक (के यह कांब्रिय क्षेत्र)य करती है कि ' क्षेत्रीय के दिलवित्र में दिनाई जाने यहां हिन्सी भी 'विलेश्ट क्रियटी' के लिए न तो एव रे र न उपकी चरस्वा स्वीकार करें, क्षीर (२) क्यीयन के कार्य के सम्बन्ध में ग्रन्य जो कोई भी अब पा सर्चे की मार्ग पेश की जाय बारी ठटका है।

(द) यर कांग्रेय मारावीच पाप-गमात्रों के एरसों से यह भी श्रुतोच करती है कि वे निम् ों के विषय पाय-ममात्रों की थेटकों में माना नहें, श्रुपांत् वर्षिट उनका रागन दिक होने से ने के लिए या बर्टक्शर को एकल व जोरदार बनाने के लिए, या किसी भन्नि-पायल को निपर्य लेट या किसी ऐसे मरहपूर्ण फाउन का रिपोध करने के लिए जो कांग्रेस हों नार्य-वर्तान के

में भारत के हिंतों के निरुद्ध हो, ऐसा करना आनश्यक हो ! (य) यह कांग्रेस कार्य-समिति को आधिकार देती है कि बहिष्कार को प्रभावकारी व पूर्व ने के लिए जहां तक हो सके वह दूसरी संख्याओं व पार्टियों से सलाह-मश्चावरा करे और उनका

ग्रेग प्राप्त करें।' ——केश केल के

96

काकोरी-सेव के श्रामियुकों को बर्बराता पूर्ण समाप्त थे जाने पर श्रीर उससे जनता में रोप की म भावना हैराने पर भी सरकार ने उनकी सजाये न स्वार्ट, उस पर भी एक निरोध प्रसान-हारा स्वरूट किया गया श्रीर कामेंस ने उनके परिवारों के साथ श्रूपती होर्ड सहानुमृति महर श्री ! श्रूपत में कामेंस के प्येष की भी एक पुष्त कुश्तीक द्वारा परिभागा की नहीं । इसके श्रुपता करता की स्वरूप पूर्ण राष्ट्रीय सरावन्त्रा । "यह कामेंस के स्वरूप में प्रश्नीय सरावन्त्रा ।" "यह कामेंस के स्वरूप पूर्ण राष्ट्रीय सरावन्त्रा ।" यह प्रसाव बुद्ध सास कुश्ती के स्वरूप हमाने स्वरूप होता सराव श्राह्म मा । यूरो । यह सराव बुद्ध सास के कारण इस प्रसाव को श्रीर भी बता मास हुआ । स्वर्य भीती हम स्वरूप हमाने स्वरूप हमाने स्वरूप होता हमाने स्वरूप हमाने स्वरूप होता हमाने स्वरूप ह

ा के खहुय का यह बचा ही शानदार च स्पष्ट चकरण है । गांधीओ उस समय समिति की भैडक त्युद नहीं ये श्रीर उन्हें इस प्रसाव का पता सभी चला जब कि वह पास हो गया । हद सदरवों को सब कामजात देखने व। द्यधिकार होमा ख्रीर आरतीय-सदस्य उसमें बरावरी के दर्जे पर माने जायंगे !

प्रांतीय कौरितों से भी इसी प्रकार की प्रान्तीय सिलेक्ट कमिटियां चुनने की सिफारिश करने को कहा सया था। यह निश्चय हुआ कि जब केन्द्रीय निययों पर कमीशन के शामने विचार हीगा तो जमके साथ बढ़ी कींमिल-डास निर्वाचित संयक्त सिलैस्ट-कमिटी काम करेगी और जब प्रान्तीय विषयों पर बिचार होगा हो अस प्रान्तीय केंसिल की सिलैक्ट-कमिटी काम करेगी. जिसका अने विषयों से सम्बन्ध है। कमीशन खपनी रिपोर्ट कलग बिटिश-सरकार की देगा और संयुक्त विलेक्ट-कमिटी खपनी रिपोर्ट ग्रालन बड़ी कींसिल को। इस घोषणा का भारत में कुछ ग्रसर न हुआ। घोषणा के निकलने के दो-तीन धन्टे के भीतर ही राजनैतिक नेतागण दिल्ली इकट ठे हुए और यह घोषणा की कि कमी-शत के लिलाफ अनकी जो ब्यापतिया थीं वे ज्यों-की-स्में बती हुई हैं और वे किसी भी हालत में कमी-शत से सरोकार गडी रखना चारते । असेरशली जे तो कंटरीय संयुक्त सिलेस्ट-कमिटी के लिए अपने सदस्य तक अनने से इन्कार कर दिया। इस सम्बन्ध में लाला लाजपतगय ने १६ फरवरी को श्रसे-म्बली में यह प्रस्ताव पेश किया कि चिक कमीशन की सदस्यता न उसके कार्य की सारी योजना श्रतेम्बली को श्रास्त्रीकार्य है श्रातः यह उससे किसी भी हालत में श्रीर किसी भी तरह कोई सरोकार नहीं रखना चाहती । विवदत मोदीलाल नेहरू ने कहा कि ''कमीशन के साथ भारतीय उसी हालत में सहयोग कर सर्देंगे जब कि उनमें भारतीय भी हतनी ही संख्या में नियक किये जाये।" प्रसाद ६२ के के विषय बद्ध सर्थों से पास हो गया। सरकार की लाजार हीकर स्वयं केन्द्रीय कांगरी के लिए द्यमेखली के सदस्य भागजड करने पढ़े । यहां इस बात को मनकर साज्जव होगा कि जब उजाजन बस्बई में धर्म रहा या तो 'सर' की पदवी भारता करनेवाले २२ नाइटों में से एक ने भी बसीशान से भिलाने की उकलीफ मवारा न की। देश में बहिन्कार की जो लहर फैली हुई थी उसका इससे कालन प्रभाग और क्या मिल सकता है है

समंगरण यथां यह नद देना भी जरूरी है कि वहां कमीरान वो एक और प्रथमें काम में साफ खुर गया, वहां उनके कुछ आधिक चतुर तरहतु जो उपनाशि के मुकाशन तिजारत में अधिक चात्र रहते हैं, हुए बात के छाय्यान में तथा गए कि मारत में जिलाश को बहुतों की किया गुंजरहा है। बादें बर्नाहम तो, जो बमीरान के एक सरहत्य था, देशा कि पज्या में निर्देश कीर मारत की जिज्ञाय बहाने की वश्षे अधिक मुजारस है। रेन्होंने हुई बात पर भी जोर दिशा कि मारत के शाजारों में निरुप्त की मीरों, लारियों न ट्रेन्टरों भी स्वत्य बहुतों की स्वत्र आधिक मुंजरहर्स है

त्र गृ. १६९६ की सार-सार पटवारी वास्त्रक कारिएन का देश में अमण्, स्वरंदल-सम्मेलव से उन्हें के श्री बारदेशी वा बारदेलन हैं। कारिन के प्रस्तुव के बुद्धात रहिली में स्वरंदी मार्च १६६६ में वर्षट्य-सम्मेलव की देश की गई। सम्मेलन में उत्तर की श्री कार्यों के स्वरंदी मार्च १६६६ में वर्षट्य-सम्मेलव की देश की गई। सम्बन्ध गई। स्वरंदी का स्वरंद एक्स की में में कि मार्च की वैश्वानिक समस्या पर निवार 'पूर्व' उत्तरहारी ग्रास्त्र के सामार्च का सामार्च की मार्च की सामार्च के सामार्च के सामार्च का सामार्च के सामार्च की सामार्च के सामार्च के

सामन होंगे भी अभीतान के सामें के दिन निष्णान व सामन भीड़ वर गुम्मन में कई बार बन पुरुत कर व सक्तामा करने बागाने हैं पुरुत माना की गुम्मन में तो जनस्मानमी वह की न होंगे। वह देशों के प्रमुख समुख कार्यवर्ताकों पर को ने नाहिया जागते में ही मनते पुरुत्तार व देश पुरुष्ता में सामी मारि भगुनाई ही नतम कर दो सीर बीर्गाची सार्वाकों को प्रस्त कर सामा !

सावत्रक में रिक्ष व पुष्ण तर पुलित के बारण पर विद्याल में है। वहाय-ता है व गयी।
यार दिन तह पुलित के बरेशा पूर्ण हमी होते रहें 1 पुलित कोने सोतों के यो उन में पूर्ण में योर 'मारमा, पाण पर्य आदी।'' के मेरे समाने पर ही उनीने को गर्माक पूर्ण मार्गाक परिवासी की तिप्ताल कर लिए चीर पुरी ताद वीय। सेहिन सलक के मोरानि मार्गाकों के प्रव है के हा बरेसा पूर्ण मार्गाक को प्रव है के हा बरेसा पूर्ण हमार्ग पहुंची ते वर्णक भी मार्गाक वीर चर्मा मार्गाक हमार या इन्हें को होल्यों के नाथ करते रहें । स्विधारी-वर्ण की वो उन्होंने यह बार हक्या हमारा पर इन्हें स्वध्या हमारा मार्गाक हमार या इन्हें कार्युक्त को में में में मार्गाम साहम कारण की यह वार्ष हो। पुलित ने बेनावाल की जायें की ते पेर लिए चीर देने की प्रवासन कारण की यह वार्ष हो। सुलत ने बानों दिया निक्य पुलित विरोधी-दल वासा होने का मन्देर करने समती यो । हतनी पहांच्यात रसने पर भी कर खानमान के वेहहां साली-वासी वहीं य प्रायों, जिन पर 'साहमन, बाने आदी' 'भारत भारतायियों के लिय

है सादि सुन्द सिन्दे दूप में, सा-साहद बागी गिराने सेते तो सारी पार्टी वा मन कि विकास होगा । अब वनीयान पराम पर्दुणा की उनके लिथि में अदर्शन करते के लिए प्रवृत्त सार्वानों की एक भारी भीत रहते हूं हैं। अस्पार्थन का स्वास्त करने के लिए भी वृत्त सादार्थ नार्थी और वृद्धी-भर सावार्थ के नार्यों के सावार्थ के नार्यों के सावार्थ के नार्यों के सावार्थ के नार्यों के सावार्थ के मार्थ के सावार्थ के सावार्थ

बाइकार-पाटिया के इस का दर कर वा शरफार का आग है। जुल गर ।
स्मारा है कि कमीरान का सरिकार कर वी मीति वहच करने के इससकर मदाव-कामेव
ने निश्चय कर दिया था कि कीविसों में कम से-कम कार्य किया जाय। लेकिन इस मताव के
कार्यानित करने में कई कटिनाइया दिवाई देते सभी। उस रह म्रास्त होने के बनाय वह मंग है
होता रहा। म्रास्तियंत्र कार्य-कमिति ने महास्तिति सं इस बात की स्तियादिय की कि वह म्रासित्त मानीति कीविसों के सदस्यों को सिन्ह मीर स्तत्मवादि दे हार बात की सम्प्रास्त की कि वह म्रासित्त

य आत्वार कर विचया !

"भारत के भिन्म-भिन्न भागों की जातियों व सम्बद्धारों से व्यक्तिगत सगर्क स्थापित करने के
पश्चार"—जेवा कि सर जान साहमन ने वहा था—कमीशन अबहें से हर आये के स्वाय है।
याया ! यास्वर में यह एक प्रश्नार की मिश्मीत ही थी, नयोंकि सरकारी शियोट में स्वय हस बात के
स्वित्र किया गया है कि "अहमेनशली के विधेधी दलों के गेतो कमीशन का केवल सरकारी होरे एर सै
सही बहिक समाजिक तोर पर भी महिन्हार करने के लिए यद थे।" इसलिए सर जान साहमन और

उनके शाधियों का उनक कामके में खाना खरामन था। क्रोगुरा क मारत खाते ही सर आन खाहमा ने बाहसाय को एक एन लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि क्मीयन एक समुक्त सम्बन्ध सम्मेशन का रूप सेता जिसमें एक खोर क्मीयन के जाती खरीन बहस्य होंगे खोर दूसी खोर बड़ी कॉलिस-द्वारा चुने गये सातों भारतीय। सम्मेशन के गई बन्दोवस्त-अफसरों की प्रारम्भिक रिपोर्टे श्रीर रेदेन्य्बोर्ड द्वारा सरकार को की गई निफारिशों को भी वह लोगों पर जाहर नहीं वस्ती: ग्रीर यदि वह कोई चीज छापती भी है तो श्राप्रेजी में, न कि प्रांतीय भाषा में । आरहोली में भी सरकार ने २५ प्रांतशत मालगागरी बदा दी । जांच कराने के सब वैध व प्रचलित उपायों को अपना में लाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला । अपना में चनीती दे ही गई और कावन्दी-जान्दोलन शरू हो गया---ग्रान्दोलन स्वराज्य के लिए नहीं, स्वित्य-श्रवता श्रान्दोलन के एक श्रंग के रूप में भी नहीं, बहित किसानी पेशे से सम्बन्ध रखने बाली अपनी एक शिकायत वो रफा कराने के लिए । कांग्रेस ने पहले कोई दखल नहीं दिया। किसानों ने कर न देने का निज्वय पहले ही छापनी साल्लाका-परिपद में कर लिया था श्रीर सरदार बल्लभमाई पटेल की ग्रामन्त्रित किया था कि उनका नेतृत्व करें। इसी हालत में सरदार पटेल ने द्यान्दोलन को संगटित किया । सरकार ने जानवरों की कर्यों करना शरू किया । उसने बाहर से पठान बला-बला कर श्रम्था-धन्ध कर्कियां करने की नीति श्रस्तियार कर ली । पटानों को बलाना संगत्त ब्यादर्ती थी। लोगों ने कुर्विया होने के मार्ग में कोई बकावट नहीं कक्षी थी श्रीर सरकार के पास पशु-बल इवनी पर्याप्त-मान्ना में क्रीब्द्र या कि ख्लार प्रकृति व झादवें के लोगों का खुलाना सरावर श्रनावरपक था । कहा जावा है कि सरकार ने लगमग ४० पटान बुला लिये थे । बावई के गपर्नर सर लेखी विदसन ने कहा था कि उनकी सख्या केवल २५ ही थी। सवाल सख्या का नहीं था; स्वाल यह या कि पठान बलाये क्यों गये ! इसके बाद जल्द ही, वस्वई कींसिल के कुछ निर्वा-चित सदस्यों ने विरोध में सीमिल की सदस्यता से स्याम-पत्र दे दिया खीर चान्दोलन में दिलवस्पी लेने लगे। ग्रसेम्बली के जायज विद्रलभाई पटेल ने भी बाइसराय को एक पत्र लिखा. जिसमें उन्होंने इस बाद की धमकी दी कि मदि सरकार न सर्जेंगी तो यह इस्तीपा देवर इस काम में जट जायंगे । बाखिरकार एक मार्ग निकल ही ब्याया. जिसके बानसार एक तीसरे ब्यादमी ने बढाई गई . मालगजारी जमा कर दो. कैदियों भी रिहाई की शर्व मान ली गई. आयदाद का लौटाया जाना तय होगया और ग्रान्दोलन वापस लेने का निश्चय हथा।

यहां यह करता शायद मनोरख़ हो होगा कि वन्यर्द कींशन में मारण देते हुए वन्यर्द के तर्यार के स्वारं के स्वर्तन के किए सामान्य की शारी अधिकां लगा दी स्वर्तन के किए सामान्य की शारी अधिकां लगा दी स्वर्तन कि एक स्वर्तन के ते करहमें में हैं की स्वर्तन के स्वर्तन के दिन साम दो ने के करहमें में हैं से सामान्य स्वर्तन के स्वर्तन

२६ राजनैतिक सस्थाओं ने कमिटी नियुक्त करने के प्रस्तान के पत्त् में सब दी। इस विशय पर धार्य विचार फिर किया जायगा।

जुन के महीने मे तीन घटनायें ऐसी हुई जिनका हमें श्रवश्य जिन्न करना चाहिये। काँग्रेस का श्रामामी श्रधिवेशन कल रता में होनेवाला था श्रीर पर मोवीलाल नेडरू का नाम उसके समा पविला के लिए ब्रामवीर से लिया जा रहा था। यह देखकर पश्चिता में 'एम्पायर पार्लमेग्टरी बेलीगेशन' की सदस्यता से भी. जिमके लिए उनको श्रसेम्बर्ला ने पिछले मार्च मे श्रपने नार प्रवि-निधियों में से एक चना था. इस्तीफा दे दिया । यंदितजी ने श्रपने इस्तीफ़ का कारण राजनैतिक गगन में नई घटनात्रों का होना बताया । स्वयं गांधीजी ने कहा - "बंगाल को बड़े नेहरू की अरुख है। वह सम्मानपूर्ण समसीते के मार्ग को प्रदेश करनेवाले आदिमयों में से हैं। देश को इसी की जरूरत है और देश यही चाहवा है, इसलिए नेडरूजी को ही इस कार्य के लिए पकड़ा जाय।" दसरी घटना कलकता-कांग्रेस के समय होनेवाली प्रदर्शिनी के ऊपर उठ खड़ा हुआ। वादविवाद था। प्रदर्शिनी-समिति के मन्त्री श्री० नलिनीरजन सन्कार ने वहा था कि प्रदर्शिनी में वे सब 'चीजें दिखाई जा सकेंगी जो या तो भारत की बनी होगी या भारत में पैदा हुई होंगी, लेकिन महत्व सहर की दिया आयगा । भारतीय मिलों के बने कपड़ों और भारतीय मिलों के सत से बने कपड़ों के बारे <sup>में</sup> फोर्ड फैसला उन्होंने उस समय नहीं किया । ऐसे झौजार, मशीनरी व पुजों के झलावा जो कि स्मारे देश की सध्यत्ति को बढ़ाने में सहायक होते हों, श्रान्य सब विदेशी माल व चीजों के धदर्शिनी <sup>में</sup> दिखाये जाने की मनाही की गई । प्रांतीय मस्कारों के उद्योग-विभागों-द्वारा बनाये हए स्वदेशी मास को दिलाने की भी श्रानमति देदी गई, यदांप सरकार से श्रीर कोई श्रार्थिक सहायता लेगा मना या । खादी-प्रतिष्ठान, सोदपुर (कलकना), के बाबू सतीशचन्द्रदास गुप्त ग्रीर उनके ओशीले मार्र चितीश बाब जैसे कहर स्त्रमहयोगियों ने यह देखकर एकदम इसका विरोध किया श्रीर सूर्व हो इल्ला मचाया । सीभाग्य की बात है कि ठीक समयपर विगेध हो लाने के कारण मामला किसदने से बच गया l

यारहोली-सत्याग्रह

द्यत हम फिर केंशिकों की झोर झारे हैं। गासन में देखा काय तो केंशिकों में छड़ने की नीवि झां, निसमें विद्वास कम होता जा रहा था, खान 'साइमन' का व्हिष्कार ले रहा या छीर वह दिन-पर दिन जोर पकदना जा रहा था।

## त्रसेम्बली में

ग्रसेम्बली के कार्यकर्म में रिजर्म बैंक विल व सार्वजनिक रहा-विल दो ही मुख्य विशय थे। रिजर्व-वैक-विक्त सम्बन्धी लड़ाई कांग्रेस की सरकार के निरुद्ध सम्भवतः सबसे वडी लेकिन निरर्थक लड़ाई थी। सरकार का दाना था कि चूंकि यह विल मुद्रा-सम्बन्धी नीति को मारत-मन्त्री के नियन्त्रण से हटाकर देश के एक वैंक के नियन्त्रण में कर देगा, श्रदः यह भारत की स्वक्तनता प्राप्ति के मार्ग में एक बड़ा परा होगा । इस विषय की जिस ऊरेंचे वैधानिक दृष्टि बिन्दु से देखा गया उसके हेतु की शुद्धता पर विज्ञास करना कटिन था । भारत सरकार जैसी सरकार, जिसने द्वेष-शासन की योजना की श्रमल में लाते हुए इतनी खराबी मंत्रूर की, इतनी श्रासानी से श्रीर खुद-ब-खुद मुद्रा व वैकिंग पर से च्यपना नियन्त्रण हटाने के लिए. कैसे वैद्यार हो सकती थी ? श्वासेम्बली के सदस्यों को फीरन ही इस बात का सन्देह होगया कि जनता के हितों के विरुद्ध सरकार श्रवश्य ही कुछ कर रही है। अब दोनों पत परन की वह में उतरे तो कई विवादप्रश्त बार्जे सामने आई, जिन्में सबसे मुख्य यह प्रश्न था कि बैंक हिस्सेदारों का हो (जैसा कि सरकार चाहती थी ) या सरकारी ( जैसाकि जनता कहती थी ) ! इसके बाद दूमरा भक्ष यह था कि बैंक के डाइरेक्टर-मयदल का निर्माचक कीन होगा श्रीर बाहरेक्टरों में कितने सदस्य नामबद होगे श्रीर वितने खुने जायगे श्रीर कैसे ! यदि एउ बार यह तय हो जाय कि वैंक का सगठन कैमा होगा सो शेप प्रश्न स्वयं हल ही जायगे। यदि बैंक हिसोदारों का होगा तो हिस्सेदार ही उसके दाइरेक्ट्रों को चर्नेगे, लेकिन यदि बैंक सरकारी हीगा वो बाइरेक्टरों का जुनाय ब्यापार-मण्डल, प्रान्तीय सहकारी बैंक व बेन्द्रीय व प्रान्तीय कींसिलें श्रादि संस्थायें वरेंगी। फिस संस्था को कितने झड़रेक्टर खुनने का श्राधिकार होगा, इसके पचड़े में पड़ना श्रावश्यक नहीं। केवल इतना ही कहना काफी है कि सरकार पहले इसवात पर तैयार थी कि १६ बाइरेक्टरों में से ६ धने रूप हों । लेकिन द्वाब सन १६३४ में जो रिजर्व-पैंक एक्ट बना है उसके अनुसार तो १६ में से केवल दही बाइरेक्टर चुने हुए ख़ले गये हैं छीर सो भी इनका सुनाव चार साल में आकर होगा । जब बिल पर विचार प्रारम्भ हुआ हो उसमें कदम-कदम पर रहोश्टल किया गया। बाल में भी भीतिवास ब्रायंगर के प्रस्ताव पर सरकार इस बाद के लिए तैयार हो गई कि बैंक स्टाक-होल्डरों का हो, खर्चात् बैंक की पूंजी तो सरकार खगाये लेकिन बाद में वह उस पंत्री को इस प्रकार बेंच दे कि किसी भी व्यक्ति को १०,०००। से आधिक की पूंजी अर्थात् स्टाक न मिले । प्रत्येक स्टाक लरीदनेयाले ऋषीत् स्टाक-होस्डर को बाहरेक्टरों के खुनाव में केवल एक मत देने का ग्राधिकार हो । ऐसा प्रतीत होने लगा कि छव सब मामला तय हो जायगा । सब सरकार में रेला कि सब लोग सन्तुष्ट प्रतीत होने हैं तो उसके मन में बुख सन्देह उराज हुआ और उसने उस विल के बजाय एक दक्षरा विल वेदा करने की खुनना दी। लेकिन काच्यल महोदय ने कामन-सभा के प्रमुख-इत्या निर्धारित एक सिद्धान्त का इवाला देते हुए वहां कि जब किमी ऐसे बिल में को छमा के सामने पेरा हो चुका हो, धावरवक परिवान करने हो, वो उचित मार्ग वह है कि मूत-विल को पहले पापस लिया जाय छोर किर उडमें परिवर्डन करके उसे परिवर्डित कर में हुबारा पेरा हिया जाय । स्राप्यत के इस निर्णय के कारण सरकार ने पुराने दिल को ही कायम स्थाने का निश्चय

वे भी हुई कानीनें मालियों को पिर गापन मिल गई छीर पटेल न तलाटियों को छानी जार्स फर मिल गई।

"बामनवेल्य की स्थापना के समय जी व्यक्ति जिस जायदाद का मालिक होगा और जी कार्यः

नन उसे मिली होगी यह उससे नहीं छीनो जा सरेगी ।"

लालन्त में उक्त दोनों लोकप्रिय जर्मादारों के प्रालावा दार सम्, सर प्रालीस्माम, सर राज्यत् मासर, श्री सचिदानन्द शिह य सर सीर पीर रामस्वामी ऐयर भी उपस्थित थे। ये सर बेन्द्रीय वा मानविव बार्यकारियों के सदस्य रह पुके थे।

यह बात माननी पहेंगी कि लावन उ-योजना के खरुवार की वी-मामलों में डीय-सावन स्वता माना था। योजना के खरुवास की विल्लाबित करने क्ष्या मा। योजना के खरुवास की विल्लाबित करने करने हा सिक्क हिन पर पहल हो निर्माण के कि तम पेतृत कर कि तम कि तम पेतृत की माना के निर्माण के कि सावित का सिक्क विल्लाबित के सिक्क

्रसमेलन की रिपोर्ट पर महासमिति ने दिली में ४ व ४ नगमर को विचार किया । मर्ग इसिंग्सि ने पूर्व-ब्लान्या के पेय को दोहराम, नेहर-कमित्री के सामदाशिक देलने को हिकार किया इसिंग्स ने पूर्व-ब्लान्या के प्रेय को दोहराम, नेहर-कमित्री के सामदाशिक देलने को हिकार किया इसिंग्स दूर मा मर्गिट करें दूर कि मेरिक-कमित्री के कमान पत्रवेशिक प्राप्त की झोरों के आपने सहायक हैं उन्हें आस्त्रीर पर स्वीकार किया, यथिर उसकी पिशव की शार्ती में अपने हाय-मंत्र मर्गी

बांच लिये ।

वेदेशी मित्रों को भी उसी प्रकार के सन्देश व वधाइयांदी गई ग्रीर महासमिति को आर्देश किया गया कि वह एक वैदेशिक विभाग खोलकर विदेशी मित्रों से सम्पर्क श्यापित करे। भ्रान्तिल-एशिया-सम्मेलतका ऋयोजन भारत में करने के लिए भी एक प्रस्ताव पास किया गया। चीन के पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर लेने पर उसे भघाई दी गई छौर मिश्र, सीरिया, फिलस्तीन व दैराक के . स्थातन्त्रय-युद्ध के प्रति सदानुभूति दिखाई गई। साम्राज्य-विरोधी-संघ के द्वितीय विश्व-समेलन के द्यायोजन का स्वागत किया गया और मदरास-कांग्रेस के 'गुद्ध के खतरे' वाली प्रस्तान की दोहराया गया । ब्रिटिश माल के बहिष्कार के स्रांदोलन पर भी जोर दिया गया । बारहीली की शानदार विजय वर सरदार वरुलभभाई वटेल को बचाई दी गई। सरकारी असवीं व दरवारी तथा सरकारी ग्राध-कारियों-द्वारा श्रायोजित या उनके सम्मान में किये जानेवाले श्रम्य सत्र सरकारी तथा गैर-सरकारी उत्तवों में भाग लेने की कांग्रेसवादियों को मनाही की गई। देशी-राज्यों में उत्तरदायी-शासन स्थापित करने की भी एक प्रस्ताव-द्वारा मांग की गई। चुकि देशी-गर्ज्यों के सम्बन्ध में इस प्रस्ताव को लेकर देश में खब ब्यांदीसन उठाया गया है। जिससे इस प्रस्ताव का महत्व ग्रव बढ गया है. इसलिए इसे इस यहाँ वर्थी-का-स्वी देते हैं:---"यह कांग्रेस भारत के देशी-नरेशों से खाग्रह-पर्वक खनरोध करती है कि वे अपने राज्यों में प्रतिनिध-संस्थाओं के द्याधार पर उत्तरदायी-शासन स्थापित करें और कौरन ही ऐसे आदेश जारी करें या कानून बनायें जिनके द्वारा सभा-सगटन के, स्वतंत्रता से भाषता देने के व लेख लिखने के.

जान माल की रहा के व नागरिकता के तथा इसी प्रकार के अन्य भौतिक अधिकारों को सरद्वित कर दिया जाय।" नामा के भूतपूर्व नरेश के साथ सहातुभृति दिखाते हुए इस साल भी एक प्रसाब पास किया गया । जिन पांच बंगालियों की काराशस में ही मृत्यु हो गई थी उनके परिवार वालों के साथ भी कांग्रेस ने महातुन्ति प्रकट की 1 लाहीर में पुलिस द्वारा किये गये धावों व खानावसाशियां की निन्दा की गई । लाला साजपत्राय, हकीम बाजमलस्त्रां, बान्ध-रत्न श्री गोपाल कृष्णीया, श्री भगनलाल

गांधी, भी गोपवन्य दास चौर लाई सिंह की स्पृति में एक प्रस्ताव पास किया गया ।

सरकार को क्रान्तिम नैतावनी देने का जो प्रसाव पास हवा वह इस प्रकार या :--

बह स्वक है।

"वर्ष-दल-समिति (मेहरू-कमिटी) की रिपोर्ट में शासन-विधान की जो ठजवीज पेश की गई है उसपर विचार करके कांग्रेस उसका स्वागत करती है और उसे भारत की राजनैतिक व साध्यदायिक समसाओं को इल करमें में बहुत काविक सहायता देनेवाली मानती है - श्रीर ब्राप्ती सब विकारियों को प्रायः सर्व-सम्मति से ही करने के लिए कमिटी को बचाई देती है। और बदापि यह कांग्रेस मदरास-कांब्रेस के पूर्ण-साधीनता के निश्चय पर कायम है, फिर भी यह कमिटी-हाग तैयार किये गये विधान को शक्रनैतिक प्रयति की दिशा में एक बरा परा मान कर उसे मंतर करती है. सासकर इस विचार

से कि देश के मुख्य-मुख्य राजनीतिक दलों में जितना आधिक-से-आधिक मतैक्य हो सका है. उसका

"ब्रागर ब्रिटिश-पालीमेवट इस विधान को क्यों-का-त्यों ३१ दिसम्बर १६२६ तक या उसके पहले स्वीकार कर ले को यह कांप्रेस इस विकास को खानना लेगी, बनतें कि राजनैतिक स्थित में कोई विरोप परिवर्तन नहीं । लेकिन यदि उस सारील तक पार्लमेयट उसे संक्रा न करे या इसके वहते ही किया, लेकिन चूंकि एक महत्वपूर्ण ग्रंश के उसर मन-विभाग होते समय सरकार की हा इसांलए सरकार ने चिल पर विचार श्रामिश्चित काल के लिए स्पंगित कर दिया !

सार्वजनिक-रचा (पन्लिक सेफ्टी) बिल दूसरा विल था, जिसपर सूव बाद विका श्रीर जिसका कांग्रेस पार्टी ने खब विरोध किया । यद्मी प्रत्यस् रूप से यह बिल गिर्देशियाँ व काम में लाया जानेवाला था, किन्तु जनता को इस बात पर पूरा-पूरा विश्वास हो गया । रद्धा-कानून की भावि यह कानून भी भारतीयों के विरुद्ध काम में लाया जायगा। असेम विल पर बोलते हुए लाला लाजपतपथ ने कहा, "मैं कोई यही वात नहीं करूंगा, यदि मैं कि यह कान्न केवल विदेशी कम्यूनिस्टों के खिलाफ काईवाई करने के लिए ही नहीं है, नगी बास्तव में मारतीयों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ही है। श्रापात राष्ट्रवादी और मज दोनों के खिलाफ । निदेशी कम्यूनिस्ट तो यहां से चला जायगा, उसे भारतीय करदाताओं पर यहाँ से निर्वाष्ठित कर दिया जायगा, श्रीर एक जहाज में श्राराम से विटाकर ब्रिटिश-दी या किसी और जगह भेज दिया जायगा । लेकिन यह सभा यदि इस विल के सिदात के भारा २ को स्वीकार करती है तो इसका परिशाम यह होगा कि यह कानून भारत की ही राजनैतिक स्वाधीनता की चाहना करनेवाले राष्ट्रवादियों व दूसरों पर मुकदमा चलाने के में लाया जायमा । इस कानून की वास्तविक भन्ता यही है । 'जो कोई भी परयन्न या ग्रापत्य से ब्रिटिश-भारत में कानून-द्वास स्थापित सरकार की हिंगा या बल-प्रयोग से उत्लाह फेंडने का करता है।' जबाहरलालजी व श्रीनियास श्रायंगर जैसे व्यक्ति भी जो पूर्ण स्वाधीनता का प्रति करते हैं, इस कानून के दायरे में आ जाते हैं।" जब बिल पर मत लिये गए तो दोनों और मत स्त्राये । ऋष्यदा ने बिल के विरुद्ध मत दिया श्रीर बिल गिर गया। कलकत्त्रा-वांप्रेस

कलकत्ता-दामेस राष्ट्रीय सम्मेलनों में एक वहे महत्व का सम्मेलन था, क्योंकि दते <sup>।</sup> का माबी मार्ग निर्दिष्ट करना था। इस महत्व के कारण पडिठ मोतीलाल नेटरू उसके सम

इसहरता-समित की एक मारी निरोपता यह भी कि दिरों से ध्यांकरी वना सब्द की सहात्रपूरी के रिक्सों कन्देश मान्य हुए जिनमें न्यूबाई से श्रीमती संगोदनी सम्बद्ध है, कैंट सन्याद किन, मोणिये रोगमा रोहां के सीर पारत के समाजवादी दहा व न्यूकीवेंट के कर्मूकर व "आर सोग चाहे स्वयन्ता का राग प्रसाम करें, जैसे कि मुख्यमान प्रसा का राग प्रसा-हैं बौर हिन्दू राम या कृष्ण का, लेकिन मंदि इस प्रसाप के पीखे स्थारे नहीं है तो आपका यह मा कोई सजबत नहीं रखता । आप गाँद आपने चानरी की ही कद नहीं कर सकते तो फिर स्वय-म कहां की रही ! आसिर स्वयन्त्रता तो बनी ठोस चीज है। यह सब्दों के मध्य से पोणे ही आ नी है।"

कलकता-कांग्रेस ने निम्न प्रसाव में खपना श्रगला कार्य-कम भी निर्पारित किया :--

"इस बाच कामच का भावा कायमम यह हागा--( १ ) छव नशीली चीजों का व्यवहार बन्द कराने के लिए कोंसिलों के भीतर स्त्रीर बाहर देश १र सरह से कोशिश की जायगी। जहां कहीं भी उचित स्त्रीर संभव हो वहां शराव, स्त्रपीम स्त्रादि

दुकार्चों पर पिंडेटिंग करने का मबन्य किया जायगा । ( र ) हाय की कदी श्रीर खुनी खादी की उरशत्ति बद्दाकर श्रीर उसके हस्तेमाल का मितपदन के विरेशी करके का बहिक्कार कराने के लिए कींचिलों के भीतर श्रीर बाहर स्थान व श्रवस्था के

3वार द्वारन उपयुक्त उपयुक्त मंग में लावे जायगे। ( २ ) बद्दों कहीं लोगों को कोई खान तकलीक हो श्रीर यदि वे लोग तैयार हों तो उन्न कायन को टर कराने के लिए श्राहितासक श्रमक का उपयोग किया जाय, जैना कि हाल ही में

(ढोशी में किया गया था । ( ४ ) कांग्रेस की झीर से कॉसिलों के लिए जो सदस्य चुने गये हों उन्हें ऋपना श्रविक समय |ग्रेस-कमिटी-हारा समय-समय पर नियत किये गये रचनात्मक कार्यक्रम में सगाना होगा ।

(भ) तमे शहरनो की भरती करके श्रीर कहा श्रानुशासक रासके कांनेस-सगठन की सुद्ध तम्म जाय ।

ग्रय । (६) दित्रयों की द्ययोग्यवाश्चों को दूर करने के लिए प्रयत्न किया जायगा श्रीर उन्हें ग्रह

मिंग के कार्य में उचित भाग लेने के लिए प्रोत्साहित और श्रामन्त्रित किया जायगा।

(७) देश की शामाजिक कुरीवियां दूर करने के लिए प्रयत्न किया जायगा।

( म ) प्रत्येक क्रांप्रेसवादी का, जो हिन्दू हो, यह कर्तन्य होगा कि वह ऋएर्स्यता को दूर करने : लिए जोनुरक्ष कर सकता है करे और ऋदूच कहे जानेवालों को उनकी ऋषोम्यवायें दूर करने और

रपनी हालत सुचारने के प्रवल्तों में यदासंभव बहायता दे । (६) शहर के मजदूरों में काम करने के लिए, और चर्ले और लहर के द्वारा जो कार्य हो

हा है, उनके श्राविपत्त माम-संगठन का और कार्य करने के क्षिप्र, स्वयंसेवक भारती किये आयों । (१०) शहु-निर्माण के कार्य को उसके मिल भिन्न पहालुखों में बढ़ाने के लिए खोर राष्ट्रीय

रमल में क्रांमेश की भिन्न-भिन्न कारीनार में लगे हुए लोगों का सर्वोग प्राप्त कराने के लिए वे सर हार्य किये जायेंगे को उत्तित समभे जायेंगे ! ''क्रांमेस रोक कामेसवादी से स्वासा करती है कि वह उत्तरोंक कारों का सर्वे कलाने के

"दोमें सरेक दोमें सवादी से आशा करती है कि वह उन्युग्त कामी का खर्जे चलाने के लिए यवाशांत्र अपनी सामदनी का बुख भाग दोमेंस-दोप को देता रहेगा ।"

डलडता डांमेश के ब्रान्य मुख्य मस्तानों में एक मस्तान लागान्य-विरोधी-लंप के मि॰ बस्त्यू॰ वे॰ व्यानटन के लम्बन्य में था, जिन्हें लंब ने मिन प्रतिनिधि के रूप से बांग्रेस में भेजा था । उन्हें गिरकतार करने कीर बिना युक्टमा चलाये देखानिकाला देने पर सरकार की निन्दा की गई कीर सर् उसे नाममंत्र कर दे तो कांग्रेष्ठ देश को यह सलाह देकर कि वह करों का देना कर्य करे की अन्य सरीकों-आगा, जिनका बाद में निरचय हो,अहिंसामक असदयोग का कान्दोलन संगठित के

"कांग्रेस के नाम पर पूर्ण स्वाधीनता का प्रचार करने में यह प्रस्ताव कोई बाधा नहीं हैं यदि ऐसा कार्य इस प्रस्ताव के विरुद्ध न हो।"

खुले श्रिपिनेशन में जिल रूप में कलकत्ता-क्रमित का मुख्य महााव पास हुवा यह ते दिया जा मुख्य हैं, लेकिन गांधीजी के मूल मस्ताव में ३१ दिसम्पर १९२६ के बदले ३१ दिर

की मित बाइसराय महोदय के पास भिजवा दें जिससे कि यह उसपर अपनी मर्जी के माहिक कार्रवार्ड करना चार्ड कर सकें।"

हुए मताव में पिरव जनाहरताल नेहरू य भी मुमापनमू बगु दोनों ने पेग्रोपन पेग नि जो सममा एक-से थे। इन समोधनों को पेश करने का उदेश था कि प्रसाद में कोई विशेष क निवंदा न की जाय और भारत के लिए की निविधिक स्थाय को आपलद कर से भी न धी दिया जात, नैसे कि सर्व दलसम्मेस्स हाग कमार्थ गई विधान में दिया गया था। चंदरम का साल नेहरू का प्रमोधन हम प्रसाद था:—

ं ११. यद कांग्रेस भदरास-कांग्रेस के पूर्य-स्ताधीनता के निरूचय पर सदस है और इस्की पर है कि अवतक ब्रिटेन से सम्बन्ध-विन्हेंद्र न होगा। सबतक सभी स्वतन्त्रता नहीं मिलेगी।

"२, सामदायिक प्रश्न के ऐमले के लिए नेहरू कमिटी ने जो लिखारिया की है कीर उन जिल रूप में लखाऊ के सर्व-दल-सम्मेलन ने पास किया है, उन्हें यह कमिस स्वीकार करती है।

"१, यर कांग्रेस नेतर-कांग्री को उसके परिभाग, देश-मांक व दूरविधा के लिए गाँ कपार देती है और इससे एक है कि पूर्व-कार्यकार के समस्य में कांग्रेस के काला पर करा है किया, नेतर-कांग्री की विचारियों पानीविक मार्च की कोर से आने में बहुत कालाई है भी रखें कांग्रेस-कांग्री उसकी विचारियों को जामचीर पर मंत्र कांग्री है कथानि वर उसकी हर उसकी

याण होने के लिए रियर मही है।"

मूल मारण आधिमी ने ही हमला या छोर वही जन महाया की मानी बालने मने के 
जने या बात पत्त ने मी कि जनके मानात में ने सुध्य कि ''कमार्गन को या सर्वावार है। हम 
है कि पर या कमारा की महिलां कीर हिंगें की मांन महानाय महेदन के यान मिकार है। कि 
कि वार जा पर सामी माने के मार्गक को कार्राई काम वार्त वा नहीं निर्माण है कि 
का वा पर सामी माने के मार्गक को कार्राई काम वार्त वा नहीं निर्माण है कि 
बा कार्य वार्त मान्य की माने बर्गनाय के वान मिकार विशास है हैं है का 
बार वार्त कार्य कार्य की माने मार्गक माने में हैं कि का कार्य मिकार ही जाने अप 
कार्य वार्ती कर-विराद के पान्य स्थानिक सेन वार्ती के 
कार्य वार्ती कर-विराद के पान्य स्थानिक सेन वार्ती के 
कार्य वार्ती कर-विराद के पान्य स्थानिक सेन वार्ती के 
कार्य वार्ती कर-विराद के पान्य स्थानिक सेन वार्ती के 
कार्य कार्ती कर-विराद के पान्य स्थानिक सेन वार्ती के 
कार्य कर 
कार्य कर के कार्य स्थानिक करने वार्ती की 
कार्य के 
कार्य कर करने के 
कार्य कर 
कार्य के कार्य करने 
कार्य करने 
कार्य करने 
कार्य करने 
कार्य के 
कार्य के 
कार्य के 
कार्य के 
कार्य करने 
कार्य के 
कार्य करने 
कार्य

मीजुद् ये श्रीर उन्होंने श्रपना स्वापीनवा-एव भी बना लिया । इनमें जवाहरलाल भी शामिल ये । तमाल ने श्रपता मंत्र श्रालम बताया था श्रीर भी सभाषचन्द्र वस उचके मुखिया ये ।

सर्वद्रमा मधीलन के बारे में भी एक जब्द इस समय कहना बाको है । सम्मेलन बरी तरह असफल हुआ; मुसलमानों के सिवा अन्य अल्प-संख्यक जातियों ने एक-एक करके साम्प्रदायिक प्रति-निधित्व को विक्ताम ! उपर भी जिलाह भी, जो अभी इंग्लैयद से बायस आये ये और जिन्होंने आते ही नेहरू-रिपोर्ट को कोसना शरू कर दिया था. उसका बिरोध करने लगे। कल बसलमान पहले ही उसकी मसालकत जादिर कर सुके थे। कीरम पूरा नहींने के कारण थी जिलाइ ने लीग की बैठक क्राणित कर ही । कलकर्ते में सर्वेदल-सम्मेलन रोग-शाध्या पर या वो कहें कि मस्य-शास्या पर पहुँच न्वका था। जिलता ही ग्राधिक यह जिल्हा रहा, उतनी ही ग्राधिक उतके सम्बन्धियों की, जो वहां बकट हैं एए थे. मार्गे बहती जाती थीं। उसकी डालत साबरमती के बछड़े की तरह थी। न तो वह जिल्हा रह सकता था और न यह मस्ता ही या । उसे स्वर्ग में पहुंचाने की श्रावश्यकता थी । गांधीजी के ग्रलाया उसे स्वर्ग-द्वार एक कीन पहुंचा सकता था । गांधीजी के ग्रलावा इस मरते हुए जीव की ब्राखिरी सेवा करने की इम्मत ब्रीर किसमें थी ! ब्रातः उन्होंने प्रसाव किया कि सम्मेलन की कार वार्ड श्राविक्षित काल के लिए स्थापित की आया। प्रस्तान पास हो गया। श्रव कांग्रेस निश्चित रूप से गांधीजी की ऋोर मुक्त रही थी: लेकिन वह ऋपने खुद के कई वोभीं से लदी हुई यी। गांधीजी देखना चाहते थे कि कामेंस की कींसिल-पार्टी कींसिलों का मोह छोड़ देने के लिए क्या-क्या बरने को तैयार है। दिल्ली में ख़क्तवर १६९⊏ में महासमिति कॉसिलों के सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव पास कर ही चकी थी:--

"यह क्षिति दुःश्य के साथ इस बात को देखती है कि कामेल के निम्न-निम्न कीविश्व-राणी ने कीविश्व-राथों के सम्भय में मदराय-क्षामें के प्रशास में किन्न गरे खादियों पर प्यान नहीं दिया। इस-विश्व विषय परिवर्षित को देखकर पर्याप कामेल के कीविश्व-रहतों को खरिक स्वतन्त्रता दो गई थी तथारि मर्वामि का विश्वास या कि कविस-प्रशास की निर्मित काम्य स्वतन्त्री आपनी।"

इस प्रसाव में चार परसर-विशेषी स्पितियां दिखाई गई हैं। पहले निन्दा, फिर उन्हों इर-पुजर, फिर कुछ कार्य-वर्गन्ता के लिए गुंजाइश, और फिर कार्येस-प्रशाव की स्पिरिट की न स्थानने की उम्मीद ।

पांपीजी कशकता गये, श्रामियेग्र के कार्य में नृद माग लिया, प्रकारों की रूप-रेला कार्र श्री उन्हें सामने लाये । सक्तेजिक वातानाय हंड समय बहुत श्राम्कास्य या । सक्तनता के सिम्में एत सुकरते का के श्री कराई, सालाय का करकार में देव जिता हुए माग्य, "सालाय के सकता में देव जिता हुए माग्य, "सालाय के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के सिम्में प्रकार में विकास के सिम्में प्रकार के साथ होता , मराय में मुक्तमों का दौर नीय देवी परनामें या किसी माग्य ता मांपीजी का कर कहार के परण्या है तो से भी स्वाप्त के नेते हुए स्वाप्त ज्ञान-कृत्वर एक सम्प्रकेष के किस का माण्य का माण्य का स्वाप्त का सिक्स का माण्य का सिक्स का माण्य का सिक्स का माण्य का सिक्स का माण्य का माण का माण्य का माण्य

1

मत प्रवट दिया गया कि "गाकार से यह बाईवाई कान बुमानर कांग्रेस के प्रत्योंही बढ़ने से रोवने के इसदे से की है ।" बसकता-कांग्रेस में सतमान ४०,००० से क्रांपिक मतरों-हास किया गया

स्मारण रहेगा । ज्ञान-मान के मिल-पेत्रों के सारोगांत्र मानूर मुल्यारेया कर के पड़ कांग्रेस-मार में मुल ज्ञाने जीर गर्जुण-माजदे की सहामी बरके पंजात में जा गरे जी करनी सभा करते रहे। 'मारत के लिए राजनता' का महत्तव बात करके में लोग एके तंत्रों

देश में पुण्ड-भाग्येशन का मादुमीय होना इस वर्ष को एक विशेषका भी। बगाइ पुण्ड-संघ व सामर्थप बन गये। बनाई व बंगाल में हो उनका बड़ा और था। क हालियर में पूर स्थान पर जो विष्य-पुण्ड-भाग्येशन दुखा था उनके इन संपादकी में से दु भी । पुण्डों में साइमन कमीशन के सम्बन्ध में किये गये बहिण्या-पश्ची में में सिया था। सम्बन्ध में पहिला थी साइजी खोर देशे थी जार को स्थान होर पर उन्होंने

यर के प्रारंभिक भाग में कवित ही कार्य-ग्रामित ने क्रांमेत हो होत. से क करने के दिए कार्यकां निवुक करने का निवस किया ! सार्यमित करनों पर कार्य एक करने में होत सार्य-शि-ग्राम शहान तेता के लिए योग्य पुत्तकों हो हैनिय देने में तिरस्य बहुत सार्यक होता, लेकिन कहत-ग्राम्य कार्युत त्यह तमी हो सहस है के तिर एक स्पारी दस्तर हो, एक संस्तु-ना पुस्तकांत्व उनके साम समा हहा। है औ

राजनीविक उत्तेजनाष्ट्री से ब्याली हो । दिन्दुखानी हेगरस्य ने कर्नाटक-प्रान्त में बागलकोट में एक व्यापाम-शाखा रूप उसने देश के निम्न मिग्र भागों में कई ट्रेनिंग कैम ब्योले क्रीर मिहनत का मोटा-मोटा का सम्म या विका ।

# गांधीजी की चोर

श्रव हमें पाउंचों हो यर बताना है कि ग्रांचित्री श्रप्तने यहान्त-चीवन से कलहण कैसे आ पति। यार रहे कि उन्हें श्रवस्थावर-कांसेल के बाद सार्च १६२२ में ही सिपखा पता था। यह १६२२ की स्वाया-कांस्त्र, विवस्तर १६२३ में रिल्डी के निर्देश क्षांचित्र में अपने हार स्वाया कांसेल, विवस्त १६२३ में रिल्डी के विद्या के स्वाया कांसेल, विवस्त हों हो । अ प्रत्यो १६२२ को यह हुए की अवस्त के सार्चा के कि सार्चा के सार्चा कर सार्चा के सार्चा के सार्चा कर सार्च कर सार्चा कर सार

३६ बीहों ही गाड़ी में विटाकर शहर में जुलूत में निकासा गया था, ज्याने आपके। वड़ी विक स्थित में वाने संग ! सस्तक में सर्वदल समोखन में जिन विरोधियों ने समायति है नाम एक प

'हस्ताक्षर करके ग्रीपनिवेशक स्वयस्य के विशेष में ग्रीर स्वयस्वता के

# [ भाग चौया १६२६---१६३० ]

3

## तैयारी---१६२६

#### पब्लिइ-सेपटी-विल

१६२६ के झारम में माद्य की परिस्ति वस्तुवः वही बिकट थी। इस कमय सारमन-कर्मायन के साम-पाध सेयहमक्तियों भी देख में दीय कर रही थी। इस क्रियों में नार वहरत की क्रम्यायन के साम-पाध सेयहमक्तियों में ता करिया में स्थित होते हैं में मोनीत कर दिये । साइयन क्रमीयन ने भी १४ क्रमीव १६२६ में खुद्धार-दस की स्थार कायाया जुनाव में हार गई। मजदूर-दस का मोन्यमयहस बना। मेक्टानास्ट खाइन प्रधानमंत्री वने और वेजपुढ केन साम-पाय-पात्री। सार्व अर्थिन बार मार्व की हुद्दे कियर बुद्ध में इस्तिय बहुवे। इस पात्रा का उद्देश यह या कि 'श्वाइमत-क्रमीयन के परियाम-व्हरूप मार्य जिस्ही विधाद का प्रधान का उद्देश यह या कि 'श्वाइमत-क्रमीयन के परियाम-वहरूप मार्य के सिप्ट की सुपर-बीजना पालीस्पट के समझ दस्ती जाव उससे पहले देशा उपाय किया जाय जिससे विधाद का स्थाप किया कर हो?

लॉर्ड क्रिंग में वास्त्र क्राइर मीति-गम्बन्धी भी महत्य दिया उत्त पर हो हम उचित स्वान पर विचार करिंग है, करता कवित की बीधिमी में होने बाती सहार का क्रायरन करती एक्स्वर-केबरी-बिला करती १६२६ में ही दुवारा पेरा हो चुका या, परन्तु उत्त पर बिनार प्रयोज में हुक्रा। ११ क्राइस को क्रायद मीतिय में इंच बिलाय चर्चा की मानांचि कर दी। २२ क्राइस को उन्होंनी

निम्न-लिखित वक्तव्य दियाः---

 उस लक्षाई का स्वरूप देशा ही हो ।"

के लिए देश के भाग्य में क्या-क्या बढा था ।

यक मित्र ने लिखा है कि स्वतन्त्र-भारत का प्रतिनिधि होकर ही मेरा यूरोर श्रामा भैगरहर है।

गांघीजी ने लिखा, "मैं अगले वर्ष के बारे में विचार भी नहीं कर सकता। हैनमाई के मे

में इस कथन की सचाई महसूस करता है।" हृदय की आवाज को पहचानकर गांधीजी ही निश्चय पर पहुंच राये । उन्होंने लिखा, "अन्तरात्मा की आवाज मुक्ते यरोप जाने को नहीं करती। इसके विपरीत, कांग्रेस के सामने रचनात्मक कार्यक्रम का प्रस्ताय रखकर ग्रीर उसका इतन सर्व-व्यापी समर्थन देखकर मुक्ते यह महसूत होता है कि यदि अब मैं यूरोप चला गया तो मैं हार्व हो छीद मागने का दोधी होऊंगा । झन्तगरमा की एक आवाज मुमको कह रही है कि जो उन कर मेरे सामने आवे उसके लिए केवल तैयार ही न रहूं बुल्क उस कार्यक्रम की, जो मेरी दृष्टि में बहुत बरा है, कार्यान्वित करने के लिए उपाय भी बवाऊ और वोचं। इन सबके अलावा एवते वही बार दो यह है कि मुक्ते अगले साल की लड़ाई के लिए भी अपने-आपको तैयार करना चाहिए, चाहे

यह फरवरी १६२६ के प्रथम सताह की बात है। इमें अब देखना है कि फरवरी १६६०

लिए सद्याव-सरक्षार चार काल करवा लवं करने को पायी हो गई। युक्तमान्त की सरकार से भी रही प्रकार की कांग्याई की धारात हुई। भी राजनोगलावार्य मारतीय-सप्यान-निर्माय-निवस्त्रिय के काली हुए और उन्हें करीने नेमालिक दुल-गन 'मोरिनियन' का सम्मान करते हैं। अध्युश्या-निवस्त्रिय-धारीतल का काम भी जननालाल कामा के सुपूर्द किया गया। इरोने भी काग्रें। पिश्रम किया। बो लीग प्रीधक्त को देलित रस्ते गय हैं उनकी बाज्ये पूर करने के लिय वर्षक को काम जावत क्या गया। जाई रहित जावियों को मनादी थी, पेंग्रे अनेक प्रविक्त मनियों के हार उनके लिय बोल दिने गरे। वर्षायी को बहुत से कुएँ और पाउटालाय भी खुलागों में कामता मिली। कई स्मुनिविधियों ने एक बार्ग में सब्देण दिया। निर्मित के मनी भी जननालाल बनाज ने मदया, सम्मान, प्रस्थान, विच, पंजार और सोमामात में साथ मता है हो। कामेत के नुसरकाटन के

कीं विलों की तितनर को बैठकों को राम करानी किर से ब्रास्थम करने के पहले गांधीनों से सम्मन स्वलेनाको एक-दी एटजाये पर्युन कर देना ब्रायस्थक है। गांधीनों उस समय सात्रकाकों एक-दी एटजाये पर्युन कर देना ब्रायस्थक है। गांधीनों उस समय भारत का दीध कर दे ने ब्रायस्थ के होती हुई और इस समय माने दे हैं दे के ब्रायस्थ के माने दे हैं दे के प्रवाद में उत्तरप्र यह खांगियोग क्यायमा गाया कि उन्होंने जाता-मंग की या ब्राजा-भग में बरायका दी। ब्राजा यह थी कि सार्यजनिक स्थानों पर साक्ष-कृत आदि न जलाता जाय। करकता के प्रतिकर्णनास्तर सर चारणे टैगाट ने क्षकता-पुश्तिक के कान्त की कि स्वी आयों को बुद्धी करान को सोत्र प्रवाद ने स्थान की स्थानों वा यह भारि हर कार्य की स्वित्य प्रवाद विद्वा किया जाय। यर उत्तर सर्वत्यन निर्मा गांधीनी यर क्षकरमा चला और एक क्या ब्रायान हुव्या। उद्यक्त नार्य उत्तरों बान्यदेश की स्थापीय याजा की ब्रीट बेंदू माल से सर्व के लिए दो लाल स्वतर हमार कार्य दश्वी कियो की स्थापीय याजा की ब्रीट बेंदू माल

## बम्बई में महासमिति

वर्ध्य की यह बैठक जरा महत्वपूर्ण थी। जरकार पोपणा कर नुकी भी कि असेमक्सी का कार्य-काल बढ़ामां ज्याया। इस बात पर भी कारीन को कार्यका के सकत थी। इपर दिन्य पर मिलकारी के कार्यका में सामहार्थी कका किया पर पाया पा कुर्य-कार्यों के करवार थी। मामहार्थी कका किया पर पाया पा कुर्य-कार्यों के करवार थी। मामहार्थी कर कियों में मामहार्थी कर कियों मामहार्थी के सिट आंतर को विभागि में मामहार्थी की एक क्षेत्र के मामहार्थी के सिट आंतर को विभागि में मामहार्थी की प्रति कार्यों में मामहार्थी के मामहार्थी के सिट आंतर कार्या कार्या के सिट आंतर कार्या कार्या के सिट आंतर कार्या कार्या कार्या के सिट आंतर कार्या कार्या के सिट आंतर कार्या कार्या

है। धाप री विल को खीहार करने या मतलब उत मुक्दमे के मूल-मापार को खीहार कर होगा चौर बिल को खलीहार करने का खर्च मुक्दमे के ब्रापार को अव्लोहार करना होगा। देने दी दराखों में मुक्दमे पर सुप सहद प्रेमा, भने ही गादी चार में रहें या महिलादी। देवें लिया में में नहीं धामकात कि न्याय-पूर्वक में रह समय सहद को रहा दिल के तम्यय में की कार्रवार्ट करने को ब्रायायि कैसे दे सकता हूं। हरालिए बनाय निर्मय देने के मैंने सकार के यह सलाई देने का निर्मय किया है कि प्रथम सो मेरी दलीलोगर प्यान देकर वह लये मेरा यह सलाई देने का निरमय किया है कि प्रथम सो मेरी दलीलोगर प्यान देकर वह लये मेरा का मुक्दमा खतमा होने तक हरा विल को स्थित कर दे, और निर्मा पह हमी समय विलं का याद होना ज्यादा जलरी सममती है सो पहले मेरत का मामला उठा ले और बिल का मामल

सरकार ने दोनों में से एक भी शत नहीं मानी श्रीर धाणव महोदय ने धाना आंत्रम निर्धेत पर दिया कि ''यह एवं तमा की कार्य-महाको और शिष्ठानार के निरुद्ध है', हस्तित एवं प्रता पर चर्चा होने को हमजब नहीं दो जा करकी । हुएते हिन ता महत्यप वाहन ने दोने पायनकाशी में भाषण दिये श्रीर पोपणा की कि सरकार के लिए पन्सिक सेक्ट्री दिख में प्रसावित अधिकारों के श्रीविश्वम मात करना आयानसम्ब है । बदलार उन्होंने यह विशेष श्राष्ट्रा (आर्थिनेन) निकात कर श्रीविश्वम मात करना आयानसम्ब है । बदलार उन्होंने यह विशेष श्राष्ट्रा (आर्थिनेन) निकात कर श्रीविश्वम मात करना आयानसम्ब है । बदलार उन्होंने यह विशेष श्राष्ट्रा (आर्थिनेन) निकात कर

्रेड हिरायूर विश्व आपीत् मन्द्री और माशिकों के भग्नमं अम्बन्धी महाविच बादन प्र जिक ऊरर आ तुका है। इस बारे में इतना कहने बाको है कि यह विश्व क्यांने को वाद हुआ और इसके पास होने के सामनाय एक स्मरणीय घटना भी हो गई। घटना यह हुई कि कर पर लेने के बाद आसेमशों किर हो एकब हो रही थी और आयन्त्र आगों को कार्यवाई की पोएसा कर थी ये उनी समय दर्शकों के भगोंसे में से सरकारी यंत्र के बीच में दो बम आकर तिर्दे और उनके कूरने से कल लोगा सामस्य हो गंगे।

#### **उपसमितियां**

कार्यस कं कलको के खिक्कान के बाद द्वरन्त ही कार्य-धार्मात ने कार्यस के निहक्यों के कार्य-रूप देने के लिए खनेक उप-धार्मियण क्नार्य । बिदशी करन के दिस्कार, मादक-प्रची के निश्च, खरह्मचा के निवारण, माहकार के संगठन, रूपसेवकों और दिखों की वाधाओं की दूर करने के लिए कार्याच्या नियुक्त की गर्य । माजून होजा दे कि आंखिश कार्या ने कोई काम नहीं किंग और कोई सिपेट देश नहीं की ।

स्परसेवको सम्योग-उत्तरिकि में कई विकारियों की। उन्नही खान स्वना यह थी कि दिने स्मानी-विवादक को हद कथाया जान और एष्ट्रीय कार्य के लिए स्वन्धिक देवार करने के लिए स्वन्धित उत्तरी सेवायत को हद कथाया जान थे हैंदी पत्त्र क्यें कि स्पन्धित के प्राप्य हो भागी जी हों. अंत्री ये भी अवस्थान पत्त्र के स्पन्धित के पत्त्र के स्वन्धित के स्वन

होड़ दिया । बुलाई के मुलेटिन में इस नन्दे की सूत्री प्रकारित की गई थी, कियाँ क्रान्त्व हुआ दि सद मिलाकर बहुत पोड़ा रूपमा शाम हुआ था ।

देश में यह बहा दान-बास या । इस समय सरकार में दोन महरावेदर की "इरिट्या इन बोरोडे" समय पुनन को नियंद दारा दिया और इस्ते माशीय करने के प्रमान में "हाईने-हिस्मू" के सम्मादक बाद सामान्य पार्टी को नियंत्रण कर सिया । करिन्छी-बान-डेम के ब्रामिन्न को माराविद बीर देस को क्रांत्रमा काले सामी की बाद दी गई । उन्होंने करूर किया या । कि बात को माराविद के सिय पेंडा गया था । साहीर-बाद्यन केम के क्रांत्रमुगों की भूग-बहस्ता कर साम् विस्तार के किया हो जा पूका है। बहस्ती में भी यह सामूंहक बीवोन बात यह यह इस बात सामान्य काले के दूरारा भी मुमानव्य बाद कीर साम कर से सामान्य की सामान्य के । प्रकार के सामान्य कि में ।

ये बहुवंबर मुक्त से यो चल थी रहे ये और वानीवंड और सन्दुर-वार्यकां औं को सम्में दी वा सी थी। इनके विद्या चुलिय इना के देशे तके से भी स्थानक कर रही थी, जिन्हें महा-वार्ति हो ने मंतरि वार्ति का एक स्वार तक सहारे के स्वित्व हों की स्वार्ति कर रही थी, जिन्हें मही महाने वा तु वार्ति के सार के

स्पर्ध के अधिकारिय काम में कार्य-वार्धात के दो सदस्य विदेशों में रहे ! भीमती वर्धीमानी नामहू स्पर्धाका की अध्यन्त वरस्य साथा करके अध्यन्त मात्र में सीट आई । उनम्बर में वह पूर्व-अस्प्रीका की मार्चीय कार्योव से समानीनी सनकर मात्रे ! चार्धामा के प्रकाशन्य की विद्यालया द्वा कर में स्पर् सूरोप में रहे ! गुप्त जो कांग्रेट की कोर से सामान्य-विरोधी-संग के दूसरे विश्व-वन्मोसन में भी स्पर्ध-दूसरे में हम्मेवन खुलाई मात्र में अध्यत्न भार में हुआ था । इस बन्मोसन की जो रिपोर्ट गुम्ती ने दीन कर में दोसी में नेया हुई मो !

सफ्तता-सीवें से बाद दुरूत ही सार्य-सीवित में १० तीयर मातिक की रक्तम इसीक्षर मद्दा की कि सितंन में मार्याल सुत्रों को सतार और स्वासना होने साली एक सीवीत सामित की आप १ पेड़े केमा करनात यह सितंत ही १० रही ७० एक गरिन्यर की देशने के कायन हुई १ रहती प्रमुख्यक्त सामीय सुत्रों यह बादियों की को सदद मिली उनके इसकी उत्तरीमिता पूर्वतः विद हो गई। शी विश्वनाद शुन ने सप्तरी पूर्वत-पाना में इस ब्रामित का निर्देशन किसा मुक्त एक सामी मी भूटि-मूस महात थी। इसकी विश्वतिय पर सार्य-सीवित ने एक पाननात्रन के निर्माण सहारात्र में भी निरूचय किया कि कामेंग्र एक ऐसी पुस्तिका तैयार करामे जितमें स्तारब-आंदोशन जिन राजनितिक, शासन-सम्बन्धी, आर्थिक और सास्त्रतिक समस्याओं का समावेग्र होता अभिकार-पूर्वे परिच्छेर हों। हसके लिए महासमिति को आयरबक सर्च करने क दिया गया।

या भ्रमसावरीन के मृत्यु-छंन्हार के समय मिनु उत्तमा को कांग्रेस की झोर रही का जो अधिकार आप्यत में दिया था उसका कार्य-सावि ने समये किया । भी पूत्र के सामान्य-सीपक-स्थाप के अधिकेरत में सीमानित होने के लिए मास का मार्थ का प्राप्त का मार्थ मास की साम की साम की साम अस्य सरकार किया कि "सामान्य सामान्य के सिम्म वर्ग या अस्य सरकार किया कि "सामान्य सामान्य के सिम्म वर्ग मार्थ मार्थ मार्य सामान्य के सिम्म वर्ग मार्थ मार्य मार्थ मार्य मार्थ मार्य मार्थ मार्थ मार्य मार्थ मार्थ मार्य मार्थ मार्थ

#### मेरठ-पड्यन्त्र-केस

२० मार्च १६२६ के दिन बन्धर्, पंजाब क्रोर-संप्रक्र-मान्य में साजीसत हिन्द की र पाप के कृतुसार देवकी पर्दो की तकाशी शी गर्द । जो कोग मिलकार किए करे, उजने महार्टी स द्वरूप भी थे। गिरफार किंग गर्दे सोगों को मेरत के जावर उन पर पुक्रमा महारा गर्या। सुक्तें पर करप्य साम्याची मनार का सामाय गर्या था। काने जावक । "मृत्युक्तं" के की मिरहर एवन एसन दिखन भी कामियुकों में शामित कर दिने गये। कामियुकों से तहार हिए, एक स्टूट हिन्म-क्सियों भी कमार्द गरे। १ इसमें मुक्का नहेन्द्र कोशी हो थे। वर्षने आ चुका है कि सार्प-कामियों भी कमार्द गरे। १ इसमें मुक्का की साथाल विकास में हो १४००) की रक्त मन्द्र की। इस पुक्रमें में आधीमक करतीय में ही कर्म मन्द्र की मार्ग की श्री क्षा इस करन व्या पहुँचा। मारत चीर मंदीरक में १६ मुक्टमें ने बड़ा साम गया। पुक्रमें के काम भी। प्रचारत स्थित के तमार्कक हराये उपस्तित वरों ये सी। पुक्रमें मन्द्रभी प्रचार कीर प्रके

(भ जुनमें को दियों में कार्य-वार्यन की बेटक दिन हों। वार्यान में एवं दो दि प्रधान के दिन कारण की दिन प्रधान के दिन कारण की दिन कारण की दिन कारण की दिन के द

होड़ दिया ! खुलाई के बुलेटन में इस चन्दे की सूची प्रकाशित की गई थी, जिससे मालून हुन्ना कि सब मिलाकर बहुत थीड़ा रुपया प्राप्त हुन्ना या ।

देश में यह बहा दमन-काल था। इस समय सरकार ने डॉ॰ सपहरतियह की ''इरिएया इन कारवेग' भागक पुलक को निर्पेद टरा दिया और हरके प्रकशिव करने के अपराथ में 'मांदर्ग-हिन्दु' के स्थादक बाबू सामान्य चटनों की मिरखार कर दिखा। क्रोनकी स्थानकी स्थानके के भी माराविद्ध और दस की आगन्य काले-पानी की स्था दो गई। उन्होंने प्रकट किया था कि बम वो प्रदर्शन के लिए फैंका राया था। साहीर-प्यक्षण के वे आभियुक्तों की मुश्च-इकारण का वर्षोंन हिन्दारों के किए फैंका राया था। साहीर-प्यक्षण के वे आभियुक्तों की मुश्च-इकारण का वर्षोंन विभावि के स्वरूप औ मुनाविद्ध दें। इसकारों में भी एक सामृद्धिक आमियोग चला रहा था। इसमें सीमीच के स्वरूप औ मुमानचन्द्र बहु और अन्य कई समुख कार्यों की सास्तुस्त थे। रोचाई से और मसाया राज्यों से भी राजनीविक कारणों से मारावींनों की गिरफ्वारों के समावार मिले थे।

ये बहुएंदरक पुरुद्दों तो चला है। रहे ये और राजनिवस और मजहूर-कार्यस्तां को स्वार्य हो जा रही थी। इसने साम पुलिस दमाने पेरि ते तरिने भी हचीमाल कर रही थी, जिस्दें माराज्यिति में लंगली नवाम। एक सकर रह स्वारि के अभिन्ते ही अपने हैं के एप प्र एक कर करने मारी खात गुरुकों को पुलिस ने जिला-अजिस्ट्रेंट की मौजूरगी में इतन मारा कि उनमें से कुछ वे नुप्र वक होगों । वोटे तो तभी को गरि तथी। उनका स्वपार मा 'सामाज्यवर का नारा ही' और 'कारि हमार हो' के सामाज साहोर स्वपार के स्वार्य हमाने के साम हमें सामाज साहोर स्वपार के स्वार्य हमें के साम हमें सामाज साहोर स्वपार का का है कि, अध्यासक के भारर भी उनके साम के सामने खुली अदालत में पीटे गये—क्रीर, कहा जाता है कि, अध्यासक के भारर भी उनके साम के सामने खुली अदालत में पीटे गये—क्रीर, कहा जाता है कि, अध्यासक के भारर भी उनके साम के सामने खुली अदालत में महाने मारा कि सामी पूर्व के साम की सामने के साम का

म ने के अधिकार बना में कार्य-तांति के दो चरून निरंधों में है। शीमती वर्गोतिमी नायह अमरीका की अवन्त चाहन वाला करते आहत मान में शीद आहें। नारन में मूर्य पूर्व-अमरीका की माचीय कारीव में वभानेथी बनकर गईं। महाचमा के एक कोराच्यन भी शिवनवाद युन कर मान मूरोप में हैं। गुन जो कारेब की और से वासान्य-विरोधी-तंप के सूरो विदय-प्रभोतन में भी सरीक पूर्व में हैं। गुन जो कारेब की और से वासान्य-विरोधी-तंप के सूरो विदय-प्रभोतन में भी सरीक पूर्व में स्वाप्त कुलाई मान में मैं करने नगर में पुष्ठा था। इस वामेक्षन की जो रिरोर्ट गुननी ने दी वह कार्य बनिवि में रेश हुई थी।

स्वक्रसा-सोविष के बार द्वारत ही कार्य-सांतित ने २० वीवट मांत्रक की रक्ता राशिक्ष्य गंदा की विवास निवास की सांतित की नाम राशिक्ष्य सांति की सांति की सांति की सांति की नाम राशिक्ष्य सांति की नाम राशिक्ष्य सांति की नाम प्रेस नाम राशिक्ष्य सांति की नाम प्रेस नाम राशिक्ष्य सांति की नाम प्रेस नाम राशिक्ष्य सांति की भी की भी मांति हमी राशिक्ष्य सांति की सांत

भी निर्वय किया कि करित यह ऐती पुश्चिक पैयार करावे कियाँ शायान के जिस राजनेतिक, साधम-सम्बद्धाः, सार्थिक क्रीर सांस्कृतिक सामसाधी का सम स्रविकार पूर्व विस्तिर हो । इसके सिद्ध महारामित को कारस्यक सर्व

रिया गया।

बा॰ करवालोग के मृत्यु-संस्कार के समय मित्रु जरमा को कोईट स्वेन का जो स्थिकत स्वरूपन ने दिया या उत्तक कार्य समित ने कमर्पन मित्रु को सामित के कमर्पन मित्रु को सामित दोने के लिए मात्र को सो सामित दोने के लिए मात्र गया। यास कमायों में कार्य-सित्य के बार्य में कार्य-सित्य देश पर महाव कि सास्त मात्र कार्य मात्र के साम्त की साम्र कि साम्त की साम्र कि साम्र कि साम्र कि साम्त की साम्र कि साम्

हि कांभेशी सदस्य अब से अपना खास उसक्तम समय कांग्रेस के बार्सन्न कमार्गेंगे । हो, संगाल और आसाम की कींश्लाने के कांग्रेसी सदस्य निर्दोत्तव है ने मात्र के लिए एक-एक बेठक में उत्तरियत हर करेंगे। "में कि में यह तथ हुआ कि वर्तमान आर्थिक और सम्मान्त कांग्रेस की करान और भारतीय जननामारण की सरस्या मुचारने और उन्न लिए मंत्रसित्र चीर अस्तरानताओं की मिद्याना सावस्यक है। देस्त हैं

ी १४००) मंत्र हुए।

सेरऊ-यहमन्त्र-वेस
२० मार्च १६२६ के दिन भगई, पंजान बीर-संकृत-प्रान्त में सर्जायात्र अनुसार विकृत को की सलाशी शी मार्च (जो सेता पिरफ्तार किये गर्व

की खुद देश-भाता स्वते थे।

१५ जुलाई की दिल्ली में कार्यमिति को बैठक नित्र हुई। विमित्ते ने या

के बदस्तों को इस्तिय देने की सलाह देने में ही स्वयन-सान्दोलन व कु के महत्त को देसते दूर कार्य-विमित्ते में सीमा कि स्रांत्यम निर्णय मा 1 इस्तिय यह निश्चय किया निया कि शुक्रमार देस जुलाई १६९६ की, क सुलाई आयो । समाय हो कि कचाकते के मुख्य मस्ताय की स्वांत्यम भार

र किया गया था कि वे अपनी ज्ञाय का एक विशेष भाग कामेंस को हैं। गया त्रीर बाद में २५ फीसदी, परन्तु फिर समिति ने यह मामला लोगों के श्ववदा पर श्रासिक मारतीय राष्ट्रीय-मुस्तिम-रहा ही स्थापना दुर्र । इस बैठक में महासीमीत कार्य-मीमित के इस मत का समर्थन किया कि कीसिसों के क्रीमेटवारी सदस्यों की इस्तीपेट दे वे चाहिए, परन्तु इस लियन पर को पत्र मार्थ हुए उनकी प्यान में स्वक्त इस कियर की साहीर-कार्य के बाद के लिए स्थापन रसना ही उजिन समक्षा । इसका यह श्रायं नहीं या कि को पहले स्थापन-

देना चाँदे उन्हें मनाही की गई है।

एंजाय की भूल इरवाल का उन्हलेल संदोप में उत्तर किया मचा है। इन इरवालों से सरक देवार हुई। उन्नरे लेजा कि ये इरवालें जाहीर बहरून-नेज में पुल्लि को वन करने के आंभागय की गई हैं। इन्नर: १२ विजयत १६६६ को सरकार ने आहोमली में एक विल देश किया। की गई हैं। इन्नर: १२ विजयत १६६६ को सरकार ने आहोमली में एक विल देश किया। किल में न्यापाधीयों को अधिकार दिया याया या कि वर्गद आंभावत को उत्तरी के अपने की अदावाल में उपलिख होने में आवमर्ष नमा ले वी उनकी अध्याविष्ठि में भी इन्दर्भ की कार्य व्यापी ए कहती है। किन्तु १६ विजयत की सरकार ने यह देल कर कि इन्हर्ग कर पर वा मान्य ई, यह मच्च कर विश्व कि इन्हर कीर अधिक का की व्याप, पनत साम ही सरकार के प्रवाद के साधिक इन्हर्ग का विश्व की प्रवाद के साधिक करने मान्य अधिकारों का मने केरी। और आधित हुव्या भी ऐसा ही। गर्कार-जनतल ने साधिर-महरून-नेत के बारे में प्रवाधिकार कारण के स्वाधिक हैं का भी

## लाहौर-कांत्रेस का सभापति

भविष्य के गर्भ में बड़ी बड़ी घटनायें हिंदी थीं । अन्य अधिवेशनों की भावि लाहौर कार्य के लिए भी सभापति की जरुरत थी। दस प्रान्तों ने गांधी जी के लिए, पांच ने श्री वल्लभभ पटेल के लिए और ठीन ने पांपहत कवाइश्लास नेइस के लिए राय दी। गांची जी का सुनाव विर् पूर्वक घोषित हो गया । परन्तु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया ! विधान के ब्रानुसार उनके स्थान पर दूसरे निर्वाचन त्रावरयक हुआ । त्रावः २८ सिवन्यर १६२६ को सखनऊ में महा-समिवि की बैठक हुई सबकी टॉप्ट गांघीजी पर लगी हुई थी। वे ही ऐसे व्यक्ति दीलते थे जो कांग्रेस की रचा श्रीर उसे विज पथ पर श्रप्रसर कर सकते थे। कीसिलों श्रीर उनके कुछ सदस्यों से पविद्वत मोतीलाल जैसी था उकता उठना क्षिपा नहीं रह गया था। यह धरेत सरहत: ग्रा चुका या कि कींसिलों की मेम्बरी खे दी जाय । पर द्याने क्या किया जाय ! सविनय-द्यवहा के सिवाय चारा ही क्या था ! परन्त : नवीन मार्ग पर गांधी जी के द्वार्तिरस्त राष्ट्र का सफल पथ-प्रदर्शन ग्रीर कीन करे ! उन्हें पहले दशया गया था। लखनऊ में उन पर फिर जोर हाला गया कि वह अपनी अस्तीकृति वापस ले से परन्तु उनकी दूरदर्शिता ने कांग्रेस की गदी पर ऐसे विसी युवक को ही बिठाने की ससाह दी जिस देश के युवक-हृदयों की भद्रा हो । गाधी जी ने इसके लिए युवक-जवाहरलाल की समापित क्वा उचित समम्ब । नवपुनकों को कांग्रेस की नीति-रीति घीमी और मुख मालूम होती यी । ऐसी दः में यदि कांग्रेस की विजय-यात्रा को जागे खेजाना हो हो उसका सुत्र किसी नौजवान के हाथ में देना उचित है। भी वल्लममाई ने गांधी जी श्रीर जवाहरलाल जी के बीच में श्राना परन्द नहीं दिया स्वतन में उपस्थित ग्राधिक नहीं थी । उपस्थित मित्रों में बहुमत से पं॰ वागहरसाल को चुन लिया

सस्यनः मान्यानिति सम्बन्धः में महा-मिनिति के सामने वृष्टा विचारणे विषय या श्री मनीनद्रत्त्रपदाश स्त्रीर दुः विचया के देशवरान का । हमें में वरते देशमस्य पंजाब की जेल में ६४ दिन के स्वरात के शु वृष्टी मान्ये के १६४ दिन के उत्तवास से सहीद हुए। फिल्ल विचया एक सैद्धः सालु से । ২৬६ कांगेस का इतिहास : भाग प्र

दो पीएड मासिक की वृद्धि कर दी । यह संस्था श्रन्छे ढंग से चली । इसकी रिगेटें और विशाद हो खीर प्रतिमास खाते रहे ।

कलकत्ता कामेस ने महा-समिति को वैदेशिक विभाग खोलने का श्रादेश दिया या। वार्य समिति ने इस मामले में त्रावश्यक कार्रवाई करने का श्राधिकार प्रधान मन्त्री को दे दिया । वह हर इस विभाग की देख-भास रखने लगे। उन्होंने खन्य देशों के व्यक्तिया ग्रीर संखाश्रों से समन्य स्पापित करने का प्रयत्न किया । यह काम खासान नहीं था, क्योंकि सरकार की कही नजर के कारी

विदेशों से पत्र-व्यवहार रखने में खनेक बाधार्य खाती थीं।

महा-समिति के निर्णयानुसार समिति के कार्यालय की शासा के रूप मे ही मजदूरो-सन्दर्भ

प्रश्नों के लिए एक श्रनसंधान-विभाग भी खोला गया। हिन्दुस्तानी सेवा-दल ने स्वयसेवक तैयार करने का कार्य देश के भिन्न-भिन्न भागों में किया। श्रिधिकतर कार्य तो कर्माटक में ही हुआ। वहीं दल का दफतर और ब्याबाम मन्दिर भी था। पानी दल की छावनिया देश के श्रन्य भागों में भी बहुत थीं और शिलकों की माग इतनी नहीं कि पूरी न की जा सकी । कामेंस के सदस्य बनाने क्योर विदेशी यस्त्र-बिहिकार के काम में दल ने बड़ी मर्द दी। लाहीर-कांग्रेस के लिए चस्त स्वयसेवक-सैन्य संगठित करने में दल ने परा सहयोग दिया। मासिक भग्रशभिवादन के कार्यक्रम का संगठन करने में हिन्दस्तानी-सेना दल को खाशावीत स<sup>फलता</sup> मिली। दल ने फलकत्ते में निश्चय किया कि इंर महीने के द्रालिश खिवार को सबह 🖛 बने देश-मर में राष्ट्र-व्यज्ञा पहरायी जाय । मासिक भएडाभिवादन का कार्यक्रम खब सोक-प्रिय हम्रा । राष्ट्र

्री स्युनिसिपैलिटियों ने भी ऋपनी इमारतों पर विधि-पूर्वक राष्ट्रीय भरादे समाये । हिन्दुसानी-हेग

ल की प्रगरंचना की गई। यतीन्द्र का धनशन

पिछले महीनों से जागस्त कुछ अच्छा नहीं निकला । नेताओ की शिरफतारियां सर्वत्र अरी हो । वंज्यव में सरदार मगससिंह, मौसाना जफरणसीखां, मास्टर मोतासिंह श्रीर हा॰ सरवगत वर्षा रांप्रदेश में भी श्रान्तपूर्णस्या पकड़े गये। मास्टर जी तो बेचारे ७ वर्ष की सजा काट कर निकने ही ा हा • सत्यग्रास को दो वर्ष की कही कैद मिली। वंजाब में दमन का जोर खास और पर गरा। गर्र लोग यों पहड़े ही जा रहे थे. जेलों के भीतर भी ग्रस्यन्त कठोरता का स्ववहार किया जा सा था ! भगवितर, दत्त और खन्य कई कै देवों की भुल-रहताल को उस समय तह है।। महीना हो हुई । भी सगरतिह स्मीर दस को हाल ही में स्वसेम्बली-बम-बंख में तो सामीवन काले पानी की सम सी। ये दोनों साहीर पहुचन्त्र के मुकदमे में भी सामियका थे। हां, वीहे से भी दन की हैं इदमें में होड़ दिया गया था । यह मुकदमा लाहीर-पुलित के मिस्टर सांबर्त नामक दारशर की हैंगी दारण हुआ या । यह हत्या १७ जिताना १६२० की दिन के ४ वने हुई थी। भून इहतान वा ता बुद्ध कहा का निवारण और न्यान और पर कैदियों के लिए मनुष्योचित व्यवहार की प्रार्थ ता था। बानरान बस्ते वालों में विश्वात भी बतीन्द्रनाथ दान मुख्य थे। भी वर्तन्द्र की शिक्षाः बार थी कि गोरे की। दिन्दुस्तानी कैदियों के साथ भेद-भाव वृष्ण स्ववकार किया आता है। इन कर्ड हालिंग की की न्यन रिमायर दा गई थी, उनकी यतीन्त्र ने बुख पाना नहीं की की इस को इंग्लेस्ट कीर बूरेर की रंगननंत्राम शहीय और बालगंदीय मंत्राची के साव

र्मा रहा हिन्दा मारा ! अन्तर्दे में बार्जन मुन्तिमान्तम् बना भीर मध्यम् में महानामां की वैतर

के ग्रावर पर छलिल मारवीय राष्ट्रीय-मुस्लिय-रल की स्थापना हुई। इस बैठक में महावांमित ने कार्य-समित्र के इस मत का समर्थन किया कि कींग्रिसों के कामेश्वादी सरस्यों को इस्तीके दे देने चारिए, पत्त इस विदया पर को एक प्राप्त हुए उनकी प्यान में स्लक्त इस विदय को लाहीर-कामेश के बाद के लिए स्थापत स्थान ही उर्जित कममग्र। इसका यह ग्राप्त नहीं था कि वो पहले स्थाप-पन्न देना चाहे उन्हें मण्डी की गई हो।

पत्राप की भूत इस्ताल का उल्लेख संयूप में उत्तर किया गया है। इन इस्तालों से सरकार हो। उत्तरी लोगा कि में इस्तालें लागिर बहुगन के में मुंतर को शा करने के आधिमाय से हो महें हैं। अबने लोगा कि में इस्तालें लागिर बहुगन के में मुंतर कर कि प्राप्त पिया। इस कि से मृंतरी को आपने को अदालत में उत्तरीलत होने में महत्त्रमें को कार्यों के आपने को अदालत में उत्तरीलत होने में महत्त्रमें बात हैं में उत्तरीलत में उत्तरीलत होने में महत्त्रमें बात हैं में उत्तरी अद्युप्तिकी में मी मुक्तर की कार्यार तो पर इस्ताली हैं। किन्तु देन विवाद को कार्यों में सहस्ताली कि इस पर और अधिक मार से साम पर हिमा कि इस पर और अधिक मार सी लाग, परने आप ही परकार ने अपना यह कि मुश्तिक हों के परने मार कि सी अपना यह कि मुश्तिक हों के साम में मार कि साम पर हिमा कि इस पर और अधिक मार सी सी और आपित हुआ भी ऐवा ही। महर्मर जनताल ने लागिर महम्मन के के बारे में एक अधिक मार कार होंगा।

#### लडौर-कांग्रेस का सभापति

भविष्य हे गर्भ में बड़ी-बड़ी घटनायें लियी थीं । अन्य अधिवेशनों की भारत लाहीर-कांग्रेस के लिए भी सभापति की जरूरत थी। दल प्रान्तों ने गांची जी के लिए, पांच ने भी वरलमभाई पटेल के लिए और तीन ने परिदत अवाहरसास नेहरू के लिए सब दी। गांधी जी का धुनाव विधि-पूर्वक घोषित हो गया । परन्तु उन्होंने स्यागपत्र दे दिया । विधान के ऋतुसार उनके स्थान वर दूसरे का निर्वाचन त्रावस्थक हुआ। ब्रतः २८ सितम्बर १६२६ को लखनऊ में महा-समिति की बैटक हुई। सबकी दृष्टि गांधीजी पर खर्गी हुई थी। वे ही ऐसे अ्यक्ति दोस्तते मे जो कांग्रेस की रहा धीर उसे विजय-पथ पर ध्रमतर कर सकते थे। कींसिलों कीर उनके कुछ सदस्यों से पणिद्रत भोतीलाल जैसों का भी उकता उठना छिपा नहीं रह गया था। यह संदेत स्पष्टतः ऋ। चुका था कि कीसिसों की मेम्नरी छोड़ दी जाय । पर द्याने स्था किया जाय ! सदिनय-श्रवहा के सिवाय चारा ही क्या था ! परना इस नवीन मार्ग पर गांधी जी के द्यांविरेश्व राष्ट्र का सफल पथ-प्रदर्शन और कीन करे ! उन्हें पहले भी दराया गया था । सलान ऊ में उन पर फिर जोर काला गया कि वह क्रयनी ब्रास्तीकृति वापस से से ! परना अनदी दुरदर्शिता ने कांग्रेस की गड़ी पर ऐसे दिसी मुदक को ही बिठाने की सलाह दी जिस पर देश के युवक-इदयों की भदा हो। गांधी जो ने इसके लिए युवक-स्वाहरलाल को समायति बनाना उचित समभा । नवपुरकों को कांग्रेस की नीति-रीति बीमी श्रीर सुसा मासूम होती थी । ऐसी दशा में यदि कामेल की विजय-यात्रा को कामे लेजाना हो तो उत्तका सुत्र किसी नीजवान के हाथ में देना ही उचिव है। भी बल्लममाई ने गांधी नी चौर अवादरलाल भी के बीच में धाना यहन्द नहीं विया । ललन इ. में उपस्थित बाधिक नहीं थी। उर्रास्थव मित्रों ने बहुमद से पं॰ बताहरलाल को चुन लिया। लखनऊ-महासमिति

हत्तनक में मार्र्स्थानि के सामने दूसरा विचारायों दिवर था भी वर्तीन्द्रन्यधात स्त्रीर पुष्टी रिक्या के देशवसन का । इनमें से पहने देसमस्य शंकात की केस में ६४ दिन के सनसन से सी दूसरे अप देस में १६४ दिन के उपकात से स्त्रीर दूस । मिसु विकसा सक बीज जापु से । पह

राजद्रोह के ऋष्यांघ में २१ मास का कठोर कारावास मुगत कर २८ फरवरी १६२६ को ही थे। इसके सवा मास बाद ही, द्यर्थात् ४ ऋषेल को, वह राजद्रोहात्मक भाषण् देने के समियो फिर गिरफ्तार कर लिये गये। उन्हें ६ वर्ष के कालेपानी की सजा हुई। बाद में घटा कर यह ३ वर्ष कर दी गई। गिरफ्तारी के थोड़े समय बाद उन्होंने श्रन्छ। व्यवहार किये आने श्रीर वि श्रवसरीं पर भिनुत्रों के मगवां वस्त्र पहनने के श्रविकार के मामले में श्रवशन झारम्म किया। क्षर १६४ दिन के बाद १६ सिवम्बर १६२६ को उनके जीवन के साथ समाप्त हुद्या । भी याँ नाथ दास का देहायसान इससे छः दिन पूर्व, श्रार्थात् १३ सितन्तर १६२६ को, हो जुझ मा । भकार दो सप्ताह के भीतर इन दो देशभातों ने स्वेन्द्रा-पूर्वक गृह के स्वामिमान के रहा में भागने मा की बिल चढ़ा थी। भी दास की मृत्यु पर देश-भर में भावम छा गया शौर देशवासियों के हैं उनकी प्रशंसा से गद्-गद् हो सये । स्थान-स्थान पर विशास प्रदर्शन हुए । कलकते का सुनूष अनीला ही या । इतना ही नहीं, कई विदेशों से भी सहातुमृति-सुवक सन्देश बारे । बायलैंगर भैक्सिनी-परिवार का पैगाम विशेष-रूप से उल्लेखनीय था ।

यहाँ उस प्रस्ताव का जिल करना जावश्यक है जो २८८ सितम्बर की सलनक में महावीर्य में जेल में होनेवाले अनरानों के विषय में पास किया। समिति ने इन बन्दियों के उदेश की हारि भरांसा करते हुए यह राय दी कि गंभीरतम परिस्पति उत्पन्न हुए विना भूल-इक्ताल नहीं करनी पाहिर समिति ने यह भी सलाह दी कि मृंकि भी दास और भी विजया के आत्म-बलियान ही बुढ़े है, सरस ने भी व्यन्तिम यस्त पर इहतालियों की व्यथिकांश मार्गे. स्वीकार करली हैं चीर पूर्ण कहनिनास्य के लिए प्रयान भारी है, बात: बान्य भूत इहतातियों को बाननी कारवा काम कर देनी बाहिए।

एक प्रस्ताव पूर्व सप्तीका की परिश्यित पर भी हुआ। इस हिएय में भारत-सरकार में शीकार किया कि बद केवल यदील है, सममीता इसने बाले पर्यों में से नहीं है । उचर ब्रियण बामीय की सरकार ने बाली बनाची की बार्र की प्रस्तावित यात्रा पर कान्याय-पर्वा प्रतिकाय कता दिने । इसेग मी समिति ने त्यापनत प्रस्ताय धाम किया ।

संदे कविन की घोषणा

वार हर का महीना बटकपूर्व या। सार्ट व्यक्ति विकायत जाहर २५ व्यवपुर की सीट मार्प में क्रीर उन्हेंने एक धीनवा भी की वी । बांबरत मोर्टीकाल मेहरू ने बहती नाभर की दिली में कार्य-समिति की समरी देशक समाई । समिति के सदस्यों के काविरस्त राजवाती में काम दसों के सेता भी तक चोदया को सुनने छीर यह पर समितित कार्रवर्ष काने के लिए औरत के। जून १६९६ के बात में शारीयर की रक्तम होते समय सार्व वार्तिय में बहा का, "रिस्तायन वर्ड्यकर मैं मिटियो-बारत से इस कार्या सामग्री पर अर्थों बाने के सामार हा होता । बेला में सामन कर बना है. के क्षेत्र प्राचीप रावनेतृत मोद्यात वे प्रांतर्थय है जनती मित्रनीयम एडियों को जिटिए-सादार के हामूल श्लाह मेंग फर्नेन्द होता !" रखने बाद उन्होंने बातना १६९० की खेदला बीर तबाद बाय क्षेत्र हो उसे क्ष्य के बारेश का का काला रिया। इन बारिशनक में क्यार में नहां बान भूतारी हतेरी इच्छा और प्रत्यण इसी में है दि इसी आधानत का खावत गा है में उस किएक भारत को हतारा प्रभारत सामन प्राप्त के मिल कार्यन्यत में की बीवब कहा है। वह प्रश्नास भारत के कि दारी वर्रिकेटी में दिनित संगत की भी साथी देंगा बान किये हा पूर्व करित है बार्क देश बाह्यूल की बोल्या में कर कर्तिनाहकर करिता के आलब है

संद के पर सुद के में क्षेत्र करते वह स्वकार में इस बरायार्ग प्रश्नित हैं हैं हैं भारती साथ है से सि इस्टन्कर में के क्षेत्र करते वह स्वकार में इस बरायार्ग प्रश्नित हैं हैं हैं भारती साथ है से सि

श्रागे चलकर मिटिश-भारत और देशी राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध कैसे होंगे ? श्रम्यत " 'महोदय की सम्मति में इस बात की पूरी जांच होना आवश्यक है। दूसरी सूचना यह दी है कि यदि कमीशन की रिपोर्ट और उसपर सरकार द्वारा बननेवाली योजना में यह बृहत् समस्या शामिल करनी हो तो फिर श्रभी कार्य-पद्धति में परिवर्तन कर लेना जरूरी मालूम होता है। उनका प्रसाव दे कि साइमन कमीशन छोर सेवटूल कॉमटी की रिपोटों पर विचार होकर अब वे प्रकाशित कर दी जायं श्रीर पालंभेयट की दोनों समान्त्रों में सम्मिलित समिति नियुक्त हो उससे पहले ब्रिटिश सरकार को ब्रिटिश-भारत ग्रीर देशी-राज्य दोनों के प्रतिनिधियों से विचार-विनिमय करना चाहिए ! जिससे सरकार की ओर से पार्लमेस्ट के सम्मुख पेश होने वाली अन्तिम मुधार-योजना के पक्ष में अधिक-से-अधिक महमति प्राप्त हो सके। माखीय पाय-समात्रों एवं अन्य संखाओं की सलाई लेना तो स्वाइयद पालंभेयदरी कमिटी के लिए फिर भी लाभदायक होगा ही। परस्त इसका द्यवसर तत द्यायेगा जब यह योजना द्यागे चलकर बिल के रूप में पालंभेगट के सामने धावेगी। किन्त कमीशन की राय में इससे पहले पर्वोस्त दग की परिपद बुलानी पढ़ेगी। मैं समभता है कि ब्रिटिश सरकार इन विचारों से पूर्वंदः सहमत है .... श्रमस्त १६१७ की घोषणा में ब्रिटिश-नीति का ध्येय यह बताया गया था कि स्वज्ञासन-संस्थाओं का अपनशः विकास किया जाय जिससे ब्रिटिश-सामाज्य का श्रंग रहकर भारत धीरे-धीरे दायितपूर्ण शासन प्राप्त कर सके। परन्त १६१६ के सुधार-कानून का श्रर्थ लगाने में विलायत श्रीर भारत दोनों ही देशों में बिटिश सरकार की इच्छाश्रों पर सन्देह किया गया है। इसलिए ब्रिटिश-सरकार ने मुक्ते यह स्पष्ट घोषित कर देने मा श्रिधि-कार दिया है कि १६१७ की घोषणा में यह अभिप्राय असंदिग्ध रूप से है कि भारत को श्चन्त में उपनिवेश का दर्जा मिले।"

यर पोपणा वो हुई २१ क्रस्तुस्र को और २४ क्यर्ट के मीतर पीपरत मासतीय, घर तेन-सरादुर धम् और वों बेसेच्ट खादि बरेन्बडे होग दिल्ली चा पहुँचे। बामेंह की कार्य बर्ग्मित वो वहां थी ही, गमीर निवार के परमात् इस सामात्रत कमा ने बुद्ध निर्णय किये। इन्हीं निर्णयों के प्रकार में एक बस्तव्य वेपार किया गया,जिवमें निर्देश सरकार की पोपणा की चर्चाई की खीर मारतीय कोक-मत की चन्द्राह कोने की सरकार की इन्हों को मरीस की गर्में।

हस वस्तव्य में बदा गया हि "दमें आया है, भारतीय ब्रावेश्वरताओं के अपुहुश श्रीपनि-विद्यार विभाग तैयार काने के सरकार के प्रकार में हम कहतीय है उन्हेंगे, परनु हमारी शय में देश की पुरुषपुरुष पनितिक संसाओं में निश्तक उत्तव करने और उन्हां बहसेग भाग करने के हैत भुख कारों का किया जाना कीर उन्हां नहीं का कान होना करनी है।

प्रस्तावित परिपद् की सफलता के लिए इम ग्रत्यन्त जरूरी समभते हैं कि—

(क) बाताबरण को ग्रथिक शास्त करने के लिए समझैते की नीति झख्तियार की जाय।

(ख) राजनैतिक केंद्री होड़ दिये जायं।

(ग) प्रगतिवासि राजनैतिक संस्थाओं को काफी प्रविनिधित दिया जाय और सबसे बड़ी संस्था होने के फारण कांग्रेस के प्रतिनिधि सबसे ऋषिक लिये जाय ।

परण पान कराण आपना कर साधानाय वस्त्र आपक्ष तथा वार्य : (व) श्रीपनितित्व दर्वे के दास्त्र में साहाया की धोल्या में सरकार की श्रीर से जो कुछ कमा गाया है उसके क्यार्थ कमा है, एक निरम्प में लोगों ने उन्देर मकट किया है। किन्तु हम सममने हैं कि मस्तानित परिष्टु क्रीपनितित्वक स्थापन की स्थापन का समा तिहस्यत करने को नहीं इतार्दे जा दी है, विक्ट हमें सरमापन का स्थित ने तथा करने को आपनित्व में अपनी। हों हारता है कि बाहताथ के महत्वपूर्ण बनतन्य वां नह भाषायं कीर वहिलायं हताने में हन रा कर रहे हैं। जब तह नने विधान पर कामत सुरू न हो तब तक हमारे लगत से वा कामर देश के बर्गमान साधन में उदार मावनाओं का संचार होना चाहिए, प्रस्कारकण दो के का मस्तानित परिवाह के तरेरचों के ताब भेल विज्ञान चाहिए और वेच उपवी कीर करण

श्रीपंक श्रादर होना चाहिए । हमारी सम्मंति में जनता को यह अनुमह कपना अन्तरास्त्र श्राज ही से नमीन श्रुप श्रासम हो गमा है श्रीर नण दियान केशल हुए आपचा यह हुए हसी ''श्राच से सरियर की सकलता के लिए हम हमें यक श्रावरणक बात समको है है

करदी-से करदी हुलाई आप।" निम्पन्देर इस मरे रथेरे का कारण मजदूर सरकार का अधिक उत्तर दृष्टिनोल का। है" में क्षमेज मित्र तार-पर-तार मेजकर गांधीजी पर जोर बाल हरे थे कि वह आगव की काकत क

प्रवल में मजदूर मरहार का नाय दें। संसीजी का बनार

बागार पर है कि बाँद में पाई ते जान की विदेश मानाओं तरपाद का तह है जिया है दे सारवर्षक कारपी का निर्माय कार्ते में करावती हैंगी कोई कह उसी पन कही है संपाद में स्वाप्त के प्रतित राज जनद बंदत है तो दर्मान्य जी कि सोप्त से साइकाय की पोरणा में भारतकावियों को बहुत छोटी-ही चीज देरे का बकन दिया गया सा । कि. भी लालीक्ट में हसीबर त्यान खार है। गया : बागन-समा को समार्थ कि करनी पत्ती । या सहनेत साइव के ने साइव की हार्य है आप सहनों की साइव कर है की समार्थ है आई हमार्थ की साइव कर है की समार्थ है आई का सहनेत साइव के ने साइव की साईव में कि हमें मार्थ हो की सांच का मार्थ है कि साईव की सांच का साईव है कि साईव है की सांच का साईव है की स

## सर्वदल-सम्मेलन

१६ नतामर को प्रयान में वर्षदक्षभमित का अधिनेशन फिर बुकाया गया और साथ ही कार्य-मीतींतु की बैठक हुई। ऐस्प भार कार्ये एत्यों के सन प्रयत्न किये गये। कार्य-मीतींतृते अध्या-कोर्र निरेचन निर्णय दिया भी नहीं था कि पढिंद ज्वाहरातान और प्रमाय बाद ने सीमींत की सन्-स्वा को पढ़ें ही क्षेत्र दिया। गेर्डेंद्व मोतीलाल मेहर अपने नीजवान सारियों से भी बहुत्त रे। उन्हें काम्मन्यमा की हुक-कार-पूर्ण कार्रवाई और कैप्ति केन के दुर्मुदेशन पर बहा सीभ का रहा या। उन्हें देशा लगा कि जिटिय-मीन-मयदल जो चित्र शींच सहा या बह देशा मा कि मारवासियों को उन्हों कार्यम दीले और निकायवासी की किटा-चन्न ।

नेताओं से भेंट

प्रतास्था सं भट्ट एमर 'पायोगियर' के भृतपूर्व कायरक जिलक साइ कमानार को जिंदी-पर-निहिंदा हमना रहे ये चीर साई करिन पर बोर काल रहे ये कि साहिर-कांग्रित से पाले वरकार की स्रोत से और पेली साई में मीन पार्ट्य कमाने पर को क्योंनिक की मिलने सा सांक्र कार्य मा पहुंचन परे । साई करिन, वां- कमू मार्च्य, १५ सालिक की मिलने सा किन्यप्र परिक्रम मोतीसासने मोत मा मालवियानी से सीम है हुस्तक करोनों हैं। इस्त साहब्यक साई स्वयंने बक्तक के स्वयंने बक्तक के साम से इस्त में हो से मालवियानी सा मालवियानी से सीम है हुस्तक करोनों हैं। इस्त साहब्यक साइबें १५ सार भी विद्यान साम की साम प्राचीयनी से सीम है हुस्तक करोनों हैं। इस्त साहब्यक साइबें १५ सार के विद्यान दिवानों हुस्त भी है, बहुर कि पहले कम्म मालवियानी से मीनी होरी हो हुस्ता की साम सिंह है हरावार दिवानों हुस्त भी है, बहुर कि पहले कम्म माल की। साई सिंह निक्रम पा आपों, १६ हरावार होगी। हुस्त भी है, बहुर कि पहले कम्म माल की। साई सिंह निक्रम पा आपों, १६ हरावार होगी। हुस्त भी है, बहुर कर साई स्वाह की। साई सिंह निक्रम हम्म पा अपों है। १६ हरावार होगी। हुस्त भी हो, बहुर कर बहुर की। हम्म हम्म दूर पुग्ने किने के स्थान पर उन्हों मार्ड के नीने सम स्था। हाई स्वाहित वें सक्तमार स्व गरे, बस्तु उनके स्वाने सी साई हो होने की सो साई साई की हो साई सी हो की सो सीम हम्म के सी सी सी हमी हमार्टी की सीम हो की सी सीम हमी हमी हमी की सो सी सी हमी

या के प्रोतिस्थान स्थापन के किए देन साहबं संसार को विद्यान दिसा रहे थे हैं, स्थापन है वे या के प्राप्त निर्माण है। प्रश्नीती के करिया जा स्थापन के इस्ताय है, हिंदुरार्क हैं हैं क्षित्रम्भ निर्माण है जुड़ा है, प्रमुख्य के स्थापीय होर्पिक्शनस्था में में में हिंदुकारी हाते हैं स्थापनीति में शियान क्षित्रम से स्थापन को स्थापन स्थापन है। स्थापन स्थापन है। स्थापनीति के बार्ट दिख्योग्यों की बीच्यान स्थापन स्थापन को स्थापन है। स्थापन स्थापन है। से सह भी स्थापनीति है। स्थापनीति के स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन के स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन

र्शात क्रमाशास नारू ने बाजी ब्राह्मणाया है। बाहण वर्ष परण राणाव की खाना ट्रिकों है क्रमीरी दा कराव है। बाहमाय साहन का द्वारा नेंद्र की शासी। नामा हैन विजन की भाषा है। परन्तु हमारे सामने जो कठोर वर्खास्पिति है उसमें इन भीठी-मीठी बार्तों से कोई श्रांतर नहीं पड़ता। इस अपनी श्रोर से कोई घोर राष्ट्रीय समाम श्रारम्भ करने की जल्दी नहीं कर रहे हैं। समफीते का द्वार ग्रमी खुला है। परन्त कैप्टिन वैजवह देन का व्यावहारिक ग्रीपनिवेशिक स्वराज्य इमारे लिए जाल-मात्र है। इस तो कलकत्ते के प्रस्ताव पर कायम हैं। इमारे सामने एक ही घोय है श्रीर वह है पूर्ण स्वाधीनता का । श्राध्यद्य-पद से जवाहरलालजी ने ब्रिटिश-धाम्राज्यवाद का वर्णन किया श्रीर साफ कहा, "मैं तो साम्यवादी और प्रजातन्त्रवादी हूं। मैं बादशाही श्रीर राजाओं को नहीं मानवा।" इसके परचात् उन्होंने ऋल्य-संस्थक जातियों, देशी-राज्यों छीर किसानों तमा मजदूरों के बीन वदें परनों को लिया। इसके बाद उन्होंने श्राहिस के मरन का विवेचन किया - "हिंसा के परिखाम बहचा विपरीत और अष्ट करनेवाले होते हैं। खासकर हमारे देश में वी इससे सत्यानाश हो सकता है ! यह बिलकल सब है कि ख़ाज जगत में सगठित हिंसा का ही बोल-बाला है। सम्मव है इमें भी इससे लाम हो, परना इमारे पास दो संगठित हिसा के लिए न सामग्री है न वैयारी; और व्यक्तिगत श्रयवा रहुट हिसा वो निराशा को कब्ल करना है। मैं समभवा हूं हममें से ऋषिक लोग नैतिक दृष्टि से नहीं, प्रत्युव न्यावदारिक दृष्टि से विचार करते हैं, श्लीर यदि हमने हिंसा के मार्ग का परित्याग किया है तो सिर्फ इसीलिए किया है कि हमें इससे कोई सार निश्तता नहीं दिखाई देता । स्वतन्त्रता के किसी भी खांदोलन में जनता का शामिल होना जरूरी है भीर जनता के ह्यांदोलन तो शांव ही हो सकते हैं । हां, सगठित विद्रोह की बात हालग है ।" व्याव-शारिक श्रष्टिंसा को इस उन्दा तरीके वर समभाती के बाद सभावति महोदय कीसिसों के बहिष्कार. राष्ट्र-ऋण ग्रीर कांग्रेस के सगठन को ठीक-ठीक ग्रीर कारगर बताकर उसे मजबत ग्रीर सन्यवरियत संस्था में परिवर्तित करने की ज्ञावश्यकता पर बोले । ज्ञान्त में उन्होंने इन शब्दों में एक महान प्रयत्न कर देखने की श्रापील की-"यह कोई नहीं कह सबसा कि सफलता कब श्रीर कितनी मिलेगी। चफलता हमारे काबू की चीज नहीं । परन्तु विजय का सेहरा प्रायः उन्हीं के सिर बधता है जी साहस करके कार्य-देश में बढते हैं। जो सदा परिशाम से मयमीत रहते हैं, देसे कायरें के भाग्य में सफलता क्यचित् ही होती है ।"

ं "तम दुष भी रांतर, सबसी बीज हो है बचा का काय काता। मैं नहीं समस्ता कि मारवर के मिलने बाता कियों भी तम का कोरिनेचा क्यान हमें ऐसी सता रेगा। इन सम् की बचीटों यह है कि दियों तेना कीर कार्यक्र मिलन कर स्वतन्त हमें हम ति अपने। इस्तर्स्य हमें इसी देनों पर में में पर पारिए, हिए सबस्क सामे-साद हो करना। !" कांग्रेस का इतिहास : भाग ४

SEX. इन विचारों से भारत के नेंता गांधीजी और राष्ट्रपति जवाहरलास नेहरू दोनें सन्त

स्स कारण लाहीर-कांग्रेस का कार्य-सञ्चालत करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। श्री सीत्रिटर्व ी फुद्दी विजया के महान् श्रात्मोत्सर्ग की प्रशंसा की गई और पंडित गोकर्णनय मिश्र, हैं राखपे, भी मक्तयत्मल नायह, भी रोहयीकान्त हाथीवरुद्या. भी लाहिडी द्यौर भी मोमरेर <sup>दर</sup> देशवधान हर शोक प्रदर्शित किया गया । इसके बाद हाल की बम-दुर्पटम स मार्च ास हम्राः ---

"यह कांग्रेस बाइसराय साहब की गांकी पर किये गये गम-प्रहार पर सेंद्र प्रकट करते हैं हैं। पने इस विश्वास को दोहराती है कि इस मकार का कार्य न केवल कार्मेत के उरेग के क्या ल्कि राष्ट्रीय-हित की भी हानि पहुँचाता है। कामस बाइस्टाय, लेडी झर्बिन, उनके गरित के गैर साथ के श्रम्य लोगों को सीमाग्यवश बाल-बाल बच जाने पर बधाई देती है।"

पूर्ण-स्वाधीनवा

इस कप्रिंस का मच्य प्रस्ताव पर्श-स्वाधीनता के सम्बन्ध में था :---'झौपनियेशिक स्वराज्य के सम्बन्ध में ११ अन्त्रवर को बाहसमय साहव में जो घोषण है है ीर जिसपर कांग्रेस एवं शन्म दलों के नेताओं ने सम्मिशत यक्तस्य प्रकशित किया या उव तमर की गई कार्य-समिति की कार्रवाई का यह कमिल समर्थन करती है और स्वरायके गहीन बार्ने निरदाने के लिए बाइससब महोदय की कोशियों की कह्न करती है । किन्नु उसके बाद के पहरे हैं हैं श्रीर बारसगय साइन के साथ महारमा गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू और दुन्हें नेहरू हैं लाकात का जो नवीजा निकला है असरर विचार करने पर कांग्रेस की यह राम है कि सम्पन्नि प्रण व मोलमेज परिषर् में कामेम के शामिल होने से कोई लाभ नहीं ! इसलिए गवरर कतको है की रान में किने हुए आमी निश्चम के अनुमार यह कांग्रेस योगणा करती है कि कविस-विधान की वार्ट सम में 'स्रारम्य' शस्त्र का झर्य पूर्ण स्वाधीनता होगा। कामेंस यह मी धोपका काती है कि सर् मटी की स्पेरिट में वर्णित सारी योजना को शरम समग्री बाव। कांमेस स्नाशा करती है कि बन क्या विस्तादी श्रपना सारा प्यान भारतको की पूर्व स्त्राधीनता को प्राप्त करने वर**्डी स**गावेंगे । क्<sup>र्व</sup> ापीतवा का कान्योलन समय्ति करना और काँग्रेस की नीति की तसके नवें भेव के संपर्क है पित्र धानुकृत बनाना धानारवक है, इनलिए यह कांग्रेस निश्चय काती है कि कांग्रेसकी की वि चान्दोलन में भाग सेतेशने दूसरे साम भाषी निर्माचनों में मत्यच वा चापच कोई चान व है प्र कींमिलों कीर कॉमडियों के भीवदा कमिनी मेम्बर्ग को इस्तिय देने की बाजा देती है। <sup>ह्या</sup> वेन बाजि स्वयासङ कार्यश्रम को जलाइन्ट्रॉक कुए काने के लिए शह से बादुरोध कारी है कै न मीर्माप को प्राणिकार देती है कि यह जब ब्रीन बर्स चाहे, ब्रावस्थक प्रतिकारी के मान बर्डिनर

त्यः स्टीर कामरी सह का कार्यन्त्रम साराम कर दे !" नुन्धी बात इस बाहिन में बह की कि करिंड प्राचित्ति का समय बहन दिखा । अपूर्ण देश की सरिव सकत की पॉर्टार्ट्स करूर है और रिसाय के साथ में सर्विशान होने से सर्विशे रे के लिए क्यू करना चीर बुसरा भी कर तराना एकता है, इसामार कर दिस्का किया मात्र है सांपरेश व थी लाग्ने बदसका काशी का आये हैं. हैके समय अभी आया जो बावें अधिक हमा त इस्ति बंदी को कका है बुक्त की है

बचीय में इस करणारी में क्षेत्रमुळनकड़ दिसान में बारशक करियान माने या क्षांपरान

, 184 h

401

स्दा को माति पूर्व-प्रकोश पर भी मस्ताब हुआ । श्रीमती होजिती नायदू बड़ा कुट उठाकर वहां गई थीं और वहां के मारतीयों ने अपनी हमस्त्राओं पर राष्ट्रीय मावता को कायम रक्ता या । अपील ने दोतों को बचाई दो और कहा कि राष्ट्र किसी ऐसी योजता से सन्त्राय गई। हो एकता जिसमें आपदापिक निर्मायन स्वीकार किया गया हो और सम्त्रित में भेद-भाव रक्ता गया हो और सम्त्रित मात्र करने में मारतीयों पर तम्मत्र कराये गये हों।

देशी-राज्यों का विश्व महत्तपूर्ण या ही । कांग्रेस ने सोचा श्रव समय श्रामया है कि भारतीय-मेरा श्रामी प्रमा को दायितपूर्ण शासन प्रदान करें श्रीर उनके श्रायाममा, भारण, सम्मेलन श्रादि श्रावकारों श्रीर व्यक्ति पूर्व संप्रतिकती रजाके नागरिक हकों के यारे मे घोरणार्थे करें श्रीर कानून बनायें।

सन्तर-(सोर्ट के रद हो जाने से वाध्यदायिक समस्या यर फिर से विन्यार करना पड़ा। इस स्वान्य में प्रत्यों नीति योगित करना करनी मासूस हुआ। कार्यिक ने क्षणां यह विज्ञात क्यत किया कि स्वारीम-मात्र में सो साम्यायिक प्रत्यों का निराद्य कर्षमा राष्ट्रीय की से ही सोगा (पटलू चू कि विज्ञातों ने विद्योग्दा और मुख्यमानों और दूसरी अरुग-संस्थाक जावियों ने सामारायदा नेश्रूष्ठ (कोर्ट के सत्तानों यर अपनोध प्रषट किया है, इस्लिय कार्तित इन जावियों की विद्यागत दिखाती है कि कियों में मानी-क्षमा में कार्तिय पेता में के स्वार्थ में साम्यायिक निर्मय स्थान स्वार्थ में मात्रिक स्वर्थ के पूर्व स्वरोध म हो ।" पार्वक्रिय के मुद्दार्थ सरस्य भी शासुकी सक्तावना क्योर इंप्लेख परं ग्रन्थ विदेशों में प्रत्येगके मार्यावीमों ने स्वर्थ को बोटों के किया दक्ता हो स्वर्थाने मार्थ में, वे नहीं दिये गर्थ १ इस्ता में कार्योग में निया का महात्राच वाष्ट किया।

१६२२ की गया-कांग्रेस के इतने ऋसें बाद भारत पर लादे गये द्वार्थिक भार श्रीर उसे ग्रस्ती-कार करने के प्रश्न पर भी विचार किया गया-"इस कांग्रेस की राय में विदेशी शासन ने प्रत्यन्त या द्वाप्रयक्त रूप से भारवर्ष पर जो द्वार्थिक भार लाद दिया है यह ऐसा नहीं है जिसे स्ववंत्र-मारत बरदाश्त कर सके या उससे बरदाश्य करने की आशा की जाय, ऋतः यह कांप्रेस १६२२ वाले गया-कांग्रेस के प्रस्ताय का समर्थन करती है और सब सम्बन्धित लोगों को सबनेट देती है कि स्वाधीन-भारत किसी भी आर्थिक जिम्मेदारी या रिक्रायत को: फिर मले ही यह किसी भी प्रकार दी गई हो. उसी हासत में स्वीकार फरेगा अब कि स्वतंत्र-त्यायालय हारा उसका ग्रीचित्र सिंह हो जायगा, चन्यया वह रद कर दी जायगी । समन्दुर्गटना पर जो प्रस्ताव पास हुन्ना वह झासानी से नहीं हुआ । प्रतिनिधियों के एक खास समूह ने उसका प्रवस विरोध किया श्रीर बहुत ही थोड़े बहुमत से प्रस्ताव पास हो सका । मुख्य प्रस्ताव के सम्बन्ध में भी इस बात पर शापनि की गई कि स्वराज्य का मसला इस करने में बाइसराय की कोशिश की तारीफ की जाय। जब कांग्रेस में यह कहा गया कि सम्प्रति गोलमेन-परिपद् में कांग्रेस के शामिल होने से कोई लाभ नहीं है, तो 'सम्प्रति' शब्द पर भी भीर भागीत की गई । होगों को भय था कि कही रावण के खिर की तरह यह परिपद बदले हुए हालत के बहाने बार-बार जिन्दा न ही जाय । परन्तु गांधीजी को बार-बार शरट कर खुके थे कि इमाग सारा क्षवहयोग क्रीर वारी लड़ाई वहयोग की स्तांतर है । गांधीबी विदेशी बन्न-रहिण्हार-समिति, महिया-निरेष-समित, और बारहरपता-निवारण-समिति को अल-बल्क स्वतन बनाकर कामेन का बाम बलका करने की बात भी न मनवा एके । यही हाल उनके प्रतिनिधियों की संख्या कम करवाने और कांग्रेश-सगठन की अधिक आसान करदाने के प्रसादों का भी हत्या ।

कार्य-विभाग

यह कह देना जहनी है कि ये मिस-मिस बीकीटवी कलकता-क्रोंग है बार एकी एं से बनी थीं ! राज बाम विदेश की भी पीन पाना ! स्वरंगेत्रकों का धंगठन जगरालकों की हैं आबु के हलले किया गया ! कार्नेंद का कार्य पहली ही बार निमानों में बांड और कार्नेंदर्ने अलग-अलग चरवां के मुद्द किया गया ! किन्तु मांचीओं तो यह चारते थे है कार्नेंदर्ने में बंगि-टिमां भी स्वरंग रूप से काम करने लगें ! एक्स वोगी ने उनके समाणे के करेंद्र भी पि क्या माने के करेंद्र माने का करने अपनामियों से चरा आमे चलता है कीर कर उठाने के बाद की आजा मानो जाती है ! हुआ भी बांगे माने कर कर राविकाल के अरुप्त माने क्या करने के बाद की कार्य माने के क्या माने कार्य के साने कार्य माने हैं साने कार्य माने हैं के साने कार्य माने हैं साने कार्य माने हैं साने कार्य माने हैं के साने कार्य माने हैं साने कार्य माने हैं साने कार्य माने हैं साने कार्य है माने कार्य है माने कार्य है साने ही सान करने हैं साने कार्य है साने कार्य है साने हैं साने कार्य होता है साने हैं साने कार्य है साने हैं साने कार्य होता है साने हैं साने कार्य है साने हैं साने कार्य होता है साने हैं साने कार्य है साने हैं साने कार्य होता है साने हैं सान

कलकों में गड़ीय मांग को स्वीचार करने के लिए सरकार को बारह मार का हरन गया था। तवनुसार देरै दिसम्बर को ठीक खाधी शुत के समय प्रसाव के इस मठोररपूर्व कर रायों की गिनती खत्म दुईं। उस समय सारी कांमेर ने मिलकर पूर्व साधीनता का फंसा प्रशुप्त।

यन नार्वों को देखते हुए लारीर के व्यापनेशन में परिश्वम भी बहुत करना का किर्म में नाष्ट्रक की भी भाषीओं के प्रकारों में जो प्रवाद करने गये थे या हो कार्योंकिये या परिवाद रह ना की प्रकार की में माने की प्रकार की भाषी में परिवाद कर ने कारण सुनाव-जनमी समाने सुरत है नहीं वार्य के कारण सुनाव-जनमी समाने सुरत है नहीं वार्य के कारण सुनाव-जनमी समाने सुरत है नहीं वार्य के लारों का लारों के कारण सुनाव-जनमी मानों की सुनाव पाद की परिवाद मोनीसाल जो में कामने की परिवाद मोनीसाल की में कामने की सुनाव पाद सुनाव की सुनाव

'n

è

18

4

۲

म हो हो प्रत्या मने गरे। इन मिनर के धोता का मका मर्बर देश माँ ब्रीवहर मया इस नवा हो रक्षा की मुख्यमंत्र का में कीमड़ी कर्त्याही की का तर मेल. "परिवर्त प्रव करमा 4 merer bien wer ent um et mie u'en Berbite erfie an ber unn दम कर निक्त है। ब्राम्हीर्यंद दीनिए कि देलक्ष्य की ब्राम्य दसाग वद प्रदर्शन की ही

इस दल के मांतरणे में काली कभी की चेत्रणा है. बह बहा, "बच दक आला की पूर्व स्तर्वता के कार्न के बाद को बाद पहुंचारे दिया और की बाद में के जिए देश के कार पर्ना के की

शहदेश काने का बालक प्रतक कीता है" हमारी बाबा बर्गाव, बाद बमारेंग, लगुह मुख्यादे, व्ह बादा देखाव्यूपारित, व्याने क्षेत्र बुहत्त की। देवर में लंबने में दिवन हव का हुमारे क्यान की दी, की जा कर कि हुमा। का प्रशास कान गर्द करा पा । या वस एक बार बा का बारे बारे की बारत के लागित का विष् वाची जनश्री बाला बाली ही लग्नात इन्द है रहती बी इ बारता राष्ट्र की बी है

करानत है रह का क्रिकेट कराने ही करू का ।

## प्रार्गों की बाज़ी---१६३०

प्रतीचा का यां समाज होकर कार्य का यां झाराम हुआ। 4 परता वीन चलाह भी नी पाये थे कि महाराष्ट्र में क्लिट स्वत हो गया। हम देल जुके हैं कि खबरयोग के आंदान कार्य महाराष्ट्र और बंगाल ने मिलकर उन नवीन आन्दोलन का विचेत दिया था। यह भराष्ट्र कर महिरा के होचे दे का खुदीय किया और अपनीची के सींवलन विचेत्रण का आन्दो के होचे दे का खुदीय किया और वीर देश को दिस्ली की शतों और स्वाधीनता के आयार पर मोलमेक-मिल्ट में ग्रामित होया चीर वीर वीर के आपार पर मोलमेक-मिल्ट में ग्रामित होया चीर वीर की से महत वहा के लिए तम हो चुके थे। अन केंद्रयों को होड़ कर सरकार ने हरवर्नात का धीरण नहीं दिया और मीजनिवीतिक स्थापन की भागना का द्वारना असल में साना हुई। किया तो दिस्ली की सतों में पर ही कमा या है

नार्थ कार्य-वामित की बैठक र जनकी १६२० को हुई। पहला काम उसने किया कैंग्रें बीएकार के निश्चय पर ध्यमता करवाने का। १ इक्के लिए उसने मत-दाताओं से खतुरिए कियां जो सदस्य कार्येस की ध्यमिल पर प्यान न दें उन्हें मत-दाता मनक्ष करें कि वे इस्तीय है और पूजा में शामिल न हीं। इक्के परिणाम-रक्कर प्रदोशकां के रेफ स्वरंधा ने इस्तीर दे दिंगे। इं निश्चय कार्य-शमित ने देख-पर में पूर्व-स्वरंध्य-दिश्वर मुमाने का क्या और इस्के लिए २६ अना १६३० का दिन निश्च हुआ। वेद्य-पर में महान-मार और मान-मान में एक प्रोप्ता-यन तैयार क नता के समुख पड़कर मुनाना चौर उस पर हाथ उठा कर को आंखों की समति सेना तम दुर्धा उस दिन मुनाया जाने वाला योपता-पन यह था:—

उस दिन सुनाया जाने वाला घोषणा-पत्र यह थाः— स्याधीनता का घोषणा-पत्र

महारह की ब्रापिड बरवादी हो बुदी है। जनता की ब्रामदना को देग्यों हुए पुनने बेहनक सन्तर हाता है। इसारी ब्रोलन देनिङ ब्राय करत वैसे है कीर इसने की आरी कर किरे बाते हैं उनका २० भी रही किरानों से लगान के रूप में और ३ भी रही ग्राधिंगों से नक्तम-कर के रूप में बसूल किया जाता है। "शाय-कताई खादि माम-उद्योग नए कर दिये गये हैं। इससे साल में कम-से-कम चार महीने

"हाय-कवाइ खाति आस-उधारा नर कर १६४ गय ६ । इससे छात स कस-स-कर चार सहान किसान लोग वैकार रहते हैं । हाय की कारीगरी जाते रहने से उनकी हुद्धि भी सन्द हो गईं । और को उपीय इस मकार सुरू कर दिये गये हैं उनके स्थान पर इसरे देशों की भारित कोई स्वे अलोग करने

भी नहीं किये गये हैं 1

"अप्तारी और विवक्ते की स्थारण इस प्रकार की गाँद है कि उत्तरी किशानों का भार और भी बढ़ मारा ! इमारे देश में बादर का माल प्रधानकत प्रश्नेओं कारलानों से ब्राज है। चुनों के महत्त्वल में अंद्रेशी माल के साथ काल ती पर अवद्यान शीत ! है। इसकी प्रधान का उपनीम गरीतें का हालक करने में नहीं किया जाता बॉल्क एक खरण्य धाग्यमी शावन को कादम रखने में किया जाता है। जिसेनय की दर भी ऐसे स्पेन्द्राचारी हम से निश्चित की गई है कि जिससे देश का करोड़ों रुपमा बात हमा बाता है।

"राजनीविक दृष्टि से भारत का दर्जा जिवला अर्थों के जाराने में पटा है उतना पहले कभी नहीं पटा था। किसी भी क्षापर-मेजना से ज़नता के दृष्टा में बारतांक्त राजनीविक तथा नहीं आहें है। इस्तों क्षेत्र के अप्रदास के किरदेशों कि बार्ड के माने कि कुछाना पड़ना है। अपनी या आहें हैं। से जादिर करने और आजारी से विकान-जुलने के दूमारे हक क्षान लिये गये हैं और हमारे बहुत से देशासी निवीसन कर दिशं गये हैं। हमारी शासन की सारी महिला मारी गई है और हमं साथारण की मांची के की होते और बीटा की मारीसिसी में सम्प्र करना पड़ता है।

'संस्कृति के लिदाज से, शिला प्रयाली ने हमारी जब ही काट दी श्रीर हमें जो वालीम दी

स्थापना के हेतु कांग्रेस समय-समय पर जो ग्राशाय देगी उनका हम पालन करते रहेंगे।"

ं स्वापीनवा-दिश्व निष्ठ दत्त से प्रभाग भया उससे मस्ट ट्रूगा कि उत्तर-अदर दीनने वाली शिषेत्रता और निपता की तरे ने क्विनी ज्यांन भानता, उत्तवा और समर्थनात भी वेगरी दत्ती शिषेत्रता और निपता की तर ने क्वित अपने के स्वारी अपने का वान्त्रत और क्वरण की शुलामी की सक्त से केनत रहे ट्रूप थे। अस्तत दत्ती ही भी कि मानना पन उत्तवाह के साल उत्तरावें प्र जमी हुई राख को पूर्क मार कर हटा दिया जाय । स्त्राधीनता-दिवस का समाग्रेह खत्म ही हुमा कि २५ जनवरी की द्यमेम्बली में दिया गया वाइसराय का भाषण भी प्रकाशित हो गया। ह मारत के आशाबादी और विश्वास-शील राजनीतिशों की रही-सही आशाओं पर पानी पेर रिष लॉर्ड ग्रावित ने वहा :---

"यह सही है कि साम्राज्य के खन्य लोगों के साथ व्यवहार करने में मारत को स्वयंन में उपनिवेशों के समान कई श्राधिकार मिल सुके हैं। परन्त यह भी सही है कि भारतीय होक्सी श्रिधिकारों को संस्मृति बहुत महत्व देने के लिए तैयार नहीं है। इसका कारण यह है कि इन में कारों का प्रयोग ब्रिटिश-सरकार के नियन्त्रण तथा स्वीकृति में है । ब्रिटिश-सरकार जो परिषद् शुरू वह वस्तुतः यही चीज नहीं है जो भारतवासी चाहते हैं । उनकी भाग तो यह है कि उसके निव्य है

मत से हों और यह जो विधान बना दे उसे पालमेगट व्यों का त्यों स्थीकार कर ले।""" ······· परिपर् भिन्त-भिन्न भर्ते को स्पष्ट और एक करने और सरकार को यसा रिक् के हेत की जायती, योजना युनाकर पालमिस्ट के समुख रखने की जिम्मेदारी तो सरकार वर्ग

रहेगी ।" इस माप्रण के जवाब में गांधी जी ने 'धग इशिह्या' में में लिखा :---· ''बाइसराय ने यातावरण साफ कर दिया और हमें ठीक-ठीक बता दिया कि वह कहीं हैं।

हम कहां हैं। इसके लिए प्रत्येक कांग्रेसवादी को उनका स्थाभारी होना चाहिए।

िवाइसराय साहब की क्या परवाइ कि जब तक मास्त का प्रत्येक करोइपति ७ पैसे छेत्र व मजदूरी भाने याला भिलारी न बन जाय तब तक यदि औननियेशिक स्वराज्य के मिलने की प्रतिक रि करनी पड़ेगी। यदि कांग्रेस का वस चले तो त्याज वह प्रत्येक भूखे किसान हो पेट-भर शाता ही मी दे बहिक करोड्यति की हालत तक में पहुंचा दे । बैसे भी जब उसे श्रपनी हुदेशा का पूरा हाने भायगा और लब यह सम्भ नायगा कि उसकी यह तिस्तदाय अवस्था किस्मत के कारण मी बल्क वर्तमान शासन के द्वारा हुई है से वह संगठित होकर उठ बैठेंगा और अधीर होडा एड है सगढ़ में वैथ खर्पेथ का ही नहीं, दिसा-खहिंसा का भेद भी भूल आयगा। कांग्रेस को कारा है है ऐसी दशा में यह किसानों को सकता मार्ग बतायेती गर

धारी चलकर गांधी जी में साँड ग्राविन के सामने भीने सिली शर्ने रक्ली :--

(१) सम्पर्ण यदिश-निषेव ।

(२) विनिमय की दर पदा कर एक शिक्षिण चार पेंस राम दी जाय ।

(१) बमीन का लगान धामा कर दिया जाव धीर स पर कींतिसी का नियनण थे। (v) नगर-का तटा दिया काय ।

(४) मैं निष्ट-श्यय में शारम्म में ही बम-से-बम ५० की नदी बमी बर दी जाय है

(६) रूगान की कमी को देखते हुए वड़ी-बड़ी भीकरियों के बेतन कम-से कम साथे <sup>इर</sup> िने काप ।

(a) रिटेडी कारे की सामन पर निरेच-कर संगा दिया साम (

(c) मालीय नमूत्र-तट बेयल मानीय बराओं के शिए मुर्गाएन स्वते का प्रमार्शन करी यान कर दिए ।

(E) द्राचा का क्या के माध्य में साध्याना द्रिम्ब्यांन्द्रांग समा याते दुवा के निया, सम्म एक्ट्रेजिक है अ अंग्रन रिये कार्य अन्य शाम जिल्ला मनदी बाल्य से सिये बाब, ११४ वा बार्स की

रेदर⊂ का रीक्प रेप्यूलेशन उठा दिया जाय ग्रीर क्षारे निर्वाक्षित मारतीयों को देश में वापस ग्राजाने दिया जाय ।

(१०) खुफिया पुलिस उठा दी जाय, ऋषवा उस पर जनता का नियंत्रण कर दिया जाय।

(११) आसम-रहार्य इधियार रखने के परवाने दिये जायं, ख्रीर उन पर जनता का विकास से हैं।

नियम्ब्रण रहे । सुना है कि बन जनवरी १९३४ में ही श्री बोमनजी ने प्रधानमंत्री रेग्जे मैक्डानल्ड साहच से

सममीत की बाय-बीत करने का बीका उठाया था तह भी गांघीओं में उन्हें यही हार्वे बवाई थीं। स्वित्ती करने का बीका उठाया था तह भी गांघीओं में उन्हें यही हार्वे बवाई थीं। स्वीति होते हें स्वति होते हैं स्वति हैं स्

गांधीओं ने यह भी कहा, ''कान्य देशों के क्षिप स्वतंत्रता-प्राप्त के दूसरे उत्थाय भते ही हों, यत्तु मासवर्ष के क्षिप्त क्षादिकात्मक प्रवहस्योय के किया दूसता मार्ग नहीं है। वस्तात्मा करें, ब्राप शोग स्वतंत्र के हुए मंत्र को किद्ध झीर मन्द्र करें और स्वाधीनता को जो लगां स्वतंत्र आ रही उनके तिय अपना वर्षस्व अर्थना काने का वह प्राप्तों क्षारे ताहन अपना करें।''

श्रामेश्वली से शनीफे

साजस्य सरक्षा में बारस्यव बाहद ने क्षयन मामज दिया, तब वक्तज्ञह्न थी । उस सम्य साजस्य सरक्षा के क्षत्रकृत नहीं मा, क्ष्मिंक स्वर-उद्योग-रक्का-सदार उसी समय बना मा । इसके बहुत-ने विपोध समाजे वे कि इसके हाम सरक्षा के साजिव-तरिक्ष की मानज के दिवादी दिख्यात. के माथे पर साझाव्य के साथ दिखायन करने थी नीति साद दी है। इस कारण विद्युत मरन्साहर मामजीय कीर उनके ग्राहीय दक्ष के दुख सरकों ने हक्तीय है दिस्सा। वस्तुतः क्षत्रिय-क्षान्तिक को इस सामजा सी उनके ग्राहीय दक्ष के दुख सरकों ने हक्तीय हो दिस्सा। वस्तुतः क्षत्रिय-क्षान्तिक को

इस समाना की आया न यो और इसिंग्स को दैविक समाना वाहिए।

मार्ग यह वर्षण कर देना सकते हैं कि यह कानून करा मा । साथ ही खूर्त करके पर समाग्रे

गये उत्पत्तिकर और आयानकर का रविद्या भी का देना आयानक है। मातानार की समाग्रि के

समा विश्वी कर यो कि भारतीय करखानों में में में गुर १६ नगरा के उत्पत्ति के खुर और करके पर है, की क्षेत्र उत्पत्तिकर सत्ताया या । माता कर करकार किया पर कुनके का मार्ग की तीर पा और कि तैया ।

माल पर सेवी थी। विदेशी करने पर जो आयानकर सम्ताना मा वह किया आयानी के तियर पा और

माल पर सेवी थी। विदेशी करने पर जो आयानकर सम्ताना मा वह किया आयानी के तियर पा और

मास की स्रोम्य अपने सदी के दिवान से विश्वी आजा था। भारतीय कारणानेदर्श, ज्यापिती और

समान-दन-सोनी के प्रचानी हुद-स्वानी स्वाची सेवा पर हुद के स्वचा कि दूर के बार विदेशी करने के साने ही दिनुतानी कारणानों को बसा परका खुँच यह है। १६२६ में सरकार में स्वायानकर के की सी दिनुतानी कारणानों को बसा परका खुँच यह है। १६२६ में मा प्रभा पार्थी मार्गों हो या । स्वदेशी करने सा उत्पत्तिक में अपने प्रकाश दिन मा पर की स्वी अपने सी की पार्थी करने के साम पर खुणियां मना वही थी, उत्पर १६२० के हुद में ही एकरार ने विद्यान पर कर दिरा । इस्ते वर के की भी दहने पर में मा दिन है के सी मार्ग ६ वर्ष में में पर बहु कर है की मार्ग की सी सामा है। में पर सा पर खुणियां मना वही थी, उत्पर १६३० के हुद में ही एकरार ने विद्यान पर कर दिरा। इस्ते वर के की मान्य हिन्स कर की सीम दि है पर में में पर सुक्त पर विदेश करा सुक्त है में की सीमत दि पर में में सुक्त विदेश है की सी है आपने हैं की सामा है की सीम है पर सुक्त है सी सीम है है पर सुक्त है सी सीम है की सीम है सुक्त है सी सीम है सी सीम है सुक्त है सी सीम है सी सीम है सुक्त है सी सीम है सी सीम है सी साम है सीम है साम है सी सीम है सुक्त है सी सीम है सीम है सी सी

कांग्रेस का इतिहास : भाग थ्रे 212

था उनके ग्रव १३।-ार पाई ही समने समे । इस तथ्ड विदेशी क्या १२॥ की सदी सहा हो सप १ चापान १६२५ में हिन्दमानी मिलमालिकों को जो छ। यो सती का लाम हवा था उनके कुर से में रिदेशी कारमानेदारों को दो वर्ष बाद ही देशा की बड़ी का कायदा मिनने लगा । इत मामने ग भारत में बड़ी इलजल मची छीर खायात कर में परिवर्णन की मांग की गई र सरकार ने वय-उद्योग रचेता नातन पान करके इस्लैटर के काढ़े पर १५ पीनडी जीर जन्म विदेशी काढ़े पर २० डीनडी चौर कर लगा दिया । परिवन मालगियत्री ने इस मेद-भाष को चार्थिक-गरियर (फिरक्स कमोगन) है

रिश्लाक बताबर तुसका शिरेष किया । आगान इसलमण बढ़ा दर-दशी निकला । यह कार्य से संध शायर के साथ आराज की मार्था रोकने के लिए बना था, गरमा आराज ने सामने भारत की भेटे करे वाने करहे पर सहाओं का भाड़ा ६ दीनदी कम कम दिया और बहाजी कर्मावर्षे की आरबी हाक में पांच पीतरी तहायता दे दी । इत तरह भारतीय ब्रायात-हर की भात परी हो रह गाँ। बाने वह बर भारत नरकार ने बायात कर ५ की सदी बीर बढ़ा दिया । इसमें लक्षातावर की ६ कीनरी है हानि हो गरें। इनकी धृतिनार्ति सरकार में दूनरी करह कर दी। उसने भारत में बाने वाली कर म

एक जाना मेर का महतून लगा दिया । यह रूई मिश्र और बामरीका से बानी है और इनमें स्वी शायर के मुकाबने का बारीक करवा वैवार किया जाता है। इस एक बाले मेर के मरमूप में सक शायर की शर्था करने में भारतीय-मिलाकी उतनी ही बाबा होगई । ये तब बार्ने तो प्रनंतवर की बी है। जब बस उद्योग न्यूल्-दिन स्रमेम्बनी में देश रूचा हो उन पर ही नंशीयन साध्या कि लें। मामश्चित्रीका मश्चित्र यह था कि इन्नेरह के नाथ कार्ट (खाया न करके नव हिरोत्ती के कार्ट म का की एक ही दर मुक्तें। का देनी वर्गाए । देन मार्च को स्रोधामी की वृत्र वैतक का सर्वन

दिन था । बाराय पटेल ने बड़ा कि बाँद नाकार का प्रमान समानती में। वर्गी-वा रहें साका नहीं हो लाहार कि दिवार बरहे बता दें कि का चारत दिल काल में लेगी का है सन्तु साहर में ही दि देश बाग्य साम्हे विम्मेशनी में शब को देशन है। सन्त में बास वर्ष स्रोप मालवि को व सतीका की जिल करन और भी मेही का नारीधन मांका हुआ। पान्यू नारीधन खनान है जिन का बाद को हाई, पुत्राचे करने ही बांदरत मानादिय की और एउट साची, होत्तव समाजना सी। में

लागत पार्टी के बान्य लाका प्रत्यक करें करें ! उस दिन की मान क्यों श करते की पार्ट बाना में बार - "क्या कर बुधते राज कारण विशेष अपेश करें रहा है से की की की है में बार रहें। " है देशा आप ही परापत है। इंद कर की इर बाउड मी का सहाई से कोई सावना मार्ग है। मंग् द्ववर कर्न क्याने क्रवाचीन परिवर्ण वर पूरा विक का बने क्षीर वर वसने कांगा, वर धर्मी Lee hat fen ann bud de fit

### सविनय-श्रवज्ञा का श्रीगरोश

१४, १५ श्रीर १६ फरवरी को कार्य-हामिति की वायरमती में बैठक दुर्र । कैंक्सिते के किन मेम्स्तों ने स्विते मिनी हिरो थे या देवर चुनान में फिर एके हो गए थे उन्हें बहा गया कि या तो वे कांमित की निर्मायन की मेम्स्ती हो, हैं, श्राम्यण उत्तार जान्ये की कार्रवार की वायरी किया या तायती । इसकार ने राजनैतिक कैदियों के छात्र वायरपार करने का आरयावन दिया था, परन्तु एएकार ने इत वायरपार करने का आरयावन दिया था, परन्तु एएकार ने इत वायरपार करने का आर्थन मिति ने लेद प्रकट किया । कियु इत बैठक का मुख्य प्रत्याय तो स्वित्य-श्रायका के सम्बन्ध में या । यह इत प्रवार पर्वा ।

"कार्य-एमित को साय में खिनाय काया का खारीलन उन्हों लोगों के द्वारा आरम्म और खनालित दोना चारिय निज्ञान पूर्व-स्थायन की माणि के लिय खाहिश में धार्मिक विद्यस्य हो, और चूँकि कामेन के संगठन में खन देने ही स्वी-दूपर नहीं हैं व्यक्ति हो में धार्मिक विद्यस्य हो, और चूँकि कामेन के संगठन में खन देने शि स्वी-दूपर नहीं हैं वह स्वत्य होने चारिक हैं जो क्षित को प्रतिक्र में स्वत्य कार्यक्री के स्वत्य कार्यक्री कार्यक्र जार्य के आधिकार देवी हैं कि ने कहा, तिल तद क्षार्यक्री कार्यक्री क

' कार्य-ग्रामिद की विश्वास है कि नेवाओं के गिरफ्वार और कैद हो। जाने पर जो लोग पीले रह जायरे और जिनमें लाग और सेवा की भावता है ये अपनी योग्यता के अनुसार कांग्रेस के काम

श्रीर श्रादोलन को जारी रक्ष्वेंगे।" -

ए स स्थान ने नाभीजी और उनके दिश्सल सामियों को सन्तिन अवता करने का आधिकार दिया। कुछ समय बार अहस्तावाद में मारामीतीक भे दिन्छ हुई, तानते एक आधिकार का और भी सिसार करके किनान न्यामा का बोटी जिन त्यानी की निष्म माना भी उन्हें दे देने पर बात हमने सायकर मारा दिया ने किना का मारा किना मारा उन मी नामीज के लिए कही है कि मार्र १६३४ में वन यह आदितान श्वामत किया गया जन भी नामीजी के लिए अपनार स्थान गया, अपनी क्षा आदितान के आदि और आद दोनों में गांधीओं के स्वत्य अस्तान मारा। आपनी के हम सावान में पहिलों में के अहु पह स्थानित्य निर्मों के साथ को सावानी गांधीओं के स्वत्य स्थान मारा। आपनी के हमावान में पहिलों के साथ को सावानी गांधीओं के साथ को सावानी गांधीओं के साथ को सावानी गांधीओं की मारा किया निर्माण का कार्य की होश की पह सावान मारा किया नाम के मारा की है हस्ता मारा की सावानी मारा के सावान के सावान के की सावान के की सावान के की सावान के सावान के की सावान की सावा

ा इव सम्मेनन में मुद्ध कोगों ने यह आपका प्रकट की कि देश क्षमी समृद्धिक विद्याय-प्रवश के लिए देशार तर्री है। देशारी का क्षमें यही था कि कोग आग-पंत्र करने में दिनार एक सकेंगे या नहीं, दूसी के कहन पहुंचाकर स्थमें कहें या आहात कर सकेंगे था नहीं, की सी केंग करेशा को स्रांत कीर प्रवन्त होइस स्थम कर सकेंगे या नहीं, ने आयोक्य समस्ट करनेयाने ऐसे स्थानहीं

मित्र भी थे जिन्हें सामूहिक-सविनय-श्रवता की सूचना दस वर्ष पहले मिल चुड़ी सी। हैं मे जो केवल दोषदर्शी ये उन्हें उत्तर देने की जरूरत न यी । यदि ब्राज सामहिक सरमाह रहीत स दिया जाय तो क्या किसी निश्चित दिन पर उसे शुरू करने के लिए से अपने आपको दैका म लेंगे! अप्रसल बात तो यह है कि तैरने की सबसे अच्छी तैयारी तैरना ही होती है। इत प्रका लाड रिपन के कथनानुसार किसी देश की स्वशासन-सम्बन्धी योग्यता की सन्ध्रीसेन्द्रम्ही विक उसे स्वतासन देने ही से हो सकती है। जैसे इन्द्रियों को काम में क्षेत्र से ही वे स्वती हैं के हैं नैविक शिदाण भी खमल से ही मिलवा है।

नमक-कानन भंग

परन्तु सविनय अवता शुरू करें तो कैसे ! गांधीओं के इरादे पहले ही जाहिर हो वर है। बम्बई में ये समाचार पहुंच शुके वे झौर कार्य-समिति की सावरमती की बैठक से वाले हैं। तुर् चुके ये कि तमक के टेरों पर धावा बोला जायगा। १४ फरवरी से पहले ही बर्म्स से प्रकार भी शुरू हो गया। नमकन्कर का इतिहास खोद निकाला गया। मालुम हचा कि १८३६ है हा नमक-कमीशन वैठा था श्रीर उतने भारत में श्रेमेजी नमक की दिन्ही की खातिर मार्खीव क्रम है कर लगाने की सिकारिश की थी । लिबिरपूल बन्दर में माल के बिना जहांज लाही को है है खारांत समुद्र पर में सरतक पता नहीं सकते थे अवतक कि ब्रावस्थक भार को पूरा करने हैं कि मी कोई माल जनार लगा न हो। इसलिए मुख माल, कुछ मार, कुछ बनन से उर्हे हुई है पहला था। बुख समय तक दो उनमें संदम के समुद्र तट की रेंत भाकर काती थी, ह<sup>ति हैं करी</sup> की चौरती छड़क वैदार हुई। यहां पहले हुगली से कालीपाट-मंदिर क्रक नरर थी। धर्मन हा यह है कि मारत में सदा से माल जाता कम और यहाँ से जाता श्रापक सरा है। निर्मात देश्य करोड का चीर ज्ञायात २४६ करोड कारो का रहा। इतना ही नहीं, निर्देश करोड में क्षांपहतर लगा-गदार्थ कीर कच्या माल होने के कारण मह जगह क्षांपह भीया है। हर ही को स्थान में श्लब्द देला आय सो निर्योग-माल को से बाने के लिए ब्रायांत-माल को के बाम-में कम भारतांव गुने जराजों की अरूरत सी अवस्य होती है। ग्रामीत् आवड में क्रिकेट अराजी को लाभी जाना पहला था । भारतीय स्वापार के लिए जानश्यक कार्जी में का वा दे धमें में कराज हो हैं। इसकिए भारत में आतेशके जहां में अपना भार ही हैं। भी इन्तुन वृक्ष खेमें मास लाग कभी होता है। इनहे लिए येगायर के तमक से बार्य है। भीर कड़ा होती है हो, खन्मकारी की रही और सीती के दुवड़े सादि सीतें मी सार्र करी हैं। हो के जराज साम्य भार पूरा परने की पटनी का नगरमार स्त्रीर जाला नाते हैं है वहीं वार्स है के काला भारतीय वैदायन से साली यह बाली है।

बाद-मार्चित देटह दे बाद योहे दिनों में बावाचाया समझ-ही-समझ में स्थाप्त ही सही है. बुत्दे शरी, क्य बर्च हुया नमड पक्षा भाषा है नरहारी बर्मबारी थीर भी क्षेत्रे हैं। प्रवीने महत्र के पारी में नमफ कराने में ई बन धीर मकरूरी का दिनाव समाध्य बन्ध कि हुन का के जिन्हा वर्ष समय बनाने में काशा है। में नेवार वह में नामक सर्वे कि वह नेपार AP 276 41

करायते हैं करते हिस्से हैं करते होने देशते होता करते बात । अनेहें होता है मेर केरे बहात्मात के बारान के बार्न किया, वार्तम बीय का बान हिरानकों से देखा जाने नहीं पूछा रोगा। योजनार्ये दो उनके वास भी, पर वे बवाते थोड़ा हो। स्थामह की बाव ऐसी नहीं है। महां कोई पुत्र भोजना नहीं होती। परन्तु कोरें चढ़ी-भड़ाई योजना भी नहीं भी ! ये बोजनायें दो अपने-आप मकट ऐसी हैं। जैसे सल्यामही के सलाट में मकाय-रीप यहवा है। उनसे आगे या कदम अपने-अपन पीलता जाता है।

प्रश्त नमन-सत्याग्रद का रूप प्रकार विकास होने वाला था। गांधीजी किसी नमक के देख में जारद नमक उठावेंगे। कुरते नहीं उठावेंगे। अपर कोई पूरता, 'क्या हाय-स-राघ वर्ष ने देटे हैं।' ये। ये। उदा निवाल—'क्ष्मरूप। एन्द्रने नेवान में उठावें के लिए देवार दों। 'उन्हें वो आधा थी कि परियाग वकाल होगा। गलनानार्हे कह को वह कुन में साथ न लेगरे। केवल सप्तवस्थानियाभ के निवालियों को ही उन्होंने वाथ में लिया। वर्ष को भागवालों को भी दीवारी करने कोर गांधीजी की मिरस्तवी वह उदे रहे ने का आदेश निवा। कि वो एक्शाय भागव-मर्स में सब्दाई जुरू होनेवाली ही थी। गांधीजी की मिरस्ववरी के वह स्वार्थ का बाद लोग को वाहते वह करने को स्वरंत में में उन्हें दीवा गया थी। विवास के बाद भागति में केवा प्रवास के विवास केवा की में स्वार्थ केवा की में स्वार्थ केवा में स्वार्थ केवा की स्वरंत में स्वरंत में स्वार्थ केवा में स्वरंत की स्वरंत में स्वरंत केवा स्वरंत में स्वरंत स्वरंत में स्वरंत में स्वरंत में स्वरंत में स्वरंत में स्वरंत स्वरंत में स्वरंत स्वरंत में स्वरंत में स्वरंत स्वरंत में स्वरंत स्वरंत में स्वरंत में स्वरंत स्वरंत में स्वरंत स्वरंत

यदिन्त-प्रपन्न शुरू हुई। जैते-जैसे लोग पड़ हे जाने लगे; चार्य प्रोट से मदद ब्राने लगी। साय पदार्थों पर्व ब्रन्य चीजों हो चार्य होने लगी। दिवस परायों पर्व ब्रन्य चीजों हो चार्य होने लगी। दिवस परायों पर्व ब्रन्य चीजों हो मार्ग होने लगी। दिवस परायों में साम स्वयं कर दिया, बाद्यों में साम स्वयं कर स्व

गांधीओं की समझ में दिशा का चारों और सम्मध्या हो रहा था। हसकी कृदि का कारण मिठकार का क्रमाव था। क्रवा रूमास धर्म हो सथा था कि व्यक्तिस पर क्रमल करके हिंसा का मुका-बला करें। १६२० की कामेश हसी तरह के कल दिवारों से प्रेरेत थी।

हरियान पीर-माथाओं से धरिवूर्ण है। वियोदोर वाईर समरीका के एक मरान् आहित के । वर्ष को शव-माथ के मिन्नते में यह विस्तर-विश्वित कर गरे थे। उन समर्थ के पानिकारी में वाईर की शालाबों के बिर चुनेती ही। मिलों ने उन्हें करने की सकाह दी और उन्हें सपने महान में नन्द कर दिया। उनके शबुकों ने शाला काले कर सार सातने की समझे दी और दिए मकार क्षिणने पर समस्या का सामन्त्र समाया। पर पाईर हो अस्तानक सम्म में बार उनस्थित हुए सीर स्मास्यात-सन्द पर बा पूर्वे । सोले, "मार सकते हो हो सारों मेरे सुन की यह-यह पूर हो हमारें कर महिंग सीर दानों की मुस्त कराकर होईनेशा" विशेषनों के सावनेट करके पह पोर । समा मंग हो गई ।

- श्रन्तिमं चेतावनी

गांधीओं की वीजन करा उत्तरी बन्तारेश्यां से नहीं है, प्रतेखण्ड के भाषवा हीन, प्रति-लाभ-परिव वर्ष से नहीं नहीं है। उत्तर प्रकृषि हम उत्तर प्रति हम उत्तर प्रदेश है। एतीड़ी सावव आर्थ नाइव ने लिटिंग की प्रतिक का नियोव एक पुत्र में निप्तालय नवाय है। हरीड़ी भर-शीय राष्ट्री में करा अब से, उन्होंने इस्ती करों का बात करा महीने में कर दिलकर। गांधीओं की रिप्ता रिक्ष कीर गुद्ध नियार का सोहा कभी ने साव । नाम-वस-वस्ति उत्तर ने त्याव करवाद को मने ही देहरा कीर सावकाय दशाया हो, गांधीओं के देहर की प्रतिकाश से ने भी हम्बार नहीं कर सके।



''परना ये हो गर्र-गुलरी बार्ते हुई' । पोपयाके बाद धानेक घटनार्वे ऐसी हुई हैं जिनसे ब्रिटिश मीति की दिशा तरह सुचित होती हैं ।

"(रवाहर हो भावि छव हाय-साफ नारिर हो गया है कि निम्मेदार निरिष्ट सकतीतिक स्वानी नीति में देश कोई पार्थनों करने का नियार कह नहीं रखते सिक्ते के आरवी-सम्माद्य हो पबदा पहुंचने ही सम्मापना है, अपया भावत के सारित के कि नेदें के नियन और पूर्व जाव करनी पढ़ें। मदि इस शोपया की निया हा छन्त नहीं हिया गया तो भारत दिन-दिन अपि-हाधिक निस्तन होता ही आपना। निमाय की दर्र सात-ही नार्य में देस देस करदी गर्दे कोर देश को सहै देश के श्रीति स्वय के सिर्द हो मर्द। सर्व प्रचेच एक नियस के प्रदेश सम्माद्य है। और वह श्रीर-छीर सुराहों के साथ इस अवस्त निर्मय को मेटने के नियर स्वत्न मानि में हमा दिख्या नार्य है तो छार पूर्व मर्दी रह स्वते। आपने भी भारत्वर्ग की पीठ सहनने सादी म्याद्य ही हार्दा है दर कर अपन को निरक्त करने के दिख्य पत्री की म्याद्य की सहद भाग ही सी

हा दूसिर देश उसन की निकल करने के लिए पत्ती खार अमाधार-पर्य का मदस मात्रा हो। ।

"शाह के नाम पर काम करने नाशों को खुद सी सम्मन लेना नाशिए होंगे, दूसने को सम्मनने
पाना नाशिए कि स्वाधीनाता की इस तक्ष्य के पींखें हुत क्या है। इस पेंडु की न सम्मनने से काणीनात
स्वने निकृत रूप में था सकती है और यह लवत हमेता परेगा कि मिन करोड़ों मूक-स्विता की
मन्दारी के लिए स्वाधीना में मार्गित का मन्दा कि मान्दा के स्वीर किया जाना नाशिए उनके लिए
पर सम्मिनात काणिनत निकमी किद है। इसी सारग में कुछ झरसे से जनता को नाशित साधीनाम का सम्ब क्यों समान राह है।

''उसकी मुस्य-मुस्य बार्वे आपके सामने भी रल दूँ।

"परहारी आप का मुख्य गाम जमीन का लगान है। इसका श्रेमम इतना मारी है कि सार्थीन-मारत को एसी काफी कमी करती परेगी। स्थायी क्योशका अच्छी चीज है, पन्तु इससे मी मुझी-मर क्रमीर क्योशियों की साम है, सरीव दिखानों को कोई साम नहीं। ये तो प्रदा से बेवरी में रहे हैं। उनके वह चार देसला किया जा सकता है।

गांधीजी ने बाइसराय को बहुत देर तक शंधेरे में नहीं रक्ता । सदा की मांति इत वर भी १६३० को) उन्टोंने लाई श्रार्विन को चिटी भेजी ।

"सविनय-श्रवश शुरू करने से श्रीर जिस जोलिय को उठाने के लिए में इतने सही हिचकिचाता रहा हूं उसे उठाने से पहले, मुक्ते श्रापवक बहुचकर कोई मार्ग निहाहते ह

करने में प्रधन्तवा है। ''श्रदिसा पर मेरा व्यक्तिगत विश्वास सर्वधा सर्वध है। जान-बुमकर में क्लि भी दु:ख नहीं पहुंचा सकता, मतुष्मों को दु:ख पहुंचाने की तो आत ही नहीं—भने ही वे केर

दुःख नहीं पहुंचा सकता, मनुष्यों को दुःख पहुंचाने की तो धात ही नहीं—मने ही वे रूप स्वजर्में का कितना ही अहित कर दें। अतः जहां मैं ब्रिटिय राज्य को आमियार समस्य मैं एक भी अमेज या मारत में उसके किसी भी उचित स्वार्य की नुकलान नहीं पहुंचात व

"परन्तु मेरी बाद का अर्थ महत्त्व मा अभ्यय स्थाय का पुरुषण गर्थ भावत्य । "परन्तु मेरी बाद का अर्थ महत्त्व मस्तिमा । मैं विदेश-गामत को भावत्य । कर भायकारी मानता हूं। परन्तु केवल इसी कारण अर्थेक-माम को संवार की कर्यका सुरा भी नहीं सममन्ता। सीमाग्य से बहुत से अर्थेक भेरे मियदाम मिन हैं। प्रस्तुत वाद से " अर्थेकों सच्या की अप्रभाग्य सुराह्यों का शान मुम्ने सम्बन्धी और सार्थ्या अर्थेकों की की की

हुआ है, जिस्तेने सत्य को उसके सन्चे रूप में निहरता-पूर्वक प्रकट किया है।
"वो मेरा अप्रेजी-एक के बारे में इतना हुए स्वयाल वर्षों हैं। "स्वित्य कि द्वा प्रचान के कोड़ों मूक-मद्वाप्त्रों का दिन-दिन अधिकारिक स्त्र-होंगे निहर्मा के स्वाप्ति भार साहक के

"स्थालय कि इस राज्य न कराइ। मुक-मतुष्या का ावनान्त आपका रं उनेंद्र कमाल बना दिया है। उनार शासन और सैनिक व्यय का अध्यतीय भार लाइक रं कर दिया है। ""राजनैविक दृष्टि से हमारी स्थित गुलामों से अच्छी नहीं है। हमारी संस्कृत भी

भागायक हाट च हमारा।स्यात गुलामा स बाब्हा सह । १ वाच अन्य के सिता वर सोसली कर दी गरें हैं। हमारे हमियार होनकर हमारा साम की का चारत्या कर तिता वर हमारा आसमत तो लुप्त हो ही गया था; हम सबके निःशस्त्र करके कार्यों ही माँठि हैं सीरे बना दिया गया। "श्रतेक देश-समुखों की भांति मुक्ते भी यह सुल-स्यन शैसने लगा था

मेन-पियद् शायद समस्य हम कर सके । परम् जब ब्रापने राष्ट्र कर हिर्पा । मपदश पूर्ण-श्रीपनिविश्व स्वयंग्य की योजना का समर्थन । करने । गोलमेन-पियद् यह चीन मही दे कहती तिनकुं लिए गिरिव्य भारत गोलमेन-पियद् में प्रदार्था रही है। यासंभय्द का निर्मम कवा होगा, चाहिए। ऐसे तदाहरण मीनुद हैं कि वालमेन्द्र की मनुशि की ब्रागा में नीवि को पहने से ही ब्रापना लिया है।

"दिल्ली डी मुलाकात निष्कल मिद्र होने पर मेरे श्रीर १६२८ की कलकता-कामेंस के गम्मीर निश्चय पर ध्यमल करने के "

'परन्तु बदि खापने धपनी धोषणा में हुए खर्म में किया हो तो पूर्ण-स्वराज्य के प्रसाद से प्रवराने की राजनिविजों ने क्या यह स्वीकार नहीं किया है कि खीरनिवें

है है लेकिन मुक्ते वो देश मालूम होता है कि निटिय भारतवर्ग की शीप ही श्रीपनिवीशक-स्वराज्य दे दिया जाय ह हें ती | केल खरिंसा की संपत्तता में निःसंक और झटल निश्तास है। ऐसी दशा में और मतीदा करना मेरे लिए पाप होगा !

"यह खहिबा चित्रय-खबरा के रूप में मक्ट होगी। खाराम में आभम-निराणी ही इसमें भाग सेंगे, परन्तु बाद में इसकी मर्यादाओं को समभक्त को चाहेंगे वे सभी इसमें शामिल होजायों।

"मैं ज्यानता हू कि चारिशासक संभाग का माराम करने में जोलिया है। लोग हम तयह से ठीक हो बहेंगे कि यह पामलान है। परन्तु काय की दिजय बहुचा बड़ी-से-बड़ी जोशियों के उठाये किया नहीं हुई है। जिस पाड़ ने जान या अनजान में अपने से आपिक जन-संस्थापाले, आपिक मार्चीन और ब्याने-समान स्वस्य बूचेरे यह को शिकार बनाया उठाड़ी ठीक सको पर शाने के लिए कोई भी जोशिया करी की है।

नालास सह निया है। जी है साले पर लाने के सान्य जान कुछ कर प्रयोग कि हैं। कारण, मेरी यह महत्ता-की हैं। कि मैं आदिल-प्राप तिरिद्य आदि के प्रहर्ष कुछ हूं और उसे आपत के प्रति किये मेरे अपने अपनाय का अनुमय का मुं 1 में आपकी जाति को हानि पहुँचाना नहीं नाला । मैं उसकी भी वैशी हो तेला करना नाहता है, जेशी सपनी जाति की। तथ तथ मेरी शारीं जुली और मेरे अस्वत्य के की शास जुल्य की तथ भी मेर उद्देश उनकी किया भी था। निवा ही पास का उपनी मेरे अस्वत्य स्थानक जुल्य की तथ भी मेर उद्देश उनकी किया भी। निवा ही पास का उपनी मेरे अस्वत्य स्थान ने-निय हिरनेश्वर पर कामताची के साथ किया है, सही मैंने सम्बाद के तिल्लाक भी उद्याग है। स्थार यह बात कर है कि मैं आसी मेरे करेश कर की की मारता है, तो यह व्यापत है दे कर कियो ने हमेरी। पासी तक कि मेरे का स्थानित की की मारता है, तो यह व्यापत के कुछ की निया की स्थान की

"स्वित्य-ग्रवण की योजना उपर्यक्त बराइयों के सकावले के लिए है। ब्रिटिश-सम्बन्ध-विच्छेट भी हम इन्हीं प्रश्नहर्यों के कारण करना चाहते हैं । इनके दर होजाने पर हमास मार्ग सुगम होजायगा । उस समय मित्रवापूर्ण समसीते का द्वार खल जायगा । यदि जिटेन के भारतीय व्यापार में से लोभ का मैल निकल जाय, तो द्यापको इमारी स्वाचीनता स्वीकार कर लेने में कल भी मुक्किल नहीं होगी। में आपसे आदरप्रवंक अनुरोध करता हूं कि इन बुराइयों को तुरन्त दर करने का मार्ग सुगम बनाइये श्रीर इस प्रकार वास्तविक परिपद के लिए श्रानुकुलता पैदा श्रीजिए । यह परिपद वरावरी के लोगों की होगी, जिनका हेतु पक ही होगा । यह यह कि स्वेच्छापूर्वक भित्रता का सम्बन्ध रखकर सामव-जाति की मलाई का उद्योग किया जाय श्रीर उमय-पद्ध के लाभ की ध्यान में रखकर पारशरिक सहायता एवं व्यापार की शर्वे तय की जायं। दुर्भाग्यवश इस देश में साम्प्रदायिक भगाई ग्रावश्य हैं, किना ग्रापने उन पर जरूरत से ज्यादा जोर दिया है। यग्नपि किसी भी शासन-सम्बन्धी योजना मैं इस समस्या पर विचार करना महत्वपूर्ण बात है, परन्तु इससे भी बढ़ी-बढ़ी श्रन्य समस्याय हैं जो -बौभी भगाडों से परे हैं और जिनके कारण सब जातियों को समान रूप से झानि उठानी पढ़ती है। ख़ासा, बांद इन बगड़कों को दूर करने का उपाय स्त्राप नहीं कर सहेंगे स्त्रीर मेरे पत्र का स्त्रापके हृदय पर स्थलर नहीं होगा, तो इस मास की ११ तारील को मैं आश्रम से उपलब्ध साथी लेकर अमक-कानून वोड़ने के लिए चल पहुंगा । गरीवीं की दृष्टि से मैं इस कातृन की सबसे ऋषिक ग्रन्यायपूर्ण समभक्षा हूं । स्वाधीनता का त्रान्दोलन मूलवः गरीव-से-गरीव की मलाई के लिए है। इसलिए इस लड़ाई की ग्राव्यात भी इसी

की कमर बोक दी गई है, उधर हाय-कताई के मुख्य खहायक-धन्ये को तथ करके उनकी उतारक है। बवाद कर ही गई है।

"भारतवर्ष के विनाश की दुःखद कहानी उसके नाम पर लिये गये कर्ज का उल्लेख कि

किता पूरी नहीं हो सकती। हाल में हम पर समाचार पत्रों में काफी लिला आ चुझ है। हम ही की स्वतन्त्र न्यायालय-दाय पूरी लीच कराता ख़ीर औ रकम खम्याय पूर्ण किद्र हो उठे चुकरें हम्लार करना स्वाधीन-भारत का कर्तव्य होता।

यहां के प्रधान मन्त्री की १८०) रुपये। इस मकार खापको मत्येक हिन्दुस्तानी से पांच हवार सुन है

भी ज्यादा मिलता है जीर तिटिशा मयान मन्त्री को अरोक क्ष्मित्र की कर है व मून ही ब्रांकि हर जाता है। मैं श्रापरे हाथ जोड़ कर दिनती करता है कि हट करिश्मे पर गीर कीजिंगे। यह स्थिती जदाह स्थान में हर करिश्मे पर गीर कीजिंगे। यह स्थिती उदाहरण मेंने हर्शालप दिया है कि एक हृद्धन-दिदारक सत्य आग मली-मांति सन्तर्भ जां है। किए व्यक्तिशा मेरे मन में हृदाना श्रादर है कि मैं आपके दिल को, जोट पहुंचाने हैं क्ष्मुं भी जी कर सकता में निर्मे के स्वतन श्रापर है कि मैं आपके दिल को, जोट पहुंचाने हैं क्ष्मुं भी जी कर सकता में निर्मे हें जान का स्थान में अरोक कर सकता में निर्मे हैं है। शायद क्षा स्थान स्थान की अर्थन हों के स्थान है है। शायद क्षा स्थान स्थान में स्थान हों है। शायद क्षा स्थान स्थान स्थान हों है।

शास्त्र पर भी लागू होती है। ''अतः रूर का भार बहुत स्विक उसी हालतमें कम किया जा सकता है जब शास्त्र-भावधी उतना ही यदा दिया जाया ! हक्का अपे हैं शास्त्र-मौजना की काया-लाट कर देना ! भी गाहै २६ जनती के सामाविक प्रदर्धन में लालों मामीसों में स्टेब्झा से जो माग किया उत्तक्त भी बी स्रमंहे। उन्हें सामाविक प्रदर्धन में लालों मामीसों में स्टेब्झा से जो माग किया उत्तक्त भी बी स्रमंहे। उन्हें सामाविक प्रदर्धन में सालों मामीसों में स्टेब्झा से आपी

उलाइ फेंक्ने के लायक है। जो भाव पाइसराय के बेतन के बारे में सच है, सामान्यतः बार करे

सर्व है। उन्हें समाया है कि इस नायास्त्री मार से 'सायीनना ही। सुदकात (स्थायेगी। ''पिर भी बाँद भारतीय शह को सीवित रहना है और बाँद भारतानियों से भूत में 'वह स्वारंग कर नहें। यदि भारतानियों से भूत में 'वह स्वारंग कर के हैं---को दें जब हम्प्य हिंदी है। इस नाया है से क्या में साथ को के समाय की नती है। यहां तो साथ की मानाने की नती है। यहां तो साथ मानाने की नती है। यहां तो साथ की मानाने की नती है। यहां तो साथ की मानान कर से नी होगी। मानान कर से नी होगी। मानान कर से नी होगी।

मार्च के प्रयम सप्ताह में बहलभमाई को राक्ष गांव में ग्रिरक्तार कर लिया और उन्हें चार दी सजा दे दी। इस पटना के साथ-साथ गुजरात का वया-नया सरकार के जिलाफ सदा ावरमती के रेतीले तट पर ७५ हजार स्त्री-पुरुषों ने एकत्र होकर यह निरुषय किया :-प्र श्रद्दमदाबादके नागरिक संकल्ल करते हैं कि जिस सक्ती चल्लममाई गये हैं उसी सक्ते हम ऐसा करते हुए स्वाधीनता की प्राप्त करके होईंगे । देश की आजाद किये विना न हम शरकार को लेने देंथे । इम शानपपूर्वक घोषणा करते हैं कि भारतवर्ष का उद्धार साय छीर ही होगा 🖰 घी जी ने कहा, 'जो यह प्रतिज्ञा होना चाहें, अपने इश्य अने कर दें।' सारे जन समृह । दिये । क्लममाई ने गुजरात में अपने भाषयों से जीवन कुछ दिया । उन्होंने बडा. वांजों के सामने तुम्बारे प्यारे पशु कुर्क होंगे । ग्ररे ! क्या निवाह-उत्सव मना रहे हो ! इतनी कार से अफलेनाले को ये इत-रेतिया शोधा दे सकती हैं। बल दी से ऐसी नौबत ग्रा सकती ने अपने घरों के बाले लगाकर तुन्हें दिन-भर खेतों में रहना और शाम पढ़े सौटना पड़े। कमाया है, परन उनकी पात्रवा सिद्ध करने के लिए छामी बहुत कर करना बाकी है। वृत्रा है। ब्रद्भ बीखें इटने की गुंजायश नहीं रही। गायी जी ने सामृद्धिक सविनय अवशा के ग में तुम्हारे ताल्लाके को ही खुना है। देखना, उनहीं लाज रखना। ''"''में जानता से कुछ क्षोगों को अधीने अन्त होने का हर है। यर बन्ती से क्या होगा ! क्या ग्राग्रेस भीने सिर पर उठाहर विशायत ले जायगे ! विश्वास रक्तो, तम्हारी बमीने जन्त हो जायगी मारा गुजरात तम्हारी वीट वर श्राष्ट्रर लंदा हो जायगा । भारते गांत का ऐसा सगठन करो कि दूसरे तुम्हारा शतुकरण करें । श्रव गांव-गांत छार्वानयां चाहिए। चनुशासन चीर संगठन से झाघी सनाई तो जाती ही समस्ते। सरकार की हर क एक तलादी रखती है । गान के प्रत्येक बयरक की पुरुष को हमारे स्वयोगक बन रेप । 'मुक्ते दील रहा है कि इन पंद्रह दिनों में तुम क्याना भय भवान्त सील गये हो । स्वामी हाये ने कर बाकी है। इसे भी भगा दो न ] दरना तो सरकार को चाहिए। मैं तुम्हारे खन्दर मर देना चाइता हूं। मैं तुममें जीवन संबार कर देना चाहता है । सम्भ नुम्हारी छान्ती स हे प्रति शेष इसकता नहीं दीलता, हालांक ऋहिया में (क्वांक के प्रति ) रोप को स्वान । दो ग्रमांगे भाइयों के फूट जाने से तुम्हारा शकल और मी दृढ़ होना चाहिए और माउप । तथान रहना चाहिए । जो दो भाई सरकारी धर्मचारियों के जास में चल गरे. उत्तर होड वो लीग मितल पर इस्तावर इरहे भी जान-पुमाइर उत्तव भंग इस्ते हैं उन्हें शेह भी कीन ी महालक्षी की अपने खरिएक साम पर खुशियां मना क्षेत्रे दी। योडे दिन में देख केता.

ह्य काम ही नहीं परेता !" दालई मूच्य प्रीपी भी कामि कर आधि हो हो हर १२ मार्च १६३० को दावरी को बृख का जिस्त करें। होदेशील सम्बर्दश का करें, ताजीवहरू की यह वा क्या कर है। कम सम्बर्ध ही काम्य की काम्य प्रमान करा भी कर किसी होते हुं हुं को शु कर हुं कर भी भी, उन्हें का सम्बर्धा इस स्थान करा भी के पर किसी होते हुं कर की हुं कर कर मार्च की स्थान कर स्थानित इस स्थान कर का है थे। १०० में जैड़ियों हों हरों। कर स्थान कर स्थान स्थान स्थान स्थान है में बरा था, "मैं ग्रुक्सात कर स्थान है इस कर में बूच पर विभागों से दिवस आन्याय के विरोध से होगी। आहचर्य हो हम बात पर है कि हम हतने दीर्फशत वह कर है निर्देश एकाधिकार की बहन करते रहे | मैं बानता हूँ कि आप मुक्ते शिरश्वार करके से श विफल कर चकते हैं। उस दसा में, मुक्ते आराता है कि, मेरे पीछे हवार्य आदयी निर्माल करा सम्हालने को तैयार होंगे और नमक-कान्त जैसे पृष्यित कानून की, जो कमी बनत है

चाहिए था, वोड़ने के कारण जो बजायें दी जायंगी उन्हें वे जुवी-बुशी बरांस्व हरि। ''सेंग्र यस जले वो में आपको अनावस्वक ही क्या कार-की कठिजारिंग भी की विश्व यदि आपको मेरे पत्र में कुछ बार दिखाई दे और मेरे साथ बावचीव करना चारें और हुई आप दस पत्र को छुराने से रोड़का पतन्द करें वो इनके बहुनते ही आप कुफे वार कर हैं

आप इत पत्र को छुरने से रोकना पत्र करें हो इन्छे सहुनते ही आप कुमें हार हा हैं खुरी से रक जाऊं मा । परता इतनी कृता अवस्य कीजिए कि बारे आप इमें हार है हार है अझीजार करने को तैयार न होंगे कुमें अपने इसरे से रोकने का प्रयक्ष न करें

"इस पत्र का हेंद्र पमकी देशा नहीं है। यह वो सलागारी का सामारण और संतर ' मात्र है। इसीसिट मैं इसे मेज मी सास तौर पर एक ऐसे मुबक संग्रेज मिन के स्थाप है वे वीय पत्त का हिमानती है, जिसका आहिसा पर पूर्ण विश्वास है और जिसे सायद विश्वत वे कार कि मात्र में प्रायम के कि

ताय पत्न का हिमायता है। जिनका ख्राह्मा पर पूरा विश्ववात है ब्राह्म निकार विभाग है। काम से जिए में पान सेवा हैं। "हर पिड़ी को रेजिनाहरू रेनाहरू समक ख्रोमें शुवक दिल्ली ते गर्ने। यह आर्थ इंग तक ख्राम्स में रह चुके थे। गांधीनी के हुत पत्र को कनता ख्रीर, ख्राल्वारों ने ब्राह्मा का नाम दिया था। लाई ख्रादिन का उत्तर भी तुरूक ख्रीर, च्याकनाक मिला। बारणा है बेद प्रकट किया कि गांधीनी देशा काम करने याते हैं जिससे निश्चित कर से करने की

तक आभम में रह चुके थे। नाधीनी के हुए तथ को कन्द्रा और अपन्तारा ने आपना का मान दिया था। कार्ड अर्थिन का उत्तर भी तुरन्त और शाक-ताक मिला। वार्यपार्ट के लेद प्रकट किया कि गांधीनी देशा काम करने शाते हैं जिससे निरिचन कर से कार्ट्स की जानक शासिन भागे होगी। गांधीनी का प्रशुक्त भी उनके नोच्य ही था। यह छन्ते सक्त एकमान कृष्या, वितर और साहण की भागता में मूट-चूट कर मारा था। उनते निलाश, किया तीरी में त्यान किया था भी मिला प्यार । अपने कार्या की कार्य सक्त में क्षा कार्य किया में मिला प्यार । अपने कार्य किया कार्य के भागता के स्वार्त कार्य के साम में हैं है। हमारे यह के भाग में हैं हम कार्य के भागता है। आप साहण की प्रकार कार्य के भागता है। आप साहण की प्रकार कार्य के भागता है। आप मारा ही एक विश्वाल कार्य के भाग में हैं हम की आधित हो एकमान शासिन है। आप भारत ही एक विश्वाल कार्य के भाग में हैं हम

नीकरियां क्षोडनेवाले प्राम-कर्मचारियों को बचाई दी गई। सत्याप्रहियों के लिए एक डी सरह की प्रतिशा निश्चित करना बाञ्छनीय समभ्य गया ग्रीर गांघीजी की ग्रनुमति से यह प्रतिशा—पत्र बनाया शयाः---"१. राष्ट्रीय महासमा ने मारतीय स्वाधीनता के लिए शविनय-ग्रवश का जो ग्रान्दोलन

लबा किया है जसमें मैं शरीक होना चाहता है । "२, में कांग्रेस के शान्त एवं उचित उपायों से भारत के लिए पूर्य-स्वराज्य की प्राप्ति के

ष्येय को स्वीकार करता है।

"३. में जेल जाने को तैयार और राजी हूं और इस ब्रान्दोलन में और भी जो कष्ट और सजायें मक्ते दी जायंती अन्हें मैं सहयें शहन करूंता है

"४. जेल जाने की दालत में मैं कांग्रेस-कोप से अपने परिवार के निर्वाह के लिए कोई

श्रार्थिक सहायता नहीं मांगांगा । "4. में आन्दोलन के सचालकों की बाजाओं का निर्विदाद रूप से पालन करूँगा।"

गांधीजी के गिरफतार होने पर जनता क्या करे श्रीर कैसा व्यवहार रक्षे. इस विषय में गांधी-जी अपनी सुवनार्ये सदा से देते आये हैं। कच के श्रारम्म से पहले २७ फरवरी को गांधीजी ने 'मेरे

गिरफ्तार होते पर' यह लेख लिखा l जसमें कहा:--

''यह तो सम्राप्त ही लेता स्वाहिए कि सवित्रय-भावण द्यारम्य होते पर मेरी विस्पतारी निश्चित है। ग्रातः ऐसा होने पर क्या किया जाय, यह सोच सेना जरूरी है।

. "१६२२ में गिरफ्तार होने से पहले मैंने साथियों को सचेत कर दिया था कि मूक श्रीर पूर्ण श्राईसा के सिवाय और किसी प्रकार का अंदर्शन न किया जाय । मेरा श्रामंड था कि रचनारमक-

कार्यक्रम पूर्ण उत्साह के साथ परा किया जाय. क्योंकि जसीसे टेश सविनय-ग्रवजा के लिए वैदार हो सकता है। ईश्वर-कृपा से पहली सचना पर श्राद्धारश: श्रीर पूरी तरह श्रमल किया गया, यहां वक कि पक श्रंभेज सामन्त को तिरस्कार के साथ यह कहने का श्रवसर भी मिल गया कि 'एक कुत्ता

मी न भीका, मुक्ते भी जब जैल में यह पता चला कि देश पूर्ण ऋहिंसात्मक रहा तो ऐसा लगा कि श्रदिसा के उपदेश का परिणाम हन्ना है न्हीर बारहोली का निश्चय ग्रस्थन्त । बद्धिमत्तापूर्व था। यह ती कीन कह सकता है कि कुत्ते भीकते और हिंसा फैल जाती सो क्या होता । परन्त एक बात अवस्य होती और वह यह कि ज तो लाहीर में स्वाधीतता का तिक्षय होता और ज वही से बड़ी जोखिम

उठाकर श्रहिंसा की शक्ति में विश्वास प्रकट करनेवाला गांधी रहता । "धैर, इव तो 'बीती बार्तों को विसार कर खागे की सचि लेना' चाहिए । इस बार मेरी गिरफ्तारी पर मुक्त और निष्क्रिय ऋहिंसा की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है आयन्त सकिय-ग्रहिंसा को कार्य-रूप देने की । पूर्ण-स्वराज्य की प्राप्ति के लिए ग्रहिंसा में धार्मिक विश्वास रखने वाला पक-पक फी-परुप इस गलामी में बाब नहीं रहेगा । या हो मर मिटेगा या कारावास में बन्द रहेगा । इवलिए मेरे उत्तराधिकारी खबदा कांग्रेस के खादेशानुसार सविनय खबरा करना सबका कराँच्य द्वीगा । में स्वीकार करता हूँ कि सभी तो मफे सारे भारत के लिए श्रपना नोई उत्तराधिकारी नजर नहीं स्वाता । परना मुक्ते अपने साथियों और अपने ध्येय में भी इतना विश्वास अवश्य है कि उन्हें मेरा उत्तरा-विकारी परिस्थित स्वयं दे देगी । हां, यह ब्रानिवार्य शर्त सभी के प्यान में रहनी चाहिए कि उस स्पक्ति को निर्यारित ध्येय की प्राप्ति के लिए ऋहिसा की शक्ति में अचल विश्वास होना चाहिए। ऐसा न होगा वो देन मौके पर उसे छाइसात्मक उपाय नहीं सक सकेता ।

बारते-चार पेस जायते । किर चार सोगी को भी मासूम हो जायता कि वश करन परि। व बात पक ताह से दिमागी-चटकल सताने के रिस्ट भेगपनी के बार में बही गई थी। वालिए मोजना थी ही ऐसी कि जल लमय इनके यूर-पूरे शक्त मा कमना इसके बील में लेख करान नहीं कर खकी थे। शायद गांधी जो को भी भागी की पूरी करूना नहीं थी। देश हनहीं हैं उन्तर भान्तरिक क्यों व की एक किरण पहती भी भीर तभी के प्रशास में वह साम स्वता निह करते में। सन्त पुरुषों के अवित में सुद्धि या तुई के बजाव ये ही हो नीजें मार्गरर्शक हें के हैं। हैं बाध्यम होते ही जनता में उनके उपदेशों की भाषना बीर बान्दोलन की योजना कोसनक <sup>हैंदी</sup> यह उनके मतहे के मीने जा लड़ी हुई । यिनार पैल गया कीर ब्रलगन्सलग स्परीयक्ट हैने स लोगों ने शीम बानुभव कर शिवा कि बासहयोग श्रीर बाहिया बामावासक नहीं बेलि में हैं। योजना है। इनकी पुद-नीति कालग है और यह है सत्य । श्राहिमा प्रतिकार है। कारी तिक भीर भावनाओं की हुई। मिली, सोगों की किया शक्ति के बन्द भी खुल गरे। कुन का प्राप्त हैं उगहास किया गया, बाद में उसे ध्यान से देला जाने लगा, श्रीर श्चन्त में उसी ही पर्रंग की दी नगर ही बाते रहे, पर गांव पीले ही लिये । सीधे-सादे लोगों का गांधी जी के अवुक निर्देश विश्वास था । उनका नगढ संयामह किसी मुर्गाह्यत भवतार या धानल महासागरकी सूट का पान क या । यह ती संमेजों की छत्ता के खिलाफ ३३ करोड़ मारतीयों के विद्रोह का परिचयापर मार्व क्रमें जो के बनाये हुए कानून-कायदों का क्षाधार न तो प्रजा की सम्मांत पर है क्रीरन काट मतुष्यवा के विशुद्ध विद्यान्वों पर। लोगों को आशा थी कि सत्यामिहर्यों का पहला है हैं इतने जीर वा होगा कि शत्रु देखते रह जायं। जब सहनतीयह से मार्ने नदी तक जर्मन होग कूच करके पहुंच गये। धीर पेरिष्ठ तोपों की मार के मीतर था गया उस समय कीय चित्रहें गये थे । परन्तु सत्यामह की जिलामें दिखाई नहीं पहतीं। फिर भी कई बार्वे आशार्तित है चयत्कार-पूर्ण हुई'।

#### भावी बादेश

यह सही है कि पहला बार गोला-बाक्य या श्राम्य विस्तोटक पदायों के शोर-मुल के बाव के किया या । यहां तो नमक बीती सादी चीज से काम लिया गया था । फिर भी बीजन की अपीर्ण आवश्यकता के इस पदार्य से जो मेग उत्तर हुता वह आअर्थनज़ का । सरकार पर भी हर की साह ही हो सावस्थर-से श्राम्योजन का आवश्यकता के बात पर तो हर की का है ही हो का स्थान स्वत्यकता हुआ । सम्बन्धार पर तो हर को जिल्ला मिल की ही हो सावस्थर-से श्राम्य का अर्थ स्वत्यकता हुआ । सम्बन्धार पर तो हर को जिल्ला कि ही हो सावस्थर के स्वत्य की स्वत्य की स्वत्य की कि कुल ने यह निवास अर्थ कर हिस की कि ही हो सावस्थर के हिस सावस्थ की स्वत्य की सावस्थ की सावस्थ की स्वत्य की सावस्थ की सावस्थ की सीत सुख्य सर सावस्थ की सीत सुख्य सर सावस्थ

जब भारतीय ब्लन्थां के माटक का यह महान् प्रामित्व हो था था उठ समय नहें-ते इस्त भी प्रमित्व की मने । देश की धारशेशी बना देने का यो हो तोग पहले ही समय दुने ही इस्त 'शोखन की भानमा' का प्रयोग सी साथ-साथ होने का यो हो हो नहें है रह माने देशे को प्रहमदाबाद में महाक्रीमित की बैठक हुई। इसमें कार्य-तांगीत के पूर्व-सांध्व अस्तान का स्वर्ण्ड ही। नक्तक करित पर है शांकि मेहित दस्तों का प्रदाश किया गया। साथ हो वह बेसाई ही। हो कि गोंधीनी के दावसी मुक्कर मामक-नाल्य होकरें से एकते देश में ब्रोट कही विसर्व अस्ता हुइह न की जाय। सरदार बस्तममाई श्रीर श्री होनगुत की नियस्तारियों वर कीर दर्शने "रै, राष्ट्रीय महासमा ने मारतीय स्वाधीनता क लिए सावनय-श्रवका का जा श्रान्दाणन सद्दा किया है उसमें में शरीक होना चाहता हूँ !

"२. मैं कांग्रेस के शान्त धर्न उचित उरायों से मास्त के लिए पूर्य-स्वराज्य की प्राप्ति के भ्येय को स्वीकार करता है!

"३. में केल जाने को तैयार और राजी हूं और इस खान्दोलन में और भी जो कर खीर सजार्य मफे दी जायगी उन्हें में सहये सहन करूंगा।

पं मुक्त दी जायगी उन्हें में सहयं धहन करू गा।

"Y. जेल काने की दालत में मैं कमिस-कोप से अपने परिवार के निर्वाह के लिए कीर्र

ार, अल जान का हालत म म काम्रस-काप स अपन पारपार का निवाह का राष्ट्र कार्य स्मार्थिक सहायता नहीं मांगूंगा।

"4. में आन्दोहन के बचालड़ों की आजाओं का निर्वेश्य कर से वालन करूँ मा।" गांधीओं के गिरवार होने पर कनत बचा करे और कैसा व्यवस्थार वस्ते, इस नियम में माधी-श्री क्षमती बुचनायें करा से देते क्षार्य हैं। कूच के खारम्भ से वहने २७ करवा। को गांधीओं ने 'मेरे गिरवार होने पर' यह देख दिखा। उठमें क्या:—

''यह वो समक्ष हो लेना चाहिए कि सनिनय-अन्तरा आरम्म होने पर मेरी गिरफ्छारी निश्चित

रे । ग्रदा रेमा हो ने पर क्या जिया जाय, यह सोच्य लेजा जरूरी है । . "१९६२ में निरफ्ता होने से क्यां क्या जरूरी है । . "१९६२ में निरफ्ता होने से पहले मैंने साधियों को सचेत कर दिया था कि मक श्रीर पर्यो

शरिर में रिवार और किसी प्रकार का अदर्शन ने किया व्याप । मेरा श्रापद था कि स्पतासक-कार्यक्रम पूर्ण उत्तार के साथ पूरा किया जाब, क्योंकि उत्तीरित देश सनिवर-प्रवक्ता के लिए वैवार देशकरात है। ईस्टर-कृता ते पहली सुनता पर सहस्वता और पूरी कर्ष क्रमल क्या गया, यहां वह कि एक प्रोतेन सामन्त को तिरहार के साथ यह करने का ध्यवस भी मिस्र गया कि 'एक कुता भी न भीका, मुक्ते भी जब जैस में यह पता चला कि देश पूर्ण कार्सलाक रहा वो ऐसा समा कि

श्राहिम के उपरेश का परिवास हुआ है और बारशैशी का निषय ऋत्यतः मुद्रिमतापूर्व था। यह हो कीन कह पचता है कि कुने भांकते और हिंवा जैला जाती हो क्या होता। परन्ता एक बात कपदव होती होरे कर यह कि नहीं साहोर में क्यानीला का निषय होता और न वड़ी-से-बड़ी जोखिन उठाकर प्रहिंता की शक्ति में विकास पहले करनेवारा गांधी रहता।

उठावर आहंत के बाहर में स्वरुख पहर ब्रह्मां माथा पहना ।
"दी, प्रव में भीती बातों के कियार वह बातों के प्रिये केना' चाहिए । इन बार मेरी
गिमकारी पर मुक्त और निभिन्न काहिंग की कावरनकता नहीं। वावरनकता है ब्रह्मां कोन्न काहिंग
के वार्य-कर देने भी। पूर्व-तराज्य की माति के विषय काहिंग में धार्मिक विद्युख्य स्वत्य कोन्न मात्र
व्यवस्था देने प्रवाधिक में ब्रह्मां में कह नहीं होता। वा हो मा निरोम वा कारवाल में न कर देशा। विवाध में व्यवधिक में कर वहीं होता | वा हो मा निरोम वा कारवाल में न कर देशा। विवाध में विद्यापिकारी वावरा कोनिक काहिंग कावर करका करना करने होता है विवाध के विवाध काहिंग कावर के विवाध कावर के विवाध कावर की कावर नहीं कावर कावर के विवाध के विवाध के विवाध के विवाध कावर के विवाध कावर के विवाध के विवाध के विवाध के विवाध के विवाध के विवाध कावर के विवाध के विवाध के विवाध के विवाध के विवाध के विवाध कावर के विवाध के विवाध

१९४१। २०००।० स्वर २ दशा १६, वर्ष झानवार यह नमा ६ स्थान में दशा चाहिए १६ तर स्वरू के निर्दारित पेरे की माहि के हिए छहिता की ग्रांक में स्वरूप विश्वात होन्न चाहिए। ऐसा न होगा हो ऐरे भीके एर उसे खरिसासफ क्रयक नरीं सफ सबेगा।

श्चपने-श्चाप फैल जायंगे। फिर थाप लोगों को भी मालम हो जायगा कि क्या करन जाँदर। व बात एक तरह से दिमागी-श्रटकल लगाने के निक्द चेतायनी के रूप में कही गई थी। यह विवर्ध योजना थी ही ऐसी कि उस समय इसके पूरे-पूरे स्वरूप की कन्नना इसके योग्य-से-योग कनुणी नहीं कर सकते ये। शायद गांधी जी को भी भावी की पूरी कमना नहीं थी। ऐसा सगता है उनपर श्रान्तरिक ज्योति की एक किरण पहती भी श्रीर उसी के प्रकाश में वह श्राप्त व्यवहार निर्ण करते थे। सन्त पुरुषों के जीवन में बुद्धि या तर्क के बजाय ये ही हो नीजें मार्गरर्गक होते हैं। ही ब्रास्म होते ही जनता ने उनके उपदेशों की भावना ब्रीर ब्रान्दोलत की योजन के समस् वह उनके भराहे के नीचे ह्या खड़ी हुई । विचार फैल गंवा छीर श्रलग-श्रलग रूप में प्रकट हेते हाँ। लोगों ने शीम अनुमन कर लिया कि असहयोग श्रीर श्राहिसा श्रमावात्मक नहीं बीट प्रतिहा योजना है। इनकी युद्ध-नीति अलग है और वह है सत्य । अहिंसा प्रतिकार है। शाँही कि श्रीर माननाश्रों को हुई। मिली, लोगों की किया शक्ति के बन्द भी खुल गये। कून का प्राप्य हैं। उपहास किया गया, बाद में उसे ध्यान से देखा जाने लगा, और अन्त में उसी की प्रणंत हीती नगर तो करते रहे, पर गांव पीछे हो लिये। सीधे-सादे लोगों का गांधी जी के अनुक निर्वर ह विश्वास था । उनका नमक सत्याग्रह किसी सुरचित भएडार या श्रानन्त महासागरकी लूट का वाल के या । यह वो ख्रमेंजों की सत्ता के खिलांक ३३ करोड़ भारतीयों के बिद्रोह का परिचयायक मा श्रमें की के बनाये हुए कानून-कायदों का श्राघार न तो प्रभा की समाति पर है श्रीरन नेतिहरी मनुष्यता के विशुद्ध सिद्धान्वों पर। लोगों को श्राशा थी कि सत्याप्रदियों का पहला है ह इतने जोर का होगा कि शुत्रु देखते रह जायं। जब राइनलैयह से मार्ने नदी वक अर्मन लेग कूच करके पहुच गये। और पेरिस दोपों की मार के मीतर आ गया उस समय क्षेम बांडा गये थे। परन्तु सत्यामह की नित्यार्थे दिस्ताई नहीं पद्वीं। किर भी कई बावें झारातीत चमत्कार-पर्ण हर्दे ।

## भावी श्रादेश

यद सही है कि पहला बार गोला-नारूद या सन्य निश्तीहरू बहायों से शीर-शून के ला में किया गया। यहां दो नाम कीनी खादी जीन से काम लिया गया था। किर भी जीवन की स्टिन्ट आवश्यकता के दिव प्यापे दें जो देन तहरूत हुआ वह आअर्थनन्त था। नश्यकर पर भी दर कर लाई जीर दारस्थर से आन्दोलन का स्वस्य स्वरूपन-ना हुआ। इस-न्यना पर दो हरका किन्न चीर करनी सरस हुआ वह वर्णन नहीं किया जा बकता। गांवीजी की जून ने यह विचार इस्त्र कर दिया कि निर्देश-नष्टमा के निशेष में मारत ने यह-पीद विद्वार का अस्त्रत पद पद पिता है में परि दिवार की सी दिवार के स्वरोध में साहत ने यह-पीद विद्वार का अस्त्रत पद दिया है जो परि दिवार की सी दिवार है कि समस्त्र पर साहत की इस्त्रकार पर महारा की सीर मृत्यु वा स्वरूप की निजय होनी चारिए हो। मारतर्ष की भी जीत होकर रहेगी।

अब भारतीय स्वकृतता के माटक का सा सारान् कांग्राय हो सा था उस मान बीनी महस्स मानतीय स्वकृतता के माटक का सा सारान् कांग्राय हो सा था उस मान कुष के विकास के साम किया हो मान कुष के विकास के साम किया मान किया मान किया हो मान किया हो किया है है कि मान किया है कि साम किया है कि साम किया है कि साम किया है कि साम किया है कि स्वति कांग्राय का करने की साम किया है कि साम किया है किया है कि साम किया है कि साम किया है किया है

द्यध्याय २ : प्राणों की बाजी--१६३०

। ऐल नया । गांधीजी की कुच के समय जो शरकार अविचलित दिलाई देवी थी, एक ही े उसके होश-हवास गुम हो गए । गांधीजी के महा-प्रस्थान से पहले ही मार्च के प्रथम संस्ताह वल्लभगाई को गिरफ्तार करने श्रीर उन्हें चार मास की सजा देने की दी गैर-कानूनी यां कर चकी थी। कच के बाद उसने यह शाशा दी कि लंगोरी और दशहधारी गांधी की ।त्रा का सिनेमा-चित्र न दिखाया जाय । बम्बर्ट, युक्त-प्रान्त, पंजाब श्रीर मदरास श्रादि समी धेसी ही आजार्ये निकाल दीं। पुलिस को मामली काम से एक तरह छाड़ी-सी दे दी गई।

। न करे. तो कोई छाइचयें की बाद नहीं !

समें किसी बाहरी मदद की जरूरत भी न पश्ची। कुछ तो हुआ ही, परन्तु इससे भारत-भारत

। क्राधिक शहर, बलवती और गौरवान्वित होकर प्रकट हो रही थी। कोई यह न समके कि कार को संग करने पर ही तले हुए थे। हां, इतना कुछ तो उसे हुए विना नहीं एह सकता या

वा मिले कि इमारे द्यांदोलन की सफलवा निश्चित हुई ।

गत्रा का वर्णन इस प्रकार किया है:--

जाना था श्रीर वहां पहुंचकर नमक बनामा था ।"

उक-दृष्टि से उसकी प्रविष्टा जाती रही छोर शजनैविक लिहान से उसकी निरंक्या सत्ता नाश

इस सारी प्रसव-वीड़ा में वर्षा श्वराज्य का जन्म हो रहा था। यह क्या कम छन्वीप की बाव

न हो वह मदि इन दो नित्य सिद्धांवों के माननेवालों की सवाई ग्रीर ईमानदारी पर ग्रासानी से

तन ग्रसहयोगियों पर लगा दिया गया ! जिस सरकार का श्रान्तार. सत्य ग्रीर श्राहिसा पर

ती थी। राज्य च्रीर प्रजा के बीच यह शुद्ध है। सरकार ही इसमें गंदगी पैदा कर रही न्यथा जमीदारों, मकान-मालिकों, साहकारों, व्यापारियों खादि की बलाकर यह घमकी क्यों ती कि सररामहियों की सहायता करोगे तो सरकार तमसे जाराज हो आयगी ! इन धमकियों ा जितना दर्वेगे उतना ही वय-ध्रष्ट होंगे ! जहांतक हनका मकामला करेंगे वहांतक स्वराज्य की क लावेंगे। इस जानते हैं कि शहरी और अप्रेजी शिक्षा पाये हुए क्षोग आधानी से दव जाते रन्तु सीधे-सादे देश-भक लोग इस सरह नहीं दनते। यह देखकर सचमुच खुशी होती है कि में देश-भवित और देश-मक्तों की ही नहीं, नेताओं की भी विपलता है । एक देशा गावों में

मत्येक युग धीर प्रत्येक देश में चमत्कार होते द्याये हैं। भारत को भी द्रापना चमत्कार राही या। इसीको देखने, ग्रीर अपने ही यस ग्रीर अपनी ही सावभिम में देखने के लिए, ार्च १६३० से पहले ही से साबरमवी-ब्राधम में हजारों भर-नारी मांघीजी के चारों श्रोर एक ब । । जहांतक चलने का सामर्थ्य था बहांतक ये लोग गांधीजी के साथ-साथ गये । स्वाधीनता-पथ । यात्रियों के साथ कई भारतीय श्रीर विदेशी सवाददावा, चित्रकार श्रीर श्रासपास के सैकड़ों तथा भिन्न-भिन्न प्रातों से चाये हुए। प्रमुख व्यक्ति भी गये । गांधीजी बराबर कहते चा रहे ये ए बार स्वातन्त्र्य-संप्राम का भार गुकरात छातेला उठावेगा छोर वाद गुजरात यह मार उठा ले उसे उठाने दिया जाय वो युद्ध की अनियार्थ पीड़ार्य श्रेप भारत को सहन करने की जरूरत न ।। गांधीजी को जाननेवालों को मालूम है कि वह कितना तेज चलते हैं। एक संवाददादा ने

"१२ मार्ज को सुबह होते ही गांधीजी सविनय-ग्रवण की मुहित पर चल पड़े । उनके साथ हुवे ७६. स्वयंसेवक थे । इन लोगों को दो धी मील की दूरी पर, समुद्र-तट पर बसे, दापड़ी नामर्क

'बाम्ने कानिकल' के शन्दों में "इस महान् राष्ट्रीय धटना से पहले, उसके साय-साथ छौर में जो दृश्य देखने में आये,वे इवने उत्सादपूर्ण, शानदार और जीवन फूंकनेवाले ये कि वर्णन नहीं

Зок

"बही तक केश मध्य च है केश विचार इस झान्दोसन की बाक्यर दें है। कोगी को माम शेवर हाइ करते का है जो अधितासक त्राम के मान के निर्मे है। बाता सर्वत्रपा पुत्र में सुमानेश ने विकास का नाम जिल्ला है। बचा न्वामा था कि दीर्घशानि मञ्जान स्मातः नहा हमा करता । इस निवासित मञ्जान के सामान से उपन हरू माही। हैं। हि क्षोगों में साधम पर को जिस्सात स्वामात के सामात से उन क्ष्र ना है। अपने के साधम पर को जिस्सात स्वामा है और मित्री ने उत्तर से देन वर्ष में यर पात्र है तो साधम के क्षिप अब शामाह सार मिना म वणन का पांच हैने पहुँचा है। मैं सतुभव करता है कि हमारे सामा गंदम में महत्त प्रदान कुछ कर हैकी में वेश मिली है जगड़े लाम विशेषतार्थे थीर मुक्ति में गुरम मलपन उरा कर किली हैं। से सीबार की है कि बिसी दिन सामाह के रूप में इस अपना जीहर दिना होते। दी के १५ वर्ष बाद भी चाभम यह भीहर नहीं दिशा सके हो लाभम के लीर मेरे निर्वादित स्था को. मेरी चौर चाभम की भलाई होगी।

"अब गुरुवात भलीभाँति चीर वस्तुतः ही चुहेगी तर मुक्ते चारा है कि देत है हैं।" रो सहयोग मिलेगा । ब्रांदोलन की सहजा के महोक इसकी समझा है १००० कीर रिकार्टिक का सहयोग की सहजा के महोक इस्कुंक का वर्ष होगा कि वह हो की स्मीर नियात्रिय बनाये रनत्थे। इरेक से स्वासा है कि यह स्वर्म सरदार की सार्थ ? न हरेगा । यदि मेरी खारा श्रीर खतुमन सही निकस्त तो जनता इसमें खानी-आप श्रीर खतुमन सही निकस्त तो जनता इसमें खानी-आप श्रीर क रूप में शरीक होगी और याम भी अधिकतर ग्रुपने ग्राप चलेगा। परन्तु बहारवा वो हमी पड़ेगी, फिर मले ही ये श्राहिता को धर्म के रूप में मार्ने या नीति के रूप में । संसर आ है व्यक्तिमाँ में नेता ब्रह्मित-रूप में निकल पहें हैं। फिर हमाय ब्राह्मित भी हम निवन क्यों होगा ? खतः जहां हमें दिला को हर तरह से दबाने का प्रयत्न करना पहेगा, तह हत ही संवितय-त्र्यका श्रास्म कर दी गई की फिर बन्द नहीं हो सकती श्रीर बनवक भी सल्याही हुए या जिन्दा रहे तबतक बन्द होना भी न चाहिए । सत्यामही हुन तीन में से हिसी एक हार्ब भी होना: ही रहेगा:---

(१) कारावास या ऐसी श्रन्य स्थिति में। (२) सविनय-श्रमशा में लगा हन्ना।

(वे) सरदार की आगा से स्वतंत्र्य को निकट लाने वाले कवाई झादि कियी।

्रहरी समय के खास-पास पंदित मोतीलाल नेहरू में खानन्द भवन का शाही दान दिया। यं कामेस के ख्राप्यत् प॰ जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने देश के प्रतिनिधि के रूप में हुए क्रिके

जिस समय गांधीजी की कृच जारी थी, भारत बड़ा श्रमीर होकर उसको देख सा व माद को दूर करना माया जितना कटिन है उतना ही ब्याकुलता पर अनुसा स्थान कटिन हैं। तु ग्रह्माधन साठन का माख होता है। इस विकट ग्रायस पर भारतवर्ष ने ग्रह्माधन का मी त्र अवकार प्राप्त कारमा किये गये इस आन्दोलन को संस्था, धन और प्रमान का व तता ही गया । गांधीजो ने सूत्र-स्प से विचार दिया था । उनके शिष्यों ने भाष्यकार बनकर री ता हो समम्मया । अनेक कायक्यों गष्ट्र पूर्व भनकर उत्तका प्रचार करने दूर-दूर निकल वहें। हैं ता का वनगरना । जन्म वाहरूप पाइन्यूव वनशर उतका प्रचार करन दूर-दूर । नकश पर । ज , चेले अनेक और प्रचारक असंस्थ होते हैं। इस प्रकार यह नवीन धर्म देश के कोने-कोने की

ं में फैल गया। गांधीजी की कुच के समय को सरकार अधिचलित दिखाई देवी भी, एक ही ह में उसके होश-इसस गुम हो गए। बांधीजी के महा-प्रस्थान से पहते ही मार्च के प्रयम संचाह ' सरसमार्या की गिरफ्तार करने और उन्हें चार मार्च की सजा देने की दी रिन्कार्यनी प्राप्त कर चुकी थीं। कुच के बाद उसने यह शाश दी कि संगोदी और दयस्थारी गांधी की यात्रा का विसेगा-विकत दिखाया जाय। बस्थी, उसकान्तर, वेजान और सद्यम आदि स्वी

ने ऐसी ही चाकार्ये निकास थीं । पुलिस को मागूली काम से एक सर छुटी-सी दे दी गईं । प्यान क्रसहपोगियों पर सगा दिया गया । जिस सरकार का क्याचार, सरा और श्रीहमा पर ग्राम से यह यदि इन दो निरम-सिद्धांनों के माननेनाओं की सचाई चौर ईमानदारी पर व्यासानी से

हर सारी प्रवन्नीज़ा में दूर्ण स्तायन का जन्म हो तहा था। यह नया कम स्त्योप की बाव हिसी विद्यी यादरी अदद की करूत भी न कही। यह ही हुआ ही, पट्यू हरीने मातवनायां है अधिक हुआ है, पट्यू हरीने मातवनायां है अधिक हुआ है, पट्यू हरीने मातवनायां है अधिक हुआ है की का करने पर ही हुन है पा है की हुआ है। हिसा की उसकी निर्देश्य काली यही और अभीविक ही हिसा की उसकी निर्देश्य काली यही और प्रविच्या काली की अध्यान के बीच यह सुद युद है। अस्तार ही हमें में गंदगी पैदा कर पही अध्यान अधिक ही है की स्त्रा की स्त्रा कर ही महा के बीच यह सुद युद है। अस्तार ही हमें मंदगी पैदा कर पश्ची ने अध्यान अधिक ही अध्यान की स्त्रा कर हमें अध्यान की स्त्रा की स्त्रा कर हमें अध्यान हैंने यह स्त्रा की हम स्त्रा की स्त्रा स्त्रा की स्त

ास न करे. तो कोई धाइचर्य की बात नहीं 1

301

श्रध्याय २ : प्राणों की बाजी--१६३०

परन्तु संभित्यादे देश-मक स्थान रहा सहा दत्ती दत्ती। यह देखकर सनयुत्त सुरी होती है कि में में देश-मंत्रित और देश-मक्तों की ही नहीं, नेताओं की भी नियुक्ता है। एक रफ्त मानों में नेता मिलें कि हमी क्यांतेलन सी सक्ताल निर्मित्त हुई। भारेक पुत्र नौर भरेक देश में चलकार होते खारे हैं। भारत को भी खपना चमकार पान ही था। इसीको देखते, और खपने ही गुण और खपनी ही माजूम्सि में देखने के लिए, मार्च १६२० ने पहले ही से सावस्था-खामाम में हमारी सर-नार्य सावीज के चारों झार पहला में। खारक चलते का समर्प्य था बार्वाक में सोना मानीजी के साथ-साथ में। हमारीजानार्य में।

मार्च १६.२ से पहते ही से वासरानी-स्वामम में इत्यों सर-नारी गांधीजी के चारों होए एकत्र में । जातक चताने का वासरान पा वाहंक ने लोग गांधीजी के मार्थ-सार में । हाराधीनता-पा इस गांधीची के साथ कई मार्थीकों के साथ कई मार्थीकों का का प्राच्या के दीकों गांधी मार्थीजी स्वाप्त करते हैं को गांधीजी स्वाप्त करते हैं को गांधीजी स्वप्त करते था रहे थे इस बातन्त्र-संभाग का मार्थीजी स्वप्त करते था रहे थे इस बातन्त्र-संभाग का मार्थीजीय हा अपने का उत्त के इस बातन्त्र-संभाग का मार्थीजीय स्वप्त का साथ का सहस्त करते थी अपने वाला के प्रस्त की साम्य को सहस्त करते थी अपने वाला के प्रस्त की साम्य की साम्य करते थी अपने वाला में मार्थीजीय को वालनेवालों को माल्या है कि यह कितना तेन चलते हैं। एक संवादयाज में भाग का नर्योग हम प्रकार किया है। वाला को मार्थीजीय की वालनेवालों को माल्या है कि यह कितना तेन चलते हैं। एक संवादयाज में भाग का नर्योग हम प्रकार किया है।

'बामे कानिकल' के शान्दों में ''इस महान राष्ट्रीय घटना से पहले, उतके साय-साथ खीर द में जो दर्ब देखने में खाये,ने इतने उत्सादपूर्ण, शानदार ख़ौर बीवन फूकनेवाले थे कि वर्णन नहीं

व जाना था श्रीर वहां पहुंचकर नमक बनाना था।"

किया जा वकता । इस महान् श्रवस पर मनुष्यों के हृदयों में देश-प्रेम की जितनी अबन सह व रही यी उतनी पदले कमी नहीं यही यी । यह एक महान श्रादील का महान ग्रास्म या, श्रीस्त्र ही मारत की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के इतिहास में इसका महत्वपर्या स्थान देशा।"

यात्रा में गांपीजी सहारे के लिए, हाम में लग्नी लक्ष्मी लिये हुए चलते थे। उनकी लगे विश्वकुल करीने से पोल्ले-पील्ले चलती थी। सेना-नामक का कदम पुत्रों से उठछ था और करें - -

बिजकुल बरोने से पीले-पीढ़े चलती थी । सेना-नायक का कदम पुर्जी से उठडा था खार प्रेरणा देवा था। श्रमलाली गांव र॰ मील दूर था, यारे रास्ते दुस सेना को दोनों कार की हैं। मीह के बीच में होकर गुजरना पड़ा। लोग पचरों वहले से भारत के महान सेनापी के हर्रों उन्हानना में लोहे है। इस मुख्या पर सम्माराबाद में जितना बदा बलत निकसा, उतन बढ़ी से

भीड़ के बीच में होकर गुजरता पड़ा। लोग घरटों वहते से मारत के महान सेतार्थी के दरण उत्सुकता में खहे में। इस ब्रावस पर ब्रमूमताबाद में जितना बड़ा बुलूद निकला; उत्तर वार्टी में निकला हुआ गाद नहीं पहला। शायद बच्चों श्रीर ब्रायंगों के विचा नगर का प्रतेष किर्ती जनता में गायिक था। इसकी लागाई हो भील से कसा न थी। जिन्हें बाबार में खेरे होने से हा

निकला हुआ याद नहीं पक्या । यायद कर्जों और अपोगों के लिया नगर का ग्रह्म प्रकार जुल्हा में शामिल था। एरको लगाई दो भील से कम न थी। किर्दे नाजर में से हो देने के में न सिनी, ये कुंतों और महोखों और दरखों पर, कार्त-वहीं कगर मिली, पूर्व गये थे। को कें उसव-था दिखाई देवा था। यस्ते-मर, 'गांधीनी की क्य' के गगनमेदी योग होते हो।

उस्तर-मा दिलाई देवा था। रास्ते-मर 'माधिमी की जब' के मातमेदी योग होते रही।
कुत्त को देवलो और अपने असीरिक उदारक के मित्र अदा महर्पित करने हैं हैत्य र्म वर्षन मित्रती थी। मोत्र की एक नई मार्गी दिलाई दे रही थी किन्तु उनदेश पुरान ही दिस हैं। तब्दर, मित्रिर-निरोध और अरहरम्बर-निवारण की पुरानी किन्तु मिन्न को दोहर्गर की ली। तर्हा ज मांग यह थी कि सबसे करामाद में आमित्र होना चाहिए। कुत में ही मार्गिती ने योशिक मार्गि या 'फि कराजन नहीं मिला हो या हो सरके में मर खार्ज मा या आमा के बारा देहा।

तनी तरह नाय कर दिया है। मैं इस राज्य को व्यक्तियात क्षमकात हूं और हरी नह करने हर चुका हूँ। 'भीने स्वयं 'तीह सेव दि किंग' के गीत गाये हैं। दूवरों से भी गयारे हैं। मुके 'गिवर्ष' है। सम्ब्रीति में विश्वाव था। पर यह कर स्वयं दुव्या। मैं जान गया कि इस क्षमका है कीय की इस उत्याप नहीं हैं। इस तो सम्ब्रीह से मेरा पर्य से हो गया है। यर हमारी सन्नाई व्यक्ति नहीं हैं। इस किसी की मारता नहीं जाहते, किन्द्र संस्थानाशी इस सातन को लगा नहीं करा है

सहार है। है व किया कर कार कर किया है है हम स्वीति के सुनित के मानेदारों के सामाहित हैं। अवस्थार नामक स्थान पर भागवा देते हुए गांचीओं ने सुनित के मानेदारों के सामाहित हैं। किया हो की देता, ''समादी कार्यमां हमें माने माना पार्ट नहीं हैं। हमें की स्वीति कार कार्यों के सिंह सुनित हैं किया हमाने के सिंह सुनित हमा स्वाद माने हमें हैं हैं। में सुनित सुनित हमा हमा हमाने हैं हैं हैं।

ा जन बचाने के लिए में उनका करर चून केने में में में महोन नहीं करेगा। करती रहिश्क के कार्य-नहींने में ममक-सम्मायह के रिश्व में जो ममान पान कि के मर्रे कर्म के कि कार्य-नहींने के में उनका रन प्रदार समर्थन करते कि स्वा कर्मन कर्म हवता का प्रारम्भ और संचालन करने का महात्मा गांधी को श्रीपकार दिया गया था। साथ ही समिति गांधीओ, उनके साथियों एवं देश को १२ माचेकी हुएक किने गये कून पर वर्षाई देती है। कि को साथा है कि देशमर गांधीओं का हब काम में हस सरह साथ देगा जिससे हुण स्वस्तव्य

"महारामिति प्रान्तीय विनिविधें की श्रांपकार देवी है कि वे जिस मकार उनिय सम्में उसी । स्वितना श्रांत्रण मानित की श्रांत्रण का यातना मानित की श्रांत्रण के प्रान्त यात्रा में कन्द्रात्र की पत्त मानित की श्रांत्रण के श्रांत्रण को मितित की श्रांत्रण की पत्त मानित की श्रांत्रण की पत्त मानित की श्रांत्रण की पत्त मानित की श्रांत्रण की श्रांत्रण मानित की स्वत्र मानित मा

### तीर्ध-यात्रा

गांधीजी को कुच में २४ दिन क्षेत्र । रास्ते मर बह इंड बात पर जोर देते रहे कि यह वीर्ष-बा है । इसमें दारीर को कायन रखने मात्र के लिए लाने में ही पुष्य है, स्वादिष्ट भीजन करने में हो है । वह बराबर क्यासन्तिरिक्रण कराते रहे । यस्त में गांधीजी ने कहा:—

"शाल ही प्रावः कालोन प्रापंत के वसर में वाधियों से कह रहा या कि जिब जिसे में हों तिनस्वायम करनी है उनमें हम पहुंच गाँवे हैं। खाउं हों आत्मशुद्धि और सम्पंत्युद्धि का खोर विभाव करना मार्थित शाह काला खांतिक स्वाठित है और पार्च कार्यकारों में अप्लेक किन भी पंत्रिक है, इस्तिल्ह हमार्थ स्वाहात्वयाओं भी आधिक होने की संभावना है। देशना उनके आपाद को मानमा। हम देवता नहीं हैं, विसंत मायार्थ हैं, आवानों से मानोममां के एतार हो जाते हैं। इससे रोक भूष्टें हुई । वह तो खान ही अच्छ हुई। जिल स्वाय में मार्थियों को भूलों पर विनाता-मार्थ मा उन्हों समय एक रोधी ने हरन खान्ड खान्या कर्युक्त किया । मैंने समम लिया कि मैंने बेवतनी रंग में अवस्थित नहीं के हैं। स्थानीय कार्य-कार्यों में समरे सित्य मोटर मार्थ्य हो यूप स्वायाय भा और सम्प खान्नीय कर्यों कि लगे किया या। खान मैंने शीम अच्छों में उन्हों सम्बंद्ध करने स्वायां की। स्थान हरने भा दुन्त धानन मही हुआ।। उल्लंध स्थी-स्थी में उन्हा मुल पर दिनार करना है स्थी-संख दुन्त इस्ता की है।

"मैं विशेष क्षमी कर सकता है जह मेरा स्वन-गरन अनुम की क्रीनु-चार से बुद्ध हो लाग्य

พล มั

किया जा सकता । इस महान् श्रवसर पर मनुष्यों के हृदयों में देश-प्रेम की जितनी प्रश्त रही थी उदनी पहले कभी नहीं वही थी। यह एक महान झांदोलन का महान प्रारम्भ थ, होर ही भारत की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान रहेगा।"

गांधीजी सहारे के लिए द्वाय में लम्बी लकड़ी लिये हुए चलने थे। उनहीं ह विशकुल करीने से पोले-पोले चलवी थी । सेना-नायक का कदम प्रती से उठवा था की प्रेरणा देवा या । श्रम्भाली गांव १० मील दूर था, सारे रास्ते इस सेना की दोनों झीर नहीं है मीड के बीच में होकर गुजरना पड़ा। लोग घवटों पहले से भारत के महान सेनार्यंत के ही अलुकता में खड़े थे। इस श्रवसर पर श्रहमदाबाद में जितना बड़ा बुलुस निकला, उठम प निकला हुआ याद नहीं पहता । शायद बच्चों और अपंगों के विवा नगर का प्रतेक नि बुल्य में शामिल या । इसकी लम्बाई दो मील से कम न थी । जिन्हें बाजार में शहे होने ह न मिली, ये छुवों श्रीर भरोलों श्रीर दरस्वों पर, जहां-कहां जगह मिली, पहुंच गरे ये । खे उत्सव-सा दिलाई देवा था । सस्ते भर 'गांचीजी की जय' के गगनभेडी भोप होते से ।

कुच को देखने और अपने अशीकिक उद्यारक के प्रति अद्धा प्रश्नीत करने के सर्वत्र मिलती थी। मोद की एक नई फांकी दिलाई दे रही थी किना उपदेश पराना ही विश लहर, मदिश-निरोध और अरहस्यता-निरास्य की पुरानी किन्तु मिय बार्वे दोहर्श आर्मी है लें मांग यह थी कि सबको सत्यागह में शामिल होता चाहिए। कच में ही गांधीजी में पे<sup>लित क</sup> था "कि श्वरम्य नहीं मिला तो या तो रात्ते में मर बाऊंगा या ब्राधम के बाहर गईगा। व न उटा सहा को भ्राभम सीटने का भी श्रादा नहीं है।" कर्ताई भीर गाम सहाई वर उन्हेंने जीर दिया । स्थ्यनेप्टक सैक्डों की संस्था में शरीक हुए । शांधीओं की गिरफ्यारी होने ही वार्ड भी सम्बन्ध तथ्यवती अन्दे जनगणिकारी मुक्टर हुए । सामार्थ प्रकृतसम्बन्ध गया ने करा, "" mit को ऐतिहासिक कथ की उपमा इकाव मना और उनके यहरी सावियों के देश स्वाम है का महती है। क्रवतक यह महायुक्त मांश्री महत्यु वर नहीं वहूंच कायगा,तीत विश्वा महिरी

सार्था है से बता, ''बारे ही गर्म ने भारत का नैदिक, भी दिक, सांस्ट्रिक बीर बाल लगी तरह असा कर दिया है है मैं इन राज्य की फांभशाय नमानता है और हमें अर करने की दर दूधा है।

भक्ती काच 'तीक सेच दि किया' के सीत साते हैं 1 दूसरे से भी सत्ताने हैं 1 सुन्हें 'निवर्ष' की राज्योंने में रिस्टम था। वा वह सब कव दुवा। में कात तथ कि हम मुक्ता की तीना। का सा उद्देव और है। बाद की राज्योंन ही मेरा पर्व हो समा है। वा हमारी अवर्त व्यक्ति करते है। इस दिनों की सारत करी चाडी, दिन्दु संगामका दन करता की स्था कर देश है urs-eine ? ("

कामुना जागद क्यांच का भावता है? हुए मार्च मी में पुणित के व्यतिकारी के मामाजिक न क्रम्या साम प्राप्त का काण्य १०६० गाय वा न पुत्रक के कार्यों के कार्या कर कर की की है। मणू की विकास की सी है। मणू की विकास की सी है। मणू की विकास की सी है। मणू की विकास की उनकी कार्या की सी है। मणू की विकास की उनकी कार्या की सी में से मान की विकास की प्राप्त की उनकी कार्या की सी में सी मान की विकास की प्राप्त की सी मान की सी में मान की विकास की सी मान की मान की सी मान की मान की सी मान की मान की मान की सी मान की त प्रमान प्रदेश को कार्न मार्थित है समझ सम्मान व शिवन है जो समझ प्रमान कर्या है।

हुत काला प्रदेश का आयालाव में नेत्र है अन्या हम काम बमारे हिया है। पह आये की बार मीटी ने बहुबहातात में नेत्र है अन्या हम काम बमारे हिया है।

मन्त्र महाद बार्ड कहात स देव दावत कहे हैं है इन्हें कहा

प्रवत्ता का प्रारम्भ और धचालन करने का महात्या गांधी को ऋषिकार दिया गया था। बाब ही विमित्त गांधीओ, उनके शांधियों एवं देश को १२ मार्चको हुए किये गये कूच पर वचार्य देती है। बित को प्रारा है कि देशमर गांधीओं का इब काम में इब तरह बाब देगा जिससे पूर्व-कराज्य आपरोजित शींस क्लत हो जाय।

"पात्तानीयित प्रत्योव समितियों को श्रीषकार देती है कि वे जिस मकार उचित सममें उची
प्रार सिन्मन श्रवका कारी कर दें श्रवलचा समय-समय पर कार्य-समिति की श्रवाशों का पातन
ता प्रान्तीय समितियों के लिए श्रावस्थक होगा निक्त तमिति को श्राया है कि मान्य यथा संभव
स्कन्तान तोकने पर ही जोर स्वामी । समिति को विश्वस है कि सकतारी हसाव्ये की पराम न तके भी सूरी तैयारी तो जारी रस्ती अपसी, परानु जनतक मांगीओ दादबी पटुचकर नामक-कान्यः । मान कर दें श्रीर दूसरों को भी श्रवमति न दें दें उनवक श्रवस स्वित्य-श्रवका श्रारम्भ म की
पाता। हां, यदि मांगीओ पहते ही एकड़ स्वित्य जाय तो मार्तो को श्रविनय-श्रवका श्रारम्भ करने की
री श्रावारी होगी।"

### भी भें-गाना

गांपीओं को कूच में २४ दिन लगे। रास्ते मर गई इस बात पर जोर देते रहे कि यह तीर्य-ात्रा है। हतमें ग्रांशर को कायम रखने मात्र के लिए लाने में ही पुरुष है, स्वादिष्ट भोजन करने में ही है। वह बरावर क्राला-निशित्रण करते हैं। सदा में गांपीजी ने कहा:—

हुए हैं वह स्वराप आजा-गायूच फरायदा है। इस है। सार क्यार में क्यार में क्यार में क्यार है। इस है। इस

"दन बांगे के मालून होने पर प्रमे लागा है कि ग्रुमे बारलपार शाहब को बह पत्र लिखने का बार (दन लिखने का पार होगा कर का मूना नेवन नेते को धनी आलिकान को माँ भी में बार वेचने का भीतियारिक कर ही में लिखने कर के में आप प्रमाण कर किया है। में से प्रमाण कर कर के ने हैं कर के प्रमाण कर कर के ने देखा कर के किया है। में अपने पत्र में संदेश किया है कि प्रमाण कर के स्वाधिक कर के स्वाधिक कर के से संदेश हैं कि प्रमाण के माण के प्रमाण के प्रमाण कर के स्वाधिक कर के से संदेश हैं कि प्रमाण कर के संदेश हैं कि प्रमाण कर के स्वाधिक कर स्वाधिक कर स्वाधिक कर के स्वाधिक कर स्वधिक कर स्वधिक कर स्वाधिक कर स्वाधिक कर स्वाधिक कर स्वधिक कर स्वाधिक कर स्वाधिक कर स्वधिक कर स्वाधिक कर स्वाधिक कर स्वाधिक कर स्वाधिक कर स्वाधिक कर स्वधिक कर स्वाधिक कर स्वा

"मैं विधेष सभी कर सकता हूं जब मेरा रहन-सहन जनता की खीसत-स्राय से कुछ हो साम्य

305

कांमेस का इतिहास : भाग ४

किया जा सकता। इस महान् अवसर पर मनुष्यों के हृदयों में देश-प्रेम की जितनी प्रश्त पर व रही थी उतनी पहले कभी नहीं वही थी । यह एक महान झांदोलन का महान प्रारम्भ था, है र दिरा

ही भारत की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान रहेगा।"

'यात्रा सें गांपीजी सहारे के लिए, हाथ में सम्बी सकड़ी सिये हुए चलने थे। उनहीं हती मे बिलकुल करीने से पीछे-पीछे चलवी थी । सेना-नायक का कदम प्रवी से उठवा था और हरें प्रेरणा देवा था। ऋसलाली गांव १० मील दूर था, सारे ग्रस्ते इस सेना को दोनों क्रोर नहीं हैं

भीड़ के बीच में होकर गुजरना पड़ा ! लोग घरटों पहले से भारत के महान सेनापित के बरें उत्पुक्ता में खड़े थे। इस अवसर पर आहमदाबाद में जितना बड़ा खुलून निहला, उतन परे बरे

निकला हुन्ना याद नहीं पहता । शायद बच्चों स्त्रीर ऋषंगों के तिया नगर का प्रतेक निर्हर्ण जुलूस में शामिल था। इसकी लम्बाई दो भीत से कम न थी। जिन्हें बाजार में लो होने के हरे

न मिली, ये छुवों और फरोलों और दरस्वों पर, जड़ां-कड़ी जगह मिली, पर्दच गारे थे । खरे मर्प उत्सव-सा दिन्ताई देवा था । रास्ते-भर 'गांधीजी की जव' के गगनभेदी धोष होते रहे ! कुच को देखने और श्रमने बसीकिक उद्यारक के प्रति भ्रमा प्रदर्शित करने के हिर्द ही वर्वत्र मिलती थी। मोद् की एक नई फांकी दिलाई दे रही थी किन्तु उगदेश पुराना ही दिश वर

नहर, मदिश-निरोध स्त्रीर स्तरहरूपता-निरारण की पुरानी किन्तु विष शाव दोहराई जाती । विहेर रांग यद थी कि सबको मत्यामह में शामिल होना चाहिए। कुच में ही गांधीजी ने सेशिज का है या "कि स्थयन्य नहीं मिला थी या वी रास्ते में मर व्यक्त गा या द्याभम के बाहर रहेगा ! नवह हैं । उटा सबा सो साधम सीटने का भी बगदा नहीं है।" कवाई सीर माम समाई वर उन्हेंने तेर दिया । स्त्रपसेत्रक सेकड़ों की सरूपा में शरीक हुए । गांपीजी की गिरमचारी होते ही <sup>बार</sup> ी खुम्बाम राष्य्रको अन्हे जनगणिहारी मुक्टेर हुए । शाचार्य प्राह्मसम्ह राग ने क्स. " ांची को ऐतिशासिक कुच की उपमा हजरत मुना और उनके बहुरी साथियों के देश स्वाप में त सकती है। अक्तक यह महापुरत मंत्रिने मकतूर पर नहीं पहुंच आवता,वीदे फिकर मही देने

वांचीओं ने बहा, ''बार्वेजी गुम्य ने भारत का नैतिक, भीतिक, शांखरिक बीर बांध भी तरह जाता बर दिया है । मैं इस शम्प की चानिताय तमनता है चीर इसे जब काने ह र भूका है । भट्टी क्ष्य भीत में दि दिया के बीट गावे हैं। दूशने में भी मवादे हैं। मुखे पीनह

। राज्यीत में तिरुवस बाह पर बर सब सब दुवा । मैं बात गय कि दुन मासार को भीचे र पर जराव नहीं है। बाप की शनतेर ही मेरा पर्म हो सपा है। पर हमारी अपने बाँड -ख़बता का प्रारम्भ छौर घनालन करने का महात्मा मांची को झिंचकार दिया गया था। साथ ही समिति गांचीती, उनके सामियों यह देश की १२ मार्चकी हुए किने गये कूच पर बचाई देती है। गति को झारा। है कि देशमर गांचीती का इल काम में इस तरह साथ देशा कितने पूर्ण-स्रस्तवन प्राप्तानेकत गीत सरका हो जाय।

"महासमिति प्रान्तीय समितियों को श्रापकार देती है कि वे जिस मकार उचित समित की अपने उसी 
हार सनिनन श्रवना जारी कर दें इसलनता समय-समय पर सार्थ-समित की श्रवाओं का पासन 
त्या मानतीय समितियों के लिए श्राप्यफर होगा । किन्तु मितित के श्राया है कि मन्त पर्या संस्क 
क्रन्कान्त तोकने पर ही जोर स्वान्तियों । समिति को विश्वास है कि संस्कारी रुक्तवेंच की पत्य 
तके भी पूरी वैवारी को जारी रस्ती जायसी, परन्त जरवक मांधीओं दायशि पहुचकर नमक-कान्तकिंग स्वान कर दें और दुसरों को भी श्रनुशति न दें दें बदक श्रन्यक्ष संस्कार 
श्राप्ता । हां, यदि गांधीओं पहते ही एकड़ लिये जाये दो मात्रों को स्विनय-श्रवनश श्रारम्म करने की 
रिश्वाली होगी। "

#### तीर्थ-यात्रा

गांत्रीजी को कूच में २४ दिन लगे। यस्ते मर वह इस बात पर जोर देते रहे कि यह तीर्थ-त्राचा है। इसमें द्वारीर को कायम रखने मात्र के लिए लाने में ही पुरुष है, स्वादिष्ट मोजन करने में हीं है। यह बराबर व्यात्म-निरोद्धण कराते रहे। दुरुत में गांधीजी ने कहा:—

"दन नातों के मालून होने वर प्रक्ते लगता है कि मुक्ते बाहस्तय साद को बर पण लिखते क नया हक या, विकास साथी स्वीरक साथ ते विश्व क्षार पुता बेदन तेने की कड़ी आलोकना की गरें थी। वह तो उन बेदन का सीरियल किंद्र कर ही कैसे हैं कहने हैं हुए का स्वारण का आपने हो बेहिसार ब्यादा स्वरूपका इन्हें देना वर्धेस्त नहीं कर सकते। यरना हमें उनका अविव्याह क्या दोग है उन्हें तो इक्की करना भी नहीं। परणाया ने उन्हें यन दिया है। मैंने सपने पत्र में सेवेंस किया है कि साथद वह स्वारण का पत्र वेचन ता कर देते होंगे। मुक्ते बार में मानून हुआ कि या स्वारण । 'बहुन-इन्हें सही है। किर भी इन्हें ने साथ करना है मानून हुआ विरोध का दक्त किंद्र हुआ की है। किर भी इन्हें मानून करना। मैं तो २१००९ कर मानिक क्या, २००१ के के वस में भी पत्र मही दे सकता। परना मुक्ते विरोध का दक्त किंद्र हुला है से हैं कि सरव थी उन्हें सहस्त में भी पत्र मही दे सकता। परना मुक्ते विरोध का दक्त किंद्र हुआ है।

"मैं विशेष सभी कर सकता हूँ जब मेछ रहन-सहन जनता की श्रीसत-श्राय से बुख तो साम्य

"(इब प्रकार के जीवन से वी अध्या भागत की यह कहावत चरिताय होती है कि की है माल खाना कवा पार्य निमलंग है। सरिव देश में बढ़िया भीजन करना चीते कर हता जो है क्या है। चीरो का माल लाकर पह लड़ाई कभी नहीं जीती जा घरती। भीने वह दूव में हैं कर हता को है कि की हता हमें है कि के लिए कुत भी मीरी की थी। होते जा आप है है हमारी दुकार रह हमी तो वे कर हमारी साथ देश रह हमारी दुकार रह हमी तो वे कर हमारा साथ देंगे। उन पर बेशुमार लग्ने करके रतना हमारे लिए अध्यान होगा। इन एर अधिक कमा रहता है कि अध्यान हम लग्न मीरी तो कर के प्रमिष्ट सम्बद्ध में मारी हा बड़ा। विज्ञान में साथ वस्तान मी आप वस्तान में आप हता के हमारे हमारा साथ की हमारा हमारा साथ हमारा हमें हम हमारा हमा

करना न रोगा कि रूच भारत्य का उत्ताख्य जनवा पर जबरदल ज्ञावर हुआ। नार्की गार्विकों को समोधन करके गांधीओं ने उनने प्रारं का स्थायर होकने का जात्रीय क्रिया में जा नाकक प्रोर स्थाय की बिकों को उठा देने में भी जबल हो गये, जो चांश्या की तो है कर पूर्वी पर की तोक स्थायताख्यों के स्थायन ने में में देक करते हैं पूर्व रही गांधी की हो जै में उसे देख सूमा। या हो को चार्विय वह सीहणा, या मेंगी सास कहाद पर से तीवी किस्ते

नमक-कानुन दृटा

५ समैल को प्रातःकाल गाँधी जी शहरी वर्षुने । श्रीमत । । प्रातःकाल की प्रार्थना क योकी देर बाद गाँधीजी और उन प्रकल्पानुन गाँको निकले । नमक-कानुन गाँको हो गाँधोजी ने

श्रभ्याय २ : प्राधी की बाजी--१६३० कि गांव वालों को पूरी बरह समस्य दिया त्राय कि समक बर का भार किन किन पर किवन ॥ है. और इसके कार्न को किस प्रकार तोड़ा जाय जिससे नमक कर उठ जाय।

"गांव वालों की यह भी साफ साफ समभा देना चाहिए कि कानून छिएकर नहीं, चीड़े घारे करना है। समुद्र के पास दरातें श्रीर खड़ड़ों में प्रकृति का बनाया हुआ नमक मिलता है। याः रे इसे ग्रंपने श्रीर श्रंपने प्राश्नों के बाम में ला सकते हैं श्रीर जिन्हें चाहिए उनके हायों वेच मं

ते हैं। हा. यह भली-भावि समम्प्र रखना चाहिए कि ऐसा करने वाले सब स्रोगों को नमक कानू-करने के अपराध में सरकार सजा भी दे सहती है और नमक-विभाग के कर्मचारी दूसरी तरह भ कामको हैं।

"नमक-कर के खिलाफ यह लड़ाई राष्ट्रीय सप्ताह भर, अर्थात् . १३ अप्रैल तक, जारी रहनं द्विए। जो इस पवित्र कार्य में शरीक न हो सकें उन्हें विदेशी वस्त्र-विदेशकार ग्रीर खहर-प्रचार ए व्यक्तिशः काम करना चहिए । उन्हें ऋषिक-से श्रिषिक खादी बनवाने का भी प्रयत्न करना हिए । इस काम के खीर महिरा-निपेध के बारे में मैं भारतीय महिलाओं के लिए खलत सन्देश

गर कर रहा हूं। मेरा निश्वास दिम-दिन इंढ होता जा रहा है कि स्वाधीनता की प्राप्ति में स्वियां मों से अधिक सहायक हो सकती हैं। मुक्ते लगता है कि श्रहिसा का श्रयं वे पुरुषों से श्रव्हा रम सकती हैं। यह इसलिए नहीं कि वे खबला हैं-पूरूप ब्रहकार-वश उन्हें ऐसा ही समझते हैं-रेक सन्त्वे साहरा चौर धारम-स्थाग-की भावना उनमें पुरुषों से कहीं अधिक है।"

दसरे बक्तस्य में गाधीओं ने : कहा :---"भुभे अब तक जो सचनार्वे मिली हैं उनमें मालूम होता है कि गुजरात ने सामहिक खबता। ा जो ब्लेलन्त प्रमाण दिया है उसका सरकार पर ग्रासर हो गया है। उसने प्रधान व्यक्तियों को शार-

तार करने में विज्ञान नहीं किया । मैं यह भी जानता हूं कि ऐसी ही,कृपा सम्कार में ग्रन्थ प्रान्तों के ार्यकर्तात्रों पर भी श्वतस्य की होगी। इस पर उन्हें बघाई ! ' "यदि सत्याप्रदियों को सरकार जी चाहे सो करने देती तो आश्चर्य की ही बात होती।

ाय ही यदि वह विना श्रदालती कार्रवाई के :अनके जान-भाल पर : हाय क्षालती तो वह भी पाश-४कता होती। "व्यवस्थित रूप से मुकदमे चलाकर सजार्य देने पर कौन आपत्ति कर सकता है। आस्विर

लनून भंग का यह नतीजा तो सीधा ही है।

''काराबार श्रीर ऐसी ही ग्रन्य कसीटियों पर ती सरवापही को उत्तरना ही पढ़ता है । असका उद्देश्य सभी परा होता है जब वह स्वय भी विचलित न हो और उसके चले आने पर वे लोग भी स रक्तार्थे जिनका यह प्रतिनिधि है । यही खबका है कि सबकी अपना ही नेता और त्रापना द्यानवायी हेत कारा चाहिए )<sup>11</sup>

"सरकारी या सरकार द्वारा नियन्त्रित शिखना-सरयाओं के छात्र यदि इन श्रजाओं के बाद भी वे सस्यार्थे न छोड़ेंगे तो मुक्ते दःख होगा ।"

रिवर्षी के विषय में गोधीजी ने नवंशारी में कहा:--

"रित्रयों को प्रश्यों के साथ नगर की कहाइयों की रखा नहीं करनी नाहिए । मैं सरकार पर

इतना विस्तास खब भी रख सहता है कि वह हमारी बहनों से लड़ाई मील नहीं लेगी । इसही . उत्तेजना देना हमारे लिए भी बानुचित होगा । जनतक सरकार की कृपा पुरुषों तक ही सीमित रहती है तबतक पुरुषों को हो लड़ना चाहिए। जब सरकार सीमोल्लयन करे तब मले ही स्त्रिया जी खोलकर

लड़ें। कोई यह न कहे हि 'चुंकि इन जानते में कि दिश्यों कितनी भी आमें बहुझ कार्य आरे उनार कोई हाथ न बालेगा, ह्योशिय पुरुगों ने दिश्यों की आह लो।' मैंने दिशों के कार्य के कार्यक्रम स्वला है उसमें उनके यहुत काम हैं। वे जितना शामार्य हो, शास हिल्ले हैं जीविम तन्त्रों हैं

६ ख्रमेल से नमक-सल्यामह की खुद्दी क्या मिली, देश में इस होर से उस होर कर की सी लग गई। सारे बड़े-बड़े शहरों में लाखों की उपरिशति में विशय समाय हुई। इसारी, हैं वेशावर, कलकपा, मदराय खोर शोलायुर को घटनाओं ने नश अनुभव कराया खोर दिला हैंद इस सम्ब सरकार का परकामण आधार हिंसा है। वेशावर में सेना की गोलियों से वई बारी हैं गरी। मदरास हों भी गोली साली।

करांची की दुर्घटना का उल्लेख करते हुए गांधीजी ने लिखा:-

"शहादुर सुनक दराजेन, कहते हैं, सरायाह को खानता भी न था। पहन्यान या, हाँ फिर्फ शांति कायम रक्ते के क्षिप्र गयाथा। गीली लग्नकर मारा गया। १८ ताल का नैग मेसराज स्वाचन्द्र गीली का शिकार हुआ। इस प्रकार जनसम्बद्ध सहित ७ म्हण्य गेली पायल कप्र।"

्र श्रुप्रेल को बंगाल-ध्याहिनेन्छ किर आरी कर दिया गया। २७ छानेल को बाहर साहब ने भी कुछ संशोधन करने १६१० के प्रेश-एनट को छ्याहिनेन्छ-रूप में किर से जीति। दिया। गोपीओं का 'यग हरिस्या' अब साहक्लोस्टाहल पर निकलने लगा था। एह बनन्न जनमेंने कहा:—

'दिने अनुभव होता हो या न होता हो, कुछ दिन से हमसर एक प्रकार से बीजो शास्त्र हो है। भीजो शास्त्र आपित है हमा ! यही कि सैनिक खकसर की मर्जी हो कानून बन वाती है। किंद हाल वाहसपय देना अभवत है और वह जहाँ चाहे सामाराख कानून को वाहतान कर एकर हो थे आपात कर हो भी जनता बेसारी में उनके विरोध करने का दम नहीं होता । पा है बार करता है से दिन जाते से हो अपने आपकों के स्वार्य हम सुच्या थिए सुका दें।

"भुक्ते उम्मीद है कि जनता हुए झाहिनेत्व से मुक्तीत न होगी। और झार होइका कि कि तिर्विधि होंगे वो खरवारपाले भी हस्ते नहीं होंगे। ओरे का यह उपरेश हमें हुएकान के लेता सांतिकिय होंगे वो खरवारपाले आवत में मैमनदार आपनी का अनवार नहां कि होते हैं। इन्हें के हम वी-चड़प किये किया खपने चरीर हो। आप को स्वी-चड़प किये किया खपने चरीर हो। आप को स्वी-चड़पाले कर देते हैं तो हमें उसी मार्जि झपने खपनी का मार्जि आपनी खपनी का सांतिकिया है। इससे हमारी आपना हो। यह से मी वाहिए हैं हमें हमीरी आपना है। यह होनी पाहिए हैं हमें हमारी आपना है। यह होनी पाहिए हैं हमें हमीरी आपना है। यह होनी पाहिए हैं हमें हमीरी आपना है।

''द्स कारण में समारको और प्रधारकों से अनुसंध काना चाहता हूँ कि वे जवानन देने से इन्हार कर दें और सरकार न माने सो या तो ने प्रधारान वर्ष कर दें, या सरकार जो इक्क कर करना चार्ट कर लेने दें। जब मताब्वान दानार कार मारमाय गी है और उमे सिमाने की इक्की ने तो वातव्यों सदल की हैं, से देमना, अम्बार मालें को बोर्ट बह न कह सके कि मोड़ा दबने वर ने तुंग निर्देश । सरकार दार और महोतां।

व पूर्त नहा उत्तर गर्मा अन्य अन्य निर्माति । लीन सकता है। झीर ऋसल जी बतो स जमानत प्रांगि तो न दी जाय और मेल को जन्त होने दिया ज्याय । 'नवजीवन' गया और उसरे सामन्त्रात नवजीवन पेठ द्वारा प्रकाशित ज्ञन्य पत्र भी जाते रहे । देश के क्रांधिकांश पत्रकारों ने जमा नर्ने शांकल कर दी ।

झद गांपीजी ने जनता को गांवीं में ताशी के बारे पेड़ काट बाजने वा झादेरा दिया। शुक्ष खात तो उन्होंने खपने ही हमारी है की । भ मार्थ को स्वार्ध में रिक्सी की कमा में यह योगे—"भाविय में ताई बोजकी के दिना हमाओं में न झाना चारिए। वकती पर द्वान सारिक से-सारिक खात सबसी हो। विदेशी कपड़ा पहले परहा वह के कदर पर उठाय मा। सुरात की बहनी की ही एकड़ा मार्यादेवल करना है।" मही पर उन्होंने जातीय पंचायती से झमनी महिए स्थाग की मित्रज पावन करने कर खातेथे किया पित्र प्रकार के विद्या प्रकार करने कर खातेथे किया। किया न्यवार्ध में स्थापी के सार्थांक के सार्थांक करने कर खातेथे किया। किया निकार में सार्थांक करने कर खाते विद्या किया निकार के सार्थांक करने कर खाते करने करने की सार्थांक में सार्थांक सार्यांक सार्थांक सार्यांक सार्थांक सार्यांक सार्थांक सार्थांक सार्थांक सार्थांक सार्थांक सार्थांक सार्थांक सार्थांक सार्थांक

''काता में शानित तो रस्ती है; किन्तु जोरदार ग्रामांकर बहिष्कार इसके उनने कोण, हैय और सहिष्ण दिखा इन परिचय दिया है। क्क्षीटी क्षेत्री मादी पर सहकारी कर्मनारियों की पटकारा और तम किया जाता है। इस वरीड़ के हमारी जीत नहीं होने सात्ती हैं। हमें मामकतवार और पीजदार के बाम की कुर्यों का सरवा-कोड़ तो करना चारिय, किन्तु उनहा कठोर बहिष्कार करते समय हमें माधुर्य्य और सादर-मान नहीं क्षोड़का चाहिय। अन्यया किसी दिन दरो होंगे। मामलत-दार की पीजदार बरीता मादी कोड़ देंगे। पीजदार ने तो क्षोड़ भी दी बताते हैं। किर करना भी स्पादा कोड़ ने दो से या आदवर्ष ! हसी सकार किसी क्षा जवार चल जाय और उत्तर में दूसरे का हाय को तो उसे दीम भी कीन दें!

"लें इन जिला-निवाधियों को सावधान होकर बहिन्कार को नवांचा के मीतर रखना चाहिए। उदारहाथां, नैने संबेद कर दिया है कि प्राम कर्मनादियों का बहिन्कार उनके काम तक ही सीमित रहना चाहिए। उनके प्रामा न प्रामी जाय, परन्तु उनका खाना-नीन बन्द न होना चाहिए। उनकें परी से नहीं विकासना चाहिए। वाद हमसे इन्तान न हो पढ़े की बीएक्टर छोड़ देना चाहिए। "

धारासना पर धावा

हर समय गांधीओं ने बाहसताय साहब के लिए प्रपना दूसरा पत्र तैयार किया श्रीर स्वत जिले के पारासना श्रीर खरसाड़ा के नमक के कारखानों पर घावा करने का हरादा जाहिर किया । उन्होंने वाहसराय को लिखा :—

"र्रेस्वर में चारा वो थारावना बहुंच कर तमक के कारखाने पर आधिकार करने का मेरा इरादा है। मेरे साथी भी भेरे बाद रवाना होंगे। करना को यह बनाया गया है कि धारावना व्यक्तित खमांचे है। यह महत्व खोखाधनी है। धारावभी पर सरकार का उतना ही बासाविक नियंत्रण है जितना बारवराय साहब की कोडी पर है। अधिकारीयों की सीहर्ति के विना सुटकी-भर नमक भी कोई बारी में तारी ले जा बकता।

"इस घावे की--रोकने के तीन उपाय हैं-

(१) नमक कर उठा देना ।

(र) मुक्ते और मेरे वाधियों को गिरफ्तार कर लेता । परन्तु जैवी । मुक्ते आशा है, यदि एक के बाद दूसरे गिरफ्तार होने के लिए चाते रहेंगे तो यह उपाय कागर न होगा ! (३) खालिस गुणदापन। परन्तु एक का सिर पूटने पर दूसरा सिर फुडको को देहर देर<sup>ो</sup> यह बार भी खाली जायगा।

"यह निश्रय विना हिचक के नहीं कर लिया गया । सुक्ते आशा भी कि स्ताप्रहिने हैं है सरकार सम्य तरीके से लड़ेगी । यदि उनगर साधारण कान्स का मयोग करके सरझा हटो ह लेवी हो मैं कही क्या सकवा या है इसके बजाय जहां प्रशिद्ध नेवाओं के साथ सरकार है होगई जाम्या बरता भी है, यहां साधारण सैनिकों पर वाशविक ही नहीं निलंकन प्रहार भी कि हो है। घटनायें इनकी-दुक्की होतीं को उपेक्षा भी कर ली जाती। परानु मेरे पात बंगाल, सिराद उर्व सपुक्तमान्त, दिल्ली स्टीर बर्ग्बर्ट से जो सवाद पहुंचे हैं उनसे गुजराव के सनुभग का समर्थन है। गुजराव-सम्बन्धी सामग्री तो मेरे पास देशे है। करांची, भेशावर कीर मदगब के मोहीक्या श्चनारम् एन श्चनावश्वक मतीत होते हैं। हड्डियां न्यूर-बूद करके श्चीर श्चरकोष दशान्द्रश कार सेवकों से यह नमक श्रीनने का प्रयत्न किया गया है जी। सरकार के लिय निकम्मा मा । ही, हा रावकों के लिए छालवत्ता यह वेराष्ट्रीमती था! कहा जाता है कि मधुरा में तावक सजिएहें वेरिक के बासक के बाय में से राष्ट्रीय कराब होन लिया। यह कार्य कानन के निरद्ध था। सन् कमता में महादा बावस मांगा सी असे निरंप महार करके लरेड़ दिया गमा । प्रापिकारी सी क ज्ञपराध समझते ये हभी हो झत्त्व में भग्रहा वापस दे दिया गया ! आगाम में मण्ड हे हम्बर्ग मुक्दमे क्रीर प्रदार तो कम ही हुए दीली हैं, परना करवना वहा से अध्यक्ष छीतने से कार में नीय निर्देगण का पाँचम दिया गया बताते हैं । समाचार है कि चाउन के मेर बना दिने हैं है न्याय-पदार्षं जनस्ति तुर्वे सिने गरे। कर्मनारियों के हाथ शाह मार्शन वेनने के आधार संद् गत में पक सब्बी की महारी ही तर कर दी गर्र । ये कृत्य जन-समूही की चांगी के काम्में हुँ हैं। कारित की काला में होती हो करा में सोम बदशा शिरे किया होकी है हमान हन हमार्थ से सिर्म की जिस । वे मुनो जन को मों से मिनो हैं जिन्होंने सत्य का कन में उसका है । बारबोनी की जाने से वहें कर्मशास्त्र-द्वारा किया गया प्रतिपद्ध भी मूठा निद्ध हुत्या है। माहे सेट है, इन हिटें

र, 'बस्थक लेगा प्रतिपत्ति हो हो रामां लगे हैं हमांलय प्रति क्षांग का है। स्वारत प्रश्न क्षांग को सो लोगों को प्रांथक मुख्य देशा कोत क्षांग को रामांग के हुए है है। बार को से हार्जि होगों का भी पूर्व कार्य कोशी। समुद्रानार से कार्य हुआ तथक स्थेत है कार्य की रिगा, हार्जिय सरकार असे साथ करेशों है।'

कर्मचारी मुठी कार्रे महासिद्ध करने से बाज नहीं रहे। गुजात के कलहटी के बकार में ही बाह

विश्वता निक्सी हैं, जनके ब्रुख सन्ते ये हैं:---

ा पा करा है। है कि कि है है कि इस देश में एक बताई वा प्रतीत अपना में जो की दिय अन्य पर भीज का है है कि वा पात्र कर जी है। देश का में पोर्ट कार देशा जो है जा की ये पहें तम के में पा कि की है। एक्स है जा, कार काम में अपना जाने में की कुदे कर की है की बस दीआ पा आपने बीजा है का उस्तर मान बारों है।

है, विश्वता में विकास पहला किया है उसके प्रांच में में मान बारि प्रांच की अन्य है के की

है नारों हैं हैं "मेरे में हो रार्ट कर बाद होत करना नामन हम बच्चे हैं है से कि है है है का वहें नाम कार्य है कि हार्ट में कार कार कार मुद्दे मान्ति होता जा बदो है। बाद बस्क हार्ट मार्च है बस में पर होता संकार हाल में नेन है और हम तार दिस्स हो। है कार्य कार हार के देता ही है। क्रीर यह कर लिया भी जाता है स्त्री, पुरुष, बच्चे, पालतृ पशु, स्रोटे-वड़े क्रीर ॐ-बीमार सब से ।

खु चलाल पत्त पत्त । यह कहता यह पुरवापूर्व क्रमल है कि हर गांव में एक एक चर्का चलता है स्त्रीर सरकार मंध्यान्द्रीतल को किसी भी कम में मोलपाद देती है। सरकारी महण के बांव में से बार रिस्ती संजितक दिन के लिए चर्च दोने से भूद्री यात का उत्तर तो धर्मगायों लोग धरिक प्रस्कुर दे जे हैं। बस्तु में गृत्ती तो उता बातों के हैं लो सरकार के समस्य में कता के सामने पेंज कारती हैं।

र्ग दिन परू बीर गुजरावी क्षि की फूठी सरकारी शहादत पर छजा दे दी गईं। कवि वेचारा करता रहा कि मैं ती ठाए समय देवरे स्थान पर सख की नींद ले रहा था।

स्ता क मा ता ठा कम पूर्व (रामा पर पूर्व के मारा पर पूर्व मा "श्वर करकार की निक्त्रता के क्षेत्रामांनी देखिये। प्रयाद के क्ष्यालास्थि ने करमा देने वालों की द्रा चौर निक्षम-क्षित्र हुएवर देखीं। सफरती ब्राइमियों कह ने क्ष्यूल क्षित्रा कि हस्पनेवस्त व्यान्त । क्षांत्र के क्षारे में तो क्षत्रों मारातिह दर प्यान दिया और न शयद की व्यनियोग्ध क्षित्री पर । एत्पीड के बारे में तो क्षत्रों मारातिह पर प्यान दिया और न शयद की व्यनियोग्ध कि

ग्रहम्बर्ग नहीं थी। ''जीती चल देख की झूंती पर एक नया चार्डिनेन्स ग्रीर साद दिया है। इसकी कोई मियास ही मिसबी। ममार्गिक्द करीय के मुक्तकों में कारने के हाल देशे होती, उसके बनने के लिए पामाप्य हाने हैं। कार्क में साने का चारफो क्रमता चलता मिला गया। उन करवें बने हैं भी मी सामन का

ाम वो चार्च में होना चारिए ! धीर घमी वो घान्योदन का पोचनां वसार ही है। पिटी रचा में, बुद्ध वसन से भग सरपैन हा बोवनाता गुरू हुता है। उथका बातकू देश १६ व्याय उपने पहले ही चार्फिक वाहक ना काम, चार्फिक करोत कार्यवर्ष कर बोवना जाता. १, विवशे बाएक भैप कर्यों हो भक्त ठटें भीर वह खर्फिक बाद पासे वर चल निकेशे। मैंने ओ

तर्वे बधान की हैं उनका कमन है आपको इतम न हो । शायद खायने उनस्त खब भी मधेवा न ो मिस पर्म ती धायका प्यान दिलाया साथ है । "कुछ भी हो, मुभे देवा प्रतीत होता है कि मैं खायसे खता के लाल पंत्रे को पूरी तरह

बातमा होने वा बहुतेप करूं। ऐया न करता मेरे लिए कामता की बात होती। को लोग बात प्रध्यान कर ये हैं, जिनकी जिल्हियत करवाद हो ही है, उन्हें यह करायि न बातुमक होना प्राप्ति कि मैंने उनकी कामवा है एक सर्वार्थ को हेड़ को दिया पर बायस्थ को उन्हें पर द्वार पूर्ण नहीं दिया जिल पर तक बा दिया का प्रध्या था। क्योंक रही कहा तम से बरील उन्हार का

क्षतकी कर प्रकट पुषा है कीर दूजरे हकने होने में मेरा ही पुरूप हाव रहा है। "वाजाबर-साख के कनुकार तत्ताचारी जित्रजा कविक हमन कीर वानून मंग करेंगे, काल्यासी उतने ही कांचिक कहीं को झामन्यता हैंगे। सोच्या-पूर्वक तत्तन किया काल वो जिन्तज

क्षांपर कर-बार उठती ही निष्य शहरा । स्वीपर कर-बार उठती ही निष्य शहरा । स्वीपर कर-बार उठती ही निष्य शहरा । स्वापन में मानत है कि मेरे प्रदेशरित उपने में स्विती दिशीयों निरंत है। यहने कर है सी प्राप्त सामने में मूल करोलका भी, जिलाहा में को शहर के मेरे स्वाप्त काल है ही निष्य प्रक्र में मार १५ वर्ष है की एस मारत ने बार भी भी २० वर्ष गरी मारत काल है है जिस प्रक्र

में मत १६ वर्ष से कोर भारत से बहर कीर भी २० वर्ष तरने से बहत कार्य है कि हिंत पर जुब करित की से रिकार से करती है। कि यह भी स्वता है कि हिंता के करक-एक कार्य, क्रम्य कीर विचार से भी करितालक कार्य की मार्यंत्र से बात्रा तरती है। वर्ग-तार देती वेदार्यन्तर देने पर भी लेग हिंता है। भी करितालक कार्य की मार्यंत्र के स्वता देता हरता से ठकर ही एक्सिट होता किल्ट सोस्ट मनुष्य का दूसरे के कार्यों के लिए श्रानिवार्य रूप से हुआ करता है। इसके ब्रह्माय और होनि दारी नहीं हो सकती। दायिल की बात भी होड़ दी जाय तो भी में अपना काम हिजी भी करें मुल्तवी नहीं रख सकता । श्रत्या श्राहिश में बह शकि ही कहां रहे, जो वंशर के हवी वे हरी है और जो भेरे दीर्पकालीन धनभव ने सिद्ध की है है

"हां, में आगे की कार्रवाई सहर्प स्थाित रख सकता हूं। आप नमक कर उस हैं है इसकी निन्दा आपके कहें विख्याद देश-यासियों ने सुरी तरह की है; और बर से अपने देहें होगा कि समिनय अवहा के रूप में इस देश ने भी सर्वत्र इसर रोप प्रकट कर दिल है। स्विनय अवशा को मरोट कोसिये। परन्तु क्या आप कानून-मंग से हिंसाम्य विहोर हो हैं। सममतो हैं। ब्रापने कहा है कि सविनय-अवज्ञा का परियाम हिंसा हुए विना नहीं सेवारे हुआ तो इतिहास यही निर्णय देगा कि ब्रिटिश-सरकार खरिला को नहीं हमस्त्री की हरें उसकी मुनवाई मी नहीं की, फल यह हुआ कि मनुष्यस्थमाव सरकार ही प्रित्र को दें। बस्तु, हिंता पर उत्तर श्राने को विवस हुआ। परन्तु मुक्ते श्रासा है कि सरकारी उत्तेवन हैं। जुद परमात्मा मारत-वासियों को हिंसा के प्रक्षोभन से दूर रहने की बुद्धिमता और हैंस प्रदान करेगा ।

"श्रवः श्राप नमक-कर उठा न सर्वे श्रीर नमक बनाने की मनाही दूर न करा सर्वे श्री श्रनिच्छा होते हुए भी इस पत्र के ब्रारम्म में वर्णित कार्रवाई करनी पहेंगी।"

# गांधीजी की गिरपतारी

प्र वारील की राव को १ बजकर १० मिनड पर गांधीजी को चपके से गिरक्तार हरें है लारी में विठा दिया गया। साथ में पुलिसवाले थे। बम्बई के वास बोरीविली वह रेहरू श्रीर वहां से यस्वकान्त्रेल तक मोटर में पहुंचा दिया गया। 'लन्मन टैलीयफ' नामक हम्बर संबाददाता श्रशमीद बार्टीलेट ने इस प्रसंग पर लिखा था:--

"जब इस यादी की प्रतीचा कर रहे थे उस समय इमें बातावरण में नाटक का-ता वृद्ध प्रतित होता था। इसे लगा, इस दश्य के प्रत्यच्द्रद्दा इसी हैं। कीन जाने यह घटना क्रांगे वह ऐतिहासिक बन आया एक ईश्वर-यूत की गिरफ्तारी कोई छोटी बात है। सन्ते-मूठ की आ जाने, परन्तु इसमें कोर्ट शक नहीं कि गांधी शाल बरोड़ो भारतीयों की दृष्टि में महासम कीर्ट पुरुष है। कीन कह सकता है कि सी वर्ष बाद वीस करोड़ आरवीय उसे खनतार मानहर नहीं हैं। इन विचारों को इम रोक न सके श्रीर इस रेश्वर-वृत को हिरासत में शेने के लिए उरा है हर हो रेल की पटरी पर खड़ा रहना हमें ब्राप्टा नहीं लगा।"

हां, निरक्तार होने से पहले गांधीजी ने दायदी में झपना झन्तिम कन्देश किन्ता शा । बद यद याः---

"यदि इस सुभारम्म को ऋत्व वह निमा सिया वो पूर्व स्थापकरिन्ते किया नहीं वह वही दिर मारतक्र समन समार है सम्मूल जो उदाहरण उपन्यत होगा वह उनहे बीम है है त्याम के बिना मिला हुन्ना स्वराम्य टिक मही सकता । बातः सामन है अन ग्रं को बानीम बीनर इत्ता वरें । सन्ते बलियन में एक ही वस को बर भेजने वहने हैं, सर्थान् विना मारे मत्ता वहने वस्मात्म बरे मारत इत स्रार्श को पूरा कर दिनाने । सम्पत्न मारत का स्थानिमान चीर सर्वत है मुद्दी नवक में निरित है। मुद्दी हुट मते ही बाब, वर बुलवी हायब न बाहिए।

''भेरी गिरस्तारी के बाद जनता या मेरे सामियों को परधाना न चाहिए। इस आपरोक्त का के में साई है, प्यासारा है। यह सबने इदय में निवास करता है। हममें अब्बा होगी हो। वह परको दूसरा में निवास करता है। हममें अब्बा होगी हो। वह परका दिखारा हमारा मार्ग निर्देशक है। यांच गांव को नमक बीनने या चनाने को निकल करता हो। हमारा को में निकल चाहिए। कियों को सराब, आपीम और निदेशी करने की दिखा का लाहिए। कियों को सराब, आपीम और निदेशी करने की हमारा के स्वत के देर तथा जाने। में आपाल-इद सबकी वक्ती पर कावता हारू कर देना चाहिए और रोज मृत के देर तथा जाने। विद्या का को होलियां की वार्य की वार्य के सार के सार कर हुए साराब है। कियों में की को मार्ग । विद्या साराब की साराब के हुए साराब है। विद्या सिकली मदराबे को इसे के सार कर हुए सारा की है। विद्या सिकली मदराबे को इसे देश सरकारी मीकर उन पटेली और तकाटियों की नीकिस्सा हो। इस साराब सिकली मदराबे की इसे साराब सिकली महराबे की इसे साराब सिकली महराब की सेवा में इस साराब साराबनी से हमें पूर्ण स्वरायन

हताल का निश्चय किया । गांधीओ पूरा में नजरबन्द किये गये थे । वहां भी पूरी हकताल हुर्रे । -समय पर सरकारी वरों छौर परिवर्षों के छोड़ने की बोषणा होने सगी । देश ने भागः सर्वेत्र माओं के उपदेशों का छाड़चर्यकान्ह रूप में पासन किया । एकन्दो स्पानों पर भगवड़ा भी होगया ।

ापुर में ६ पुलिस-पोक्सि जला दी गई, जियके फल स्वरूप पुलिस ने गोली जलाई, जियमें स्थाक से बीर लगामा रे॰०० पायल हुए। कहानते में ग्राइ हो इस्ताले ही ग्राविष्य पूर्व (हिस्स कोर पनवारों भीड़ को तिवर-विश्व करते हैं लिए पुलिस ने गोली बला दी। रे४४ वी के ब्राइतार ५ से खरिक समुची के सहज होने की मताई कर दो गई। पत्यास के पास्तीय क्यापा-ति रूप पार्ट की हरता कर साम के पास्तीय क्यापा-ति रूप पार्ट की इस्ताल समाई। सुमात्रा के पूर्वीय कहुत-वरवासी हिन्दुकानियों ने भी ऐसा हो । रे४ पार्ट की इस्ताल समाई। सुमात्रा के पूर्वीय कहुत-वरवासी हिन्दुकानियों ने भी ऐसा हो। वर्ष पार्ट की इस्ताल समाई। सुमात्रा के पूर्वीय कहुत-वरवासी हिन्दुकानियों ने भी ऐसा हो। वर्ष पार्ट पार्ट की पार्ट की इस्ताल समाई। सुमात्रा के पूर्वीय कहुत-वरवासी हिन्दुकानियों ने भी ऐसा हो। वर्ष पार्ट का परिवास कार्य हो पार्ट के प्रशास कार्य पार्ट के प्रशास हो। साम कार्य मार्ट के कार्य पार्ट के कार्य कार्य पार्ट के कार्य कार्य पार्ट के कार्य कार्य कार्य पार्ट के कार्य कार्य कार्य कर कार्य कार्

ह्वी बीच में सारीका के भिन्न-भिन्न दहीं के १-२ प्रमावशासी वादांखों ने तार हाय रैपने सामस् साहब की मित्र में बादेदन वह मेज कीर उनमें खुदीन हिज्य कि गांधीजी कीर भावत-केती के मार्थ गोलपूर्व सममीज किया जान १ हरता हमाइल म्लूमाई के हमेटर कींद देशित त ने करवादे थे। सन्देश में प्रमानमन्त्री से खरील की गई थी कि मारत, तिटेन और अगत का । इसी में है कि हम सम्बंद की बचाया जाय और समस्त्र मानव-व्यति की भगवर दिवित से गद्मा आप ।

भारत-सरकार की रियति की गंभीरता का अवस्य पूरा खवाल था। वास्त्य करते रोजनहादुर सम् श्रीर सर चिम्मनलाल सीवलबाह जीहे नरम नेवाओं से सामी-लगी कुलाई नरम-दल-संघ की कौसिल की बम्बई में बैटक हुई । असने राजनैतिक परिस्थित पर विवार कि नरम नेताच्यों ने इस बात की श्रावश्यकता बताई कि बाइसराय साहब शीप्र ही हुती हैं हैं चीर गोलमेज-परिषद् की वारी से मुकर्रर करें। किन्तु सर्वेदल सम्मेलन और नत्म-दत्त ही हैं बैठक के एक दिन पहले ही बाइसराय साहब ने दूसरी महत्वपूर्ण बीपणा कर दी बीर करून साथ का अपना पत्र-स्पवहार भी प्रकाशित कर दिया । नतम-दल की काँविल ने भी सैंदर स्री पर एक प्रकृष्य निकाला । इसमें कान्न-भंग के ज्ञान्दोलन की भी भरोट निवा वी ही द्योपनिवेशिक स्वयंत्रम की चर्चा के लिए तीलमेज परिपद् की जल्दी रेपारी करने हा बाहरते। से भी अनुरोध किया गया ! इस बात पर भी जोर दिया गया कि सरकार परिवर् ही हैं। मर्गादाय प्रकट कर दे, चाकि उस समय भी जो लोग परिषद् से श्रालम मे वे नरम इस बारों है उत्तर्भेशाभिल हो सर्के । इस बात पर भी श्रामह किया गया कि कारत-भंग स जारोहत हैं, ह का दमन चक साथ-साथ बन्द हो, राजनैविक केदी छोड़ दिये जाय और सब राजनैवह हैं। सरकार पर्या विश्वास की ।

कार्य-समिति के प्रस्ताव

महात्माजी के स्थान पर श्री अञ्चास चैयवजी तमक-सत्याद्यह के गायक दुर है। है १२ अप्रैल को गिरफ्तार कर लिये गये । गिरफ्तारियों, लाडी-प्रहारों श्रीर दमन का दौरवीय रहा। एक के बाद दूसरा स्वयंसेवक-दक्त नमकके गोदामी पर धावा करता रहा। पुलित उने हाँ मारवी रही। बहुवों को संख्त चोटें छाईं।

गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद कार्य-समिति की बैठक प्रयाग में हुई श्रीर उंडवें कर्

का चेत्र स्त्रीर भी विस्तृत कर दिया । नीचे लिखे मस्ताव स्वीकृत हुए:--"१. कराबी तक महात्मा गांधी के साथ जाने वाले स्वयंसवडी को कार्य-समिति वर्ण

दै और त्याशा करती है कि नये नये दल भावे करते रहेंगे। समिति निश्चिय करती है कि नमक के धावों के लिए धारासना श्रालिल-भारतीय केन्द्र माना जाय । "२. गांचीजी ने इस महान् द्यादीशन का संचालन करके देश को जो मार्ग हिन्दर

उसकी कार्य-समिति मशंसा करती है, सदिनय कानून-भग में अपना साझत विहसस प्रार्ट है और महात्माजी के काशवास-वाल में संबार्ट को दुगुने उत्सार से चलाने का निरंवप हाती। "३. समिति की राय में बाद समय का गया है कि समस्ते राष्ट्र क्षेत्र की प्रकृति है

प्राची की बाजी लगाकर कोशिश करे । बावः समिति विवासियों, यहीलों, क्यानाविसें, मह विचानों, सरकारी नौकरों और समस्त भारतीयों को खादेश देती है कि वे इस स्टाउंप हरी मफलवा के लिए अधिक से-क्षिक कह उठाकर भी तहायवा दें।

"४. समिति की सब में देश का दित इसीमें है कि रिदेशी बरव विश्वार समार देर अनिलाम्ब पूरा हो बाय श्रीर इसके लिए भीजूरा माल की बिजी रोडने, पहने के दिये हम बारी कराने और नरे शाहर न मिक्सने हे लिए कागार उग्रव किये जाये। स्थित समस्य क्षांग्रेस-कर्म को ज्यादेश देती है कि में निरंशी यस्त नींस्कार का बीज प्रचार करें जीर निरंशी काहे की हुई ू पर रिकेटिंग बिटा है ।

<sup>69</sup>द्र, मामित परिवत वारनमोहन मासवित हार विवे गत्रे विकास सम्बद्धाः 🗻 🚐

श्राध्याय २ : प्रासी की बीजी---१६३०

২ খড়

के प्रयक्तों की एरांशा करती है, किन्तु उसे लेद है कि वह ऐहा कोई समग्रीशा मन्द्र नहीं कर एकड़ी किरहे मौजूदा मारत नेवले दिया जा चके और समय-मिटीप के लिए निदेशी कपड़ा न संगाने के व्यापारियों के बचन से छन्तेय किया जा छके। छोगित सभी कार्यय-गिर्मवर्षा को ऐसे किसी समग्रीते मैं शामिल होने से मना करती है।

"६, श्रांति निरस्य करती है कि बहुती हुई सांग पूरी करने के लिए शय-कते हाप-चुने करड़े की देशानर बहाई आय, करने से बेचने के साथ-साथ वृत्त लेकर खद्र देने गलीं संशायें लड़ी को जाये की सामान्यक हाथ-कार्ड के मोत्साहन दिया जाय । संसित प्रत्येक देशवासी से अपील करती है कि बसू रोज मोदी-महुत देर असर्य कार्ते ।

".. शांति की राय में समय का पहुंचा है कि कुछ मानों में शाक-वास महस्त देना बन्द करके क्वन्दरी का प्रान्तेशन भी शुरू किया जाय कीर गुजरता. महाराष्ट्र, कार्नेटक, झाम्म, सामिक्ष ता कीर पेता केरी देखारारी मानों से कमीन का समान रोका जाय कीर स्थास, विकास उन्होंसा आदि में कीरियरिनक्त न दिया जान। सामित दम मानों को शाख देती है कि वे मानीय समितियों-प्राय सुने दूए च्वेंगों में जमीन का समान और चौकीदारी-कर न देने का आन्दोक्त समितियों-प्राय सुने दूए च्वेंगों में जमीन का समान और चौकीदारी-कर न देने का आन्दोक्त समित करें।

जारी रक्तें क्यीर उनका विस्तार करें ब्रोर जहां सरकार गिरफ्तारियों से या ब्रान्य प्रकार से बाधा दे बही नामक-कानून केविन का बाम और भी जोग के साथ किया जाय। धर्मित निरूचय करती है कि नामक-कानून के मित देश की नामकन्यां। मर्थित करने के लिए कमित-करपाय हर रहियार को रूप कानून के सामूर्यक उल्लावन का सामीजन करें। "है. स्थानापन ब्रामक को सामित करें में अनुसात कानून दोकिन की जो ब्रानमीत

"E, श्यानापन चम्पत महोदय ने मध्य-याना में अगलात कानून तोहने की जो झतुमति श्री है, स्त्रिमित उसका समर्थन करती है और निर्चय करती है कि चन्य मान्तों में भी जहां ऐसा कानून हो वहा प्राम्त्रीय समितियों की स्वीकृति से उसका मग किया वा सकता है।

"१०, ग्रमिति स्पानापन सभ्यत् महोदय को श्रमिकार देती है कि स्वरेशी मिलों के करहे की कीमत में श्रातृपित शुद्धि श्री। मकली सहर की सनगरे को रोकने पत्र विदेशी वरत्र निहनार की पार्ति के लिए से मार्गिय मिल-मालिकों से सममीत की सातनीत करें।

पूर्व के लिए वह प्रकृति कार्यों के कार्यों के कार्यों के कि अपेडी माल का अधिकार अल्यों-से-कार्यों पुरा होने के लिए वह प्रकृत प्रयुत्त करें।

ूर हान का लाद यह मराम प्रवास करा "१२.समित काना से प्रवत झानुरोच करती है कि झंडेजी वैंडों, बीमा-कम्पनियों, सहाजों बीर ऐसी खान्य सरमाखों का भी वहिष्कार करें।

"१३. तमिति एक बार पुनः समूचं मदिश-निरंध के लिए फोर प्रचार-कार्य की खानरपक्ता पर कोर देती है कीर शायक कीर ताकी की दुकानों पर निकेटिंग करने का मानतीय स्तीमतियों से करनोध करती है।

"रूप समिति को करी-करीं मीड-द्वारा हिला हो जाने पर दुःश्व है और बह इस हिंसा की झार्यत करोर निन्दा करती है। समिति ब्राहिमा के पूर्वी पासन की झारद्यकरा पर झारह स्वाने की सन्दर्भ प्रकट करती है।

"१५ समित येत-कार्डिनेन्स को तीम निरा करती है और किन कालकार ने उनके कारी विर नहीं सुकाया उनको मरोता करती है। जिन भगतीय नमें ने कमी तक प्रकारन बन्द नहीं किया

कामस का इतिहास : सारा प्र या बन्द करके फित निकलने लगे हैं, उनके ग्राव बन्द किये जाने का ग्रात्योध काती है। है मा

। श्रमवा गोरे पत्र श्रव भी प्रकाशन बन्द न करें उनका बहिष्कार करने के लिए यह होनेंडे कर ग्रपील करती है।"

श्रीमती खरोजिनीदेवी कार्य-समिति की बैठक में प्रयास गई हुई थीं। भी वैयसी में री के समाचार सुनकर वह जल्दी-से घारासना लीट खाई ग्रीर घावे का संवालन करने का स्पेर दिया हुआ अपना वचन पूरा किया। वह और उनका स्वयंसेवक-दल जानो से नितकार वे वारीख को कर लिये गये, किन्तु बाद में पुलिस के घेरे से निकाल कर उन्हें रिहा कर दिए वर के बाद स्वयंसेवकों के दल नमक के गोदामों पर टूट पड़े। उन्हें मार-मार कर इस दिस वर दिन शाम को पुलिस ने १२२० स्वयंसेवकों को गैर-कानूनी संस्था के सदस्य करार देवर कि

र कर लिया ग्रीर घारासना की श्रास्थायी जेल में नजरबन्द कर दिया । १६ ता॰ की प्रातःकाल ही यहाला के नमक के कारखाने पर श्यपसेयक दही हरण है न हो गये । पुलिस की तत्तरता के कारण घावान हो सका। उस दिन पुलिस तमेंने हेन हो उसने ४०० सत्यामहियों को पकड़ लिया ।

× बहिष्कार-मान्दोलन का क्या झारर हो रही था, इस पर 'फ्री-प्रेट' के समादरात ने स 7 207 1---

"ग्रावमण का जोर कपड़े पर ही विशेष होने के कारण इस ब्रान्दीलन की सफनल ही ही में सबसे अधिक नजर बाती है। परन्तु यह मय इतना नहीं है कि अन्त में आगतिक कर से जाता रहेगा । बस्कि भय इस बाव का ग्राधिक है कि मीनुश सीदे पूरे नहीं हैंगे वा रह क

वायंगे। मीजूरा सीदे रद करने की इति बदवी वाती है। 'डेली मेल' का मैन्येसर रिया हता" लिएता है, 'मारवर्ष के शाम समाचारों से ऐसा सगता है कि सहाशायर का भारति कर ल बन्द हो जायगा । परले ही कताई-सुनाई के कारशाने श्रानिश्नित-काल के लिये बन्दे हैं? व चीर इजारों मजर वेकारी की संख्या बडा रहे हैं।"

नमक क थाने कीर भी होते रहे । उनका कर्णन 'गांधो र ही सैन एवड हिन मिटन' (करी ः उत्तका वर्षान्तक सीर जीवन-परेष') नामक पुलक में १ १३ में प्रश्न से सारी में विष

"र्म बीच में चार्च-नर्जित की नगातार कई चैतकों में कार्यक्रम को जागे श्राने का जिस्स । यादे भी जारी रहेंगे । २१ मई को चारानात पर नामृद्धि वाचा हुवा । इनमें वारे हुँ

चारे हुए १९०० सर्वनेक्डों ने भाग लिया । इसाम लहन उन्हें नायड बने। वा ६१ ल पुरुष सोर्थाओं के दर्भिय सामीका में नाबी थे। भाग वहते ही शुक्त ही गया। विश्व क जाक के हैंगे का हमला कारे उथा है। में युनिन उन्हें सर्गतकों जार बार का नाह है?" "दल्ली मनुष्ये में बर दर्व देलता दो बारे वक इ इ-मूद बलता नहा दिन में इन्हें प्टोनान कीर वांगुणास साथी कार्य नेता पढ़वा निष्ठ सब कीर बाह में कीयती की केर कि करा है जह । उन दिन मुझ किन्छ का वह न स्वतनेत्व अपना हुए। हर में वे न

लक्ष करी कर्मानी अक्षत कर्मान्य में बन है बन । इक्ष्य कर मानन के देव है के बाराबार और उदर्श के कर राजे करा कार हकार बानान करा है कार दिया ! उन्हें लक्ष्मको को बोल्स व असे बहा है भी और दिन करें अने हरू दिसा है

s we all you at area & con mount & C an mound and will

पर आक्रमण करने निकले । दोनों को पिलस ने यस्ते में ही रोक लिया और जब भीड़ सर्जित सीमा में पुनी तो उस पर लाठियां चला हीं ! घायलों को छाननी के ब्राह्मताल में पहुंचा दिया गया । बदाला के घावे

बढ़ाला के नमक के कारखाने पर कई घावे हरा। २२ ता को १८८ स्वय सेवक पकड़े गये श्रीर वर्ली भेज दिये गये । २५ ता॰ को १०० खयसेवकों के साथ २००० दर्शकों की भीड़ भी गई । पिलस ने लाठी-प्रहार करके १७ को घायल किया श्रीर ११५ को गिरफ्तार। धावा दो घपटे तक रहा । तीशरे पहर फिर हुआ । इसमें १८ घायल हुए । प्रतिद उड़ाके औ० कवाडी मी इनमें शामिल ये। २६ ता॰ को ६५ स्वयसेवक मैदान में गये और ४६ गिरफतार हुए। बाकी भीड़ के साथ नमक लेकर भाग गये । उस समय एक सरकारी विजय्ति में कहा गया कि श्वास्तक जो गढ़बड़ें हुई हैं वे श्रधिकतर दर्शकों ने की हैं और इसमें सैनिकों का सा अनुशासन नहीं है, बात: जनता को बावों के समय बढ़ाला से दर रहना चाहिए । किन्त सबसे चग्रकारी धाना ती १ जुन को हुन्ना । यह-समिति उसके लिए वहें परिश्रम से वैयारियां कर रही थी। उस दिन सुबह १५००० सैनिकों ग्रीर असैनिकों ने बढ़ाला के विशाल सामहिक धावे में भाग लिया ।

पोर्ट-टस्ट के रेलवे चौराहे पर एक के बाद दूछरा दल पहुंचता खीर वहीं पुलिस उन्हें खीर भीड़ को रोक लेती। योड़ी देर में घावा करने वाले की श्रीर वरूने तक पुलिस का धेरा शोड़कर कोचद पार करके कद्वाइमाँ पर पहुंच जाते । लगभग १५० कामेसी सैनिकों के मामली चोटें छाई । पुलिस ने भावा करने वालों को खदेड़ दिया। यह सब खुद होम-क्रेम्बर साहब की देख-रेख में हुआ।

३ जुन को वर्ली की श्रास्थायी जैल में बढ़ा उपद्रय होगया। स्थिति को सम्हालने के लिए पुलिस को दो बार प्रहार करने पड़े और सेना बुलानी पड़ी। उस दिन बड़ाला के ४ हजार अभियकों से पुलिस की मिडन्त होगई। लगभग ६० घायल हुए। २५ को सख्त चोटें ब्राई। किना जिस प्रकार धाना करने वालों के साथ पलिस ने बरतान किया उस पर जनता में बड़ा रोप फैला। दर्शक लोग उस निर्देश दृश्य को देखकर चिकत रह गये। बम्बई की झदालत खफीका के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री हसेन. श्री के॰ नटराजन श्रीर भारत-सेवक-समिति के श्राप्यदा भी देवधर धारासना का धावा देखने खद गये ये । उन्होंने श्रपने नक्षव्य में कहाः---

. ''इमने द्यपनी द्यारों देखा कि सत्यामहियों को नमक की सीमा के बाइर भगा देने के बाद भी युरोपियन सनार हाथों में लाठियां लिये हुए श्रापने घोड़े सरपट दौड़ाते श्रीर जहां सरवामही घावे के लिए पहच गये थे वहा से गाव तक लोगों की मारते रहें । गाव के शक्तों पर भी स्वव तेजी से धोड़े दौहाकर स्त्री-पुरुष और बच्चों को तितर-वितर किया । मामवासी दौड़-दौड़ कर गलियों और वर्श में किए गरे । स्योगवश कोई भाग न सका तो उस पर शादिया पढ़ी ।"

'भ्यु फ्रीमेन' के सवाददाता वेब मिलर साइब ने धारासना के इस पुणित हरूप पर इस प्रकार प्रकाश दालाः—

"मैं २२ देशों में १८ वर्ष से सवाददाता का काम कर रहा हूं। इस ऋसें में मैंने ऋसख्य उपद्रव, मारपीट श्रीर विद्रोह देले हैं; किन्तु धारासना के से पीड़ा-जनक दृश्य मेरे देखने में कभी नहीं श्राये । कभी-कभी तो ये इतने दु खद होजाते थे कि खण्मर के लिए श्राल केर लेनी पहती थी। स्वयसेवकों का अनुशासन अद्भुत चीज थी। मालूम होता था, इन लोगों ने गाधीजी के अहिसा-धर्म को धोलकर पी लिया है।"

### स्लोकोम्य साहय की गवाही

कन्दन के 'देखी हैरहर' पत्र के प्रीविनित्व आर्ज स्लोहोग्य वाहब भी नगड़ के दुव हो प्रत्यच्दारों में 1 उन्होंने बिला, ''मैंने यहाला की मासाकार पराहियों के यह सान सब है में पटनामें देखी । एक प्रमेन के लिए यह वहीं सजा की शत प्रतित होती थी हिंब दुक्की, ' भाव रहनी बाले और मायनायूर्ण न्यंसीवकों श्रीर उनके साथ सराव्यूर्श रखने बाले कन्दी हो की में सबत दुआ अपने देश के प्रतितिथ शासकों हो यह गन्दा काम करते हुए देखा करें।' बह २० मर्र को गांधीजी से यरवान-जेल में मिले। उन्होंने अपने दन में के सर्वित प्रतिवा अस्पायरण या कि कृमान-सम्म की नींद हमाम होगई और खदराप-दल के वर्ष भी विदेश मोश का पारा न रहा। इस सरीते में स्वीकोच्य साइन ने बलाया कि इनग हो चुनने परी क्यान की सम्मावना है और परि नीने सिल्सी सर्वे आन ली आप दो गांधीजों कानून-मग स्थाव के

त्रीर गोलमेज-परिषद् के साथ सहयोग करने की कांग्रेस से लिफारिश करने को उैयार हैं:— (१) गोलमेज-परिषद् को ऐसा विधान बनाने का त्राधिकार मी दिया जाय जिससे माल

को स्वाधीनता का सार मिल जाय । (२) नमक कर उठा देने खीर शराव खीर विदेशी वस्त्र की मनाही करने के सम्बन्ध में गाँग को सन्तोग दिलाया आय ।

(३) कानून-भग बन्द होने के साथ-साथ राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जाय I

(४) वाहसराय साहब के नाम गांधीजी ने अपने पत्र में जो सात बातें और लिखी यी उरा

चर्चों बाद पर होंक़ दी जाए। स्वीकेमन सादन से सरकार से पूछा कि यह गांधीओं से सम्मानपूर्वक सांच करने को हैता। या नहीं दे उन्होंने कहा, 'स्वामनीक की शवनीत झन भी हो सकती है। गांधीओं से हो ना निर्ण के बाद मुक्ते वकीन होगया है कि मेल करने से हो मेल होगा और एक पढ़ की हिंसा दूसरे की कुट यर सम्बद्ध नहीं कर सकती। गांधीओं मेल में कमा बन्द हैं, मादन की आताना बन्द हैं, यह रहा ही स्वाह कर तेमें से इस भी असीस हार्दि महाली आ सकती है।''

#### दमन का दौर-दौरा

परन्त एक-एक बात की कहां तक मिनाने हैं परनाओं का क्या वार था है और किसी किया की पर कहना हुए कर दिया । ब्यास्म में तो उन्होंने साधीओं की मिरावार की किया । व्यास्म में तो उन्होंने साधीओं की मिरावार की किया । व्यास मिना की किया । व्यास मिना की किया किया किया की किया के किया की किया की किया की किया के किया की किय

कुर्तमें किये जाने लगे। जाती-पारा भी श्रा पहुंचे। लोगों को निरवाद दी नहीं होता था कि लातियों श्रीर तब प्रफाल से मुद्दालिक करने पुलिस को जो करावर-नेट विद्यार्थ जादी है यह स्वत्यार्थियों विद्यार प्रशासनार्थ जायती। यह कोरी धमकी या श्रायद्वा नहीं निक्तती। लाकी-आरात से भरवर सेव्य के रूप में मुख्य हुआ। कमा-मेग की श्राया तो होती भी देश के सम्पार्थ कार्यर के श्रायुवार, श्रीर उस पर श्रमल होता या सातों के निर्देश महार्थ है। नमक-का्ट्रर के साथ-बाय ताओरत-पिट की प्रयादी मिलाइस साली-से-साली तमार्थ दी जाने लगी। घरवरी १६१० के मण्य में एक सरकारी आहा निक्ती। उससे प्रजातिक कीर्स्यों का बर्गीक्स्य किया गया। है, उसमें 'पाननिक्' स्वस्य सामार्थाने के साथ नहीं श्रानी दिया गया। दिल्लाी तो यह है कि दश वर्ष पहले से सरकार प्रथमी 'इसिया' नामक सालाता पुलक में—अकबने प्रस्तवरण-विद्य देशन-व्यवस्थान प्रयाद स्वरंग प्रयोग बस्ती श्रादी थी। यह सहस्ती स्वास परिवार भें में भी महे है।

बहां भी झारम्म में दो गिरस्तारियों झीर मारी हुमोनों ही मीति झाजगाई गई, परना योड़ें ही दिन बाद मारादेर झा पहुंची। बाजर में बीदा लदीदते हुए स्वरूप सा गांधी-दोनो-पारी मनुष्य पिन दिये जाते थे माजावार ही जीते हिएल को झांना के स्वपूर हो रहोता कर फोड़नाम सीत पाजनरेस्ट्रों होड़न किर्द हालिय सुचारा गया कि शक्ते कराते करए-चारियों की मान्यत करने का सानद सूदा जाव। वे कराहरें झालिय रहोता के पिन हो बन्द हुई। बदा पुलिन ने गोली चलाई, दोनीन सारानों भी कीर शब्द का स्वयन हुए।

दाना है मिल-मिल- करों का दिश्तित कम एकता बहुत: बहित है। यह जन्म को या कातृत-मंत्र की नाक में नाय बादते, फिल्तु यह हो गया 'ब्रानेक करा-क्याय'। एशितर हो १६१० ब्रोस १६६१ है होत्रत को धीतेनी मुक्त पत्रकां का उत्तरिक करते हैं। उन्हों करान्य होता हो बीच-बीच में एसमेरेत के जो यथान हुए उत्तरा जिक हो शीदे ही फिल्ल जाया। दूसर्थ होता ना बात्र के मुक्त केन्न कर नाया। विरोधी वहत्र विरोध हम क्या के को कहार है। यह नाम्य का कार स्वर्ध कर था शीत्राम्य वैश्वित को मेहर उन्हों कम पत्र को के कार है। यह नाम्य ने वण कारम्य तथा था शीत्राम्य वैश्वित को होता का काम के को कार है। यह स्वर्ध में वण कारम यह पत्र हम होता के मुक्ति का संस्था में था। उन्हों को को हम बात्राम यह एस वर्ष है सिसी में मूर्गिनकों का संस्था में था। उन्हों को को हम हम को सम्भव कर दिखाया। बात यह यो कि बायुमयहल हो उठ समय बर्देष्कार को भका है गैं। या। जनता के हृदय में वह क्याप्त हो चुड़ी यो। विदेशी करहे की वेडमें बाँठे क्दर स तो है व्यापारी उन्हें उठवाते न ये। उन्होंने एकत्र होकर निर्वय कर लिया या कि वह मह नी हैं। हि कारण देश में कपड़े की तंशी होजे करते की।

## कार्ये-ममिनि-द्वारा प्रोत्साहन

२७ जून स्त्रा पहुची । उस दिन प्रयाग में कार्य-समिति की बैठक हुई श्रीर उसने वैन्तर किये:---

क्या:—
"१. बहुत-से राहरों श्रीर मांना में विदेशी बरव-बांद्रश्चार को जो मांते हुई है जो देखें
समिति को संतीय है। समित क्यापारियों की देशमंदिन की भावना की मी प्ररोश काती है। हों
मैरित होकर उन्होंने न केवल विदेशी करका वेचना कर कर दिया है मन्द्रत वाने के कार राह
दिवें श्रीर वरे श्राव्दें से मेजन भी होंड दिया है श्रीर हस प्रकार तमाम दिरेशी करने की बाता है
दिवें श्रीर वरे श्राव्दें से मेजन भी होंड दिया है श्रीर हस प्रकार तमाम दिरेशी करने की बाता है
से उनसे यह समित तरन वस्त कर देने कर अनुरोश करती है। इतने पर भी मंदि हैर्स कर देने कर अनुरोश करती है। इतने पर भी मंदि हैर्स कर वें शर्मात का कियेंट कर तो शर्मात वस्त्रीय तरन वस्त कर देने कर अनुरोश करती है। इतने पर भी मंदि हैर्स कर से से स्वार्थ की सामित का स्वार्थ की सामित की हैर्स होर्स हैर्स है

"र. समिति मासल कांयेल संस्थाओं और देशभर से अनुरोध करती है कि क्रिकेट झर्क रम्पूर्ण बहिष्कार का पहले से भी श्रीचक ओरदार प्रयत्न करें और इसके क्षिप्र रिन्दुस्तन में व बने रही चीओं को ब्रिटेन के तिवा अस्य निर्देशों से लरीटा आप !

"१. समिति जरता से खनुरोध करती है कि जिन सरकारी नोकरी ब्रोर कुरो सामें ने धाँ पारी गरोलन का गला पॉटने के लिए जनना पर खमानुष चारवाचार करने में शीधा भाग लिया है <sup>तर</sup> बका समितित ब्रोर करोर कर में सामाजिक बल्किस किया जाय !

"४. कार्य-विभित्ते देश का व्यापन कवित के १६२२ वाले गया के कीर १६२२ वाले हों। उन निरुचय की कोर प्रावर्शित करती है जिनमें विदेशी सानन-कार भगत यह यह करने में कार्य यह पूराभार की प्रशासित कर दिना तथा था थीर केशन उनना व्याग होंगा धर दिया गया पा जिनने १९४०न (दिप्यूनन) द्वारा जान होंडर जीनत उदारा दिशा जाय। ही पर्य जनाभ की नलाह देशी है कि मोर्ट यूर्वा लगाने या सुरानी का कराना कार्ने क विषय के मानवार कार्न पुत्र (बाह) न क्यारे जाय कीर न नियं जाय।

'46. चुंडि किरिया माधार में प्रश्त सोधाय हो पर्याद बार्ड प्रशामने कीर पर धारी में तो यह बनाई सामार्थ प्रशास में वितृत पुढ़ांद कर दिया है भी मुख्ति बात का प्रशास की में कर्म के प्रणास माध्या है, यह अर्थनांची आरमार्थ को समार तो है का प्रशास की में हुत में या दें 'उनक बदने में पायानाव्य बोज निष्य साथ, बार बा न्यंट व स्था साथ करों है का स्थाप से से हुं है दूद से वार्च है कि साथ करों में नार्ची कार्य करों की से बात में में से हैं में एक्ट्यन की बोजा पुरावी कर हो की जा साथ बहै ?

ं ६. दब बॉर्स्स को राष्ट्र से खब समय बार बहुआ है कि घरत के बानेश के विशासी इनकारका के समास में हुई मान से र बोर्सा का सामन बारा के प्राप्त की सामन कि वे अपने अपने अधिकार दोत्रों में इन विवासियों से कांग्रेस की सेवा में बस जाने का अपूरोध करें और आवश्यकता हो वो उनकी पढ़ाई बिलकुल खुक्या दें। विभिन्नि को विश्वास है कि समझ विवासी इन अपूरोध का अपुकूल उत्तर तस्त्रता से देंगे।

"७. चूंकि छरकर ने छपती दमन-नीवि के खातुलर खनेक प्रान्तीय और जिला-सांतिवाँ विषा सम्बद्ध सखायों को तैर-कान्ती करार दे दिया है और समन्त है छैप सांनिवाँ और सरबायों के सिंद कर के लिए मी भांत्रण में देखी ही कार्रवार्ड करे, अता यह सांतिवाँ ता समस्त सांतिवाँ और सरबायों के खादेश देशों है कि सरकार को प्रोप्त का स्वार्ध के बादेश देशों है कि सरकार को प्रोप्त का स्वार्ध के सांति काम करती रहे और संवर्ध के सांति काम करती रहे और संवर्ध का स्वार्ध के सांति काम करती रहे और संवर्ध का स्वार्ध कर स्वार्ध का स्वार्ध कर स्वार्ध का स्वार्ध का

"द. इछ धरिनि ने अपनी ७ जूर की बैटक में पाचवा अस्ताव सेना और पुलिस के कतंत्रव के सावज्य में पाव किया था। युक्त-आन्त की सरकार ने एक धोरवाए-द्वारा इस प्रस्ताव की प्रतियां कन्त कर ली हैं। इस पोपला पर मर्मियत को आहरवर है। उसकी यथ में उनका पर दिल दरलाने धाले अस्तावात करने के लिए कीज और पुलिस को अहार बनाना ऐसी करदेगार्द है कि समिति स्थाय-पूर्वक इस्तावात करने के लिए कीज और पुलिस को अहार बनाना ऐसी करदेगार्द है कि समिति स्थाय-पूर्वक इस्तावात करने के लिए कीज और पुलिस को अहार बनाना ऐसी नित्त करा में नित्त्रवय किया-उनीकों काफी सम्पन्धी है क्योंकि उसी उसी प्रस्ताव कानून का ठीक-टीक उस्तेवल-माध किया गया है। यह समिति समस्त कोमिक-संपायों से अनुरोध करती है कि सरकारी भीपला की पर्वोद अस्त्रवे उस्ति राज्य को अधिक-स्थापका स्वावता होता अस्त्रव ।

(%). चौंक समिवि की णिड्सी बैठक के बाद भी सरकार ने खपने मुग्रंत दमन चक को खाल बन्द कर गाँ। तस्त है खाने नीकां क्रीर स्वाध्य झानोजन का गाला पाँठने की पान से खाने नीकां क्रीर मुग्ते के खाने कर के दिन हैं, खान सीमित सकार के खुक्तों का पूर्व बहार सीमित सकार के खुक्तों का एवं बहुत के स्वाध्य कर है हैं, खान स्वाध्य में मित के करती है कि चाहे सरकार को मित के करती है कि चाहे सरकार को मित के करती है कि चाहे सरकार को और से दिनती भी भावनां ने सरकार को मार के बता करता की लगाई के सामित कर का सीम साम मित्रव वह जिला है मार के स्वाध्य का साम के स्वाध्य करता करता करता करता करता करता करता है करता करता है के स्वध्य करता है करता है

"१० समित मारतीय महिलाओं को इस बात पर बचाई देती है श्रीर उनकी प्ररास करती है कि ये राष्ट्रीय श्रान्दोसन में दिन-चूने राव चीतुने उत्साह से भाग से रही हैं श्रीर प्रहारों, दर्भवारों स्त्री सजाओं को बीरतायुक्त सहन कर रही हैं।"

विज्ञावती काहे का बहिश्मर दिनानित ओरतार और कारमर होजा जा रहा था। नरर है किशी मीज करने की मांग पूरी होती दीवती न भी। इसके बाद मिल के दात का हान से मुन हुआ करना ही रेत-मक्त नगरिवों के लिए माझ हो तथा था। इसी धरण यहाँच कार्य में सामक धीर बाग्य होने की कारणानों में मेर करना पता। वरद्याग दर्जे नकर देने की प्रणा प्राप कार्य के निवस्त्र के निवस्त्र का सामक धीर के निवस्त्र के मांग प्रणा मांग कार्य के निवस्त्र के निवस्त्र के निवस्त्र के निवस्त्र के मांग मांग की प्रणा कार्य का मांग कार्य कार्य के निवस्त्र के मांग की प्रणा कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य मांग की मांग की निवस्त्र के मांग कीने ने से निवस्त्र की और कार्य कार्य कार्य कार्य मांग कार्य मांग कार्य मांग कार्य मांग कार्य कार्य कार्य मांग कार्य मांग कार्य कार्य

### मेल्सफोड सहव का बयान

यहां पहुंचकर महाधमिती सैत्धान्त्री उद्दर्ग दी गई । पविद्रत मोतीलाल नेहरू को १० सुन



मुख्य वस्ता थे। उन्हें मिरस्तार करके वीटा गया, श्रीर उसी दासल में पास लड़े पुलिस के कियी विचारी ने उन पर गोली पता दी। वेवारों को अपनी बांद कटवानी पड़ी। ऐसे अनेकी और उदाहरण दिये वा सकते हैं।

दिया गया । एक जगह एक चादमी पर लाठी-वर्ज होती रही । त्रवक्षे १२ लाठिया लगीं । जब उससे

सर धानन हा ना-पुन कर पशुल-पूच व्यवहार हिया । उठन सारवर में अरतनात कारिया हो स्वित है होते स्वित है ते प्रति नी स्वति स्वति होते प्रति नी स्वति विकास कार्या भा समि में देश हो इसावस्य के कार्या के किया देने स्वति विकास कार्या भा साम स्वति है तह स्वति है स्वति स्वति है तह स्वति क्षा है है से हो हो एक कैदी हो हो स्वत्य है स्वति स्वति है तह स्वति क्षा है है से हो हो स्वत्य स्वति है स्वति है से हिन से

१६६० के दिन गिरफ्तार करने ६ मदीने की सजा दे दो गई। दमन-पुराय में हली होई है। कि यहिष्कार खान्योदान की तीजवा के साम-साम दमन-चक को कड़ीरता भी बहुती हो। हर्षे स्वयदेश्वर-स्वारन में कोई कहर शाकी न भी। कियां आती ही गई और अब वे कीज्यदेवां में साई। पदन-महन कर आयत्व विमन्नता के प्राम पराम देशों थी, तो लोगों के दूरा चक्तिये गिरस जाते थे। कोई कुमनराद खाने माल पर मुद्दर न समजाता हो उसके स्ती कर देशे वैठती। ख्रन्यन की वाद वर्ष्य में माल पर मुद्दर न समजाता हो उसके स्ती कर हो को मानता कीन भा में मिस्सीई साइव ने खान्योत्तन के समय इस्त देश की यात्रा को को को को साध जो साशिक क्यांस्त किया जाता था, उसे खानों धांसी देशा मा। १२ असी साध 'मैंचस्टर गालियन' में उन्होंने खपता खानुसन इस शब्दों में मुकट कियां---

भी के से में की मुक्ते कोई राका रही नहीं कि अमेन अपस्ती की अपिना में हैं इंड राजदोड़ की चना अकरार सारिशिक कर में देना चारती भी। कलकरा। दिस्वियलन के इंड्रई फरोगों पर खड़े थे। शान्त खुलुत पर होने वाले लाड़ी-प्रसार देनकर थे जो से पुरूष उंडर्ड फरोगों पर खड़े थे। शान्त खुलुत पर होने वाले लाड़ी-प्रसार देनकर थे जो से पुरूष हैं करते हैं प्रकार पड़ने-लिसको दूर विधारियों की आंग मीचकर दिसार हुई। वाले कि किसे हैं प्रकार पड़ने-लिसको दूर विधारियों की आंग मीचकर दिसार हुई। वाले कि किसे हैं पा मां ही पिस्पवियालय की और से जान्ने में शिक्सक की मई, पर केन मुक्ता था। इस्ते की भीट के एक मारतीय न्यायाधीय का लक्का भी एक पिरार्थ का सिकार हुआ वा दिस्ते की भीरा ने एक परता का उत्केश दाने आयेश में किया कि किसार के उन्हों करते हैं पीरा ने एक परता का उत्केश दाने आयेश में किया कि किसार के उन्हों करते हैं पीरा ने एक परता का उत्केश दाने आयेश में किया कि किसार की की पीरा ने एक परता का उत्केश दाने हुई। इस्ते में पीरा ने एक परता का उत्केश दाने हुई। इस्ते में पीरा ने एक परता का अपना की एक हुए आये में न दिस्सती यह पीर कि इसाम मी उन कालेश के नरी।, निरीप भीर की तियत-निवद करते हुए पीस सार्था पुसिनवाले मार दिने गरे। १६१६ में पजाब में जैवा कोजी कानून जारी किया गया था शोलापुर में भी बैता ही हुआ। इसके वाध-वाप जो भय-वामणी खाती है बह भी खारें। एक वह बेठ खीर होन अन्य व्यक्तियों को छावी पर लटक दिया। वह ब्राह्मियों को भीजी कानून के अनुवार ताबी-सब्बी वजायें दे दो गई। बुक्ताई-श्रास्त की वामभीने वो बावचीव में, जीक अपने में अवस्वत दरी, दर्वी वैदेशों के ब्रह्मित का प्राप्त कारों का विषय वन गया था। पर इसका किक वी आगे किया जावारा।

पेशावर-प्रकरण

२३ ग्राप्रैल १६३० को पेशावर में जो घटनायें हुई उनका भी सार यहां दे देना ठीक होगा । भारत के ग्रन्य भागों की माधि सीमा प्रान्त में मी कानून-भग का ग्रान्दोलन चल रहा था। पेशावर-शहर में कांग्रेस की खोर से घोषणा की गई कि २३ खाप्रैल से शायन की दकानों पर पहरा लगेगा। परन्तु शकुन ग्रन्छे नहीं हुए । २२ ग्राप्रैल को महासमिति का प्रतिनिधि-मयडल पेशावर पहुंचनेवाला या । इसका उद्देश सीमा-प्रान्त के विपेश कानुनों के अमल की जांच करना था । मयहल अटक में ही रोक दिया गया श्रीर प्रान्त में उसे घसने नहीं दिया गया । इस समाचार पर पेशायर में जलार निकला और शाही बाग में विराट सभा हुईं। दूसरे दिन तहके ही ६ नेताओं की गिरफ्तार कर लिया गया । ६ बजे दो नेता श्रीर पकड़ लिये गये । परना जिल मोटर-लारी में पुलिस उन्हें थाने पर ले जा रही थी वह बिगड़ गई । नेताओं ने धाने पर आ जाने का आश्वासन दिया श्रीर वे छोड़ दिये गये । वदनुमार जनता उक्त नेतात्रों का जुलूस बनाकर काबुली दश्वाधे के थाने पर ले गई। पर थाना बन्द था । इतने में एक पुलिस-अफसर थोड़े पर आ पहुंचा । उसके आते ही जनता मारे लगाने और राष्ट्रीय गीव गाने लगी । अफसर चला गया श्रीर अकरमात् दो-चीन सशस्त्र मोटरें श्रा पहुंची श्रीर भीद के भीतर धुस गई । इसी समय एक अभेज सोटर-साइकिस से तेजी से आ रहा या, उसकी मोटर-साइकिल सरास्त्र मोटर से टकरा गई ग्रीर चुर-चुर हो गई। मोटर में से किसी ने गोली चलाई श्रीर संयोग से मोटर में खाम भी लग गई। डिप्टी कमिशनर श्रपनी संशस्त्र मोटर में से उत्तर श्रीर थाने में जाते हुए जीने पर गिर पड़ा । वह बेदोश हो गया, किन्तु जल्दी ही होशा में श्रा गया । उसके बाद सशस्त्र भोटरों में से गोलियां चलने लगीं। लोगों ने मृत शरीरों को वहां से इटाने का प्रयत्न किया। फीजी दस्ते श्रीर मोटरें भी इटा ली गई। दुसरी बार फिर गोलियां चलाई गई श्रीर वे करीब १ परटे तह चलती रहीं । दुर्गटनाओं के सम्बन्ध में सरकार द्वारा प्रकाशित वस्तव्य में मृतकों की संख्या ३० छीर घायनों की सख्या ३३ दी गई है, किन्तु लोग इन सख्याओं की करीय-करीब ७ से १० गुना तक बतलाते थे। सार्यकाल फीअ कांग्रेस के बिल्लों खीर राष्ट्रीय भराई को उठा ले गई। २५ वारील को फीज और सामान्यतः यहां रहनेवाली पुलिस दोनों हटा ली गईं। २८ वारील को पुलिस ने फिर आकर कांग्रेस और सिलाफत के स्वयमेवकों से, जो शहा के दरवाजों पर पहरा दे रहे थे, सब शहर का चार्ज ले लिया । ४ मई को शहर पर फीज ने कन्ना कर लिया । ६ मई को सरकार ने धटनाक्यों के सन्तरथ में जो बक्तव्य निकासा था उसे यहां दे देना उचित होगा । जिन दो नेताओं ने लोगों के प्रतिनिधि बनकर धाने में हाजिरी देना मंत्र किया था, वस्तव्य में कहा गया है कि उन्हें भीड़ ने पुलित की दिरासत से हुड़ा लिया। कहा जाता है कि जिस पुलित-क्रफसर ने नारे श्रीर राष्ट्रीय-गायन सुने, उसने पुलिस-धाने से लीटकर बिप्टी-कमिश्नर को सुनित किया कि 'पुलिस-स्टेशन के पास भारी भीड़ खड़ी है: पुलिस उसे रोकने में धासमय है। मैं एक रोड़े से बायल भी हजा है।' जब हिप्टी-कमिरनर वहां होकर निकला हो उसकी मोटर पर भी रोडे और परयर पेंडे शरे। उसने पीले मुक्कर देखा हो उसे एक दूसरी सरास्त्र मोटर के पहियों के नीचे मोटर साहकिलवासा

### गोली-काएड का विवरण

देश में को गोली कायर रूप उनके शियर में इसीमली में भी पटन तीन तित के पर उत्तर दें? पुर होम मेम्बर देग खादन ने गोली-कारडों-सम्मनी शंहों की नीने तिली करिया में दिलार सेजिसनेटिय समिनती की बरस एफ्टरेश, सेमगर १४ बुलाई १९३० - जिस्त, ४,मंड ६

| लय लाजस्तरहव व            | प्रसम्बलीकी बहस पृथ्य<br> | २३७,सोमवार        | रभ्यताई १६३   | •-जिल्द, ४,धंद १ |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| मगर                       | जन<br>हारीय               | ताके हताह<br>मेरे | ्त<br>चारक    | Rfre             |
| मदरास शहर                 |                           | ٠,<br>۶           | •             | १ वी है से म     |
| करांची                    | ۲۹ "                      | ,                 | ì             |                  |
| <b>ब लक्</b> ता           | * n                       |                   | XE.           | ••               |
| 19                        | tv.                       |                   | 1             | "                |
| २४ परगना                  |                           | •                 | ì             |                  |
| चरमार                     | २४ ,,<br>१८,१६,२० चारील   | ٠,                | *             | क्षेत्र के हैं।  |
| पेसावर                    |                           |                   | સં            | 414, 411         |
| परगरि                     |                           | 1.                | **            |                  |
| मदराम                     | ₹Y ,,<br>₹• मर्र          |                   | ₹             |                  |
| शोशपुर                    |                           | _                 |               |                  |
| कारत <u>त्</u> र<br>वहारा | 5 n                       | **                | २⊂            |                  |
|                           | ₹₹ ,,                     |                   | , t           |                  |
|                           | बावर्ड २६,२७ ,,           | *                 | 40            |                  |
| <b>१</b> २४)              | ٠.,                       |                   | 4             | 143#             |
| <b>परग</b> ि              | ٠,,                       | Y                 | •             |                  |
| <b>हैम्प्य</b> निष्       | tr "                      | ₹ *               | • से ४० दे की |                  |
| मग्रार्थस्यी (मि          | रनीपुर) ३१ 🔐              | ₹                 | ₹             |                  |
| PHAX                      | ₹€ ,.                     | t                 | ¥₹            | a दिन्द्रीय का   |
| यष्ट् (धेमनयः             | F4) {C ,,                 | -                 |               |                  |
| 173                       | क्र-न्य सम्प              | ٧.                | <b>1</b> •    |                  |
| P. E. 4                   | ,,                        | t+                | 1.            |                  |
| Exec                      | t wi                      | دت                | w.            |                  |

सानी की को निरम्भानी से सार सामानान में इस मेरा काम माना ही नहीं ) कारतेएक तानी प्रमाना राम मौता मानामान का ता (Since का हो मा) मो निवास की होता हो। पुनिस्त कुछ देवता माते हमानामान का तह कुछ का बामान दिन मोता हो। तो निवास में हमाना () देवता में माना माते मानामान हो। सामाना निवास की ही नई मीता स्वतास होते-होते बहां पहुंचे श्रीर भीड़ को विस्तेरिका-दर्मितन की इमारत की गैलरी की एक खुत में टेवने लगे। इन्छ बुने हुए आइस्सी देवह गिरस्तार कर लिये गये और उन्हे शाय की थी महिला में। होरे तब भीड़ को शिवर-विश्व करने के लिए लाटी-प्रशार का हुनम हुमा। कार्ने-किनित के जो मेन्दर उन कमर ये और गिरस्तार हुए वे वं - मर्स्तमीहर मानवित, भी नल्कामार्स पटेल, जनसम्बद्ध रोजतराम और गिरस्तार करनो में के भी भीमरी मिंग्यून (बन्तममार्स की प्रशास) कुन्तुर में मी, इस्तेरास बहीर भीमती कमला ने स्वत में भी और ती श्रास्य महिलाय भी गिरस्तार की गई थी। उनमें विस्तेर श्रीसार्थ हैंग मेरता भी थीं।

सुश्वित में सैर-कार्यों कमायब काने वालों को तथा देन का एक नाम दंग हुए किया था। व सुश्वित में देन खों को मिम्मिमन स्थाने से एक्ट्रल करके लागी में सब कर सहर से बहुत दूर के वादी और उन्दें बहां कोड़ आयों । वे लोग बिना पेंचे वस्त्रीक पाते हुए, जैसे होजा देने, व्ययने स्थानों पर आते । यनदर्दे में व्यापार्थों की दूरानों में पिरंशों करके का स्थान और मुश्वित देवों कार्य स्वत्री तीमता से हुए कि एक बार हिंदी-खित्री विरंशी करका के जाने याती लागी को वोवने के किया उनके वायने बाय गायू नामक लक्का बाता हो गाया । यदम अल्लावरिनोच की है । हुआ यह कि मोटर सकते के उत्तर होकर निक्ता मार्ट कीर सकता मर गया । इसके बाद सन्दर्भ में इस माय इस्त्रीय सलक की वायरार में बाद गया दिवन प्रमाया आवा था। कार्येश वादी जिन पीच-दिवारों की मानवी थी उनमें से एक यह दिवार भी था।

विभिन्न प्रान्तों में दमन

वन बन्हसमादि येन खरारी ४ मान की पहली खात काट कर बाहर छाते हो परिवन मोतीलाल तेहरू ने उन्हें कांग्रेस का रणातपन प्रथ्यात निवुत्तक रिक्षा । उन्होंने समर्थ और मुमारात कार्य को गोताल करना पुरूष किया और आगोतिल को और भी डीम कर दिया । उनके स्थायमाने में कार्यकर्ताओं के लिए एक वर्ष ध्वनि छीर एक नया उत्ताह मिला। १३ जुलाई को बह उछ आर्थिनेन्द्र पर भाराय १ रें १ के जिसके छनुवार रेखा के और कार्यिस-स्थायन मेंस्कान्तनी भीरित कर दिशे नो थे और कार्यकर बन्द्र कार्यक्रम या। परकामान्य ने छारने मार्थन पर या कि जान से भारत्वण का दरेक या कार्यक्र कार्यकर छीर हरेक ध्यनित कार्यकर्त्या पर चारिए। हार्के छन्तिन से छोरमली में को प्रतिमामी भारत्व दिया पर और जिसमें धीरना-स्थायन पर उन्होंने छरणा मार्थकर बदाया पर, उत्ताहन अरकामान्य मार्थन दिया पर कार्यकर हरया था।

गुजयव में, बारोली और बोराबद वाल्कुकों में निष्य वर करनदी-ब्रान्दीवन बफलवा-पूर्वक चलागा गया था, यह को बारोलन की मानो नाक थी। उसे दसने के लिए व्यक्तिवारीयों ने ऐसे-ऐसे खुला किये पे कि उनसे वेंघा खाइद ६० इसार आदारी धंग्रेसी शीमा से निकल निकल कर अपने पत्रीक के कहोरा रायवाय गांकी में चुले गये थे।

बुद भी बस्तममार परेल की मां, जिलको उस द्वन वर्ष से उत्तर है, वब सप्ता काला का सी पी, उनके करते के बर्तन को पुलिस ने मीने मिछ दिया था। जनता में सपस, बाह्य और मिट्टी का देता सिक्ता दिये गये थे। नेनारे द्वारियों को, को कोर सारीरिक कह दिये गये के प्रत कर से सकता है। किन्तु पिर भी उनका संगठन कार्ययों-बन्दक था। या उससे भी खारूवयं-बनक थी अरिसा में उनकी ददाल—प्यामार में भी कोर भाकता में भी।

इस सभी करानी को समित्र करने के लिए केवल यह कह रेना करनी है कि राष्ट्रीय-खान्दी-कन में भारतकों के हरेक मान्त और माग ने खाने-खानो हिंगो का कह सहत किया। बाकिया दिखाई दिया । सशस्त्र मोटर उससे कही खड़ी थी । वहा गया था कि शक्ति हो भी है से किसी ने सिर में घूंसा मारकर मोटर-साइकिल से नीचे गिरा दिया था। उसके बाद उत्हें कर से सशस्त्र मोटर निकल गईं । डिप्टी-कमिश्तर जब भीड़ से बावचीत करने की कोशिए का गाँ वो उस पर रोड़े श्रीर पत्थर फैंके गये। सशस्त्र मोटर के फीजी खफसर पर हमला किया गया थे हैरे उसके तमंचे को छीन लेने की कोशिश की गई थी। डिप्टी-कमिश्नर को घरका मारा गया था, कि यह वेहोरा हो गया। उसे पुलिस स्टेशन में ले जाना पड़ा । सशस्त्र मोटर में भी भीड़ ने झान हता है थी। उसके बाद डिप्टी-कमिश्नर में गोली चला कर मीड़ को तितर-बितर करने का हुनम रिश ड ३१ मई १६३० को समिनय-ग्रावजा-ग्रादोलन के जमाने में गंगासिंह केमोत्र सम हे एह

सरजन, जो कि एक फीजी देरी में सरकारी नौकर हैं, अपने वाल-बच्चों के साथ देशावर में एक हैं में काबुली दर्बाने से गुजर रहे थे। उत्पर के॰ आरे॰ वार्ट॰ एल॰ आर्ट॰ के अमेनी लेस बहर ने गोली चलाई, जिससे बीवी इरपालकोर नाम की एक हैं साल की उनकी सरकी होते 🕬 बचीवर्रासेह नाम का १६ मास का उनका सङ्का ये दो बच्चे मारे गये और होंगे से ऐसे विर पर जैसे चिदिया के बच्चे उसके घोंसले से गिर जाते हैं। उन बच्चों की मां भीमती तेबकीर बांह हैं। ह्याती में सख्त धायल हुई । उनका स्तन तो बिलकुल उड़ ही गया था। उन बस्बी हे गुरु हुईती ह जुलूस हिप्टी-कमिश्तर की झांश से निकाला गया छोर उसमें हजारों सीगों में भाग लिया। प्रि हिन्दी-कमिर्नर की शाहा सेने पर भी फौज ने अर्थियां उठानेवासों और जल्लवासों पर क्रिसीर होने की कोई सुचना दिये यना ही क्यल दो गन के फाएले से गोलियां चलाई । स्राधिने हे तरे उठानेवाले मारे जाते तो श्रार्थियां जमीन पर गिर जाती श्रीर उन्हें फिर मिरे लोग श्राहर उठा है। ऐसा बार-बार हुआ। इस प्रकार स्रसेम्बली में दिये सरकारी उत्तर के स्रत्यार मी १७ दार में हरी चलाने पर जुलून के ६ बादमी मारे गये और १८ वायल हुए ये।

खुलाई १६३० में सरकार ने एक स्रीर बन्तव्य निकाला था, जिसमें दिखताया गया वा है ११ नं भेस-ब्राबिनेन्स के ब्रातुसार २ लाल ४० हजार करने की जमानें १११ ब्रह्मारी है इर समय तक मांगी का शुक्री थीं। इनमें से ध्यानों ने जमानतें नहीं ही, खता उनका प्रकटा बंद हो गया।

बस्बरे में लाही गार्ज

र खगरत १६३० को नम्बर्ट में लोकमान्य विशक्त की करनी मनाई गई वी बीर क्षेत्रहैं ईसा देश्या के नेतृत्व में, जो उस समय मार-कविस की हिक्टेटरी थी, एक जुनुस निकास या । कामिन-कार्य समिति की बैठक नगर में समागर सीत दिन से ही रही थी। वह उन नगर स हीरकार्त्ती में कि नहीं हुई थी, बरोंकि सरकार छन हुक्स की एक मान्त से दूसरे में थीर नीर हाँ इर रही थी। कार्य-मर्थिउ के कुछ ग्रदश्य वार्यकाल के जुलून में शामिल हो गर्द ये और जिन हर्य दे सारी बहे को में के पे उन समय उर्दे मुन्स विधानने की निरंपाल हा यथ पे पार का केंद्र मिला हे उन नमन पेक समून में हमारी भारमी हो गते थे हिना नमम वह हुस्म मिला उन हमा सहस्र का बड़ विशास अन-तनुराय देश था चीर सारी शत वानी बाता है हरे हैं बाद भी हुई हैं हरूस मही चाहत था । शीत नवमुख पानी के पीलां। में ही देहें से । यह सामा की सारी में हैं क्यून की बार्च रात्र के बाद कारी बहुते दिया कायान, मैता कि यह बाद वाले हुवा था । किंद्र हारू । वर् म हुना । बंक में बहेली मॉमरेट में इन मिन्न की मुक्त कुम लेक हो। में दे हैं। यह न हुण रूप न हैं जन्म दिया कि का कर में न चालाऊ यह यह चुन्नू भी मही करना चारित है की हैंगी १८ क्षायल होगये । जन १६३० में कल्टाई में नमक बनाया जा रहा था । उसे देखने के लिए इकडी हुई भीड़ पर गोली चला दी गई, जिससे २५ मनुष्य घायल होगये । खेरलाई में एक मनुष्य की गिर-

क्वारी के समय इकड़ी हुई भीड़ जब चेतावनी देने पर न हुटी तो वहां गोली चलाई गई, जिससे १९ न्यादमी मारे गये । २२ जून को कलकत्ते में पुलिस ने देशबन्धुदास का मृत्यु-दिवस गनाने का निर्पेष

कर दिया था, फिर भी सोगों ने बुलुस निकाला । पुलिस ने बुलुस पर निर्देशवा-पूर्वक साठी-प्रहा किया। उस समय घायलों को घोड़ों के खरी-द्वारा कुचले जाने से बचाने के लिए स्त्रियां घरों में से निकल-निकल कर सामने द्या खड़ी हुई थीं।

पुलिस ने कालेज की इमारतों में धुसकर दरजों में कैठे हुए विद्यार्थियों को पीछ । वरीसाल में एक दिन के लाठी-प्रहार में ५०० मनुष्य घायल हुए थे। तामलुक से, कहा जाता है कि, पुलिस न सत्याप्रवियों चौर उनसे सहानभति रखने वाले लोगों की जायदाद में चाग लगा दी थी। इसी प्रका कई जगहों से भद्दे इसलों की खबरें चाई थीं । गोपीनाथपर में कांग्रेम-स्वयसेवक निर्दयता पूर्वक पीरे गये थे । उनमें से एक मसलमान लडका था । इस घटना से गांव जाने ऋत्यन्त कद्ध हए । उन्होंने पुलिस वालों भी पकड़ लिया और उन्हें कुछ समय तक स्थानीय स्कूल में बन्द रखने के बाद रक्त में आग लगा दी। दो कांग्रेस स्वयंसेवकों ने स्कुल के किवाड तोड़ डाले और अपने जीवन के खतरे में बालकर श्राम की लपटों से उन्हें बचाया । ३१ दिसम्बर को लाहीर में स्त्राधीनता का प्रस्ताव णस हन्ना था । ३१ दिसम्बर १६३० को उसने वार्थिकोत्सव के बुलून में जाते हए सुमान बाब के बुरी सरह पीटा गया । यह उससे कुछ दिन पूर्व ही राजद्रोह के श्रप्राय में एक वर्ष की सजा भुगतक जेल से छुटे थे। लाहीर में अधिकारी इतने उत्तेजित होगंग थे कि उन्होंने ग्रासहयोग-शुद्ध के चित्र के भी बन्द कर लिया था। लुधियाना में एक वरदे वाली मुसलमान महिला पिनेटिंग करदी हुई गिर-फतार हुई थी। जो विदेशी बस्त्र बेचते थे अनके घरों पर स्थापा (पंजाबी रोदन) किया जाता था

शवलिंदी में खराव खाने से इन्दार करने के लिए कैंदियों पर श्रिभियोग चलाये गये थे। मायट गुमरी में एक भूख इस्ताली ला॰ लाखीराम कई दिनों के अपनास के बाद भर राये । टमटम में एव महिला के माथ बढ़ा हुए सलुक किया गया या । सीनेट-हाल में पंजाब-गवर्नर पर जो गोली चर्ल उससे पुलिस की चाहे जिसकी तुलाशी लेने का ग्रायसर मिल गया । विहार में ग्रान्दोलन ने शान्ति पूर्वक प्रगति की यी । समस्तीपुर सब दिवीजन में शाहपुर पटोरिया नाम का एक छोटा-सा बाजार है जवाहर-सप्ताह मनाने के चार दिन बाद एक पुलिस सुपरिस्टेन्डेन्ट की श्रधीनता में पुलिस वालों ने उसे गेर लिया । ये ४६ व्यक्तियों को शिरफ्तार करके लेगने खीर गांव से बाहर गने हुए कुछ

श्रादिभयों की सम्पत्ति १२ वैलगाहियों में भरकर साथ लेते गये। दूसरे जिलों से भी ऐसी ही स्वयं मिली थीं। मुद्देर ग्रीर भागलपुर में ग्रान्दोलन जोरों पर था। श्रापन की दकानों पर घरना देने हैं सरकार को ४० लाल का नुकरान हुआ था। मोवीहारी में पूलवारिया के धान के खेतों में होक भीजी पुलिस और गोरने भसल को कुचलते हुए ले आये गये ये और खनेक देशांत्यों को गिरफ्ता करके क्षोगों में मय का संचार किया गया था । चन्यारन, सारन, मुक्कफरपुर,मुद्दीर, पटना ग्रीर शाहा बाद जिलों में चौड़ीदारी-कर बन्द कराया गया था । मध्यपान्त में शराब के नीलाम की बोली ६०% कम बोली गई थी ! श्रमतावदी में गढुवाल-दिवस मनाने के समय लाटी-प्रदार हुन्या ! श्रान्य में पुलिस की सबसे हुरी करत्व यह यी कि उसने प्रश्न क्यकियों की एक मित्र-मण्डली की, जी २१ दिसमा १६३० को वैड्डापुर में मनामञ्जन के लिए इकडी हुई थी, लूब पीटा । उनमें से कितने ही लोगों के

सक्त चोटें बाई । दो-दीन बरनें भी पायल दुई थीं । उसके परियाम स्वरूप पुलिस पर दीवानी

पिया-पिया स्थानी में पिया पिया वाह से चान्होंका चीर बया यस सा चा क्या हत था मिळानीमळ परिश्वित, मध्यांच्या बादमी का रसमय, पहें की हाँ बादि। यह बर्वे देहर भारत पर बहुत हो थुरी बीती । बढ़ों लाडी महार, भारी-मारी सुनानों भीर हामी-मानी सहर्ष है हुइद्यात चान्दोलन के बढ़ने पर नहीं, बश्च पहले ही में हो मई मी । बंगल-मान ने देव मह नव मान्त्री तो व्यक्ति केदी दिये । अभिनी कार्षे का विष्णात बंताल कीर बिहार हरील है हरे साधिक हुआ । यहाँ नामान्द रेट्स्ट के मुकाबने में नामान्द रेट्स- में सामेग्रीकार्त वा बावत हाँ तिर गया था । स्वान्यका के मुद्र में गुकाल की कारमुकारियां बातुमा मी, मह का बाने की ही हैं। चाम करनानी पर चान्दीलन को देवल अंतुकारमा बद्धाल ना कर कर है। चारतुषः १६३० में समीदार्गे चीर कारवकारी दोनी की ही समान कीर मारमुख्यी तेर्ड मेने देखि कहा गया गा । थंजाव भी किसी में पीढ़े स रहा। चाहिस-पर्म को द्वय से स्वीका करने हैं। वही की बिजनी शबनेतिक जीत हुई उतनी ही नैविक विकय भी हुई । विहार में जीडीयरी-टेल बें बाफी दिसों में बन्द कर दिया गया था । उसके लिए उन प्रान्त में प्रोन्प्रे कह हरे। वार्ष है को सभा देंगे के लिए वहाँ खाँचरनठ-पुलिस रण दी गई खीर छोटी-छोटी रक्ष्मों के लिए उन्हीं स बड़ी आयराद अन्त कर ली गर्रे । सन्य प्रान्त में अंगल सत्यम्ब शुरू किया गया । उसने सन्य मिली । लोगों ने मारी मारी जुमाँनी छीर पुलिस की अगादतियों के होने पर भी उसे असी सर्व तीन साल ग्राह और संजुर के पेड़ काट बाले गये थे ! सिसी ग्राह्मके के १३० पटेली में से ६६३ विदापुर वाल्लुके के २५ ने क्रीर क्रंकीला ताल्लुके के ६६ वटेलों में से ४६ ने त्याग-व दे हिर्दे हैं। ये सभी साल्छाके उत्तर कलाइ में हैं।

द्यकोला में करवन्दी-स्नान्दोक्षन का हेत्र शुक्ष से ही शजनैविक था, किन्तु विसी सीर हिएप में बहु ज्ञाभिक काश्यों से शुरू हुआ था। किसानी की तवाही भी कारण थी। केरल में, जी हि प्रान्तों में सबसे छोटा है, सरिनय-ग्रवशा-श्रान्दोलन का समझ श्रन्त वर पहराता हा । दूर्ति ही पर ज्ञासाम मान्त ने, जिसमें कक्षार और सिलंदट भी शामिल हैं, राष्ट्रीय महासमा की क्षांत्र<sup>ह</sup>

शानदार जनाव दिया ।

ग्रन्य कुल प्रान्तों में जो मुख्य-मुख्य घटनायें हुई उनमें से कुछ की ग्रोर भी व्यान हैं। ई बाउँ तो , समी मानों में समान ही थीं, जैते, कार्रेस-एस्टों का बन्द कर दिया जना की कार्या कार्या है। कि समी मानों में समान ही थीं, जैते, कार्रेस-एस्टों का बन्द कर दिया जना की कार्या जाना, शाठी-मदार और सार्वजनिक समान्ने क बलपूर्वक भंग कर देता, सभी जगहाँ पर दफा रे४४ का लगा दिया जाना. रे०८ दफा में ब्यहियाँ हैं नीटिस देता, घरों पर पुलिस का छापे मारना, बलाशियां लेना, प्रेसों को इस्के में कर लेना कीर हैं। तथा पत्रों से जमानते मांग लेना किन्तु जो चीज घटनाओं वो देखनेवाले पर सबसे झांचह प्रभा हाहाती थी वह यह थी कि देश का शासन विदेशी वस्त्र और शास की दुकानों के दिव की हैं। शास्त्र हो रहा था। संगाल में मिदनापुर ही। खासकर एक ऐसा स्थान था जहां दमन जोरें का हुई। रलकर श रश ना निर्माल की सार अप उन्हों को और उनको जो पीट गये ये और असहाय वर्षे ई बंगाल और आन्ध्र दोनों में कप्रिस-स्वयंसेनकों को और उनको जो पीट गये ये और असहाय वर्षे ई थे, खान, खाना या पानी देने के कारण मकान-मालिकों को छजार्थे हुई थीं। शाल में, उदाहर य, स्थाप, स्थाप, वा प्राप्त में का मिलते ही गोली चला देने की आशार्य दे दी गई थी। उस यी के लिए लेस्साई में, बाय-सा मीका मिलते ही गोली चला देने की आशार्य दे दी गई थी। उस यी काराय परावाद मार्क इंग्डी होगई थी, क्योंकि वडा कुछ आयदाद कुर्क की आ सी वी म एक वर प्रचार पहुरू पात्र बनाव राग्य पात्र प्राप्त प्रचार प्रचार प्रकृष्ट हो। हा सा वा तस समय मीड पर शोली चलाने की आशो है दी गई, जिसके परिणाम-सकस एक झादमी मरा है। उस समय भीड पर माला चलार का आला कई पायल अफ चिचता, में लीटती हुई भीड़ पर गोली चला दी गई, जिलसे स्थास मर गये की

को उस क्यिए कार्य के लिए तैयार किया गया था, और जो झायरिंड के स्केक एन्ट टान्स' दस से मिलता शुलता है। इस दस के संगठन-कत्तों यह बात न जानते होंगे कि उनकी वर्दियों वर उनके नवर नहीं यहते हैं।

"ओई मी व्यक्ति उत सरकार को दोध नहीं दे सकता जो खुले किहीर को, किर चारे वर गानिवारण ही बची न ही, कादन के भीतर एकद दश्वारी है। सहार ने कारित की गी-कार्नी सरधा करा दे दिया था। उत्तरी बारतील जिले के कुन्दर खाभम को जन्द जर किया था। उत्तरी में क बान खात-कार्यों के अप्राच्य की हमारे एक दूगरे से खता होने के दूतरे दिन ही गिरकार कर विधा था। उत्तरी बारतीली से चले गये फिसानों को अपायदाद कन्द्र कर सी थी। यदि उत्तरे क्सीस्टा मिल बार से से इस के से मान करने के सम्बद्ध से हमाने के लिए बेच देगी और वे नेपारे हम हानि को सुव रहकर यह तेने को मानकूर होंगे।

"पर सब एवं खेल के कारदों के भीतर है। मय-अदर्शन उनके बाहर है, किन्तु फिर भी बर जारी है। मेरी मोदलुक उन किसानी की दिखानांतों मे भी पड़ी है जिनते भेने हच नार में बातचीत की। में उनकी तबरीक तो शायर हो कर पढ़े, किन्तु मैंने उन्हें केक्कर लाजा था, हस्तियार में उनके कमन की करता पर करेंद्र निंग करता। ये मोट नार्मी और तारीखों-वरित उचन-अधिकारियों के

पास भेजंगा ।"

"रह दुःलमपी हरानी की समात करते हुए दमें देशावर श्रीर वहां के पटानों के विश्व में कुछ श्रान्तम याद और कहने हैं । वे मतुष्म, जिल्हा नाम निरंत्या और हिंगा के लिए मिछद है, मेमनों के समान वीधे-गांद और श्राहित की प्रतिमृति वन गये। बान श्रान्तुवाक्यमध्या की रहम ने प्रदाने 'कुपारे' विद्यानवारों' का ऐसे मुनियनित्र और स्क्ले इन से कारत किया था कि भाववर्ष का को हिस्सा हस दिशा में श्रान्य भएनतक था वह श्राहित्यक्त श्रवहारोग-श्रान्दोलन के प्रयोग के लिए बहुत ही मुर्शित्य केलू वन गया था। शिमांदामना में को गांदी निरंत्यकारों को बिल्हुक श्रान्यकार में स्क्ला गया या और श्री विद्वानारों पटेल की रिपोर्ट एस्झा ने जन्त करती थी, किन्तु सुद्ध निर्माल वो हदनी महार है कि उनसे हम्कार नहीं क्या था सक्ता। उनमें से कहा का बुर्गन हो में सुन्त है।

पर मस्त्रपूर्ण पटना को शीमापान्त में दुर्र थी, यह यहाँ उल्लेखनीय है। उस पान में ओ सम्म हुए। उस विश्वासित में गदमाली शिपारियों को, एक समा में मैं हे दूर लोगों पर, गोसी चलाने की जाला दी गई। उन्होंने शान्त और निरास भीड़ पर गोसी चलाने के लिए ले स्नोनशासी मेटर पर चढ़ने से हम्मार कर दिया। इसी कारण हम विश्वासियों पर चीनी प्रदासन में मुख्यम चलाया गया और वर्ष १० से लगाकर १४ साल तक की सम्मी-सम्मी समार्थ दी गई। मार्च १६१९ की कामें की सर स्वार के भीच की झान्तम बातचीत में इस विगारियों के सुद्धकरों का महम मुख्य विश्वासर किया था।

यहाँ हमें यह याद रस्ता चाहिए कि वे सिगादी गांधी-अर्कित-समस्तेते में नहीं खोड़े गये थे, किन्द्र कुछ ठाल बाद हमकी करायें पटा दी गईं। कुछ लोग कुछ करों में छूट गये सीर कुछ कमी तक केता में हैं।

हरा रोमाञ्चकारी दुःख-क्या को हम २१अनवरी १६३१ के दिन एक उलाव भागने के समय भोरतर में रिस्तार्ट दुर्ग महिलाओं की चीराज के एक बच्चेन के बाध कमान करेंगे। पुलिस प्रदर्शन को रोकने का नित्यव कर खुड़ी थी। दिलांगें ने सुतुश्वालों को पानी। रिलाने के लिए मिन-मिन स्थानों पर पानी के बन्ने के सर्वन रख खुटें हैं । पुलिस ने 'पदमें हम सर्वनी को ही जोगा। फिर दिखां की भयोग चलाया गया, जिसका फैसला श्रमी तक नहीं हुआ। वैरल में ताड़ी की दिखी 🤒 🥇 ई थी। तामिलनाड में ताड़ी की विकी बन्द होजाने से कितनी ही जगहों पर गोलियां चलाई र लाठी-प्रहार हुए । दिल्ली में एक रायसाहब शराव के ब्यापारी थे । उन्होंने ७० महिलाही होर पुष्प-स्वयंतेवकों की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार होने की सीमान्य प्राप्त किया था। इस्टोर में दिन में लगभग १५० गिरफ्वारियां हुईं। जेल में 'प' क्वास के कैदियों तक की पीय गरा।

किसानों की हिजरत

गुजरात में किसानों को हिजरत एक ऐतिहासिक घटना है, जिसका वर्णन मि॰ ब्रेल्सपेट ने मकार किया है:---

"···'श्रीर तन उनकी वह हिजरत श्रारम्म हुईँ जो इतिहास की विचित्रतम।हिजरतें में है। देहातियों ने श्राश्चर्यजनक एकता के साथ एक-एक करके पहले ग्रपना साग सामान श्रमी-ग्रामी यों में जमाया और फिर वे उन्हें बड़ीदा की सीमा में हांक ले गये। हद व्यविन्तंगरन के कार्य पक्वा हिन्दुस्वानियों में ही हो सक्वी है। उनमें से मुख ने ग्रापनी कीमती पत्रकों हो है श्रममन देख जला दिया। मैंने उनके एक पहान को देखा है। उन्होंने चढाहवीं की शीवाँ टाट पर ताड़ के पत्ते विद्याकर छते बना ली झौर काम चलाऊ घर बना लिये हैं। वर्ष सम्ह है। इसलिए अब उन्हें मई मास तक अधिक कष्ट न उठाना पढ़ेगा। किन्तु वे धन्ने पराुश्रों सहित एक जगह इक्टें पड़े हुए हैं श्रीर उनका सामान, जिसमें चायल रसने हे बड़े-बड़े मिटी के बर्तन, बिछीने श्रीर दूध बिलीने, सन्दुक, पीतल के चमकते हुए बर्जन है, हुआ या । उनका इल भी एक श्रीर रक्ता हुआ या, दूसरी श्रीर उनके देवताओं का चित्र था, वित्र इधर-उधर इस पशव के मानों ऋष्यदा-रेवता महात्मा गांधी के भी चित्र थे। हैंने उन्हें बड़े दल से पूछा कि आप लोगों ने अपने-अपने घर क्यों छोड़ दिये हैं। क्रियों ने करूव चीधे-सादे उत्तर दिये, 'क्योंकि महात्माजी जेल में हैं।' पुरुशों को खपने झार्षिक कष्ट का श्रान उन्होंने कहा, 'खेती में हतना पैदा नहीं होता और लगान बेजा है ।' एक दो ने बहा, 'खपन्न

लिए।' "मैंने सूरव की कामेंस के समापित के साथ उन परित्यक्त गानों में भमया करते हुए हो दिन किये, जो मुक्ते सदा याद रहेंगे। घरों की कतार-की-कतार खाली पड़ी थीं। उत्तर कपड़ा लि ते लगे ये । खिड़कियां खुली पड़ी थीं, जिनमें से देखा जा सकता या कि ये पर विलक्षत साली

लयां मकाश की नीरव भीलें थीं, कहीं भी कोई इलचल दिलाई नहीं दी !

"इनमें से चुछ लेवों में काम करने के लिए बाहर भी खागवे थे, पर उनके परिकर मान बड़ीदा में ही रहे । उनमें से कुछ ने पुलिस के बगने-धमकाने और मय-प्रदर्शन की उद्यो ।

"चूंकि मैंने सुद उनके कुछ वीर-वरीक देसे थे, इसलिए इस बात पर विस्तान करन व या। इन परित्यक्त गांनी में से एक से अब इमारी मोटर रकता होने लगी वो सर्पन यहचल बाने पुलिसमैन ने हमें टहर साने का हुक्स दिया । उतने कहा कि 'बाप पुलिस सत-बाटा सेकर ही गांव से जा सकते हैं, किन्तु जब उनने देती सूर्ग-पन भोशाब देती ही इ हर मया । इसंन्द्रती धंमेली में निर्धारते दूप नेता, 'दुवा!' किन्तु लाने की कन की का उनकी बरी पर सम्बर का कही पदा भी न था। वह दैने उनके उनका तमार पृक्ष हो उनके ताल दिलावा कि इस तथ कोग शुन नावर उत्तर हैं। वह विनाही उन दश वा बाहसी सा

रखता हूं। प॰ मोतीशास चीर जगर साझ नेहरू को गांधीशी में जो वन सिसा या उनमें उन्होंने सम्मतेत का ठीड़ तम्ब चा पहुंचा है या मते, इयर सन्देंद्र मन्द्र दिन्या था। इस कामजे के माध मन्द्रिय महाकी में एक चीर पेट सुन्ती की प॰ मोतीशास और जगार साम नेहर से पुणायत की। सूब बात भी हूरें। मोतीशास भी चीर जगार साम ने प्रस्तु के प्रस्तु में सम्मति या प्रदाय कर की कि जनतम प्रस्तु में सम्मती या यह महत्व की कि जनतम प्रस्तु मुख्य स्थाप किया पर इस सम्मतेता न हो जाय वह वह -किसी भी परिष्ट्

बनाइरलानओं में एक वृनक मोट में लिला था कि मुझे या मेरे रिवार्य में भैमानिक विगय-समन्यी मार्चीओं के विचार बंबते मार्टी हैं, वर्षोंक वे कांत्रिस की प्रतिकारों और रिवार्ट के प्राय नहीं हैं, चीर न उनसे वर्षमान समय की मां, भी हैं पूर्व होती हैं। ११ बुलाई तथा र और २ ब्रमस्य से श्री जनकर मार्चीओं के मिले, तब मार्चीओं में उनसे स्वार-समक कहा कि मुझे ऐसी कोई भी सास-विचान-समन्यी योजना स्विकार न होगी जिसमें नाटे जब समायव से पूपक होने की कांत्रजाना न हो और जिससे मारवर्ष्य की भी स्वार्य सर्वों के स्वतुत्वास संदर्भ का प्रविकार और शक्ति न मिले। मैं किसोर के भी दाने हैं प्रतिकार में उन्हें ओ रिवार्य दें। मार्ट्ट उनसे जान के लिए एक स्वतन्य कॉमटी चाहूंगा। मार्चीओं चाहते थे कि बाहवध्य को मेरी इस रिवार्टी से खागाह कर दिया जान, साई कर पीले बद न कर कहें किसेर इन विचारों को वह पहले न जानने थे। उसके योदि दिन बाद हो होनी नेहरू और अप स्वयन्त नेत्र में मुख्य संवक्ता नेत्र में मेरे साई उन्हें गांचीओं से स्वया उनके पुर्दी मिलों से, जो सरवार-केत्र में ये, मिलने का स्वयन स्वयन स्वयन स्वार्टी

एवं प्रश्नर वर्षी रेथ स्थाल को एक दम्मेल हुआ, क्लिमें एवं वरफ मण्या में कल्पर-ग्रा और दृशी वरफ गांधीओ, दोनों नेहर, बस्तमामार एटेल, सन नेवद महानूर, भी जाएमध्याव दीलताम श्रीर भीमती नायह । इस समेलन का गरियान र श्रा आपता के एक एवं में लिएन यान या किसमें हस्तायुर-कांग्री में, किसमें एवं उत्पंतिक बामेती में, समस्त्रीत की मत्त्रों को, किस्ता स्थान किस हिया व्या चुना है, दोराया था । इसमें उन्होंने भारवर के इपक् होने के हरू को श्रीर अमेनों के दानों और उत्तरकी शियावों की जान के लिए एक कॉस्टी की निवृद्धि की मारा को भी शामिल का हिया था । बाद-बीठ को समाय करते समस्त्रा मार्थीओं, श्रीमती क्योजिसी, यहनामार्थी देखा स्वीर श्री अपलायद्वात दोलावस्या ने वन्देश-वाहकों को शासिल-प्रयान के लिए उठाने हुई तक्तियों की लिए पन्यवाद दोलावस्या ने वन्देश-वाहकों के शासिल-प्रयान के लिए प्रयाम की हिया उठाने हुं है तक्तियों की शिवल-पुलते की द्वीपास समायवा या सहीते । अब स्वकार भी शासिल-प्रयामा के लिए उठाने ही स्वक्त है तो उद्यास का प्रयास के स्वता करता भी शासिल-प्रयामा के लिए उठाने

बारसाय ने रूप जारत को एक वर्ष लिला था, निर्मों उन्होंने बरालाय था कि मैं दो प्राचित कराते हैं उन्होंकि कार्यों के बड़ी कथा में लोकने की प्रेरण कर वक्ता है, किन्द्र मामली पर उन्हें प्रकारों और योग्या के अनुसार निवाद थी केंद्री। दोनों नेहकों में, जो नैनी-केल में नायक के आये गये थे, ३१ तारील को गाधीओं को लिला कि वारस्वयस्थायय प्राचीमक साजि पर निवास करना मी सै-मुनाकिन थवाल करते हैं। कुल समय कर और भी पत्र-ज्यसार हुआ, किन्दु अपने में हुआ पर कि शानि को बात-जीव अक्टनत है। केंद्री।

इन बाद-चीतों के और इनकी श्रमकलता के पूरे विवरण परिश्तिष्ट ६ में खुरे हैं। सम्जयकर की सममोति की बाद-चीत के श्रमकल हो जाने से मारतवर्ष के हिरोपियों को निराशा नहीं हुई। उनके बाद मिन हैरिस जीन श्रतिक्रीयदर के, जो सैसी झोंक कांस्त्रेज में श्रान्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के बनापूर्वक किरा बिना कर दिया। यह भी कहा नाता है कि अब विनय मिर में के इंडिंग भीनों को बूधे से कुनको दूध को गो। पुनेशन के मुन्देश का कहाने जू यह पर्यान के बनोक देव कानारों को समाध्ये को कानायोग कराने में या बाताया उत्तम के लिए स्रोर उनके देश कानारों को बना का में सेह देने की विकास मार्गाण हुएँ भी।

## गुपद् के बागफन प्रयस्त

इम बानी पाठकों को जून, शुनाई बीर बगरत महीनों की बोर दिए बारत से कर हैं । २० जुन १६६० की पहित्र मोत्तालाल जो से, महकि बद बाहर ही से, 'देशी देखां' दावा मि॰ रहीकोम्प में मुलाकात को। मि॰ रनीकोम्प ने बम्दर्र में पविद्य श्री से 'इप्रिक्ट पर गोलमेश-परिषद् में शामिल हो सब्बी है ?' इन निरम पर बावचीत की मी। उनके मेंके मि॰ रलोडोध्य को नाया हुई शती पर एक नमा में, बितमें परिहत जी, भी जपहर झीर मि कीम्ब गुद भीगृद में, विचार हुमा चीर में शीकार पूर । विक स्लोधीम ने वर वर्ष की मी सिस्ता था, उनके परिचाम स्वरूप कर सन् चीर भी जयकर उन वर्जी के बाधार वर से बावचीत करने के लिए मध्यस्य हुए । पहित मोतीलालकी समझीते की तर्जी कांग्रेत के सभापति पं • अनाहरताल नेहरू चीर गांपोजी के पास जाने को सबी हो गरें। थी कि ब्रिटिश-सरकार भीर भारत-सरकार दोनों निजी तौर पर यह ब्राहरासन देने हो सजी । कि, चाहे मोलमेज-परिपद् की कुछ भी कियारियों हो स्रोर चाहे पालेमेयट हमारे प्रति कुछ र रक्ले, ये श्रम मारवार्ग की पूर्ण उत्तरदायी-शासन की मांग का समर्थन करेंगी । शासन-पत्ति खास-सास वर्मीमों भीर शवों की, जिन्हें गोलमेश-परिषद् असी, उसमें गुजाहरा रहे। हर्छ पर मध्यस्यों ने बाइसराय से लिग्ना-पदी की द्यीर गार्थाओ, मोतीलालजी द्यीर जजाइरलास्त्री में मिलने की इजाजत मांगी। यह रेक् खुलाई की बात है। तब तक मोतीलाल जी को जेल थीं। बाइस्टिय ने ब्रापने उत्तर में भारतमितियों को दिये जानेवाले स्वयंग्य के प्रकार को ब्री मरम कर दिया । उन्होंने यादा किया कि 'इस भारत्यातियों को उनके गुइ-प्रवन्ध का उत्ब दिलाने से सहायवा देंगे जिंवना कि उन विषयों के प्रवन्ध से मेल खावा हुआ दिलाया आयगा, जिम्मेदारी लेने की रियति में वे नहीं हैं।' इन दो कागजों को लेकर भा सम् और जयकर ने क बेल में २६ और २४ जुलाई को गांधीजी से मुलाकात की, जिनमें गांधीजी ने उर्दे हैर्न (इलाहाबाद) में पं॰ मोर्वाशाल और जवाहरलाल नेहरू को देने के लिए एक नोट और पत्र गाधीजी चाहते ये कि गोलमेज परिपद् के पाद-विवाद को सरवर्णो-सम्बन्धी विचार तक ही सं रक्शा जाय । सनमण-काल के सिलसिले में स्त्राधीनता का प्रश्न विचार-चेत्र से निकास न चाहिये । गोलमेज-परिषद् की रचना संवोपजनक होती चाहिये । सविनय-अवशा-आदोलन के रोड की दशा में भी तबतक विदेशी वस्त्र श्रीर शास्त्र का घरना जारी रहना चाहिये अवतक कि स स्वय शराब स्रोर विदेशी वस्त्र का निरोध कानूनन न करदे स्रोर नमक का बनाया जाना दिना मी तरह की सजा के जारी रखना चाहिये।

ह्थकं बाद उन्होंने राजनीतिक बन्दियों के हुडकारे का, आपदादों, जुर्मोनी क्रीर जयनने बायस करने का, जिन व्यक्तवरों ने व्यक्ते पहों से स्थायपत्र दे दिये थे उनकी पुनर्पित्रीक का ब्राह्मिनेकों को बायस की का जिक्क क्याया था। उन्होंने कन्देश-माहकों को सारप्यान होता त्रै कह बैदी हूं दशिस्प कुने राजनीतिक नावि विश्योग पर याद देने का कोर्र हक नहीं है। वे वर्ण केरे ब्राप्ते हैं। मैं स्थायन की रोक योजना को ब्राह्मित रेर शानी से क्याने का हक ब्राह्मित क्रिया रखता हूँ। पं भौतीलाल और जनाइरलाल नेहरू को गांधीजी में जो पत्र लिखा था उनमें उन्होंने समभीते का ठीक समय ज्ञा पहुंचा है या नहीं, इस्पर सन्देह प्रकट किया था। इन कामजों के साथ सन्देश-माहकों ने २७ और २५ खुलार को प० भौतीलाल और जनाइरलाल नेहरू से मुलाकात की। स्व बहस भी दूर । भौतीलाल भी और जनाइरक्षाल जी ने २८ खुलाई १६३० के पत्र में अपनी यह याय प्रकट को कि जनतक मुख्य-मुख्य नेवरसी पर एक समभीता न हो जाय तब तक - किसी भी परिषद् में हमें कोई भी चीज न मिल सन्देशी।

व्यवहरलालजी ने एक पृण्क नोट में लिल्या था कि पुग्ने या मेरे विवार्ती को वैषानिक विवस्त व्यवस्था माधीओं के विचार ज्याने नहीं हैं, इसील वे जोन सहीं, इसीर न उनसे वर्तनात समय की मां, की ही यूर्ति होती है। इस बुलाई तथा र और र स्वार्त्त के बीच नहीं, इसीर न उनसे व्यवस्था के श्री जवकर माधीओं ने उनसे वास्त्रपत्त कर हा कि पुग्ने देशी कोई भी सासन-विधान सम्मानी योजना स्वीकात न होती निवसी चाहे कर सामान्य से पुण्क होने को क्यानज्य तन हो और जिससे माधी के अपने के अपने का अधिकार और शास्त्र न मिले। मैं क्यों मों के अपने क

रण प्रकार वहाँ रेथ प्रमास्त को एक सम्मेलन हुआ, जिसमें एक सरक सम्पर्श में जयहरू-नम् कौर दूसरी तरक सामीजी, दोनों नेहरू, बल्लममाई एटेल, डा॰ तेयद महसूद, श्री जरगामदान दोलताम कौर भीमती नायह ! इस सम्मेलन का परिशास १५ खारका के एक पत्र में हिल्ला मन पा जिसमें हसाजादरकांकों ने, जिसमें भर जरानिक कोरीजी के सम्मानेत की जाने की जिन्ना सम्

ग्रम्यापक थे, उत्साह-पूर्व प्रथल शुरू हुए । यह बाहसराय से श्रीरे केल में गांधीजी से ब्लि। गांधीजी की साफ मांगों से यह प्रभावित हुए । उनमें कोई शब्दाडम्बर न था, केवल हिन्दुस्तान की गरीरों है सीधी-सादी समस्यात्रों का मुकाबला भर करने का प्रयत्न किया गया था। इस समय दह सीर श्चर्विन ने एक दर्जन के करीय श्चाहिनेन्स निकाल दिये थे, गंजनमें गैर-काननी उत्तेजन ( unlashi instigation ) ग्राहिनेन्छ, मेस-ग्राहिनेन्स ग्रीर गैर-काननी संस्था ( unlawful association ) श्राहिनेन्स भी शामिल थे। शार्ड श्रविन ईमानदारी के साथ एकदम 'दृहरी नीति' का ब्रनुसरह ह रहे थे। वह ब्राहिनेन्छों की बहुत ब्रावश्यकता भी बताते जा रहे थे ब्रीर मारतीय राष्ट्रीयत ह योड़ी कद्र भी कर रहे थे। उन्होंने कलकत्ते की यूरोपियन श्रमोलियेशन से कहा या—"पूर्वाप ए जोरदार शब्दों में छविनय-ग्रयशा-ग्रान्दोलन की निन्दा कर सकते हैं: किन्तु यदि इस भारतकारियों वे मस्तिष्क में श्राज को राष्ट्रीयता की श्राम धषक रही है उसके सक्ने श्रोर शक्तिपूर्ण श्रम हो ठीड ठीड न समर्फेंगे तो इस बड़ी भारी गलती करेंगे।"

गोलमेज-परिषद् शरू

१२ नवम्बर १६३० को गोलमेज परिपद् शुरू हुई। श्रपर-हाउस की शाही मैली में की शान के साथ उसका उद्घाटन हुआ था। कुल म्ह प्रतिनिधि ये, जिनमें १६ रियास्तों से ये<sup>ते है</sup>। ५७ ब्रिटिश मारत से श्रीर बाकी १३ इन्तिएड के मिन्न-मिन्न (दलों के मुलिवा थे। गोलंपे परिवद् बीच-बीच में सेएट जेम्स महल में भी हुई। शुरू के भाषकों में प्रायः सभी ने ब्रीविविकेश स्वराज्य की चर्चा की । पटियाला, बीकानेर, खलवर छोर भूपाल के नरेश-प्रतिनिधि सप-पंज्य है पद्ध में थे। शास्त्रीजी, जो भारतवर्ष की स्वाधीनता के पद्ध में बहुत स्रज्ह्या बोले, पहले तो सप-शास्त्र के पत्त में कुछ मिस्तकते हुए बोले, किन्तु पोझे उसीके पत्त में दह हो गये। प्रधान-सन्बी में शास्त विधान की सफलता के लिए जरूरी दी मुख्य शर्ते रक्सी। पहली यह कि शासन-विधान स स्त्रमल किया जाय स्त्रीर दूसरी यह कि उसका विकास होता रहे। उन्होंने इस पिछली बात की सूर्रिय दिखलाई । उन्होंने कहा कि जो शासन-स्यवस्या विकासशील होगी उसे ऋगली पीढ़ी पाँवर विराहा समभेगी । उसके बाद भिन्न-भिन्न उपसमितियां बनाई गई जिन्होंने रहा के अधिकार, सीमा, बर्ग संख्यकों, ब्रह्मा, सरकारी नौकरियां ऋौर प्रान्तीय तथा संध-शासन के दांचों के बाबत बाहावरी रिपोर्ट दीं । परिपद् ग्रिषिवेशन को जल्दी समाप्त करना चाइती थी, इतिलंध १६ अनुवी की खुला च्रिष्विरान हुच्या और उसमें यह निश्चय हुच्या कि रिपोर्टी और नोटी में मास्तवर्ग द्या विष्ट बनाने के लिए श्रस्यन्त मूल्यवान सामग्री मिलती है। यह भी निश्चय हुआ कि श्रामे हा<sup>व हुत</sup> रक्ला जाय।

प्रधानमंत्री ने यह मी साफ कर दिया था कि संघ शासन के आधार पर जो व्यक्तात्वरण बने, जिसमें रियासर्वे श्रीर मार्वे दोनों का प्रतिनिधित्त हो, असमें सरकार क्वारसायक समा कार्यकारणी की जनाबरिही के तिद्धांत को स्वीकार करने को तैयार होगी। केवल बाह रहा वैदेशिक मामलों के विषय मुश्तित रक्ते जायंगे। राज्य को साति श्रीर श्राधिक रिपति की महर्त के लिए गवर्गर-जनरल की जो खाद जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरा करने के लिए गवर्गर-जनरल की रिवे द्यपिकार दे दिये जायंगे। दूधरे मिन्न भिन्न विषयों की विषयें भी बतलाई गई गी। उसरे के मार्था शासन विधान के सम्बन्ध में ब्रिटिश-सरकार की नींदि हीं। टर्ड रगढों की में

विचार यह है कि भारतवर्ष के शासन की जिम्मेग्रा(1<sup>\*</sup>प्रान्दी<sup>त</sup> है<sup>र</sup>

केन्द्रीय स्थारपापक-सभात्रों वर श्रस्ती जाथ । संत्रमण्-काल में खास-खास जिम्मेदारियों का ध्यान रखने की गारंटी देने के लिए और दूसरी स्वास खास रियर्तियों का मुकायला करने के लिए उसमें श्चावस्थक गुँआइरा सब ली जाय । ब्रापनी राजनैतिक स्वाधीनता की श्रीर श्राधिकारों की रखा के लिए कार्यसम्बद्धों की जिन्ही साहटी खानस्यक है, वह भी उसमें हो ।

"संक्रमण-काल की ग्रावरयकवार्ये पूरी करने के लिए जो कानूनी सरदाया रक्खे आयुगे उनमें यह ध्यान रखता ब्रिटिश-सरकार का प्रथम कर्तन्य होगा कि सुरद्धित श्रविकार इस प्रकार के हो और उन्हें इस प्रकार से काम में साया जाय कि उनसे गये शासन-विधान द्वारा भारतवर्ग को छापने जिजी शासन की पूरी जिम्मेदारी तुक बढ़ने में कोई वाघा न श्रावे ।"

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि "यदि इस इस बीच में बाइसराय की ऋपील का जवाब उन लोगों की छोर से भी मिलेगा, जो इस समय सविनय-प्रवता-ख्रांदोलन में लगे हुए हैं, सो उनकी

सेवायें स्वीकार करने की कार्रवाई भी की जायगी।"

पहली गोलमेज-परिपद की: जिसका कि कांग्रेस से कोई सम्बन्ध न या, कार्रवाई जल्दी से संदोप में देने का कारण प्रधानमन्त्री की धोपणा से उद्भव उनव बान्य से मालूम हो जावा है। उस परिषद् को समाप्त हुए ग्रामी एक सप्ताह भी न हुन्ना या कि भारतगर्व को हियति में एक महत्वपूर्व परिवर्तन हो गया, जिसके परिणामस्तरूप गांधीओ और उनके १६ साथियों को जेल से विना शर्त रिहा कर दिया गया । वीले ७ ब्यादमियों की रिहार्ड से यह सक्या ख्रीर भी बढ़ गई । उस समय बाइसगय ने जो बक्तव्य प्रकाशित कराया था वह भाषा श्रीर भाव दोनों में हो सुन्दर था । हम उसे व्यों का-त्यों नीचे देते हैं। फिन्तु उसे देने से पूर्व हम कांग्रेस-कार्य-समिति-द्वारा पास किए हये एक विज्ञेय प्रस्ताव को यहाँ देना स्नावश्यक समसने हैं, जिसपर 'रिश्रायती' ( privileged ) लिला हुआ था।

'रिश्रायती' प्रस्ताब

यह 'रिश्रायती' प्रस्ताव कार्येस कार्यकारिसी ने २१ जनवरी १६३१ को शाम के ४ वजे स्व-राज्य-भवन इलाहाबाद में स्वीकार किया था:---

"ग्रंथ भा • राष्ट्रीय महासमा की यह कार्य-समिति उस 'गोलमेज परिषद' को काईवाइयों की स्वीकार करने को तैयार नहीं है जो ब्रिटिश-पार्लमेगट के खास खास सदस्यों, भारतीय नरेशां श्रीर ब्रिटिश-सरकार द्वारा अपने समर्थनों में से बुने हुए उन स्यक्तियों ने मिलकर की थी, जी भारतवासियों के किसी भी वर्ग के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे। इस कार्य-समिति की सब में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रतिनिधियों से सलाह लेने का प्रदर्शन करने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल क्रिया है. उनसे उसने श्वय द्यपने-ख्रापको निन्दनीय ठहराया है। बास्तव में बात तो यह है कि वह, सारत-वासियों के महात्मा गांधी ख़ौर जवाहरलाल नेहरू जैसे वास्तविक नेताख़ों को जेलों में वन्द करके. त्राहिनेन्सं श्रीर सजायों-द्वारा श्रीर सविनय-ग्रवशा-द्वारा (जिसे यह कार्य समिति समी कुचली हुई जातियों के हाथों में कानूनी हथियार मानती है) श्रापने देश की स्वाधीनता प्राप्त करने के देशस्त्रित-पूर्ण प्रयस्त में लगे हुए इजारों शात, शस्त्र-हीन श्रीर मुकाबला न करने वाले लोगों वर लाठी प्रवार करके और गोलियां चलाकर, इस देश का सच्ची ग्रायाज को राकती रही है।

''इस कार्य-समिति ने १६ जनवरी १६३१ को मन्त्रि-मयदल की छोर से इस्लैंड के मधान-मन्त्री मि॰ हैम्जे मैकडानल्ड द्वारा घीरित सरकार की नीति पर खून विचार कर लिया है। इस समिति की राय में वह इतनी ग्रस्पष्ट श्रीर सामान्य है कि उससे कांग्रेस की मीति में परिवर्तन नहीं किया

जासक्वा।

सम्मारक में, जागाद पूर्व प्रयान हुन्क पूर्व । वह स्वद्रस्यान से सीर सेन से गांची है लिंगे गांची के मिन गांची में यह प्रधानित पूर्व । जाती कोई स्वाराम्य व गां, के रस रितृत्यन की गाँवी के विभाग गांची मांची के विभाग गांची हुन कर कर की विभाग गांची हुन कर कर की विभाग गांची हुन कर के करीन में विभाग गांची हुन कर के करीन में विभाग गांची हुन के विभाग गांची हुन के अपने के साथ मांची प्रधान के प्रधान में प्रधान के प्रधान में प्रधान के गांची प्रधान में के कि स्वाराम गांची प्रधान के मांची प्रधान में कि विभाग में प्रधान में मान में प्रधान में प्रधान में प्रधान में प्रधान में प्रधान में मान में प्रधान में प्रधान

गोलमेज-परिषद् शरू १२ नवम्बर १९१० को गोलगेन परिवर् शुरू हुई। द्यास-बाउछ की शारी गैतरी में सी शान के साथ उसका उद्यादन हुवा था। कुल नई प्रतिनिधि में, जिनमें १६ रिपावर्त से गरे है, ५७ ब्रिटिश मारत से और बाकी १६ इस्सेयड के मिल-मिल दलों के मुखिया थे। गोहने परितर् बीच-बीच में सेएट जेम्स महत्त में भी हुई। शुरू के भारकों में प्रायः सभी ने ब्रीसिन्डेंटर स्वराज्य की चर्चा की। पटियाला, बीकानेर, शलदर और भूयाल के नरेश-प्रतिनिधि संव-पत्र के पद्म में ये । शास्त्रीत्री, को भारतार्थ की स्वाधीनता के पद्म संबुद्ध अन्त्रा श्रोते, दाले तो तंप-ग्राहर के पस् में कुछ फिर्मको हुए शोले, किन्तु पोछे उत्तीके पस्न में हह हो गये। प्रधान-मन्त्री में शब्द विधान की सम्प्रता के लिए अस्ती दो मुख्य गर्वे सम्भी। पहली यह कि ग्रासन-विधान स्म्राप्त किया आप स्मीर दूसरी यह कि उसका विकास होता रहे। उन्होंने हस विद्वाली बात की सूर्वा दिललाई । उन्होंने कहा कि जो शासन-स्वत्रसा विकासशील होगी उसे आगली पीढ़ी पवित्र विख्ला समभेगी । उसके बाद भिन्न-भिन्न उपसमितियां बनाई गई जिन्होंने रहा के ग्राधिकार, सीमा, इस संस्पर्को, महा, सरकारी नौकरियां और आन्तीय तथा संध-शायन के दांचों के बाबत बाह्यद्व रिपोर्टे दीं। परिषद् ऋषिमेरान को जल्दी समाप्त करना चाहती थी, इसलिए १६ जन्तरी ही खुला अधिवेशन हुआ और उसमें यह निश्नय हुआ कि रिपोर्टों और नोटों में मास्तवर्ग का विधन बनाने के लिए ग्रायन्त मूल्यवान सामग्री मिलती है। यह भी निश्चय हुआ कि ग्राये कार्य करी रक्टा साम ।

"ब्रिटिश-सरकार का विचार यह है कि भारतवर्ष के शासन की जिम्मेदारी "प्रान्तीय और

केन्द्रीय व्यवस्थायक-ग्रमाश्ची पर स्वली जाय । शत्माण-काश में खाल-खाल जिम्मेदारियों का व्यान स्वले की मारटी देने के शिवर क्षीर दूवरी सार खाल दियतियों का पुकारवण करने के लिए उसमें श्वावश्यक ग्रांबाहरा रस्त सी जाय । क्रपनी राजनैतिक स्वापीनजा को क्षीर अधिकारी की रह्या के लिए श्वरुशक्करों को सिक्ती सारटी श्वावश्यक दे, वह भी उसमें हो।

''छत्माय्-कास की आवश्यकतार्ये पूरी करने के लिए जो कानूनी सरस्य १ नसे आवगे उनमें यह भाग स्वता निरिया-संस्तार का प्रथम कर्नेच्य होगा कि मुर्तिक अधिकार हम प्रकार के हो और उन्हें इस प्रकार से काम में लाया आय कि उनसे गये शास्त्र-विचान द्वारा भारतवर्य को अपने निमी गामत की यो जिम्मेदारी तक बढ़ने में कीर निया न आवे !"

प्रधातमधी ने यह भी कहा या कि "यदि इस इस बीच में बाइस्टाय की ख्रापील का जगव उन लोगों की क्रोर से भी मिलेगा, जो इस समय सविनय-स्रवश-स्त्राशीलन में लगे हुए हैं, वो उनकी ने समये स्वीकार करने की कारवाई भी की वायगी।"

परही गोजनेम-निराद् की, जियका कि कांभेय है कांभ्य ग या, कार्रवाई जल्दी से धंदेय में देने का कारण प्रधानमन्त्री की पीराया हो उद्धव उक्त वास्त्र से माह्यूर हो जाता है। उस परिस्तु की समान्य के माह्यूर हो जाता है। उस परिस्तु की समान्य की प्रदित्त में एक सहस्त्र की परिस्तु की प्रधान के प्रदित्त में एक सहस्त्र की परिस्तु की समान्य की प्रदेत में एक सहस्त्र की सित्त मार्ग की कि का रिका मार्ग की कि का रिका मार्ग की कि सहस्त्र मार्ग | तीई के ब्राइमियों की सित्त है यह सहया और भी बहु गई। उस समय मार्ग वाल का स्वत्र की को काक स्वत्र मार्ग की समान्य की समुद्ध मार्ग है सुन्दर या। इस उन्देत की का साम्य की समान्य की है। किन्तु उत्ते देने से पूर्व इस कार्य का साम्य की प्रसान की सहार शिक्ष प्रधान की साम्य की सहार की साम्य की साम्य की साम्य की साम्य की साम्य की सहार की साम्य क

यह 'रिम्रायती' मस्ताव कार्सेस कार्यकारियी ने २१ जनवरी १६३१ को शाम के ४ वजे स्व-राज्य-मनन प्रजासवाद में स्वीकार किया थाः—

'श्रिक भा चार्युम महासम की यह कार्य सीमित उठ 'गोसमेन परिपर्' को कार्रवाह्मां को स्वीका स्थाने के विधार नहीं है को निर्देश-पास्त्रीयत के साल तात बदस्यों, भारतीय नेरंसां कीर सिरिए-सम्बाद कर काल तात बदस्यों, भारतीय नेरंसां कीर सिरिए-सम्बाद हो पार्च ने कर्मां में से वृद्ध दूच प्रतिनिर्ध ने से प्रति में सिर्दा स्थान के किसो भी वार्ष के चुने दूच प्रतिनिर्ध नहीं थे। इस कार्य-सीमित को धाय में निर्दाय स्थान के भारतीय महिन्दित्यों से सवाद सेने का प्रत्यं ने के सिर्दा निर्दा को या में निर्दाय स्थान के अपने स्थान करने स्थान स्

''इस कार्य-समिति में १६ जनकी १६.६१ को मन्त्र-मयदल की छो। से हम्मैंट के प्रधान-मंत्री मि॰ रेपने मेक्सानश्व हाय चीतित सरकार की मीति वर लुव निजार कर लिया है। इस समिति की प्रकार चीर कार्यनी प्रदश्य चीर सामान्य है कि उससे कोसि की मीति में परिवर्धन मेरी किया का सकता

श्रम्यापक थे, उत्साह-पूर्व प्रयत्न शुरू हुए । वह बाइसराय से श्रीर जेल में गांधीजी से मिते । सीर की साफ मांगों से वह प्रभावित हुए । उनमें कोई शन्दाहम्बर न या, केवल हिन्दुस्तान की कोई सीधी-सादी समस्यात्रों का मुकादला भर करने का प्रयत्न किया गया था। इस समय वह है द्यर्तिन ने एक दर्जन के करीन श्राहिंनेन्स निकाल दिये थे, गंजनमें गैर-कानूनी उत्तेजनं ( unlaw ınstigation ) झाडिनेन्छ, प्रेष्ठ-झाडिनेन्छ और गैर-झानूनी संस्था (unlawful association ब्राहिनेन्स मी शामिल थे ! सार्ख ब्रापिन ईमानदारी के साथ एकदम 'दूहरी नीवि' का ब्रानुकल रहे ये । यह श्राहिनेन्छो की बहुत श्रावश्यकता भी बताते जा रहे थे श्रीर मास्तीय ग्रहीया योड़ी बद्र भी कर रहे थे। उन्होंने कलकत्ते की यूरोपियन असोिंग्सियन से कहा या—"बर्डिंग भोरदार शन्दों में सविनय-श्रवज्ञा-श्रान्दोलन की निन्दा कर सकते हैं, किन्तु यदि हम सारवणिहर मस्तिष्क में आज जो राष्ट्रीयवा की आग घषक रही है उसके सच्चे और राक्तिपूर्व अर्थ हो होड न सबर्भेंगे तो हम बड़ी भारी गलती करेंगे।"

गोलमेज-परिपद शरू १२ नवम्बर १६३० को गोलमेज परिषद् शुरू हुई। श्रयर-हाउछ की शाही गैलरी है शान के साय उसका उद्घाटन हुआ था। कुल मई प्रतिनिधि से, जिनमें १६ स्वितती से वर्ग ५७ जिटिया भारत से छीर बाकी १३ इंग्लैयड के मिल-मिल दशों के मुलिया है। गोर्ल परिषद् बीच-बीच में सेएट जेम्स महल में भी हुई। शुरू के भाषणों में प्रायः सभी ने ब्रोहिनी स्वराज्य की चर्चा की ! पटियाला, बीकानेर, छलवर ग्रीर भूगल के नरेश-प्रतिनिधि संव-गर्ग पत् में ये । शास्त्रीजी, जो भारतवर्ष की स्वाधीनता के पत्त मं बहुत सम्झा बोले, वाले ही छ। श के पत्त में कुछ फिफरकी हुए बोले, किन्तु पीछे उसीके पत्त में हद हो गये। प्रधान-मन्त्री ने हाँ विधान की सफलता के लिए जरूरी दो मुख्य राजें रक्ली। पहली यह कि शासन-रिधन अमल किया जाय और वृक्षी यह कि उसका विकास होता रहे । उन्होंने इस खिली शत ही जू दिखलाई । उन्होंने कहा कि जो शासन-स्पयस्या विकासशील होगी उसे आगली पीढ़ी वांतर शि समामेगी । उत्तक बाद मिल-मिल उत्ततमिवयां बनाई गई जिन्होंने स्वा के व्यविकार, तीम, ह संस्पड़ी, ब्रह्म, तरकारी नीकरियां और मान्तीय तथा संध-शासन के दोनों के बाद बाई रियोर्टे दीं । परिवद् श्रापिवेदान को जल्दी समाप्त करना बाहती थी, इसलिए १६ जनगी बुला स्वियेशन हुमा सीर उठमें यह निरमय हुमा कि लिगेटों सीर मोटों में भारतर्य स वि बनाने के लिए कायन्त मूल्यवान संस्मी मिलती है। यह भी निश्चय दुखा कि बाते वार्ष श्वन्ता साम् ।

प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया था कि संघ शासन के आधार पर को स्वदन्यान बने, जिनमें रियानी चौर प्रति दोनी का प्रविजिधार हो, जनमें मरकार अवस्थारक नाम के बार्यकारणी की जग्रवदिशे के विक्रांत की न्योकार करने की नैगर होगी। केवल बाग्र रण दैर्रिटक सामर्थी के क्यित मुर्गियत रकते आयी । राज्य को शांचि सीर आर्थिक स्थिति की सब के लिए गर्या-कारत की जो मान जिथेदारियों हैं उन्हें दूरा करने के लिए गर्यार-कारत की रि क्षांपदार दे दिने क्षामी । पूर्णर मिल्लास्थित रिरापों की किया भी बातारी गई थी । उत्तरे । प्रकारणी में मानवर्ग के मारी शासन विश्वन के समाज में मिटिया-सावार की मीति सी हैं है (एहीं को देवदा को के ---

ल्क्ष्रीहरू मानवार वर विषयर वर देखि सारवारी के प्राप्त की विमोदानि सामीय व

केन्द्रीय व्यवस्थापक-समाध्यों पर स्वनी जाय । संत्रमण्-काल में खार्ट-खार्ट जिम्मेदारियों का प्यान स्वने की भारटी देने के लिए छीर दूरवी स्वास खात रिपतियों का मुकाबसा करने के लिए. उसमें आयरपक गुंबाद्दर रस सी आप । अपनी राजनितिक स्वामीनवा की छीर अधिकारों की रहा के लिए ग्रह्मश्रोंक्यों की विजनी गारटी आयरपक है, वह भी उसमें हो ।

"धंक्रमण् कात की खानरपक्तां पूरी करने के लिए जो कानूनी करत्वण स्के आपने उन्में यह प्यान स्कान मिटिया-सकार का प्रयम कर्डण्य होगा कि सुर्पेत्व अधिकार हुए प्रकार के हों और उन्हें इस प्रकार से काम में लाया जाय कि उनसे गरे शाधन-विषान द्वारा भारतवण को अपने निमी सांका की पूरी किनमेदारी तक बढ़ने में कोई वापा न खाने !?"

प्रातमंत्री ने यह भी कहा या कि "यदि रुष इस बीच में बाहसराय की छपील का जनाय उन लोगों की छोर से भी मिलेगा, जो इस समय सनित्य खबशा खादीलन में समे हुए हैं, सो उनकी सेवार्य स्तीकार करने की कारवाई भी की जायगी।"

'रिश्वायनी' प्रस्ताव

यह 'रिश्रायती' प्रस्ताव कांमेंस कार्यकारियी ने २१ जनवरी १६३१ को शाम के ४ वजे स्व-राज्य-प्रका इलाहाबाद में स्वीकार किया था:---

'हम कार्य-तमित ने १६ जनशी १६६१ को मन्ति-मदश्त की झोर से हमीट के प्रधान-मंत्री मि॰ १३में मैक्सनश्र हाथ चीरत सरकार की नीति वर लुद विचार कर लिया है। इस तमित की सम्बद्धित में यह हमी घरण बीर तमान्य है कि उससे कीये की नीति में परिवर्तन नहीं दिश्य का सकता

"यह समिति लाहीर-कामेस में स्त्रीकृत पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव पर दद है ब्रीर यखाः जेल से १५ ग्रामल १६३० को लिखे हुए पत्र में मन गांधी: पंन मोर्तालाल नेहरू, पन बराहतन नेहरू तथा श्रन्य लोगों ने जो विचार प्रकट किया है उसका समर्थन करती है। उस वन ए इस्ताचर करनेवालों को जो स्थिति है, प्रधानमन्त्री द्वारा की हुई नीति की धोपणा में उनके सारक उत्तर इस समिति को दिखाई नहीं देता । समिति का विचार है कि ऐसे उत्तर के समाव में और इनारी स्त्री-पुरुषों के जेल में होते हुए, जिनमें कि कामेर-कार्य-समिति के अवली सदस्य ग्रीर मरा-समिति के श्राधिकांश-सदस्य मी हैं, तथा जब कि सरकारी दमन का पूरा जोर है, नीति की कोई मी सामान्य घोषणा राष्ट्रीय संघर्ष का कोई सन्तोषपद अन्त करने में असमर्थ है। उससे सवनय-प्रश्ना आन्दोलन का श्रव हर्गिज नहीं हो सकता । इसलिए समिति आन्दोलन को पहले दी हुई हिरावतें है श्चनुसार पूर्ण शक्ति से चलाये जाने की सलाइ देश को देती है श्रीर विश्वास करती है कि उसने प्र तक जिल उच्च तेज का परिचय दिया है वह उसे कायम रक्खेगी।

"समिति देश क पुरुषों, स्त्रियां श्रीर वच्चा की उस हिम्मत श्रीर मजबूर्ता की इस झुझ पर कद्र करती है जिसके साथ उन्होंने सरकार के जुल्मों का मुकाबला किया है, और वह भी उन सरकार के जुल्मों का जो कि ७५ इजार के करीब निर्दोष स्त्री-पुरुषों को जेलों में ,दुवने ही, किनी ही ख्राम थ्रौर पाराविक लाठी-प्रहारों की, भिन्न-भिन्न प्रकार की यातनाश्ची की जो जेती में हब बाहर लोगों को दी गई, गोली चलाने की जिससे कि सैकड़ों ही मनुष्य ख्रयग हो गये और मर गई, सम्पत्ति लूटने की, परों को जलाने की, किवने ही देहावी हिस्लो में सशस्त्र पुलिस वाले स्वार्ध की गोरे विपाहियों की लादनों को धुमाने की, लोगों के सार्वजनिक आस्थान देने, जसूस निकालने होत सभा करने के इकों को छीनने की खीर कामेंस तथा उससे सम्बन्धित द्यान्य सरवाद्रों को नैरकानूनी घोषित करने की, उनकी चल-सम्पत्ति को जन्त करने की ख्रीर उनके घरों तथा इक्तरों एर झत इति की जिम्मेदार है।

"समिति देश से श्रपील करती है कि नह, २६ जनवरी को स्वाचीनता-दिवम, प्रकाशित कि हुए कार्यक्रम के अनुसार, मनावे और यह सिद्ध कर दे कि वह निर्भय और आशा पूर्व होकर स्वर्ध-नता की लड़ाई आरी रखने का इद-निश्चय कर चका है।" जब कामेस-कार्य-समिति में यह प्रस्ताव आया तब राजेन्द्र बाबू कांग्रेस के काम-बताई क्राप्यत थे । बल्लभमाई तो ११ माल में तीमरी बार जेल गये हुए थे, इसलिए वही उनई स्थाबान थे। पं भोतीलाल नेहरू भी बेल में सस्त बीमार हो जाने के कारण सजा की मियाद शत्म होने हैं

पहले ही खोड़ दिये गए थे। उसके घोड़े दिन बाद ही उनकी मृत्य हुई थी। कार्य-समिति ही देउड़ का और उनके उदेश का मेस-द्वास खुला ऐलान कर दिया गया था। उस अवसर पर कार्य कीर्य के सदस्य इलाहाबाद में इकट्ठे हुए । कुछ बाद-विवाद के बाद यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गर्य। पं मदनमोहन मालवीय यवांप शेमी ये किन्तु फिर मी समिति की इस बैठक में उपस्थित हुए की स्वाल यह मा कि काया यह मनाव प्रकाशित किया जाय या नहीं है हर पर मत-भेद या । अन्त यह तम हुआ कि इसे अमने दिन तक मकाशित न किया आय । किन्तु दूवरे दिन सचानक एक देवी बटना हो गई जिनमें उसे पद्मशिव न करने का निश्चय ही ठीक विद हुवा । लन्दन से डा॰ वर्द चीर शास्त्री जो का एक वार मिला जिनमें उन्होंने कार्य-समिति से उनके झाने से परने उनकी बाउँ कि मुने प्रचान मन्त्री के भाषण पर कोई निर्णय न करने की प्रार्थना की मी । यह तभी गोलमेत्र-प्रिक् बाद भारतकों को लीटने वाले ये । उस कार के अनुसार प्रस्तान प्रशासिक नहीं किया गण, किन्नु हैंड

इं ऐसे प्राय: सभी मामलों में हथा करता है, इसकी सूचना इसके पास होने के कछ देर बाद ही

गवर्तर-जनरल का वंक्षव्य

२५ जनवरी १६३१ को शवर्नर-जनरल ने यह वक्तरय निकाला :--

ीची सरकार के पास पहेच गई थी।

''१६ जनवरी को प्रधानमन्त्री ने जो बक्तव्य दिया था उस पर विचार करने का अपनस देने

ि बारज से मेरी सरकार ने प्रान्तीय सरकारों की शब से यह ठीक समभा है कि कांग्रेस की कार्य-र्गामित के सदस्यों को आपस में जीर उन लोगों के साथ जो १ जनवरी १६३० से समिति के सदस्य

श्रेष्याय २ : प्राणीं की बाजी-१६३०

हे सौर पर काम करते रहे हैं, बातचीत करने की पूरी-पूरी छूट दी जाय । "इस निर्णय के अनुसार इस उद्देश से और इस शरज में कि वे जो सभायें करें उनक लिए हानुनन कोई कहाबट न हो. समिति को भैर-कानुनी घोषित करने वाला ऐलान प्रान्ताय सरकारी-द्वारा

बो १ अनवरी १९३० से सदस्य के तार पर काम करते रहे हैं, छोड़ने की कार्रवाई की जायगी।

वापस ले लिया जायमा स्त्रीर गांधी जी तया स्त्रन्य लोगों को, जो इस समय सामांत के सदस्य हैं या ं भी भाकार इन रिहाइयों पर कोई शर्त नहीं लगायेगी, क्योंकि इस खनभव काते हैं कि ग्रान्तिपूर्ण स्पिति वापस लाने की ग्राधिक-से-ग्राधिक ग्राशा इसी में है कि सम्बन्धित लाग विना शर्व थ्राजाद होकर बावचीत करें। इमने यह कार्रवाई ऐसी शान्ति पूर्ण स्थिति उत्पन्न करने की हार्दिक इच्छा से को है कि जिसमें प्रधान मन्त्री ने जो जिम्मेदारी ली है, कि यदि शान्त रहने की घोषणा कर

दी काय चौर उसका विश्वास दिलाया जाब तो सरकार भी चनकल अतर देने में वीले न मेरेगी, बद सरदार द्वारा पूरी की जा सके। "इमारे इस निर्णय का श्रासर जिन-जिन लोगों पर होगा अन पर यह विश्वास करने में मुन्हे सन्तेष है कि वे उसी भावना से काम करेंगे जिस भावना से प्रेरित होकर यह किया गया है । गर्फ विश्वास है कि वे उस गम्भीर परिणामों की शान्ति पूर्ण और निधास भाव से जांच करते के सहस्त्र की

"यह समिति लाहीर-कांग्रेस में स्वीकृत पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव पर हद है चौर कार जेल से १५ ग्रमस्त १६३० को लिखे हुए पत्र में म॰ माधी: पं॰ मोवीलाल नेहरू, पं॰ बहारत ! नेहरू तथा श्रन्य लोगो ने जो विचार प्रकट किया है उसका समयन करती है। उस वह इस्ताचर करनेवालों को जो रियति है, प्रधानमन्त्री-द्वारा की हुई नीति की धोरण में उनने हरा उत्तर इस समिति को दिखाई नहीं देता ! समिति का विचार है कि ऐसे उत्तर के समार में की इजारों स्त्री-पुरुषों के खेल में होते हुए, जिनमें कि काम्रेश-कार्य-समिति के अवसी सरस्य और मा समिति के ऋषिकांश-सदस्य मी हैं, तथा जब कि सरकारी दमन का पूरा जोर है, नीति ही को भी सामान्य घोषणा शष्ट्रीय संघर्ण का कोई सन्तोपपद अन्त करने में असमर्थ है। उससे सन्तिन कार म्रान्दोलन का श्रव हर्गिज नहीं हो सहता। इसलिए समिति म्रान्दोलन को पहले दी हुई हिस्तरी है अनुसार पूर्ण शक्ति से चलाये जाने की सलाइ देश को देती है और विश्वास काती है कि उसने हर तक जिस उच्च तेज का परिचय दिया है वह उसे कायम खरीगी।

"समिति देश क पुरुषों, रित्रयो श्रीर बच्चों की उस हिम्मत श्रीर मजदूर्त की इस हास पर कद्र करती है जिसके साथ उन्होंने सरकार के जुल्मों का मुकायला किया है, और वह मी उन सरकार के जुलमों का जो कि ७५ हजार के करीब निर्दोग श्त्री-प्रश्रों की जेली में ,दंवने ही, किने ही श्राम श्रीर पाशनिक लाठी-महारी की, भिन्न भिन्न प्रकार की यातनाओं की यो जेनों में वर्ष बाहर सीमों को दी गई, मोली चलाने की जिससे कि धैरुकों ही मनुष्य अपंग हो गरे और मा हो, सम्पत्ति सूटने की, पर्रों को जलाने की, कियने ही देहावी हिस्सी में सग्रास्त्र प्रांतन करने सहसे की मोरे सिराहियों की लाहनों को गुमाने की, लोगों के मार्वजनिक ब्यास्त्यान देने, जुसून निकालने हैंर गमा करने के इकों को झीनने की श्रीर कामेंस तथा उससे सम्बन्धित अन्य सरवाशों को नी बानूरी पोपित करने की, उनकी चल-सम्पत्ति को जन्त करने की खोर उनके पर्रो तथा। दक्तों पर इस क्रि की जिम्हेदस है ।

"समिति देश से बार्गाल करती है कि बह, २६ जनवरी को स्वार्गानत-दिवल, प्रशासिक है। हुए कार्यक्रम के कातुसार, मनावे कीर यह सिद्ध कर दें कि यह निर्मय कीर झारा हुएँ होडर स्टर्प कत की सदाई कार्य स्थाने का इंद्र-निश्चय कर सुद्धा है ।" कर कामेन वार्य-अभित में यह मन्तात ज्यासा तव शक्रेन्द्र बाबू कामेन के बाम नराई

ख्याच में । बल्लभमार तो ११ मान में त'नां। बार केत गरे हुए में, इन तरा उनके ल्या के में। य॰ मेरीनाल नेहरू भी बेल में नुरूष बीमार हो आने के काला तम का मिराई लग है है पहले ही ब्लोड दिय गए थे। उनके चोड़े दिन बाद ही उनकी मृत्यु हुई थी। बार्य बॉर्मी ही देहर का क्षीर प्रमुद्दे प्रदेश का प्रेम-बाग मुना ऐसाव कर दिया अथा था। उस बागर था बाग बी के सहरव इक्षार वाद में इकट्ठे दूर । मुख्य काद-विशाद के बाद यह प्रश्नात शहर है सब । वर महत्रमोहत मानारिव पर्या शेती ने किन्तु किर भी मांग्रीह की इस वैटक में उर्याना हुर की सहाभ बद था कि माना नर मानान महाराष्ट्र किया । सान था नदी हु हम वर मह मेर का ह स्टे का तब दुव्य कि इस असने दिन तक बदारित ने किया अप । किन्तु पूना दिन प्राचनिक एक दर्द क्या ही बर्द किन्म वह बचानाह न करने का निश्चन ही होड़ निश्च हुया । अन्दर्श प्रति की। शाक्त का कर एक का जिल्ला किया है इसे कार्य कार्य कार्य है है हैं तुर्वे क्रायन अन्यो क म्याव्या पर की विवर्धक व कामे का प्रार्थक क्षा को । यह बनी सामय ह की की er mirer at erit wit a i ta mi a mari unte unter atien at fen aufbit !!

"कार्य-वांमित में भी शास्त्री, यम् श्रीर जपकर के इच्छानुद्धार २१-१-११ को पास किया है । स्वान्त प्रस्ताव प्रकाशिय स्थानित वर्ती किया था, इससे सर्व-साभारत्व में यह बचाल की त्या पाई कि सर्वित्य अवस्वा इस्तान्त्रेजन स्थानित के स्वान्त्रे का स्वान्त्रेत करने प्रविद्य की स्वान्त्रेत करने प्रविद्य की स्वान्त्रेत करने प्रविद्य की स्वान्त्रेत करने स्वान्त्रेत के स्वान्त्रेत करने स्वान्त्रेत करने स्वान्त्रेत के स्वान्त्रेत के स्वान्त्रेत करने स्वान्त्रेत करने स्वान्त्रेत स्वान्त्र स्वान्त्रेत स्वान्त्र स्वान्त्रेत स्वान्त्रेत्र स्वान्त्रेत स्वान्त्रेत स्वान्त्रेत स्वान्त्रेत स्वान्त्रेत स्वान्त्रेत स्वान्त्रेत स्वान्त्रेत स्वान्त्रेत्र स्वान्त्र स्वान्त्रेत स्वान्त्रेत्र स्वान्त्रेत स्वान्त्रेत स्वान्त्रेत स्वान्य स्वान्त्रेत्र स्वान्त्र स्वान्त्र

''विदेशों करहे का बहिष्कार करने की कांमेंस की क्ष्मीस वर प्यान देकर, विदेशी करहे और सन के म्यापारियों ने इस दिशा में जो कार्य किया है, उककी यह समिति प्रशंसा करती है; लेकिन हफ्के साथ ही यह उन्हें यह समस्या करा देना चाहती है कि कोई भी कांग्रेस सम्या उन्हें इस बात का क्षाशासन नहीं दे सकती कि हिन्दुस्तान में जो देसा मास बचा हुआ है उसकी यह कहीं और स्वादेशी !'

पं॰ मोतीलाल नेहरू का स्वर्गवास ''कार्य-समिति के असली और ऐवजी सदस्य ३ फरवरी तक इलाहाबाद ही रहे । परिवर्त मोवीलाल की हालत दिन-ब-दिन खयब होती जाती थी और यह द्यावश्यक समभन्न गया कि उन्हें 'प्रस्रो-प्रोद्धा' के लिए लखनऊ ले जाया जाय । तनतक करीन-करीन सभी लोग की है दिनों के लिए वहां से चले गये, पर गांधी जी-सहित कुछ लोग वहीं रहे । गांधी जी हो भीतीलाल जी के साथ लख-नऊ भी गये; यहाँ भीत से बढ़ी कशु-मकश के बाद इन ग्रान्तिम शब्दों के साथ मोतीसास जी सदा के लिए इससे बिदा हो गये —''हिन्दुस्तान की किस्मत का पैसला स्वराज्य-मयन में ही कीजिए । मेरी मीजूरगी में ही फैसला कर लो । मेरी मातु-भूमि के भाग्य निर्योग के शाखिरी सम्मान-पूर्वा सममीते में मुक्ते भी सामीदार होने दो । सगर मुक्ते मरना ही है, तो स्वतंत्र भारत की गोद में ही मुक्ते मरने दो । युक्ते ब्राप्ती भासिरो नींद गुलाम देश में नहीं बल्कि ब्राजाद देश में ही लेने दो।" इस प्रकार पहित भी की महान् बातमा इससे जुदा हो गई । निस्तन्देह वह एक शाही सरीयत के खादमी ये -- न केवस बीदिक दृष्टि से बल्कि बन, संस्कृति चीर स्वमाव समी दृष्टियों से ,। जब कि उनकी दृष्टियी चीर वत्हाल-बुद्धि से राष्ट्र को खरने सामने उपस्थित वेचोदा समस्याची को शह कर से सुलकाने में बड़ी मदद मिलती उस नमय उनका हमारे बीच से उठ जाना राष्ट्र की ऐसी मारी स्वति थी कि क्लुवः जिलको पूर्वि नहीं हो लकती; क्योंकि वह न केवल कड़े दूरन्देश ही थे, वस्कि इसारे सामने खाई हुई राजनैतिक तमस्याची की वक्तशीसों में उतरकर कहद चीर वही निर्धाय पर परुवने में भी एक ही थे।

हालांकि उनका रहन बहन बहुन क्रमोरी या, मगर गांपीबी से मगावित होकर उन्हेंने भी बीनन को गुढ़ स्रोर परित्र बनने की स्वाहरवक्ता महतून को, स्रोर हतके लिए रहेक्ट्र-पूर्वक मरीसी [ माग पांचवां-- १६३१ ]

# गांधी-व्यर्विन-समस्तीता---१६३१

गांधी जी का सन्देश

कांग्रेस कार्य-समिति के सदस्यों की विदार्ष २६ जनगरी की ब्राधीगत से पाने होने कारी व चीर इस बात की हिरायत निकाल दी गई थी कि उनकी पत्तियाँ यदि देश में ही तो उन्हें मी हिर बर दिया जाय । मूंकि जो लोग भीच-भीच में किसी के बचाय (कार्य-समिति के) स्टास वर्त के उनहीं रिहाई की मी दिशयत थी, इसलिए इस महार रिहा होने मालों की कुल संस्था २६ वर वहुँव

गर्र। गांधी जी जैसे ही जेल से लूटे, उन्होंने भारतीय जनता के नाम एक हन्देश निकास, वै उनके स्रमाय के ही अनुका था । क्योंकि नेसे परावय से यह दुखी नहीं होते उसी प्रकार सकता वे यह फल भी नहीं जरते । उन्होंने बहा:---"जेल से मैं श्रापनी कोई राय बनाकर नहीं निकला है । न तो किसी के प्रति मुसे कोई स्वर्ड है श्रीर न किसी बात का तास्तुव i मैं तो हरेड हॉप्ट-कोल से सारी परिस्थित का अध्यक्त करते औ

सर रोजवहादुर सम् तथा दूसरे मित्रों से, जब वे लीटकर झायेंगे, प्रधानमंत्री के सकत्य पर निवार करने के लिए तैयार हूं । लन्दन से कुछ प्रतिनिधियों में वार भेजकर मुक्तते ऐसा करने का बाग किया है. इसीलिए मैं यह बात कह रहा है !" सममीते के लिए उनकी क्या शर्ते होगो, यह पत्र-प्रतिनिधयों की मुलाकात में उन्होंने हं<sup>ति</sup> किया, लेकिन इस बात की घोषणा अविलम्ब की, कि "विकेटिंग का अधिकार नहीं छोड़ा जा संब्ध।

न लाखों भूखों मारते लोगों द्वारा नमक बनाने के ऋषिकार को ही इस छोड़ एकते हैं।" उर्देन कंडा, "यह ठीक है कि ज्यादातर ब्राहिनेन्स नमक बनाने और विदेशी कपड़े व शाय के विश्वी को रोकने के लिए ही बने हैं, लेकिन ये बार्वे वो ऐसी हैं जो वर्तमान कुशासन के प्रतिरोधस्तस्य की बल्कि परियाम प्राप्त करने के लिए जारी की गई हैं।" उन्होंने कहा कि मैं शान्ति के लिए तर्व रहा हूँ, बशर्ते कि इच्जत के साथ ऐसा हो सके, लेकिन चाहे ब्रीर सब मेरा साथ छोड़ दें ब्रीर में विलकुल अकेला रह बाऊ तो भी ऐसी किमी सुलह में मैं सामीदार न होऊ गा जिसमें पूर्विक वैरेर बार्वी का सन्तोपजनक इल न हो । "इसलिए गोलमेज परिषद-स्वी पेड का निर्णय मुक्ते उनके पत

मे ही करना चाहिए।" गांबीजी, खूटते ही, पं॰ मोवीलाल नेहरू से मिलने के लिए इलाहाबाद चल दिये, अहाँ वह बीमार पड़े हुए थे। कार्य-समिति के सब सदस्यों को भी शुलाया गया। वहीं स्वराध्य-भवन में ३१ जनवरी और १ फरवरी १६३१ को,कार्य-समिति की बैठक हुई,जिसमें निम्म प्रस्ताव पार्व हुवा:- "कार्य-समिति ने श्री शास्त्री, समू श्रीर जयकर के इच्छानुसार २१-१-११ को गांध किया दूषमा श्रममा प्रत्यात्र मकारित नहीं किया था, इससे सर्व मंग्रागरण में यह स्वयात केत्र मया है कि स्वि-नय श्रवश श्राम्दोलन स्थानित केर दिया गया है। इससिय समिति के इस निश्चय हो तार्य करना श्राम्हरक है कि जवतक राष्ट कर से धान्योक्त को कर्य करने की दियाय न निकासी जाय स्वयक्त श्राम्हरक वर्ष कि जवतक राष्ट कर से धान्योक्त को इस बात का स्मरण्य कराती है कि विदेशी करने श्रीर स्वयस तथा श्रम्म नशीती चीजों की दुकारों पर परता देश श्रम्य-श्रप में विनित्त श्रमणान्यों कर का कोई श्रम नहीं है, निक्त जवतक यह निश्चल हा नागिकी के साथाया श्रमिकार के धन्याया सी सर्व में तथाने कोई क्षान्य मा परती हो तयातक यह नागिकी के साथाया श्रमिकार के धन्याया सी

"पर प्रांति पिरेसी कपने के, जिसमें पिरेसी दह से नना हुआ कपना में शामिल है, ज्यापिलों और कांधेन कार्यकर्ताओं को सार एवं कराती है कि मुक्ति कर्य-ताथारण की महार्त के लिय विरेसी कपने का विकास बहुत कर्ता के, हरावित्य सा प्रपृत्ति हस्माक्त पर काराव्यक्त कमा है कीर उस बक्त तक देशा ही बना परेगा जनतक कि राष्ट्र की तमाम विरेसी कपना और विरेसी वह दिन्द्राता से बहिन्सर कर देने की शांकि सास न ही जान, किर देशा चाहे विरेसी कपने पर पूर्ण महित्य समास किर क्या आप सा सिवेस्ट करकर लगा कर ।

"विदेशी कपरें का बरिष्कार करने की कांग्रेस की खागील पर पान देकर, विदेशी कपरें और यह के व्यापारियों ने इस दिशा में जो कार्य किया है, उसकी यह समिति प्रयांसा करती है; लेकिन इसके साथ ही यह उन्तें यह समस्य कार देना चाहती है कि कोई भी कांग्रेस संख्या उन्हें इस बात का आश्यासन नहीं है सकती कि हिन्दुस्तान में जो ऐसा माल बचा हुआ है उसको वह करी करा देती।"

#### पंच मोतीलाल नेहरू का स्वर्गवास

"न्याने-तिमित के सहली और रेपानी जदरल १ परवरी तक इलाइनार हो रहे । विधिव्य मिलान की शासत दिन-वर्नटन स्थाव होती जाती थी और स्वानंदिक साम ग्रामित के उन्हें 'रवस्वे व्योगों के लिए स्वानंदक साम ग्रामित के उन्हें 'रवस्वे व्योगों के लिए स्वानंदक साम ज्ञान के लाय जाय । त्रावंद करी क्रमित की होते के लिए बारे वे तले गरे, या वांची बी-वर्ति कुछ लोग यही है । गांची जी वो मोतीलाल जी के लाय साम जाते के लिए सामें जाते गी यहे , वहां के लाद माने कर माने मोतीलाल जी करा के लिए सामें विद्या के पत्र में भी साम जाते हैं किए सामें किए । वेते मोत्र पत्र में मोतीला की की लिए साम जाते हैं किए साम जाते हैं के साम मोतीलाल जी की मोत्र पत्र में मोताल की लाग के मोताल है है से मान की साम जाते हैं में में साम जाते हैं में में साम जाते हैं में मान की लाग है से मान की साम जाते हैं में मान की साम जाते हैं से मान जाते हैं में मान की साम जाते हैं में मान की साम जाते हैं से मान जाते हैं में मान की साम जाते हैं से साम जाते

हालांकि उनका रहन-बहुन बहुन कमोरी या, मगर गांधीओ से प्रमावित होकर उन्होंने भी बीदन को गुढ़ क्रीर परित्र बनने की कावहबक्का महत्वत को; क्रीर हतके लिए स्टेस्क्र-दुर्वक गरीरी

## [भाग पांचवां—१६३१ ]ं

## गांधी-श्रविन-समभौता--१६३१

#### गांधी जी का सन्देश

कांग्रेस कार्य-समिति के सदस्यों की रिहाई २६ जनवरी की झाधीरात से पहले होने वाही धै न्त्रीर इस बात की दिदायत निकाल दी गई थी कि उनकी पितयां यदि जेल में हों तो उने भी वि कर दिया जाय। चंकि जो लोग बीच-बीच में किसी के बजाय (कार्य-समिति के) सदस्य की उनकी रिहार्ड की मी हिंदायत थी, हसलिए इस प्रकार रिहा होनेवालों की कुल संस्था २६ वर सूर्व गई। गांधी जी जैसे ही जेल से छूटे, उन्होंने भारतीय जनता के नाम एक छत्देश निकाल, जे उनके रामाव के ही ग्रनुरूप था। क्योंकि जैसे पराजय से वह दुखी नहीं होते उसी प्रकार समझ है

यह फल भी नहीं उठते । उन्होंने कहा:---"जेल से मैं अपनी कोई राय बनाकर नहीं निकला है। न तो किसी के प्रति मुक्ते कोई गुड़ है श्रीरन किसी बात का तास्मुव। मैं तो हरेक दृष्टि-कोता से सारी परिस्पिति का श्राचयन इसी हो। सर तेजवहादुर सम् तथा दूषरे मित्रों से, जब वे लौटकर झायेंगे, प्रधानमंत्री के बकन्य पर दिया करते के लिए तैयार हूं । लन्दन से कुछ प्रतिनिधियों ने तार भेजकर मुक्तते ऐसा करते का ब्राव किया है. इसीलिए मैं यह बात कह रहा है।"

समभौते के लिए उनकी क्या शर्वे होंगी, यह पत्र-प्रतिनिधियों की मुलाकात में उन्होंने होंग किया, लेकिन इस बात की घोषणा अयिलान की, कि "पिकेटिंग का अधिकार नहीं छोड़ा हा हुईई, न सालों भूलों-मत्ते शोगों द्वारा नमक बनाने के ऋषिकार को ही हम लोह सहते हैं। इर्दे कहा, "यह ठीक है कि ज्यादातर ब्राहिनेत्स नमक बनाने खोर विदेशी करहे व शाय है वीका को रोकने के लिए ही बने हैं, लेकिन ये बार्वे वो ऐसी हैं जो बर्वमान कुरासन के प्रतिसंघलना जी बल्कि परियाम प्राप्त करने के लिए जारी की गई हैं।" उन्होंने कहा कि मैं शानि के लिए जर रहा हूं, पशर्ते कि इन्जत के साथ ऐसा हो सके, लेकिन चाहे ख़ीर सब मेरा साथ हो है हैं हैं विलकुल खबेला रह जाऊं तो भी ऐसी किसी मुलह में मैं सामीश्रर न होऊंगा जिसमें दूरिह देंग बार्वो का सन्तोपमनक इस न हो। "इसलिए गोलमेम परिपद्-रूपी पेड़ का निर्णय मुक्ते वृत्रह इस

से ही करना चाहिए।" गांबीजी, खुटते ही, प॰ मोतीलाल नेहरू से मिलने के लिए इलाहाबाद चल दिन अर्थ बद बीमार पड़े हुए में । कार्य-समिति के सब सदस्यों की भी बुलाया गया। वहीं शर्मान मार्थ ३१ जनवरी च्रीर १ परवरी १६३१ को,कार्य-समिति की बैटक हुई,जिसमें

"पद प्रांति विदेशी करहे के, जिनमें विदेशी खुत से बना हुआ करणा मी सामिल है, ज्यापियों और कांग्रेस कार्यकर्णाओं को समाय कराती है कि चृक्ति वर्ष नाथारण की महार्ति के लिए विदेशी करने का सहिकार बुद करते हैं, दानित्य में राष्ट्रीय हरनक त्रा पट कार्यक्षण करते के श्रीर उस बक्त कर देशा ही बना परेगा जबक कि राष्ट्र को समाय विदेशी करना और विदेशी खुत दिन्दुसान से बहिकार कर देने की शक्ति आतान हो अगर, किर देशा चाहे विदेशी करने पर पूर्ण प्रतिकार कारास किया जाया मा सिकारण करकर कराया आता ।

"शिदेशी करने का वीस्कार करने की कांग्रेस की अशील पर भागत देख, विदेशी करने कीर पत के व्यापारियों ने इस दिया में जो कार्य किया है, उसकी यह संग्रित अग्रयस करती है, तीकन इसके साम दी वस उन्हें यह समय कार देना चारती है कि कीई भी कांग्रित-साथा उन्हें इस बात का आह्मसन नहीं है सकती कि हिन्दुस्तान में जो देखा माल बचा हुआ है उसके यह करी और समाजता !"

### पं० मोतीलाल नेहरू का स्वर्गवास

राष्ट्र रूप से सुलभाने में बड़ी भारी द्वित थी कि वस्तुतः इमारे सामने हाई हर्द

र्हुचने में भी एक ही थे। शेक्ट उन्होंने भी पूर्वक गरीबी

मरद

# िमाग पांचवां—१६३१ ]

٩

# गांधी-श्रर्विन-समकौता—–१६३१

## गांधी जी का सन्देश

क्षेतिय कार्य-एमिति के शहरमों की शिर्मा २६ कमारी की कार्यमात से तारे होने वाले दें कीर इस बात की दिरायद निकास दी गाँँ भी कि उनकी पांचमां बाँद देख में हों को उने मित्र कार दिया जाना पूर्वि को सोगा बीच-बीच में किसी के स्वामा ( कार्य-मिति के ) शहर सेदे उनकी शिर्मा की भी दिशयत थी, हमलिय इस महा दिया होने सालों की कुल कंग्या देख पहुँ गाँ। गाँधी की दीही केत से सूटे, उन्होंने भगतीय जनना के जम पर बन्देग निम्हा में उनके समान के ही यनुकर था। क्योंकि मेंत स्थान से बह दूसी नहीं होते उत्तरी मक्सा करना है

'जेल से मैं अपनी कोई राय काकर नहीं निकला हूं 1 न से किसी के मिंत गुने कोई सुकें है और न किसी बात का सारमुद ! मैं से हरेड हॉट-कोल से सारी विशियति का साम्यन करते हैं कर तेजबादुद समू तथा दूसरे मित्रों से, जब ने लोटकर सारियों, मायनमंत्री के बक्तन पा हिल्लें करने के लिए तैयार हूं। सल्दन से कुल मातिनिधियों ने सार मेजकर मुक्तें ऐसा करने का कार किया है, हसीलिए मैं यह बात कह रहा है।"

क्या है, इसीनिए में यह बात कह रहा हूं " समाफीन के लिए उनाड़ी क्या यहाँ होंगे, यह पत्र-प्रतिनिषयों की इलाज़त में उन्हेंने हंग रिया, लेकिन इस बात की पोरणा व्योत्ताम को, कि "म्हेबेटिंग का ख्रीक्षार नमें होता वा तथा, न तालों भूकी-मध्ते लोगों द्वारा नमक बगाने के ख्राविकार को ही इस होड़ बजते हैं " उन्हेंने कहा, "पढ़ ठोन के हिल क्यादात क्याहिन्स नमक बगाने और विदेशी करने व ग्राय है व्हेंक्टर को रोकने के लिए ही बने हैं, लेकिन ये बात तो हो ही वा वर्तमान क्याहन के प्रतिपेत्रस्था की विक्त परिधाम प्राप्त करने के लिए जारी की मई हैं !" उन्होंने कहा कि मैं शांति के लिए हा हा है, अपति के उन्ताव के साथ हैया हो अंके, लेकिन चाहे और तब मेग साथ होड़ हैं हो। है विलक्ष्य खड़ेका रह कार्ज को भी ऐसी कियी सुलह में माफीयहर न होड़ मा जिन्हों में बातों का सन्तीपजनक हल न हो। "इसलिए गोलमेज-परिवर्-करी रेड़ का निर्णंव प्राप्ते

गांबीजी, लूटते ही, प॰ मोतीलाल नेहरू से मिलने के लिए इलाराचर बद बीमार पढ़े हुए ये। कार्य-समिति के सब सदस्यों को भी खुलाया गया। ३१ जनवरी और १ फरवरी १६३१ को,कार्य-समिति की बैठक हुई,जिटमें निस् दारू---कैदियों के साथ वैसा ही खराब व्यवहार होता रहा जैसा पहले होता था, खौर उन्हें पहले की ही तरह सजा भी दी जाती रही । १३ फरवरी को इलाहाबाद में कार्य-समिति की बाजाब्ता बैठक हुई । इस समय तक हा॰ सम् और शास्त्रीजी हिन्दुस्तान श्रा गये थे। गांधीजी व कार्य समिति से मिलने के लिए वे दौड़े हुए इलाहाबाद गये। कार्य-समिति के साथ उनकी लम्बी यहस हुई, जिसमें कार्य-समिति के सदस्यों ने उनसे कड़ी-से-कड़ी जिल्ह की । यहां तक कि कभी-कमी तो कार्य-समिति के सदस्य उनके प्रति मृद्धा तक न रख पाते थे. क्योंकि शास्त्रीजी इंग्लैंग्ड में कुछ ऐसी बात कड़ गये थे कि जिससे सर्वसाधारण में उत्तेजना ही नहीं फैल रही थी, बल्कि उनके प्रति रोप-भी छा रहा था। खैर, जो हो । गांघीजी ने लाड ग्राविन को एक पत्र लिखा. जिसमें देश में पलिस द्वारा की जा रही ज्यादिवियों खास कर २१ जनवरी को बोरसद में हित्रयों पर किये जानेवाले इसले की छोर उनका प्यान ब्राकर्षित करते रूप उनसे पहिस के कारनामों की जांच कराने के लिए कहा । लेकिन इस मांग को दुकर दिया गया श्रीर ऐसा मालूम होने लगा माना मुलह-शांति की सारी बात-चीत का खारमा हो गया। मगर यह महसून किया गया कि ग्रागर कांग्रेस ग्रीर सरकार की मिलना है तो इसके लिए दों में से किसी एक को ही पहले आगे बढ़ाना पढ़ेगा । सरकार अपनी तरफ से कार्य-समिति के सदस्यों को बिना किसी शर्त के रिहा कर चकी थी। तब कार्य-समिति या गांधीओ अपनी आरे से बाइसराय को मुकालात के लिए क्यों न लिखें, बजाय इसके कि बाजाब्ता पत्र-स्थवहार की बाट देखते गईं। सत्याप्रही को शांति के लिए ऐसे उपाय प्रदेश करने में कोई हिचकिचाहर नहीं होती। श्रावएवं गांधी जी ने लार्ड ऋर्विन को मलाकात के लिए एक मंदिएत पत्र लिखा, जिसमें उनसे बड़ैसियत एक मनुष्य बात-चीत करने की इच्छा प्रकट की। यह पत्र १४ तारील को भेजा गया चौर १६ तारील के बढ़े संबेरे तार-द्वारा इसका जवाब च्या गया । १६ तारील को ही गांधीजी दिल्ली के लिए खाना हो गये. श्रीर परानी कार्य-ममिति के श्रान्य सदस्य भी शीघ ही दिल्ली पहुंच गरे। कार्य समिति ने एक प्रस्ताव हारा गांधीजी को कांग्रेस की ख़ोर से मलह सम्बन्धी सब ख़ाधकार दे दिये थे। गांधीजी ने १७ पर-वरी को बाइसराय से पहली बार मलावात की छीर छो<sup>ड़</sup> जार करते तक बाइसराय से जनकी बार्ते होती। रहीं । वीन दिन तक लगातार यह बात-बीत जलती गरी ।

क स भाव-मीत के दीयन में गांधीजी ने पुलिस-द्वारा की गर्द च्यादियों की जांच चौर विकेदम कंपिकार पर जो। दिया के क्षणांचा ने द्वार्च भी जीति क्षणांक के समय आमंत्रीर पर हुआ करतों हैं, जैसे कैदियों की जाग सिर्दा, विदेश कान्द्रतों ( खार्डिनेशी) को दिर करता, कब की दुर्द कम्पत्ति को सीदान कीर उन सब कर्मचारियों की किन्दें हसीपर देना पत्ता है या नीकरी से हरा दिया गांव है पित से नदाल करणा । ये तब बात, तस्ता कर विकेदमा का प्रविक्तर कीर प्रतिक की जान के विषय, ऐसी विचारशस्य पीत किनदार दुरान की कम्पत्रीत होने की सम्मान्य नोंदी से १ १६ उत्पर्ध को बारहणन-भवन से जो क्षणां निकार दुरान कीर कमान्यित होने सी स्थानन्य नार्वी सो १ ६ उत्पर्ध को वारहणन-भवन से जो क्षणां में किन क्षणां स्वारंग हर्ष उनमें कहा गया कि बात-चीत के दीयन में कई दियों वार्ते सामने उन्हों है जिनके सारे में विचार किया जा बार है । यह बहुत समन है कि उनके क्षणों नार्वा त्यां की में की दिन करा जाया ।

पहते दिन बड़े उत्साह के साथ गांधीओं दा॰ झन्नारी के महान पर सीटे जहां कि वह चन्द्रसम्ब दरे टूप में । पहते दिन सत्वनीत से एक महार की निष्टन आधा मंदनी थी। हांगे दिन सर रहा हो गांधीओं की रिपर्वि को वाहस्ताय समाने जो हैं, लीसन उनके प्रमुखा रहने को जैयार न थे। मुंदि इंप्लैयर के निर्यंस की प्रतीखा थी, इस्तिप्र साइ-नीत कुझ समय के लिए एको की समानता पैटा हो गई; चीर सम नाहस्त्यम ने गांधीओं को दुसरा ग्रामियर २१ दारीख बुस्तान श्रीर कष्ट-सहन को ऋपनाया। यह सी नहीं कि उन्होंने श्रपने धन का श्रकेले ही उपनीग दिखा। यह धनिकवर्ग के उन थोड़े-से ब्यक्तियों में में हैं जिन्होंने राष्ट्र को भी श्रपने घन का भागीवार करण है ! कांग्रेस को उन्होंने ज्ञानन्द-भवन की जो मेंट दी वह उनकी देशमांक खोर उदाखा के ब्राह्म ही थी । लेकिन दरश्यसल इमे ही इस राष्ट्र के प्रति उनकी सबसे वही मेंट नहीं कह सकते, उनके सब से बड़ी भेंट तो उनकी वह विरासत है जो छपने पुत्र के रूप में उन्होंने पह को प्रधन ही है। ऐसे पिता बहुत कम मिलंगे जो अपने पुत्रों को जज्ञ, मिनिस्टर, राजदूत या एजेवर-जनस्त है सेसी श्रीहर्दी पर न देखना चाहें; लेकिन मोदीलाल जी ने दूखरा ही रास्ता पढ़ना । मोदीलाल जी हर बी रहे, लेकिन उनहीं स्थिट, खन भी कमित के उत्थर मंडरा रही है श्रीर विचार-विनिमय पूर्व निर्वा के समय मार्ग-प्रदर्शन करती रहती है ।

मोतीलाल जी की मृत्यु पर, ७ फरवरी को. गांधीजी ने इलाहाबाद में यह सन्देश मेड--"मोतीलालजी की मृत्यु दरेक देशमक के लिए ईंच्योंसर दोनी चाहिए। क्योंकि झरन अर्ब म्योङ्गावर करके वह मरे हैं श्रीर श्र-त-समय तक देश का ही ध्यान करते रहे हैं । इस दीर की मृत्र है इमारे ख्रन्दर भी बितदान की मावना खानी चाहिए; हम में से हरेक को चाहिए कि दिल सकता के लिए वह उत्मुक ये श्रीर जो श्रव हमारे बहुत नजरीक श्रा पहुंची है, उनको प्राप्त करने के हिर अपना सर्वस्य नहीं तो कम-से-कम इतना बलदान तो करें ही कि जिससे वह हमें प्राप्त हो जब हैं

राजनैविक परिस्थिति में इस समय जो बात यस्तुवः शोकजनक यी, ख्रीर जिसके हिए गाँवी खास तौर पर चिन्तित थे, वह तो यह थी कि इंग्लैयह में खूव चिल्ला कर हिन्दुसान है ह तन्त्रता देने की जो बात कही जान्छ। यो उसके कारण हिन्दुलान के ग्रायकारियों के इस में की रो वर्तन नजर नहीं ह्या रहा था। 'चारों झीर दमन-चक छपने भर्यकर रूप में जारी है, 'सूब क्रांत्रहें को दिये हुए अपने तार में गांबीजी ने लिखा, "निर्दोष स्पृष्ठियों पर अकारण मार-बीट अभी त जारी है। इव्जनदार ब्रादमियों की चल क्रीर ग्रंचल सम्पत्ति, बिना किसी प्रत्यद कार्य वे, हा सरी बौर पर बरायनाम कानृती कार्रवाई करके जन्त कर ली जाती है। जियों के एक डुव्ह को ल करने में बल प्रयोग किया गया। उन्हें जुतों की ठोकरें मारी गई श्रीर बाल पकड़ कर खड़ीयात्। ऐसा दमन जारी रहा तो कप्रिस के लिए सरकार से सहमोग करना सम्मव न होगा, बाहे हुत्ती की नाइयां इल ही क्यों न हो जाये !"

बाइमराय से मलाकात

अन्तगी तौर पर इस बात की दिवायन जारी की गरें कि आन्दोलन तो अरूर आरी है, ह कोई नया ज्ञान्दोलन या ऐसी बात शुरू न की जाय जिससे परिस्थित कोई नया रूप कारत है। टीक इसी समय गोलमेज-परिषद् में गये हुए प्रतिनिधि लीटकर हिन्दुकान आरे और हाती. ६ परवरी १६३१ की, उन्होंने कांग्रेस से निम्न प्रकार अपील की:-

"(गोलमेब-परिपर् की) बोबना छामी हो स्थाली एक स्वाका है, सम्मील की बाउँ हो, मिन से बुख बहुत सार की खोर महत्त्वार्ण हैं, खमी वय होनी हैं। हमारी यह दिली स्लाहिए हैं कि हा कांप्रेस तथा श्रम्य दलों के नेता जागे बदुकर इत योजना की पूर्वि के लिए श्रपना रचनाामक साईट प्रदान करें। हमें चारा है कि बातावरण की ऐसा राजि कर दिया आयगा जिसमें हम आहारी वर्षा पर मतीमांति विचार दिया का सके चौर राजनैतिक कैदियों की रिहाई हो सके।<sup>17</sup> ा कर की और कारती १६३१ में कातार शहर में विकेट

दे बाराय हैं.

चाहिए । इस सम्बन्धी सामान्य बाद-विवाद के बाद लॉर्ड क्यर्जिन ने गांघीजी क्रीर मि॰ इमर्यन से क्यापस में मिलकर कोई इस निकालने के लिए कहा क्रीर वह निकास मी लिया गया ।

हणके बाद ताजीरी पुलिस के बारे में सावचीत हुई और वह सन्तेपक्रक रही । यह वय रहा कि हलके बाद जुमीने सद्धल नहीं किये जायरे। लेकिन अप्रीतक जो रहम नदाल ही जुने हैं वह नहीं लीटाई जायगी। कैंटियों की हिर्दाई के तोर में बाहरताय ने कटाला और बहाउन्हिंग के साथ विचार करने का बादा किया। परिशास को की सत्त को जेल-समन्त्री और दंगा, सारास्त व चोरी के जुमों यह विचार हुआ। प्रसंसदम्य वहां यह भी बचा देना शास्त्रक है कि हामा की मोजन के बाद सामीजी किर से बाहरत्य-मनन गये थे और बावचीत पुनः जारी हुई थी। गांधीओं ने नत्याराई का भी प्रस्त उठाला और बाहरताय ने निद्त्यक कर से यह शास्त्रकात दिया कि बार्गूदिक कर में नहीं पर वैपरित्रक कर में बहु उत्तके सामलों की तहरीहात श्रवण्य करेंगे। अच्च सम्तर्धक कर में नहीं पर वैपरित्रक कर में बहु उत्तके सामलों की तहरीहात श्रवण्य करेंगे। अच्च सम्तर्धक कर गांकी का विकार मांची कर का स्वीच पर मानीच सरकारों से सी भी बादची चरानों के लिए दीचार काई है। मेगर बच्च जमीनों के बारे में वयई-सरकार के नाम एक विचारियों विदरी गांधीओं को देने का बाहस्ताय ने बादा किया।

गुम्बा के वह ने दिविधी-कहत्वरों का मानदा भी दुवी शिक्षित करने के लिए कहा जिन्होंने लहार्स के समय पद-स्वाम किया था। नमक के बते में तो शिक्षित करने के लिए कहा जिन्होंने लहार्स के समय पद-स्वाम किया था। नमक के बते में तो शिक्षित करनी है। यही जिन्हा कारी पर नमक अपने-आप वैधार होता है यहां से आजारी से नमक कोने-देने का बाहरण वर्ष आप पर एक ऐसी हुनेचा थी जो गांधी जी के लिए वही स-त्योग जान हुने। युनेश की कार्य-सार्वार्थिय के महत्त्व पर होता है। युनेश की कार्य-सार्वार्थिय के महत्त्व पर होता है। युनेश की कार्य-सार्वार्थिय के महत्त्व पर होता है। युनेश किया । उन्होंने कहा, को कुछ वह मुने आदेश देशों में ती वालुसी उल्लेख प्रकार कर्या। ''आरार खाग वाच-चीत होक मा सार्वार्थिय के सार्वार्थिय करने के सार्वार्य करने के सार्वार्थिय करने सार्वार्थिय करने सार्वार्य करने सार्वार्थिय करने सार्वार्थिय करने सार्वार्थिय करने सार्वार्य

 क्षेपेस का इतिहास : माग है

tvv

के लिए कहा । लेकिन गुक्तार हेंदशारील को एकाएफ मुलावा वह बहुना । इंचर लाकत क्षेत्र कर्ण के बीच मानने बाली जातकोत के दौरान में तहने वाने विजय रियम के दिवार वे ११ मध्ये का यह क्षेत्रा मध्येण्य काले का विचार किया गया, जिसकी अस्या कार में बहुका देव है में

बाहमताच सरदन में इस विषय में बार काले की माधिया कर रहे के इससिय इस कार्यना की तर F . Rt. 77127 Cut 1 बहुत महिया के बाद भ्रान्सि २६ छान की बाहमाप का बुकाय भा ही दहुबा। १०४०

की गांधीजी की बाइमरायके यान गांवे कीर कार्द्र-तीजवारे तक बहुत गुणकर, बाद नांव की देशा लिए पाम र है कि एपेटिडी बाव-बीज होता है है।

बुर्ड बापुणीय हुई । बाणुणीय में कठीर शास्त्र यक भी नहीं कहा सका, और बहतान्य हुन का है न्य तान की, बाहलाग्य की इक्तानुकार, सांभीती में रिवेटिया के को में वर्त संपन्न कंतन

भेज कीर बाहमराव में प्रमानिय सम्मीते के बारे में बारने प्रश्न दिकार सांगीओं को क्षेत्र सम्मारी के मिलामिने में जारी होय बाद का बादमार को मांची में के दिश्वक रिवार कार्र की कीर इस के लिए, जैंना कि वहने हम हो जाता था,र हाएँ के दिन देगार के देश को उन्हें नाम व क्षादर में जिल्ले के किए मुकारात ते क्षाप्त के तीज राज्य पारत्य किराना करते हैं है। देशा बार्ट र होने मारा कि एक के मार्ग है है किया बोर्ड मारा जारे है। बार्च महिले के हांव साम वे बुद्द में बर्र प्रव बाच्यम मुदर्र पहरी की कि निवासी है ही बाजरीय बच का है। है हो की महत्त्व हमका बाल्या के मा ह मृश्या ही बादी संग्य कर बाद देता सहित अपने कृत्व हंगा

कों बीर हर अन्य रोगारी यस काने सारी ! विदेशक मध्य पर मांगीकी कारणाय में किने और कार्यक्रमा के बने बालाव करा है बाज का लहे । इसमें की समय में ज़र के लीर बाजे के सक बार दिलाएं खारी, जेपन बॉर ही बदानी है जो दिए के बाएए कमार्थ कमार्थ है हमें के होंगी पार्ट कर सभी से बहुक के हैं है। हो बदानी है जो दिए के बाएए। कमार्थ कमार्थ है हमें के होंगी पार्ट कर सभी से बहुक के हैं

ती सहयान वर्ष वस विश्वदृत्त दोनाना कर है होते के देशों दिन हमते हैं भी वर्ष साथ है की साथ है हैं कार रक्षत्रकात में मानी है। वे स्थापि जिन्दुवर्गत से सम्बद्धार से वे स्थापित हैं

जैसे विषयों पर प्रतिबन्ध या संरक्षण भी जिसके मुख्य भाग थे।" इस प्रकार गांधीजी स्त्रीर वाह- व-द्वारा बनाया हुमा यह ख्रारजी समम्त्रीत फिर कार्य-समिति के सामने ख्राया । ब्रव यह उसके ्यर था कि वह साहे तो जारी संतर करे और साहे तो रद कर है । उसने 'मारव के दिवकी दृष्टि से'. इस शब्दों में कांग्रेस की बचत की गंजाइश देखी. जिसमें कि सरकारी प्रविष्टमों का दोप कम क्रीजावा या। वैसे कार्य-समिति के सदस्यों की यह संदेह तो था ही कि कहीं ऐसा न हो कि इसकी खिलकल जलरी क्याकरा की जाय और निश्चित रूप में भारतीय हितों के विरुद्ध ही इसकी बना लिया जाय । लेकिन गांधीजी का तो स्वमाव ही ऐसा है कि हरेक बात की बाजारू दृष्टि से नहीं लेते, वह दो जैसे श्रपने शब्दों श्रीर बस्तव्यों के लिए यह चाहते हैं कि लोग उनके जाहरा रूप को ही महर्ग करें उसी प्रकार दूसरों के शब्दों और बक्तव्यों के भी आडिस रूप की ही लेते हैं। लेकिन यह को श्रुपनी तरफ से हथियार रख देना हुआ। बल्लममाई समस्तीत के जमीनों सम्बन्धी श्रंश से सह-मत नहीं ये । जवाहरलालजी को विधान-सम्बन्धी श्रंश नत्पसन्द था ! कैंद्रियों वाली बात पर तो किसी को भी सन्तोष न था। लेकिन ग्रगर इरेक महा ऐसा होता कि जसपर हरेक को सन्तोष हो जाता तो फिर वह सममीता ही कहां रहता,वह तो कांग्रेस की जीत ही न होती ! जब कांग्रेस सममीता या राजी-नामा कर रही यी तब ऐसा नहीं हो सकता कि उसी-उसकी बाद रहे। खलबत्ता कार्य-समिति चाडे तो प्रस्तावित सममीते के किमी मुद्दे की या सारे सममीते को ही रह कर सकती थी। गांधीजी ने खलग-श्रालग कार्य-समिति के हरेक सदस्य से पत्ना कि क्या कैदियों के प्रश्न पर, पिकेटिंग के मामले पर, जमीनों के सवाल पर, अन्य किसी बात पर या हरेक बात पर, या आप कहें हो। समुचे समस्तेते पर मैं सुलह की शावचीव तोड़ दं! समभौते की श्राखिती धारा पर, जिसमें सरकारने श्रापने लिए यह श्राध-कार रक्षा था कि "यदि कांग्रेस इस समसीने की बातों पर पूरी तरह श्रमल न कर सकी तो उसे (सरकार को) ऐसा कार्य करने का हक रहेगा जो, उसके परिग्रामस्वरूप, सर्वसाधारण तथा व्यक्तियोंकी रहा और कारन-व्यवस्था के उपयुक्त श्रमल के लिए श्रावदयक हो." यह ऐतराज उठा कि यह हक दोनों पत्ती के बजाय एक ही के लिए क्यों रक्ता गया ? दूसरे शुद्धी में, ऐतराज करनेवालों का कहना था कि एक धारा इसमें और जोड़ी जाय, कि यदि सरकार इस समझौते की बातों पर पूरी तरह श्रमल न कर एके ती कांग्रेस सविनय-श्रवहा की घोषसा कर सकेगी । लेकिन यह समस्त्रा कोई बहुत मुश्किल बाव नहीं थी कि कांग्रेस ने सरकार से स्वीकृति लेकर सविनय-प्रावता की शुरुप्रास नहीं की थी, इसी वरह उसकी फिर से शब्द्रात करने के लिए भी उसे स्वीकृति लेने की कोई जावश्यकता नहीं थी।

र्स प्रकार १६ दिन तक सरकार और कांग्रेस के बीच जून गहरा बाद-विचार होने के बाद यह सम्मतीय यनकर तैयार हुया । गांधीजी और लार्ड शक्ति में को भेस्त्रम गुण मे उनमें से कुत का बातचीज के दौरात में पूरा प्रयोग हुया । उन्नीहे वरिताम-स्वरूप (५ मार्च १६३१ को) यह सम्मतीया हुआ, को क्यों-कान्यों नोजे दिया जाता १---

सरकारी विक्रांति

"सर्व-सामारण की जानकारी के लिए कीशिल-सहित गवर्नर-जनरल का निम्न यक्तव्य प्रका-रिख किया जाता है:---

(१) वाहचराय ग्रीर गांधीजी के श्रीच को बात-बीठ हुई उसके परिणाम-स्वरूप, यह स्वत्रस्य की गई है कि सिन्तर-स्वरूप चांदीलन बन्द हो, श्रीर सम्राट-सरकार की सहमित से मारत-सरकार सपा प्रांतीय सरकार भी कारती तरफ से कुछ कार्रवाई करें।

(२) विभान सम्बन्धी प्रस्त पर, सक्राट्-सरकार की अनुमति से, यह तय हुआ है कि हिन्दुस्तान के वैध-शासन की उसी योजना पर आगे दिचार किया जावाग जिस्तार गोलमेल-बरियद में पहले विचार चाहा कि वाहसराय स्थय ऐसा करें । चालिएकार याहरराय बन्धई सरकार के नाम देश पत्र ल्खिनेकी वैयार हुए कि अमीने माध्य कराने के मामले में पूर्णेक दोनों महानुमावों की महद की बाव । और ब्राग्रसियत थो यह है कि इस बातचीत के दीयन में वस्वई-सरकार के रेवेन्य-मेन्बर मी दिल्ली वहुंचे के जो, यह राष्ट है, इस सम्बन्धी बावचीत के लिए ही मुलाये गये थे। शीतम् , श्री जयदर झीर साव ही शास्त्री भी ने, जन कोई कठिनाई उत्तन्त हुई वो उसे मुलनाने के लिए, बड़ा काम किया।

गांधी-क्रविन समझोते की १७ (स) भारा, मारत सरकार खीर गांधीजी के बीन, बृत वैत

बाद-विवाद का विषय बन गई भी । यह घारा इस प्रकार है :-

''जो झचल सम्मति येची जा पुत्री है उतका सीदा, जहांतक सरकार से समन्य है, ह्रांदन ही समभग्न जायगा।"

· नोट--''गांघीजी ने सरकार को बताया है कि, जैनी कि उन्हें खबर मिली है झौर जैती कि उनका विश्वास है, इस तरह होने जाती बिकी में कुछ अवस्य ऐसी हैं जो गैरकान्ती वर्ति है हैं। श्रन्यायपूर्वक हुई हैं। लेकिन सरकार के पास इस सन्वन्धी जो जानकारी है उसको देखने हुए व हर धारणा को मंजर नहीं कर सकती।"

चारची मुलह

इसपर सम्बी बहस हुई श्रीर रे वारील के सार्यकाल एक बार फिर ऐसा मालूम पढ़ने हमां हि बस अब समम्भीते की बातचीत भंग हुईं। लेकिन फिर उपर्युक्त नोट में उहिलासित इस निहास गई द्यौर उसके साथ धारा (स) में यह वास्य भी जोड़ा गया कि 'जहांतक सरकार से समन्य है'---कि सर पुरुरोत्तमदास ठाकुरदास स्त्रीर सर इमाहीम रहीमतुरुला जैसे लोगों के बीच में पड़कर सम्मर है वो किसानों को जमीने बापम दिलाने की गुंआइश रखने की गर्ज से किया गया ।

रे वारील की राव के रा। बजे (अर्थात् ४ मार्च १६३१ के वह सबेरे) गांधीजी वास्तरव भवन से बापस लौटे । सब लोग उनकी प्रदीचा में जाग रहे थे । गांपीजी बड़े उत्साह में थे । ग्रापीजी मुताबिक गांधीजी ने उस रात की सब घटनायें कार्य समिति के सदस्यों को सुताई । कार्य-समिति सदस्यों में शाम तक भी पिकेटिंग के सम्बन्ध में सोचे गये इल पर लव गरमागरम वादविवाद हुझ क क्योंकि पहले पहल उछका जो मसविदा बनाया गया उछमें मुसलमान दुकानदारों के यहाँ पिईशा व करते की घारा रक्की गई थी। सरकार उसे रखना चाहवी थी, लेकिन ग्रन्त में उसे हो<sup>ड़ ही</sup> हैं गया । समन्तिवे की हरेक मद में चोड़ी बहुव खानी थी । कैदियों की रिहाई में सिर्फ सत्यादी कैदेर हा उल्लेख था। नजरबन्दों के मामलों पर तिर्फ यह कहा गया कि तमलील में उनार दिवार हिंद जायमा । शोलापुर के और गढ़वाली कैदियों का वो उसमें जिक हो न था । विकेटिंग समस्यी पर कारण विशेषवः ब्रिटिश माल पर ही घरना नहीं दिया जातकता था। जनत्रादा या वेच दी जानेवरी अप्रीतों की वापनी स्वयं ही एक समस्या थन गई यी, क्योंकि १७ (स) धारा उसमें मौबूर ही, ब्रे क्रांग्रेस के लिए एक विकट समस्या थी।

ब्रालिरी बैठक में ब्राह्मिस्हार गांधीओं ने स्वयं ही विधानसम्बन्धी एक ब्राह्मत हास्त्र विषय को तय कर लिया, श्रलकत्ता यह शर्व रक्ली गई कि यदि कार्य-सांगति उसे मंत्र कर ते ! मार्च विश्व का पर श्रामे विचार चलाने के।लिए तैयार हो गये, जिलपर "भारत में देव शाहत ह्या. जी उस योजना पर श्रामे विचार चलाने के।लिए तैयार हो गये, जिलपर "भारत में देव शाहत ह्या. जी उस यानना पर पार प्रशास काश्तप तथार हो गये, जितरर "आरत में देव डॉवर कि चित इतने ही दृष्टि से गोलोमन परिषद् में विचार हुआ पा बौर जित योजता हा स्व पातन से हैंने चित इतने ही दृष्टि में मारतीय उत्तरिवासिक बौर मारतके दित की दृष्टि से रहा (छत), हैं। वार्ष संग पा ही, पर साम ही मारतीय उत्तरिवासिक बौर मारतके दित की दृष्टि से रहा (छत), वाय द्वारा था था। वाय द्वारा था था। तिक समते, द्वारावेस्यक जावियों को रिपवि, भारत की खार्यिक साल खीर जिम्मेग्ररियों की द्वारी

--- के व्यवहार की शेकने के लिए काम में लाये जानेवाले उपायों के सम्बन्ध में तय हुआ है कि ्रायाच काम में नहीं लाये जायगे जिनसे कानन की मर्यादा का भग होता हो । पिकेटिंग उम्र न - श्रीर उसमें जन्दरती, धमकी, बनावट बालने, विरोधी प्रदर्शन करने, सर्वसाधारण के कार्य में । इश्लेन या ऐसे किसी उपाय की प्रहण नहीं किया जायगा जो साधारण कार्यन के अनसार जर्म ----वि कही इन उपायों से काम लिया गया तो वहां की पिकेटिंग तरन्त भौकफ कर दी जायगी। --- ( a ) गांधी जी ने पुलिस के ब्राचरण की ब्रोर सरकार का ध्यान ब्राकर्पित किया है और

ाम्बन्ध में कुछ स्पष्ट श्रमियोग भी पेश किये है, जिनकी सार्वजनिक बाच कराई जाने की उन्होंने - प्रकट की है। लेकिन मौजदा परिस्पित में सरकार को ऐसा, करने में बची कटिनाई दिखाई ं है और उसको ऐसा प्रवीत होता है कि ऐसा किया गया तो उसका लाजिमी नदीजा यह होगा --- (क-दूसरे पर श्राभियोग-प्रति श्राभियोग सनाये जाने सर्गेने, जिससे पुनः शान्ति स्थापित होने में

\_\_ पड़ेगी। इन गतों का खयाल करके, गांधी जी इस बाद पर ब्राप्रह न करने के लिए राजी -त्ये हैं। (६) सवितय-ग्रवशा-ग्रान्दोसन के बन्द किये जाने पर सरकार जो-कळ करेगी वड इस

13-(१०) सचिनवाश्चवज्ञान्धान्दोलन के सिलसिले में जो विशेष कानन (श्चार्डिनेन्स) जारी किये हैं वे वापस से लिये जायगे I

ब्रार्टिनेन्स २०१ (१६३१), जो कि ब्रातंकवादी-ब्रान्दोलन के सम्बन्ध में है, इस घारा धर्य-सेत्र में नहीं द्याता है। (११) १६०८ के किमिनल-लॉ-स्ट्रमेयटमेयट-एक्ट के मातहत सस्यान्त्रों की गैर-कारानी करार कें हुबम बापस ले लिये जायगे, बशर्वे कि वे सविनय अवशा-म्रान्दोलन के सिलसिले में जारी

क हुवम द ा गये ही । बर्मा की सरकार ने हाल में क्रिमिनल-लॉ-ग्रमेपडमेपट-एक्ट के मातहत जो हुक्म जारी किया

ाह इस घारा के कार्य-च्रेत्र में नहीं स्त्राता ।

ميهد (१२) १, जो मुक्दमे चल रहे हैं उन्हें वापस ले लिया जायगा. यदि वे सविनय ऋवशा-

न्या न्दोलन के विलिविले में चलाये गये होंगे और ऐसे अपरार्घी से सम्बन्धित होंगे जिनमें हिंसा सिर्फ 🕋 न के लिए होगी या ऐसी हिसा को शोत्साहन देने की बास हो।

२. यही सिद्धान्त जान्ता-कीजदारी की जमानती घाराख्रों के भातहत चलने वाले मुकदमाँ पर - "'गू होगा ।

३. किसी प्रान्तीय सरकार ने बढालत करने वालों के खिलाफ स्विनय च्चाशा-चान्दोसन के ्राह्मला में 'लागल मैंक्टरानमें एक्ट' के ब्रानुसार मुक्टमा चलाया होगा या हमके लिए हाईकोर्ट दरफ्यास्त की होगी तो वह सम्बन्धित प्रदालत में मुकादमा लीटाने की हचाजत देने के लिए दर-र्मित हो। में तहा देती, बरार्य कि सम्बन्धित व्यक्ति का कपित झाचरण दिशासक या दिशाकी उनेजन देते में लाज हो। लान हो।

V. वेनिकों या पुलिस वाली पर चलने वाले हुक्म-उद्गुली के मुकदमे, श्रात कोई ही, इस ीरा के कार्य-देश में नहीं आयेंगे।

(११) १ वे केंद्रा को हे जायो, जो सहित्य ब्रह्मा-ब्रान्द्रोतान के सिलसिते में ऐसे ब्रान्ट

हो पदा है। यहाँ को थोजना बनी थी. संप-शासन उसका एक अनिवार्य श्रंग है: इसी प्रकार धीय-उत्तररायित और भारत के दिन की दृष्टि से स्ता (रोना), वैदेशिक मामने, बलस्यक व की रियपि, भारत की ब्यापिक साल ब्यौर शिमोदारियों की जादावारी जैसे जिनमें के प्रतिका संरक्षण भी उसके सावस्थक भाग है।

(२) १६ जनारी १६३१ के द्याने युक्तस्य में प्रधान-मन्त्री ने जो घोषणा की है उसके सार, ऐसी बारबाई की जायती जिससे जासन-मधारों की बोजना पर शारी जो दिनार है। कांग्रेस के प्रतिनिधि भी भाग से सई ।

(४) यह समभीता उन्हीं बार्तों के सम्बन्ध में है, जिनहा सविनय-ग्रावश-ग्रादीलन है

सम्बन्ध है।

(५) सर्विनय-श्रयहा श्रमली रूप में बन्द इर दी जायगी श्रीर (उसके बदले में) स भारनी तरफ से कुछ कार्रवार करेगी। सविनय भावता मांदीलन को भामती तौर पर बन्द करने मवलब है उन सब इलचलों को बन्द कर देना, जो कि किसी भी वरह उसको बल पहुंचानेवाली है

स्वासकर नीचे लिखी हुई बार्वे---१. किसी भी कानन की धाराओं का संगटित मंग ।

२. लगान और सत्य करों की बन्दी का शांदोलन ।

सविनय-श्रयक्त-ग्रांडोसन का समर्थन करनेवासी सक्तों के परचे प्रकाशित करना ।

मुल्की श्रीर फीजी (सरकारी) नीकरियों को या गांव के श्रीधकारियों को सरकार के खिल

अथवा जैस्त्री खोदने के लिए शामाटा करता ! (६) जहां तक विदेशी कपशें के बहिष्कार का सम्बन्ध है, दो प्रश्त उठते हैं--एक तो ब

म्कार का रूप भीर दूसरा बहिण्कार करने के तरीके। इस विषय में सरकार की नीति यह है—मा की माली हालत को तरक्की देने के लिए श्रार्थिक श्रीर व्यावसायिक उन्नति के हितार्थ जारी वि गये द्यादीलन के द्यंग-रूप भारतीय कला-कौशल को श्रीत्माइन देने में सरकार की सहमति है की इसके लिए किये जानैवाले प्रचार, शांति से समभाने-चुम्पने व विशापनवाजी के उन उपायों में इस बट दालने का उसका कोई इरादा नहीं है जो किसीकी वैयक्तिक-स्वतन्त्रता में बापा उपरिथत न क श्रीर जो कारून व शांति की रहा के प्रतिकृत न हों। लेकिन विदेशी माल का बहिष्कार (वि क्पड़े के, जिसमें सब विदेशी कपड़े शामिल हैं) सविनय अवना आदिशत के दिनों में —सम्पूर्व नहीं तो भी प्रधानतः - ब्रिटिश माल के विरुद्ध ही लागू किया यथा है और वह भी निश्चित रूप है गजनैतिक उद्देश की सिद्धि के लिए दराव डालने की गरज से।

यह मानी हुई बात है कि इस तरह का श्रीर इस उद्देश से किया जानेवाला बहिष्कार मिटिया मारत, देशी राज्य, समाद की सरकार और इन्लैंड के विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के बीचे भारत) भोनेशाली स्पष्ट श्रीर मित्रता-पूर्ण बादचीद में कांग्रेस के प्रतिनिधियों की शिरकत के, जो कि इस समर धार्याः भीते का प्रयोजन है, अनुकूल न होगा । इपलिए यह बात तय पाई है कि (सविनय-अवका-अग्रीतन न्त्र करने में ब्रिटिश शास के बहिष्कार को राजनैतिक-सरत्र के तीर पर काम में साना निश्चित हरें बन्द कर देता भी ग्रामिल है; और इसलिए खांदीलन के समय में जिट्होंने क्रिटिश माल की सरीर से बन्द कर देता भी ग्रामिल है; और इसलिए खांदीलन के समय में जिट्होंने क्रिटिश माल की सरीर से बन्द कर यह ना ना विद्या हापना निश्चय बदलना चाहें तो स्वताय-रूप से उन्हें होता करने क्रोस्त बन्द कर ही ही वे यदि झपना निश्चय बदलना चाहें तो स्वताय-रूप से उन्हें होता करने <sub>जाएगा</sub>। (७) विदेशी भारत के स्थान पर भारतीय माल का न्यादार करने कौर शयक क्यांद नशीडी

जन्त या प्रांपकृत की गई है ब्रोर सरकार के कभी में है यह लीटा दी जायगी, बरातें कि जिले के कहतरर के पात गई विश्वात करने का कारण न हो कि देनदार प्राप्त निम्मे निकतारी रकम की उचित प्राप्त के भीतर-भीतर चुका देने से जान मुभक्तर हीतारावा करेगा। वह निर्माय करने में कि उचित प्राप्ति के प्राप्त करने में कि उचित प्राप्ति कर निर्माय करने में कि उचित प्राप्ति कर निर्माय करने में कि उचित प्राप्ति कर निर्माय की प्राप्त कर निर्माय की प्राप्त कर प्राप्त की प्राप्त की प्राप्त कर की होगी, ब्रोर करता हो जिस करता हो जिस करता हो की प्राप्त कर प्राप्त की प्राप्त कर प्राप्त कर की प्राप्त कर कि प्राप्त कर की की प्राप्त कर कर की प्राप्त कर की की प्राप्त कर की प्र

(स) जहा श्रवल-सम्पत्ति वेच दी गई होगी, उहातक सरकार से सम्बन्ध है, वह सौदा

श्रन्तिम समभ्य जायगा ।

नोट—गांधी जो ने उरकार को बताया है कि जैती कि उन्हें खबर मिली है और जैता कि उनका विश्वात है, इत तरह होनेवाली किलो में कुछ स्वस्थ ऐसी हैं जो गैर-कार्ट्सी वर्धके से और स्वन्यायपूर्धा हुई हैं। कैंकिन सरकार के पाठ इत समन्त्री जो जानकारी है उसे देखते हुए यह इत भारता की संस्थ नती बर सकती।

(द) सम्मत्ति की जन्दी या उस्पर सरकारी कम्जा कानून के अनुसार नहीं हुआ है, इस दिना पर कानूनी कार्रवाई करने की हरेक व्यक्ति यो सुद रहेगी।

( < ) सरकार का विश्वास है कि ऐसे मामले बहुत कम मुद्ध हैं जिनमें बयुली कानून की पाराओं के अनुसार नहीं भी गई है। ऐसे मामलों के लिए, अगर कोई हो, मानिक सरकारें विश्वा-इमस्पों के नाम दियारों जारी करेंगी कि रूप रूप से हस ताह की वो शिकास्त सामने आप उसकी के तरन जान करें और अगर यह साचित हो जान कि नीर-कार्योगन हुआ है तो असिकाम उसकी

रफा-दफा करें।

(१६) जिन लोगों ने सरकारी नीकारियों से हसीफा दिया है उनके रिक्त स्थानों की जहां स्थानी-कन से पूर्वि से जुन्दी होगी बहां सरकार पुराने (इस्तीका देनेवाले) व्यक्ति को पुन: नियुक्त नहीं कर कोंगी। रिचीका देनेवाले क्षम्य कोगों के मामली वर उनके पुन-दोग की हाँछ से मानिक स्वाक्ति विचार करेंगी, जो किर से नियुक्ति को दरस्थानक करनेवारी सरकारी कर्मचारियों व मामीय अधिकारियों की पुन-नियुक्ति के बारे में उदार-जीति से काम लेंगी।

(२०) नमक-स्वयस्या-सम्बन्धी मीद्रदा कानून के मंत्र को गवाय करने के लिए सरकार तैयार नहीं है, न देश की बर्तमान झार्यिक परिस्पति को देखते हुए नमक-सन्तन में हो कोई सास सन्दीली

की जा सकती है।

परनु जो लोग ब्यादा गरीब हूँ उनके सहायतार्थ, हस छन्त्य में लागू होनेवाली चाएकों को बह (सरकार) इस तरह दिल्लुन कर देने को तैयार है, जीना कि स्थामी भी करें जाए हो रहा है, जिससे जिन स्थानों में नगफ बनाया था हरका विचा जा सकता है उनके प्रालगाय के हरावों के मानों के माणिन बारी से नमक ले करेंगे, लेकिन यह सिर्फ उनके स्थाने उपयोग के ही लिए होगा, केमने या साहर के लोगों के साम स्थायत करने के लिए नहीं।

(२१) मदि कवित इस समसीने की सार्वों पर पूरी ताह क्रमल न कर सही तो, उस हासद में, सरकार वह अब सारवाई करेगी को, उसके परिवाम-स्वरूप, सर्वे-सावारण स्था न्यांकरों के मंत्रदाय पर्ये कानून क्रीर स्पराया के उपग्रक परिवासन के लिए कायस्पक होगी। १९

। भगतसिंह चाहि की फांसी सममोते की बातचीत के दौरान में, सरदार भगतसिंह और उनके साथी राजगुर व मुखदेव राभों के लिए केंद्र भोग रहे होंगे जिनमें नाम मात्र की दिगा की क्षेत्र कर चीर किमी प्रकार वी

राया के लिए उर्थकता का नामंत्र महा हो। या दिया के सिए उर्थकता का नामंत्र महा। २. पूर्वक रे धेव से सामे साने किया केंद्री को संद साव में बेल का कोर्ट रेसा ह करने के लिए भी नाम पूर्व होगी कि जिससे जन साथ की दिया को क्षेत्र कर और किनी नगर

करने के लिए भी नक्षा दूर होगी कि ज़ियों नम साथ की दिला की होड़ कर और लिंग नगर या क्रांत्रण के लिए उपीनना का नमार्थेश न हो शो यह राम भी दर कर से मार्थनी, या केंद्र करपण-मान्यनी थोर्ट मुक्टमा क्षम रहा होगा थी वह रागन से जिला करपण । १. तेना या पुलिल के जिन चारपोलयों को दूसन-उन्हली के खरणप में सम्म दुई हैं —

साराय-पानरभा कार पुन्तम के त्या हाता वा वा वा वाल साल साल साला साला है। रे. तेना या पुलित के जिन कार्यानमें को दूरन-उन्होंने के ब्रायय में वजा दूरें है— कि बहुत बम दूषा है—में इस मुख्ये के धेष्ठ में नहीं झायेंगे। (१४) जुलोंने को बहुत कारी हुए हैं, माक कार्यिक हमा है से सावस्था में की अमाना प्रायों के मातरात निश्ले हुए जमाना-कार्यों के हुना के सावसूर को जमान बदल

दुर्द संगी उन्हें भी माफ कर दिया जायमा। जानी या जानातों को जो रक्षमें शक्षण हो चुड़ी हैं, चाहे वे किसी मी धारत के उन्हें सें, उन्हें बारस नहीं किया जायगा। (१५) सनित्य सम्बद्ध-मान्टोकन के सिलांकने में किसी लास स्थान के सारित्यों के प

(१५) सिनाय सायस-सान्दोलन के सिलांछने में किसी लाह स्वान के बारितनों के पर जो स्वितिकार मुक्ति देनत की गई रोगी उसे मानिक मान्दारों के मिनवन पर उस लिया वर्ष एगड़े सिर वस्तु की गई रहम, प्रस्तात लाई से अवदार से तो मो, लीटायी नहीं वासनी, लेडिन एक मयुलन मी दुई में वह साथ कर दो आपनी।

रहम बसुल सी दुर्र दे वा साथ कर दो जायां। ( १६) (ध) यह चल छगीत वो सै-कान्ती नहीं है घोर वो संवत्य घारशःगारों के रिजालिमें में चार्किनलें या चौजदारी-कान्त को पारवां के मावदत आंपहत को याँ है व घारी तक शरदार के कम्बे में होगी वो लीय दो जायगी।

सभी तक सरकार के कन्त्रे में होगी हो लीटा दो जायगी।

(भ) क्षमान या करन कों की यहाली के जिलियतों में जो जल तमारीन जन्म वी गाँ यह जीटा दो जायगी, जन तक कि लिने के कलन्य के साल यह चित्रतत करने का कारत ने के पर्वेचादार प्रचले जिमी निक्लाती हुई रक्तम थे। उत्तित प्रचीप के मीतर-मीतर तुम देने से जन्म में कर हीला-बाला करेगा। यह निर्चाय करने में कि उत्तित प्रचीप के मीतर-मीतर तुम देने से जन्म स्वत्त जायगा जिल्ला करेगा। यह निर्चाय करने में कि उत्तित प्रचीप क्या है, उन मामले का साल वर्षक स्वत्ता जायगा जिलामें देन्त्रार लोगा नक्त करने के लिए राजी होंगे यह तपनुत उर्जे उनके दिर स्वाय की शायरपत्रता होगी, और जल्सत हो तो उनका जागान भी लगान-वरस्था के शायन

समय की श्रावश्यकता होगी, श्रीर जरूरत हो तो उ क्षिद्वान्तों के श्रातुसार मुल्तवी कर दिया जायगा । (,छ ) तुकसान की मरवाई नहीं की जायगी ।

(द) जो चल-सम्पत्त बेच दी गई होती या सरकार-द्वारा शांतम रूप से जिल्हा शुल्व कर दिया गया होगा, उन्हें किए हरजाना नहीं दिया जायाग श्रीर न उन्हें। दियी से प्राच एका है जिल्हा जायाग, श्रीर न उन्हें। दियी से प्राच एका है जिल्हा निवास के दिया है कि स्वास है उत्तर है जिल्हा निवास के कि स्वास है उत्तर है जिल्हा निवास के कि स्वास है उत्तर है जिल्हा निवास के हिल्हा निवास के स्वास है जाया है जिल्हा निवास के स्वास है जाया है जाया है जिल्हा निवास है जाया है जाया है जिल्हा निवास है जिल्हा निवास है जिल्हा निवास है जाया है ज

(इ) समित की जन्दी या उस पर सरकारी कम्बा कानून के झतुसार नहीं हुआ है, हैं दिना पर कारूनी कार्रवाई करने की हरेक स्पिति को खुट रहेगी। (१७) (आ) निस्त अवसन्धान्यीत पर १९३० के नवें आहिंदोन के सादहर्त कमा

ग्रमा है उसे आर्डिनेन्स के अनुसार लीय दिया जायगा | ( व ) जो जमीन तथा अन्य झज्लस्थमपति समान या अन्य करों की वसती के हिडरिंडे हैं उनका प्रतिनिधित करने का दावा करती है। ब्रिटिश-भारत या देशी-रियानतों में वसनेवालों में वह कोई भेट-भाव भी करती।

"कांग्रेस ने बड़ी आदिमानी से और बड़ी रोफ पाम के साम रिवासनों के मामलों व उसके कारोबार में एकस देने से आरो-आपको देश हैं। ऐसा उतने सर सादिर किया है कि स्थासनों की मामलकों की मामलकर्यक नोट न सुने, और इस जब हो मो कि जब की दे उसके अध्यक्त नोटों से सादिर की में कि जब की दे उसके अध्यक्त में तो यह कैंद्र, जो उसने में काम कारों। में सादिर की सादिर केंद्र मामलकर्यों के मामलकर्यों के मामलकर्यों के सादिर की सादिर केंद्र में अपने ने सादिर की सादिर की आरों। केंद्र में काम कारों। मेरा निवास है कि यह अपनयर अब सा माम है। बचा में इस कारों के की आरों के सादिर केंद्र में सादिर की आरों कि सादिर की सादिर की आरों की सादिर की मामलकर्यों के सादिर की सादिर की

"दीर, बुद्ध भी हो, बामेंस को परिषद में श्रामीयत करने से यह ताराय मुद्द श्रम्बद्धी ताह निकल झाता है कि अयोग्यत के श्रमांत्रा किशी और कारप्य-चा उने पूर्ण से पूर्ण स्वापाना पर जोर देने से नहीं पेका जा वकता । सार्ष कामार के उस मोगार बालक की माति नहीं मानदी जिसे रेका-माल, सेना-मुच्चा य श्रम्म सहारी की जलता हो।

"मेरी ब्राप्तिरी ख्रमील पुल्किय व सिनेल-सर्वित ख्रमीन् सरकारी ख्रापकारियों से हैं । सम-भेरीने में एक यास्य है, जिसमें जादिर किया गया है कि मैंने पुलिस की कुछ न्यादिवरों की जांच की मांग की यो। इस जांच की मांग को क्षोड़ देने का कारण मी समभीते में दिश गया है। महक्सा से पिर गया है। यह स्वामायिक ही था। काँमेल गोलमेज-परिषद् में भाग ले तके इतके पत्ने से बातों का पूरा होजाना आयश्यक है। इनका उल्लेख होना अस्यन्त आवश्यक था। लेकिन वर्णन व ध्येय पुरानी भूलों का सुधार करना नहीं है, यदानि यह भी है महत्वपूर्ण; उसका ज्येय तो पूर्ण तदन है, जिसको अंग्रेजी में अनुवाद करके 'पूर्ण स्वाधीनवा' कहा जाता है। अन्य राहों की मांवि मार्व म यह जन्मसिद्ध ऋषिकार है और भारत इससे कम पर सन्तुष्ट नहीं हो। सकता । समगीत मा में हैं

मनमोहक शन्द कहीं नहीं दिखाई देता। जिस धारा में यह शन्द खिया हुत्रा है, वह द्विश्चर्यक है। "वह-शासन (फेंडरेशन) मृगतुष्णा भी हो सकता है, या एक ऐसे सजीव ग्रह का हा का

कर सकता है जिसके दोनों हाथ इस प्रकार कार्य करते हों कि उससे उसका शरीर मजबूत का जरा

"इसी प्रकार 'उत्तरदायित्व' जो दूसरा पाया है, वह या तो बिल्कुल क्षाया के समान निका हो या बड़ा के चा, विशाल व न मुक्तने वाले बरगद के पेड़ के घटश हो सकता है। मारत के हिं में सरच्या भी विलकुल भोले से भरे और इसलिए ऐसे रस्तों के समान हो सकते हैं जिनते देश <sup>करें</sup> क्रीर से जकड़ा जा सके, या वे ऐसी चहारदीवारी के समान हो सकते हैं जो एक होटेव मुताक पींचे की रहा करने के लिए उसके चारों छोर लगा दो जाती है।

"एक दल इन तीन पायों का एक मतलब निकाल सकता है और दूसरा दल दूसरा। है भाग के अनुसार दोनों दल अपनी-अपनी दिशा में काम कर सकते हैं। कांग्रेस ने परिषद् की कांग्री में भाग लेने की जो रजामन्दी दिखाई है वह इसी कारण कि यह संघ-शासन, उत्तर-दायित, सत्व्या प्रतिबन्ध श्रथना उन्हें जिन नामों से भी पुकारा जाता हो उनको ऐसा रूप देना चारती है कि उ<sup>वर्त</sup> देश की वास्तविक राजनैतिक, सामाजिक, ग्रार्थिक एवं नैतिक उन्नति हो ।

 "यदि परिवद् ने कामें स की रियति को ठीक ठीक समम्फकर मान लिया हो, मेरा डाव के इसका परियाम ''पूर्ण-स्वाधीनता' होगा । लेकिन मैं जानता हूं कि यह भाग बहुत कठिन ग्रीर यह देने बाला है। मार्ग में बहुत सी चहाने हैं और बहुत से गड़दे हैं। लेकिन यदि कामेस-बादी इस की काम को विश्वास व उत्साह के साथ करेंगे तो मुक्ते इसके परिणाम के बारे में कोई भी सन्देह नहीं स सकता । ऋतः यह अन्हीं के हाथ में है कि वे इस नये खबसर का, जो उन्हें मिला है, खब्देंने खब्द

उपयोग करें या वे ब्राह्म-विश्वास व उत्साह के न होने के कारण श्रवसर ही लो दें ।

"मैं जानता हूं कि इस कार्य में कामेश को दूसरे दलों की सहायता लेनी होगी-भारत के नरेशों की श्रीर स्वयं श्रमेंजों की भी। इस श्रवसर पर मुक्त भिन्न-भिन्न दलों से श्रपील करने की अर्थ-रत नहीं । गुभे इस बात में सन्देह नहीं कि अपने देश की वास्तविक स्वतन्त्रता की उन्हें भी उतनी ही ब्राकांद्रा है जितनी कि कार्यसवालों को I

'लेकिन नरेशों का सवास दूसरा है । उनका संघ-शासन के विचार को मान सेना भेरे लिए निश्चित रूप से चार्थयंत्रनक मा । यदि वे सव-शास्ति, भारत में बरावरी के सामीदार बनना चारते हैं, तो मैं इस बात को कह देना चाहता है कि उन्हें उसी थ्रोर बदना होगा जिन श्रोर बदने की ब्रिटिश-भारत इतने क्यों से कोशिश कर रहा है।

"पूर्व एकतन्त्री शासन, चाहे यह कितना ही सम्बद्धा क्यों न हो, व निशुद्ध सोहमना ये थे ऐसी चीजें हैं जिनका मिश्रमा अवस्य ही कट पड़ेगा । इसलिए, मेरी थय में, उनके लिए आहर्यक है

एसा चाज ६ (काज का का का का का का माना स्वाधानक का यथ मा, उनक निए खाइस्क है कि वे तने न रहे, ब्रोहे न रहें, श्रीर खाने भावी नामीधर-द्वारा या उनका चार से हां गई खाति की हि य तन न प्या अर सहा महे जातार की जातील की न सुनैंगे तो में क्रियेत की स्पृति की बहुत झालड़ा. नेतारी में न सुनैं । महि वे हम महार की जातील की न सुनैंगे तो में क्रियेत की स्पृति की बहुत झालड़ा. ब्राजा में ने 15 व । स्वयं कीर बास्त्र में बर्त विषय बना देंगे । क्षिमेंन भागत की सारी बनता की मतिन्तिक है का "लेकिन मैं किसी को भूजा दिलावा नहीं देना चाहता। खुद मेरी और कांग्रेट की जो साकांदाय हैं उनका मैं सार्वजनिक शैर पर केयल उत्लेख ही कर सकता हूँ। प्रयत्न करना हमारे हाथ में है, परिसाम क्या परमानम के हाथ में हैं।

"एक व्यक्तित बाद और 1 मेर लगान है कि कमानपर समसीया करने के प्रथम में मैंने अपनी सारी सांस्य होगा दी है। मैंने लाई अर्थित को अपना पनन दे दिया है कि मैं उसमरेत की याई हा, जादंक उनाक कांसे से दे समस्य है, वालक तमारे में जी-नात है सुट आऊंगा। मैंने सम-भरेते का प्रयत्न इशील्प नहीं किया कि पहला खायत मिलते ही मैं उत्तके दुकने दुकने का बालूं चरिक इस्तिया कि अपनी जो सरायारी है उसे दिलाहुल पनका करने में कोई भी कहा न कोंसूं और इसे उस चेपा वस तहांनी नाता पेराया सामकूं सित्त प्राप्त करने के लिए कोंग्रेस कामर है।

"सबसे ब्रान्त में मैं उन सब लोगों को धन्यवाद देता हूं जो समझीते को सम्भव बनाने में मिरन्तर प्रयत्न करते वहें हैं।"

## दूसरी मुलाकात

गांधीजी की दूसरी युमान्यस्त्रार्ग मेंट दूसरे दिन (६ मार्च १६३१) दिस्ली में ११६ की दूरी, सिक्ती मायत के व किरोतों के कई एक्सर उपस्थित के प्रीर निवासी गांधीजी ने उनके मन्ती का उपस दिया। इस अवस्थ पर इम्मीका के उपकी स्थापित में के भी नेक्स मिस्स, 'क्नान्य-व्याहमा के भी प्रीयस्था, 'दिक्सनो ट्रिम्बून' के भी रियरम, 'विस्ता दूर्विम्म ट्रांकिक के भी सहस्य नेक्स, 'विस्तुत्वान वाहम्म 'के भी के॰ एक- साहती, अर्थ 'प्यानीमार' व प्रितिस एक मिसिस्टरी नजर के भी नोवहम आर्थ प्रकाश उपस्थित के भी निवास प्राप्ति प्रकाश उपस्थित के भी मार्चन के भी नोवहम आर्थ प्रकाश उपस्थित के भी मार्चन स्थापित प्रकाश उपस्थित के मार्चन स्थापित प्रकाश उपस्थित के भी मार्चन स्थापित प्रकाश उपस्थित के भी मार्चन स्थापित ने ना है में मार्चन स्थापित प्रकाश उपस्थित के भी मार्चन स्थापित स्था

प्र--आपने करने कल वाले वक्तस्य में 'पूर्य-स्वायय' राज्य का प्रयोग किया श्रीर कहा कि सिक्क खदुवाद खर्येशी मापा में मामूली तीर से 'पूर्य-स्वायीनता' होता है ! सी 'पूर्य-स्वायय' की आपकी सती स्वास्थ्य स्था है !

द्ध -- मैं भागों, एका टीक दल नहीं है कहता, सोकि कोसी नापा में ऐसा कोई पास्त तो भी, 'पूर्ण-स्वाम' के मान को अपक तर वहें। स्वाप्त का मूल प्रापं तो स-राज्य कार्यत् स्व-मान की प्राप्त के मान कार्यत् का

प्र॰—समझैते की दूसरी धारा को देखने हुए क्या कांग्रेस के लिए सुक्तिसगत होगा कि वह पूर्य स्वाधीनता के प्रस्ताय को, जो उसने मदरास, कलकत्ता व लाहीर के आधिनेशनों में पास किया पा. फिर से दोहराये !

उ०—श्वरप ही, वर्षोंकि वर्षायी-कामेश को फिर हमी मकार का प्रस्ताय वाल करने से बोकने की और आगामी मोलोकनशियर कह में उत्तर जोर देने से बोकने की कोई शर्व नहीं है। में स्वारुकों पर बाव बताकर कोई मेर नहीं बोल हा कि मैंने दल स्थित को सब्दी तहर सोल दिया या और सम्मित्री की स्वीष्ट्य करने से पत्ने सुपती स्थित भी साफ करती थी। पुलित द्वारा शासन की भी महीन कला। रहती है जनहा निर्देश सर्वित एक ब्रांधन ब्रंग है। में नामार में यह महागुण करने हैं कि मारत जीता ही बापने पर का मालिक बननेवाला है और बारशारी व रैमानशरी से भारत सेरकी की तार काम कामा है. ही उन्हें यह शोमा देख है खभी से सोगो को चनुभव कम दें कि निवन-नर्शित व पुलित उनके सेवक हैं-अवस्य ही हम्पत गोग्य व बुद्धिमान सेयह, लेकिन हर हाला में नेगड हो, म कि मालिड ।

"मुक्ते धारने उन इवारों हो नहीं लेकिन सैकड़ों साची ब न्द्रयों के बारे में भी एक राज्य वहन है, जिनके लिए मेरे पाए शार-गर शार चले था रहे हैं लेकिन जो सत १२ महीनों में बेत मेने बो मायागर्दा केदियों के छूट जाने पर भी केलों में यह रहेते । स्वस्तिगत रूप से हो उन सोगों के भी, वे हिंगा करने के दोपी हैं, जेल मेत्रे काने की प्रशासी पर मेग विश्वास नहीं है। मैं जानता है कि वे सेंग जिन्होंने धननैतिक उदेशों से मेरिव होकर हिना की है, यदि युद्धमानी का नहीं तो कमसे-कम देएहें लिए प्रेम व चारम स्वाम करनेका उतना दावा तो कर ही सहते हैं जितना कि मैं। इसलिए ब्रामी व भागने साथी-सत्यामहिया की रिहाई के बनाय यदि मैं न्यायपूर्वक उनकी रिहाई का सकता ही सनदूर

री कराता ।

"मेश निर्वात है कि ये लोग महसून करेंगे कि मैं न्याय पूर्वक उनकी रिहाई के लिए नी इद सकता था। लेकिन इसका यह मवल र नहीं कि मुक्ते या कार्य-समिति के सदस्योंको उनक्ष

लयाल ही नहीं है ।

"कांग्रेस में जान-बुक्तकर, चाहे ऋस्यायी वीर पर ही सही, सहयोग का मार्ग ग्रहस किया है। र्गाद कामेसनादी ईमानदारी से समभ्तीते की उन शर्ती का जो उनगर लाग होती हैं, पूरी-पूरी <sup>सरह से</sup> गलन करें वो कांग्रेस का गौरय बहुत वड जायगा श्रीर सरकार पर इस बात का सिक्का बैठ जायगा के जहां कांपेस ने, मेरी राय में, ऋवशा-आन्दोलन चलाने की योग्यता सिद्ध कर दी है वहां उटमें वास्ति बनाये एलने की भी समता है।

"त्यौर यदि जनता कामेस को यह शक्ति और गीरव प्रदान कर दे, तो मैं विश्वास दिलाण कि वह समय दूर नहीं है जर कि इन कैदियों में से, मय-नजरवन्दी व मेरठ-बहुयन्त्र के कैदियों व

. स्व द्यन्यों के, एक-एक छुट जायगा ।

"इस बात में सन्देह नहीं कि भारत में एक ऐसा छोटा किन्त कर्मएय-दल विद्यमान है जो गरत की स्वतन्त्रता हिंगरमक कार्योन्द्रारा पास करना चाहता है। मैं इस दल से ऋपील करता 🕻। ीसा कि मैं पहले भी कर चुका हूँ, कि यह अपनी अइतियों को बन्द करे। यदि उसे अभी हर्णने बर्वास नहीं तो कम-से-कम उपयोगिता की दृष्टि से ही उसे ऐसा करना चाहिए। श्रवुमान है कि दूस बात को तो महसून कर ही चुके होंगे कि छाईसा में कितनी जनरदस्त शक्ति है। वे इस बात भ नहीं मुक्रोंगे कि यह चमत्कारिक धामूहिक जायति ग्रहिला के श्रवस्य लेकिन श्रचक श्रवर के त पथ के अवस्थ लाइन अर्चक अरो र कारण है हुई है। मैं चाहता हूं कि वे भीरज घर और कामेश को, या वे चाहें तो मुक्ते, सत्य व कारण राज्य वा प्रयोग करने का अवसर दें। दारही-यात्रा को सी स्रमी पूरा एक सास मी आहरा अ अरा असा पूरा एक साथ में नहीं हुआ। डीट करोड़ स्वकियों के जीवन में एक वर्ष का समय हो काल-वक के एक झुण के हमान नशं द्वा है। क्यों न वे अपने खम्च-जीवन को मात्मूमि की से से लिए, जिलका बुलावा शीन ही सर्वे 

उ॰ (हरकर)—मुफे यही मालूम नहीं कि मैंने जीवन में झबतक कौन-कीनसी सफलतायें पार्ट हैं और यह उनमें से एक है या नहीं है

प्र---यदि द्याप 'पूर्व-स्ववन्य' प्राप्त कर लें वो द्याप उसे द्यपने जीवन की ऐसी सफलता मान सकेंगे १

उ॰—मैं समभता हूं कि यदि ऐसा ही सके तो मैं उसे ध्रवस्य ऐसा मार्नुगा ।

प्र--- बया आप अपने जीवन-काल में 'पूर्ण-स्वराज्य' प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं !

उ॰ -- यकीनन करूर। (मुस्कराते हुए) पाश्चास्य विचारी के अनुसार वी मैं अपने की देर साल का सुबक ही मानवा है।

प्र•-स्या ब्राप भावी शासन-विधान में संरच्या स्वीकार करने के लिए तैयार हो जायंगे !

उ॰—हां, बदि वे युक्तिस्तात श्रीर विनेकपूर्ण हों। श्रत्य-सम्पर्कों का ही प्रस्न सीकिए। मेस स्थाल है कि हम सबतक परे राष्ट्रों में नहीं मिने जा सकते जबतक कि हम श्रत्यसंख्यकों के श्रविकारों को एक प्रित्न क्योदर की तरह न मानें। मैं हुसे एक न्यायपूर्ण संस्त्य मानूना।

प्र॰ -सेना व ऋार्थिक प्रतिवन्धी के बारे में ऋापकी क्या राय है है

उ॰—श्रामिक ! हो, वरि.हमारे कार 'वावेजनिक स्थाय' है हो जितना हमारे जिम्मे पढ़ेगा उसका हमें प्रवन्त करना होगा । इस इरवक मैं देश की बाल श्रीर उसकी वृद्धि के लिए एक सरदाय को मानने के जिद क्या दुखा हूं। विना के समन्य में भी शुद्धि करावक पुग्ने ले जाती है, मैं इसके स्थाना श्रीर कोई सरदाय नहीं जोग सकता कि हमें सैनिकों के वेवनों की बाग उन गरों की गूर्वि की गराई पारे परेगी जिन्हें हम, उन निरंदा-विवाहिकों के स्थन्य में निलाई। भारत को अस्त हो, स्वीहार करें ।

प्र--क्या आप सरकारी कर्जों के लिए मुकर जायंगे ?

उ॰ — हमारी तरक न्यायपूर्वक को हिशाब निक्तिमा उसकी मैं एक-एक कीड़ी स्वीकार करू मा किन्त मुख्य की बात है कि हम 'मुस्तमें की बातचीर में बहुत कुछ मुक्क प्रकृत हो दी है। कामेर को वह कि हम किन्त में कि कि को के दक करने के से में इनकार करें। कामेर में वो वेश्वल यदी माग की है, कीर वह हमी बात पर जोर देगी, कि देश की भागी सरकार पर 'को कर्तो कारा जाय वह न्यायपूर्ण है। यह एक ऐसी माग है जो कोई भी करीदार कोई नई चीक खरीदेत समय करेगा। कामेर में हम तरका प्रकृत किया है कि यदि आपन में बैठका न हो कोई की एस सरकार-देख्यान किया है कि यदि आपन में बैठका न हो को के की एक सरकार-देख्यान दिया दिया तथा।

प्र॰—क्या च्यापकी राय में राष्ट्र-सम्र उपयुक्त पच होगा !

ड॰— ग्रामी तो मैं रहता ही कह सबझा हूं कि हो, राष्ट्र-संब उत्युक्त पंच होगा। लेकिन सम्भव है राष्ट्र-संब हल जिम्मेदारी को लेने के लिए नैवार न हो और फिर इंग्लैयह भी ऐसे पच को पसन्द न करे, स्वलिए स्लैयड व मारत दोनों को जो पस मान्य होता यह मफ्ते भी मान्य होता।

इसिंहए इंग्लैयड व मारत दोनों को जो पच मान्य होगा वह मुक्ते भी मान्य होगा ।
 प्र॰—क्या द्वाप इस प्रश्न पर गोलगेज-परिवद में जोर देंगे ई

उ॰—ज्य राष्ट्रीय निर्मायारियों के प्रकृत पर भीर करने खीर उन्हें मानने का स्वाल खायेगा वो स्वार ओर देश खावरबढ़ होगा । दूबरे शब्दों में, खाप कह सकते हैं कि, इन जिम्मेदारियों को हनी रार्च पर स्वीकार किया जायगा कि उनकी राष्ट्र-द्वाग जांच-पहलाख कर ली खाय ।

<sup>14</sup>क्या यह खरवायी-समस्तेता 'पर्वतीय-मनचन' का ख्रमली उदाहरण कहा जा सकता है, जैसा कि खाज सुबह के 'हिन्तुस्तान' टाइम्स' की राय है !" एक बिदेशी पत्रकार ने पूछा !

उ॰-इर परन का फैरला मैं नहीं कर सकता । यह आलोचकों का कार्य है ।

कांमेस का इतिहास : भाग ४

प्र--दितीय गोलमेज-परिषद् का भारत में होना द्याप पसन्द करते हैं या इन्हेवह उ॰--परिस्थित पर इसका दारोमदार है--मेरा द्यामी कोई लास विचार मह

तौर पर मैं यह चाहूंगा कि गोलमेज-परिषद् का पूर्वोद्ध भारत में हो श्रीर फिर उछ

न हा ! प्र--वया द्याप नियमित रूप से परिषद् में भाग लेंगे ! ड॰ — में द्याशा तो करता हूं त्रीर शायद हो भी यही।

उ॰—म श्राशा तो करता हूँ श्रीर शायद हो भी यही। म॰—क्या श्राप परिषद् में 'पूर्ण-स्त्रराज्य' के लिए जोर देंगे !

जिल्मा अप भारपद्द में पूर्वान्स्वराक्ष्य के लिए जोर देंगे ! जिल्मादियां परिदेश सम्बद्धिक लिए जोर न दें तद तो हमें झपने झलिल से ही ह देना चाहिए J

दना चाहिए | प्र॰ — क्या थाप प्रस्तुत संस्त्राची व प्रतिक्यों को मान लेंगे ! उ॰ - नरीं, इस सम्बन्ध में तो कांग्रेस श्रुपनी रिचति संसर के सामने स्वष्ट कर

कामेंस को किसी राजनैतिक परिपर् में माग होने का निमन्त्य देनेशते को काम-दिक्य माद्म सोने की सारार स्वती हो नाहिए कि कमिन क्या नाहती है। कामिन की सिपते करते में, जहांतक मुमले समस्य था; मैंने बहुत सारवानी को है। समार-सहकार के मार्ग अब भी शुक्रा हुआ है कि यदि चादे वो कामेंस को परिपर् में माग तेले का समस्योत में ऐसी कोर्र बात मही है, जहांतक मैंने समस्य है, जिबके अनुसार परिपर् में मा

समझान म एसा कार बात नहीं है, जहनिक मैंने समभा है, जिल् लाजिमी हो । .

प्र--करांची-कामेंत के सामने क्या-क्या विषय धाविंगे ! उ---यह मैं नहीं कह सकता। करांची-कामेंस के पहले कार्य-समिति की जो बैटक ही

उस पर निर्मर रहेगा ।

प्र०—क्या यह पूछना अचित होगा कि भगतसिंह व तमके सामियाँ की कांसी कें
आजन्म देश-मिकाले में गरिशत कर दी जायगी है

ड॰—सुम्मने यह महन न करता ही डीक होगा ! इस सम्बन्ध में ब्रास्तवार्य में प्रांतवार्य में प्रांतवार्य में प्रांतवार्य मित्रवार्य क्रिक्त चुक्ती हैं; जिससे प्रवकार ब्रायने लिए जैसा डीक समझे मतलब निवास सकते हैं। इससे हैं मैं नहीं कह सकता !

. प्र- — क्या आप 'संग इषिरया' निकासने का इयदा कर रहे हैं। द — हां, मायक करदी-से करदी या तक समग्री वे के समस में आने पा निर्मंद है, के उसके कर्तुसार मधीने क्या है, जो मेन मार्किन से कर्या हो गई थी, बारक क्यांनी हैं। 'संग हर्षि हिकासने के लिए मैं काक्य उत्पुद हूं। 'संग इष्टराग' क्यांनी कर साहसीयहास पर कुला हेन्द्रित समग्री की शारी का पासन करने के लिए हमने इस स्वार्ट में पांच इष्टर्सा क्यांनी की शारी का पासना करने के लिए हमने इस स्वार्ट में पांच इष्ट्रिया का मार्ट

होहिन समानी की राजी का पासन करने के लिए हमने इस सावाद में 'बार इसिस्या' का माने बन्द दर दिया है; क्योंकि समानीने में यह बात शामिल है कि शेर-काननी समान्यात्वर्षी प्रकारन बन्द हो! प्रकारन कर होनाए को कह सब सालका दिया बाता था, तो देशी कीनती बात हूर क्लिने व

चीत का साथ क्ल बदल दिया है 30 (पुनकारों हुए) - लार्ड चार्कि की प्रलमगहत चौर सम्मक्ष्यः (बुल चौर बुल्क्यारे हुर सेरी भी अन्तर्मशहर (हंगी) ।

पुर-क्या चार इन समारी को चारने सक्तुष्ट के जीवन की नवने वही नवनाप्र समारी

उ॰ (हड़कर)—मुक्ते यही मालूम नहीं कि जैंने जीवन में ऋवतक कीन-कीनसी सकलवार्ये पाई हैं और यह उनमें से एक है या नहीं है

. प्र-—र्याद श्राप 'पूर्ण-स्वराज्य' प्राप्त कर हीं तो श्राप उसे श्रपने जीवन की ऐसी सफलता मान सकेंगे !

उ॰—मैं समभता हूं कि यदि ऐसा हो सके वो मैं उसे श्रवश्य ऐसा मानूंगा ।

प्र--क्या श्राप श्रपने जीवन-काल में 'वृर्ण-स्वराज्य' प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं ।

उ॰--यकीतन जरुर। (मुक्काते हुए) पाइचात्य विचारी के अनुसार वो मैं अपने को देर साल का मुक्क ही मानता है।

प्र- वया आप भावी शासन-विधान में संस्कृत स्त्रीकार करने के लिए तैयार हो जायरो है

उ॰—हो, यदि वे युनिसंगत और निवेहपूर्ण हों। अल्य-तस्हार्ज का ही प्रस्न लीजिए। मेरा स्वाल है कि हम तस्वक परे राष्ट्रों में नहीं गिने जा सकते जबतक कि हम अल्यास्पर्कों के अधिकारों को एक विवय स्वीदर की तरह न मानें 1 में हसे एक न्यायपूर्ण सरदाण मानुंगा।

प्र+ -सेना व आर्थिक मितवन्त्रों के बारे में आपकी क्या राय है है

प्र•—क्या त्राप सरकारी कर्जों के लिए मुकर जायेंगे !

उ-- हमारी तरफ स्थायपूर्वक ओ दिशाव निरुतेगा उत्तरी में एक-एक कीची स्वीकार करांगा। किन्त दुःन की सात है कि इस 'मुक्तां की बावचीत ने बहुत कुल मक्कर रिकार में है। कोचे ने को के स्वार करें में इन्तर करें। कोचें ने को बेंचल मही मांग की है, फीर वह हार्ग कांत्र को को होंगी, कि देश की भागी लक्ष्म पर को कता हारा क्या वह स्थायपूर्व हो। यह एक ऐली मांग है जो कोई भी खरीदार कोई नई चीन लांदित कमन करेगा। कांग्रेल ने हह बातका महाव किया है कि यदि झायल में शैनका न हो वक्ष को एक स्वार मुक्तिया किया न हो वक्ष को एक स्वरूप-ईस्पूर्व किया दिया जाता।

म॰-स्या श्रापकी राय में राष्ट्र-संघ उपयुक्त पंच होगा है

उ॰— सभी वो मैं इतन हो बह सहजा हूं कि हो, राष्ट्र-वंच उत्युक्त पंच होगा। शैकिन सम्भव है शक्ट्र-वंच हस जिम्मेदारी को लेने के लिए दीवार न हो जीर दिर इंग्लैयह भी ऐसे पंच को पसन्द न करे, हरलिए इंग्लैयर व मारव दोनों को जो पंच मान्य होना वह सभी भी सान्य होना।

म - स्या द्वाप इस प्रश्न पर गोलमेज-परिषद् में बोर देंगे !

30--वर प्रष्ट्रीय क्रिमेशारियों के मन्त पर भीर करने कीर उन्हें मानने का कवल कारेगा वी रवस ओर देश कावश्यक होगा । दूबरे वार्टी में, काथ कर तकरें हैं कि, इन क्रिमेशारियों को इसी वार्ट वर स्वीकार दिया कावगा कि उनकी सङ्ग्रहास कांव-पहलाल कर ली काय !

"क्या यह सत्यायी-समभीता 'पर्वतीय प्राप्त' का समली उदाहरण कहा का सकता है, बैसा कि साम मुख्द के 'हिन्दुरुवान' प्राप्ता' की राम है !" यक बिरेशी प्रकार ने पता !

उ॰-इत प्रश्न का फैनला मैं भरी कर सकता । यह ब्रालोक्टों का कार्य है ।

74 - A

म०─क्या आपकी राथ में समामौते के फलस्वरूप विदेशी-रूपहे का बहिष्कार दीला कर देना चाहिए ह

उ॰—नहीं, कदापि नहीं । विदेशी कपटे का बहिष्कार राजनैतिक श्रास्त्र नहीं है । यह ही माख के एकमाम सहायक घरेंपे नहीं की उप्रति के लिए है ! उसका कार्य सिर्फ विदेशी करहें के मात-द्यागमन से सम्बन्ध रखता है। यदि सरकार की बागड़ीर मेरे हाथ में होती तो मैं खबरूप भारी करों की

कंची-कंची दीवारे सड़ी करता। इस प्रकार के संरचक कर इस सरकार द्वारा सगाया जाना मी में सम्भव समभता है। आजकल जो कर लगे हुए हैं वे विदेशी कपड़े की सर्वणा रोक करने के हि नहीं बहिन बेबल सरकारी जाय के लिए हैं ।

प्र०---पर्या-स्वराज्य का द्यापका क्या स्वाका है ! उ॰--मैं तो भाकाश में उद्देशला भादमी हूं । इतलिए मैं तो ऐसे वर्द 'मनोगन्य' कि करता हूं । 'पूर्य-स्वराज्य' पूर्य-समानता का विरोधी नहीं बल्कि श्राधार है । सर्व-साधारण का दिंग इस समानवा को सहसा नहीं समभ सकता । समानवा से मेरा वालग्ये है कि सरकारी कार्य का 🕏 हाउनिम-स्ट्रीट होने के बजाय दिल्ली हो। मित्रों का कहना है कि सम्भव है इंग्लैयह इस स्थिति र लाए गजीन हो।

ब्रिटिश लोग व्यावहारिक शादमी हैं; जिल प्रकार वे श्रपनी खवन्त्रवा से प्रेम करते हैं उर्व पकार दूसरों को स्वतन्त्रता देना एक कदम और आगे चलना है। मैं जानता है कि भारत के <sup>लिए</sup> में जो समानता चाहता हूँ उसके देने का जब समय द्यावेगां, तो वे यही कहेंगे कि यह तो हम हमेरा ते ही चाहते थे। बिटिश लोगों में अपने श्रापको अस में स्वने की जैसी ख़बी है वैसी छीर किसी ाष्ट्र में नहीं । मेरे विचार से निश्चय ही समानता का चारपर्य है सम्मन्य-विच्छेद करने के झिंबड़ार राभी होना।

प्र-- क्या आप अमेजों को और जातियों के सकावले में शासक-रूप में अधिक पहरू हरते हैं ह

उ०--मुक्ते किसी को भी पसन्द नहीं करना है। अपने ऋलावा मैं और किसी से शांखि ानः नहीं चाहता ।

प्र•—क्या ग्राप बिटिश भगडे के नीचे 'वर्ण-स्वराज्य' का होना वसन्द करेंगे है

उ०-नहीं, इस महें के नीचे नहीं । हां, यदि सम्मव हो तो दोनों के एक आम मंडे के

ने, श्रीर ब्रावस्यक हो तो एक पृथक राष्ट्रीय अंद्रों के नीने। प्र--परिषद् में जाने से पूर्व क्या द्वाप हिन्द-महिलम-समस्या को संलक्ष्म लेने की कार्या

ते हैं है अ॰--यह मेरी आकांद्या तो है, लेकिन में यह नहीं कह सकता कि यह कहां तक पूरी हैं।

ती। फिलहाल वो मेरा यह विचार है कि इस प्रदन को इस किये बिना इमारा परिपर् में जान र्च है। परिषद् में जाकर एकता होना, सेरी राव में मश्किल है। 

त्र मार्थी, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है । हिन्दू व मुसलमान अनता में कोई नाइविश्वादी नहीं । नाइनियाकी देवल सबद पर है और इसका ऋषिक मदल इसलिए है कि सबद पर जी सादमी वे बड़ी हैं जो भारत के रास्तेतिक दिमास के प्रतिकि हैं।

प्र०-स्या द्वाप इस बात की सम्भावना देखने हैं कि जब 'यूर्ण-स्वराब्य' मिल आयगा तो सप्टीय-सेना इटा दी आयगी !

'उ०---गाम-दिवारी आदमी का उत्तर है तो अवस्य, लेकिन मेच विवार है कि मैं प्रायमे वीवन-काल में दो ऐसा न देख सकूंगा। विवाहक तिमान रखने की दिखेंद वक पहुंचने के लिए सारीय-पाई को बहु रही वक उद्दार्थ को प्रायम होगा। इमान है कि अदी को कियों में कारण ही भी भी यह शक्तांचीलता हो। लेकिन ऐसी सम्मानना अवस्यन नहीं। वर्तमान सामूदिक व्यार्थित की तथा श्रादिश पर होगों के इटकर कामम तर्न की---अपवार्थ से होंकि व्यक्ति किया कार्या थी। हगी बात से मुम्मे कुळ आधा होती है कि जिटक स्वायम देश हमान के बाद कह सक्ते कि श्राव कह हमाने किशों तेम की चलता नहीं। मुक्ती कार्मी के लिये पुलिश पर्योग्त समान के साम कह सम्बंधि के श्राव कर स्वायम स्वायम

प्र--वया निकट-भविष्य में बोलशेविक ब्राकमख होने की ब्रायंका श्राप नहीं करते !

ल•—नहीं, सभे ऐसा कोई दर नहीं है ।

प्र॰--स्या बोलशेविक-प्रचार के भारत में पैलने का बापको भय नहीं है है

उ॰--भैं नहीं समझता कि भारतीय इस प्रकार बहकाने में आ सकते हैं।

प्र--- श्रापको बोलग्रेवियम में क्या श्रक्लाई दीखती है !

उ॰—(हंस कर) बाह्यन में मैंने बोक्षदोवियम का हंकन प्रम्ययन ही नहीं किया । यदि उसमें कुछ श्रम्ब्याई है तो मारत को उसे लेने में ब्रौर श्रप्ताने में कोई हिचकिचाहर नहीं होनी चाहिए । प्र॰—नया श्राप भावी सरकार के प्रभान-मंत्री काना स्वीकार करेंगे हैं

उ०--- नहीं । यह पद तो भीजवानों श्रीर मजबूत श्रादमियों के लिए है ।

प्र०--लेकिन यदि जनता आपको चाहे श्रीर शह जाय, वो रै

उ॰--तो मैं झार जैसे रमझारों की शरण दूंद्ंगा । (इसी) "बदि पूर्व-स्वराज्य स्थापित हो गया तो क्या झाप एव मशीनरी उदा देंगे !" एक झमरीकन पत्रकार ने पछा ।

उ॰—नरी, दिलकुल नहीं । उना देने के बजाय में तो स्रमरोक्ता को शायद स्रोर भी ऋषिक मरानिती का स्वादर द्ंगा (रंगी) स्रोर कीन कद सक्ता है में निदिश मरानिरी को ही तत्वीह द्ं! (कीर ऋषिक हंगी)

प्र-स्थापय भिक्षने के वर्ष क्या छाप छाध्रम सीटेंगे !

उ॰—मेरा विचार देवल झाधम देखने का है। जनतक पूर्व-स्वराज्य का मेरा वर्त पूरा न ही जायगा सनतक में श्राधम में नहीं रहेगा।

प्र•—सेना-सम्बन्धी प्रस्त के आपके उत्तर से क्या यह निकर्ण निकाला जा सकता है कि आप रस कात की सम्मादना नहीं देखने कि आन्तर्पेष्ट्रीय देनोदिशायों को शुस्तकाने में आहिंसा उपयोगी अस्त हो सकता है !

36—प्रार संवार के प्रत्य शहों की भांति भांतव में भी तेना हो तो, मेरा स्थान है, कि प्रारंका ऐसा प्रत्य कर व्यावमा। उनसे राहे निवारों में परिवर्तन होगा। कार्य तो उत्तर विशेषित होता है। व्यावेशी तमा कार्य तो उत्तर विशेषित होता है। व्यावेशी तमा कार्यामा, प्रश्नु कितार विश्व कर होने की राहे निवारों के कार्य के कार्य के किता होने वार्य के कार्य के विश्व हों की राहे के कार्य के कार्य



श्रामे गांपीजी लिखने हैं :--

"यदि हिश्ती का दाया है कि इस तद की मयोदित विनेटिम से निदेशी कार्ड व स्वाप का प्यार तकत नहीं हो तपना में में यदि कहूँगा कि विद्वास्था सत्त्वस्त ही रहने हो। कहना होगा इस प्रसर के महिलाओं सोनों को बात्तव में महिला की उपयोगिता में निद्वास नहीं है। कियो इस कार्य के विद्यार सत्त्वने का मेरा उद्देश मुद मा कि इस राखी का यूप वासन हो और महिला क्या

कर्राची-कांमेम

कार्य-र्यागित ने सरदार बल्लमभाई पटेल को करांची-क्रिक के सभागीय-पद के लिए. युर तया, क्रॉफि करी4 यक साल तक कांग्रेस की जो झलाधारण परिश्वांत रही यी उनके कारण साथा-ए मणासी-द्याग सभागीय का सुनाव होना सम्मय न या।

वार्गनी-क्षियोग के प्रकृष की वहताता का बहुत आधिक भी व हरांची की अपूर्ण कीतियों को या अगने भी अगरेंदि सेता की क्षण्यता व कंतासरात में कार्य रिता । कोत के कुने क्रींप-रिता के साथम होने के पाने ही रह मार्चको लुने देशना में एक सीटिया वी याई किया नात्माने की मरेजन्तित हैने पाने नाशिती के दिस कीर उनका भारत्य हुन कहने थे। इस महार १०,०००) एका हुमा । यह बी मीटिया थी जिनने नाशिती ने तह कहन का मा, को कह मीटिया था मा है, "साबी भने ही मा कार सेटिन मार्योग्डर करा कीरिय रोगा।"

सारण कामार्ग रोक ने स्विपोधन का नाम्योंना किया । सानी कानी हों रेती स्विपाय में मार्गाय नुने करों के कहा कि का तीर कर किया ने भी नहीं दिन्दु प्रमाद की, जिनते स्वाप्य के दूर में देव कहा मान निकार, प्रमाद किया नहीं है। सानी का कि वर्ष कारी ने मार्गी का कार्यों मार्गी किया होता हो उनने सानी सानकी सन्दर्भी का किया नहीं के कार्यों कार्यो काली कात

"मलेक मनार दी सकीविक दिवा से बापी-चापको आंत्राच संबोठ हुए और उछा विं करते दूध धर कांग्रेस सर्ववाभी भरतार भगवीच घथा उनके बागि भी सुवरेंद कोंग्रे भी एवंद्री हैं भीरता कीर बासा-स्थान की मरांचा भरती है यह उनके कीग्रक-गारा पर उनके दुरिवाद पितालें नाथ स्थ्य भी शोक का अनुमन करती है। कांग्रेस की एय में ये दोनों कांग्रियां आनिनंत्र कर्षे दिवा का कांग्रे है नुष्या भाष्यच्छार रद करने के लिए हो हुई सारे एह हो मांग्र का पदस्त है कांग्रेस की यह मी राम है कि एपकार से ही मही में में महार्गिय करने का, जिसकी इस साम विष् ही बहुत करता थी, और उस दल को, बिस्ती दारा होका सानीविक हिंसा के मार्ग का अन्तर्मन दिवा है, शारिय के उसाय से बीजीय का अर्थास अववार की दिया है।

दसरा प्रस्ताव जिल्ल पर कांग्रेस से विचार किया, यह बारियां की दिहाई के बारे में या। उर्व

समय वह यह राष्ट्र हो पुद्ध या हि बन्दियों की शिहार के शास्त्र में सहस्र केशन कंशां।-तेशी मीति ही मीति स्वार हो है बन्दिन उता बारों से भी मान रही है स्वीर उता नाशों के भी तीता रही है जो उताने समानी है कि शतिकों में के ही है। इस्तित्व मीति ने क्षान या रह मन मच्ट दिया कि 'पीर सहस्र मोति हैं जो है सहस्र मोति हैं जो है सहस्र में स्वार में स्वार में स्वार में सहस्र मान मच्ट प्रिया कि 'पीर सहस्र मोति हैं जो है साम के स्वार में स

कांग्रेस ने सरकार को यह भी याद दिलाया कि 'यदि यद रेस प्रस्ताव के अनुकूल कार्य करेगी हो अनवा का वह रोप जो हाल की कांत्रियों के कारण उतरन्त हो गया है, कुछ कम हो जायाग ।' मगोगाजी का बालदान

मगतिहर शादि की फांवियों के ग्रसाया एक ग्रीर कारण मी था जिसने करांची-कांग्रेस में अदासी के बादल हा दिये । अब इघर कांग्रेस का कांग्रेसिन हो रहा था, कानपुर में जोरों का हिन्द-प्रस्लिम-दता हारू हो गया चीर श्री गर्थेशरांकर विद्यार्थी शान्ति व सदमाव स्पापित करने श्रीर मुस-हमानों को इन्द्रश्रों के रोप से क्वाने के मयल में बारे गये। इस घटना ने कांग्रेस व देशको उसी प्रकार श्चार शोक्सागर में बने दिया जिस महार किं सन् १९२६ में गोहाटी-कार्यस के स्वत्स पर स्वामा अदान-द'वी हत्या ने किया था। कानपुर के दंगों के बारे में एक शब्द कहना अनुवयुक्त न होगा। वानपर कोई ऐसी जगह नहीं है जो साम्पदायिक कलड़ों के लिए बदनाम रही हो । १६०७ में एक इक्टी-इक्की मार-पीट हुई थी ग्रीर फिर १६२८ व २६ में । कानपर में ग्राधिकतर हिन्द ही रहते हैं जो वस व्यावादी के है हैं। मुसलमान व ब्रन्य चारियां मिलाकर कुल है होते हैं। मगर्तसंह व उनके साथियों को लाडीर में २३ मार्च को फांसी दी गई थी। देश-मर में इस्तालें की गई जिनमें बम्बई, करांची, लाहीर, कलक्ता, मदशह व दिल्ली की हड़वालें शान्ति पूर्वक समाप्त हो गई । कानपुर में इस्वाल पूरी नहीं हुई; वीनों राहीदों के चित्रों व काले भगडों नहिव एक वहा आरी मावनी जुलूए निकाला गया । हिन्दुको ने तो अपनी दुकार्ने बन्द कर दी, लेकिन मुससमानों ने नहीं की । कुछ काल पहले जब भी • मुहम्मदज्ञाती मरे ये उस समय हिन्दुज्ञों ने भी मुसलमानों की हहवाल में भाग नहीं लिया या । बस, ऋषिक कहते की जरूरत नहीं --विगारी भो मीजूद थी और बारूद का देर भी मीनूद या । २४ मार्च को हिन्दुवीं की दुकानों का सुद्रमा प्रारम्भ हो गया । २३ मार्च की सत को ही लगभग ५० व्यक्ति घायल कर दिये गये थे। २५ मार्च को अन्तिकाएड प्रारम्भ हो गये। दुकानी श्रीर मन्दिरों में श्राग लगा दी गई श्रीर वे जल-जल कर लाक हो गये । पुलिस ने कोई सहायवा नहीं दी । स्ट-मार, मार-काट, अध्विकायद व हुल्लाइयाजी का बाजार गरम हो गया । सागमग ५०० परिवार श्रपने घर होइ-होइ कर श्रास-पास के गांवों में जा बसे। दाक्टर रामचन्द्र का बड़ा तुरा शल हुन्या । उनके परिवार के सब व्यक्ति, मय उनकी स्त्री व बुढ़े माता-पिता के, दंशे में मारे गए और उनकी लाशें नालियों में दुंस दी गई । सरकारी अनुसान के अनुसार १६६ व्यक्ति मरे और हुए । कांबेस ने बाबू पुरुगोत्तमदास टरहन व ग्रान्य कुछ मित्रों की शीव ही कानपुर पर भेजा; लेकिन शान्ति के वातावरण को बापस लाना सहल न था। श्री गणेशराकर 'से लापता ये। उनकी लाश का पता २६ ता॰ को जाकर लगा। उन्होंने उस

दिन कई मुगलनान परितारों को बनाया था। यहा प्रस्ता है कि उन्हें कंगा कर हिमी स्थान भने आया गया था जर्मा यह दिना हिमी संकोध के पाने भीर किर यह बहने सहसारों की भागे की सीय के सामने उन्होंने सम्प्रा दिन दुझा दिया। यहि उनका सहू प्रकार स्थानिक का सकत थे। उन सोगों की प्याप्त पुत्र कमनी दो पहुंची उनके करत का स्थापन किया जा सकता था। बन्नेन ने हर सोगों की प्याप्त पुत्र ने माना माना बात दिया। ""

'इंग उदाव में मुख्यानीय बादेन बांगी के सच्या भी नरीताग्रव विचारी है गए हैं जाने से बारित की सामन दुरता हुआ है। दिवारीक सामन वस्तीयानी देताने को में से के के सामदादिक गाम देन से नर्वता गुरू होने के बारता नामी दुर्मों को स्वामान के देनामान हो हैं है। उनके दुर्मोक्ती के साम मानदिक पढ़ करे हुए कार्यन हम तता या व्योधक प्राप्त करें है। उनके दुर्मोक्ती के साम मानदिक पढ़ करे हुए कार्यन हम ता या व्योधक पढ़ा करें हि समस मेनी के दक राष्ट्रीय बार्यनां में सकता में यह दूर कोगी। के उद्धार तथा पर उन्हों के

उत्पात छने क्या के तमन शान्ति स्थान्य के प्रश्न में ब्याने की बीतध्य कर दिना है. ''क्षिम तम लोगों से ब्यूनोन करती है कि इस मेनियन कर जायेग शान्ति की स्वाह

तथा पूर्व के लिए करें, प्रतिरंता का मात्र क्याने के लिए ओंदि इस उर्देश में कबीन पर माने क्या रही हैं ओ वैस्तरण के कारणों की जॉन कोती कीर मेन काने तथा काननान के स्थाने वीनने में इस करर की म कैनते देने के लिए भी कुछ झारपत्रक होगा कीती।"

बाबेन में बान भगरनपान की बाराबुरा में के नरानों को यह बांधी (तहुक था) है जी में इंग बक्ता मार्गाहर्स भी, बात्रहा का देश दिया, भागित को में दिवार से माने की बारावाण नहीं। यह देशकों के बढ़ा कारी है कि बांधी में यह भीती (तोई नेना बाहे को पी में माने मार्थि नेता की मार्गाहरी कर मार्गी मार्गी में देश मार्गाहरी है। मार्गिंग में मार्गिंग मार्गिंग में मार्गिंग में प्रयत्न करेंथे—स्वायकर स्वांताय कि झपने देश को सेना, परापूर, राष्ट्रीय झाय-व्यय वापा झार्थिक-नीति के सम्बन्ध में ऋषिकार प्राप्त हो जाय, मारतकरों को बिटिया-मरकार में जो केग-देन किये हैं उनकी जान होकर हय बात का निमदार हो जाय कि मारत और स्वेलेट इस दोनों में से कोई भी कि हमने ऐसी सुरा-बुदों के जाया हो जाया। कांग्रेस के प्रतिनिधियों को हस बात की स्वतन्त्रता सैंगी कि हमने ऐसी सुरा-बुदों करें जो मारतकरों के बित के लिए प्रस्यक्त कर से आवश्यक विद्ध है।

"महात्मा गांधी को कामेंच मोलमेज-परिषद के लिए ख्राना प्रतिनिधि नियुक्त करती है श्रीर उनके ख्रविरिक्त जिन्हें कामेंच-कार्य धरिति नियुक्त करेगी वे भी महात्माजी के नेतृत्व में सम्भेलन मे

काश्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे !"

पीड़ित सरवाप्रदियों को बघाई—"गत शंकरप प्रकार आन्दोलन में जिन क्षोगों ने फैर, गोली, संगीत, खाटी, निर्मालन खादि के द्वारा महार कहा उठाये हैं प्रवादा जन्मी, उद्दे, उस्तोन मां दसम के प्रवाद प्रकारों से समानी को होता उठा है, उन्हें यह कांग्रेस वपाई देती है। कांग्रेस निर्देश कर मारत की क्षियों को पन्यवाद देती है किन्होंने हजारों की शंक्या में निक्ककर राष्ट्र को स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उर्वाग में सहावता दी, तथा उन्हें निक्कार दिख्या है कि कांग्रेस कोई ऐसा शासन-विचान सीचार क केरी किया दिख्यों की पहणी की में के किया गया है।"

साम्प्रदायिक उपद्रव—"कारण, मिजाँगुर, ब्रागण, कारणुर तथा श्रन्य स्थानं के ग्राम्यरा पिक दंगों की यह क्षांत्रित भारतीयस्वतुत्रवा के उपीर में परा-पातक समस्त्री है उपा उन लोगों की नित्या करती है जो ऐसे दंगे करते या कराते हैं, अपका मुठी श्रमकांट उसाते हैं। शानि-भग कराते-वाली उनकी कार्यवाहयों को कांग्रेस श्रांति निर्दाय समस्त्री है। श्राम से या अप्य महार है समर्ति के नारत से चया नागरिकों की और विद्योक्त स्विधं-क्षांत्री हत्या से कांग्रेस को बहुत ही दु:व हुआ है, तथा है वसंत्रा के शिकार वसकर भी जो ब्रामी जीवित हैं उनमे और प्रवान्यक्तियों के परिवारों

पूर्ण मधा-निपेध---"राश की निशी विश्वनुत बन्द करने के लक्ष्य की श्रीर गठ बारह महीनों में गृष्ठ के श्रामत होने के राश विन्द देलाक इस कृतिक को एस-मन्त्रीण हुआ है श्रीर वह समस्त कांध्र संस्थाओं की श्राभ देती है कि स्थान के निरोध में नहीन उत्ताह के साथ किर से श्रान्दो-कन करें तथा श्रासा करती है कि देश की विनयां साधिकों और नसाक्षितों की श्रमने साधर, श्रामा श्रीर यह मुख का सर्वनाथ करनी से देश में में ने उत्ताह से काम करीं। !"

सदर और यदिरहार—"शिक्षणे रहे गयें है भीवर सैन्हों गानों में नाम करने से जो अब्रभव प्राया हुआ है उनते यह यह अयत्वन स्वष्ट हो गई है कि सामाया अनवा को गांधी दिनदिन बढ़ी जाने ना एक सारण यह भी है कि प्रस्तव के स्वाय के सिक्ष होंगों के पा करों है
सायक-पन्मा म होने से उनके तात्वार होकर सेकार रहना पहना है, और थेक्स करते हैं रेशे
मीत है जो एस प्रमान को आपक-एन में पूरा कर सकती है! यह भी देखने में आगा है कि
पारण और फलतः बर्द को भी होड़ देने के बाद कोगा विदेशों या देशी मिल का कराज़ नर्दारहों है
जिससे मांची भी विया दो तर है ब्रीमा जाता है—उनकी समाई भी कम हो आती है और पारण है
जिससे मांची भी विया दो तर है ब्रीमा जाता है—उनकी समाई भी कम हो आती है और पारण करें
विवाद पात्र से पीए साम मेंदिया एकता है। इस दुरेरे मन्तरीमता को रोकने का प्रकामत उत्पाद गरी है कि
विदेशों कारने की स्वाय का मार्टकार किया जाता है। उनकी की पूर्व कर सित्तव ही साम होता कर सीमार पारों से अप्रीथ करतो है कि दिवायों काल स्वीदने से परिव कर सी। दिवायों काल को सकता होता कर सीम पारों से अप्रीथ करतो है कि दिवायों काल स्वीदने से परिव कर सी। दिवायों काल तो होते कर सीमार पारों से अप्रीथ करतो है कि दिवायों काल सीदने से परिव कर सी। दिवायों काल तो होते कर सीम का रोजगार करने के उस व्यवसाय को छोड़ दें जिससे करोड़ों प्रामवानी जनता ही भारी हानि शेवी

''श्रीर यह कांग्रेस सम्पूर्ण कांग्रेस कांग्रेस उनसे सम्बन्ध स्सनेवाली दूस्तीसरवारी झादेस करती है कि खादी के लिए जोर-शोर से प्रचार शुरू करके विदेशी-विकास की क जोरदार सनार्थे।

"कांपेस रियासतों से झनुरोम करती है कि वें इस रचनात्मक-उचीग में शामिल ही हैं विलायती कपड़े तथा सत को झपनी सीमा के झन्दर न शसने दें !

|वलायत। कपड तथा सत को श्रापनी धीमा के श्रान्दर न घुछने हैं ! "कामेस देशी मिलों के मालिकों से श्रानुरोध करती है कि वे नीचे जिले कार्य करते ! महान रचनात्मक तथा श्राधिक उद्योग को सहायता पहुंचावें—

(१) खुद हाय कते सूत का व्यवहार करके मामवाधियों के सहायक वन्धे चाले को प्रत नैतिक पुष्टि दें।

(२) ऐसा कंपड़ा बनाना मन्द कर दें जो किसी प्रकार खहर से प्रतियोगिता कर स्ड<sup>ण है</sup> ज़ौर इस कियम में चरखा-संघ की कोशियों में उसका साथ दें !

(३) श्रपने माल का दाम जहांतक हो सके कम-से-कम रक्लें!

(१) श्रपन माल का दाम जहांवक हो सके कम-से-कम रक्खे। (४) श्रपने माल में विलायती सुत, रेशम या नकली रेशम का व्यवहार न करें।

( ५ ) हुकानदारों के पास जो विलायती माल पड़ा हुआ है उसको ले ले और उसके <sup>इर्न</sup>

र प्रे पुक्त नदार के यात का विचायता साल पड़ा हुआ है उसके ले ले आर उपने में स्वरेशी माल देकर उन्हें अपने व्यवसाय को स्वरेशी बना क्षेत्रे में सहायता दें और उनसे क्षिरे हैं विज्ञायती कपड़े को फिर विदेश मेजने का प्रकथ करें।

(६) मिल-मजदूरों का दरजा कुपर उठावें स्त्रीर उन्हें यह सममन्ते का मौका दें, कि <sup>हे दर्</sup>

श्चीर तुक्तान दोनों में उनके हिस्सेदार हैं।

"वरे-बहे विदेशी कोडीयाली को कामेत की यह स्थान है कि यदि वे हर बात को सार के

कि विदेशी सदर का बहिष्णत भारत के द्वार्षिक कल्याया के लिए प्रावस्थक है, और रेला किरें व्यापार होड़ दें जिलक सम्बन्ध में सबसी यह राप है कि उससे भारतीय-जनता की प्राधिक विके होती है, तथा पेसे स्थापर की क्षीर प्यान दें जो उनके प्रयनि दित के लिया हत सप्ट के लिया

व्यापार होंक् दें सिवक बन्धन में सबकी यह राय है कि उसके भारतीय-कारता से शारिक हैंग होंची है, जब एके आपार की शोर प्रपाद में जी उसके श्रामी हिस्स के हिमा हम स्वरूप है लिए की दिस्कर हो, तो से श्रामाण्यीच का मोस्साहन देंगे श्रीर व्यापारिक मीति-सारव की मीस्स श्रामिक उन्तरत करेंगे।"

रागिन्तमय-धरना---''विदेशी वस्त्र छीर मादकद्भव्यों डी विकी के बहिकार में में छाण है. प्राप्त हुई है उसे यह कांबिय दर्श की दिश से देखती है तथा कांबित-संवायमां को जाता देती हैं। प्राप्तिनम्य पाने के सब्बन्य में दिशाई न वरें, क्यते हैं कर चरना पूरी तीर से समसीत की डन दर्र के जातुवार से ओ दल धनन्य में चरकार जीर कांबित में दुआ है।"

सीमा-सम्बन्धी नीति की निन्दा — ''यह काँग्रेत केयण करती है कि सारत के होगी की द्वान देशों और सारत की बीमा के दश पार पहनेवाले लोगों से और अगहा नाही है और वे वर्षे विश्वा करता और बनाये रचना चाहते हैं। अगर-पहित्तामी लीगा पर जिस्कित नामार्थ जिमा दीति है तन पार्ट कीर को आधा पहने की बीमि ('चारपर वालिमी') करवाली है उसे बीर लीगा वर्ष लोगों की हत्यन्ता हरण करने के लायान शाबियों के उर्वाम की कांग्रेत पत्रन नाही करता। वर्षिय दा यह शाबिक कर है कि मानत की नामा और समर्थ कर नीति की नामा करते हैं। महार्थ कर सीमा-प्रान्त का स्वस्य — "मूंकि कहा काता है कि शीमा-प्रान्त में इस काश्य का प्रचार किया जा रहा है कि उस धान के सम्बन्ध में कांग्रेस के विचार क्रम्बें नहीं हैं तथा यह वास्त्रनीय है कि हिस सन्दे को कांग्रेस पूर कर दे, सतः यह कांग्रेस स्थानी यह सम दर्ज करती है कि शासन-विचयक मानी-पोजना में उत्तर-पश्चिमी शीमा-प्रान्त को मारत के क्षान्य मानों के समान ही साशना-विकार मिलना चारिए।"

धर्मा का प्रथकरण-"काँदेस यह स्वीकार करती है कि वर्मा-वासियों की इस बात का श्चिषकार है कि वे यदि चाहें तो भारतवर्ष से ग्रालग होकर एक स्वतन्त्र वर्मन-शाम कायम करें या स्ततन्त्र-भारत का एक पर्शाधिकार-प्राप्त श्रंग बनकर रहें श्रीर जब चाई तब उन्हें भारतवर्ष से श्रलग हो जाते का श्राधिकार रहे । तथापि वर्मा-वासियों को श्रपना मत श्रकट करने का पूर्ण अनसर दिये बिना और उनके निर्वाचित-प्रतिनिधियों की इच्छा के विषद् बर्मा को जनरन भारत से श्रीलग करने की ब्रिटिश-सरकार की चेटा की यह कांग्रेस निन्दा करती है। मालम होता है कि यह प्रयत्न जान सभ कर इस उद्देश से किया जा रहा है कि वहां ब्रिटिश प्रभुख बना रहे. जिसमें बर्मा छीर सिगापर, जलां मिट्टी का तेल बहुत निकलता है और जो चैनिक-दृष्टि से बढ़े महस्त का स्थान है. मिलकर पूर्वी प्रशिया में ब्रिटिश-सामाज्यकार का मजबत खड़ारा बन जाय । यह कांग्रेस इस नीति का घोर विशेध काती है जिसका स्तीजा यह हो कि बर्मा एक ब्रिटिश शासित देश बता रहे और उसकी प्राकृतिक सम्पत्ति से ब्रिटिश-साधाज्य-वादियों का उर्देश सिद्ध होता रहे छीर इस प्रकार वह स्वतन्त्र-भारत तथा वर्व के द्यान्य शप्टों के लिए एक लक्षा बना रहे । कांपेस चाहती है कि समी की सरकार को जो विशेष श्चिकार दिये गये हैं वे नापस ले लिए जाय श्रीर उसकी यह घोषणा भी रद कर दी जाय, कि नमां की प्रतिनिधि-मूलक ग्रीर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय-संस्थाए गैर-कानूनी हैं, ताकि नहां की ग्रावस्था पुन. स्वामाविक हो जाय श्रीर बर्मा के मविष्य पर उसके श्रधिवासी शान्त वातावरण में विना रोक-दोक के विचार कर सकें छौर अन्त में बमां के अधिवासियों की इच्छा की विजय हो।"

दिकिरण तथा पूर्व-क्रफ्रीका के भारतीय—'ध्येच्च क्रफ्रीका और पूर्व-क्रफ्रीका की यर-नाम के कर देखकर उन देश में बाँ दूर मायत-क्यानों की क्रांत्वम के कमन्य में यह कांग्रित क्रफ्रिय हो रही है। दिवाद म्याफ्रीका में के पार्ट्य तथाने का विकाद है वह वह दि हैं प्रवाद के उन देशों की देशी कुळ प्रयों में भारतीयों के कार्ट्य होते पर भी दमला करवा है। यह कांग्रित उन देशों की सरकारी में क्रपील करवी है कि वहा भारतीयों के साथ मेंग्रा ही व्यवदार कर जीना ने क्याने देश-सामित्रों के पाय स्वत्व भारत में सानदे हैं। दोन-जुप प्रदश्त कोंग्र परिवाद दशनाय कुळा प्रनाती मारतीयों की जिस्सार्य कर है को क्रांचना कर रहे हैं उनके स्वत्व करने प्रमेश उन्हें प्रण्याद देती है।"

मौलिक श्राधिकार का प्रस्ताव

यदां यह वह देन वाडी है हि 'भीतिक श्रीष्कारों व खार्षिक व्यवस्था' वाजा प्रस्ताव करते. मिर्मित के सामने बुद्ध वकाइक दीर पर पेख हुआ था। यह एक खुम्म से जानी गई बता है कि देश में नेशा नाजायण रहता है उसी के खुन्सर कांग्रिस में प्रसाद पेश होने हैं। भीतिक श्रापेकारों का प्रदेश सदसे पहले औरकरतती निक्यापण्डाचारों ने प्रधाव के टिर्स्टियाने दुए काहें में खाली वाज के स्वयुक्तर-कांग्रिम में उदावा था। जब दूमरे गास नामपुर में कांग्रिम अधिक प्रधिक्रात के यह क्या समाप्ति स्वयुक्तर-कांग्रिम में उदावा था। जब दूमरे गास नामपुर में कांग्रिम आधिक प्रधिक्रता और नाम में स्वयुक्त में सुख्य मंदीर-मा की श्रीर महत्व गिल बादा। कांग्रिम में दुक्तर करते हुए मेंग्रि पूर्वने था कि नाम इन्ह्र मंदीर-मा था। देशे खादसी मोहर के से हुए जा वर करते करते हुए मेंग्री पूर्वने थे कि नाम सन्द कांग्रिस 'सीनिकीरोक स्थान्य,' निरंदा-वादान्यवाद व कांशी-नीकरवादी की कार में पर नहीं यही जा रही है और मजदूरी व किसानों की समस्या य समाजवादी विचार हवा में उह है हैं। हा विषय पर देश की ब्राइशमन दिलाने की जरूरन थी। गांधीजी हर विषय पर विचार करें के तैयार में, यदि यह गरय य चाहिमा पर श्राप्तमित हो, श्रीर फिर यह तो गानशली श्रीर गांव लेंगे का विषय था। ऐसी हालत में समाजवादी खादर्श, खार्मिक-वीरवर्गन व मीलिक क्रविकारें हे इस् हिनकों की उन्हें क्या अध्यत थी ह

यह भी छीचा गया कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर पुरसत के माव विचार होना चाहिए ह द्यीर कार्य-समिति य महसमिति के सदस्योन्द्राम् तसका ऋश्ययन-मनन होना चाहिए । यह स्वस् स्व ली गई श्रीर इमिलए महाग्रमिति को श्राधिकार दिया गया कि प्रसाव के मिद्रान्ती व उन्होंकी को द्रापात पहुंचाय विना ससमें रही-बदल करे। सम्बर्ध में, ग्रामन १६२१ में, महासीव ने हुई प्रस्ताय में बुद्ध परिवर्तन किये । उसके बाद उसे जो रूप प्राप्त हमा उमीमें उस प्रस्ता<sup>व</sup> से हि नीचे देते हैं---

"इस कांग्रेस की राय है कि कांग्रेम जिस प्रकार के 'स्वराज्य' की कल्पना करती है उहाँ जनवा के लिए क्या अर्थ होता - इसे वह ठीक-ठीक जान जाय, इसलिए वह आवश्यक है कि व्यवनी स्थित इस प्रकार प्रकट करदे जिसे यह ब्राह्मनी से समक्ष तके । साधारण बनता को त<sup>हा</sup> प्र द्यन्त करने के उद्देश्य से यह अवश्यक है कि राजनैतिक स्वतन्त्रता में लाखा भूलों मानेशहीं है यास्तिविक क्रार्थिक स्वतन्त्रता मी निहित हो इसलिए यह काँमेस मोदित करती है कि उसने क्री स्वीकृत होनेवाले किमी भी शासन विधान में नीने लिखी बार्तो की ब्यवस्था रहनी चाहिए, या स्वा<sup>त</sup> शरकार की इस बात का श्रीधकार होना चाहिए कि वह उनकी व्यवस्था कर सके:--

मीलिक अधिकार और कर्त्तेच्य --१. (१) भारत के प्रत्येक नागरिक की प्रत्येक विश् जी कि कार्यन श्रीर सदाचार के विरुद्ध न हो, श्रपनी सतन्त्र राय प्रकट करने, सतन्त्र संरथाँव हैं।

सप बनाने और बिना श्रीयशर के और शान्तिपूर्वक एकत्र होने का श्रीवकार है। (२) भारत के प्रत्येक नागरिक को, अन्तरात्मा का अनुसरण करने और सार्वजनिक शांति हैं।

सदाचार में बाधक न होने गले. धार्मिक विश्वास खीर खाचरण की स्वतन्त्रता है । (३) ऋरुपष्टएयक जावियों झीर भिन्न-भाषा-भाषी वर्ग की स्ट्हावि. भाषा झीर हिंदि

रद्धा की जायगी।

 भारत के सब नागरिक, कानून की दृष्टि में बिना किमी घर्म, जाति, विश्वात हो देवे लिंग के भेद-भाव के समान हैं।

(4) सःकारी नौकरियों, ऋधिकार और सम्मान के ख्रोहदों ख्रीर किसी भी व्यावार या धरी के बरने में किसी भी नागरिक स्ती-पुरुष को धर्म, जाति, रिश्वास खपवा लिंग के कारण खयाय नी **टहराया जायगा ।** 

(६) सरकारी ऋषता सार्वजनिक सर्व से बने ऋषता नामरिको-द्वारा सार्वजनिक उपयोग है लिए समर्थित बुद्धों, सहकों, पाठशालाख्यों और सार्यजनिक खागागमन के भानों के सम्बन्ध में हर

तामरिको के समान श्राधिकार श्रीर कर्नेश्य है। (७) इधियार रखने के सम्बन्ध में बनाये गये नियम श्रीर मर्थादा के श्रन्तगार मलेक नागरिक

को हथियार रत्नने ग्रीर घारण करने का ग्रथिकार है। (c) कानूनी आधार के बिना किसी तरह किसी भी मनुष्य की शतन्त्रता म हीनी

अवर्ताः स्रोत न किती के पर क्रीर सायदाद में प्रवेश स्त्रीर कुकी वा मन्त्री की आयगी !

- (E) सरकार सब धर्मों के प्रति तटस्य रहेगी।
- (१०) बालिय उसर के तमाम मनुष्यों को मनाधिकार होगा । (११) राज्य मुक्त क्रीर श्रनिवार्य प्राथमिक शिद्धा की व्यवस्था करेगा ।
- (१२) सरकार किसी को खिताब न देगी ।
- (१२) बरकार (क्सा का (श्वाय न दमा) (१३) मौत की समा उठा दी जायगी।
- (१४) भारत का प्रत्येक नागरिक भारत-मर में अमल करने, उसके किसी भाग में ठहरने या समने, जायदाद स्वीदने स्त्रीर कोई भी खायार वा धवा करनेमें स्वतन्य होना स्त्रीर कावनी कार्रवाई स्त्रीर रखा के क्लिय में, भारत के सब मायों में, उसके साथ समानता का व्यवहार होगा !

ध्रमिक - २. (ग्र) ब्राधिक नोदन के सगठन में न्याय के शिद्धान्त ज्ञवस्य मीलीहत होने

चाहिएं कि जिससे जीवन-निर्वाह का एक उपयुक्त स्टैयदर्द प्राप्त हो जाय।

(४) करकार कारणानों के मन्तृतों के ह्वाचों की रहा करेगी और उरगुक्त कागृत-साग एव ग्रन्म उत्पार्ध से उनके जीवन-निर्मेक के लिए पर्याप्त मन्तृती, काम के लिए जारोग्यदर वरि-रिश्ति, मन्तृती के पहरी की मर्पाया, मालिकों और मन्तृतों के बीच के भनवां के निर्मार के लिए उरगुक्त सामन और सुदाग, बीमारी सभा वैकाशिक आर्थिक परिशासी के किस्टर एवा का उराय करोगी।

३. दासत्व या सगभग दासत्व जैसी दशा से मजदूर मुक्त होंगे।

- . ४. मजदूर-रिजयों की रखा और प्रयुति-काल के लिए पर्याप्त खुटी का विरोप प्रयम होगा।
  ५. स्कूल में जा सकने योग्य आधु के सकके खानों और कारखानों में नीवर न रक्षे जायगे।
  - ६. क्सिन और मजदूरों की अपने हिवों की रहा के लिए सप बनाने के अधिकार होंगे।

कर कीर क्याय — क व्यक्ति की मालतुकारी कीर लगान का तरीका बदला जायगा और होटे कितानों की वर्षमान इंग्लिन कीर मालतुकारी में इतन कीर बाँद आराजी से लगान न होता होटे की आवश्यक कम्म वक्त के किर यून देशकर जा उत्तरी कुम कर के इसके के की का ना नायश्वका निद्धार्थ किला जायगा, और दशी करेंद्र से लगान बदायगी की उनन मुन्ति और पृत्ति कर बी कसी हो होटी बांगीनों के मालिकों की होने नाती होने की पूर्वे एक निश्चक वादाद से आंधक की भीम की मल आया पर माया पड़ी जाया कर लगाकर की बायगी।

्र एक न्यूनतम निश्चित रक्षम के छालावा की जायदाद पर क्षमागत विरासत-कर लिमा जायगा।

E. फीजी सर्व में बहुत ऋषिक कभी की जायगी, जिटसे कि वर्तमान व्यय से वह कमन्से-कम आधा रह जायगा ]

१०. मुल्डी-रिमाग के व्यव और देवन में बहुत कभी की जायगी। खास तौर पर नियुक्त किये गए नियुक्त किये गए नियुक्त किये गए नियुक्त किये गए किये किया गर्म के किया भी मीकर को, एक नियुक्त रक्षम के किया, जीकि आम तौर पर ५००) मानिक से खिलक न होनी नाहिये, आपक देवन में दिया जायगा।

११. द्विन्दुस्तान में बने हुए नमक पर कोई कर नहीं लिया जायगा।

श्वाधिक श्रीर सामाजिक कार्यक्रम—१२. राज्य देशी कपड़े डी रखा करेगा, श्रीर इचके लए जिटिय वस्त्र श्रीर रहा को देश में न आने देने की नीति श्रीर झावरणक श्रन्य उपयों का श्रन्य समन करेगा। राज्य अस्य देशी भनों की भी, जब कभी आवरणक होगा, विदेशी प्रविदेशीयता से जा करीगी। ते हैं। भीगां कर के के के के के किया, जारी है देह और उन्हों है अहं के के कर कर तर ने सारण ह

to sty he at Torone at forest and the a fine of it

- देश जनक कुर्यामा क्षेत्र मानाना स्थापक संक्षा महत्व अस असे अस्पान हा क्षेत्र सर्व Para mirateria de mira mentil en erre mirate mirate a mira de la comprese parter a
- th med a min & ban fe bie mit friege bei fe cur mant mie gie to be the first the best fire to
- इस मार्गीशा से से में परता , बार राष्ट्र का बार्सा के बार रह बारी के लिए साथ सार्वी के · Program of some every

which is a matter which has मन्द्रे कर्ष्ट्र कर होत्र के सरमान के इसके को कान्त्र करनते के उत्तरात हो स्वान

भाग के कर देव में बात गोला का और हो। माध्यक का बाल कहत नहीं है। पटा गायी है। । तर बहुन्याओं कारत रेस हव कार में उकती का जारे देखता मन्दर का चरेन हेंचते. उन्हेंदे कार्यकांत are article & fine who have as a footer the ergine said in beft mad fine state a many te g gare et anne em ale ma mage en greche en anne man et an gir gille all geren berie liere biefen beite mit meterna. Det gegebe be Britte er? रूप तर्ग कर करण था, पूर्व कारेश का कार्य मांशान के मार्ग दिया माला महें कार्य गाँउ कार्य करा देशके व क र सरीम का राज्यात प्राप्त का हुई। इस सामान का बाद साहरे के हैंगर है to send & an exercise where is factors for mad when art, who he few for a de time sa ante abam une prese ut, na ufun fare und ar frenteten : in an ander dates weren der mer mit mei fent fein breit ficht mit e part fere famen gefen & gefet Wer di er b, er abb & Eift u ver' gi et र को हैं। अनुसार कारण अस्तरीका कीर भी राजापुर य मुन्तरेत का सामी की योग कात कार का, करें होन कार जो। जनाचा रथा बीर वनके राम बाल बाला अवक स्थापारिय हैए। बांबरती को बीरव बाब कावे है किए बीर है। बारेन में साते वाने बारे मिरंट करें '4 को दिए कार्य के लिए कार्य-मांतर्थ में एक कांत्ररी विकृत्य की व महा इस पर देश वारी ्या बर्दाती लाम की का कार्याना के दिए व प्रावद का बिहुत्व की मी भी, तेर्कन अ ही के प्रक सम्बद्ध में कोई शहरत केंग्र को और म बह कामा के सामने देश कर और म कारी ght fant meit ab netem at net ! gu'ng afutt gir ift a at net ! gu nt ag ? Is alle it fan unte medt it 'iff'inn mifente a miffen averem' eine norte दिया था । इस'सप प्राणीय कांग्रेस कांग्रेस वामा कान्य सम्मानी व अपीलकों से एक प्रस्ता क्रान्त्रा प्राप्त कार्न और देश माँ तक बान्नी विदेश करते के लिए कार्य सामित में एक ] दिवक की, जिनमें कि प्रशान की श्राधिक पूर्ण और दिल्ला करना जा नके और उनमें ब्राव-शांचीन व मशीयने किये जा महें। इस देल कुछे हैं कि कांग्रेम क्यों से इम बात पर बोर देती है कि ब्रिटेन में भारत में जो बर्ने किने हैं व उनके बिने जो कर्षे लिए हैं उनकी एक जिस्स उस अब्ब हो । इन विश्व पर जो नाद-विश्वद व बरह होना लाजियों या उसके लिए ब्रायने

रिपोर्ट पेश करने के लिए कि मविष्य में मारत कितना आर्थिक शेम्स सहे, कार्य-समिति ने एक कमिटी नियक्त की । कमिटी से प्रार्थना की गई कि मई के अन्त तक वह अपनी रिपोर्ट पेश करे । एक कमिटी भीर भी नियक्त की गई-वास्तव में यह केवल कमिटी नहीं थी बल्कि एक शिष्ट-मयहल था-जिसके गांधीजी, वल्लभमाई व सेठ जमनालाल बजाज सदस्य थे। यह शिष्ट-मण्डल इसलिए नियुक्त किया गया था कि वह साम्प्रदायिक समस्या को निवटाने के लिए मुसलमान नेताओं से मिले । कांग्रेस के तीमरे प्रस्ताव के श्रानसार जिन राजवन्दियों की रिहाई चाही गई थी उनके बारे में सब प्रांती से भागमी प्रकल करने के लिए भी नरीमैन की नियक्त किया गया । श्रपनी बैठक समाप्त करने से पूर्व सबसे अपन में कार्य समिति ने जिस प्रश्न को निबदाया वह था गोल-मेज-परिषद को भेजे जानेवाले कामेंसी शिए मयदल का । कार्य-समिति के कई सदस्यों की शय थी कि शिष्ट-मयदल केवल एक व्यक्ति कान हो किन्त लगभग १५. सदस्यों का हो । सरकार तो २० सदस्यों तक के लिए खशी से राजी थी। उसकी दृष्टि से तो एक सदस्य के भजाय १५ या २० सदस्यों का होना ही ऋषिक लाभदायक था। जब कार्य-समिति में विवाद चला तो यह बात साफ कर दी गई कि गाधीजी सन्दन शासन-विधान की तफरीलों तय करने के लिए नहीं बल्कि सन्धि की मल बाते श्रम करने के लिए जा रहे हैं। जब यह बात साम करदी गई तो मतभेद दूर हो गया छौर सदस्यों की यह सर्वशम्मत राथ बन गई कि भारत का प्रतिनिधित्व केवल गांधीजी को करना चाहिये । यह निर्माय केवल सर्वेशमात ही नहीं था बल्कि इसमें किमीको कोई उन्न भी न था: क्योंकि भारत का प्रतिनिधित्व कई व्यक्तियों के बजाय एक व्यक्ति करे. यह ब्यादा ऋच्छा था । यह कांग्रेस के लिए एक महान नैतिक लाभ भी था. क्योंकि जैसे यद-मजालन में उसने एकता का परिचय दिया वैमे ही सन्धि की शर्ने तय कारों में यह उसके नेवल की एकता का परिचायक था । कांग्रेस का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति द्वारा होना ही, जिसका निज का कोई स्वार्य न हो छोर जिसे मनुष्य-जाति की प्रसन्तता, उसके सदमान व उसकी शांति के श्रालाता श्रीर कोई भौतिक इच्छा न हो, नैतिक-चेत्र में स्वय एक देशा लाभ था जिसका ठीक मध्य श्रीकृता कटिन है। इस दाइ भारत का एक बार्थ-तम क्रकींग न केवल बाइस्यय-भवन (दिल्ली) की साहियां चढवा उत्सवा था बल्कि ठेठ सेंट बेग्स दैलेस-भवन में भी बरावरी के नाते सन्धि-चर्चा करने बैठा था। ब्रिटेन की प्रविष्टा की इससे क्या कम भरका पहचा होगा है

₹

## समस्तीते का भंग समस्तीता और उसके बार

थराँ व गंगाम लाज हो गया था। जिन कांग्रेन कांग्रेन कांग्रेन कांग्रेन कांग्रेन वे जन तथी की तर वह कांग्रें हती जा का बाती बराय का मार्ग्, जो वहने मुस्स्य कीर वहें पूर्व विभाग होना कांग्रेन कांग

सबसे बदकर कांग्रेस के लोग, होटी-होटी बालिकार्ये और बालक, वयस्क स्त्री-पुरुष शुरार श्रीर विदेशी कपड़े की मुकानों पर पिकेटिंग संगाकर लोगों को शराव न पीने श्रीर विदेशी कपड़े से तन न दकने की शिद्धा देने लगे। श्रीर वे सब बार्वे उसी सिगाड़ी की श्रांख के सामने होने लगी <sup>हो</sup> कल इस लोगों पर भेड़िये की तरह टटता था, लेकिन चाज यह कल कर न सकता था। पुरिस के निमा कर्मचारी इतने बाला-समर्पेय से सन्तर नहीं थे। मजिस्ट्रेटों की भी क्या दृष्टि इसार न थी। शिविशियन भी यह अनुमय कर रहे ये कि उनकी पगढ़ी गिर गई है और नौकरशाही सरकार यह सम्म ारी भी कि उसने सो सब कुछ को दिया है। कानून और अमन के ठैकेदार बननेवाले निगशा और वराजय का अनुसुष कर रहे थे। कैदी रीज लोहे जा रहे थे। उन्हें सालाय वहनाई जाती थीं. उन्हें जलम निकालने जाते थे। वे भाषण देते थे। उनके भाषणों में सदा ही विवेक नहीं बती जाता था, श्रीर न शायद नसता ही रहती थी। श्रव उनके न्यास्थानों में विजय की धनि श्रीर सलकार की भावता होवी थी। कांभेस का लोहा मानने की नीवव का गई थी। कांभेस के पदाधिकारी एक स्पान पर प्रश्न केदी की रिहाई की मांग बरते थे तो दूसरी जगह जायदाद वापसी की मांग करते थे सीर तीसरी जगह किसी सरकारी नौकर को फिर बहाल करने पर जोर देते थे। १८ अप्रैल को लाई सर्विन ने भारत से प्रस्थान किया और गांधीओं ने बम्बई में उन्हें बिदाई दी । बाइस्यय-भवन के व्यक्ति बदल गये । नये वाइसराय पुरानी दोस्तियों और बादों से नावाकिक थे। लाई झर्विन ने यदि शोलापर है कींदियों की छोड़ने की प्रविश कर सी थी, तो क्या ! यदि उन्होंने नजरबन्दों के मामले पर एक एक करके भीर करने का बादा कर लिया था, वो क्या ! यदि बाइस्तय ने गुजरात के उन हो दिन्दी-कलक्टरों की पैराने व प्राविद्देन्ट-फरह, जिन्होंने गुजरात में इस्लीका दे दिया था, वापस जारी करने की कलकररा का परानान मानक पार्व है। जार कार्य में निर्माण के स्वर्ण में जायदाद की वार्षित में नार्य के वार्ष्त में नार्य के वार्षित में नार्य के वार्षित में नार्य के वार्ष में नार्य के वार्य के वार्ष में नार्य के वार्ष में नार्य के वार्ष में नार्य के वार्य के व

यदि लार्ट ऋषिन ने यह वायदा कर लिया था कि मेसठ-प्रदेशन के ऋभिपुक्तों की सजा में वह समय भी शामिल कर लिया जायगा, जो मुकदमें के दौरान में ने भुगत रहे हैं, वो उससे क्या है

श्रधिकारियों की कुचेष्टायें

लार्ड कार्वित भारत में १८ अभैल को विदा हुए । इससे पहले दिन १७ अभैल को लार्ड विक्तियहत से जार्ज लिया था। बाइसराय खाते हैं और चले जाते हैं लेकिन सेकेंटेरियट वही रहता है। जिलों पर शासन करने वाले सिविलियन ही दरखसल बाइसगय होते हैं । २ नवम्बर १६२६ के दिल्ली वाले वक्तव्य पर इस्तानर करनेवालों ने जब यह लिखा या कि शासन-प्रवन्ध की स्पिरिट असी दिन से बदल जानी चार्टिंग, तब उन्हें दिल में भारत-सरकार के प्रजातश्रीकरण का श्रीर सिविलियन धलक्टरों के जिरकजा-शासन से शक हो जाने का भाव था। परना यह स्पिरिट एक वर्ष के संगाम के बाद भी म बदली और म गांधी अर्जिन समझौते पर इस्तालर ही आने के बाद ही बदली । देश के हाकिमी ने समभौते को अपनी इतक इज्जत समभ्य । सभी जगह बस्तदः एक विद्रोह उठ खड़ा हथा । रोजमर्रा कार्यस के दक्तरों में यह शिक्षायतें धाने लगीं कि समसीते की शर्तों का ठीक पालन नहीं होता । श्चपती शोर से कांग्रेस श्चपने पर लगाई शर्वों के पालनके लिए चिन्तित थी । वे शर्वे मुख्यतः पिकेटिंग कीर बहिस्सार-पंजार में बिटिया माल को शामिल स करने की थीं । यदि करी इस शरों के पालत में जिविताना काली थी. तो सन्द्रार के कर्मचारी कांग्रेसियों की चौकी पर थे । कांग्रेसी लोग इधर अधर श्रीर किसी श्रन्य स्थान पर होनेवाले लाटी प्रहार की. जो श्रव भी जारी था. उपेक्षा करने जाते थे । गुन्तर में सममीने पर इस्तान्तर होने के बाद भी पुलिस इससे बाज न ह्याई। वर्गी गोदावरी में बाद-पल्ली में भटत दखद गोली-कारद हुआ था, जिसमें चार आदमी भर गये और कई घायल हो गये। यह गोली कांड महत्र इसलिए हुआ था कि लोगों ने एक मोटर पर गांधी जी का चित्र रहेला था चौर पुलिस इस र ऐतराज करती थी। स्थित शीघ ही खेडजरूक चौर ब्यममर्थनीय गोली-कोड में बदल गई । लाडियां भीर गोलियां चला देना पुलिए का स्वभाव ही हो गया था । वे इसके बिना रही नहीं सकते थे। वर ऐसी प्यादिवयां श्राम शत हो गई हों सी नहीं, लेकिन जो थोड़ी-बहुत ऐसी घट-नायें हर्द , वे भी ऐसी स्थितियों में हर्द जिनका पलिस के वास कोई जग्रह नहीं हो सकता ।

में भी एक समभीता है। जायमा क्षीर सरकार भी इस दशा में इसारी मदरतार होगी। लेकिन वे वब उम्मीदें साहामायाव हुई। मांचीजी यह सम्ब्री तरह जानते वे कि यहाँ दिन्नुमुस्तिम-समभीता हुए दिना स्ततन जाने की बंगिमद सारत में ही रहार कांचिक उसका है। किर भी, कार्य-सामित है, १० कोर ११ जुन १६६१ को नेटी जी, सामित की इम्ह्यान होते हुए भी मुस्तमान मित्रों के खाशह से उपने देखा हस्ताव याव कर दिवा!--

जब कांग्रेस ने शरपारी मधि की, तब वह इस जस्तीह में भी कि भारत के विभिन्न सरकार्यों

"विभिन्न की यर वामित है कि दुर्माण में बाँद इन प्रकारी में वावत्वा न मिने तो भी बांग्रेव के उनके तमक्त्र में दिशी ताह वी मतत्वदानी चैतने की वाम्मानम से बचने के तिय मात्रमा गांधी गोतामेक-पत्तदा में बांदेश की स्त्रोर से प्रवित्तिक्त करें, मांद वहां बार्डेश के प्रवित्तिकत की मानवादकता हो!

कार्य-समिति को यह उपमीद पी कि बाँद भाग्त में नहीं हो इंग्लैन्ड में खबर्य हमसीता हो कावना।

चापपी सांत्र थे। शतों के पासन के जिस्स की चोर लीटने से साने वार्य-तिरांत की सूत मान की देवक की चार्यकों का चाराय दे देखा ठीक होगा । मीलक चांत्रवार अपनांत्रति चीर लार्य- जनिक ऋग्य-मिमिति की रिपोर्ट श्राने की मियाद बढ़ा दी गईं। मिल के एवं से बने कपड़ें रियों तथा ऐसे करपों को प्रमाण-पत्र देने की प्रथा को, जो विकुले दिनों बहुत बढ़ गई थी, दिया गया । कुछ कांग्रेस संस्थाये विदेशी कपहे के वर्तमान स्टाक को बेचने की इजाजत दे इन हो बुरा बताया गया। श्री नरीमैन से इहा गया कि एक सची उन कैदियों की हैयार क श्रस्थायी सन्चि की शतों के श्रन्दर नहीं झाते हैं. और उसे गांचीजी को पेश करें। करही श्रान्य यरुएको की प्रमासायत्र देने के लिए एक स्वटेशी बोर्ड बताया जाने की था। चनाव भगड़ी (बंगाल और दिल्ली) पर भी ध्यान दिया गया । श्टाद्य से अवतह के कांग्रेस के मह हिन्दी-ग्रनुवाद करने के लिए २५०) ६० स्वीकृत किए गये।

गांधीजी की चेतावती

"यदि वे मुममीते का सम्मान-पूर्वक पालन ग्रसम्भव कर देते हैं, यदि वे चीजें जी ह

श्रव हम श्रस्थायी-सन्धि और असदी जातें के पालन की बहानी पर श्राने हैं। की नीति विलक्षण स्वराहमक थी । बाधीजी ने सारे देश के कांग्रेसियों को आप होकर फगड़ा करने की, पर साथ ही राष्ट्रीय शास-सम्मान पर चोट भी न सहने की सख्त चेतावनी ही थी।र पस्त-हिम्मती के भागी शैतान को दूर रखना चाहते थे । वह भय और अमहायता पर हावी हो सदा झायह करते रहे । अनकी नसीहतों का शाशय इस प्रकार है :--

कर ली गई हैं देने से इन्दार कर दिया जाता है, तो यह इस बात की स्पष्टतम चेतावनी है वि भी रहाराहरूक उपाय करने के खावकारी हैं। जैसे वे भदरास में कहते हैं--तम ५ पिनेटरों से ह नहीं खड़ा कर सकते । मैं पहले कह चुका हूं--इस समय मान लो: लेकिन इसके बाद इम मानेंगे, हम प्रत्येक प्रवेश-द्वार पर पांच पिडेटर नियुक्त करेंगे । लेकिन तुम्हें यह निश्चित रूप से स लेना चाहिए कि यह नी दिन का तमाशा होगा. या तो वे लीट जावगे या फिर धारो बहुँगे। कोई मर्ट स्थित अपने-आप पैदा नहीं करते, लेकिन इमें अपनी रहा करनी ही चाहिए । उदाहर तीर पर अवहासिवादन रोक दिया जाता है ! सो इम इसे सहन नहीं कर सकते ग्रीर इमें इस पर कारे रहता चाहिए । यदि एक बुलुत रोक दिया जाता है, तो इमें उसके लिए लाइनीत की प्रा काती साहिए: और यदि वह नहीं दिया जाता, तो हमें खुलुस न निहासने की ग्राहा का उल्ल काना चाहिए । लेकिन जहां मासिक भरदाभिवादन और सार्वजनिक सभा का प्रामला है। वितता - इजाजत की प्रतीदा न करना चाहिए और न इसके लिए दरस्वास्त ही देवी चाहिए ! बामहायता और उससे उत्पन्न होनेवाली पस्त हिम्मती को दर करना चाहिए।

"करबन्दी-म्रान्दोलन के बारे में, तुम इसकी इजाजत दे एकते हो, लेकिन हसे शपने कार्यन के जामिल नहीं कर सकते । वे इसे खुद अपने हाथ में लेंगे और अपने मित्रों को भी इस आन्दीर में है बारिंगे । जब देखा दोगा, तब कार्यिक प्रश्न बन आयगा: शीर जब यह शार्यिक प्रश्न बन कार अनता इस ग्रान्दोलन की श्रोर लिन जायगी।"

जगह-जगह मन्धि-भंग शरकार की और से बहुत सहानुभृति दिलाई गई और लॉर्ड विलिगडन ने मीटे शर्मी के

भी क्मी न रस्त्री । ऐसा कोई कारण न मा कि उनके बचनीं की सब्चाई पर सन्देश किया जाता विद्युत यह कानते में अधिक समय न कता कि बाहतत्व की इवाई करतों से जो केची बातत्व हैं गई थी. वे स ं उत्पन्न हो गयः बा

हि क्या था ।

युक्तमात सत्त्वानपुर में ६० त्रादिवर्षे पर देफा १०७ ठाजीशम हिन्द में युक्दमा चलाया ।। था। भवन शाहपुर में वाल्लुकेदार ने किसानों को राष्ट्रीय फरबा हटा लेने का हुक्म दिया श्रीर के इन्कार करने पर बन्दें इशालात में बिटा दिया । एक जिला-कांग्रेस-कमिटी के सब प्रमुख स्टर्स्यो १४४ दका की रू से नोटिस दे दिये गये। बयुश में एक थानेदार ने सार्वजनिक सभा को जबर-ती मग कर दिया। लखनऊ की एक खबर थी कि उन दिनों ७०० सकदमे चल रहे थे। देश-भर जिन ग्रुप्पापको व ग्रान्य सरकारी भीकरों को ग्रालग कर दिया गया था, था जिन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया था. उन्होंने चाहा कि वे फिर नियुक्त हों, लेकिन कई मामलों में कोई मुनवाई न हुई। क्षेत्रों में दालिने की इजावत मांगनेवाही विद्यार्थियों से यह बचन क्षिया गया कि वे भविष्य में ती श्रान्दोलन में भाग न लेंगे। विचारी में सारी-भरे पुलिस-सिपाहियों ने कामेसी कार्यवसीयों के री पर छापा सारा, रिजयों का अपमान किया और राष्ट्रीय सरहोंको जला दिया। बारावकीमें जिला-जिस्टेट ने पुलिस-इस्टेक्टरों को १४४ घारावाले कोरे खाईर ख्रपने दस्तलत करके दे दिये। दिप्टी मिरुनर ने गांधी-टोपियों को उत्तरवा दिया श्रीर लोगों को गांधी-टोपी न पहनने व कांपेत में न जाने ी चेतायनी दो गई। युक्तपान्त के विविध जिलों में यही कहानी दोहराई गई । कुछ ताल्लकेदारों ने रपने करतापूर्ण उपायों के द्वारा सरकार की सहयोग का ब्राइयासन दिया। सशस्त्र प्रतिस गानवासी ो भयभीत करने लगी। एक जागीर के प्रबन्धकर्ता जिलेदार व उनके खादमी ने एक शख्स को पीट ोट कर मार दिया । किलानी को 'मुर्गा' बनाने (मुर्गा बनाकर खड़ा करने ) की मधा ऋतुस बात है। ाई। दिसार (पंजाब) के चौताला में और नीशेय में वाजीरी पुलिस नहीं इटाई गई। एक पेंशन-पाफ्ता फौजी सिपाड़ी की पैँशन जब्द कर सी गएँ। तहतन में शान्त ब्रुल्ड पर लाठी बरसाई गईं। साव-नेयों में शक्षनैतिक सभायें कल्द कर दी गई।

भंगाल में बड़ोहों व बैरिस्टी से 'झामेना देशा व करने का' बचन सेने से एक नई परि-सिर्वा उस्ता दो माँ। जर्मे कारिनेज़के करहर एक क्या कारण कारण और लैटिका गया। पिस्ती में निया विभी से ४०,७५० को अमानों भागी गएँ। जोशह में नुर्रान्देक्टेट करती हो झाल से देह उस की सम्पन्नेती करीवने करने की पीरा गया।

दिली-विकरियों से बाते के लिए बारे लिये तरे ।

सजमेर-मेरवाझा — कई श्रम्यापको को सहायता प्राप्त स्कूलों में जगह न दें निकासा गया।

परन्तु बारदोती में सरकार ने अरधायी धींव का जो र्राष्ट्र भंग किया उसके सामने वे भी तीकी एक जाती हैं। बाउकों को यह बाद दोगा कि इस साल्कुट में लगाननदी का खारें नई मालगुनाश २२ लाल काये देती थी, जिसारी से २१ लाल कागे दे दिये गए। इस नीवें भी शिकायत और सरकार के जावन में से कुछ उसरण देते हैं:—

## शिकायत चौर जवाब

 सकते हैं। परन्तु इस बाद को ये अरूर बुरा समझते हैं कि किसानों को दशया जाय, बुरमाना किया जाय और पुलिस आकर लोगों के परों को पेर ले।"

श्रांतीय सरकार का उत्तर--"(बम्बई) इस यह नहीं मानने कि देने में ऋसमर्थेता पकट करनेवालों से नया या पिछला समाने मामना कार्यकर्ताओं और जनता के साथ विश्वास-घात है। क्रां अपर्थता सिद्ध होती चाहिये. केवल कहते से काम तहीं चलता । गैर-मन्तवी बकाया के साथ भी मलतवी बकाया का सा व्यवहार होना चाहिये. इस दलील में भी कोई जोर नहीं है । सरकार तभी बकाया संजर करती है, जबकि फसल, जिसार लगान देना हो, परी या खाधरी स्वराव हो गई हो और किमान हमेशा की तरह च्यपना देना न दे सकते हों । बारहोली में बकाया हसलिए नहीं रहा कि फैसल खराब हो गई. बल्डि इसलिए कि किसानों ने सविनय श्रवता-ग्रांदोलन के सिलसिले में ग्रपना समान देने से इन्हार हर दिया । किसी किस्म के नक्सान के कारण कोई खास व्यक्ति सामान चका संकता है या नहीं, इसकी जांच प्रत्येक मामले में प्रथक-प्रयक होनी चाहिये । बारशैसी में लगान-वसुली के मिल्लिने में नेवल एक जायदाद जन्त की गई है। कलक्टर ने अनका पुरा ख्याल खाला है, जो रिश्रायत के श्रविकारी ये । यह इसीसे स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने १८,०००) हपये के लगभग बसली स्थानत कर दी है और १६००) ६० वरू की छट भी स्त्रीकत कर ली है। संगान-बसली के लिए पुलिस का भी प्रत्यक्ष इस्तेमाल नहीं किया गया । केवल ऐसे कुछ गांवों में वे पुलिस की ले गये. जहा जमही सहायता के बिना सपली के उद्देश से जाने मैं वे अपदव की धार्शका से इस्ते थे। माम्राज्यत्वार या गात्र के मरूप जनाम श्राप्तर की रहा। करना, अन्ती के सिक्षसिले में घर पर पहला विज्ञाना, श्रीर कल मामलों में अपराजी को बलाने के लिए गांव के निम्न कर्मचारियों के साथ जाना — यही काम सिपाहियों के जिम्मे थे।"

जर गांधीओ जुलाई के मध्य में शिवला गये, उन्होंने ये एव शिकावरों भारत-सरकार तक गहुनाई । अगले रक्ष दिनों में स्थित में जो शीवतीन हुआ, उनकी कोई उम्मीद न थी। गांधीओ ने बाग्डोली से रम निषय पर क्षाणे विचार नीचे सुता के कलकर को लिले और उनकी एक प्रति नर्मई-सरकार को भी में तथी। वम्मई-गर्जन का जाव भी अतन्तोय-जनक था। शिवला के आधि-काशियों ने भी बन्धर-सरकार का समर्थन किया।

जांच का प्रस्ताव

तब गामीजी ने पंच नियुक्त करने का परन उठाया । इस सिलसिले में जो पत्र न्यवहार हुआ, यह नीचे दिया जाता है:---

 मारत सरकार के होम-सेक्टरी इमर्सन साइव को बोरस्ट से लिले गये गांधीजी के १४ जल, १६११ के पत्र का उद्धरणः—

भौतीय सकारों के समझीने के पारत करते या न करते में आप शायद रखंचेय करते में समर्थ ने मेंगे। यह भी समय है कि आप किदान में यादता हूं उत्तम रखंचेय न करें। एसहिस्ट आपद रहका समय है कि समझीन के स्थाप्तिकार में सन्यवस्थानी माने की या उन स्व प्रस्तों की, कि आया समझीने की रावों का पाना हो रहा है या नहीं, तब करने के लिए स्थाप्ती

र. भारत-सरकार के होम सेकेटरी इससन साहब की बोरसद से लिखे गये गांधीजी के २० जन, १९३१ के पत्र की तकल:—

पच नियक्त किये जाय।"

े ''ख्रापका देंद जुन का पत्र मिला और साथ ही विहेटिया के सम्पन्न में महार करा।

प्राप्त विवरत्य का एक उद्धरत्य भी। यदि रिहोर्ट सच है, तो बहुत हुएँ बत है। हैं फे
विवरस्वानीय प्रत्यह्तदात्री कार्यकत्त्रोत्री से मरशस के जो दैनिक समाचार पुत्रे मिला है है वुके कि
प्राप्त हो मेचाली रिहोर्ट पर विश्वास नहीं करते देते। लेकिन में जातता हूँ कि हतते भें हैं करा।

प्रत्ये कर से कर से कि साम प्रमानीय सरकारों को किसी भी एव वे सायेगे की सतती के कि
लिए एक जाज-समित —एक प्रतिनिधि सरकार की और से और एक स्वाप्त की कैते।

नियुक्त करने की सताह दें। शीर वादे कहीं यह पाण जाव कि सानियम विशेषा का निम्म
पार है, तो यहा विश्वीय मिलाकुल मोक्क कर दिया जाय, और दूसरी तार सरकार मा बना
पार है, तो यहा विश्वीय मिलाकुल मोक्क कर दिया जाय, और दूसरी तार सरकार मा बनते
पार कमी यह मासूस हो कि शानित्यम विश्वीय स्वार है। सरवेशक पड़ कि को में।

दमा उसी समय वायत से लिया जावागा। यदि खालको सेरी यह सलाइ पलन्द न हो को में।

शीर खांफक अच्छा और स्वीकार करने दोग्य पासमों देंगे। तब तक मैं खार के वह में में

३. गांधीजी को लिखे गए भारत-सरकार के होम सेकेंटरी इमर्सन साहब के ता॰ ४ ई

१६३१ के एवं की तकल :---"१४ जून के पन में आपने यह सलाह दी है कि समस्तीते के आर्थ-सम्बन्ध प्रश्नों भी करने के लिए शायद स्थायी पंच नियुक्त करने का समय क्या गया है। फिर २० कृत हे वहते ह यह सलाह दी है कि भारत सरकार प्रान्तीय सरकारों को किसी भी यह के ब्रायों में की बंद ह के लिए एक जांच समिति--जिन्नों प्रान्तीय सरकार का एक प्रतिनिधि और एक संपेत का प्रश् हो—नियुक्त करने की सक्ताह दे श्रीर यदि कही यह पाया जाय कि शान्तिगय विहेटिंग की होड़ा गया है, वो वहां निर्देशिंग विश्वतुत्त मौकूफ कर दिया जाय हम सान्वस्य स्तान सही कि पदि कभी यह मालूम हो कि शानितमय जिकेशिंग करते हुए ही स्वयंसे 15 पकड़ सिए हो मुनदमा उसी समय वापम ले लिया जायगा । समभीते के बारे में उठाने वाले परने के हान यह प्रस्ताय स्वीक्षार करके भगने के सम्भावित कारणों को ही दूर करने के खावके इस प्राप्ति है बद्ध करता हूं। पहले होटे सत्ताल को ही लीजिए, वर्षोक मेरा न्याल है कि यह मुख्या ह मामलों तक संभित है, जहां तक शिक्षेटिय के विश्विम का मान्य है, जो साधारण कानून की उन्हें करते हुए बताय गए हैं, चीर इनश्रिए पुलिन से विदेशों पर मुख्यमा चलाया है या बर चहरे स्रवाल कर रही है । ब्यानके बगमर्श का एक विश्वाम यह होगा है. त्रानन ही शाम हैने हैं सरदार का एक मनोर्नात प्रतिर्मिष स्त्रीर कांग्रेस का एक मनोर्नात प्रतिर्मिष इस मामने की अर्थ की सीर समर्भी कार्रवार्द उनके निर्णय पर निर्भव होगी। दूसरे शब्दों में इस साम लिए पर कार्ने पर का कांग्य पुल्मि से इटकर, जिनका यह प्रधान करिया है, यक जीन मरहम के वाम भरा करें इस सद्यत के सदस्य किया मिन्नारियाम वर पहुंच शकी हैं. जन कि मुक्ति की हो हरिया इस १९५६) के प्रतिकार के प्रतिकार करती पहली है। धारा में की यह ध्यावशीर है और में समीति। बार्ट्स के धानुका ही बार्रवार्ड करती पहली है। धारा में की यह ध्यावशीर है और में समीति। बार मारा ही बा कि इस रिश्व पर पुलिस के फॉर्स्स की बिमी ताह रह कर दिया आया। भ्योंसे मादकों में, बादन केंस्स क्या है या नहीं, इनका बैनका की खटकत ही कर हैं

भोती साथकों हो, बाहुन दोता गया है या नहीं, इनका बैनका हो। बाहकत ही कर वर्ष है। बीट करतक। कारिन से बाहकत का बह बैनका कि निवेद्या है। न बाहन, बाहन बीट हर्ष उन्होंदे को रही बहाओं हुया, बहन नहीं मात्र), वकतक क्रुप्रधान का हो। देनका साथक हैं ब्रीर इसलिए समस्त्रीते के फलहरूका पिकेटिंग की अन्द कर देना पहेंगा। जांच-समिति से उत्यन्त होनेवाली कठिनाइयों में से एक कठिनाई इस उपर्यक्त उदाहरण से ध्यष्ट है। समभीते से कार्येम वर जो कर्नुब्य-भार च्या पड़ा है, उसका सम्बन्ध चूबिकांशतः ग्रमन व कानून-सम्बन्धी मामलों, स्पति-गत कार्य-स्वतंत्रका और जासन प्रवन्ध से हैं । कर्यात समग्रीते का भारी उल्लंधन इनमें किसी-न-किसी पर अवश्य बढ़ा जासर हालेगा । जहां तह कोई व्यक्ति साधारण कानन का उल्लापन करता है, बढ़ा तक पिकेटिया की-सी ही स्थिति होती है। यदि कावन-मंग ज्ञाम होने समता है ग्रीर उससे ग्रमन व कानुज-सम्बन्धी मीति का प्रश्न खड़ा हो जाता है या उसका ग्रसर शासन-प्रयन्ध पर पड़ने लगता है. हो सरकार के लिए यह ध्यसकाल होगा कि वह कादला जांश-सक्तित के धास केल कर आपने कार्य-स्वात-हुए पर रूकावर शाल है । जब समामीते की काल्तिय बारा बनाई गर्ने थी, तब इसका स्वयाल भी नहीं किया गया था और न सरकार की जाधार-भूत जिम्मेदारियों के निमाने से इसकी समिति ही बैटाई जा सकती है । मुक्ते तो यह प्रतीत होता है कि इस समझौते का पालन मुख्यत- होनों पत्ना के इसके मति सब्ले रहते पर ही निर्भर रहता चाहिए । जहां हक सरकार का चाल्लक है बटातक वह इसकी शारों का कठोरता से पालन करने की इच्छुक है, जीर हमारी आनकारी से मालूम होता है कि प्रान्तीय सरकारों ने अपने पर क्षाते गये इस कर्तव्य-भार को चिन्ता के साथ निभाया है। कछ संदेश-राद मामली का होना तो स्वमावतः श्रानवार्य है, लेकिन प्रान्तीय सरकारें अनवर बहुत ज्यान पर्वक विचार करने को भी उदात है छोर भारत-सरकार अन मामलों को प्रान्तीय सरकारों के ध्यान में लाना जारी रावेगी, भी उसके पास पहचापे जावेंगे श्रीर यदि जरूरी हन्ना तो बस्तुस्थिति के सम्बन्ध में श्रापती दिलाजभई भी कर लेगी। ४. इसर्पन सारको शिमला से लिखे गये गांधीजी के २१ सलाई १६३१के पत्र को जवल .--

''बाइसराय भवन में भाज शाम को किये गये बायदे के श्रनुसार में श्रवनी यह प्रार्थना लेख-बद्ध कर रहा है कि सरकार व कार्येस में इय समग्रीते-सम्बन्धी जन प्रश्नों का निर्णय करने के लिए निर्वास पत्र वैद्यापे जाय. जो समय-समय पर सरकार था कांग्रीस की छोर से इसके सामने पेश किये जाय । निम्न-लिखित कुछ ऐसे मामते हैं, जिन पर शीध विजार होना अस्यन्त आवश्यक है, यदि अनके च्याताय के सम्बन्ध में नश्कार व कांग्रेस में मनभेट रहे--

- (१) क्या पिटेटिंग में शागव की दुवानों या नीलामों का पिकेटिंग शामिल है !
- (२) क्या प्रान्तीय-मरकारों को चिकेटिंग के लिए, दुकान से ऐसी दूरी निर्धास्ति करने का श्रविकार है कि जिससे रिकेटों का उस दकान की नकर में शहना ही श्रासमय हो आय !
- (क) क्या सरकार को वितेटरों की ऐसी सक्या सीमित करने का श्राधकार है, जिमसे उस
- दकान के सभी शक्तों पर धिकेटिंगे करना कामध्यत्र हो जाता है
- (४) क्या शान्तिमय विदेशिय का उदेश नह करने के लिए सरकार की दुवानशर की आई-सेमा-प्राप्त स्थान चौर समय से चारिएक स्थान व समय पर शराब बेचने देने की चाहा देने का
- श्राधिकार है ।
- (4) बात उदाहरणों में, १३ और १४ बलमें के बामन के मिलांवने में उनदी मशा की काय बरना, किनी प्रात्वीय नाकारों ने एक अर्थ किया है और कार्रेस ने कृत्या !
  - (६) कलम १६ (का) में 'लीटाता' शब्द की क्यास्था करना ।
- (७) विनय शयश-चान्दोलन में भाग होने के कारण किन है। बन्दू के लाइसेंब इद करने के बाद अन्त को गई हैं, क्या अन्द्र शीयना समझीते के प्रन्तर्गत है !

 "ब्रापका १६ मन का पत्र मिला और साथ ही चिवेटिंग के सम्बन्ध में मदरास-सकार प्राप्त विवस्ता का एक उद्धरता भी। यदि शिवोर्ट सच है, वो बहुत बुरी बात है। लेडिन विष्यानीय प्रत्यस्टर्सी कार्यकर्नाक्षी से मदसस के की टैनिक समाचार मके सिसने हैं. वे समे हा प्राप्त होनेवाली रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करने देते । लेकिन में जानता है कि इससे कोई लाम होता । जहांतर कामिन का सम्बन्ध है, मैं समभीते का पूर्ण पालन चाहता है। इसलिए मैं बात पैरा बरता है। क्या ज्ञाप मान्तीय सरकारों को दिसी भी पल के आरोगों की सरहरी बांच ! के लिए एक जांच-समिति - एक प्रतिनिधि सरकार की छोर से और एक कांग्रेस की और है नियुक्त करने की सलाह देंगे ! श्रीर यदि कहीं यह पाया जाय कि शान्तिमय विकेटिंग का नियम है गया है, वो वहां विवेदिम विलक्त मौकूफ कर दिया जाय: श्रीर दूसरी तरफ सरवार यह ववन दे यदि कभी यह मालूम हो कि शान्तिमय विकेटिंग करते हुए ही स्वयसेवक वरूड़ लिए गवेरें, वेर्ड दमा उसी समय नापस ले लिया जायगा । यदि त्रापको सेरी यह सलाह पसन्द न हो तो हाए है श्रीर श्राधिक श्रन्द्वा श्रीर स्वीकार करने योग्य परामर्श देंगे। तब तक मैं श्रापके पत्र में नगावे ह विशेष श्रारोपों की जांच करता है।"

३. गांधीजी को लिखे गए भारत-सरकार के होम सेजेटरी इमर्सन साहब के ता॰ ४ डुरू

१६३१ के पत्र की तकल :---

"१४ जून के पत्र में क्रापने यह सलाह दी है कि समफीते के श्रर्य-सम्बन्धी प्रक्तों की ही करने के लिए शायद स्थायी पंच मियुक्त करने का समय क्या गया है। फिर २० जन के वहने कार यह सलाह दी है कि भारत-संग्कार मान्तीय सरकारों को किसी भी पत्न के झारीगों की जान कर के लिए एक जान समिति—जिसमें प्रान्तीय सरकार का एक प्रतिनिधि और एक कारेस सा प्रदेश हो-- नियुक्त करने की सलाह दे श्रीर यदि कहीं यह पाया जाय कि शान्तिमय पिकेटिंग का निर्ण तोड़ा गया है, तो वहा पिकेटिंग विलकुत्त मौकूफ कर दिया जाय तथा दुसरी तरफ सरकार यह वनवे कि यदि कभी यह मालूम हो कि शान्तिमय पिकेटिंग करते हुए ही स्वयंतिक एकड़ लिए गर्वे हैं है गुरदमा उर्धा समय बापस ले लिया जायगा। समझीते के बारे में उठाने वाले प्रश्नों के हम्पर यह प्रस्ताव स्वीकार करके भगहे के सम्मावित कारणों को ही दूर करने के ब्रापके इस प्रामर्थ की कद्र करता हूं। पहले छोटे सवाल को ही लीजिए, क्यांकि मेग खयाल है कि यह मुख्यत उर्व मामली तक संमित है, जहा तक विकेटिंग के वरीकी का सम्बन्ध है, जो साधारण कार्त का उल्ल करते हुए बताये गए हैं, और इसलिए पुलिस ने विदेशों पर मुक्त्दमा चलाया है या वह चलाने खवाल कर रही है। ब्रापके वसमर्श का एक विरिशास यह होगा कि कानुस की शरण होने हैं सरकार का एक सनोवीत प्रतिनिधि श्रीर कांग्रेस का एक सनोतीत प्रतिनिधि इस मामले की जांव ह्यीर क्रमली कार्रवार्ट उसके निर्णय पर निर्मर होगी । दसरे शब्दों में इस खास विषय पर कार्न्न का कर्वत्र्य पुलिस से इटकर, जिसका यह प्रधान कर्वत्य है, एक जांच-मराइल दे पार चला जार-इस मएडल के सदस्य किसी मिन्नगरियाम पर पहुंच सकते हैं, जब कि पुलिस की ती स्वस् वानून के अतुसार ही कार्रवाई-करनी पहलो है: अवः न तो यह व्यावहारिक है और न सम्मीते यह गशा ही था कि इस विषय पर पुलिस के कर्तव्यों की किसी तरह रद कर दिया जाय !

"ऐसे मामला में, कानून तोड़ा गया है या नहीं, इसका पैसला की अदालत ही कर है है। और जनतक श्रासित में श्रदालत का यह पैतला कि पिवेटिंग से गांधारण पारन श्रीर हरें ्षी शर्वों का भंग हुन्ना, बदल १

3

गैर इसलिए समभीते के फलस्वरूप पिकेटिय को बन्द कर देना पड़ेगा। आन्त-समिति से उरस्त ोनेवाली कठिमाइयों में से एक कठिनाई इस उपर्यक्त उदाहरख से श्वष्ट है । ममफीते से कांग्रेम ार जो कर्नव्य-भार चा पड़ा है, उसका सम्बन्ध श्रविकांशतः श्रमन व कानून-सम्बन्धी मामलों, व्यक्ति-गत कार्य-स्वतःत्रता और शासन प्रनन्ध से है । अर्थात समझीते का भारी उल्लंधन इनमें किसी-म-किसी पर अनुष्य यहा असर हालेगा । जहां तक कोई व्यक्ति साधारण कानून का उल्लंघन करता है, वहां तक विकेटिस की-सी ही स्पिति होती है। यदि कानन-मग खाम होने लगता है धीर उससे खमन व बानन-सहत्रन्त्री सीति का प्रश्न खड़ा हो जाता है या उसका श्वसर शासन प्रवन्ध पर पहले लगता है. हो सरकार के लिए यह श्रसम्भव होगा कि वह सामला आंच-समिति के पास भेज कर श्रपने कार्य-म्बातन्त्र्य पर इक्षावर बाल दे । जब समसीते की खन्तिम धारा बनाई गई थी. तब इसका खयाल भी नहीं दिया गया था और न सरकार की आधार-भव निमोदारियों के निमाने से इसकी सगवि ही बैठाई जा सकती है । सके तो यह प्रतीव होता है कि इस श्रमभीते का पालन मुख्यतः दोनों पद्मां के इसके प्रति सच्ने रहते पर ही निर्भर रहना चाहिए । जहां तक सरकार का चाल्लक है बहातक वह इसकी शर्तों का कठोरता से पालन करने की इच्छक है, श्रीर हमारी जानकारी से मालूम होता है कि प्रान्तीय सरकारों ने अपने पर दाले गये इस कर्तव्य-भार को चिन्ता के साथ निभागा है । कल संदेहा-स्पद प्राप्तलो का होना तो स्वमावतः श्रानिवार्य है. लेकिन प्रान्तीय सरकारें अनवर बहुत भ्यान पर्वक विचार करते को भी उद्यव हैं छोर भारत-सरकार जन मामलों को प्रान्तीय सरकारों के प्यान में साना जारी रखेती, जो उसके पास पहचाये आर्थेंगे श्रीर यदि जरूरी रशा तो वस्तरियति के सम्बन्ध में थ्यामी दिलजमई भी कर लेगी।

५. इसर्वन डाक्की रिमाला में लिखे गये गांचीओं के २१ खुलाई १६३ १व को बकल .—
"ताहवाद भवन में बात शाम हो किये गये बाददे के ब्राचार में बचनों वह बात लेकबाद कर राहु है कि स्वतर व करिये में पूर्ण कमारीवे-बचनों जा मार्टी का विद्याल करते के लिए
निर्णत व व बेडाये आप, वो नगर-माग्य पर सरकार या कांग्रेस की ब्रोर से इसके सामने पेश किये
आप। जिन्म-लिबिस्ट कुछ ऐसे मानने हैं, जिन पर शीम विचार होना अस्तर्य आवश्यक है, गरिंद
अबे ब्राह्म में कांग्रेस में कराह की ब्रोह में मान्ये हरें,

(१) क्या पिकेटिंग में शराब की दुवानों या नीलामों का पिकेटिंग शामिल है १

(२) क्या प्रान्तीय-सरकारों को पिकेटिंग के लिए दुकान से ऐसी दूरी निर्धारित करने का अधिकार है कि जिससे रिकेटों का उस दुकान की नुबर में रहना ही असम्पन्न हो जाय ?

(३) क्या सरकार को पिकेटरों की ऐसी संस्था सीमित करने का श्रापिकार है, अिससे उस दुकान के सभी शक्षों पर पिकेटिंग करना श्रासमन को जाय ?

दुकान के सभी रासों पर िकेटिंग करना व्यसमान हो जाय ! (४) क्या शान्तिमय रिकेटिंग का उद्देश नद्र करने के लिए सरकार को दुकानदार को लाइ-सेन्स-प्राप्त स्थान क्यार समय से व्यतिरिक्त स्थान व समय पर शराब बेचने देने की ब्याशा देने का

श्चिकार है। (-(भ) कुछ उदाहरणों में, १३ श्लीर १४ कलमों के ग्रमल के खिलांछने में उनकी मंत्रा को

गोफ करना, जिनमें प्राचीय सम्भागें ने एक क्रमें किया है ब्हीर कारित ने धूनगा। (६) कलम र६ (ब्र) में 'लीटाना' शब्द वी क्याच्या करना।

/ (७) सचिनव घवरा-द्यान्दोलन में भाग लेने के कारण जिनहीं बन्दूर्क लाई एँस रद करने के । यह जन्म की गई हैं, क्या उन्हें लोडाना समझ्येत के क्रान्तर्गत है ! (E) भी साहितेल के सनुष्य ज्ञान हुई हुन करताह की। वर्षर की गर्भरणी हैंने (Waterdamis) को बचली को इस समाधी के सामानंत है सीर कर समझ से देनों हुने पर बज सर्वे सामाने का सर्वकर है है

(१) बाग १६ में 'रहती' का बार्च !

(१०) कि दिवादियों में संकाद प्रावन मान्योक्त में भ्रम हिन्द है, उने प्रत्य हो में पूर्व पर हिप्प-दिवास को प्रत्या को स्थान का नेवाद सहस्य नामन में स्थान है जो स्वीतार्थ के मतुरूर उन्हें प्रायम संकार का महिप्पन है है

(११) माजन बारत न्यान्तीका है साम तेने दे बारत बार लावा के दिने माँत हैं। को दरद देन-भीतान, कीर व्यक्तिविक्तियों को साद सम्माद बन्द करने का प्रांतका है।

"मह सी नममूक प्रार्थ कि वस के मार्की देन सही मार्की के हा होंगे। या मी हो हैं। या मी हो मार्की की मार्की का मार्की की मार्की का मार्की

भ गांधीओं के समा इसमैन साहब के शिमला से ३० अलाई १६३१ के लिले पार्ट

"मारत-गरकार ने इस मामले पर खुब गीर किया है। उसका खवाल है कि आप सरकार की अंगेल में परशा मतभेद की अवस्था में इन इकीकर्तों के निर्णय के लिए यदि अब पंच की निर्ी यह भी लयाल है कि ऐसे भी भीके आ सकते हैं, जब कि इस मांग पर ओर देना आवश्यक होजाय। निस्सदेह श्राप यह स्वीकार करेंगे कि श्रापके इस निवेदन श्रीर १४ जून के पत्र के परामर्श में केवल यह ब्रान्तर है कि ब्राप ब्यापक प्रश्न को स्थाित कर ब्याख्या-संबंधी प्रश्नों पर पत्र की नियक्ति सरकार से जल्दी मजुर करा लेना चाइते हैं। ४ जुलाई के पत्र में लिखे कारणों से भारत-सरकार की दःग्व है कि वह पहले प्रश्नों पर प्रकट किये गये आपने विचार को बदल नहीं सकती ।

"भारत-सरकार ने ह्यौर भी सकवित प्रसाव ह्यर्थात ब्याख्या-सम्बन्धी प्रश्नों के लिए निर्णायक

भगदल-सम्बन्धी प्रस्तान पर खुब गौर किया है। श्रापके पत्र में बर्गित उन ११ प्रश्नों पर भी सरकार ने लाम ध्यान दिया है, जिन्हें ग्राप इस श्रे ही के ग्रन्तगंत समस्ते हैं। इसके साथ सरकार ने यह भी ध्यान में रक्ता है कि इन प्रश्ने पर निर्णायक मददक्त मनूर करने का आवश्यक परिणाम होगा सरकार की खास जिम्मेदारियों ख्रीर फर्जी का उलभन में पढ़ जाना । ख्राप भी निस्सदेह यह स्वीकार करे में कि सरकार के लिए किसी ऐसी ब्यवस्था को मान दोना संभव नहीं है, जिससे हकमत की नियमित मशीनरी श्रमवा साधारण कानून मौकुफ हो जाय, या जिसमें किसी देसी बाहरी शक्ति को सम्मिलित किया जाय जिसे सरकार शासन-प्रदेग्ध पर सीधा ग्रहार डालने वाले मामलों के निर्णय तक पर्दचने की जिन्मेदारी दे दे, या जिस कावस्था का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिसाम एक खास वरीके का अस्तियार किया जाना हो, जिससे कामेस के सदस्य हो लाभ उठा सकें लेकिन जनता के दसरे (भैर-कांग्रेसी) लोग पथक नहें जोर जो खदालत की खिथकार-सीमर में प्रवेश करे । ५ मार्च के समस्तीते में इस तरह की किसी बात की कोई गुजाइश नहीं है। "कर बताये उसला के रिलॉसने में झब में खापके पत्र में वर्शित कुछ पश्नों की छानशीन करता है । पहले तीन प्रश्न पिकेटिंग से सम्बन्ध रखते हैं और सामान्य स्वरूप के हैं । पिकेटिंग के कछ न्यास भामला में क्या कार्रवाई की जाय, यह उसके स्वरूप वर ग्रावसम्बद रहेगा, लेकिन सरकार

किसी ऐ.डे व्यापक-निर्वाय को बिलकल स्वीकार नहीं कर सकती जिसका ऋसर शासन तथा न्याय क श्रीवकारियों की कानून व श्रमत की रहाकी ऋपनी जिम्मेदारियों को निभाने पर पढ़े या जो लोगों की ध्यक्तिगत स्वतन्त्रता में इस्तदोप करे ! श्रापने जो सामान्य स्वरूप की बार्वे रक्सी हैं वे सब इन विचारों के कारण इस दायरे में नहीं ब्रावीं ब्रीर सरकार खास-खास मामलों को भी निर्धायक मयहल के वास भेजने के लिए रजामन्द नहीं हो सकती, क्योंकि पैसा करने से उन सम्बन्धित व्यक्तियां, को वह स्टावा मिल जायमा जिससे कि सर्व-साधारण बन्तित हैं। आपने चौथी बात यह लिखी है कि प्रान्तीय सरका है द्यावकारी-कातूनै का उल्लंघन करनेवालों को दरगुनर करती हैं, शो भारत-सरकार को इस सम्बन्ध में ऐसी कोई इतिला नहीं मिली है। जहातक कानून के ब्यनुसार ब्रावकारी-मामलों के शासन से साल्लक -हैं, श्राप भी निस्तन्देह यह श्रानुभव करेंगे कि प्रान्तीय सरकार ग्रावकारी का कैसा प्रवन्ध करें यह निश्चित करने वा श्राधिकार देकर पच नियुक्त करना व्यावहारिक नहीं है। किर यह भी याद रखना चाहिए कि महकमा आवकारी प्रान्तीय इस्तान्तरित विषय है। १० वें और रि२ वें मुद्दे एक शुरा परन्तु बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करते हैं । समभीते की शतचीत करते समय अवमें वर्षित प्रश्नों पर बहुत ही नहीं हुई थी। इसलिए इन मामली की पच के पास भेजने का श्रर्थ यह वेहद क्यापक जसल े मान लेना होगा कि समामीते के बास्तविक देव व उद्देश से बाहर भी सरकार की सहमति के बिना पच को समसीते की पायन्दी कराने का आधिकार है।

"पच कायम करने के शस्ते में, चाहे उसके पास केवल ब्यास्या-सम्बन्धो प्रश्न ही भेते जाय, बहुत-सी दुर्गम बाधाय है। इसी बात पर लगातार भग है होंगे कि अमूक मामला क्यास्था-सम्बन्धी है या नहीं ? यह व्यवस्था पुरानी दिवकसों को हटाने के बदले नई दिकरें पैदा करेगी !

"शान्य-भंग होने की जब कोई शिकायत होगी तो सरकार अपनी दिलजाई कर नैने तैयार रहेगी। वर्षोंकि समझौते के पालन को सरकार अपनी इकात का स्वाल समझी है और कोई सन्देद मही है कि आप भी उसे ऐसा ही मानने हैं। और शहर ऐसी देशति से बाम किय वर न कि पंच बनाने के अक्तर में पढ़ने के —तो सरकार को विश्वास है कि ने बठिनाहया अव्योव हता हो महनी हैं।"

परिपद् से गांधीजी का इन्कार

संयुक्त-प्रान्त में किसानों पर दमन श्रीर श्रय्याचार जारी था। श्रपने सेता व गो से निर्मं किसानों की दुदया से युक्तप्रान्त के नेताश्रों को —प॰ मदनमोहन मालवीव वो मी —विन्य उन् हो गई थी। नाभीजी ने युक्त-प्रान्त के गवर्नर सर मालकम हेली को एक तार भेत्र। वेहिन अने जयाब बढ़ेव निरासाजनक मिला। सभी श्रोर के ऐसी जिन्नावर्त आ रही थीं श्रीर परिसर्वनां हर दिल बोड़ने वाली थीं कि ११ श्रवस्त १६३१ को गाभीजी बाहसराय को निम्नलिख्त तार भेटें।

'बहुत दुःल के साथ आपको यूचित कर रहा हूँ कि अभी हाल में बन्दरिकार को पत्र मिला है, उसने मेधा अरूप लाना असमाथ कर दिया है। वन से कर्द कानूनी संस्पर्य उर्जर हो गई हैं। गन में कर्दकित और कानून रोनो रहियां से एक बहुत सहत्वपूर्ण स्पन उत्तम वर्षों है। यह में हर्षों कर कर बहुत सहत्वपूर्ण स्पन उत्तम वर्षों अभी शिक्षा है कि सरकार ही हर प्रवार से रोनो स्थानों में आन्तान निर्योग कर्मा। हर्षा है अभि सामाय यह है कि जिन मामलों में सरकार और दिकाय करने वाले दो दल हो, उनमें भी सर्व री आमित मामलों भी राही देखा करें। कामि के लिए यह शोक्षा करना असमार ही आमर्थन सरकार असमार में स्थान स्था स्थान स्य

वायसराय का उचर--- १३ व्यास्य १६६१.

सचनादेदंगा।"

गाचीजी का श्रान्तिम स्टब्स-+३ श्रास्त १६३१

''ब्रावके ब्राह्मक्षसन के तार के लिए धन्यवाद ! ब्रापके ब्राह्मक्षन को सफे धर्ममान घटना

सामको बायनि स होसी ।" वाहमराय का उत्तर--१४ भगस्त १६३१

को दृष्टि में रुपते हुए देखना चाहिए। यदि छाप उन घटनाओं पर विचार करने पर समसीते शतों के बाहर कोई बात नहीं पाते. तो इससे प्रतांत होता है कि हमारे ग्रीर ग्रापके समभ्यते सम

सारा पत्र स्वादार प्रवाशित कर रहा है । द्याप भी ग्रेमा कर सकते हैं ।"

"ब्रापके निश्चय की सूचना मैंने प्रधान मंत्री को दे दी है। मैं ब्राज संध्यानस्य ४

्रिकोण में मैद्रान्तिक गतभेद है । बर्तमान परिश्पित में मुझे खेद के साथ सचित करना पहत के मेरे किए जानी पूर्व निरुवय पर महर लगा देने के छातिरिक्त छोर को मार्ग नहीं है। मैं के

वहीं कह सकता है कि मैंने लन्दन आने का हर प्रकार में प्रयत्न किया पर जामफल रहा । कृपया ह प्रधान-मत्री को इसकी सूचना दे दें। मैं समभता हूं यह पत्र-स्ववहार श्लीर तार प्रशाशित करने

सममीते की एक योजना, जिसे हम विस्तार से नीचे देते हैं । इस सिशस्ति में कार्य-र्जातंत्र ने निप-सिसित वनसच्य प्रकाशित किया:----

''चांहे हवमें कार्येश को किवती भी झरफलता क्यां न हुई हो, उनने हुद से ही स्पूर पो यवा को खपना आदरों माना है और नह साध्यदायिक भेदमाओं को हवाने में सदा मक्सरीत पी है। कार्मिय के लाहीर-व्यापनेशन में पास किया हुआ निभावित्तित प्रसान उनकी ग्रहीना की चरमसीमा है—

ंचिक नेहरू-रिपोर्ट स्वयम हो चुकी है, साम्प्रदायिक प्रश्नों के बारे में बांग्रेन की मींच की प्रेया करना आपराय के हैं। कार्यित का रिश्ताय है कि स्वतन्त्र मारत में साम्प्रदाय कराने को रिक्त निव्हान मारत में साम्प्रदाय कराने की रिक्त निव्हान मारत में साम्प्रदाय साम्प

"स्वी कारण सांप्राचिक सरन का साम्प्रचायिक हल पेरा करने की जिमेसारी से हारें पुन्त हो गई है। लेकिन राष्ट्र के दिवाल के हल नाजुक मीके पर यह महरून करती है कि हारें-समित को देश की व्यक्तिय के लिए एक ऐमा इल मुम्मना चाहिए, जो देशने में साम्प्रचार्ति है। हुए भी अप्रीयना के खाँचकरे-च्यपिक निरुट हो और साम और पर सर सम्बन्धिय खाउँनों के व्य हो। इसलिए पूरी-पूरी और खाजादी के साथ बहत के बाद कार्य-गर्मात ने गर्यवामित से नीने दिनी योजना वास को है:—

"१. (६) शावने विचान को मीलिक व्यप्ति हार से सम्बन्धिय पाय में जावती हो दर बार है सन मी दिया जाय कि उनकी महर्षित, भाषा, चर्ममम्म, शिक्षा, पेशा और पार्मित करायाः हुए सम्बन्धित की रखा को जायगी।

(स) विधान में लास भागर्ये रत्नकर आवियों के निजी कान्तों की रदा की जायगी।

(ग) विभिन्न प्रान्ते में शलगपस्यक आविषों के सम्भीतक सभा चान्य शांपकारें की व्यां करना सप-मरकार के विभी होगा चौर ने काम उनके बांपकार देव की मांमा में होंगे।

२, तमाम बालिस स्थी-पुरुष मताधिकार के श्राविकारी होते ।

तोर—करायो-करिय के प्रसाय हाग कार्य-वार्थित वालिय महाधिकार के लिए वन हैं। है, बाउ: या हिम्में दुनों प्रशास के महाधिकार के मेंगूर गरी कर नक्ष्यों। मेर्किन कुन्तु व्यापी से में ----त्राह्मी चेशी दुने है, होण क्यान से स्वीत कुर्य गरिति यह राष्ट्र कर देना चारती है हि किसी भी एक्स से सम्माधिकार यह-जमान सेवा की। इसमा क्यारक सेवा कि सूचन की मुनी से प्राप्त करीं की बारावी का कार्यक हमान किया की।

(६) आत के साथा शानवर्त स्थापने सीर्जर्वाचन था खायार नीमांतर निर्मावन राता ।
 (स) किथ के हिस्तुकी, ग्राताम के बुननमार्थ और परिवर्धनार-मायान्त तथा

(मा) क्या व राष्ट्रावा, आगा के द्वारामा आगा के पार प्रकाश आगा ना स्वारामा आगा ना स्वाराम के स्वाराम के स्वाराम इस दे दे विवसे की देशों भी देशे साथ के दिन की मुक्तावारों के बिरा, सहा उनहीं कार्या कार्या के इंक्स कारों से भी बस हो, नकीय की बस्तों के कार्यामा की में सावारी के बार कार्याम द्वाराम करने कारों की उनके कारण कार्यक क्यां के मिर भी अमादार के का से

- ४. वटो पर नियुक्तियां निष्णद्म सर्वित-क्ष्मीयानें के द्वारा होगी। नौकरियों के लिए जावरवक न्यून्तम योग्यन का भी निर्णय वे क्ष्मीयान वरिंगे जीर कार्य के युवार-कर से नकते का तथा नौकरियों के लिए समाम आवितों को समान अवसर मिले हम सिद्धान्य का और वे बहुत-कुछ योग उठते दे कहें हम ताद का वे पूरा क्याल पत्रची।
- ५. संशोध और प्रान्तीय मित्र-मण्डल के तिर्माण मे अल्पसस्यक जातियों के दित एक निश्चित प्रथा के ब्रानुसार मान्य होंगे।
- ६. पश्चिमोत्तर सीमापान्त श्रीर श्लूचिस्तान में उसी प्रकार को शासनन्यवस्था होगी, जैसी अन्य प्रान्तों में है।
- ७. सिन्ध को खलग प्रान्त बना दिया जायमा, वसर्ते कि सिन्ध के लोग पृथक् प्रान्त का खार्थिक भार सहन करने को वैयार हों!
- ज्ञानक भार सहत करन का वंशार हा।

   -देश का मानी शासन निधान संधीय होगा । स्रवशिष्ट स्रथिकार संध की इकाइयों के
  पास रहेंगे, स्थाउँ कि स्त्रीर ह्यानीन करने गर यह भारत के स्नावधिका-हित के निरुद्ध साविधा
- न हो !

  "कार्य-गमिति ने उक्त योजना को चिगुद्ध साध्यदायिकता छोर चिगुद्ध साध्रीपता के आधार
  पर किये मने प्रस्तावों के शीच सम्मति के रूप में स्तीकार किया है। इसिलए जहां एक छोर कार्यसमिति यह आरा। एकती है कि साथ राष्ट्र इस योजना का समर्थन केगा, वह दूसरी छो। उम
  विचार के लोगों के, जो इसे स्तीकार मही कार्य, यह विश्वाय दिलावी है कि समिति दूसरी किशी
  रेशी योजना को दिना हिस्स के स्तीकार कंगो, जो सब सम्बन्धित देशी को मन् हो, जैसे कि वह
  साहीर के सम्बन्ध से वसी हुई है।"

िरंसी करहे और युद्ध के बहिष्कार की नीचे लिली प्रतिज्ञ की रूपरेखा भी कार्य अभित में तैयार की गई ब्रीर यह निरुचय किया गया कि चिदेशी करहे व युद्ध के बहिष्कार के लिखिलों में की गई कोई भी ऐसी प्रतिज्ञा, जो इससे मेल न खाती हो, रद मानी जायगी:—

"इम प्रतिशा करते हैं कि त्यतक हम निम्न-लिखित रावों का पालन करते रहेंगे, अशतक कि कामेस की कार्य-समिति किसी प्रस्ताय-द्वारा श्रीर कल्ल करने को नहीं कहती :—

- हम घई, जल या रेशम से कता हुआ कोई निदेशी सुत या उससे सुना हुआ कपड़ा न व्यक्ति और न बेन्त्री का बादा करते हैं।
- २. इम किसी ऐसी मिल का सूत या कपड़ा भी न खरीदने ख़ौर न वेचने का बादा करते हैं, जिसने काप्रेम की बातों की न माना हो।
- रै. हम अपने वास मीजूद कवास, ऊन या रेशम से बसे हुए विदेशी सूत या उससे बने कपड़े को भारत में म रेफने का बचन देते हैं।"

हरके बाद यह फैसला किया गया कि इस्ट्राइश्ता-निवारणी समिति को, जो गत वर्ष सविवय इब्देश के समाम में सुम दो मेर्स भी,पुनर्मीवित किया जाग ! को जमनालाल बनाज को हर उद्देश-पूर्ति के लिए यथायोग्य काम करने को कहा गया ! हस समिति को आन्य सदस्य ग्रामिल करने का तथा अन्य आनश्यक अधिकार भी दिये गये !

मिल-चित्रति ( Textile Mills Exemption Committee ) की तथा मजदूरों नी हालत के मनाल पर कार्य-चिमिति ने यह निर्णय किया कि जहां सम्भन श्रीर झावरथक मतीत हो, उक्त चिमित ग्रापथी तजरीओं के द्वार ऐसी मिलों में क्लिंगे कामेंस की पोपला पर हसाज्य कर दिये हों, मजदूरों समम्मेते की एक योजना, जिसे इम विस्तार से नीचे देते हैं। इस सिलमिते में कार्य-र्मान वे नेन लिखित वस्तस्य प्रशासित कियाः....

"चाहे इसमें क्रांमेस को कितनी भी अस्फलता क्यों न हुई हो, उसने गुरू हे ही हुई एं यता को अपना आदश माना है और वह साम्प्रदायिक मेदमावाँ को हटाने में सर अन्तरीत व है। कांग्रेस के लाहीर-अधिवेशन में पास किया हुआ निम्निलिखित प्रतात उम्ही गुर्हेन्द्र है

चग्यसीमा है----'चूंकि नेहरू रिपोट खतम हो खुकी है, साम्प्रदायिक प्रश्नों के बारे में कारेन ही हैं। घोषणा करना त्रायस्यक है ! कांग्रेस का विश्वास है कि स्वतन्त्र मारत में साम्रायांक मार्ग सिर्फ विशुद्ध राष्ट्रीय दंग से ही किया जा सकता है। लेकिन चुकि खासका विवयों ने क्रीर करने त्या मुख्लमानों तथा दूबरी श्रल-सस्यक जातियों ने नेहरू-रिपोर्ट में प्रसाधित सामग्रीवर्ड में हल के प्रति अधितीय जाहिर किया है, यह कामेंस सिक्सों, मुसलमानों और दूसरी अरहेंस्टा है। को विश्वास दिलाती है कि मात्री शासन-विधान में साम्प्रदर्शिक समस्या का ऐसा होई है को को मंत्रू न होगा, जिससे सम्बन्धित दलों को पूरा संतोप न होता हो।" "हंधी कारण सामदायिक प्रश्न का सामदायिक हल पेश करने की जिम्हेराई है ती

मुन्त हो गर्द है। लेकिन राष्ट्र के इतिहास के इस नाजुक मीके पर यह महसून करते हैं हिस्स समिति को देश की स्वीकृति के लिए एक ऐसा इल सुभगना चाहिए, जो देशने में सामग्री हुए भी राष्ट्रीयता के आधिक से ऋषिक निकट हो श्रीर झाम वीर पर सब सम्बन्धित जाँदर्ग अर हो। इसलिए प्री-प्री श्रीर श्राजादी के साथ बहुत के बाद कार्य-समित ने सर्वसमित है ते हैं है योजना पास की है:---

"१. (क) शासन-विधान की मौलिक ऋधिकार से सम्बन्धित धारा में जातियाँ हो स सन् मी दिया जाय कि उनकी संस्कृति, भाषा, धर्मभन्य, शिला, पेशा और धार्मिक स्मा<sup>त</sup> है मर्यादा की रखा की जाशगी।

(स) विधान में साछ धारायें रखकर जावियों के निजी कानूनों की रहा की बान्सी।

(ग) विभिन्न प्रान्तों में ग्रह्मसंस्थाक जातियों के राजनैतिक स्था ग्रान्स प्रविद्वार्ग है है

करना सच-सरकार के जिस्मे होगा श्रीर ये काम उसके ऋषिकार चेत्र की सीमा में हैंगे।

२. तमाम बालिय स्त्री-परुप ग्रताधिकार के श्राधिकारी होगे ।

नोट-करोची-कांमेस के प्रस्तायकार के श्राधकार होगे। नोट-करोची-कांमेस के प्रस्तायकार कार्य-समिति वालिस मताधिकार के लिए ना है, चातः यह किसी दूसरे मकार के मताधिकार को मजूर नहीं कर नकती। सेकिन इति स्पर्व

र-नक्दमी पैली हुई है, उसे प्यान में स्वते हुए समिति यह राष्ट कर देना चार श हालत में मताधिकार एक-समान होता चीर इतना स्थापक होगा कि चुना<sup>ह</sup> की धावादी का धानगत उत्तमें साथ दिलाई पहें ।

₹. (क) मारत के मात्री शासन-शिधानमें " ^ ^

(ल) नित्य के दिन्दुकों, द्वासाय के मुसलमानी दंबार के निक्लों चीर कियों मी ऐसे प्रान्त के दिना चीर ब्याहाडी के २५ को नदी में भी बम हो, नंपीय ब्रीर मा पर स्पान मर्राचन रक्ते आयी और उनके भ्रासाता

लदे होने का चरिकार होगा ।

किया । यह भी निष्ठ्यंय किया गया कि खुदाई खिदमतगार भी कामेष-स्वयसेवक-मगठन के एक ऋग हो जाने चाहिए । समिति खुवने निर्च्यों पर निम्मलिखित वकस्य प्रकाशित करती है :---

"शीमाप्राव में कांबेश के कार्य क्या प्रातीय कांबेश-कंपरी, प्राप्तान किया कीर खुदाई खिर-मतमारों के वास्त्रांतिक खन्नारें के तमें प्रकृत सरकारमिया उठ वर्षी हुई हैं, श्लीक्य धार्य-क्षामित ने लान व्यस्त्रतानकारता, चारा चारतीनुक्तां, हिम व्यस्त्रतात्रतील, शिक्षण्य खार, धान- प्रमीस-प्रश्नमद और शीमती निक्सेदेयी से निलद्धर उठ प्राप्त में भावी कार्य के निषय में विचार किया। १९ विचार-विनित्तमय के परिवास-क्टर कर सरकारकृतिया हुई हो मई कीर शीमा प्रमीचिर नेता बुद्ध छम्मत-केम्यों के अनुनार यह साथ काम काने को तैवार हो गये हैं। यह कावाय गया या कि प्रक्-मान किया बारील के नार्य-काम पर क्षायत कर रहा या और खुदाई विकारनाता हैसे मानयवाली वनाने वे लिए ल्यालेक्ड के तीर पर काम कर रहे थे, लेक्टिन क्षप्रमान कियो मानियान कोमें से प्रश्क्ष था, हवालिय वह कांनित का कोई मान भीन या और जिराने के विचेश प्रकार के मध्यों के

सीमा प्रात्वीय नेता इस वर सहस्य हो गये हैं कि वर्तमान प्रात्वीय कारेस-किमारी श्रीर श्रक-सान-किसास परसर मिल जायें श्रीर कार्येस-किमारा के अप्रवार एक नर्दे मन्त्रीय सम्या स्वाधित कार्य को मान में कांग्रेस कार्येस-किसाल करें । सह नर्दे नहीं हुई किसारी मानीय कार्येस-किसारी होती। उम मान्य को भाग्या में यह सीमाधान्त्रीय किस्सा कहलायेसी। इसी तरह जिला व स्वानीय कार्येस-कीमीट्यां स्थानीय किसी करें जा सकेंद्री। वे कार्येस-किसारियां है, इसता भी राष्ट्र विन्तर्य रहेगा। यह भी प्रेतिक हुएमा है कि सुदार दिस्त्रमाशास सम्मेलिक के हाल के स्वाध्य के अप्रवास कार्येस-स्वाधीयक माने कार्या कार्या ।

विभाव की कार्येस कार्यों कार्या मान्य स्थानाय आवंसा। इसलिय करें के तीर पर क्यांत-साधीय अप्तर ही नमा के लागा आवंसा।

वार्य-मिनि वी प्रार्थना पर मीमा-प्रान्तीय नेता खान श्रम्युलगक्ष्माखाँ ने उस प्रान्त में काँग्रेस स्वान्योलन के सवाक्षम का भार स्वयने कवाँ पर ले लिया है।''

क्षार्थ-समिति की निराशा

पर पुरं नी है कि साराय का मस्ताय भी बात किया कि यह श्रानिष्ठा-पूर्वेट हैम परिचाम पर पुरं नी है कि समझीते की सती सीर राष्ट्रीय हितों को बेचने हुए क्रांमेंब गोवानेज परिपर्द में न भाग के मनवी है श्रीर न उत्ते लेना ही चाहिए। नेविन्त कार्याव ने समे धीपणा थी कि दिल्ली-समझीता श्रव भी काराय है, जैसा कि निम्मिलीचल सखाब से साहम होगा !--

"पांचनीर्यन ने ११ प्रमास को मोलोम प्रिन्द में सामित के माग न तेने के को में माना लोग के बारे में मानाल पांच तिया पांच तिया पांच तिया पांच तिया पांच कि प्रमान के प्रमान के तिया पांच के प्रमान के प

. चराधारच परिश्वति उत्तन्त होने की चारसाधों के लिए जब कार्य-समिति न बुलाई वा सह राष्ट्रपति भी रिवेप चर्भावार भी दे दिये गये, कि "इस प्रस्ताव द्वारा कार्य-समिति की छोर से उसहे नाम पर राष्ट्रपति को साम करने को चर्भावार दिया आता है।"

मर्त्य भवन (बम्बर्र) में सारे दिन साशाओं व उम्मीदों से भरी ये समजाई गरम ही रही थी

कि सर तेजबहादुर सम और भी जयकर के जाबिती समय किये गये शान्ति के प्रयत्नों के कारत गार्थन का सन्दन जाना सम्मव हो जायगा । लेकिन सूर्यास्त के विक्त बड़े-बड़े नेता मिंगु-भवन से बार निकले श्रीर श्रात्यन्त उत्सुक य प्रतीचा में खड़े हए प्रेस-प्रविनिधयों को बताने लगे कि श्राखिरी हरने की गई सन्धि-चर्चात्रों के सफल होने और गांधीजी के अपने निश्चय को बदलने की कोई समावर नहीं है। फिर भी कुछ आशावादी अबतुक यह आशा लगाये बैठे थे कि अन्त में कोईन कोई एउ निकल ही जायगी ! लेकिन जब गांघीजी रात के 💴 बजे मियु-मयन खोडकर वर्ष्यरेनी-टूल हेटन पर गुजरात-मेल के एक तीसरे दर्जे के दिन्ने में सवार हो गये तब सब सन्देह विलक्त खतम हो गी।

सर प्रभारांकर पटनी ने दोपहर को श्राध धन्दे तक गांधीजी से मुलाकात की। ग्रामीगिपेट प्रेस के भेंट करने पर सर प्रभाशकर पट्टनी ने (जिन्होंने 'एस॰ एस॰ मुलतान' जहाज से ब्राप्ती यात्र स्थगित कर दी थी) इससे श्रधिक कुछ भी बताने में श्रानिच्छा प्रकट की कि श्रानेक कारवों से उन्हें

. श्रंपनी यात्रा स्थमित कर दी है।

इस तरह गोलमेज-परिषद् के श्राभिनय में पहला हरूय समाप्त हुआ। १५ श्रमल को डॉ॰ टर् श्री जयकर श्रीर श्री रगास्वामी श्रायंगर गांधीजी से दो एक बार मिलकर बम्बर्ट से खाना होगरे। हर विथय पर प्रकाशित हुए पत्र-ब्यवहार के क्राध्ययन से सरकारी खाधशारियों की मनोहनि का बन्दी रिचय मिल जाता है । सेकेटेरेयट ने समस्तीते को सबुद में फ़ैंक दिया था। पूना की दुर्पटना ने <sup>संग</sup> ातः सेकेटेरियट की शांति भग कर दी थी। प्रायः प्रत्येक नार किसी-न-किसी हिंसात्मक कार्य से कार्येत ब्रान्दोलन को नाखुक समय में बाघा पहुंची है । पूना वे फर्युसन-कालेज में बम्बई के स्थानायन म<sup>त</sup> रें सर १० हॉटसन पर एक युवक विद्यार्थी-द्वारा गोली का चलाया जाना इस समय बखुत दुर्माय र्थि था। लेकिन ई॰ हॉटसन ने स्वय नहीं स्थिरता स्त्रीर शान्ति रक्सी, जैसी लॉर्ड स्वर्विन ने २१ दिसम्बर १६२६ को रक्ली थी । गांधीजी ने पूना-दुर्घटना पर दु:ल प्रकाश किया श्रीर स्थाना<sup>यह</sup> वर्नर को यचने पर क्याई दी। कार्य-समिति और महाममिति ने भी इस ब्राक्रमण की निन्दा है स्ताय पास किये। लेकिन यह तो केवल एक चैपक है। मांधी-ग्रविन समभीने के टूटने के बलुव ससे भी गहरे कारण थे। प्रत्यद्ध उल्लंघनों का वो नाम-निर्देश भी कर दिया गया है। गांधीश्री है गरीगों में से प्रत्येक का उत्तर सरकार ने २४ अगस्त को प्रकाशित किया और कांग्रेस ने उनझ स्तत प्रस्पत्तर ऋक्तुबर मैं प्रकृश्चित किया ।

न जाने के कारण

इसमें सन्देह नहीं कि समझौते के ये उल्लंबन, गांधीशी के गोलमेश-परिषद् में उपरिषद ने से इत्कार करने और १३ व्यास्त को बाइस्टाय को तार-द्वारा व्यपने निर्वय से (जिसका सम न कार्य-समिति ने भी किया ) स्चित करने का, एक कारण ये । बस्तृतः यह इमर्थन सा॰ का ३० हाई का पत्र था, जो पहले ह्या चुका है, जिसने रिपति को निर्णति-रूप दे दिया था। बम्बई के सर र का १० कागरत का पत्र भी कम निर्णायक न था। सर माल्कम देशी वर कार भी, संपति उवसे म्म, जिट चीर संवदभाषा का प्रयोग था, यह निरुत्तय करने में कम कारण न था । शेकिन इनमें से बड़ा कारम् या नारदोशी में समान नमुली है लिए इमनक्सी उत्तर्यों का स्वतस्थन । १९ ल हारों में से रहे लाल दिया का चुड़ा था। बांग्रेस का मन्त्रम्य या कि सन क्यान म चुड़ाने ्राप्ति के प्रस्त हैं चौर समय चारते हैं । राजने बारती का बचाया करीव दो राज्य वरणा शेव

कहने पर सरकारी भालगुजारी दी जाय या रोकी जाय ! सरकार ने ख्रपने पत्र-व्यवहार में यह स्पष्ट लिख दिया था कि समझीते का जाती ऐसा खाशाय ही है और जा सरकार इसे सहस्रही कर सकती है। काश्रेस यह सावित करने को तैयार थी कि लोगों को भयमीत करने और कळ मामलों में वो श्रविरिक्त भालगुजारी वसल करने के लिए अनुचित प्रभाव झालने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया गया है । श्रीर फिर इस प्रकार प्रकन की हुई श्रुविसिक-मालगुजारी एक लाख रूपया भी नहीं होती थी । सरकार का कहता था कि लगान की जसली में श्रालिय निर्माय कांग्रेस का नहीं बर्कि सरकार श्रीर उसके कर्मचारियों का होना चाहिए। ब्रिटिश-शान्ति श्रीर ब्रिटिश-शासन श्रभी वहां कायम है। सरकार इसे जवाना श्रीर साबित करना चाहती थी । सरकार को मालगुजारी की इचनी परवाह न थी. जितनी अपने रीव की—जसी रीव की जिसकी इतनी तारीफ मास्टेश साइव ने की थी—चिन्ता थी ! एक इसरा और महत्वपूर्य कारण भी या, जिससे गांधीजी इंग्लैयट नहीं जाना चाहते थे। भारत-सरकार ने डॉक्टर श्रमारी को गोलमेज-परिपद् का प्रतिनिधि मनोनीत नहीं किया था। स्वमावतः कांग्रेस उन्हें ले जाना जाहती थी । कांग्रेसी होने के ब्रालावा वह भारत की एक वही पार्टी-राष्ट्रीय मुस्लिम दल-का प्रतिनिधित्व वस्ते थे । सभी मुसलमान अवनि-विरोधी नहीं हैं । उनमें भी एक ऐसा साफ गिरोड था, जो दिल से राष्ट्रीय था और पूर्व स्वराज्य-सकम्मल आजादी के लिए

उत्पक्त था । लेकिन इस रहस्य को सभी जातने हैं कि लॉर्ड ऋर्विन ने गांधीजी के कहने से पविद्वत मदनमोदन मालवीय, श्रीमती सरोजिती नायह श्रीर द्वाक्टर श्रासारी की मनोनीत करने का क्लान दिया था. जबकि बहले दो ब्यक्ति मनोतीत कर लिये समे छीर झॉक्टर छासी छोड़ दिये गये । यह बात नहीं थी कि लॉर्ड विलियादन जारते ही न थे कि सॉर्ड खर्चित ने क्या वचन दिया था। लैकिन शोलमेज-परिवद में यह प्रदर्शन भी ब्रिटिश हितों के लिए अन्छ। था कि मुस्लिम-भारत स्व-गम्य के विवद है। लॉर्ड मार्विन के वचन का पालन करने की मांग के उत्तर में लॉर्ड विलियदन ने यह दलील दी कि मसलमान प्रतिनिधि झॉक्टर श्रमारी के प्रतिनिधित के विरुद्ध हैं । वे तो असके विरुद्ध होते ही । यदि वे विरोध न करते, तो वह मुसलमान प्रतिनिधि न होते; बल्कि मारत के प्रतिनिधि होते। देश में बॉस्टर खत्सारी की स्थित श्रमाधारण थी. जनके खतथायी भी बहत थे, उनके विचार मी राष्ट्रीय थे । यह साम्प्रदायिकता के प्रवल और निर्मीक विरोधी थे । ऐसे डॉक्टर खन्सारी के बवाब की वे मुसलमान प्रतिनिधि केसे सहन करते है कांग्रेस ने सारग्रदायिक प्रश्न पर एक इल वैयार कर लिया था, जिसका समर्थन गोलमेज-परिषद् में एक हिन्दू छीर एक मुस्लमान प्रतिनिधि करने । सरकार यह जानती थी और साफ सौर पर मसलमान खंग को काटकर कांग्रेस को बेकार बना देना चाइती थी। इन परिस्थितियों में कांमेस के लिए राष्ट्रीय सम्मान की रहा करते हुए देवल एक ही मार्ग खुला या । मंशिजी ने उसे ही पक्का और गोलमेज परिषद् के लिए लन्दन जाने से हन्कार कर दिया । च्यात्रा के पहले एक बार फिर लक्षाई की तैयारियां होने लगीं । सत्यामरी को हो कोई वैयारी करनी नहीं . होती, उसे मेनल स्चना देनी होती है। सरकार को जैसे लाडी या मनुष्य-बल की वैयारी करनी पहती है, वैसी कोई भीतिक तैयारी सत्तावही को नहीं करनी पहती। जैसे-जैसे बावस्यवता होती काती है. जनता की श्रोर से स्वयंत्रेवक साते जाते हैं। फिर भी यह हो मानना ही चाहिए कि मनुष्य की सहन-शनित की भी व्यक्ति, एक कीमा होती है और कलामह-समाम में दो बालिम मनुष्य और बालिम भा हो है जो काम दे जेजला है। परलू इब निवय पर दो अविक बात हम आमें करेंगे। १५ काराल 125

की लड़ाई की हमा की ही सब जगह चर्चा थी। इसमें सन्देह नहीं कि लॉर्ड विलिगदन का स्व पूर्ण शिष्टता का था । उन्होंने गांधीजी से कहा कि आप मामले को तोई नहीं। जब कमी कोई दिक्त हो, मुक्तसे मिल लें। लेकिन गांधीजी जब कोई बात पेश करते ये तो उसका कोई ब्रलर बहेत था। सारा देश एक निराशा में हुआ हुआ था। पविडत मदनमोहन मासवीय क्रीर भी<sup>न्ही</sup> सरोजिनी नायहू ने 'मुलतान' जहाज से अपनी यात्रा स्थमित कर दी थी, जिससे श्री स्थ, जनक श्रीर श्रायंगर खाना हुए थे। गांधीजी ने श्रपनी रियति निम्नतिखित सरह शब्दों में रह ही :

"यदि सरकार श्रीर कांग्रेस में कोई सममीता हुद्या था श्रीर थदि उसके श्राराय के क्रेम कीर विवाद उठ खड़ा हुआ या किसी पत्त की श्रीर से उसका उल्लंघन किया गया, वो मेरी संमि में सब सममीतों के साथ लागू होनेवाले नियम इस समभीते पर भी 'लाग होने चाहिए'। इस हमनी पर तो वे श्रीर भी ज्यादा इसलिए लागू होने चाहियें, क्योंकि यह समझौता एक महान सरकार की सारे देश के प्रतिनिधित्व का दावा करनेवाली महान संस्था के बीच हम्रा है। यह बात सही है इस समझीते पर कानून से श्रमल नहीं कराया जा सकता, पर हसीलिए सरकार पर यह दोही जिले दारी श्रा जाती है कि सममीता करनेवाले दो समुदाय जिन प्रश्नों पर एक नहीं हो सबते उने हुई मिश्रम् न्यायालय के सामने पेरा करे। काँमेस की एक बहुत सरल खोर स्वामाविक इस सलाई की 'सरकार ने दुकरा देने लायक समक्षा है कि कमड़े के ऐसे मामले निषद न्यायालय हो औ हेरी चाहिएं।"

गाभीजी ने शान्ति के लिए कमी दरवाजा बन्द महीं किया। बह तो कहते ये कि की गस्ता साफ हुआ, यदि प्रान्तीय सरकार समझौत की शतों की पूर्ति करवी रहें, मैं सन्दर्भ की की दौड़ पड़्या । जो शत प्रत्येक राजनैतिक विचारक के दिमाग में घम रही थी, उसे उन्होंने हुने हैं। पर कह दिया-"यहां के बड़े सिविशियन नहीं चाहते कि मैं परिपद में जा सके। और यदि वे वर्ष भी हैं, वो ऐसी परिस्थिवयों में, जिन्हें कामेस-बैनी कोई महीय-सरवा बरदास्व नहीं कर सहती। देश के विधितियन बड़े जीरों से यह बात पैला रहे थे कि कामेंस के रूप में गांधीजी एह मुझरे भी सरवार वायम करना चाहते हैं और ऐसी विष्यंसक सरवा कभी गतारा नहीं की बा सकती। मांधीजी ने अर्थ से श्रहमदाबाद के लिए स्वाना होने समय लाई विलिगडन की एक निजी वर िलिला कि प्राप्ते मेवूल में मुकाबले की सरकार खड़ी करने का मेग इरादा कभी नहीं रहा ग्रीर व मैंने कभी पच नियत वरने पर जिद की; हां उसके इस श्राधकार का दावा मैंने श्रापश्य हिया है। के जी वेंबल न्याय चाहता है। ऐसा पत्र इस तरह है:---

''इतनी शीमता से घटन ये घटित होती रही हैं कि मैं आपके ३१आलाई के कृता-पत्र का उना भी न दे सहा । इस पत्र भगवदार में जो संच्वाई की भावना भरी हुई है उसका मैं कायल है। प भाग पिछली घटनाओं ने उसे भ्वशाल वा इविहास बना दिया है श्रीर जैसा कि मैंते १३ श्रामन के ---- 2 कि ने सपन्त प्रशिवतियाँ बनलाती हैं कि चापके खीर हमारे दृष्टिशेख में ही भी हुई

जापार पर बना है। हां, यह वो तब है कि यंब के सम्बन्ध में मैंने अधिकार के रूप में इनकी मांग की थी, पर बांद जाएको मेरी बातचीत याद होगी, वो जाय जान लेंगे कि मैंने कभी हरूपर जोर गारी दिया। इसके निपरीत मैंने जापते यह भी कह दिया या कि बांद मुक्ते न्याय मिल जायगा— निकड़ा में अधिकारी भी हूँ—वो मुक्ते खोज हो जायगा। आप हरसे सहस्रत होंगे कि पत्र की स्था-पना पर जोर दिस्तुकृत हरी बात है।

"मिजिद्धी सरकार के तमन्त्र में मुक्ते क्याल है कि मैंने ध्रापका प्रमा उसी समय दूर कर दिया या जब ध्रापके किमीदपूर्व उद्गार के उत्तर में मैंने कहा या कि मैं ध्रपने को जिला ध्रफ्तर नहीं समक्रा और मैंने तथा मेरे शांपियों ने हेन्स्या से बने बटेश या गांव के मुलिया का जो कार्य किया है, यह मी निला-प्रांचिशासि की वानकारी में और बहुमारी है। इसिलए यदि उपयुक्त दो सलत वार्तों ने प्रापंत्र दिवारों कर प्रस्त सला हो तो माने सेंद होगा।

"इससे स्नाप देखेंगे कि कार्य संभिति इस समय सरकार को परेशान नहीं करना चाहती स्नौर यह सच्चाई से दिल्ली समस्त्रीते का पालन करना चाहती है। लेकिन यह सब प्रान्तीय सरकारों की परसर सम्बन्ध रक्तों की सनोजनि पर तिर्मर है।

''जैसा कि पर्भो में बया बातचीत में भी पहले में श्रापको बतला चुका हूं, भाग्तीय-बरकार की मढ़ पारसरिवता की हिर्म दिन-दिन कम-ही-मा दिलाई पत्नी है। कार्य-समिति के दफतर में बया-तर सफरा के देने कार्यों की इतिलायें श्रा रही हैं जिलका पत्न ही श्रार्थ से उकता है कि सरकार कार्य-वर्षों की स्वायेक-ब्राव्दीलन के करकता चारती है।''

गांची जो ने अपना पत्र इन प्रापंता के बाय समाय किया कि इनका उत्तर जननी मिले और यदि दिख्ती-सम्मतिते का पास्त मंदर है, तो मैं क्ट्रीग कि जो रियाक्ष्य आपने स्थान में पार्ट में हैं उत पर शीम में दिख्त किया जाएं, क्लीकि में क्ली माने ना की गांदें हैं उत पर शीम में दिख्त किया जाएं, क्लीकि में लागांचे पहास के जो दे से हैं कि परिद रिवाल को प्रापंत के अपने और जनता जाएं के सीच प्रस्ताप की होता है के अपने और जनता के नीच मर्प्यप की होता होता है जो अपने और जनता के नीच मर्प्यप की होता होता होता है जो है कि परिद प्रस्ताप के साम के नीच मर्प्यप की किया ने वह प्रस्ताप के नीच मर्प्यप कि सीच प्रस्ताप के साम के नीच प्रस्ताप की होता होता होता है जो है की साम के का मंत्री होता है जो है ती ही नीच के का साम के नीच सीच के का साम के नीच के साम के

होती नो ही खरी वसीटी मानता हूं! सिविसियनों ही मध्य देखने के सिए ही इतनी केका है गई थी। इस दृष्टि से देखने पर यह कोई छोटी बाव न थी।"

श्याशा हुई

गांची जी ने शिमला से माप्त १४ खगमा के शार से श्राधिकार पाकर सरकार के विवद की स्ची को प्रकाशित कर दिया था । बुख लोगों ने समभग्न कि गांधी जी ने इसे प्रकाशित कर हारा मो चुनैती दी है। बॉ॰ सम् और श्री अयक्र ने 'मलतान' अहाज से इसी आहायका देशक वार दिया और उसमें बताया कि आरोप-सूची के प्रकाशन ने वाइसराय व अन्त-मन्त्री के साथ हैं चर्चा में उन्हें पोशानी में झल दिया है। गांधी जी वो यहां तक तैयार में कि कार्येत के नि समाये गये ग्रामेनों की इकतरपा आंज विसी निष्यस वंज-द्वारा करा ली सत्व। गांधी श्री के पा बाइसराय में को जवाब दिया, वह भी सन्तीय-जनक म था । बाइसराय ने शत पांच मान की की की कार्रवाइयों का निर्देश करते हुए लिला था कि ये दिल्ली-समभीते के भाव और अर्थे हें हैं। थी श्रीर शांति-स्थापन के लिए, विशेषतः सुक्त प्रान्त व सीमा-प्रान्त में, बायक थी। कर्काण उसमें यह भी लिला था कि गोलमेज-परिपर् में कांग्रेस का सम्मलित न होता समग्दी के प्रधान वर्ग को ग्रासपुत करना है, लेकिन मरकार विशेष उपायों को तब तक काम में न मामगी कर तक कि देसा करने को काव्य न हो। जाय । मांधी बी ने समभौता-पालन की बाइमराब की इच्छा का ह से स्वागत किया और सब कॉमेनियों की दिवायत दी कि ये सावधानी में सममी । बा पानन की उन्होंने इस विषय पर नाइसराय से बातचीत करने के लिए तार-द्वारा मुलाकान की बाउ-ी। मांगी । मुलाकात की अनुमति मिल गर्दे । इस पर गांधी जी, भी कलसमार्दे पटेल, कर राज सी छीर गांधी सी के एकाकी मित्र सर प्रभाशंकर पश्नी काहसगय हो। मिने । काइसगय में का कारियी को बैठक की । धालिर बतुव भी नापाओं के बाद मामले किमी तरह मुलागरे में के गांचीत्री शिमला से होराश ट्रेन-द्वारा उस गांवी की पढ़वने के लिए स्थाना हुए में उन्हें पर बान की रवाना होने वाले सरास पर सवार करा सके।

इस ताह मांची जी कीर भारत साबार के प्रांतृतिधारी की आवर्षांत के परिसाय स्टब्स वैसला कुछा कि कांग्रेस की कोर से सांची जी सोसप्रेस्ट में भाग में कीर इसके स्थापन से

बार्स में देह बागल की महाम पर रवाना ही गाउँ ह

AT . L.

भाग्य माचन में एक माडागी विश्वि में बा मामध्या प्रशासित कर दिया। इपटे वर्ष हो मांधी के बा भागत माडाय है होम मेजेटरी हिन्द इमर्गन के साथ में एक माहार हुया था थे. भी प्रशासित कर दिया। करीर्थ वर्ष भी नामधी है। मूनचूर चार्ग के । माडार की रिस्पित के हैं

भरवारी विश्वास

ार, वादमारह प्रोटर घोर मध्ये हो हो बादवान के दोनाथ-क्वा में मोड भौती है द्वारी हे बारेन का मोडेरीवान बरेंगे ह

3) व राजे रेरिके या बारकीय चालुके। बाँद वह बाँचा में माद हैर बुद बार्की के जुनका कार्या है। प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त कर वाली के बारकी में बारकी में

3. पारत-जिले में लगाग-जवाली है अर में जिलाराजीय बात बार है कि स्त्रा नारवेशी-तारहुइका और सालीय माण के जिम मानों में पुलिय-गार्टी के बाद मालक्क्यर कुलाई १८६१ में गारे थे, उनमें लगान देने वालों जो सार्पिक स्थिती को देखते हुए उत्तरी पुलिय-टाए जबरस्ती करके बारवेशी तारहुक के अन्य गांनी की अनेवा अधिक लगान मागा गागा था उनकी अनेवा उनसे अधिक रायुक्त किया गाया ! बनरई-सरकार से तथामाँ करने के बाद और उससे पूर्ण वस्त्रम होने हुए, गायत-सरकार ने वह निक्षम किया है हरून अपूर्ण को लाव औ आपारी! जान का चेह पह सेगा कि-

वर्ग्य-सरकार ने जांच करने के लिए नासिक के कलक्टर मिन आर॰ सी॰ गाँडन को नियक्त किया है।

प्याः हो। ¥े कमिस-द्वारा उठाये गये श्रम्य प्रकृति के बारे में भारत-सरकार व प्रान्तीय-सरकारें जांच की खाश देने की तैयार नहीं हैं।

4. यद सममीते हे चोत्र से बाहर कांग्रेज निश्ती मामले में नई शिकायतें करे, वो उन शिका-यतों पर साधारण शासन-प्रकाय के कांग्रेकन खोर रिवाज के खनुसार सरकार विचार करेगी. और गीद बांच का नोई समस्त उठें वो. जांच सत्ती है या नहीं. और गीद बांच करती है वो किस तर से, हन

सर बातें का फैसला प्रान्तीय-सरकारें प्रचलित कार्यक्रम और रिवाज के खनशार करेंगी।"

पत्र-व्यवहार

इससैन सा॰ के नाम गांधीजी का पत्र--शिमला २७ घगस्त १६६१

"श्रापके द्वारी वारील के पत्र और एक नया महानदा मेजने के लिए प्रत्यताद। सर काववजी ने भी श्रापके बजाये वहारिक मेजने की कृषा की है। मेरे वहकारियों ने व मैंने वंग्रीभित महान्दिर पर भूत के प्रापक कर के स्वापक कर के स्वापक कर के स्वापक करायित स्वान्दि को स्वीक्ष्य करने के लिए वैतार है—

भीये पैरायाक में सरकार ने जो स्थित ब्रास्थियार की है, उसे कांसेट की ब्रोर से स्वीकार करना में शिष्ट अरामन है। क्योंकि इस यह प्रतुपन करते हैं कि बार्र कोसेट की समस्ति में सामस्ति के स्पतार में पैरा दुई शिकायत र े की आसी वार्र जॉक करना करनी है। क्योंकि किन्य अरी है स्थान के स्विक्त स्वास्तित आरी

ं कराने के लिए उपन नहीं है, वो । ! इसका परिग्राम यह ग्राम कि . जोर नहीं देगी, शेक्टिन पदि कोई सा के कामन में उसे हुए कराने के लिए है। त्रियट-प्रकार

> का निगन्तर प्रयत्न दशकों से जिक्का

कांमेस का इतिहास : भाग ह करायें । कांग्रेस की स्थित का उस्लेल यहां इसलिए शायरवर हो गया है कि मीच्य में की

गवित गलताहमी या कांग्रेस पर सममीता-उल्लंघन का खारोप न हो सहै। कांग्रेस कार्यी सफल होने की हालत में मेरा रश्याल है कि यह विक्रति, यह पत्र कीर खाएका उत्तर वर्णन ।।शित कर दिये जायी ।"

र्मन सा॰ का उत्तर---२७ चरास्त १९३१

"ब्राज की तारील के पत्र के लिए धन्यगढ़, जिसमें खामी खामी पत्र में लिने रहें हैं व है प रिजाति के संस्थिते की स्थीतार कर लिया है। की संस स्थित सर्वाट कामल से इन बात की प्रदेश ले लिया है कि बाद श्रामें से उडाये गये मामलों में बांच पर बोर देवे का दशदा क्षेत्र का वी l शेकिन कही चाप यह चाहवासन दें। हैं कि कांग्रेस हमेशा सीधे बार से क्याने और बानने वित, समस्त्रमा-बमरामा बादि वरीको से ही बामी शिकायत वर कराने का सतत प्रवस कोती. चार मंदिरन में याद कांग्रेस कोई कार्रवार काने का निभव करे तो उसकी निर्मा भी हर का चाही है। मुक्ते यह बहता है कि फीलिम-महित गरनीर जनत्म आगरे साथ देश आहा है मासित होते हैं कि भीचे बार के लिए कोई मीका नहीं बावगा । जहांतक मरकार के सामान क्य

बात है, मैं बाहमराय के E भागना की शिले हुए पत्र का गिरेश करता हूं। सरकारी गिर्णः का चाब की संगील का पत्र कीर यह उत्तर मरकार एकमान प्रकाशित कर देगी हैं इसमें पाटक जान गारे होंगे कि बारदोजी की जीव का निवय ही गया वस क करें मान शिकायों के बारे में, जिनकी मरकार कोई मुताई न करे, शिक्ती समावें) के अभी औं ई होतेन में स्थ्यात्मक प्रेरा करते के लारी कांपकार की बराम सम्मा। जाने देश हैं देश जै भी का कोई निर्धात हम नहीं मोना सहा, उनहीं सांच हो भी महत्तों की की। नहीं भी। स न हो और दिश्या मा पूर न का अथ, नहीं की बांचेन कहे तो माता के प्रारंकारे की छ त्य बोर्ट लेंचा कर भी बर अव रंग की । रूप ही बार्चन नमांची बीर बार्टेंभवी की बर कर en in to teach apply and I also notes at a fine to be four in and and ति का बोर्ट की पुल्लान के करेंगे । बहा महबार बा जनके माधिक रिनी के माँच कोई हिटा वा

र्णन्त के काम सम्मार-बुन्द कर पति पूर कानी की हर ग्रांद की शित कर अप र सर्प देश प्रशं की रों के बादलाए करेंक्से, बहुर राष्ट्र हो। को अमुद्री सुक्का हो आब और प्रथमें बामाह अपेरे अम und al & fan milt auf it nien & fern gu abger freint bi sobm fes र भट्ट र में दिनका करा है दिस का, रह शहलों से बादक एकदिशारी कर कोर्टिक कीरी . दस के बार पात के कुला का साला कहा है। एक की साल ताल कर मार्थ के देव the the street of the street of the street of the street of the street of

शहरूप व नवपर में मातव और दंग्लैपर में होनेवाली वनकाशिक पटनाओं भी और बढ़ते से पहेते हमें गांधीनों और उनकी पात्र का प्रधा भी जाद तेना चारिय । गांधीगों के पात्र भी साददे देखाँ हैं, देखाव गांधी, प्यारेखाल और भीमती मीरावहत थे। भीमती वर्षीनीजी नायह भी उनके साथ थी। को सामान खपनी वाध के जाने थी उन्हें समुद्रा थी। को सामान खपनी वाध के जाने थी उन्हें समुद्रा थी। हम पात्र के कारण वह कमी भोज मात्र विकास के कारण वह कमी मोज या, लेकिन मांधीनों की पढ़कें व करोर देखा है के उन्हें सी में के कारण वह कमी मोज या, लेकिन मांधीनों की पढ़कें व करोर देखें ने उन्हें सीर भी थीन कर दिया। प्रदान में उनका पार्टिक स्थारीन क्षमान अपने कारण पार्टिक स्थारीन क्षमान अपने कारण पार्टिक स्थारीन क्षमान अपने कारण पार्टिक स्थारीन क्षमान कारण पार्टिक स्थारीन क्षमान कारण पार्टिक स्थारीन क्षमान कारण पार्टिक स्थारीन स्थारीन कारण पार्टिक स्थारीन स्थ

मानगत्र का उत्तर देते हुए और १२८ मिनी की यैली के लिए, जो उन्हें मेंट दी गई थी,

उन्हें धन्यवाद देते हुए गांधीजी ने कहा :---

"आपने जो भी एकत की है, उसके लिए में आपको अपनयर देता है। में जानता है कि या उपायन व्यक्तिया के से शिवार मंदिनित्य स्वासा है कि में मोलित में मालित हमें से हैं कि मोलित-ता-ता के देश कार्य कर के साम के मोलित की भारतीं की देशी साम में मालित की मोलित की भारतीं की देशी साम की मोलित की मोलित हमें में हैं, क्याम दाना ही सर्वाम है, जारित साहित में में मालित हमें में में हैं, क्याम दाना ही सर्वाम है, कि मोलित मालित मालित मालित हमी में मालित मालित मालित मालित में मालित में मालित मालित में मालित मालित में मालित में मालित में मालित मालित में मालित मालित में मालित में मालित मालित में मालित मालित मालित में मालित मालित में मालित में मालित मालित में मालित में मालित माल

जहान पर भी गांधीजी उसी तरह क्षप्ती ग्रामंता, क्षपंता चरका और बाहते हे ताथ हरने सतोर्पजा स्थादि साधारण जीवन अस्तित कुरते रहे, जैसे क्षास्त्र में करते थे। गांधीजी हो भीजी जग जुलाशा और वस्तार्यों के क्षाप्त्रज्ञ नहस्त्राता ने बवाई भेजी। वहले का संदेश हो सकारतः हरने स्पर्धी था, और वस्ते का शार्वक उताह हुए उद्धाय हो साह हो आयाण

सरहा था, आर दूसरे का शांदक उत्साद हम उद्धरम् से शांत हो वायया— "अपनी संतर्गत और स्वाधीनका के लिए सबसे नुए सिश के नाम पर मैं उसी साधीना के लिए सबनेगाले मारत के सब्देश्यान नेवा का स्वागत करता हूँ। मेरी हार्रिक कामणा है कि सां की यह यात्रा पहुराल समाप हो और आप प्रतन्ता पूर्वक होटें। मैं हैर्स से भी मार्गत कर्या है कि ब्राप अब बहुरें से लोटकर सब्देश जाने लगेंगे, यह मुक्ते आपसे मिलने की सुरी हालिन होगी।

रेश्वर ज्यापको चिरायु करे श्रीर श्रापके प्रयत्नों में ज्ञापको स्थापक तथा स्थायी निजय दे।" मिश्री शिष्ट-सवडल को पोर्टसईद पर गांधीजी से मिलने की ल्राक्त नहीं दी गाँ, नेकिन की ल

भारतीयाँ के शिष्ट-मयदल को उनसे मिलने दिवा गया। बहुन दिक्कत के बाद महकाशों का रूप प्रतिनिधि गांधीओं से मिल सका।

जब गांपीजी मार्रालीज बहुने, भी रोम्या रोलां की बहुन मेहशीन रोलां जना। जनार पूर्व स्वायत करने के लिए महीवा कर रही थीं। रोम्या रोलां करनार होने के झारण कर्ष उत्तरिक के दें एके थे। मेहलीन रोलां के लाप मोर्ग्यियर मित्रे व उनहीं मुख्यते भी थीं। मोर्ग्यिन रिस्तरित के के स्वायत्त्र के, जिल्हें मार्ग्य-सरकार ने पींखें १६१२-१३ के झान्यीलत में मार्ग्युली राम सार्थ्य कर पक करकर प्रविद्ध कर दिया था। किउने ही मार्ग्यित विद्यापियों ने भी गांपीजी वह ब्रामिन्द्रन दिया गांपीजी लत्य के रिस्तर्य वाले खार्बनीक यही तथा गरीशों ने भी नां से ब्रामिन्द्रन दिया सार्थित के सार्थ्य करिक्शाला में उन्हें सत्यात के उत्तरित के लिए सुक्ते निम्तर्य कि छोर लि से भी क्यारा निमन्त्रण गांची में उन्हें स्वायत का खान्यन मान्य शान्य से किशाने के लिए किने पह जिल ने एक दिन पूर्वन नेते पर रिक्त किन्युलाई को भीडकारट झार्ग मेने मांने मंद्रा की रिनेट 'धारण' से पहुन ५५ लोह का में करी मेन दिया था।

पाणियाँ में
पाणियों ने सन्तन में बेहद-दान को प्रोत्ता हैर-दान को, जिहिस-ताकार के बाहिन की
क्रोप्ता पित वर्ष्युवस सिहार के ब्रास्तिय की, ब्रीर धनी सीती की संती की ब्रीरा रहिते में स्रोप्ता कि वर्ष्युवस सिहार के ब्रास्तिय की, ब्रीर धनी सीती की स्वीदा की को ते विकास में तत्त्वार, कि ब्राप्त खोटे हुए-विस्त्रात्त के ब्रास्त्री में स्वते नियं में में कि कि तीत में तत्त्वार स्वतं ब्राप्त खोटे के स्वतं में में से कि कि तही त्राप्त की त्राप्त में साम की त्राप्त की त् असंदिग्ध मापा में यह कहते हुए रिपति को बिलकुल साफ कर दिया कि विभिन्न जातियों को अपने परे बल के साथ खपनी-श्रुपनी माग पर ओर देने के लिए उत्साहित किया गया है। जन्होंने यह भी बड़ा कि वड़ी प्रश्न श्राबार-रूप नहीं है, इसारे सामने मुख्य प्रश्न सो शासन-विचान का निर्माण है। उन्होंने पूछा कि स्था प्रतिनिधियों को खपने घरों से ६००० मील केवल साम्प्रदायिक प्रश्न इल करने के लिए ही बलाया गया है है हमें लन्दन में इसलिए निर्मायन किया गया है कि हमे जाने से पहले यह सतोप हो जाय कि भारत की स्वतन्त्रता के लिए हम सम्मान-यस्त व श्रम्रली दांचा तैयार कर सके हैं और श्रव उत्तार केवल पालंभेयट की स्त्रीकृति लेनी रह गई है। उन्होंने पर श्रवट कार की कार पर के प्रति हो से किया की चुटती कीने हुए कहा कि यह दूरई कार वया उनके छाचियों के इससे को सर्वीय हुए यह में उनके न होने हुए, बीक्त केरे दिवार में उनकेंगे को चुछ किया है वह युद्ध की चीर-कार केवा ही है। सरकार की यह सैकता उत्तरावित-यूर्ण शासन कार्यात सरायन-प्राचित के लिए यही किया वीक्सापी की क्षता में भाग तेने के लिए ही कर्या है गई पर में उनकी सफलता चाहता है", उन्होंने बहा- "लेकिन कांग्रेस इससे बिलकल खलग रहेगी। दिसी होने प्रस्ताव या योजना पर, जिससे कि खली इवा में पैदा होनेवाला बाजादी और उत्तरहायां शासन का प्रश्न कभी पना न सकेता, अपनी सहमति प्रकट करने की अपेदा कामेंस चाहे कितने वर्ष जगल में भटकना स्रीकार कर लेगी।' चन्त में उन्होंने उस कठिन प्रतिश के साथ भ्रामा भाषण समाप्त किया, जिलार कुछ समय बाद उन्होंने खामे जीवन की बाजी लगा दो यी । उन्होंने कहा-"दाहरूरय करे जानेवालों के प्रति एक शम्द भीर । अन्य श्राल्यस्यक आवियों के मार्वें को मैं सम्म सकता है, लेकिन बाहुतों की बोर से पेश किया गया दाया हो मेरे लिए एउसे झिक निर्दय पान है। इसदा कर्ष पर हुणा है करहरूला का करक जितक रहेगा। "स्मानते आहे हैं करहरूल का वर्ष पर इस कि के से में मीरिट्यू करणा का शिवक दर्श के लिए निक्क, इन्हम्मत होगा के लिए मुक्कमत कीर रंता है रोगों के लिए संगत पर सकते हैं। तेर्कन का सहुत भी नग्र के लिए समुद्र देते। करहरूला मीरिट्यू होते होते हमें से सम्बद्ध करनू समझू गा कि दिन्





घर्म ही हुए जाय। जो लोग श्रजूरों के राश्चीतक श्रावकारों की बाद करते हैं वागत घे जानते, और हिंदु-समाज का निर्माण कित प्रकार हुआ है, यह भी नहीं जानते। इसील्प्स में श्र पूरी शांकि से यह करता हूं कि इस बाद का निर्मेण करनेवाला यदि विकंते ही श्रकेश रोज ते। अपने माणों की बाली लाग कर भी. मैं सकत निर्मेण करनेया।

माधीओं प्रधानमध्यों को पंच बनाने के निरोधी नहीं थे, बरातें कि उनका निर्धय पुंकरण खीर विस्तों तक सीमित हो। अन्य जातियों के प्रध्य प्रतिनिध्यल से वह समृत्य वात मा अन्य क्षातियों के प्रध्य प्रधिक अग्र में स्व समृत्य वा । अन्य क्षात्र के स्व स्वाय एक बीधा भागा बवाब किया — 'क्षा आग्र से प्रवेक प्रदेश के सावित मानते के विद्या के स्व विद्या मानते के विद्या के स्व विद्या मानते के विद्या के स्व के स्व विद्या के स्व विद्य के स्व विद्या के स्

गांधीजी का रूख

रे⊏ नवस्पर १६३१ तक मित्र मण्डल गीलमेज-परिवद् से ऊव चुका था। इस दिन हाँ सैंकी ने प्रधान मंत्री का यह इरादा सुनाकर सक्की चिकत कर दिया कि मापूर्णों के बाद क्रीमरी बी विसर्जन कर दिया जाय ऋौर आगामी सप्ताह खुली बैठक की जाय । विशेषी-दल की झोर से में लें हुए मि॰ बेन ने इसका यह 'कहकर किरोध किया कि सरकार परिपद् की हत्या कर रही है। हा सेम्युझल होर ने कहा कि हमें वस्तुरियति का ध्यान रखना चाहिये और यह अनुमन हत्व चाहिये कि इन परिस्थितियों मे यह मामला यहीं बन्द कर मानी कार्य-विधि के सिलसिले में प्रधार मन्त्री के वक्तव्य की प्रतीद्धा करना अधिक श्रेयरकर है। सेना के सवाल पर बहुव हुई श्रीर गांधी ने इस विषय पर मी कुछ और स्पष्ट बार्वे कहीं। लेकिन उससे पहले उन्होंने यह भी वहाँ हैं जरूरत हुई तो मैं इंग्लैंड में ऋषिक समय तक ठइरने का विचार रलता है, क्योंकि मैं वे लन्दन स्राया ही इसलिए हूँ कि सम्मान-युक्त समभीते का प्रत्येक सम्मव उराय खोजने हा प्रवन करूँ । उन्होंने जोर के साथ यह कहा कि कांग्रेस उत्तरदायी-शासन से आनेवाली सर प्रकार की जिम्मेदारियों को-रत्ता का पूर्ण अधिकार 'और वैदेशिक मामले तक-ग्रावस्यक है। नेर श्रीर म वस्या के साथ ऋपने कन्धों पर छठाने के योग्य है। छन्दोंने इसका भी निर्देश किया कि भारत की सेना यस्तुदा देश पर अधिकार जमाये रखने के लिए हैं। उसके सैनिक नाहे किसी आर्ति मेरे लिए सब विदेशी हैं; क्योंकि मैं अनमे बाल नहीं सकता, ये खुले और पर मेरे पास बाा नहीं हैं न्त्रीर उन्हें यह विखाया जाता है कि वे कांग्रेवियों को अपना देश-मार्ट न गमर्फे । "इन है"तहीं। हमारे बीच एक पूरी दीवार लड़ी कर दी गई है।" श्रंपेश्री सेना बड़ा पर श्रंपेश्रों के "स्वामी की। के लिए, विदेशियों के इमलों की रोकने के व आन्तरिक विद्रोह के दमन के लिए सभी गई है बस्तुतः केंगल ऋषेजी पीत्र के ही नहीं, सम्पूर्ण सेना (भाग्नीय सेना ) स्वने के भी यहीं 🕃 🗓 लेकिन समें में चीन के हिन्दुस्तान में स्वते का उदेश हन विभिन्न भारतीय मैनिकों में सन्। बन है। तजूरों सेना पर पूरा-पूरा मारतीय श्रीविकार द्वाना चाहिए। से हत्य मेरा बादेश नहीं मानेगी, न प्रधान संनारति स्त्रीर न विदल गा भाग हामें

"कियु किर भी मैं ब्रास्ता करता हूं कि ब्रिटिश-जनता की सद्भावना से मैं ब्राप्त ब्रादेश कीर ब्राया का पालत उत्तरे करा राष्ट्रीं । इसेजी कीजी को भी यह कहा जा वर्षमा कि इस तुल यहां प्रामेंजी के स्वापों की रहा के लिए नहीं, लिकिन भारत की विदेशी क्षात्रमण से भवाने कि हम हो। "यह कि में प्राप्त के किए हो । "यह कि में प्राप्त के किए हो है। विद्या का किए हो है। में ब्राया के किए हो है। में कि स्वर्ध के स्वर्ध के किए हो है। में किए से किए हो है। यह कि स्वर्ध के स्वर्ध के किए हो है। यह से कि स्वर्ध के स

सच शत तो यह है कि किसी दिन गांधी जी अभेजों और उनकी कर्तव्य-बद्धि पर विश्वास करते थे। उन्होंने कहा-"इमें श्रंभेजों के हृदय में भारत के प्रति उस प्रेम-भाव का सचार कर देना चाहिए, जिससे भारत ऋरने पैरों पर खड़ा हो सके। यदि ऋग्रेज लोगों का यह खयाल है कि ऐसा होने के लिए आभी एक सदी दरकार है. तो इस सदी-भर कांग्रेस बयावान में भटकती रहेगी. उसे मयंकर श्राम्त-परीचा में होकर गुजरना होगा. आपदाओं के तुमान और गलवफहिमयों के बवरहर का मुकाबला करमा होगा, श्रीर यदि परमात्मा की इच्छा हुई तो गोलियों की बीहार भी सहनी परेगी।" संरक्षकों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि "यदाप उनके मारत के हित में होने की बात लिखी गई है. फिर भी मैं लॉर्ड ग्राविन के इस कथन की पृष्टि करना चाहता है कि 'गांधी ने भी यह मान लिया है कि संरक्षण भारत और इंग्लैयब दोनों के हितों की रखा के लिए हों।' मैं किर कहता है कि मैं एक भी ऐसे संरक्षण की कन्नना नहीं करता, जो केवल भारत के दित में होगा । कोई भी ऐसा गरताण नहीं है. जो साथ-साथ ब्रिटिश-स्वायों की भी रहा। न करे. बराउँ कि हम साओदारी-इन्टित श्रीर सर्वधा सरावरी के दर्जे की सामोदारी - की कलाना करें।" गोलगेज-परिपद के खले ग्राधिवेशन में बोलते हुए उन्होंने उपस्थित लोगों के धामने यह सप्ट कर दिया कि मैं इम भ्रम में नहीं है कि खाजाड़ी । बहस-मुश्राहसे प्रवं सन्धि-चर्चा से मिल सकती है ! लेकिन मैं यह जरूर बहेगा कि जब यह घोषणा हो सुद्धी है कि परिपटों या कमिटियों में पैसले की कसीटी बहमत नहीं रक्ली जायती. तब परिपट के संयोजक ऐसी कमिटियों की एक के बाद दूसरी रिपोर्ट पर 'बहुमत की सम्मति' कैमे शिलते हैं झौर मतमेद रखनेवाले 'एक' के माम तक का उस्लेख नहीं करते हैं यह 'एक' कीन है ! क्या गई। उपरिचन दलों में से कांवेस भी एक दल है ? मैं पहले भी यह दावा कर चुका है कि कांबेस द्रांश सदी सदी जनता की प्रतिनिधि है। इस मैं यह दावा करता है कि उपनी सेवा के अधिकार से दांग्रेस शकायाँ. जमीदारों और शिच्चि-वर्ग की भी प्रविनिधि है। चन्य सब प्रविनिधि खास-खास धर्मी के प्रविनिधि होकर खाये हैं; कमित ही एकमात्र ऐसी सस्या है जो साध्यश्यकता से पूर है। इसका मच सक्के लिए--जाति, वर्ण और धर्म के भेदभाव का लवाल किये बिजा-एकमा खुला है। इसका ध्येय करत क ना है, इसलए यह सम्भव है कि अस लोग इसके पास न आते हों: लेकिन कांग्रेस उप्रांतनील सरमा है; बूर-दूर गायों में इसका अन्तर हो रहा है ! किर भी इसे अनेक दलों में से एक दल माना गया है 1 लेकिन यह भी याद कर लेना चाहिए कि यही एकमान ऐसी सरवा है, जिसमें किया · पैमला कारकामद ही मकता है। क्वेंफि यह साम्प्रदायिक पद्मात से उत्तर उटी हुई संस्था है। कुल लोग चानुभन कर रहे थे कि कांग्रेस मुदाबले की सरकार समाने की दोशिश कर रही है। श्रान्ता। वदि कांप्रेस इत्यारे के हुई, जहरीले प्याले, गोलियो चीर भालों के मार्ग को होवकर चाहिला-पूर्वक े मुकाबले को सरकार चला सकती है, तो इसमें बुध ही क्या है ! यह ठीक है कि कलकता कारतीर-

रान पर एक लामदन लगाया गया था, परन्तु यह मानना पढेगा कि बरोरी. उन बाउ के हम्बर्ग मेवर का क्यांक प्राकृतिक हिया गया, उन्होंने स्थानी भूल स्वीकार करली ग्रीर उन नानव वे होत परिमार्भन भी किया था। कमिन दिना नहीं, छहिमा को माननी है: हमन्त्रए मन्त्रप प्रस्त करें जारी किया गया । इसे भी तो सरकार ने बरदाश्त नहीं किया । परना उसका मुकारक में मीति गा महरा। पा- नाय अनास समझ्म भी नहीं बर सब्दे । १६०६ में जो भारतीयों को हेते हैं कि • किया जाता था, १६१४ में गरी दे देना पड़ा । बोरमद व बारबोली में सत्पन्न करते हुई सार भेमनरोर भी हरी स्थीकार कर मुक्ते हैं। हम्नेएड में भोनेसर मिसर्ट में जैने इत बर्ट्स हैं, जो मुक्त करते हैं कि ज्ञाव पर खयाल न करें कि जब भारतीयों को क्ष्मनंदन करता हाउँ है। अमेन लोग तु.सी नहीं होते । लॉर्ड अस्ति ने झार्डिनेनों के बास देश के तब उत्तर है हैं उन्दें सफलता नहीं मिला । "समय रहते हुए, में चाहता है, आप समझे कि कपित का होर हैं। स्वतंत्रता इसका प्रेय है, साहे पिर श्राप इसकी कोई भी माम दें।"दिकत वो यही है कि वह प्रकृमत नहीं और न परिपद् ने शन्दों और माबो की निश्चित स्वाक्य कर रहती है। जा हर् विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न ऋषीं में प्रयुक्त होने लगने हैं वन किसी एक बात पर आहर हिन ब्रासम्मन हो जाता है। एक मित्र ने बेस्ट्रमिनिस्टर के विधान की ब्रोर ध्यान स्टेंनते हुँए दूसने हुँ कि क्या मैंने उपनिवेश शब्द की परिभाषा पर शौर किया है है हो. मैंने किया है । उपनिवेश हर दिये हैं लेकिन उस शब्द की परिभाषा नहीं की गई। भारत के सम्बन्ध में तो वे १८२६ ही निन कित्वत आशय की परिभाषा को भी खीकार नहीं करना साहने-

्रीयुपनिशेष ये स्वर्यत्र देशे हैं, जो जिटिया-वाद्याय के व्यत्वर्गत हैं, उनका दर्ज पह हरें हो, पोलू व बारगे कियी मी परलू से वे यद-दूष के ब्रायीन न हो, यदाप समाद हे ह्वेट ए समाम राजमन्ति के युव से परसर बचे हो और स्ववंत्रतापूर्वक जिटिया-याट्ट-यम्ह (कामनेन)हे

सदस्यों में सम्मितित हुए हीं।"

Pa

मिश्र इनमें नहीं है। मात्य भी उचकी पार्टाभ में न मा। आहा मांभीओ की दिवा है।

यह वो पूर्या-स्वरंत्रना लाहते थे। एक अंग्रेस कमानित्त ने उनसे कहा मा कि आहारी पूर्व-मार्ट 
या अप निया है किए सामें प्रति है।

सा अप निया है किए सामें प्रति है।

सा मांभीओ तो केवल मिश्राने जारित थे। हैं ५ कीन के राष्ट्र के राष्ट्र के हुए के स्वरंत के आहता है।

सहते की शांक की आवरवरकता नहीं के उसे ते सम्मान नहीं कहा के स्वरंत है। इंग्रेस की स्वरंत के स्वरंत के सा के की आवरवर के स्वरंत है।

सत्ते पुरा मांभीओ ने कहा कि "मुन्ने सीन विरोध में ने बताय है कि जार देव कीन की की की स्वरंत है।

सत्ते पुरा मांभीओ ने कहा कि "मुन्ने सीन विरोध में ने बताय है कि जार विरोध की स्वरंत है।

सर्वा मांमिंगों के विदा शासन नहीं बताय अपने के की है संमायना नहीं, वहां किये में मांभी सा स्वरंत के स्वरंत के सा स्वरंत की स्वरंत में स्वरंत की स्वरं

ति का भंग

£ok

खार मुक्ते उन महान् पंत्या से मिन्न न समिक्कार बिसमें कि मैं तो समुद्र की एक बुन्द के समान हूँ मैं कारित से बहुत खोटा हूँ; और वर्ष द खान प्रभूतर पित्रवान कर मुक्ते कोई ज्याद है, हो मैं खानको झामिन्तव करता हूँ कि साप कारित पर भी निर्माण कवित्य प्रभूत्या मुक्तर खानका तो विद्याप है यह किसी काम का नदी; नचीकि कारित से जो अधिकार पुक्ते मिन्सा है उनके निज्ञ में पान कोई स्वरिकार नदी। यदि आप कारित को मिन्सा के अपने कारिकार के के स्वर्ध की कीई जलता न वाद को ममस्ता कर लिंग। वन खामको ठारे दशाने के लिए अपने झार्वकार को कीई जलता न पैदी। आप को खामको अपने पश्चित्र और मार्जिट झार्वकार के द्वारा नहीं पर स्वर्ध मार्च मार्च कार्य कार्य की स्वर्ध कार्य क

......

शन पर एक लाञ्छन लगाया गया था, परन्तु यह मानना पढ़ेगा कि व्याँही उस बात के सम मेयर का च्यान श्राकरित किया गया, उन्होंने श्राप्ती भूल स्वीकार करली श्रीर उस समन्त्र में की परिमार्जन भी किया था। कामेंस हिता नहीं, ब्राहिंसा को मानती है: इसलिए सविनव अवग आर्य जारी किया गया । इसे भी वो सरकार ने बरदाश्व नहीं किया । परन्त उत्तका मुकाबला भी नहीं जा सक्ता था-- स्वयं जनग्ल समद्रुष भी महीं कर नकें ! १६०८ में जो भारतीयों की देने हे • किया जाता था, १६१४ में बही दे देना पड़ा । बोरमद व बारहोली में सत्याग्रह स्वत हुण लॉर्ड चेम्सफोर्ड मी इसे स्वीकार कर चुके हैं। इंग्लैयट में प्रोफेसर मिलवर्ट मरे जैने दुख कार्य हैं, जो मुक्ते कहते हैं कि स्त्राप थह खयाल न करें कि जब भारतीयों को कष्ट-महन कात पड़ा है अमेज लोग दुःखी नहीं होते। लॉर्ड अर्थिन ने आर्डिनेन्सों के द्वारा देश को ल्व त्यांवा है हैंस उन्हें सफलता नहीं मिली । "समय रहते हुए, में चाहता हूं, ख्राप समर्फे कि कांग्रेस का होत हा स्वतंत्रता इसका प्पेय है, चाहे फिर स्त्राप इसकी कोई भी नाम दें।' दिकत से पही है कि दी ही एकमत नहीं स्रोर न परिवर्त ने राज्दों स्रोर मावों की निश्चित व्याक्या कर रहती है। इस्हर्य विभिन्न लोगो के लिए विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने लगते हैं तब किसी एक बात पर ब्राह्म हान श्रसम्मव हो जाता है ! एक मित्र ने बेस्टमिनिस्टर के विधान की खोर ध्यान सीचते हुए दुस्ते ही कि क्या मैंने उपनिवेश राज्य की परिभाग पर भीर किया है। हां, मैंने किया है। उपनिवेश के दिये हैं. लेकिन उस शब्द की परिभाषा नहीं की गई। भारत के सम्बन्ध में तो वे १६२६ ई किन लिखित ग्राज्य की परिभाषा को भी स्वीकार नहीं करना चाहते---

"उपनिवेश वे स्ववंत्र देश हैं, जो ब्रिटिश-साम्राज्य के ब्रन्तगत हो, उनका हर्ना एक हर्न हो, घरेलू व बाहरी किसी भी पहलू से वे एक-दूसरे के अर्थान न हों, यद्यि समार्ट है तुर्द हर समान राजमनित के सन से परस्प वर्ष हो श्रीर स्वतन्त्रतापूर्वक ब्रिटिश राष्ट्र-समृह (ब्रायनित्र)

सदस्यों में सम्मिलित हुए हो।

मिश्र इनमें नहीं है। मारत भी उसकी परिधि में न था। श्रतः गांधीजी हो निकान बह तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। एक अमेज सजनीतिस ने उनसे कहा या कि आपकी पूर्व शहर का छार्य क्या है-क्या इस्लैएड से सामेदारी दिन, दोनों के पारस्परित हितों के लिए सामेदारी गांपीजी तो केवल मित्रता चाहते ये। २५ करोड़ जनता के राष्ट्र को हत्यारे के हुँगै, अली दूर तत्तवारों, मालों या गोलियों की झावश्यकता नहीं है उसे तो श्रपने संकल्प की जनात, है। कहते की शांकि की खाबरवकता है। ब्रोर नह बाज 'नहीं' कहना सीख रहा है। संरख्यों है। करते हुए नाधित्री ने कहा कि "मुफ्ते तीन विरोपश ने बताया है कि जहां देश की Eo की हैं। न तरह मिरवी रख दी गई है, जिसके कि वापत छाने की कोई संस्मानना गर्स, वह किरी दाया मंत्रियों के लिए शासन-तेत्र चलाना असम्भन है। मैं मारत के अर्जुचित कार्ती (ताँ के नहीं चाहता । शबेले मारत के लिए लामपद और ब्रिटिश दिवों के लिए हानिबार हराईर नहीं चाहता। जैसे सर संग्युश्रल होर श्रीर में संरक्षणों पर सहमत नहीं हो सकते वैते हो औ न्त्रीर में भी इसपर सहमत नहीं हुए। भारत अनेक समस्यात्रों को —स्तेग, भनेरिया, ही। श्रीर श्रीरों की समस्याश्री को —पार कर गया है। यह घपरा नहीं जायमा | परमातमा केंब मुक्त ६२ साल के दुवले-पतले आहमी को थोड़ा-सा वो मीका दो। प्रतिनिधि हूं उसके लिए, अपने हृदय के कीने में थोड़ा स्पान -विश्वास करते प्रवीत होते हैं, वयापि कांग्रेस पर ऋविश्वास करते

्द्राप मुक्ते उस महान् संस्था से मिन्न न सम्क्रिए जिसमें कि मैं वो समुद्र की एक बृन्द के समान हूं। मैं कामेंस से बहुत ह्वोदा हूं, श्रीर यदि श्राप मुक्तपर विश्वास कर मुक्ते कोई जगह दें, से मैं , जापको ग्रामन्त्रित करता है कि आप कांग्रेस पर भी विश्वास कीजिए, अत्यथा सुफार ग्रापका जो विशास है यह किसी कार का नहीं , क्योंकि कार्यस सा नारवास काजर, ग्रान्यमा मुक्तार प्रारक्षा जो विशास है यह किसी कार का नहीं , क्योंकि कार्यस से जो ग्रान्थित पुर्त मिला है उसके मिला मेरे पास कोई ग्राप्तार नहीं । यदि ग्राप कार्यम को ग्रान्था के ग्रान्था कार्यस्थ कार करेंगे, सो ग्राम ग्रान्थ बाद को नमस्त्रार कर लेंगे। तब ज्ञापको उसे दवाने के लिए ज्ञपने ज्ञातंकवाद की कोई जरूरत न ' रहेगी । आज तो आपको अपने व्यवस्थित और मगाँठत आतकताद के द्वारा नहीं पर नियमान चानक्याद से लहना है : क्योंकि चाप वास्तविकता से चापना ईश्वरो सकेत से चापियित हैं। क्या <sup>!</sup> क्राप उस संकेत को नहीं देखते. जो ये क्यन्तिकारी क्राप्ते रक्ष से लिख रहे हैं ! क्या क्राप यह नही ै देखेंगे कि इस गेहूं की बनी हुई शेटो नहीं बल्कि आजादी को रोटो चाइते हैं, और जनतक रोटी नहीं मिल जाती, ऐसे इजारों लोग मौजूद हैं, जो इस बात के लिए प्रतिकाबद हैं कि उस बक तक न

तो खद शान्ति लेंगे और न देश की ही चैन से बैठने देंगे !" धारहोती की जाच अब १ दिसम्बर को परिपद् विसर्जित हुई, तो गांधीजी ने सभापति को धन्यवाद देने का प्रस्तात

पेश करते हुए नहा कि ऋब हुमें ऋलग-ऋलग सस्तो पर जाना होगा। और हमारे सस्ते विभिन्न दिशास्त्रों में जाते हैं। मनुष्य-स्वभाव का गीरव तो इसमें है कि इस जीवन में स्थानेवाली स्थापियों से दरकर लें । "मैं नहीं जानता कि मेरा रास्ता किस दिशा में होगा, लेकिन इसकी मुक्ते विस्ता नहीं है । यदि मभे आपसे बिलकुल विभिन्न दिशा में भी जाना पढ़े, तो भी आप मेरे हार्दिक धन्यवाद के अधिकारी तो हैं ही !" इन भागीत्वक शब्दों के साथ गांधीजो गोलमेल-परिषद् से निद्य हुए समय रिथति यह यी कि जिन शर्तों पर कार्येख गोलमेज-परिषद् में सम्मिलित हुई थी, उनमें से घोर-दमन रोक दिया जायगा --पूरी तरह टूट चुकी थी। गांधीजी बगाल व युक्तमात की बढती बुरी श्यित से बहुत चिन्तित हुए, क्योंकि उनका स्वयाल या कि भारत में दमन-नीति को करी रस लन्दन में प्रदर्शित सहयोग और मास्त को स्वतंत्रता देने की इच्छा से बिलकुल मेल नहीं सक्ता।

रान पर एक कान्युन लगाया गया था, परनु यह मानना पड़ेगा कि वर्गे हो उन बाव के मेयर का च्यान खाकरिंत किया गया, उन्होंने जावनी भूल स्वीकार करती और उन तमन के परिमार्जन भी किया था कांग्रेस दिया नहीं, ब्राहिश को माननी है; हरानिय एनिया ब्राह्म जाती किया था कांग्रेस दिया नहीं, ब्राह्मित को माननी है क्या था कांग्रेस हो भी सं पायकार ने बरावत नहीं किया। परनु उसका दुकाना जा सकता था— स्वय जनास स्मृत्य भी नहीं कर सके। १९०० में भी मानीनों को है - किया जाता था, १९९४ भी बही है देना पत्ता । ने सेस्तर न ब्राह्मिती में बरावत हुन कोंग्रेस में मानेत्रस शिक्यदर्श में जैने दुन कोंग्रेस के स्वता की सकता की की दुन के प्रतास की स्वास की स्वता की स्वता है, जो पुभक्त करती है कि खाप पर स्वयाल पत्ता की किया की स्वता की स्वया करता की स्वास की स्वता है, खाप समझ कि कविस का करता नहीं मिला। "धमस रही हुए, मैं चाहता है, खाप समझ कि कविस का किया की स्वता की स्वता की स्वास की स्वता की स्वास करता नहीं और ना परिस्त में साम दें। "दक्क तो सी है। एकमत नहीं और ना परिस्त में साम दें। पत्ता की साम की सिन्न व्यास्वा कर सती है। एकमत नहीं और ना परिस्त में साम की सिन्न व्यास्वा कर सती है।

्वविनेश्वर वे स्ववंत्र देव हैं, जो विद्या-वामाग्य के सन्वर्गत हो, उत्तर हर्ण हो, भेरत व बाहरी किसी भी पहसू से वे एक-दूसरे के प्राचीन न हों, क्वांत्र कमार समार राजमंत्रिक के सूत्र से पहस्तर बचे हों ख़ीर हरतज्वारवर्षक क्रिटिश-राज-एगर्स / सदर 

## बारहोनी की जाच

या र रिशानर को परिनर् (नगरित हुई, हो गांधीजी ने समायित को घन्याद देने का मसाय रेग करते हुए कहा कि यह हो असल असन पर्यक्त पर जाज होगा। और हमारे एसी विभिन्न दिसाणी में जारे हैं। मन्द्रप-स्थान का सीरय हो हमती है कि हम जीन में आनेशाली प्राधियों के रुक्त लें। "जै मही जानता कि मेरा परका कित दिसा में होगा, लेकिन इक्की मुक्ते विन्ता नहीं है। यदि मुक्ते आपसी रिकट्टल विभिन्न रिशा में भी जाता परे, हो मी अप मेरे हार्दिक सम्बद्ध के सायकारी को हैं हो।" हम भानीत्वक सप्तरों के साथ गांधीजी गोसांत्र-वर्णराह से विद्य हुए। उठ समय रिप्ते वाद भी कि जिल हारी पर कार्यित गोस्त्र-गरित्य में संस्थालत हुई भी, अने से सक गोर-स्थान के कि हम सार्थी पर कार्यका निर्माण के स्थान की बहुती हुई दी पियांचे से बहुत जिलान हुए, क्योंक उनका स्थाल था कि भारत में स्थाननीत की जारी एकत सन्दन में महर्यांच्या चहारोंग छोर मारव को स्वतंत्रवा हिने की एकड़ा से विस्तृत्व मेन नहीं खाता। जब गोरीजी गोस्तेन-सरिद्य के सिप्ट स्थान हुए ये, वह यह साहस्थान दिया गया था कि

जर्म सामाजा मालावन-संपर्द क लिए स्वान दूर प. त्ये वर्ष व्यावसान । स्वा माला प्रा सा स्वारोजी में सामाज्य स्थान के सामाजा स्थान होता सामाज्य आपने के सामाजा आपने के सामाजा स्थान होता सामाज्य होता के किए सामाज्य का सामाज्य के सामाज्य के सामाज्य कर के सामाज्य के सामा

कांग्रेस का इतिहास : भाग है.

· of

सम्मेलन असपल सिद्ध दुआ, क्योंकि मरकार की श्रोर से यह कहा गया कि वह इस प्रश्न के महत-पूर्ण श्रंगों पर बहुस करने के लिए तैयार नहीं है। वह केवल उन्हीं नियमों के प्रयोग पर बहुत कर सबती है, जो असने (सरकार ने) निर्धारित विये हैं। इस तरह समस्या के मूल पर कोई विवार

दी नदीं हस्रा।

पिछुले महीनों में युवतपान्तीय-कांग्रेस-कांगरी की छोर से प्रान्तीय-सरकार के ऐसे प्रतिनिधयों के साथ सम्प्रेलन करने के बार-बार प्रयत्न किये गये, जो समस्या के सभी पहलुओं पर विचार कर सकते में समर्थ हों । युवत-प्रान्तीय कांग्रेस-कामटी ने सरकार से सन्धि-चर्चा के लिए सब श्रीवंशर

देकर एक विशोध समिति भी नियुक्त कर दी । पर इन प्रयस्तों में भी कोई सफलता न हुई।

् पत्र-व्यवहार के सिलसिले में कामेस की स्रोर से यह राष्ट्र कर दिया गया या कि वह किछी भी विश्म का इल, चाहे किसी शरह से निश्चित किया गया हो, स्त्रीकार करने को तैयार है, वहाउँ कि उससे विसानों को काफी राहत मिलती हो । जब बगली का समय ग्राया, किसान बार-बार पूड़ने

लगे कि हमें क्या करना चाहिये ! यवत-प्रांतीय कामेंस कमिटी ऐसा कोई कदम उठाना नहीं चाहती थी, जिल्ले समभीते तक की बावचीव ही ट्ट जाय । लेकिन उसी समय किलानों के लगातार सलाह मागने पर यह चुप भी न रह सकती थी ह्रौर न यही सलाह दे सकती थी कि वे मांगी हुई स्कर्म दे

दें, क्योंकि उसे विश्वास था कि यह रकम बहुत अनुचित है और उन किसानों को अबाह कर देगी, जिनकी यह प्रतिनिधि है। तब कांग्रेस ने महा-समिति के अध्यक्ष से आजा लेने के बाद किसानी की यह सलाह दी कि वे लगान श्रीर मालगुजारी का चुकाना सन्धि-चर्चा के समय तक के लिए मुल्जी कर दें। फिर भी कांमेस ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह सन्धि-चर्चा के लिए इच्छुक झीर उन्तत है

श्रीर ज्योंडी क्सिनों की शिकायत दूर हुई यह श्रपनी सलाइ को चापस ले लेगी। कॉर्येस ने सरकार को यह भी सुमाया कि यदि वह सन्धि-चर्चा के समय तक बमूली स्थागत कर दे, तो वह (कांग्रेस) भी खगान मुख्तवी करने की श्रापनी सलाइ वापस ले लेगी। सरकार बाइती थी कि पहने कंप्रिस न्त्रपनी सलाह यावस ले । उनने काँमेंस का परामर्श नहीं माना । त्रव सक्त-प्रांत की काँग्रेस-क्रीमी के पास सिवा इसके कोई जारा न था कि लगान मुख्यती करने की ऋपनी सलाह को दौहरावे। प्रपर्व महातक पहुंच जाने पर भी कमिस कावर यह कहती रही कि वह सन्धि चर्चा के लिए प्रत्येक प्रकार

का रास्ता हुँ दुने स्त्रीर क्योंही किसानों को काफी लूट मिलती नजर त्राते या वसली स्थीत कर दी जाय, लगान मुल्तजी करने की अपनी सलाह को वापस लेने के लिए इमेशा तैबार है । सरकार का हिंग्डोग्य यह या कि वह क्वल उसी स्थिति में अनता के प्रतिनिधियों से बातचीत कर सकती जब कि यह सलाह, जिसे यह लगानवन्दी-म्रादीलन कहती थी. थापस ले ली आय ! लेकिन सरम्ब ने अपने लिए खुद दूसरी नीति अस्तियार की । उसने धेकडी कार्यकर्ताओं को वेल में इन दिया। ये जिरफ्तारियां इतनी तहाक-फहाक हुई कि सभी प्रमुख श्रीर सन्ये कार्यकर्ती हैर्तों में पहुंच गए । इन मिरफ्तारियों का ऋन्तु गांधीओं के इंग्लैंड से भारत पहुंचने के बांच दिन वार्न सर्वे श्री जवाहरलाल, पुरुषोत्तमदाश टब्टन श्रीर शेरवानी सा॰ की मिरक्वारियों के शाय हुआ। दर श्रसल पं • जवाहरताल श्रीर भी शेरवानी को श्रपने स्थान न सोइने का नोटिस दिया गया था। हर् पावनदी के बाद जल्दी ही गांपीजी के बम्बर्ग पहुँचने से पहले होनेवाली कार्य समिति की बैठक में जताहरलालजी शामिल हुए । सम्मवतः अन्द्रे लिए इस ब्राह्म का पालन करना मुम्किन द सी क्योंकि कराह जाह और की बलाहर होती थी। श्रीर यहां जाना पहला था श्रीर स्रनेव मरनाप

न न भद्र भी उपस्पित रहने की आवश्यकता थी। आतः जन उन्होंने इस आणा का उन्होंने

किया, नहिमाप्ततार कर लिये गये । इसी तरह श्री शेश्वानी भी गिरफ्तार हो गये । दोनों को सजा देदी गईं।

## यंगान में चत्याचार

छंचाँ का तीवता केन्द्र भंगाल था। अस्वार्या तीच के तान्य यहां अस्वाचारों के अनेक हर्य रेक्सने से आये। शायद इनका उद्देश्य या चर्यात जिले में हुए उत्तरतों का बदला लेता। चरमांव स्तर और जिले में ११ आगस्य इनका उदेश्य या चर्यात जिले में हुए उत्तरतों का वर्षण लेता। चरमांव स्तर और जिले में ११ आगस्य और रिक्ट्रले वीन दितों में रूप परनाओं वो जांच करते के लिए एक गैर-सक्तारी जांच-कांग्रिती तिरुक्त की गाँँ में छुक गौर-सक्तारी गूरीपियन और सुख्दे कई एमोंडे और लोदे की सलावों लेकर रात को एक मेल में मुझ आगे और उत्तरींने मसीनों को वीन दिया व्याप मेले मैनेजर व खत्म कांग्यारियों को भी भाग्य-नीटा। दिल्ली में १५०, रस और रह नत्मकर को अग्र-संभित्त ने एक परना की रिगेट पर विचार किया और 'आतवनवाद की नीति का अतुस्तरप्त प्र हुए कुक गौर-सरकारी गूरीपियनों क गुख्तें के साथ स्तरप्तरप्त जाता की बहन्यती काने व उस भी भीव्य चर्चित वृत्तने के लिए स्थापीय पुलिश व मजिल्हें में का तिरुक्त की व सी। सामिति ने एस पर संवीध मक्तर क्या कि तता गुख्तें ने सामग्रदायिक देशा करते हैं हारदे हो भे, उनके जान-कृष्क कर किये में मान्य के बानगढ़ वा कोई सामग्रदायिक दंशा नरी हुआ। समिति की सामति संगाल-सरकार को कम से-कम एतन को करण चारिए कि तिक्की चित्र हुई है उन्हें मुआवाज दे और इन दुर्गटनाओं के लिए मिनती किमोरदर सामित्र है तन्ते हम्म तन्त्र सुक्त की किमोरिया की तामित्र के सामति की सामति के सुक्त स्त

जेकों से बाद होंगों के साथ जर इस मार आयर्लेंबर के से दान के तीर लागि नाम में सोव जा है मे, जेलों सी राजस्त्यों के हैमों में उनते साथ सीर मी अधिक कोड़ स्वराद हिया जा रहा था। दिलती के नामक देश में जो दुख्यत नाटक होता। गया, उनते कल सका र नज-रुक्त मा तरे और २० पायक हो गरे। मार्थ-दोगिति में ''बदसा-देशा निकुक बोल-दमीरान की शियेंट भी मतीला करते हुए भी यह अनुभव किया कि दिना कोई सुबदाना चलाने यहहार में जिल निरोंचें भी मतीला करते हुए भी यह अनुभव किया कि दिना कोई सुबदाना चलाने यहार में निज निरोंचें भी साथ है जी लिंगिक सन्ते पर भी नामक्य कर दिया है, उनते औवन और दिश-साधना की रहा थी यह जिम्मेदार है। इस प्राथमित्र कर्जन्य के प्रति थीर उपेखा के अपनाधियों को अवस्य का देनी साथ गि

स्वी वैटक में युक्त-मान्त की रिपांत परभी विचार हुआ। ह स्वाहादकार नारिय कीमती ने युक्त-प्रांत की सहस्तर की वर्गमान हिमान-पीति के विक्का, और लासकर यह रिपांत में समान कीर माल-गुमारी की प्रशाचार पूर्व वर्गली के विक्का, जबकि विचार तीन धारिक करने के सारण देने में स्वय-मार्थ के, स्वयास करने की अपूर्मत मानी भी। कार्य बांतित ने वह समानी प्रश्न की कि अपूर्व की देने से पूर्व कर युक्त-पातीय कांग्रेन किसीनी विचार करने । समिति ने हलाहाबाद-कांग्रेड-कांग्रिय के प्रश्न मारील कांग्रेस-कांग्रिय के पास में के दिया कीर निष्कृत कांग्रिय की एक्ष्मातक के ग्रिमान कांग्रेसी के ब्युक्तार किशानों को रच्यांगायक-सरावाद करने का स्वर्गकार कांग्रेस, तियों वर्ष्य ने स्वर्गकार के स्वराह किशानी की स्वर्गकार कांग्रिय की स्वराह कांग्रिय की स्वर्गकार कांग्रिय की स्वर्गकार किशानी कर स्वर्गकार किशानी की स्वर्गकार कांग्रिय की स्वर्गक कांग्रिय की स्वर्गक कांग्रिय की स्वर्गक की स्वर्गक की स्वर्गक की स्वर्गक की स्वर्गक कांग्रिय की स्वर्गक की स्वर्णक क

तानवार स्व यहाँ वह भी कह दें कि हाती बैठक में बार्य कमित में तामक पर आर्थिंगक कर सामाने के सहस्रक का दक बामान पर विशेष किया था कि दिस्सी-नममेंने को स्वासान में सामें पूर्व वह भारत सरस्य का विद्यावयात है। गुद्धा और विभिन्न की नीचि ने सम्बन्ध में भी एक विभिन्न में यक महान बात किया था। पहलों को सम्बन्ध दें कि दर विश्वस्त को लोगे की मात्रा कम वह स्त्री र्क नाम्म में ह जार इंग्लैंड में मीन दिन को हुन्ही कर दी भी और हंग्लैंड में स्वर्गन्त हैं होएं मा। प्रस्त नह मा दि बमा मान दे कार्य को तीवह स्वर्मित को दुन के साथ बीच कर पहें के नामा। में नमें आपने जा। आपना मुख्य निर्देशना करने हैं ? बहुता एस्टा, बिके मार्च नामार्थ मीना। किया, मीनी भी मार्चीन में किस इंग्लैंड के हमार्ची को पूर्च करता पा। स्टिंड इसाम्में मार्चीमा मार्ची में आपना के शिल्प निर्देश मार्ची को पोच्-कर में ताबीद देना कीर मार्ची मार्ची

भीषात्रान्त में त्राग

भाग के दुश्री-द्वार में नग्कार ने चीथा अप्रि प्रन्वतित कर स्वसी पी । भारत के रिवाह थी। इन प्रयो में गुदार लिदमग्रागों ने एक प्रसिद्ध प्राप्त कर ली है । वे सीमान्त के उन सर्हा भोगी में शे हैं, भी अभुगागन य संगठन के साथ असहयोग के लिए तैयार किये गये है। इस धानुसम्पतालों के मेतृत चीर प्रेम्मा में काम करनेवाले ऐसे ब्राट्स एक लाख से उस बे श्रामन के ग्राहीने तक इन मुदाई लियमतगारों का कांग्रेस से सम्बन्ध नहीं था। श्रास्थापी संघिड़े हना ी ही गांधीजी सीमप्रमान्य वर्गने स्त्रीर उस संगठन का स्त्रप्यपन करने की स्त्रमंति प्राप्त करने का स्व भूग वह थे, जिलाने इदाना समस्कारी कार्य कर दिलाया था ! लॉर्ड श्रार्विन से उन्होंने इजानव मार्गि भेषिन उन्हेंने महा—स्त्रभी मही । सारे साल-भर उन्हें यही अवाब मिलवा रहा स्त्रीर हर्गिवर उन्हें सीमापाल में भी देवदाय गांधी को भेजा । उन्होंने एक खास्चर्यकारक रिपोर्ट वेश की । उत्तर की शमिति में नियार किया खुबाई खिदमतमारों की कांग्रेस-संगठन का खग बना कर एक अनुर्व कार्य सम्प्रदन किया । इसके बाद यह संगठन सब प्रकार के सन्देहीं से उत्पर हो जाना चाहिए हैं। भेकिन शाकार अपर से अपर सैनिक दीलनेवाले संगठन की —चाहे वह कम्रित के सबंदेशकों का संग ही क्षी म हो सदने देना नहीं चाहती थी। नेपड श्रीर बिगुल, सिर से पैर तक लाल शेठा है एक ऐते अने स्थितिक में भद्रा और विश्वास -जो अपने चित्र, मनुष्यता, बहिरान व हेंदूर 'तीयाना नाथि' का पद पा चुड़ा या और बहुत जल्दी सब झांसी का एक सहा, एक दें है है में सर बार्ज तस संगठन की सर्थ सैनिक विद्र करने के लिए काफी थीं। कीन द्रवर अनक क्रिया क्रीर सत्त्वादी नेहरे के पीते शीमायान पर यह 'क्यन्सेट' ( हडनेहते हे हर्मे बीच का वाराधनाध्य ) बद्धने, ब्रामीर से श्रीष्ट करते, बीमामान्त के जिल्ला की दोस इन्हें हा स्था भागमंत्र वात की प्रमीयन विशे हो। साम रोटाक में एक द्या हेर न्या हर नेता निर्देश की किए में बहुत | बहुत हो यह बहुत में कित दर है कर है? अवकारण सामन से सर्वत क्यी कर ह कर के के के क्या कर कर कर कर हरता (1-14-15) वर्ष हुए । यह हुए सरावरा का हवार करते हैं । यह, सिराटक आवार है । No the Adat of 2 19 द्वारत मी दे स्वत्यात के मून्त में स्वतः होत्तु हे हैं है। ह 150 56 44 53 64 14

the force of gin,

the force of gin,

the hydren series of the force o

हममहर सहाग हुए ये। युक्तमान में सरकार के प्रमान व दसल्याजी के नारण जम्मेदाये में हिशानों की जो पोड़ी हुट दी थी, वह विवाहन मानाकी और अधन्तीयपद थी और सरकार भी तत्वक्ष नोक-शांतिकीयों से मिसलें को तैयार न थी, जनवक में मूंह में तिन्तरा न रख में और स्वाप्त स्पीयत करने को आशा गांपित न से में । इस प्रकार उटला हुई परिस्पादे में प० जनारहाताल और योगानी वादक मोधीजों के लीटने के थे दिन पर्का मेंपरकार कर विषे गये, वैद्यांकि उत्तर लिखा जा पुत्र है। पथांप यह खबर बेतार के तार से जिल कहान वर मार्थाओं आ दे में उत्तर परि भी जे ये में, तथांपि उत्तर करत नहीं पहुंचने दी गई। शीमायान से स्वान समूहतमण्डारका, उनके मार्ह और पुत्र गांदी कैदी बनाकर नजावन्द कर दिये गये। बमाज की रिश्चि किसी एक या इक्को-पुक्त पटना से बनी हुई मही थो, हालांकि नटमांच और दिनली की पटनायें उत्तरा करवाया थी। वह असे रूपत से वनी हुई मही थो, हालांकि नटमांच और दिनली की पटनायें उत्तरा करवाया थी। वह असे रखत से पर वस्ता हुमा यान बन गांदे है और पता नहीं करवक यह यान इती तरह सराय बना और रखत सेंगा।

गाधीजी जब २८ दिसम्बर की बम्बई उत्तरे तब परिस्थिति इस प्रकार वन सुकी थी।

कीमेस का इसिहास : साग ४ र्नैक श्रोक इंग्लैंड ने सीन दिन की हुट्टी दर दी थी श्रीर इंग्लैवड ने हार्यमान होड़ दिया न यह था कि क्या भारत के कार्य को धीयड स्टेकिंग की दुम के साथ कांगा जाय, या होते भे उसे श्रपनेश्राप श्रपना मृत्य निर्दारण करने हैं ! बहला शस्ता, जिसे भारत-करकार ने

किया, विभिन्नि की वस्पति में देवल इंग्लैंड के श्यामों को पूर्ण करता था। क्सोंक श्वका मन भारत में श्रायाव के लिए मिटिश माश को परोच-रूप में साबीह देना श्रीर मारत का सीव ाने को उत्तेजन देना। सीमात्रान्त में श्याम

भारत के उत्तरी-द्वार में सरकार ने चौधी श्राप्त प्रभ्वतित कर रक्ती थी। भारत के हतिहाँ पृश्चों में खदाई खिदमतगारों ने एक प्रशिद्धि प्राप्त कर ली है। वे सोमान्त के उन बाहुर से हैं, जो अनुशासन व संगठन के साथ असहयोग के लिए तैयार किये गये थे। सान पकारखां के नेतृत्व श्रीर प्रेरणा में काम करनेवाले ऐसे श्रादमी एक लाख से उत्तर थे। स्टिनि तक इन खुदाई व्विदमतगारी का कांग्रेंस से सम्बन्ध नहीं या । ब्रह्मायी संधि के समय धीजी सीमाप्रान्त जाने श्रीर 'उस संगठन का श्रम्ययन करने की श्रनुमित प्राप्त करने का प्र<sup>युद्ध</sup> , जिसने इतना चमत्कारी कार्य कर दिखाया था । लॉर्ड ग्रविन से उन्होंने इजाजत मांगी, न्होंने कहा-ग्रामी नहीं । सारे साल-भर उन्हें यही जवान मिलता रहा स्त्रीर इसलिए उन्हों ने त में श्री देवदास गांधी को मेजा। उन्होंने एक श्राश्चर्यकारक रिपोर्ट पेश की। उसपर कार्य-विचार किया तथा खुदाई खिदमतगारों को कांग्रेस-संगठन का श्रम बना कर एक महत्वपूर्व गदन किया । इसके बाद यह सगठन सब पकार के सन्देहीं से अपर हो जाना चाहिए यो, रकार ऊपर से श्रर्ध-सैनिक दीखनेवाले संगठन की —चाहे वह काम्रेस के स्वयंरीवकों का संगठन ा हो — रहने देना नहीं चाहती थी। बैरड श्रीर बिगुल, सिर से पैर तक स्नाल पोशाक श्रीर कचे व्यक्तित्व में श्रद्धा श्रीर विश्वाध ~जो श्रपने चरित्र, मनुष्यवा, बिलदान व सेवा है -गांधी' का पद पा चुका था श्रीर बहुत जल्दी सब श्रालां का एक लद्दा, एक केंद्र हो सा सब बातें उस सगठन को श्रर्थ-वैनिक पिद्र करने के लिए काफी थी 🚶 कौन जानता 🍹 🎉 नम्न श्रीर सत्यामही बेहरे के पीछे सीमाप्रान्त पर एक 'बफर स्टेट' ( लड़नेवाले दो राज्यों के

धीन दिन तक गांधीजी चदा-चदा प्रान्तों से ग्राये भविनिधियों से भिलते रहे ग्रीर उनकी दःख कथायें सनते रहे। वह क्या वर सकते थे १ सफाय बाबू बंगाल से ऋपने चार साथियों को लेकर आये थे । हालांब २२ चारों ने गांधीजी से खलग-खलग बादचीत की. पर चारों ने बंगाल खाहिनेन्सों के कारण विये गये दमन का वर्णन वही सनाया । युक्तपान्त ग्रीर सीमापान्त में भी श्राहिनेन्स जारी कर दिये गये थे । जारजी रहत है दिनों में राज कर गाड़ी इन ग्राहिनेन्सों से ही हांकी जारही थी। गांधीजी मंजाक में कहा करते कि यह तो लॉर्ड विलियहत का दिया तथे साल का तोहफा है। पर वह एक स्यागरी की मांति शान्ति के लिए अपनी पूरी वीशिश किये वगैर ही देश को नई मुसीवर्तों में बालने बंक्ति पुरुष न थे । सुबह से लेकर शाम तक गांधीजी का सारा समय तमाम प्रान्तों से खाये हए। शिष्ट मरहलों से मिलने में ही बीठता था, जो सरकारी अपसरों-हारा हर मान्त में किये गये अत्याचारों की क्यार्ये सुनाते थे । देश में भयंकर सन्दी और धोर सक्ट या । फिर भी कर्नाटक को इतने लम्बे समय तक युद्ध में सभी रहते पर भी कोई रिक्रायत नहीं दी भई । श्रान्ध में समान बढाया जानेवाला था, श्रीर मदास के शवनर ने तो यहां तक धमनी दे रक्की थी कि अगर लोग लगान रोकने की बाद करेंगे दो श्राहिनेन्स जारी वर दिये जायगे। इस तरह की दःख-गाथार्थे गायीजी के। सनाई जा रही थीं। उन्हें भी अपने दुखड़ों की कहानी क्षोगों को सनायी बी.जो उनपर लन्दन में बीते थे। वह गोलमेज-परिपद में जाना ही नहीं चाहते थे। जो बार्वे इस परिपद में होनेवाली यी उनकी खाया जुलाई ख्रीर ख्रमस्त में ही नजर ऋाने लग गई थी। पर कांग्रेस की वार्य समिति ने इस बात पर और दिया कि उन्हें जाना ही जाहिए । समभौते के भंग होने पर भी बाद में उन्हें परिपदमें जाने से इन्हार का मौका मिल गया था। पर मजदर सरकार चाहती थी कि उन्हें किसी प्रशार जहाज पर चढ़ा के लन्दन रवाना करही दिया जाय। सबसे पहली बात जो उन्होंने ग्रापने साथियों से कही वह यही थी कि किसी चीज की करना की अपेदा उसका प्रत्यक्त अनुमव एक दूसरी ही चीज है। वह नरम-दल के नेवाओं की मनोदशा से परिचित थे. पर यह उस नजारे के लिए तैयार न ये जो उन्होंने लन्दन में देखा । मुसलमानों के स्वमाव को भी वह जानते ये धीर उनहीं प्रतियामी-मनोवत्ति से भी नावादिय नहीं ये । पर मीलमेज-परिपद में राष्ट्र-शरीर की जो चीरा-फाड़ी हुई छीर जिल तरह उक्के-टकड़े किये गये

# [ द्या भाग—१६३२–१६३४ ]

9

## पयाचान की श्रोर

### गांधीजी बन्दई में

देश के सभी प्रान्तों के प्रांतिनिधि अन्ता के अस जाता का सागत करने के लिए क ए कत्र हुए थे। मुत्री दवतर के एक भयन में विभियत् स्वागत किया गया। पर एक मुजून निका यह जलुम जिसके लिए बादशाह भी अपने मुल्क में तरसे। पर राजनैतिक नेता और महलाकादी पुरुषों का तो गुण प्राहक जनता ऐसे ही बुल्य-द्वारा स्वागत किया करती है। मांधीजी का स्वागत यासियों ने किस उत्पाह से किया होगा, पाठक रूपये करूपना कर सकते हैं। ये किसी ऐसे साहर्ष स्थागत नहीं कर रहे थे, जो किसी बादशाहत की स्थापना करने जा रहा हो । न ने किसी ऐसे सर का खादर करने जा रहे थे जो किसी कजून बादशाह के हाथों से जनता के लिए कोई रिझायउँ ह गया हो । लड़ाई के भैदान में बताई बहादरी के लिए किसी बीर बोदा का सन्मान करने भी वे नहीं हुए थे। बल्कि वे तो इकटठे हुए थे एक सन्त चौर सत्यामही का स्वागत करने के लिए, जो को हो है देनेपर भी ससारी की भारत ही संसार में शहता था छी। जिससे खपने स्वार्थ को दिलांज दी भी। जो दोहरी चक्की में भीता जा वहां था। एक क्रोर कानूनी हिंता द्वारा और दूसरी क्रोर ला वेबस गुलामी-द्वारा । जनता ऐसे महापुरुष का स्वागत करने पहुंची थी, जिसका प्रकाल जीवनोदेर भारते देश की आजाद करता तथा संसारके राष्ट्रों में मित्रता बन्धता और मानवता का सन्देश पहुंच तस दिन बम्बर्ड के तमान परुप सहकों पर इकटते हो रहे थे जीर शित्रमां ब्रासमान से बार्वे करने व बम्बर्द की ऊंची श्रष्टालिकाशों पर। हिन्दुस्तान में श्राते ही गांधीजी ने सबसे पहले बम्बर्द की ज को खपना भाषण सनाया । ब्याजाद मैदान में सचमुच उस दिन जनरदस्त भीड़ इकटठी हुई यी, ! गांधीजी ने उसके सामने गम्भीर धावाज में यह कहते हुए खपने हृदय को खोलकर एख दिया कि शान्ति के लिए श्रपने सर-भर कोशिश करूं गा श्रीर श्रपनी तरफ से कोई बात उठा न रन्हों ग इस मापना में भी उन्होंने खपनी यह भयकर प्रविज्ञा दोहराई और वहा कि ''हिंद-जाति से खड़ार्जी बदा करने वाले किसी भी प्रयत्न को मैं बरदाश्त नहीं करू गा, बल्कि मौका पढ़ने पर असके विधेष हैं खुपनी जान सहा द गा।" सच तो यह है कि न क्षे इस मीके पर और न ऋल्पसंख्यक जातियाँ कमिटी की बैठक में ही किसी को यह खवाल श्राया कि गांधीजी इस मुद्दे पर श्रामरण उपवास क्षेत्रया कर देंगे । या तो इस बात की तरफ किसीका ध्यान ही नहीं गया या सुननेवालों स्त्रीर पढनेवा के दिल पर इसका असर एक सामान्य भाषालंकार की अपेदा अधिक नहीं पड़ा। पर हरेक आदि जानता है कि गांधीजी कमी अल्युक्ति-पूर्ण बात नहीं करते और न कमी कोई बात गैर-जिम्मेदारी जानका ६ । साथ कहते हैं। उनकी 'हां' केवल 'हां' है छीर 'सा' निरी 'ना' । उनकी बाढ ज्यां-की-त्यां होती है हो मानी नहीं निकाले जा सकते ।

कार की इंजाजित से इद दर्जे की महन-शीलता दिखाई है और अधित तक इस बात की कोशिश की है कि, जैसी कि सम्राट की सरकार की मन्या है,सीमान्त-प्रदेश में बिना देरी के सुधार जारी करें और उसमें श्रेन्ट्रलगफ्कारलों की सहायता प्राप्त करें। सरकार ने तंपतक कोई लास कार्रवाई नहीं की जनतक कि श्रम्बलगफ्फारको तथा उनके साथियो की इलचलें ब्रीर मास तीर वर सरकार से जल्दी-से-जल्दी लढ़ाई शुरू करने की उनकी तैयारियों ने प्रान्त की तथा सीमांत जातियों के प्रदेश में शांति को खतरे में नहीं दाल दिया। श्रव ठाँरे रहना श्रवस्थान था। वाइस्तान महोदय को यह मालूम हन्ना है कि पिछले अगस्त में सीमाप्रांत में कायेश-आन्दोलन का मार्ग-दर्शन करने का काम अन्द्रलगफ्शारता है सपूर्व कर दिया गया है। उनके द्वारा संगठित किये गये स्थय-सेवक दलों की भी महासमिति ने कांग्रेस के आर्थान मान लिया है। बाइसराय महोदय की इच्छा है कि मैं आपसे यह साफ कह द कि देश में शान्ति और व्यवस्था की रत्ना करने की जिम्मेदारी उनके सिर पर है और इसलिए वंद उन श्रादिवियों मा संस्पाओं से कोई सरोकार नहीं एल सकते जो ऊपर बताये कामों खीर इल-चेलों के लिए जिम्मेदार हैं। खुद आप तो गोलमेज परिषद् के काम से शहर गये हुए थे और आपने गोलमेज-परिषद में जो रख क्रास्तियार किया था उसे देखते हुए बाइसराय महोदय यह विश्वास नहीं करना चाहते कि खुद आपका इसमें कोई हाथ रहा हो या आप इसमें जिम्मेदार हो या इधर सीमा-पांत में और युक्त-प्रांत में कामेंस ने जो जो आन्दोलन जारी कर रक्ते हैं उन्हें आप पसन्द भी करते हो । अगर यह ठीक हो तब तो वह आपसे कह सकते हैं, और गोलमेज परिगद् में जिल सहयोग की भावना से सब काम हुआ था उसी भावना की रज्ञा करने के लिए आप किस प्रकार अपने प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं, इस विषय में बाइसराय महोदय अपने निचार आपके सामने रख सकते हैं। पर एक बात वह साफ कर देना चाहते हैं। सम्राट्की सरकार की पूरी इजाजत से जो ब्राहिनेन्स बगाल, युक्त-पाव श्रीर पश्चिमोत्तर सीमा-प्रांत में जारी करना जरूरी समन्त्र गया है, उनके बारे में किसी मकार की बहस करने के लिए वह तैयार नहीं हैं। जिस उद्देश से, अपनेत् करनून और व्यवस्था की रद्मा, जो सुशासन के लिए जरूरी चीजें हैं, ये श्राहिने-स जारी किये हैं,वह जनतक पूर्व नहीं होजाता. वंबतक हर हालत में वे जारी रहने ही चाहिए । आपका जवाब मिल जाने पर बाहसराम महोदय हन वारों को प्रकाशित कर देना चारते हैं।"

(३) बाइसराय के प्राइवेड सेकेटरी के नाम गांधीजी का तार ( 1 जनवरी १६३२)

उने पनवाद । उसे पड़क दुःक हुना भिंग प्रत्य मारिय का, जो तार श्रामा उनके क्षिय उन पनवाद । उसे पड़क दुःक हुना भिंग प्रत्य मित्र भाग से जो मारान स्कर्म था, उसे प्रिव वर्ग कारता । उसे पड़क दुःक हुना भिंग प्रत्य निव अवन्य क्षिय के प्रत्य मारा से जो भाग मीरे जा। भेर पड़िय प्रत्य के उनके देव उनके के उनके व्यवस्था के प्रत्य के प्रत

जाती है। मैं ब्याशा करता है कि कोई भी स्वाभिमानी भारतीय एक गर्दहाराद विधान-साज-सी

४१२ कांत्रेस का इतिहास : भाग ६

नसार उन्होंने लॉर्ड विलिशहन को एक सार दिया चीर उसका जवाब भी श्राया । जवाब समा भीर वफसीलवार था। उसमें धमकी भी थी। गांधीजी ने फिर एक सार दिया। समर कोई नरीज च जिल्ला।

वाइसराय से सार-ज्यवहार वाहराय से गांधीजी का जो तार-व्यवहार हुआ वह निम्न प्रकार है :--

(1) बाइसराय को गांधीजी का शार ( ३३ दिसम्बर १६३१ ) "कल जहाज से उतरने पर सभे मालम हन्ना कि सीमापान्त ग्रीर युस्तवान्त में श्रॉहिनेन्ड

जारी कर दिये गये हैं। सीमाप्रान्त में गोलियां चलाई गई हैं। मेरे बातमोल साधी विश्वतार बर लिये गये हैं। ग्रीर सबसे बढ़ कर बंगाल का खाहिनेन्स ग्रेरी शह देख रहा है। मैं हमके लिए तैयार न था । मेरी समक्त में नहीं झाता कि झाया मैं इनसे यह समक्ष कि इमारी वारस्वरिक मित्रता का सात्मा हो सुद्धा, या आप अब भी मुमसे यह उम्मीद करते हैं कि मैं आपसे मिल और इस परिस्पित में हैं कांग्रेस की क्या सलाह दे इस विशय में आपसे परामर्श और स्टनमाई बाई ! जवाब कार से देने की क्या करेंगे।"

(२) गांचीजी के माम बाइसराय के प्राइवेट सेकेटरी का तार ( ३१ दिसम्बर १६३१ ) "बाइसराय महोदय चाहते हैं कि मैं श्रापको ब्रापके तार के लिए घन्यशद दे, जिसमें धारने बंगाल, यक्तप्रान्त स्त्रीर मीमाप्रान्त के स्वाहिनेत्मी का जिन किया है । बंगाल की बाद दी यह है कि न्नपमे बापसरी श्रीर नागरिकों की कायरता-पूर्ण इत्याय शेकने के लिए सरकार के लिए यह जरूरी हैं। गया थी। रे कि वह तमाम उत्पाय काम में लावे ।

वाइसराय महोदय की इच्छा है कि मै स्नापसे यह कहे कि यह तथा उनकी करकार बाही है कि जनका देश के तमाम राजने तक देलें। तथा जनता के सभी हिस्सी से मिनता-पूर्ण सम्बन्ध के। सन् दीर पर शासन सम्बन्धी मुधारों ने मामलों में, जिन्हें कि वह दिना दिनी देती के जारी करना चार है हैं. बर सबका सहयोग चाही हैं। पर बह सहयोग पारशांक हो। युक्तपान्त और शीमायान्त में क्रिक जिल तरह की इसक्ले करता गरी है, माकार उनका उम मिक्श-पुक महकीम के साब मेल नहीं रेस हों है जो दिन्दशान के भने के लिए जनरी है ।

सक्राप्तान के बारे में तो बाप करत कानी ही है कि बड़ां यह ब्रोह प्रामीत सरकार कांगान क्रिक्रिक है हर तरह की विधापन देने के बारे में जारही की बोजना कर रही थी, तर्रा उपर व्यानीय बार्जन-बांधरी ने समाजवन्दी का चान्त्रीसन गुरू काने की कारा नारी कर की 1 तम गाना में कानmm me mi-रोशन भोते पर है। कारीय के इस कार्य में, कारा कर वेतेक हसी तरह आती स्टा हो. क्या ही देश है। आहे मैदाने वा बाध्यानमा, वर्ग निरेष बचा आलीय विशेष मैशा अवता। एसीशिय

ब्राक्षा को सावर्षक त्याचे का श्रावणका काने पा मणवृश होना वना ।

क्षेत्रको नर-मीमायांत्र में बार्श्य समावधारणी सथा उनकी मायांत्र सन्यामें असावार देशी दश-बारे हैं हरता की रहे है के मादार के लियान हैं कीर किसी कार्राय दिने बहुता है। सावाद वर्ग के स्टेंच कॉन्स्स में कार्य नरवेल वे लिय किया है वा भी बेर्न्स की उनका 'वर्नेन बेर्ड सवस क क प्रकार करें। प्रकार कर्ना की धोनवा की आसी का का का का वह तो मान का ले हैं कि वह सी की कारण निर्माण कराने हैं तहा कीर कीर्र कार्य भी देशमा करते। उनहें सामुखांवरी से दो बोधांव कार्य के निर्माण कराने हैं तहा कीर कीर्य कार्य भी देशमा करते। उनहें सामुखांवरी से दो बोधांव " A wind at \$1 and and a manager of meaning at me

. सार के ब्राव्सिरी पैरामाफ का जवाद यह है कि ब्रापने साधियों के, चाहे सीमा-मान्त के हीं या यक्तप्रान्त के, कार्यों की नैतिक जिम्मेदारी से मैं अपने-आपको वरी नहीं समभता। पर मैं यह कवल करता है कि मेरे साथियों के कार्यों की और इलचला की तफ़सीलवार जानकारी सके नहीं है; क्योंकि मैं भारत में नहीं या। श्रीर चुंकि कांग्रेस की कार्य-समिति को श्रपनी शय देकर मार्ग-प्रदर्शन करना भेरे लिए जरूरी था, मैंने निष्यक्ष भाव से ग्रीर बहुत सदमाव के साथ बाइसराय महोदय से मिलना होर मार्ग-दर्शन चाहा । मैं याइसराय महोदय से छपनी यह राय नहीं क्रिया सकता कि उन्होंने जो जवाब मेधने की कृण की है वह मेरे सदमाव और मित्रता-पूर्ण प्रस्ताव का पर्याप्त उत्तर नहीं है। ऋगर छव भी वायसराय महोदय चाहें तो मैं उनसे नईगा कि वह ऋपने निर्याय पर प्रजिनार वर्रे और हमारी बातचीत पर, उसके निषय-सेंत्र पर, वगैर कोई शर्ते समाये मामसे मिलना स्वीकार करें। अपनी सरफ से मैं यह यचन दे सकता हूँ कि वह जो भी बार्वे मेरे सामने रस्लेंगे उत्पर मैं निष्यत होकर विचार करू गा । बगैर किसी हिचकिचाहर के श्रीर खुशी के साथ मैं उन-उन प्रांतों में जाऊ गा और ऋषिकारियों की सहायता से प्रश्न के दोनों पहलुखों का ऋष्ययन करूं गा: और द्यगर परे द्यायमन के बाद मैं इस नवीजे पर पहुंचा कि लोग गलती पर हैं और कार्य-समिति तथा मैं भी गुमराह हो गए हैं, और सरकार का ही पद्म ठीक है, तो इस बात को स्वीकार करने में और वदनुसार कामेस को गस्ता बताने में मुक्ते कोई हिचडिचाइट न होगी । सरकार के साथ सहयोग करने की मेरी इच्छा श्रीर खशी के साथ ही नायसराय महोदय के सामने मैं ब्राप्ती मर्याहा भी रल द'। ऋहिंसा मेरा पहला श्चाचार-घर्म है। मेरा विश्वास है कि स्विनव श्ववश खनता का केवल जन्म-सिद्ध श्राधिकार ही नहीं है -श्रीर न्यासकर उस हालत में जब झाने शासन में उसका कोई हाय न हो---बल्कि वह हत्या चीर शरास्त्र बगायद का सफलता-पूर्वक श्यान भी से सकती है । इस-लिए मैं बमी श्राचार-धर्म को श्रलग नहीं रल सकता । उसके पालन के लिए. चीर कन्न ऐसी लहरें मिली हैं जिनका स्पर्भावक कोई लगहन नहीं हुसा है, बल्क भागव-सरकार की इलचलें जिनका समर्थन करती हैं चौर शायर जिनके परिणाम-स्वरूप बनता का मार्ग-दर्शन करने का मुन्न चारी कोई मौका न मिले. बार्य-समिति ने मेरी सलाइ से सदिनय-प्रारण-सम्बन्धी एक ताल्यालिक प्रम्ताव स्तीकार

िष्या है। उनकी नकल मैं भेजबा हूं। खार बाहणाय महोदय नमसे कि मुनने मिलने में बुद्ध उर-पोनिका है की हमारी बावजीव नवस होने वक, इन खाखा से कि बाने अलबर, यह दर कर दिशा अपना, यह मन्त्राव मुल्ती रहेगा। मैं मानता है कि हमारे बीज का यह शर-व्यवहर अनमुख हरूब मुधार को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय भावना की हत्या करने का खतरा श्रपने सिर पर नहीं उठावेगा

क्योंकि तब तो इन विधानों को श्रमल में लाने जितना पाए ही राष्ट्र में नहीं रह जायगा। श्चन सीमा-प्रान्त की बात लीजिए। श्चाएके तार में जो बातें हैं उनको देखते हुए यह सार

नजर श्राता है कि प्रान्त के लोकप्रिय नेताओं को गिरफ्तार करने, श्रविरिक्त कानून जारी करने, जिस्हे कि लोगों की जानो माल की रखा का कोई ठिकाना नहीं रह गया, ग्रीर अपने विश्वासपात्र नेताओं की गिरफतारी कर प्रदर्शन करने वाले निहत्ये लोगों पर गोलियां चलाने का कोई सबल कारण नहीं

था । अगर लानसहर अन्दुलगफ्फारला ने पूरी आजादी का दावा किया तो लभाविक ही था। स्वय कांग्रेस ने सन् १६२६ में, लाहीर में. यही दावा किया था श्रीर उसे कोई सजा नहीं दी गई। मैंने भी लन्दन में ब्रिटिश-सरकार के सामने इस दावे को जोर के साथ पेश किया था। इसके श्रलावा बाइसवय महोदय को मैं यह भी याद दिला द कि कामेंस ने मुक्ते जो ब्यालादी थी उसमें भी यह दावा था श्रीर सरकार इस बाद को जानती थी, फिर भी लन्दन की परिषद में मुक्के कांग्रेस के प्रतिनिधि की हैसियत से निर्मान्त्रत किया गया था । फिर मेरी समक्त में नहीं खाता कि महज एक दरबार में हाजिर रहने से इन्कार कर देना ऐसा कीनमा श्रापराध होगया, जिससे यह एकाएक शिरपतार होने हैं पात्र समभी गये रै अगर खानसाहब जातीय विदेश की आग की बढ़ा रहे थे, हो सचपुच दःखदाई बात है। पर भेरे पास तो उनके ऐसे वचन हैं जो इस ब्रारीप के खिलाफ पहते हैं। पिर मी थोड़ी देर के लिए मान लें कि उन्होंने जातीय विदेय की श्राम भड़काई. तो उस हालत में उनकी खुली जांच होती चाहिए थी. जिससे कि इस द्यारोप के प्रतिवाद का उन्हें भीका मिलता है

यक्रप्रान्त के बारे में बाइसराय महोदय को मिली हुई खबर गलत है। क्योंकि कांग्रेस ने वर्ष पर लगान-बन्दी की ग्राहा ही आरी नहीं की । बल्कि सरकार ग्रीर कामेस के प्रतिनिधियों के बीच इस सम्बन्ध की बातचीत चल रही थी कि लगान नसुल करने का समय झागया छीर। लगान सत्तर किया जाने लगा: इसल्लिए कांग्रेस वालों को यह कहना पढ़ा कि अनवक सरकार से इस सम्बन्ध में जो बात स्रीत सल रही है इसका कोई नवीजा नहीं निकल जावा तबवक ये अपने लगानों को शेक रहते। भी होरवाती में तो यह भी कहा या कि खगर इस शतनीत का नतीजा निकलने तक सरकारी सफार लगान-वयुनी मुल्तवी रहते, तो यह भी जनता को दी गई एलाइ बायस होने को तैयार हैं। मैं तो यह इंद्रेगा कि ऐसी बात नहीं यी जिसकी यों ही उड़ा दिया जाय, जैमा कि बाइसराह महोदय ने अपने तार में किया है। सक-मान्त की यह शिकायत बहुत करते से चली चारशे है और उसमें ऐसे लागी बसानों के दिव का सवास है। जिनकी मासी शासव बहुव है। स्वाप है। कोई भी सरबार, जिसे बारने हारा शामित अन्य के कल्याच की परवाद है, कारेम जैमी सम्मा द्वारा दिये सवे क्षेक्ता-वर्षद्र मह-तम का स्वागत ही करती, जिनका कि कनता पर पहुत भागी प्रमान है और जिनकी एकमान महता-होता ईमानदारी के साथ बनता की सेवा करना है । श्रीर मुक्ते यह भी कहने दीकिए कि जिस प्रज क्षानी उस हाले गर्व कारहतीय कार्थिक बोक्ते को दूर करने के लिए और तमाम उपवाँको सामग क्षिया है, ब्रीट उन्हें निष्टल पावा हो, तो उमडा यह तमावन ब्रीट श्वामादिक इक है कि वह आर्ल हारा की भी हा पढ़ने पर शेह लें। सार्वे तार में का यह बात है कि कार्रेन हिना भी कर में जा

काल के दिएक में, बढ़ां तक दावाओं का किन्दा में नामन्य है, कांग्रेन नरकार के नाम है। का पानन परवार के ताथ है। कीर सेमें बुर्जी की दिल्डु न रोक देने के लिए किन है लोगे का बायलानन प्रकी समाग्र आहे. वार्ष है। हार थण क्या <sub>दिल्ली</sub> भी हुदेव ही नहारेय देख चनन्द बगेरी १ मन्द्र नहीं बारिय खावश्चव की मामूर्य किया कार्या

ती सम्बद्धान्य देशान्य बाहती है, उत्तरा मैं प्रतिगत करता है।

क्वोंकि इन सब्बर्ती के अम्बर्द में युक्तपांत के करवंदी के क्यांदोलन में भाग लेने का तो किसी प्रकार कोई प्रशन था ही नहीं !

सीमा-प्राय के सम्बन्ध में स्वयं प्रस्तार की खगाई बांगों से भी न तो झार्डिनेन्स जारी करने और मं बात अप्युक्तपश्चरात्वा और उनके सांधियों की तिरफ्तार करने तथा दिना पुत्रमा चलायें नेल में स्वते का कोई खागार (दिल्स) देता है। स्वयं श्रामित हच प्राप्त में तिरमाश और नियस्त को लोगों पर की गर्दे सोला-बारी को निष्दुर और स्वमान्य समस्त्री है और नहां की जनता को, उनके शाहक और शान प्रस्ति के लिए, क्याई देती है। धार्य-मांगित को जान मी मन्देद नरीं है कि यदि भोगाशाद की जनता मारी सं-भारी उनीजन दिये जाने पर मी स्वयंन ऋहिला-दीन की कायम स्व कंसी हो उनके इस और उनके कर भारत की स्वयन्ता के कार्य को प्रसाव पर पहुंचायेंगे।

कार्य प्रसिद्ध भारत-सरकार से माग करती है कि जिन वातों के कारता ये आर्थिनेत्व पात करने वर है, और शामान्य अदाशतों और रवस्थातन को एक और रख रहि की और इस आर्थिन नेत्ती के अत्याता और शहर को इस्तादाया हुई, उनके श्रीनित्य के अभ्यन्य भें एक शुली और नियन्त्र जान करावे। यदि उनित्य बान-गर्गाति नियन को जाय, और कार्य गर्माति के गर्मात के स्वार्य के स्वर्य अन्ति के स्वर्य की त्यार होते के त्यार के स्वर्य अन्ति के स्वर्य की त्यार के स्वर्य की स्वर्य के स्वर्य के स्वर्य की स्वर्य की स्वर्य की स्वर्य की स्वर्य की स्वर्य के स्वर्य की स्वर

यो गोलेक-विराह् में प्रधानमन्त्री-द्वार थी नहें योच्या श्री र उत्तर प्रासंभव की कामत-अभा या लाई-अभा में हुए बाद दिवाद पर कार्य-जांतिक ने दिवार किया, कीर वह उने मासका से दोने की रिहे से प्रधा प्रस्ताविक्त कीर अपूर्ण मानती है, और प्रधान ना दूर मा करू किये हैं कि पूर्ण द्वाचीनता से, जिनमें याहू के दिन के लिए कानश्यक निक्क हैं नेनाले मरदायों के नाय सेना, वैश्वीक सम्भाव तथा आर्थिक मामलें। यर पूर्ण कार्यकार सामितित हैं, जार मा कम को कारिन कर्त्यन-जक समी मात सकती।

कार्यिजीविदि देखती है कि गोस्तोन-गरिष्ट् में महानम को राष्ट्र की एकमात्र मतिनिध तथ्या मानने कीर उनके किसी कार्ति, पर्य कारणा रगा-मेर किसा सम्मा गढ़ की चीर से बोलने के कार्यकार की स्त्रीतार करने के स्थिए मिटिश नारता देखार न भी। भाग ही यह स्रामित हर कारत को हुन्छ के गाय मिरिश करती है कि उन्ह गीरण्य में मान्यशाधिक एक्या प्रामु न की जा मधी।

हमतिए बार्य मीर्याद पष्ट को बाहान करती है हि बादेग वालव में मार्ग्य पड़ का प्रव-निष्यन करने को खांबार्शियों है, यह दिया देने के लिए तथा देश में देश पातासवा उतास करने के लिए वह खांबाम प्रयन करे, जिसमें हि शुद्ध राष्ट्रीयता के खाचार पर सीनत विधान शह धी सामान विधिक जातियों की स्वीदार्थ है कहें।

हर बीच परि कारताय सामी का पर पूर्विकार बड़ें. स्वार्थिनमां तथा हाल के इस्तों के मान्य में बादी शहर दो करा, स्वीर मानी मिन दो स्वीर पामारों में कारिय के लिए सामी पूर्व-मानका का सामा देश समें की पामारों में होते होंगे स्वारता मिनने वह देश का साम को कर मान मिनेर्विकों से माना में माना करा, जो कार्य में मेंन माना को मारों में देश के किए जैसा है

पुरिक पेता में दो नई राहों के आपन पर ना दर ना दर पा द्वारा में को निनीत बहुद उतर न किये, हो कार्य नामें 5 दो ना नावा की जोर में दिस्सी है नावादी? से यह किया करने से नावादन नानोंगी। नानोर कार उत्तर मानाने से तहर में कार्य नामें ते पह की निकार ने कहा हो है हैं विकास करते हैं किया करते में नीमानिक है, जाराम कार्य के लिए आहान कार्य है 888 कांभेस का इतिहास : भाग ६

महत्वपूर्ण है जिसके प्रकाशन में जरा भी देशी न होनी चाहिए । इसलिए मैं ऋपना तार, ऋापका जवाब, यह प्रत्युत्तर श्रौर कार्य-समिति का प्रस्ताव सब प्रकाशन के लिए भेज रहा है।" प्रस्ताच

"कार्य-समिति ने महातमा गाधी की यूरोप-यात्रा का हाल सुना श्रीर बंगाल, युक्तपांत तथा सीमात्रात में जारी किये गये ग्रसाधारण शाहिनेन्सों के कारण देश में पैदा हुई परिस्थित पर विचार किया । साथ ही सरकारी ऋषिकारियों-द्वारा जो ब्वान ऋन्द्रुलगफ्कारखा, शेरवानी साहव, पं० जवा-हरलाल नेहरू तथा दूसरे श्रानेक लोगों की गिरफतारियों, श्रीर सीमा-प्रांत में जो निर्दोप लोगों पर गोलियां चलाई गई श्रीर जिनकी वजह से कितने ही लोग जान से मारे गए तथा धायल हुए, इन मबके कारण पैदा हुई परिस्थित पर भी विचार किया। कार्य-समिति ने महास्मा गांधी के तार के जवाब में बाइसराय-द्वारा भेजे गये तार की भी देख लिया ।

कार्य-समिति का यह मत है कि ये तमाम धटनायें श्रीर दसरे प्रातों में घटी हुई श्रन्य छोटी-भोटी घटनायें तथा बाइसराय साइव का तार ये सब सरकार क साथ कांग्रेस का सहयोग तबतक के लिए बिलकुल श्रासम्भव बना रहे हैं जरतक कि सरकार की नीति में कोई श्रामल परिवर्तन नहीं हो जाता । ये कार्य ग्रीर वाइसराय का तार स्पष्ट-स्त्य से प्रकट करते हैं कि नौकरशाही हिन्दस्तान की जनता है हाथों में यहा की हुकुमत सींपना नहीं चाहती बल्कि उनके द्वारा वह उलटे राष्ट्र की तैर्जास्त्रता की

मटा देना चाहती है । उनसे यह भी प्रकट होता है कि सरकार एक खोर जहा कामेस से सहयोग ही उम्मीद करती है, वहां दसरी छोर वह उसपर विश्वास भी नहीं करना चाहती। बगाल में हाल ही में श्रातकवादी घटनायें हुई है, उनकी निन्दा करने में कांग्रेस किसी से ोखे नहीं है। पर साथ ही वह सरकार के द्वारा किये गये श्रातकवाद की निश्दा भी उतने ही जोर के गथ करती है। सरकार की यह हिंसा हाल ही जारी किये गये आहिंने-सों और काननों से प्रकट है। ाल ही कुमिल्ला में दो लड़कियो-द्वारा जो हत्या हुई है उससे शए को नीचे देखना पड़ा है. ऐसी ांग्रेस की राय है। ये कार्य ऐसे समय खास तीर पर और भी हानिकारक हैं, जब कि देश कांग्रेस जरिये, जोकि उमर्व। सबसे बड़ी प्रतिनिधि-सस्था है. स्वराज्य-प्राप्ति के लिए श्रहिसा से काम सेने

ोगों को दिखद किया जाय। इसका ग्रसली इलाज हो है इन ग्रापायों के प्रेरक-कारणा का ही. ो कि प्रकट हैं. इलाज करना । यदि बगाल-स्माहिनेत्स के स्मस्तित्व का कोई कारण गहीं है, तो मुक्त-मांत स्मीर सीमा-मांत

ो बचन-बद्ध हो चुकी है। पर कांग्रेस की कार्य-समिति कोई कारण नहीं देखती कि महज इतनी सी ात पर, सिर्फ कुछ लोगों के ब्रापराध पर, बंगाल-ब्राहिनेन्स जैसे ब्रांतिरक्त कानून जारी करक तमाम

श्राहिनेन्सों के लिए से उससे भी कम कारण हैं।

कार्य-समिति की सब है कि युक्तपात में दिसानी की खूट दिलाने के लिए कांग्रेस-द्वारा वर्लाम्बर उपाय उचित हैं श्रीर अंचर प्रमाणित किये जा सकते हैं। कार्य-समिति का यह निश्चित के कि गुरुमीर श्रार्थिक सक्टों से पीक्टि स्रोम, जैमा कि स्वीकार किया जा सुका है कि सक्त-प्रांत किमान पीड़ित हैं, बाद अन्य नैय साधनों से गहत पाने में असफल ही, जैसे कि वे सकप्रांत में सफल हुए हैं, तो उन सबका यह निर्विचाद अधिकार है कि वे लगान देना बन्द करतें। महात्मा थीं से बात-बीत करने और कार्य-शमित की बैठक में मध्मिलित होने के लिए अबर आने हर ह्मात की मार्वीय समिति के सभागीत भी शैरवानी तथा महासभा के प्रचान मन्त्री एं॰ अवाहरसास क को गिरफ्तार करके तो सरकार ऋपने छ।डिनेन्स द्वारा कल्पित सीमा से भी खारी वट गई है।

समार-सरकार तथा भारत-सरकार की घोषित इच्छा के होते हुए हम इस व्यवहार को विशेष खेदजनक मग्रस्त्रे हैं।

ग्रपने उत्तरदायित का खयाल रखने वाली कोई भी मरकार किसी भी राजनैतिक सम्या की गैर-काननी कार्रवाई की धमकी-यक्त शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकती, न मारत-सरकार स्त्रापके तार में वर्शित इस स्थिति को ही स्वीकार कर सकती है कि दिल्ली के समग्रीते पर परी सावधानी श्रीर परे ध्यान से विचार करने श्रीर श्रान्य सब सम्भव उपायों के समाप्त हो जाने के बाद, सरकार ने जिन उपायों का श्रवलम्बन किया है उनके ग्रीचित्य का ग्राधार ग्रापके निर्णय पर होना चाहिये। बारमगाय प्रशेष्ठ्य और जरूकी सरकार इस बात धर मश्चिक्त से ही विश्वास कर सकते हैं.

कि जाप जावता कार्य महिति सहस्रती है कि स्वित्य-जावता के पत्ररास्म की ध्रमकी पर वाइसराय मडोदय किस लाभ की द्याशा से त्रापको मुलाकात के लिए बला सकते हैं।

कार्येस ने जिन अपायों के श्रवसम्बन का इशदा जाहिर किया है, उसके सब परिणामों के लिए हम बाएको और कांग्रेस को उत्तरदायी समस्ति और उनको दयाने के लिए सरकार सब धाव-प्रयक्त श्राम्बों का श्रावलावन कोगी।"

(५) बाहसराय के उक्त तार के उत्तर में गांधीजी के, ३ जनवरी १९३२ को, निम्न तार भेजा---"ग्रापक तार के लिए घरवराद। मैं ग्रापक ग्रीर ग्रापको सरकार के निर्हाय के प्रति हार्दिक

केद प्रकट किए विना नहीं रह सकता। प्रामाणिक मत-प्रदर्शन की धमकी समक्त लेना अवस्य ही भूल है। क्या मैं सरकार की बाद दिलाऊ कि सरवाग्रद के जारी शहते हुए ही दिल्ली की सन्धि-सन्तर्भ स्वारम्भ हुई छौर चलती रही थी. छौर जिस समय समसीता हुद्या उस समय सरवाप्रह बन्द नहीं हुए दिया गया था बरन स्थागत किया गया था ै मेरे सन्दन जाने के पहले. गत सितम्बर में, शिमला में इस बात पर दबारा जोर दिया गया था छीर आपने तथा छापकी सरकार ने इसे स्वीकार किया था ! यदापि मैंने जल समय यह बात शाह कर दी थी. कि सम्भन है कुछ हालतों में कांग्रेस को सत्याग्रह जारी करना पढ़े. को भी सरकार से बातचीत बंग्द स की थी । सरकार से उस समय धनाया था कि सत्याग्रह के साथ कानून-भग के लिए सजा भी लगी रहती है, इस बात से यही सिद्ध नहीं होता था कि सत्यामहियों ने यह सीदा किसलिए किया है. किन्द्र इससे मेरी देखील पर केल खसर नहीं होता ।

यदि सरकार इस रवैये के विरुद्ध थी, तो उसके लिए यह खला या कि वह मुझे सन्दन न मेजती ! किन्त इसके विपरीत मेरी विदाई पर आपने शामकामना प्रदर्शित की थी ।

म यही कहता न्याय छीर सही है कि मैंने कभी इस बात का दावा किया है कि सरकार की कोई भी जीति मेरे निर्माय पर निर्मार रहती चाहिये ।

लेकिन मैं यह बात अवश्य कहना चाहता है कि कोई भी लोकप्रिय वैद्यसरकार अपने जन इत्यों और ब्रार्टिनेन्सों के सम्बन्ध में, जिन्हें कि सोकमत पसन्द नहीं करता, सार्वजनिक संस्थाओं और उनके प्रतिनिधियों की सूचनाओं का सदैव स्वागत करती, खनार सहानुम्ति-पूर्वक विचार करती। तथा घरने पास की सब सूचनाओं स्वयंत्रा जानकारी से उनकी सहायता करती।

में यह दावा करता है कि मेरे सन्देश का मैंने विल्ले पैरे में जो अर्थ बढाया है उसके सिका श्रीर कोई स्वयं नहीं है । समय ही बदलायमा कि दिसने सब्नो स्थित ग्रहण की थी। इन बीच मैं गरकार की विश्वास दिलाना चाइता है कि कांग्रेस की छोर से संग्राम को सबंदा हैप-हित तथा सर्वया श्रहिसापूर्ण तरीके से चलाने का पूरा प्रयन्न किया जावगा ।

आपको मुक्त यह याद दिलाने को कोई आवश्यकता न थी कि अपने कायों के लिए कार्रेस और उसका एक विनम्न प्रतिनिध, मैं, जिम्मेदार होते।"

बाध्य नहीं है, जबतक कि वहां के लोग सम्राम का ऋहिसक रूप, उसके सब पतिलायों सहित. समक्त लें और कष्ट-सहन तथा जान-माल तक गंवाने के लिए तैयार न हों । (२) यह सम्भ्र कर कि यह संयाम ज्यातताथी में बदला लेले ज्यावा उसप ज्याधात क

के लिए नहीं वरन् श्रपने कष्ट-सहन श्रीर श्रारमशुद्धि-द्वारा हृदय-परिवर्तन के लिए है. भयंकर-से-भय उत्तेजना मिलने पर भी मन, बन्दन श्रीर कर्म से श्राहसा का पालन श्रावश्य होना चाहिए । (३) सरकारी ऋषिकारियों, पुलिस ऋषवा राष्ट्र-विरोधियों की हानि पह बाने की हाँह से कि

भी दशा में सामाजिक बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए। ब्राईसा बृति के यह सर्वया विरुद्ध है। (४) यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि ऋहिसात्मक संप्राम में ऋषिक सहायता की ऋषे

नहीं हुआ करती, इसलिए उसमें बेतन पर रक्षे गयेक स्वयसेवक न होने चाहिएं, किन्तु केवर उनके निर्वाह-मात्र के श्रीर जहां सम्भव हो वहां संप्राम में जेल जानेवाले श्रपवा मारे गये गरीव स्त्री पहर्षों के द्याभितों के गजारे-सायक खर्च दिया जा सकता है ।

(u) सब रियति में, ब्रिटिश झथवा झन्य देश के, सब प्रकार के विदेशी वस्त्र का बहिस्का त्रावश्यक है ।

(६) सब कांग्रेसवादी स्त्री-पुरुपों से, देशी मिलों तक का कपड़ा न पहनकर, द्वाय की करी बुनी खादी के ही ध्यवहार की ऋषेद्वा की जाती है।

(७) शासन ग्रीर निदेशी वस्त्रों की तुकानों पर मुख्यतः स्त्रियों की ही जोरों से, किन्तु स<sup>2</sup>न श्रहिता का पालन करते हुए, पिकेटिंग करना चाहिए ।

मेर कानूनी नमक बनाने छीर बटोरने का काम फिर जारी करना चाहिए ।

(E) यदि बुलुन श्रीर प्रदर्शनों की व्यवस्था की जाय, दो उनमें केवल वरी लीग शरीह हैं, जो अपनी-अपनी जगहों से जरा भी हिते बिना लाठी-प्रहार और गोलियां सहन कर सर्के ।

(१०) श्राहसारमक सम्राम में भी उत्तीइक-द्वारा तैयार माल का बहिश्वार करना मर्थधा निर्देश है, क्योंकि अत्याचार के शिकार स्थानियों का यह कभी धर्म नहीं है कि वे खाततायी के नाय गा-पारिक सम्बन्ध बढावें ग्राथना कायम रक्ते । इसलिए जिटिश-माल श्रीर ब्रिटिश कम्पनियों का बहिस्तार

पनः स्नारम्भ किया जाय स्त्रीर जोरों से चलाया जाय । (११) जहां-जहां सम्भव श्रीर उचित समभा जाय, श्रीनिक कानुनी श्रीर करना को शनि पहुंचाने वाली चाहाची का सविनय-भग किया जाय ।

(१२) बार्डिनेन्मों के बन्तर्गत जारी हुई प्रापेक अनुनित बाशाची ना मनित्र भग

क्या जाय I" (w) गांचीजी के वृत्तरे तार के बचर में, २ जनवरी की शाम को, वाहमराय के प्राह्नेट-मैजेटरी में मीचे

बिला ठार भेजा--

Parsमाय में मुने आपके १ अन्यते के तार की स्वीहृति भेजने के लिए कहा है. जिस पर तनीते ह्या उन्हीं संखार ने विवास कर लिया है । उन्हें इस बाद का चायना न्येट है कि चारकी नमाह से बर्रिम-बार्य मॉर्मिंत में पेना प्रमाण पान किया है, जिनमें बाँद ब्राएक तार ब्रीप तत प्रमाण

पा . पा मार्च पूर्व की गर्द तो लंबनय शाश के पुत पूर्ण तीर पर आहि कर दिए आने की es 21

. प्रशासन्तरम्भी के बचाव्य के ब्रामुक्तर वैद गांतन-मुचार की मीति की शीम । ब्रास्तम, कार्ने की

वार्य है: तब इसने सहसर किया चौर कहा कि जितनी जल्दी वह शरू हो जाय उतना ही ऋच्छा है। लेकिन इसके साथ ही इसने यह भी सोच लिया कि इसमें पूरी सफलता सभी मिल सकती है जब कि जितने हो सकें उत सब मित्रों को अपने पद्ध में करलें। मुसलमान तो हमारे साथ ये ही, जैसा कि श्रुल्परेख्यक-समझीते श्रीर मसलमानी के प्रति सरकार के सामान्य दख से स्पष्ट था। यही हाल राजाश्री श्रीर दसरी श्रास्थ्यसच्यक जातियों का था ।

''इमें यह ज्ञावश्यक प्रतीत हज्ञा कि सर सप्त, जयकर, पैटरो श्लादि के समान सर्व-साधारण हिन्दशों को अपनी जीर मिलाया जाय। जार हम उन्हें कांग्रेस के खिलाफ खड़ा न कर सके तो दम-से कम ऐसा तो कर ही सकते हैं कि जिससे वे कांग्रेस का साथ भी 2 हैं। और यह कोई मश्किल बात भी नहीं है: इसके लिए उन्हें सिर्फ यही विज्ञास कराने की आवश्यकता है कि सब योजना को नहीं होडा जायगा. जिसे कि मीटे तीर पर कारीज भी स्वीदार कर चहे थे। अस्त: इसीके अनुसार इसने काम किया । इसने सरकार से आमह किया कि यह प्रान्तीय और केन्द्रोय-विधानों को एक-साथ उप-रियत करे. जिसे वे लीग सरकार की ईमान्दारी और सदभाव का ठोस ममना समस्ति। और इनका सन्तोष हो जायमा । जहांतक प्रान्तीय-स्वराज्य का सम्बन्ध है, यह हिन्दस्तान पर जबरदस्ती नहीं सादा जा सकता: क्योंकि श्रवेले मसलवान उसे नहीं चला सकते । कांग्रेसी धान्तों श्रीर हट भारत-सरकार का मुकाबला बढ़ी भारी राजनैतिक कठिनाइयां खलान करेगा. क्योंकि हरेक प्रान्त एक-एक कलकत्ता कारपेरेशन बन जायमा । श्रदः ( इस स्थिति को बचाने के लिए ) इमने श्रजीब नये-नये साथी जोड़े । फलत बजाय इसके कि परिषद व बाद-विवाद बीच में ही भंग हो जाते और राजनैतिक विचारों के १०० की सदी हिन्द हमारे विरोधी बनते, परिवद में छाये हह की सदी व्यक्तियों के जिनमें मालवीयजी जैसे लीग भी जामिल हैं. सहयोग के ब्राज्यासन के साथ से समाप्त रूप: ब्रालस्ता गांधीजी स्टैपिटम कमिटी में जामिल होने के लिए रजामन्द नहीं उत्तर \*\*\*\*\*\*

"मसलागन तो श्रंप्रेजों के पनने दोसा ही हो गये हैं। श्रपती वर्धितवि से जन्हें परा सन्तोध

है और वे इमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं।

"लेकिन यह इरियज न समक्त लेना चाहिए कि जब इम यह कहते हैं कि सुधारी का होना जरूरी है तो इस हरेक प्रान्त में जन-तन्त्रीय सुधारों का ही प्रतिपादन करते हैं। इस ओ-कळ कहते हैं उसका श्रर्थ शासन-पद्धति में ऐसे हेर-पेर करना भर है, जिससे कि उसकी सचाइता बद काम ।"

मजदा-सरकार ने अपनी बीचवा में भारत को बो-कुछ देने का अचन दिया मा उसके उद्देश को नए करने की टोरी ( कंजरवेटिव ) सरकार और उसके सामियों ने देशी वैश की. यह इन उद्द-रणों से मली-भ्रांति मालम हो जाता है। लेकिन यह विश्वास करना गलद होगा कि उद्घंत-विरोधी मुस्तमानों के. को कि अपने योड़े-से स्वायों के लिए अपने देश को वेचने के लिए तैयार थे, स्त्रीर दिन्दस्तानियों को इमेशा गुराम बनाये रसने के इच्छुक उन्नति-विरोधी-निटियों के बीच जो समभौता हुत्रा, वह धकायक ही हो गया । उतकी नींव तो गोलमेत्र-परिषद के इसरे अधिवेशन से कहीं पहले हिन्दुसान और इस्तेपट दोनों जगह रक्सी मा चुड़ी थी। सच तो वह है कि वह गांधीजी श्रीर लॉर प्रवित के बीच समभीवा हचा तो उसके बाद ही मारत में उन सब उप्रति-विरोधी लोगों ने, जो समभीते को पसन्द नहीं कार्त थे, शीमता के साथ अपनी शक्तियों को संगटित किया और सारतीय !--गोल्डोन-परिषद के समय की गई सेवाओं के प्रश्कार-स्वरूप करने की शारत के दिसी

मरेश का राजा बनाने की सर भागालां की मांग से, जिसका कि हाल ही में भमेग्बली में रहस्पीटाएन

हुया: इस सीडे का नगा-स्थरूप वर्ष बीभक्त रूप में सामने पाधा है।

### बेग्यल का गरती-पत्र

पुनिया के निहाज से हमने इन तब वारों को एक नाम दे दिया है, तैसे ये मन हैं हा दिन पटनायें 1 दे दिसायर को निक ये समझ मांचीओं से मिले और काफी देर तक माननीत की। यह में निकाशियर में दिसायर को निकाशिय के त्या में सामें प्रदेश के प्रदेश में ति देश में निकाशियर में दिस में निकाशियर में दिस में निकाशियर में दिस में निकाशियर में दिस में निकाशियर में प्रदेश में प्रदेश में निकाशियर में प्रदेश मान मान में प्रदेश मान मान में प्रदेश मान मान में प्रदेश मान में प्रदेश मान मान में प्रदेश मान मान में प्रदेश मान में प्रदेश मान में प्रदेश मान में प्रदेश मान में मान में प्रदेश मान में प्रद

हार हो एक्ट ज़ौर भी घटना ऐसी हुई है जो उनके लिए झन्छी खांबत नहीं हुई । सायदायिक समस्या को हत करने का उन्होंने निम्मा लिया, लेकिन खारी दुनिया के सामने उन्हें ख्रस्पल होना पका

साना पत्ता । यहां तह स्व ब्रुव ठोड और सज्बुव रहा। यहां तह हि ग्रहीय पुरस्तान हहें जाने वाले खलीहताम भी उतिने बार नहीं यो। ग्रुह से खर्जीर वह बन्ने होशियारों के वाय पुनस-मानों ने लेल लेला। इसार मानेंब करने का उन्होंने पूरा हिला था, किसे उन्होंने पूरा वह निमाया। बहने में उन्होंने हमा कहा कि आर्थिक होई से बनाल में उनकों भी बुरी हालत है उतार प्रमान रहें वह के वाय है उतार के स्वाव में उन्होंने स्वाव के उतार के स्वाव के उतार के स्वाव के उतार के स्वाव में उन्होंने स्वाव है उतार के स्वाव में उन्होंने स्वाव के उतार के स्वाव में उनके भी स्वाव में स्वाव में उनके भी स्वाव में अपनी स्वाव के स्वाव मानें स्वाव के स्वाव मानें स्वाव के स्वाव मानें स्वाव में स्वाव मानें स्वाव के स्वाव मानेंस स्वाव मानेंस स्वाव के स्वाव मानेंस स्वाव मानेंस स्वाव के स्वाव मानेंस स्वाव के स्वाव मानेंस स्वाव के स्वाव मानेंस स्वाव के स्वाव मानेंस स्वाव मानेंस स्वाव स्वाव मानेंस स्वाव स

स्वित को ठीक कर सकें।

"लिटिस-पड़ और स्टिन्डान में स्तेवाले यदेनों को, कुल मिलाकर, एक हो नीति है,

"लिटिस-पड़ और स्टिन्डान में स्तेवाले यदेनों को, कुल मिलाकर, एक हो नीति है,

और यह यह कि सीवनमम्मका हम च कर संद्रीव नीति निर्मावत करें और किर उत्पर जमे रहें।

और नहीं की सीविस्ट के) जाम चुनाव के बाद सरकारी नरम-इल ने (गीलमेज) परिषद को

लीहा (पालीनेस्ट के) जाम चुनाव के बाद सरकारी नरम-इल ने (गीलमेज) परिषद को

जमकत करने और उस का तथा कामेल कर विरोध करने का निर्माव कर निर्माव स्ति अ

साफन करने और उन हा तथा कामेस का बिरोध करने का निरंध कर निया। पूनल अपकृत करने और केन्द्र में उत्तरधावित नी बारो, रव बात में चुछ दुध। उरकार ने वी निर्देशन मान लीत, जो कि केन्द्र में उत्तरधावित नी बारो, रव बात में चुछ दुध। उरकार वा स्वान रूप से झानी नीति बरल शी और केन्द्रीय प्रचारों के झारवावन के साथ प्रत्यीय स्वान सायता यालने की क्षेत्रिय की। इसे यह भी निरंध वह में गया था कि क्षेत्र के वाथ सहाई स्वान मायता यालने की क्षेत्रिय की। इसे यह भी निरंध के मिल

#### श्राहिनेनमें का राज

जैसे-जैसे परिस्थित बदलती गई, उसके खनसार, नये-नये खाडिनेन्स निकलते गये। हालांकि वे एकसाथ नहीं बहिक भिन्न-भिन्न सभय जारी हरा. मगर उनवर एक साथ विचार करना ही ठीक होगा । इनमें से एक छार्डिनेन्स का जिल हो। पहले ही हो चका है, जोकि उस समय बंगाल में जारी किया गया था जबकि गांधीजी खभी लन्दन ही में थे । वहां यह गया था कि यह बंगाल में आदक-वादी-आन्दोलन का प्रसार शेकने और उसके सम्बन्ध में चलतेवाले मकदमों को जल्दी निपटाने के लिए है । प्रान्तीय-सरकार से ऋधिकार-प्राप्त किसी भी सरकारी ग्राप्तसर को इससे यह सत्ता प्राप्त हो गई कि जिस किसी भी व्यक्ति पर कोई भी सन्देह हो उससे उसका परिचय और इलचल मासूम करे ग्रीर उसकी बताई हुई बार्ते ठीक हैं या नहीं इसकी तहकीकात करने के लिए उसे गिरफ्तार करके एक दिन के लिए द्विरास्त में ले ले । ऐसी गिरक्तारी के लिए जिस किसी भी साधन की श्रावश्यकता हो. उसको वह द्यमल में ला सकता था । प्रान्तीय-सरकार को यह श्रविशार मिला कि श्चगर जरूरत हो तो वह किसी भी मकान या हमारत को. मय अधके सामान के, उसके मालिक या उसमें रहनेवाले से खाली कराके चाहे जिदने समय के लिए अपने बच्जे में करले, और चाहे तो उषका मुद्रावना दे और जाहे हो न भी दे 1 इसी प्रकार जिला-मजिस्टेंट किसी भी चीज या सामान के मालिक पर इस्तेमाल करनेवाले से. मन्त्रावजे के साथ या दिना मन्त्रावजे थे ही. उसका सामान ले सकता था । वह किसी जगह या हमारत की, जिसमें रेखने इत्यादि भी शामिल है. सरकारी करने में ले सकता था श्रथवा वहां जाने पर बन्दिश लगा सकता था । वातायात पर बन्दिश लगाने श्रीर सवारियों के मालिक या रखनेवालों को उन्हें सरकार के सपर्द करने का भी वह हक्स दे सकता या । यस्त्रास्त्र की विकी बन्द करने या नियंत्रित करने छीर उन्हें छपने करने में कर लेने का उसे छाधवार या । किसी भी जमीदार या ऋष्यापक अथवा और किसी व्यक्ति से वह कानून और व्यवस्था की स्यापना के काम में मदद करने के लिए कह सकता था। तलाशी के बारंट निकाल सकता था। प्रान्तीय-सरकार किसी खास इलाके के निवासियों पर सामृद्धिक श्रुमीना कर सकती थी, दिसी खास व्यक्ति या अंगो को किसी भी लेने-पायने से मक्त कर सकती थी. और किसी भी अ्यक्ति के हिस्से का बकाया लुमीना सरकारी मालगुजारी के बतौर बसल किया जा सकता था । जरा भी खबला होने पर ६ महीने बैद या जमाने अध्या दोनों की सजा मिल सकती थी। प्रान्तीय सरकार को यह व्यधिकार दे दिया गया या कि फार लोगों से पत्र-स्परहार रोकने के लिए और उनकी इसचलों की जानहारी रखने तया अनकी इलचलों की बार्वे मालूम करने के लिए, सम्राट के प्रजाजनों के लान-माल पर होनेवाले ब्राक्तमणों से रखा करने, साझाट की फीज व पुलिस की मुरद्वित रखने तथा कैदियों की बेज में निर्देश रूप से रखने की दृष्टि से नियमोपनियम बनाये । श्राहिनेन्स के मातदत कैसी भी कार्र-बाई क्यों न करें, फीजदारी-श्रदालत में उसका विरोध नहीं किया जा सकता था । जिन मुकदमीं की सरकार विशेष च्रदालव द्वारा निराटाना चाहे उनकी बहकीकात के लिए भीजदारी मामलों के नये धर्पात् शेशल-टिज्यनल या शेशल-मजिस्टैट बनाने को कहा गया । शेशल-टिज्यनलों के लिए निय-मीर्पानयम भी विशेष तीर पर ही बनाये गये । विशेष न्यायालयों को ऋषिकार दिया गया कि चन्द परिस्पितियों में वे स्प्रीमयक्त की सन्परियति में भी मामला चला सकते हैं ।

युक्त-मान्तीय इसर्जेन्सी-साहिंनेन्स १४ दिसन्दर १६६१ को जारी हुया । इसके द्वारा प्रान्तीय-सरकार को स्रोपकार दिया गया कि वह सरकार, स्थानीय व्यक्तिशारी या कमीदार को दो कानेतासी

राष्ट्रवादियों को शिकता देने के लिए ऋपना गामिलता गुट क्ना निया था। इस पहचन की ब्राप्टिक रचना वो शिमला में ही हुई थी, जो कि भाग्व-सरकार का सदर-मुकाम है।

गांधीओ पकटे गये

मि॰ इमर्सन और शार्ड विलियहन ने जो अनीवों दी थी उसे कार्य-समिति ने स्वीकार का लिया । इसके बाद कार्य-समिति के सदस्य प्रापने-श्रपने स्थानों को लीट गये । लेकिन उन्होंने श्रपने-को ऐसी परिश्यित में पाया कि ब्रष्ट कर नहीं सकते में । यस्तवः सरकार ने वहीं से सहाई को फिर है महत्त्व किया सहा पर कि ४ मार्च १६३१ की उसे छोड़ा गया था। श्रश्यायी-सन्ध के दर्मियान उसने दजारों लाटियां और एकत्र करली थीं । सच तो यह है कि ऋस्थायी-सन्चि का अवसर सरकार लिए नये छिरे से ए.कार लड़ने की वैयारी करने का समय था, जिसका कि अस्वायी सान्व के दीन याने मायः विसी भी महीने, नहीं को गांधीजी ही वापसी पर को टटना निश्चित ही था । दीन झार्डि नेत्य वो जारी पर ही दिये गये थे,श्रीर कर जब भी जरूरत हो तुरन्त जारी कर देने के लिए वाइस्पर की जैब में रक्ले हुए थे । ४ जन्यरी १६३२ की सरकारी प्रहार शुरू ही गया । कांग्रेस की तथा उनसे सम्बन्धित हरेक संस्था को गैर-काननी करार दे दिया गया श्रीर कांग्रेसी लोग, कानून या श्राहि मैन्धों के, जो कि गैर-कानूनी कानून कहलाने खारे थे. खिलाफ बोई प्रत्यद्ध कार्य करें या नहीं, उन्हें गिरफ्तार कर-करके जैलों में भेजा आने लगा। कांग्रेस की सब-कुछ नपे सिरे से शह करना पड़ा सरकारी लाठी-प्रहार वहले जान्दोलन ( १६३० )के समय शरू में नहीं बल्कि बाद में जारी हुआ या, लेकिन १६३२ में सत्यामिहयों को सबसे पहले उसी का मुकावला करना पड़ा । चारों सरक यह बाउ पैल रही थी कि लॉर्ड विलिगडन सारे उत्गत को छः सप्ताह में ही खतम कर देने की आशा रखी हैं । लेकिन छ: सप्ताह का समय इतना कम था और सत्याग्रह ऐसी लम्बी लड़ाई है कि उनकी छारा पर्यं नहीं हुई । गांधी जी गुजरात के उन तास्तुकों में जाने का इरादा कर रहे थे, जिन्हे १९३० की लगार्थ

में बहुत कप्ट उठाना पड़ा था। सैकिन पेश्वर इसके कि यह नहां जायं, उन्हें श्रीर उनके विस्वस्त महायक नल्लभमाई की ४ जनवरी १९३२ के बड़े सवैरे गिरफ्तार करके शाही कैदी बना दिया गया । खान साहब भ्रीर जवाहरलाल जी पहले ही भिरफ्तार हो चुके थे । शब जो भारतीय-राजनीवि तकी बचे ये उन्हों को सन्हों का संचालन करना पड़ा l हजारों की वादाद में सत्यामही मैदान में वाये । १६२१ में उनकी संख्या तीस हजार थी, जो एक वहीं सादाद मानी बार्द थी। १६३०-३९ , दस महीनों के धोदे-से समय में ही, नवी हजार खी-पुरुप और बच्चे दौपी करार देकर जेली हैंन दिये गये। यह कोई नहीं जानता कि मार कितनों पर पड़ी, लेकिन जितनों को कैद की सजा ई भी पिटनेवालों की संख्या उनसे ३ मा ४ गुनी ज्यादा तो होगी ही। लोगों को या तो पीटते-टिने किसी काम के लायक ही न रहने दिया गया, या छिपने श्रीर घर दशेचने की श्रीति से उन्हें का दिया गया। जेलों में कैदियों की पिटाई फिर शुरू हो गई। कांग्रेस के दश्वर की जो गुन्त या हानगी बार्वे थीं उनका रहरपोद्गादन करने के लिए गहा गया । "तुग्हारे ( कांधेत के ) कागज-पत्र, अत्या चार्य करे व स्वयं-सेवकों की पद्दिर्स्ते कहीं हैं!" यह सरकार की मांग थी। नीजवार्नी क्षा का भाग था। नाजवानी हो तहर-तरह क्षेम किया गया, न कहने-बोग्य गाउँ (अपराज्य) उन्हें कही गई, सीर स्रकपनीय हो तरह-वर्ष वा क्या गर्न । अप अपनी का निवास मार्थ । अर्थ कहा गर्द । श्रीर श्रवणिति । समार्थी हा श्रामीजन बरके उनहीं श्रमती रूप दिया गया । हार्रहोर्ट के एक एक्लोकेट की स्वाने के सुज्ञा ध आ आ अप पहले हैं है है जात है अप में स्वीत यह विश्व इसलिए कि उसने पुलिस की स्वयन कि स्वयन पुलिस की स्वयन नान की पता नहीं बताया था !

सानीय श्राधिकारी को कानून श्रीर व्यवस्था के रह्मार्थ मदद करने का हबम दे सकती थी।लोकोपयोगी कार्य ( Utility Service ) के सचालकों को उस संख्या या मण्डल के द्वारा खपने इच्छानुसार कोई भी काम कराने के लिए प्रान्तीय-सरकार कह सकती थी. और ख़गर वह उसके अनुसार न कर सकता वो उस सरमा का श्राधिकार वह श्रपने हाथ में ले सकती थी। जिला-मजिस्टेट दाक, दार, टेलीफोन श्रीर वायरलेस (बेसार के द्वार) को नियन्त्रित करके उनके द्वारा जानेवासी चीजों या चिट्टी-यत्रियों को रोक सकता या, किसी भी रेलगाड़ी या नौका में अगड़ ले शकता था, किसी खास व्यक्ति या माल की किसी भी मुकाम पर ले जाने की मनाही कर सकता या, रेलगाड़ी में से किसी भी यात्री को उत-रवा सकता या, किसी भी गाड़ी को किसी खास मुकाम पर रोककर पुलिस व सेना के विशेष तीर पर ले जाये जाने की व्यवस्था कर सकता था । किसी भी सार्वजनिक समा में, फिर यह चाहे निजी स्थान में ही हो और उसमें प्रवेश टिकटों द्वारा ही क्यों न हो, पुलिस-अपन्तर को मेज सकता था। सला-शियों के लिए खास अधिकार दिये गये थे । कोई भी व्यक्ति जो किसी सरकारी नौकर को अपने काम की उपेद्धा करने या किसी को पुलिस वा सेना में अरती होने से ग्रेकने या ऐसी कोई ग्रापनाह या चर्चा पैलाने की चेश करे कि जिससे सरकारी नौकरों के प्रांत पत्ता या श्रवमान का भाव उत्पन्न होता हो, या सर्व-साधारण में भय-सवार होता हो, उसे एक साल कैंद्र या सुमाने की अथवा दोनों सजाये दी जा एकती थीं । पान्तीय-सरकार किसी इलके के निवासियों पर सामदिक जर्माना कर सकती थी. जो उसी वरह वसूल होता जैसे कि मालगुजारी होती है। जो कोई व्यक्ति किसी गुप्त (सरकारी) दरतावेज की बार्जी को दोहराये उसे ६ महीने कैंद्र या जुमाने की सजा हो सकती थी। १६ साल तक के नवपुवकी पर उनका लुमाना उनके ग्रामित्रावक या संरक्षक से वसल किया जा सकता था, श्रीर वसल होने की दशा में उन्हें कैद की मजा दी जा सकती थी। खेशल जजों व मजिस्टेटों के साथ खेशल और सरसरी ग्रदा-लतें बनाई गई और उनके कार्य क्षेत्र की व्याश्या करके मुकदमों व श्रुपीलों के लिए स्वास-शीर की कार्य-भगाली वैयार की गई।

साम आर्थिनेकों के आवहत आर्थीय-साहर विश्वी रागत को शैर-साहरी हता दे हरावी भी व्योध मंगिरहे उत्तर रागत को हारशी कांग्रे में लेकर को भी स्वतित बार्र कि तो निराम करता था। भीतिहेंद्र पत्तर मार्गित या भी हत्या कर हरावा या और आर्थीय प्रवाहर उसे अध्य करार दे हरावी भी। निर्मिद (गिर-माहरी) नया दिर यो स्थाप कर कांग्रे भी स्थाप कर करता था। या प्रवाहन से एक स्थाप ने स्थाप कर अध्य मार्थिय प्रवाह को हैं भी स्थापन कर स्थापन के स्थापन कर स्थापन के स्थापन कर स्थापन के स्थापन के

प्रकारी को बार तमें आहिनेना और जारी हुए—(१) हमजेंनी वापने आहिनेना,(२) यन-लॉड्रेस इंटियम आहिनेना, (३) बनलॉड्रेस खजीवेर्डमन आहिनेना, श्रीर (१) तिनेयन क्षीर मंदिदेशन एक समाराट आहिनेना । हमों ने पत्ने आहिनेना के मताद तो लोगों को मिरना केले, बन्द रक्षने या उनकी इस्तवाती को नियनित्त करते, इस्तवाती को मांत की, इस्तवाती या रेक्टो को वर्षित स्थान करार देने, बावायत को नियनित करने, बस्तवास्त्रण के स्वाचार की किसी जीव को स्थाने करने में करने या उसकी स्थान व विशेश पर नियन्त्रण करने, स्थानात के बावायों पर नियन्त्रण करने, ग्राचारक की दिश्री पर नियंत्रण करने, रहेता पुष्टिक-स्वाच्या नियुक्त करने, वार्तीयार्शी के प्रसार करने, ग्राचारक की दिश्री पर नियंत्रण करने, रहेता पुष्टिक-स्वाच्या नियुक्त करने, वार्तीयार्शी के प्रसार

٩v

हल करे । प्रान्तीय सरकार जिम किमी ध्यक्ति के लिए यह समफ्रें कि यह सार्वजनिक मुरद्या के विस्थ ।म वर रहा है उसे विसी लास इलावे में ही रहने, विसी स्वास इलावे. में से हट बाने या किटी ास सरीके पर रहने का हुवम दे सबसी थी। एक महीने तक उसका वह हुवम कायम रहता। विश्री ास जमीन या इमारत के मालिक को सारी जमीन या इमारत, मय कर्नीचर तथा दूधरे समान के ब्रायने वे साथ या बगैर मुकावने ही, साकार वे सुपुदं करने का प्रान्तीय-सरकार हुनम दे सकती । जिला मजिरट्रेट चाहे जिल इमारत या स्थान का प्रदेश निविद्य या मर्यादित कर सकता या और सी भी द्यादमी को यह हुक्स दे सकता या कि उसके पास कोई सवारी या यातायात के जो भी पन हों उनके बारे में जब जैसा हुक्म मिले सब यैसा ही किया जाय । सरकार से श्रविकार-पार्त . भी श्रप्तसर दिसी भी जमीदार, स्थानीय श्रधिकारी या श्रध्यापक को कानून श्रीर शान्ति कायम ने के काम में मदद करने वे लिए तलब कर सकता था। जिस किसी अपक्ति पर यह शक हो कि सरकारी लेने की न द्यदा करने की प्रेरणा कर रहा है उसे दो साल की कैद, जुर्माना या दोनें ारें दी जा सकती थीं। जो कोई व्यक्ति किसी सरकारी नौकर को अपने फर्जों को भली-मांवि अप इरने श्रयता किसी व्यक्ति को पुलिस या सेना में भरती होने से शेकने की चेश करे उसे एक <sup>साल</sup>

या जुर्माने की सजा दी जा सकती थी। किसी खास इसके के निवासियों पर प्रान्तीय-सरकार र्हिक छुर्माना वर सवती थी, श्रीर उसकी यसूली उसी तरह हो सवती थी जैसे कि मालगुजारी ज की जाती है। किसी जब्त साहित्य के खंदा दोइरानेवाले को ६ महीने कैंद्र या खुर्माने की ठज जा सकती थी। १६ साल तक के व्यक्तियों पर होनेवाला ज़र्माना उनके मा-बाव या संस्कृत से ल किया जा सकता था ख़ीर उसके वसुल न हो सकने की दशा में उन्हें उसी प्रकार कैंद की स्वा

वा सकती थी. मानों स्वयं उन्होंने वह श्रपराध किया है। ऐसे हुबम के खिलाफ़ दीवानी श्रदालव काननी काईबाई भी नहीं की जा सकती थी।

सीमाधान्त-सम्बन्धी तीन झाहिनेन्स २४ दिसम्बर १६३१ की जारी किये गये। उनमें से एक पुक्तमान्त-सम्बन्धी श्राहिनेन्स की ही तरह या श्रीर सरकारी लेने की वसली के लिए निकास या । बाकी दो में से एक का नाम सीमाप्रांतीय 'इमर्जेन्सी पावसं ग्राहिनेन्स' या ग्रीर दुगरे द्यनलॉफ्ल ब्रासोसियेशन ब्राहिनेन्स'। इनमें से पहले के मातहत कोई भी ब्राधकार-प्राप्त स्पक्ति भी मन्दिग्ध व्यक्ति को बिना कारण गिरफ्तार करके एक दिन के लिए हिरासत में रखें सकता ग्रीर ग्रान्तीय सरकार-द्वारा वह मियाद दो महीने तक बढ़ाई जा सक्ती थी । प्रान्तीय-सरकार किसी ह को एक महीने के लिए किसी खास तरीके से रहने का हुवम दे सकती थी। ऐसे हबम पर अमल र सकने की हालत में दो साल तक फैद की सजा दी जा सकती थी। किसी मी निजी हमारत की व-सरकार अपने करने में ले सकती थी। जिला-मजिस्ट्रेट किसी भी इमारत और किसी सहक ल-मार्ग के यातायात को निषद, नियन्त्रित या मर्योदित कर मकता या । प्रान्तीय-सरकार किसी ाल की स्वगत व बिकी को नियन्त्रित करने के लिए उसे वैयार करने वासों व «यापारियों को उस की स्वयत व विक्री की नियन्त्रित करने के लिए उसे तैयार करने वालों व व्यापारियों को उस माल हीद-फरोस्त के नकरों पेश करने या खपना सारा माल या उत्तका ख्रंश सरकार को साँप देने के कह सकती थी । जिला-मजिस्ट्रेट शवारी या यातायात के बान्य सब साधनों के सफ्टोलबार स्वीरे कर पक्ता । उन्हें (सवारी ब्रादि को) ही सरकार के सुपूर्व करने का हुक्स दे सकता था। शहरतास्त्र मालान्य प्राप्त प्रतिस्वाद सुर्देश स्वर सक्ती यी, अथवा किसी भी नर्गीदार, सम्यापक सा को होराल पुलिस-अपना मुक्तर कर सकती यी, अथवा किसी भी नर्गीदार, सम्यापक सा

इन्हें आर्हिनेन के रूप में गयी दिया श्रीर नवसर १८३२ में बाजायरा कानूत का रूप दे दिया गया। भारत-मन्त्री यर सेम्प्रश्रल होर ने वो बहुत चहुते, रेद मार्च १८३२ को ही, कामनसम्म में यह बात व स्वीदार कर सी मिंत ''आर्दिनेन बहुत स्वायक, बीच में, वहों हैं। आरावी क्वीन को लानस्मा रहेक बात उनकी चवेट में आ जाती है। उन्हें इतने व्यायक श्रीर शीन इवलिए बनाया गया है कि सहसर की जो जातकारी उपलब्ध है उत्तरार से सब्दुन उतका यह विद्वाद है कि सरकार की जह-यून वर से हुउराधाय होने का सहत्य उपलिय है, इसलिए यदि हिन्दुकारा के अध्यक्षका से बनाना ही वो ने ब्रास्टिनेन्स ब्रायक्षक हैं।"

यह रमरण रहे कि प्रेस कारून ( १६३१ का २३ वां एक्ट ), जो श्रस्मायी सन्धि के समय बना था. ६ व्यक्तवर १६३१ को समाप्त हो गया । १६३२ के किमिनल-लॉ-व्यमेपडभेपड बिल में उसे ( प्रेंस-लॉ को ) स्वावी रूप से कातून का रूप मिल गया। प्रेंस-कातून की धारायें करीव-करीव १६१० के एक्ट जैसी ही थी। भारत सरकार के च्याहिनेन्सीं, विली या कानुसें के ग्रासावा, नवस्वर १६३२ में बम्बर्र-सरकार ने एक प्रान्तीय द्यादिनेन्त-बिल पेश किया, जिसमें करबन्दी-ख्यान्दोलन के सकावले की भी काफी गुंजाइश रक्खी गई थी। सच दो यह है कि वे सब ब्राहिनेन्स श्रीर दमनकारी ब्राह्म तैयार करने का विचार को ब्रास्थायी-संधि के साल (१६३१ में) ही हो रहा था। यस्त्रस्थित सी यह है कि १५ श्रवतुवर १६३१ की एना के श्रामेजों ने भारत-सरकार के एड-विभाग के मंत्री की मान-पत्र प्रदान किया और इसके बाद, १६३१ में ही, युरोपियन-ग्रसीसियेशन की बम्बई-शाला के मंत्री ने उन्हें एक पत्र भेजा । उन्होंने सरकार को सुभागा था कि यदि सविनय-श्रवज्ञा-श्रान्दोलन किर से ग्रह हो तो उसे तरन श्रीर हटता के साथ कचल हेना चाहिए—श्रीर यह सब उस समय जबकि लन्दन में गोल-मैज परिषद हो रही थी, जिसका प्रत्यक्त उद्देश कामेंसियों को सन्त्रष्ट करना था । उन्होंने खास तीर से यह सुम्धाया कि कामेशी भएडे की मनाही कर दी जाय, इसी प्रकार स्वयसेवकों की कवायद-परेड भी शैक दी जाय, जिन लोगों ने सचिनय-प्रवक्त में भाग लिया था उन सबार पावन्दियां लगा दी जाय, उनके साथ वैसा ही व्यवदार हो जैसा सदाई के समय शत्र देश की प्रजा के साथ होता है और उन्हें नजरबन्द कर दिया जाय, कांग्रेस-कीय के मूल का पता लगाया जाय छौर उसकी वर्दी एक विशेष ग्राहिनेन्स के द्वारा खत्म कर दिया जाय. जिन मिलों ने कांग्रेस की शर्ते मान ली हाँ उन्हें कहा जाय कि ग्रमर वे उन्हें रद स कर देंगी तो रेलगादियों-द्वारा उनका माल ले जाना बन्द कर दिया जायगा, श्रीर गजनैतिक परिस्थित व बहिण्हार से किसी को ऋधिक लाभ व उठने देना चाहिए।

गननावंड परास्थात व बार्ट्याः सा दिशों को आधिक लाग न उठन दन्त नावर । १२ देश्य-१२ की प्रकारों भी प्रायाः १६२०—११ द्वी ही तवह रही, अलवना लड़ाई इस बार और भी स्वेदरार वर्ष निम्नयासक थी । दसन और भी ग्रन्थापुनधी के साथ चला और लोगों को पत्ने से भी को ज्यादा करमाइन करना वसा ।

થરના પકા :

कार्यैन्समिति की सत्यरका सरकारी धाकम्या ४ कन्सी के वहे सबेर में मांची और राष्ट्रपति सरदार बरस्समार्या परेस की गिरफ्सारी के सारमम हुआ। १९६२ के उर्गुक साहिनेय उसी दिन सबेरे करी, दुर और करें प्रान्तों पर स्थाप कर दिये यहे। प्रश्लाप कुछ ही दिनों में, झमली श्रीर पर, सारे देखें में स्थाप हो

गरे। अनेह मानीच और मातरत हामिन-हामिटियाँ, आभमी, राष्ट्रीय स्कृती वया अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं की मेस्कारती करा दे दिया नया और उनहीं प्रमारती, प्रनींचर, रागो-देशे तथा धान्य चल-कामित की तस्कारी करते में ले हिला गया।। देश के साथ-राग को मिला में से अधिकारी के एकरमें की में देश दिया गया।। इस कहार देशो-दी-देशों को मेल के पान तो मेला पैता में स्वाप्त पको स्नादि को कातृन स्नीर स्थयस्या कादम स्लाने में मदद करने के लिए बाग्य करने, हार्वर उप्योग के कामी पर नियन्त्रण करने, आक, तार मा श्वार कहाज से जानेग्रही चीजी व वि पश्चिमों को शेवने चीर बीच में शायब बर होते, रेकों चीर नीवाची में बनार वातिल कृते वस व यातायात दर रिय-प्रया वस्ते, स्मान्त्री के पुर्वत अवस्थि को मेशने इत्यदि के वैसे ही प्रविकार रुपे थे थेशों का दिलार के साथ उत्पर कर्यन किया का सुवा है। इसी प्रकार देशा कि सीमा-प्रान रेम्पूलेशन में स्वरत गया है, विशेष श्रदाल्यों, उनमें न्यस श्रीर की कार्रवाई, नरे-नरे बुर्व श्रीर ट लिए साम होर की मजाओं का भी विचान किया गया । इएडियन मेठ इमजेन्सी पस्ट की, आहि की एक विशेष थारा के द्वारा, चीर कहा कर दिया गया ना !

'धानलापुल इरिटगेरान धार्टिनेना' के मातरत सरकार विसी पावने को इरितागी ध भोपित कर सकती थी चौर जो भी कोई व्यक्ति असकी खदायगी में साथक होता उसे ६ महि स्त्रीर उसके साथ सुमनि की भी सजा दी जा सकती थी। जिसको ऐसा पायना मिलना हो यह साथ कलन्दर से यद कह सकता था कि इसे बतौर मालगुजारी बचल किया जाय श्रीर कलन्दर उसे मा

गजारी के बकाया के रूप में बसुल करवा शकता था !

'त्रमलापुल ऋगोसियेरान श्राहिनेन्स' के मातहत, जैसा कि पश्चिमोत्तर सीमामान्तीय श्री नेन्स के सिलांसिले में ऊपर बताया जा चुका है, प्रान्तीय-सरकार गैरकाननी कगर दी गई संस्था की हम ब्रीर उसकी चल-सम्पत्ति व रुपये-पैसे को ब्रापने कन्त्रे में कर सकती थी। ऐसे रुपये-पैसे को प्रति सरकार जन्त भी कर सकती थी। जिस किसी के पास ऐसा काया-पैसा हो उसे उस समन्त्री कि विवाद भी जांच पराने और सरकार की स्वीकृति बगैर उसकी क्वं न करने का हुमन दे सबसे व ऐसी हरेक संस्था की गैरकाननी धोपित किया जा सकता था, जो केंसिल-सहित गवनर-जनाल ही र श कार्न और व्यवस्था के अभक्त में बाधक दोवी है। तथा सार्वजनिक शान्ति के लिए स्तानाक है।

'प्रिमेनशन चॉफ मॉलेस्टेशन एएड बायकाट च्याडिनेन्स' के माठडत उन सबने ६ महीते या जुर्माने की मजा हो नवती थी जो दिसी दुसरे ह्यांक को तम करते श्रीर उसका विकास हरते. उसे तंग करने श्रीर उपना बहिष्कार कराने में सहायक होते । कोई श्रादमी इसरे को सवाने या व करने का अपराधी उस हालत में मानर जाता था जबकि वह उसके या उससे सम्बन्ध रहनेवाने क्र निसी स्वांक्त के कार्य में रूपावट डालवा या उसके विरुद्ध हिसा का व्यवहार करवा या उसे किसी प्र की कोई धमकी देता या उसके मकान के आस-पास धूमता रहता या उसके मासमते में शहल डा<sup>हर</sup> या किसी ध्यक्ति को उसके यहां न जाने और उससे सम्बन्ध न रखने के लिए श्रयता ऐसा कोई हा करने के लिए बाध्य करता कि जिससे उसका तुकसान हो । बहिष्कार की परिभाषा यह की गई भी विसी व्यक्ति या उससे सम्बन्ध रखनेवालों के साथ ब्यापार का या श्रीर कोई सम्बन्ध न रखना, <sup>ह</sup> कोई माल न देना, जमीन या मकान न देना, सामाजिक सेवार्य ( अर्थात नाई, भंगी, भोबी, आर्थि काम ) बन्द कर देशा, इनमें से कोई या सब बार्वे मामूली रूप में न करना या उनके साथ स्वापारि या काम-काज का सम्बन्ध बन्द कर देना ! किसी चादमी को चिद्धाने की शरज से उसका स्याप करनी या उसका पुतला था मुद्रों बनाकर निकालना, ऐसा श्रापराध घोषित विथा गया जिसके लिए ६ मही केद या केद श्रीर सुर्माने दोनी की सजायें हो सकती थीं।

इस प्रकार इन क्यार्डिनेन्सों के द्वारा सरकार ने बहुत विस्तृत श्राधिकार क्रापने हाथ में ते लिये लो श्रमली चौर पर मारे देश में लागू कर दिये गये थे।

चाहिनेन्स-सान्त

में जारूर यह साममा पूर्णता को पहुँच गई। श्रीर तो श्रीर पर महाशमित या प्रान्तीय कामिटियों के दक्तरों का भी सरकार त्या तही सभा करो, जहां से न केवल स्वायक ही निकलते में विकार प्रान्तीय कर नवान के समय में दिरायों भी जारी होती रही थी। श्रीर अब कभी देशा काम करनेवाले हिंदी प्रस्ता या व्यक्ति का पता समाव काम में केवलाद द्वारी गई कि द्वारन ही उसकी जायह दूवया वेगार हो गया श्रीर काम चलाने समा। इसरी बात जिल्हा कि लोगों में बड़ा उत्तराह पैदा दूका और विवार हो भी कम परिशानों नहीं उत्तरती व्यक्ति के लोगों में बड़ा उत्तराह पैदा दूका और विवार मानते विकार की भी कम परिशानों नहीं उत्तरती व्यक्ति की कि स्वार्त का जाया था, जिल्हों का प्राप्त की विकार की मही लगा गई। वह जाया स्वार्त्त की की विवार की परिशान का में स्वार्त की की परिशान की की स्वार्त का मान का में स्वार्त की की की स्वार्त की की स्वार्त की मही का स्वर्त की स्वार्त के स्वार्त की स्वार्त के स्वार्त की स्वर्त की स्वार्त की स्वार्त

हों, बहिष्कार ने श्कुत जोर पहड़ा । इसके एक पड़ आ को जुनकर उक्षण शक्तिया जैनित्र को गहें। कई स्थानों में विदेशी कपने, मिटिया स्थारणें, मिटिया मैंको, बीमा-कमानियाँ, विदेशी सकर, मिटी का तेल क्षीर साम चौर पर जिटिया मांख के बहिष्कार का जोरदार आन्दोलन करने के लिय असल-कलमा सप्ताह मी निमिन्नत देश गये।

यह को स्वयाल ही नहीं करना न्याहिए कि नेवाओं को शिरम्बार कर लेने के बाद सरकार खामोश या नरम पढ गई । श्राहिनेन्सों में उल्लिखित सब श्रीयकारों का उसने उपयोग किया । यहा तक कि दमन के कब ऐसे तरीके भी श्रास्त्रवार किये गये जिनकी उन श्रादिनेन्सों तक में इजाजत नहीं थी, जो श्रामी मयकरता के लिए बदनाम हैं। यह कहने की तो जरूरत ही नहीं कि गिरफ्तारिया बहुत बड़ी कादाद में हुई, लेकिन वे की गई चन-चन कर ! सजा पानेवालों की कुल सख्या एक लाख से कम न होती। यह बात शीघ ही स्पष्ट हो गई कि कैम तथा ऋस्पायी जेलों के बनाये जाने वर भी जेल जानेवाले सब सत्यामहियों को कैद में रखने की जगह नहीं थी। इसलिए कैदियों का चनाव करना जरूरी हो गया श्रीर साधारशतः उन्हीं की जैलों में भेजा गया जिनके लिए यह समभग्न गया कि उनमें संगठन का कल मादा है वा कांग्रेस सीव में अनका विरोध महत्व है। जैलों में जन सबकी स्थवस्था करना भी कुछ ग्रासान न था। ग्रतः ६५ फीसदी से ज्यादा न्यन्तियों को 'सो'नलास में रक्छा गया। 'बी' कास में बहत कम लोग स्वसेगये । और 'ए' क्लास तो कई स्थानों में वशय-नाम ही रहा, बाकी जगह भी बहत कम की ही वह मिला। ऐसी दशा में इसमें श्राष्ट्रवर्य की कोई बात नहीं कि जो स्त्री-पुरुप अपने देश को स्ततन्त्र करने की भेष्ठ मावना से प्रेरित होकरही जेलों में गये थे. जनके लिए खासतीर पर कतार में खड़े होने,बैटने या हाथ उठाने जैसी स्वयमानपूर्ण बाउँ सहन बरना सम्भव नहीं था। इन कारणों से जेल-श्राध-कारियों के साथ अवसर उनका समर्थ होजाता था,जिसके फल-स्वरूप भित्र-भिन्न प्रकार की ऐसी सजायें उन्हें दी जादी रही जिनकी जेल के नियमों में स्वीकृति थी, और बहुत बार विदाई व दसरे ऐसे जल्म भी किये गये जो जेल की चहार-दीवारी के भीतर किसी को पता लगाने के भय से मुक्त होकर खासानी से किये जा सकते हैं। एक खास तरह की श्रपमानपद स्थित में बैंडने से इन्कार करने पर मार-वीट श्रीर इमला करने के झत्याचार का एक मामला तो झदालत में भी पहुंचा, जिसके परिशाम स्वरूप मासिक-जेल के जेलर, उसके सहायक तथा कई अन्य व्यक्तियों को सजा भी हुई : परन्त सत्याग्रही-कैदियों के लाजी से पीटे जाने की घटनायें वो श्रवसर ही होती रहीं । श्रव्यायी जेलों में रहना वो निलकुल ही नाकाविल क्रांश्त या क्योंकि उनमें टीन के जो श्रुपर पड़े हुए में उनसे न तो गई-जुन की गरमी का बजाव

पैसा, न नियास-स्थान । लेकिन इस चाकरिमक चौर टढ क्तपट के बावनूद जो कांपेसी भी साधन हीन नहीं हो गये थे। जो जहां था वहीं उसने काम शरू कर दिया। इाय सं लिया कि १६३० की ठरह इस बार खाली होनेवाले स्थानों की पूर्ति न की जाय ग्रीर माई पटेल ने, अपनी खुद की गिरण्यारी का ख्यास करके, अपने बाद कमशः कार्यकर की एक सूची बनाई। कार्य-समित से झपने सारे झांधकार झप्पत्न के सुपूर्व कर दिने उन्हें अपने उत्तराधिकारियों को सौंप दिया, जो कमशाः अपने उत्तराधिकारियों की ना द्यपिकार दे सकते थे। प्रान्तों में भी, जहां कहीं सम्मव हुन्ना, कांमेस-संगठन की सार भ्यक्ति को दे दी गई । इसी प्रकार जिलों, यानों, तास्त्रकों श्रीर गांवों तक की कांग्रेस-हुआ। । यही व्यक्ति स्त्रामतीर पर डिक्टेटर या सर्वेसवा के रूप में प्रसिद्ध हुए कठिनाई सिवनय-अवशा आन्दोलन के संचालकों के सामने यह थी कि अवशा आ के लिए किन कानुनों की चुना जाय । यह वी स्पष्ट ही है कि हरेक या चाहे कि भंग नहीं किया जा धवता। कांग्रेस की इस कठिताई को व्यापक छाडिनेस्सों ने ह अस्त, भिछ-भिछ विषय चुनै गये, जबिक मुख विषयों का समय-समय पर का की कोर से बादेश मिलता रहा। शराब और विदेशी कपड़ें की दुकानी वधा विकेटिंग सब मान्तों में सँमान रूप से लागू हुई । लगानवन्दी सुक्तमान्त में काफी वर्ष बंगाल में श्रांशिक रूप से एक महत्व का विषय रहा । विहार व बंगाल के दुख हमानी टैन्स देना बन्द कर दिया गया। मध्यप्रान्त व कार, क्रांटक, शुक्रमान्त, मदरास प्रेतीके के कुछ स्थानों में जंगलाय वे कानूनों का भंग किया गया । गैरकानूनी नमक बनाने, प् बेचने के रूप में नमक-कानून का भंग वो खनेक स्थानों में किया गया । समाख्री सीर जरूर हो मनाही की गई, लेकिन निर्वेषाशास्त्री के होते हुए भी सभावें हुई श्रीर बुल्स भी लढ़ाई की शुरुत्रात में खास-खास दिनों का मनाया जाना बहुत लोकप्रिय रहा । जो कि बा जुलाय के दिन ही बन गये। ये किन्हीं स्वास घटनाओं या व्यक्तियीं अथवा कार्यों को लेकर जैसे गांधी-दिवस, मोलीलाल-दिवस, सीमामान्तीय-दिवस, शहीद-दिवस. आएडा दिवस, हार श्रभी कह चुके हैं, कांग्रेस वे दशरों व साधमों को सरकार ने सापने कको में कर लिया था। क्याजों में उन्हें सरकारी करते से बायस अपने हाथ में लेने का प्रमत्न किया श्या, जिसका प्रयोज नेन्त का भंग करना था जिसके अनुसार इन स्थानों में आना निषिद्ध और गैरकानूनी करार दे ि वे प्रथल 'चावों' के नाम में मशहूर हैं। श्राहिनेन्मों के कारण कोई प्रेस कांधेस का काम नहीं की इस खभाव की पति के लिए नेजान्ता इस्तायक, परने, संयाद पत्र, रिपोर्ट खादि निकाने गुपे, दाइप किये हुये होने ये वा साहबलीस्टाइल अपना बुप्लीकेटर से निकाले हुए और कभी-कभी ह लेकिन, जैसा कि कानुक्त होना चाहिए, उत्पर मेंस या मुदक का नाम नहीं होता था । और कर क्रम दे दिये जाते ये जिनहां श्रानित्व ही कहीं नहीं होता था । यह मार्चे ही बात है कि युलिस हे वर भी ये संबद-पत्र स्टीर इस्तावक निवमित रूप से मकाशित होकर, सो बुख होरहा था देश ही सबरें पहुंचाने रहे। डाक और तार विभाग के दरवाने कांग्रेस के लिए बंद ह दर्ग कर जार पर नाम पर की नाम ही पहुँचाने की व्यवस्था की चीर वह माना के इसाम्य कामप्रमा अपना करण में इत्तर स्थान तक ही मरी बन्दि महातमिति के कार्यासय से विभाग मानों तक की। कमी माराम हुई थी थूं

दां, बहिष्कार ने बहुत जोर पहड़ा । इसके एक-एक श्रम को सुनकर उसर श्रास्तवां केन्नित्र की गई । कई रमानों में दिदेशी करके, निर्देश स्वादयों, निर्देश केंड्रे, बीमा-करनेन्सें, निर्देशी शक्कर, महिं । केंद्र कोर ग्राम तौर पर निर्देश माल के बहिष्कार का जीरदार आन्दोलन करने के लिए श्रम्यक्तमा माल पर मी निर्देशन के में ग्रो ।

बह में स्वयाल ही नहीं करना चाहिए कि नेवाओं की गिरफ्तार कर लेने के बाद सरकार खामोश या नरम वह गई । ब्राइनिन्सों में उल्लिखित सब ब्राधकारों का उसने उपयोग किया । यहा वक कि दमन के कुछ ऐसे तरीके भी ऋष्टियार किये गये जिनकी उन ऋार्डिनेन्सें) तक मैं इजाजत नहीं थी, जो अपनी भयकरता के लिए बदनाम हैं। यह कहने की वो जरूरत ही नहीं कि गिरफ्तारिया बहत बड़ी सादाद में हुई, लेकिन वे की गई जन-जन कर ! सजा पानेवालों की कुल सख्या एक लाख से कम न होती। यह बात शीध ही हरह हो गई कि कैंग्प तथा ध्वस्थायी जेलों के बनाये जाने पर भी जेल जानेवाले सब सत्यामहियों को कैद में रखने की जगह नहीं थी। इसलिए फैदियों का अनाव करता जरूरी हो गया और साधारणत. उन्हीं को जैलों में मैजा गया जिसके लिए यह समस्य गया कि जन्में सगदन का करू माहा है या कार्य स-सेत्र में उनका विशेष महत्व है। जैलों में उन सबकी स्थवरण करना भी कल शासान न था। श्रातः ६५ फीसदी से ज्यादा न्यन्तियों को 'सी'न्लास में रक्ला ग्राम। 'बी' कास में बहुत कम लोग स्वरीगये । ग्रीर 'ए' वलास तो कई स्थानों में बराय-नाम ही रहा. बाकी जगह भी बहुत कम की ही वह मिला। ऐसी दशा में इसमें झारचयं की कोई बात नहीं कि जो स्त्री-पुरुप खपने देश की स्वतन्त्र करने की शेष्ट भावना से प्रेरित होकर ही जैलों में गये थे. जनके लिए खासतीर पर कतार में खड़े होने बैठने या हाथ छठाने जैसी प्रथमानपूर्ण बार्ने सहन करना सम्भव नहीं था। इन कारणों से जेल-प्राच-कारिमों के साथ अवसर उनका सवर्ष होजाता था,जिसके कल-स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार की देसी सजारें उन्हें दी जाती रही जिनकी जेल के नियमों में स्वीकृति थी; श्रीर बहुत बार पिटाई व दूसरे ऐसे जुल्म भी किय गये ओ जैल की चहार-दीवारी के भीतर किसी को पता लगाने के भय से मुक्त हो कर आसानी से किये 'वा सकते हैं । एक खास तरह की श्रपमानप्रद स्थिति में बैठने से इन्कार करने पर प्रार-पीट श्रीर हमला करने के ब्रायाचार का प्रक मामला तो ब्रद्धालत में भी पहुचा, जिसके परिणाम स्वरूप नासिक-जेल के जेलर, उसके सहायक तथा कई श्रन्य व्यक्तियों को सजा भी हुई ; परन्तु सत्यामही-कैदियों के लाठी से पीटे जाने की घटनायें तो ग्रक्सर ही होती रहीं । ग्रस्थायी जेलों में रहना तो विलक्त हो नाकावित करांत्रत था : क्योंकि उनमें टीन के को क्षणर पड़े हुए थे उनसे न तो मई-जून की गरमी का बचान पैगा, म निर्माण-स्थान । शेकिन इस ब्यावस्थित स्थीर इस मारहे के बावनूर को करिती उने से हैं। भी सामन दीन नहीं हो सने में । भी कहाँ मा नहीं तमने नाम शरू कर दिया। बार्न हर्निने हहरू लिया कि ११६० की तरह इस बार तराती होतेशने साती की पूर्ति न की बाद ही, तहा कार भाई परेस में, आपनी सुद की मिश्यामी का संगास का है, आमे बाद कमारा का बेहते हैं के के की यक सूरी बताई । कार्य-कार्यात का स्थास करक, बान कार कराय-कार के की यक सूरी बताई । कार्य-कार्यात में बायमें तारे बाधिकार बच्चन के सुपूर्व कर दिने कीर कराई उन्हें बाकी उत्तराधिकारियों को भीर दिया, को ममश्चः धारने उत्तराधिकारियों को नमन्द्र करेंद्रे अभिकार दे सकते थे। प्रान्ती में भी, कही कही समय हथा, कमिन संगठन की सारी कहा हो म्पक्त को दे दी गई । इसी प्रकार हिल्ली, मार्ने, ताहलुकी कीर गर्ने तक की कंदिन केर्निय हुआ। । मही व्यक्ति छामतीर पर हिन्देटर या धर्मेवर्ध के रूप में महिन्न हुए। इन् कृतिनाई स्थितम् अपना आन्दोलन के भेपालकों के सामने यह यी कि अवध्य अपने कि के लिए किन कान्सी की पुत्त जाय है यह तो रुष्ट हो है कि होड़ या चारे जिंड करने हैं कि भग नहीं किया जा सबसा। कामेस की इस कटिनाई की ब्यापक क्रांक्निनों ने इस इस्ट्रिय चाला, भिन्न-भिन्न विषय पुत्ती गये, अर्थाक क्षेत्र विषयी का समय-समय पर कार्यहरूर्डी की झोर से झादेश मिसता रहा। शास और विदेशी कपड़े की हुकार्ने तथा हिटिए इ.स. पिनेटिंग सर्व प्रान्ती में सेमान रूप से लागू हुई । लगानवन्दी युक्तपान्त में काड़ी नहीं हर्ने ह बंगाल में श्रांशिक रूप से एक महत्व का विषय रहा । बिहार व बंगाल के बुख स्पनी में बीहरी दैनस देमा बन्द पर दिया शया। सम्प्रमान्त च कार, कनीटक, शहान्त, सदाछ प्रेतीहेन्ही वर्षा भेवने के रूप में नमक-कानून का भंग तो अमेक स्थानों में किया गया। सभाओं और खुनी के जरूर ही मनाही की गई, लेकिन निवेधाशकों के होते हुए भी समाय हुई खीर खब्द भी निवह हो लकार की शुक्त्रात में लाग-सास दिनों का मनाया जाना बहुत सोकप्रिय रहा । जो कि बार में हिंदे उत्सव के दिन ही बन गये। ये किन्हीं खास घटनाओं या व्यक्तियों द्याया कार्यों के शेकर मना<sup>ये</sup> बहें जैसे गांधी-दिवस, मोतीलाल-दिवस, सीमाग्रान्तीय-दिवस, शहीद-दिवस, भराहा दिवस, हत्यादि । के अभी कह चुके हैं, कांग्रेस ने दश्वों व आश्रमों को सरकार ने अपने करने में कर लिया था ! अतं कें स्थानों में उन्हें सरकारी कब्जे से बावस अपने हाथ में लेने का प्रयत्न किया शया. जिसका प्रयोजन उस ग्रा नेन्स का भंग करना था जिसके श्रनुसार इन श्यानी में जाना निषद्धि श्रीर गैरकान्त्री करार दे दिया ग्र<sup>वाण</sup> ये प्रयत्न 'घावों' के नाम से मशहूर हैं। आर्टिनेन्सों के कारण कोई प्रेस कांग्रेस का काम नहीं कर सहवा म इस खमाय की पूर्वि के लिए वेजाब्दा इस्तपत्रक, परचे, संवाद पत्र, रिपोर्ट खादि निकाले गये, जी में दारप किये हमें होते ये या साहनलोरटाइल अपना इंप्लीकेटर से निकाले हुए और कमी-कमी हुए मी क्षा क्षेत्र कुन कर्या कार्य कार्य कार्य कार्य के स्वतंत्र क्षेत्र का नाम नहीं होता था। और कमी-कमी लाकन, जवा कि कर राज कार कार है। कि कि कि कि कि मान कि वार का कि का कि वार के मान कि वार के मान कि वार के मान कि ताम दो दिय जात या जनका व्यात्पन को क्या निर्माण को नाय की नाय की नाय है कि पुलिस के सर्वकें भी पर भी ये संवाद-पन ग्रीर इस्तरक नियमित रूप से प्रकारित होतर, जो कुछ होरहा या उसकी, हो देश को सबसे पहुंचाते रहे। बाक ग्रीर तार विभाग के तस्योत कामिस के लिए संद हो गये वै दरा का राज्य १९ वाज के शार हो पहुँचाने की व्यवस्था की व्यवस्था के किए बंद हो गाँ वे दसिलए कार्येश में श्रापनी काक को शुद ही पहुँचाने की व्यवस्था की नश्रीर यह मान्त के एक श्रा .

हीं, बरिकार ने बहुत और पहड़ा। इसके एक-एक ग्रम को चुनकर उसपर शांसत्वरी केन्द्रित की गर्हे। कई स्थानों में दिस्त्री करने, निटिश स्वार्स्म, मिटिश वैंडो, बीमा-करनियों, विदेशी सरकर, मिटी का तेल और श्राम श्रीर पर निटिश माल के बहिष्कार का जीरदार ग्रान्देशन करने के लिए श्रमा-करना मनत्वर भी निजिन्द्य कियों गये।

ग्रह हो स्वयाल ही नहीं काता चाहिए कि नेताओं को शिक्तार कर लेते के बाद सरकार खामोरा या तरम पढ गईं । खार्डिनेन्सी में उल्लिखित सब खबिकारी का जसने उपयोग किया । यहां तक कि दमन के कुछ ऐसे वरीके भी ऋष्टियार किये गये जिनकी उन ऋार्डिनेन्सी तक में इजाजत नहीं थी, जो द्वापनी भवकरता के लिए बदनाम हैं। यह कहने की तो जरूरत ही नहीं कि गिरफ्तारियां बहुत बदी सादाद में हरें, लेकिन वे की गर्रे जन-जन कर । सजा पानेवालों की कल सरूपा एक लाख से कम न होगी । यह बात शीम ही शष्ट हो गई कि कैम्य तथा श्वरथायी जेलों के बनाये जाने वर भी खेल जानेवाले सब सत्यामिटयों को कैद में रखने की अगह नहीं थी। इसलिए कैदियों का खनाव करना जरूरी हो रामा चीर साधारजत: उन्हीं को जेलों में भेजा गया जिनके लिए यह समस्य रामा कि उन्हों मगठन का कल माहा है या कार्य स सेव में उनका विशेष महत्व है। जैलों में उन सबकी श्रवस्था करना भी इल धासान न था। द्यतः ६५ फीसदी से ज्यादा स्वन्तियों को 'सो'क्लाम में रक्या गया। 'बी' क्राम में बहुत कम लोग रस्सेगरे ! और 'ए' बलास तो कई स्थानों में बराय-नाम ही रहा, बाकी जगह भी बहुत कम को ही यह मिला। ऐसी दशा में इसमें ब्राइवर्य की कोई बात नहीं कि जो हवी-पहच ब्राप्ते हैशा की स्वतन्त्र करने की भेष्ठ भावना से देशित होकरही जेलों में गये थे. उनके लिए सामतीर पर कवार में करे होने,बैठमे या हाथ उठाने जैसी कापमानपूर्ण बार्डे सहन करना सामन नहीं था। इन कारकों से जेल-काव-कारियों के शाप कारत उनका स्वयं होजाता चा.क्सिके फल-स्वरूप मिल-मिल प्रकार की देशी लक्सरें उन्हें दी जाती रही जिनही जेस के नियमों में स्तीकृति थी और बहुत बार विदार ब दूसरे ऐसे बुच्य भी किने गये को बेल की बहार-दीवारी के भीतर किसी को पता लगाने के भए से मक्त होकर सालाजी है। किसे ना सकते हैं । एक स्वास सरह की बायमानाद स्थिति में बैठने से इन्कार करने पर मार-गीट श्रीर हमसा करने के बात्याचार का यक मामना तो श्रदालत में भी पहुंचा, जिनके परिशाम शक्य कांत्रक जेन जेला, उत्तरे नरायक तथा कर बान्य व्यक्तियों को समा भी हुई ; परन्तु सन्धार्था-केदियों के लाठों ही पीरे कने की मदनायें हो काक्ष्मर की कोती गड़ी । काक्ष्मकी केलों में रहना हो दिलकल हो नाकादिन करोरत था : क्योंक उनमें टीन के को सच्चा वह दय थे उनमें न की माँ-कर को सार्था का बचाव पैथा, म निराध-स्थान । लेकिन इस बावशियक बीर इट माहे के बावट्रा हो क्येंते वहती भी शामन हीन मही है। गर्ने में 1 को आहे था कार हुटू माह क बावदूर कर पान है। भी शामन हीन मही है। गर्ने में 1 को आहे था की शाम शाम कर दिस रंग है हैं है शिक्ष कि १६३० की देश देश बाद काशी होनेवाने कारी वी वर्ति में की कर की हार्राह भार दरेल में, बार्स्ट खुर की हिश्काणी का लगत करने का कुछ में का कर का भार दरेल में, बार्स्ट खुर की हिश्काणी का लगत करने बार्स कर बमाछर वार्यकाने पट्टेम की एक सुधी बनाई । बार्य-बार्य में क्षांची बार्य का पान का का व के सार्य की है। बी एक सुधी बनाई । बार्य-बार्य में बार्य-बार्य की प्राप्त का पास के सुपूर्व कर दिने बीर बीर जन्दै ब्राप्ने अस्माधिकारियों को भीर दिया, को समाग्रा ब्राप्ने जगर्माकारी है। समाग्र क स्वित्वार दे सकी थे। सालों है भी, क्यां कही सामद हुआ, क्यित-तंग्रत- की तही बड़ है म्पलि को ये दी गई । इसी प्रकार किनी, वानी, वास्ताको कीर गांती वह को करिवर्कार्य हुमा । नहीं स्पृष्टि भारतीत पर दिवरेटर दा तर्वेत्रश्ची के कर में प्रतिह हुए। इह वृद्धिनारं स्थित्य व्यवस्था कान्दीस्त के संशासकों के सम्मी यह थी कि व्यवस्था वर्षी है के लिए किन कानुनी की शुन्न जाय है यह वो तरह ही है कि होक मा बारे जिने करें भेग नहीं दिया जा बदता। दक्षित ही इस कटिनाई की स्थापक बार्डिनेनों में इस ही प्रह्म, भिम्न-भिम्न दित्रय युने शये, जर्शक बुक्त दिरसी का समय-समय पर कार्यहारूर की चोर से चारेश मिल्ला रहा । शराब चौर विरेशी करहे की दुकानी तथा क्रिकेट विषेटिम सब मानों में संमान रूप से लागू हुई । लगानवन्दी सक्तमान्त में बाकी वही दूर्व थेगाल में द्रारिक रूप से एक महत्व का विश्व रहा हे बिहार व बेगाल के कुछ स्टार्ज में की टैबल देना बन्द कर दिया गया। मध्यप्रान्त व कार, कार्टिक, शहायान्त, मदग्र प्रेसीहेनी हर्द में मुख्यू रशानों में जगलात के कानूनों का भंग किया गया। ग्रेरकानूनी नमक बनते, एवत कर रेचने के रूप में नमक-कानून का भग थे। छनेक स्थानों में किया गया । समाझों कीर हुद्रहीं जरूर ही मनादी की गई, लेकिन निर्धाशकों के दोते हुए भी समायें हुई और बुल्स भी निर्दे लड़ाई की शुरुवात में लाम-सास दिनों का मनाया वाना बहुत लोड़ विष रहा। जो कि बार उत्सव के दिन ही कन गये। ये किन्हीं स्नास घटनाओं या स्यक्तियों स्वयंत्र हार्यों के लेक्ड प्रत्ये है जैसे गांधी दिवस, मोखीलाल-दिवस, सीमामान्तीय-दिवस, शहीद-दिवस, महादा दिवस, हत्यादि । देवे श्रमी वह सुके हैं, कांप्रेस के दशवरों व आश्रमों को अरकार ने अवने करने में कर लिया था। अउ स्थानों में उन्हें सरकारी करने से बापस अपने हाथ में लेने का प्रयत्न किया गया. जिसका प्रयोजन उस प्रा नेन्स का भंग करना या जिनके अनुसार इन स्थानों में जाना निषद्ध और गैरकाननी करार दे दिया गरार ये प्रयत्न 'घावों' के नाम से मशहूर हैं। श्रादिनेन्सों के कारण कोई प्रेस कामस का काम नहीं कर सकता है इस अभाव की पूर्ति के लिए येजान्ता इस्तानक, परचे, संवाद पत्र, रिपोर्ट आदि निकाल गये, जो म राजप किये हमें होते थे या साइक्लोस्टाइल अथवा हुप्लीकेटर से निकाले हुए और अमी अमी हमें हुए <sup>प्र</sup> क्षेत्रका जैसा कि कात्त्व होना चाहिये, अनगर प्रेष या मुद्रक का नाम नहीं होता था। और कमी-कमी सावन, जवान के दिन का वित्तन ही कहीं नहीं होता था। यह मार्के की बात है कि प्रसिस के सवर्क हैं। नाम दादय जात व राजारा जारवार कर राजारा कर के प्रकाशित हो के प्रतिस्थ के संविद्ध के प्रतिस्थ के सर्विद्ध के स्व पर भी य संवाद-पन अगर स्वादनक विचानक का कर्यानाच्या हाकर, बो-कुछ होरहा या उसकी, है देश की खबरें पहुंचाते रहे | बाक छोर तार विभाग के दरवाने कामेत के लिए बंद हो गये रेता की जबरें पहुँचाते दर्द। बाक प्रारं का रामाण के व्यवस्था की क्योर के लिए बंद है। गां ' एशिलर कामित ने प्रमानी जा करे जा हुए हैं । पहुँचानी की क्यांच्या की क्योर कर सामल के दल कर के तूरी साता तक दी नहीं बहिक साहस्तिति के जागीसन के निर्देशक पान्ती कर को। कानीकार्य के कहारी साता तक दी नहीं बहिकर करें भी गांचे और तक हमाणाव्या-वेद निरम्कणा कर विकास साहस्त्री बाक के कारों साहस्त्री कर कर के आगांचे और तक हमाणाव्या-वेद निरम्कणा कर विकास साहस्त्री कार् में आकर यह लगमगा पूर्वात को पहुँच गई। श्रीर दो श्रीर पर महाविभित्त या प्रान्तीय कमिटियों के दक्तरों का भी एरहार पता नहीं समा यको, जहां ही म केवल हरावणक ही मिकता से बिल्क श्रान्दों- का बलाने के सम्बन्ध में दिवायों भी जारी होती रही थी। ही ही जब कभी देवा काम करनेवाले किही दरात या न्यांतर का पता लगानर काम में ककावर हाली गई हिंद तुत्त हो उसकी जगह दूवरा वैयार हो गया और काम पताने नहाग। दूवरी बात निकारी कि होगों में बचा उत्तराह पैटा हुआ और विकारी पूर्वाल भी अप में मान पताने हैं होगों में बचा उत्तराह पैटा हुआ और विकारी पूर्वाल को भी अप में स्थानी मही उउनी पत्ती, को श्रीर के श्राप्तियंत का निकारा था, विकार वाद मानों में की को भी पिटा के क्यां प्रत्य का निकार जाता था, विकार वाद मानों में की को भी पिटा के क्यां देव जाता था, विकार का स्थानों में की की की की की की की स्थान की स्य

हां, बहिन्तार ने बहुत जोर एकड़ा। इक्के एक-एक ग्रम को चुनकर उत्तरर प्राप्तवर्ग केन्द्रित की गहें। को इंप्यानों में विदेशी करके, ब्रिटिश स्वार्टिगों, ब्रिटिश स्को, सीमा-कम्मीरवाँ, विदेशी सनकर, मिट्टी का देख और झाम वीर पर ब्रिटिश सांबंध के ब्रिटिशर का जोरदार आन्दोकन करने के जिए सनकरमाता सन्दर्भ भी विधितन किसे गये।

यह तो खयाल ही नहीं करना चाहिए कि नेताओं को निरक्तार कर लेने के बाद सरकार सामोश या नरम पढ गई । श्राहिनेन्सों में उल्लिखित सब श्राधकारी का उसने उपयोग किया । यहां तक कि दमन के कुछ ऐसे वरीके भी श्रस्तियार किये गये जिनकी उन श्राहिनेन्सों तक मैं इजाबत नहीं थी. जो अपनी अयकस्ता के लिए बदनाम हैं। यह कहने की तो जरूरत ही नहीं कि गिरफ्तारिया बहत बड़ी सादाद में हुई, लेकिन वे की गई चुन-चुन कर । सजा पानेवालों की कुल सख्या एक लाख से कम न होगी । यह बात जीघ ही स्पष्ट हो गई कि कैप्प तथा खरुवायी जेलों के बनाये जाने पर भी जेल जानेवाले सब सत्याग्रहियों को कैद में रखने की जगह नहीं थी। इसलिए कैदियों का चनाव करना जरूरी हो गया और साधारणत: जरूरी की जैलों में मेजा गया जिसके लिए यह समझर गया कि जरूमें सगठन का कुछ मादा है वा कांग्रेस-दोश में उनका विरोध महत्व है। जैलों में उन सबकी व्यवस्था करना भी कल जासास न गा। पातः ६५ फीसदी से ज्यादा न्यन्तियों को 'सी'क्लास में रक्ला गया। 'सी' क्रास में बहुत कम लोग रक्लेगये । श्रीर 'ए' क्लास सी कई स्थानों में बराय-नाम ही रहा, बाकी जगह भी बहुत कम को ही वह भिला। ऐसी दशा में इसमें बारचर्य की कोई बात नहीं कि जो स्त्री-परूप खपने देश को स्वतन्त्र करने की भेष्ठ भावना से प्रैरित होकरही जेलों में गये थे, उनके लिए खासतीर पर कतार में लड़े होने बैठने या हाथ उठाने जैसी अपमानपूर्ण बार्वे सहन करना सम्मन नहीं था। इन कारशों से जेल-साध-कारियों के शाय अवसर उनका सक्ये होजाता था,जिसके फल-स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार की ऐसी सजायें उन्हें दो जाती रहीं जिनकी जेल के नियमों में स्वीकृति भी, श्रीर बहुत बार पिटाई व दूसरे ऐसे जुल्म भी किये गये जो जेल की चहार-दीवारी के भीतर किसी को पता लगाने के भय से मनत होकर खासानी से किये ना सकते हैं । एक खास सरह की ग्रापमानपद स्थित में बैठने से इन्कार करने पर मार-पीट श्रीर हमला करने के ग्रत्याचार का एक मामला तो श्रदालत में भी पहुचा, जिसके परिणाम स्वरूप नासिक जेल के केलर, उसके सहायक तथा कई श्रान्य व्यक्तियों को धना भी हुई ; परन्त सत्याप्रही-कैदियों के लाठी से पीटे वाने की घटनायें तो झनसर ही होती रहीं । ऋरवायी जेलों में रहना तो विलकल ही ताकाबिल करीरत था : क्येंकि अनमें टीन के जो छापर पढ़े हुए थे अनमें न तो गई-जन की साधी का कनाव पैता, म निपात-स्थम । शेविम इत ब्राइधिमक ब्रीट इट मतहे के बावदर को क्षेत्री व भी शामन हीन नहीं हो गये थे। को कहा था नहीं उनने बाम हाम बर दिया। बार्य उन्हें शिया कि १६६० की संदर्भ बाद बराशी होनेवाले म्यानी की दन्ति न की बाद की। हार भार परेश में, चामी खुद की गिरक्तारी का क्यात करके, चामे बाद बमहार कार्यक्र है है की एक सूची बनाई । बाये-समर्थ में सार्थने सारे साध्वार सम्बद्ध के मुद्द कर दिने हीर हम उन्दें भारते उत्तराधिकारियों को सींग दिया, को समया आपने उत्तराधिकारियों को नामन्द्र ए धापकार दे सकते थे। प्रान्तों में भी, जहां कही सम्भव दुधा, कामेल-संगठन की सरी स्टब्स म्पात को दे दी गई । इसी प्रकार दिन्नी, गानी, तात्मको छीर गांती तक की करित करित हुआ। । यही व्यक्ति आन्दीर पर दिस्टेटर मा सर्वेतर्श के रूप में मंत्रम हुए। इर कटिनाई सविनय श्रवश शान्दोलन के संचालकों के सामने यह भी कि श्रवश सर्वी हुन के लिए किन कानुनों को पुना काय है यह तो शहरी है कि होक या पारे दिन करन मंग नहीं किया जा कदता। कप्रिय की इस कठिनाई की क्यापक झार्किनेकों ने इस क्रि अस्त, भिन्न-भिन्न दियय धुने गये, जबकि बुद्ध विदयों का समय-समय पर कार्यहरूर की क्योर से क्यादेश मिलता रहा । शराब क्योर विदेशी कपढ़े की दुकानी तथा क्रिटेश ही विवेटिय सब प्रान्ती में संमान रूप से लागू हुई । लगानवन्दी सुक्रप्रान्त में काफी बड़ी हराई थंगाल में द्यारिक रूप से एक महत्व का विषय रहा । विहार व बंगाल के बुद्ध स्थानी में बीडे टैक्स देना सन्द कर दिया गया। मध्यप्रान्त य कार, कर्नाटक, श्रुहमान्त, महरास प्रेमीहेन्सी हवी के कुछ स्थानों में अंगलात के बानुनों का भंग किया गया। गैरकानुनी नमक कराने, एक्ट करने येवने हे रूप में नमक-कानृत का भंग वो खनेक स्थानों में किया गया । सभावों ब्रोर इत्हों क जरुर ही सनाही की गई, लेकिन निर्वेधाशकों के होते हुए भी सभायें हुई और खुलूस भी निर्मने लकार की शुक्त्रात में स्वाम-स्वास दिनों का मनाया जाना बहुत सोक्तिय रहा । जो कि कार है उत्सव के दिन ही बन गये। ये किन्हीं खास घटनाओं या स्पक्तियों अथवा कार्यों को लेकर मन्त्रे औ जैसे गांधी दिवस, मोलीलाल-दिवस, सीमामान्तीय-दिवस, शहीद-दिवस, भगदा दिवस, हत्यादि ! है आभी वह खुके हैं, कांमेंस ने दरवरों व आशमों को सरकार ने अपने कन्ते में कर लिया था। स्राः स्थानों में उन्हें सरकारी करने से बावस श्रवने हाथ में लेने का प्रयत्न किया गया. जिसका प्रयोजन उन्हें नेन्स का भंग करना या जिसके श्रनुसार इन श्यानों में जाना निषिद्ध श्रीर गैरकानूनी करार दे दिया गर्या में प्रयत्न 'धार्थों' के नाम से मशहूर हैं। श्रार्डिनेन्सों के कारण कोई प्रेस कांग्रेस का काम नहीं कर सहज रस स्प्रमान की पूर्ति के लिए नेजान्ता इस्तानक, परने, संनाद-पत्र, रिपोर्ट स्थादि तिकाले स्थे, जी प राजप किये हुये होते ये या साइनलोस्टाइल अयवा बुप्लोकेटर से निकाले हुए और कमी-कमी हुये हुए लेहिन, जैसा कि कान्तन होना चाहिये, उनपर प्रेस या मुद्रक का नाम नहीं होता था। और कमी-कमी लाकन, जना के कारोन कार का किया है। कहीं नहीं होता या । यह मार्के हो बात है कि पुलिस के स्वर्क द्यास ८ १६५ कार न रकता आरे इस्तरत्रक नियमित रूप से प्रकाशित होकर, ओ कुछ होरहा था उसकी। तर सी ये संवाद-पत्र श्रीर इस्तरत्रक नियमित रूप से प्रकाशित होकर, ओ कुछ होरहा था उसकी। पर मा 4 तनाय पन आर है। हाक और तार विभाग के दरवाने कांग्रेस के लिए बंद ही गये रेश का खबर पहुंचाण एक का अन्य का स्वाप्त के किए के लिए बंद हो गर्ने इसिंतर कामेंस ने क्यानी काक को खुद ही पहुंचाने की क्याना की च्योर यह प्राप्त के एक है से सुदि स्थान वह ही नहीं बोल्क महासांति के कार्यालय में विभाग प्राप्तों वक को । कमी-कमी से दूसरे स्थान तक का गक्त कर की । कमी-कमी बाक ले काने वाले स्वयंत्रेवक पढ़ाई भी गये और यव स्वभावताः उन्हें गिरकतार कर लिया गया. या हाक से कान वाल राजपान कर किया गया, या ' कार्रवार की गर्र । १६१० के खान्दोलन के उत्तराई में क्लुवः यह एया मारम्म हुई थी छीर १६

हां, बहिष्कार में बहुत जोर पहना। इसके एक-एक ग्रम को जुनकर उत्तरर शांस्तवां केन्निव को गहें। कई स्थानों में दिदेशी करके, निर्देश स्वान्त्रस्था, मिटिश वेंको, बीमा-कम्पीनमें, विदेशी शत्कर, मिट्टी का तेल श्लीर ग्राम चीर पर मिटिश माल के बहिष्कार वा जीरदार ग्रान्दोलन करने के लिए ग्रामा-क्रमाम सचार भी निर्मित्त विशे गये।

यह तो खयाल ही नहीं करना चाहिए कि नैताओं को गिरफ्तार कर लेने के बाद सरकार शामोरा या नरम पढ गई । ब्रार्डिनेन्सों में उल्लिखित सब ख्रियकारों का उसने उपयोग किया । यहा तक कि दमन के कछ ऐसे तरीके भी ऋष्टियार किये गये जिनकी उन श्राहिनेन्सी तक में इजाजत नहीं थी. जो अपनी भयकरता के लिए बदनाम हैं। यह कहने की तो जरूरत ही नहीं कि गिरफ्वारिया बहत बड़ी वादाद में हुई, लेकिन ने की गई चुन-चुन कर । सजा पानेवालों की कुल सख्या एक लाख से कम न होगी। यह बात शीध ही शह हो गई कि कैम तथा खरणायी जेलों के बनाये जाने पर भी जेल जानेवाले सन सत्यायहियों को कैद में रखने की अगड नहीं थी। इसलिए कैदियों का चनाव करना जरूरी हो गया और साधारणतः अनी को जेलों में मेजा गया जिनके लिए यह समस्त गया कि जनमें सगठन का कळ मादा है या कामें स-क्षेत्र में उनका विशेष महत्व है। जैलों में उन सबकी व्यवस्था करना भी बल शासान स था। जाम: १५ फीसदी से ज्यादा व्यक्तियों को 'सी'क्लास में रक्ता गया। 'बी' काम में बहुत कम लोग रवस्त्रेगये । श्रीर 'ए' क्लास दो कई स्थानों में बराय-नाम ही रहा, बाकी जगह भी बहुत कम को ही वह मिला। ऐसी दशा में इसमें श्रास्त्रवं की कोई बात नहीं कि जो स्त्री-परुप खपने देश की स्वतन्त्र करने की भेष्ठ भावना से प्रेरित होकर ही जैलों में गये थे, उनके लिए खासतीर पर कतार में खड़े होने बैठने या हाय उठाने जैसी श्रपमानपूर्ण बार्ते रहन करना सम्भव नहीं था। इन बारकों से जेल-कांच-कारियों के साथ अवसर उनका सवर्ष होजाता था,जिसके फल-स्वरूप मिल-भिल प्रकार की देसी सजार्ये उन्हें दी जाती रही जिलकी जेल के नियमों में स्वीकृति थी, खौर बहुत बार पिटाई व दूसरे ऐसे जलम भी किये गये जो जैस की चढ़ार-दीवारी के भीतर किसी को पता समाने के भय से मक्त होकर आसानी में किये ना सकते हैं। एक खास तरह की श्रपमानपद स्थिति में बैठने से इन्कार करने पर मार-वीट श्रीर इमला करने के श्रत्याचार का एक भामला तो श्रदालत में भी पहुंचा, जिसके परिश्राम-स्वरूप सारिक-जेल के जेलर. उसके सहायक तथा कई अन्य स्वक्तियों को सजा भी हुई ; परन्तु सत्यामही-कैदियों के लाठी से पीटे जाने की घटनायें तो अक्सर ही होती रहीं । अस्थायी जेलों में रहना तो विलक्त हो नाकाविल क्दांश्त या ; क्योंकि उनमें टीन के जो खपर पढ़े हुए थे उनसे न ता मई-जून की ग्रमी का बचाव

पैसा, न निवास-स्यान । लेक्नि इस ब्याकस्मिक और इद मनदे के बावजूद जो कारेंसे वन ते मी साधन हीन नहीं हो गये थे। जो जहां था वहीं उसने काम शुरू कर दिया। कार्य समितिने क लिया कि १६३० की तरह इस शार खासी होनेवाले खानों की पुनि न की नाय ग्रीर सरहा कर भाई पटेल ने, अपनी खुद की गिरफ्यारी का लयाल करके, अपने बाद कमशः कार्यकारे हते हते की एक सूची बनाई । कार्य-समित से अपने सारे आधिकार अध्यत के सुपुर्द कर दिने और सूच्य उन्हें अपने उत्तराधिकारियों नो सींप दिया, जो अमशाः श्रपने उत्तराधिकारियों को नामहर्द की अभिकार दे सकते थे। प्रान्तों में भी, जहां कहीं सम्प्रव हुआ, कमिस संगठन की सारी हजा है। न्यांक को दे दी गई। इसी प्रकार जिल्लों, यांनी, ताक्लाकों क्षीर गांवी तक की कार्रेस-क्राहियों है हुआ । यही व्यक्ति आमतीर पर हिन्देटर या सर्वेतर्वा के रूप में प्रतिक्ष हुए। एक कठिनाई स्विनय स्रवश स्थान्दोलन के संचालकों के समने यह थी कि स्रवस स्थान के लिए किन कार्तों को चुना जाम है यह तो सप्ट ही है कि हरेक मा चाहे जिस कार् भंग नहीं किया जा सबसा। क्रांमेस की इस कठिनाई की व्यापक क्रांडिनेन्सों ने इस इर्रि श्रस्त, भिन्न-भिन्न विषय चुनै गये, जबकि दुःह विषयों का समय-समय पर हार्यवाहरू-ग की खोर से आदेश मिलता रहा । शासव खोर विदेशी कपड़े की दुकार्ने तथा ब्रिटिंग सह विकेटिंग सब मान्तों में सेमान रूप से लागू हुई ! लगानवन्दी गुक्तमान्त में काफी बड़ी इर्ट्ड बंगाल में श्राशिक रूप से एक महत्व का विषय रहा । विहार व बंगाल के कुछ स्थानी में चौती टैक्स देना बन्द कर दिया गया। मध्यप्रान्त व बरार, धर्नाटक, श्रुक्तप्रान्त, मदरास प्रेसीहेन्सी तर्ष के कुछ रथानों में जंगलात के कानूनों का भंग किया गया। गैरकानूनी नमक बनाने, यह व हाने वेजने के रूप में नमक-कान्त का भेग तो अनेक स्थानों में किया गया। समार्थी और हुत्सी ह जरूर ही मनाही की गई, लेकिन निर्वेचाशास्त्री के होते हुए भी समार्थे हुई स्त्रीर खुलून भी निहाते। लढ़ाई की शुक्त्रात में खास-सास दिनों का मनाया जाना बहुत लोकप्रिय रहा । जो कि बाद उत्सव के दिन ही बन गये। ये किसी खास घटनाओं या व्यक्तियों अपना कार्यों के लेकर महारे की जैसे गांधी-दिवम, मोतीलाल-दिवस, शीमामान्तीय-दिवस, शहीद-दिवस, भगवा दिवस, हत्यादि । अभी बह चुके हैं, कांग्रेस ने दबतों व ब्राधमों को सरकार ने खबने ककी में कर लिया था। ब्राउ श्यानों में उन्हें सरकारी करते से बादस अपने हाथ में लेने का प्रयत्न किया गया, जिसका प्रयोजन उहें हैं तेन्स का भंग करना था जिसके श्रेतुमार इत स्थानों में जाना निषिद्ध श्रीर शैरकाननी करार दे दिया गर वे प्रयत्न 'शानों' के नाम से मराहूर हैं। श्राहिनेन्मों के कारण कोई ग्रेस कामेस का काम नहीं कर संक्षा इस समाव की पूर्वि के लिए बेबान्ता इस्त्रवक, परचे, संवाद-पक, रिपोर्टे खादि निकाले गरे। औ व राहप किये हुये होने वे या साहकतीहराहल क्याना बुच्ली केटर से निकाले हुए और कमी-कमी हुये हुये हिन्द्रम, जैसा कि बातृक्व होना चाहिरे, उत्तरर मेंछ या मुझक का नाम नहीं होता था। श्रीर कमी-कमी होड़न, बतारक वादक धार नाहर, उतार क्या पाउन व नाम मार रोता था। और क्यांक्रिय त्या दे दिये आरो में किसार कारीस्त्र में बीती तीति था। या पा मार्के की मार्के है हिस्स के उन्हों। ता भी में संदर्भन्य और स्टायक निवधान कर से मध्योत्तर होता, को कुत्र होरास था उन्हों। देश की कार्र पहुंचारे रहें। बाक और यह निवधान के दस्ताने क्योंग के लिए बंद हो गरी रेत की क्यर पहुंचान हो। बाद क्षार क्या समाग के दावाने कारिन के लिए के हो सी व्हॉन्स प्रतिन में क्यानी का की गुद्द में पहुंचाने की कारणा की न्कोर का मान्य के एक ग से हुनो स्पन्न कह ही जी बॉक्स प्राप्तानीन के कार्यका में लिएन प्राप्तानी कर का बात की कहने किये करे सरकीय कर वह मान्य की माने की स्वतान कर किया गाना माने कहा के को कर कर सरकीय के जागानी में कर कर का प्राप्त मान प्राप्त माने का स्वतान कर किया गाना माने कहा की की की 1824 के बान्योजन के जागानी में कहा की मान प्राप्त प्राप्त माना हुई भी की। हो!

में जाकर यह लगमग पूर्वता को पहुंच गईं। धीर तो धीर पर महालमित या प्रान्तीय कमिटियों के दक्षती का भी सरकार पता नहीं समा कही, ह्यां हो ने के केर हर लगकर ही निकलों से बेहिल झान्दी- लग चलाने के जान्य में दिवायों भी जारी होतो रही थीं; धीर कर कभी देशा काम करनामते किसी एता वा आर्मन कम तर लगा के लगा है हमा ते काम करनाने हमा दे तथा है के लगा है हमा ते काम करनाने हमा। दूसरी यात किससे कि लोगों में यहा उत्तरह पैदा दूसर और विकास पुरित्त को भी कम परितानी नहीं उत्तर्भ वीत किसी के लोगों में यहा उत्तरह पैदा दूसर और विकास पुरित्त को भी कम परितानी नहीं उत्तर्भ वार्त, किसी कम किसी तथा मही को स्वत्र काम काम में स्वत्र की काम करना किसी तथा मही कि स्वत्र में हैं किसी तथा मही कि स्वत्र में किसी की स्वत्र मही काम है किसी काम काम में सबल बतने के लीगों हो है किसी की काम काम में सबल बतने की नीगों हो है। एक यह वो रही की महत्वान विकास की नीगों हो। एक यह वो रही की महत्वान विकास की नीगों हो। यह यह वार की स्वत्र के स्वत्र में बता की भी महत्व की । यह यह वार की मी महत्वान किसा वारा है मिला किसी हो। हम की साम भी महत्वान किसा वारा, विकास की नीगों ही हम की मी हम की मान किसी हम की साम की

हां, बहिष्कार ने बहुत जोर एकहा। इसके एक-एक ग्रंम को चुनकर उसार शांकवां केन्द्रित की गई। कर स्थानों में हिस्सी करके, विदिश्त स्वाद्यों, विदिश्य किंग्ने, सेमा-कार्गायां, विदेशी सकर, मिड़ी का तेल श्रीर श्राम तीर पर विदिश्य गांस के बहिष्कार का बोधदार आन्दोसन करने के लिए अनुसन्धाना सन्दार भी विद्यान किंग्ने गांस

यह तो खयाल ही नहीं बरना चाहिए कि नेताओं को सिरफ्तार कर लेते के बाद सरकार लामोरा या जरम पढ गई । धार्डिनेन्सों में उल्लिखित सब प्रविकारी का असने उपयोग किया । यहां वक कि दमन के कक ऐसे तरीके भी श्रास्तियार किये गये जिनकी उन ब्रार्डिनेन्सें तक मैं इजाजत नहीं थी. जो अपनी मयकरता के लिए बदनाम हैं । यह कहने की दो जरूरत ही नहीं कि गिरप्रतारियां वहत बड़ी सादाद में हुई, लेकिन वे की गई जन-जन कर ! सजा पानेवालों की कल सस्या एक लाल से कम न होती। यह बात शीव ही शए हो गई कि कैम तथा खरपानी जेलों के बनाये जाने पर भी जेल जानेवाले सब सत्यामहियों को कैद में रखने की जगह नहीं थी। इसलिए कैदियों का जुनाव करना जरूरी हो गया और साधारकतः अनी की जेलों में भेजा गया जिनके लिए यह समभ्य गया कि अनमें सगठन का कल मादा है वा कामें स स्तेत्र में उनका विशेष महत्व है। जेलों में उन सबकी स्ववस्था करना भी कुछ श्रासान न था। श्रस: ६५ फीसदी से ज्यादा व्यक्तियों को 'सी'क्लास में रक्षा गया। 'बी' क्रास में बहुत कम लोग स्वलेगये ! ब्रौर 'ए' क्लास तो कई स्थानों में बराय-नाम ही रहा, बाकी जगह भी बहुत हम को ही वह मिला। ऐसी दशा में इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि जो स्थी-परुप आपने हेश की ध्वतन्त्र करने की भेष्ठ भावना से प्रेरित होकरही जेलों में गये थे, उनके लिए खासतीर पर कतार में खड़े होने बैटने या हाथ तठाने जैसी द्यवसानपूर्ण बार्ते सहत करना सम्मव नहीं था। इन कारतों से जेल-क्रफि-कारियों के साथ श्वरूपर उनका संबर्ध होजाता था,जिसके फल-स्वरूप भिन-भिन प्रकार की ऐसी सजायें उन्हें दी जाती रही जिनकी जैस के नियमों में स्वीकृति थी;और बहुत बार पिठाई व दूसरे ऐसे जुल्म भी किये गये जो जेल की चढ़ार-दीवारीके भीतर किसी को पता लगाने के भय से मुक्त होकर श्रासानी से किये जा सकते हैं। एक खास तरह की प्रापमानाव स्थिति में बैठने से इन्कार करने पर भार-बीट और इसला करमें क ग्रत्याचार का एक मामला तो भ्रदालत में भी पहचा. जिसके परिवास स्वरूप नासिक-जेल के नेलर. उसके सहायक तथा कई अन्य व्यक्तियों को सजा मी हुई ; परन्तु सत्यामही-कैदियों के लाठी से पीटे जाने की भटनायें तो श्रावसर ही होती रहीं । श्रारथायी जेलों में रहना तो निलकुल हो नाकाविल क्यांश्त था ; क्योंकि उनमें टीन के जो खपर यह हुए थे उनसे न तो मई-जून की गरमी का बचाव पैसा, न निवास-स्थान । लेकिन इस ब्राकस्मिक ब्रीर इड भगड़े के बावनूर जो कारेश वर से मी साधन हीन नहीं हो गये थे। जो जहां था वहीं उसने काम शरू क दावन्य जा नाम स्मिति है हैं। लिया कि १६३० की सरह इस बार खाली होनेवाले खानों की पूर्वि न की साय और सरहा की माई पटेल ने, अपनी खुद की गिरफ्तारी का खयाल करके, अपने बाद कमशाः कार्यकरने वारे की की एक सूची बनाई । वार्य-समित में अपने सारे अधिकार अध्यत के सुपर कर दिये और अध्य उन्हें अपने उत्तराधिकारियों को सींप दिया, जो क्रमशः अपने उत्तराधिकारियों को नामहर हरे अधिकार दे सकते थे। प्रान्तों में भी, जहां कहीं सम्मव हुआ, कामेस-संगठन की वारी हता है न्यक्ति को दे दी गई। इसी प्रकार जिल्लो, यार्नो, ताल्टाकों श्रीर गांवों तक की कांग्रेस-क्रांप्टिंग हुआ । यही व्यक्ति आमतौर पर डिक्टेटर या सर्वेसची के रूप में प्रसिद्ध हुए । वह कटिनाई सविनय खावशा खान्दीलन के संचालकों के सामने यह थी कि खबख धर्यात् कार्यः के लिए विन कार्नों को चुना जाय! यह तो सप्ट ही है कि होक या चारे जिन कार्न भेग नहीं किया जा सकता। कांग्रेस की इस कठिनाई को व्यापक द्यार्किनेची ने इस इस्ट्रीर श्रस्तु, भिन्न-भिन्न विषय सुनै गये, अविक क्रुष्ट विषयों का समय-समय पर कार्यवाहरूणी की ख़ोर से खादेश मिलता रहा । शराब ख़ौर विदेशी कपड़े की दुकार्ने तथा ब्रिटिश <sup>मार्</sup> पिकेटिंग सब प्रान्तों में समान रूप से लागू हुई । लगानवन्दी सक्तप्रान्त में काफी बड़ी इरहा ! बंगाल में श्रांशिक रूप से एक महत्व का विषय रहा । विहार व मंगाल के <u>ब</u>ळ स्मानी में चौरीए टैनम देना बन्द वर दिया गया। मध्यप्रान्त व बगर, बनीटक, शुक्तप्रान्त, मदश्र प्रेसेटिनी वर्ष ह के मुख् स्थानों में जंगलात ये बानूनों का मंग किया गया। गैरकानूनी नमक स्नानै, एक्प क्रे वेचने के रूप में नमक-कानृत का थेश हो छनेक स्थानों में किया गया। समानी सीर बुत्हीं ही जरुर ही मनाही की गई, लेकिन निर्मेशकाओं के होते हुए भी समार्थे हुई और बुक्ट भी निर्मे ह लकाई की शुक्त्राव में लाम-लास दिनों का मनाया जाना बहुत लोकप्रिय रहा । जो कि बाद में उत्सव के दिन ही बन गये। ये किन्दी लास घटनाओं या क्यक्तियों श्रयवा कार्यों को लेकर मन्त्रे ह जैसे गांची दिवस, मोधीलाल-दिवस, सीमामान्वीय-दिवस, शहीद-दिवस, शहदा दिवस, इसादि। 🐉 अभी वह खुने हैं, कमिस में दश्वों य जाधमों को स्थान ने अपने क्की में कर लिया था। अर्थ के स्थानों में उन्हें सरकारी करते से बायस खपने द्वाप में लेने का प्रयत्न किया गया. जिसका प्रयोजन उसे की तेन्स का भंग करना या जिमने अनुभार इन स्थानों में जाना निषद्ध श्रीर ग्रेरवानूनी करार दे दिया गर् ने प्रयत 'चायों' के नाम से मराहर हैं । आहिनेन्सों के चारण कोई प्रेस कांग्रेस का काम नहीं कर सहरू है इस अप्रांत की पूर्ति के लिए वेजान्या इस्तात्रक, परने, संवाद नव, रिपोर्ट आदि निकाले गरे, जो व जारूप किने हवे होने थे या साहबलीस्टाहम बागवा बुरलीबेटर से निकाले हए स्वीर कारी-कारी हरे हुए में राह्य । के पुरुष का राहक होना चाहिये, अनार प्रेम या मुझक का नाम नहीं होता था। और क्रमी-क्रमी लाकरा चवा कि का है के किनका समितन ही कहीं नहीं होता था। यह मार्चे हो बात है कि प्रतिस से सुप्रकेश पर मा व चरायण र कार कार कार कार कार कार कार का कुछ होरहा या अवसी है टेरा की लवर पहुंचाने रहे ! बाक थीर बार विभाग के दालाने कार्यन के लिए बंद हो गरे रेग को लगर पहुंचात १६। बार आपका पाना के बाग कार्यिक के लिए बंद हो गरें इस्तिर बारित में साती बाब को लाद ही पहुंचाने की स्वापना की न्योर कर प्राप्त के एक रण हुन्दी बार्य तह ही तो बन्दि साम्तिरित के बाग नव में निभाग प्राप्त के एक हो। बारी नारी है ते हुतो रूपत बाद हो नहा बरेक म्यालामा क काव नाव मा वाध्य मानी सक हो । क्रातीन्त्रमी व इन्हें ने बन्ने बन्ने स्वरंगिक बादें भी गोंदे कीर तब सम्माप्तापने निरम्पात का सिंहा गया, या वे बादें के बादें के प्रशासन के जागात में बसूत्र वह सबस मासम दूरी वी स्वीर हुई है

हो, बहिष्कार ने बहुत जोर पहना। हक्ते प्रक-प्रक ग्रंथ को चुनकर उत्तरर शांक्वणे कैन्द्रित की गहें। वहें स्थानों में विदेशी करके, बिटिस स्वाद्यं, विदिश्य बेंडो, भीमा-कर्मानंगे, विदेशी सक्कर, मिडी का तेल क्रीर क्षाम तीर पर बिटिस साल के बहिष्कार का जोरदार खान्दीलन करने के लिए खाला-प्रकार मालाह भी विजियन किसे गरें।

यह सो स्वयाल ही नहीं करना चाहिए कि नेताओं की गिरफ्तर कर लेते के बाद सरकार लागोज या तरम पढ गई । धार्डिनेन्सों में जिल्लालित सब ग्राधिकारों का जसने जपयोग किया । यहां क्क कि दमन के कुछ ऐसे तरीके भी ऋष्टियार किये गये जिनकी उन ऋार्डिनेन्सों तक मैं इजाजत नहीं थी. जो खपनी भयंकरता के लिए बदनाम हैं। यह कहने की तो जरूरत ही नहीं कि गिरफ्तारिया बहुत बड़ी तादाद में हुई, लेकिन वे की गई जुन-जुन कर । सजा पानेवालों की कुल सख्या एक लाख से कम न होगी। यह बात शीघ ही राष्ट्र हो गई कि कैम तथा झस्यायी जेलों के बनावे जाने पर भी जेल जानेवाले सब सत्याग्रहियों को कैद में रखने की जगह नहीं थी। इसलिए कैदियों का खनाव करना जरूरी हो गया होरे साचारणतः उन्हीं को जेलों में मेजा गया जिसके लिए यह समभर गया कि उसमें रंगठन का कल माहा है वा कांग्रेस-खेत में उनका विरोध महत्व है। जैलों में उन सबकी व्यवस्था करना भी कल जामान न था। बात. १५ फीमदी से ज्यादा स्वक्तियों को 'सी'क्लाम में रक्त गया। 'सी' काम में बहुत कम लोग खलेगये। श्रीर 'ए' क्लास तो कई स्थानों में बराय-नाम हो रहा, बाकी अग्रह भी बहुत कम को ही वह भिला। ऐसी दशा में इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि जो स्त्री-परुप अपने देश को स्वतन्त्र करने की शेष्ठ भावना से प्रेरित होकरही जेलों में गये थे. अनके लिए खासतीर पर कतार में खड़े होने,बैठने या हाथ उठाने जैसी श्रापमानपूर्ण बार्वे सहन करना सम्भव नहीं था। इन कारणों से खेल-श्राध-कारियों के शाथ ग्रावसर उनका समर्प होजाता था जिसके फल-स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार की ऐसी सजायें उन्हें दी जाती रही जिनकी जैल के नियमों में स्वीकृति मी,श्रीर बहुत बार विदाई व दूसरे ऐसे शुरुम भी किये गर्य जो जेल की चहार-दीवारी के भीतर किसी को पता लगाने के भय से मुक्त होकर आसानी से किय जा सकते हैं। एक खास तरह की श्रापमानपद स्थिति में बैठने से इन्कार करने पर मार-पीट श्रीर हमला करने के श्रारपाचार का प्रक मामला तो झदालत में भी पहचा, जिसके परिवास-स्वरूप जासिक-जेल के जेलर, उसके महायक तथा कई बान्य व्यक्तियों को सजा भी हुई : परन्त सत्याग्रहा-कैदियों के लाठी से पीटे जाने की घटनायें तो ग्रांक्सर ही होती रहीं । ग्रास्थायी जेलों में रहना तो विलक्त ही नाकाशित क्दारत या : क्योंकि अनमें टीन के जो खपर पड़े हुए थे अनमे न क्षे मई जन की गरमी का बचाव कमिस का इतिहास : भाग ६

४२५

पैसा, न नियास स्थान । लेकिन इस श्राकरिमक श्रीर हद भगहे के बायजूद जो कांग्रेसी कब रहे में है भी साधन हीन नहीं हो गये थे। जो जहां था यहीं उसने काम शुरू कर दिया। कार्य-समिति ने वय कर लिया कि १६३० की तरह इस बार खाली होनेवाले स्वामी की पूर्ति व की जाय और सरदार वरता-भाई पटेल ने, अपनी खुद की गिरमतारी का खयाल करके, अपने बाद कमशाः कार्य करने कले व्यक्ति की एक सूची बनाई ! कार्य-समित में अपने सारे अधिकार अध्यक्त के सुपूर्व कर दिये और अध्यक्त ने उन्हें अपने उत्तराधिकारियों को सींप दिया, जो समग्राः अपने उत्तराधिकारियों को नामजद करें है श्रिषिकार दे सकते थे। प्रान्तों में भी, जहां कहीं सम्मय हुश्रा, कांग्रेस-संगठन की सारी स्ता एड री भ्यक्ति की दे दी गई । इसी प्रकार जिलों, थानों, तास्तुकों श्रीर गांवों तक की कांग्रेस-कांगिटयों में भी हुआ । यही व्यक्ति आमतीर पर डिक्टेटर या सर्वेशवों के रूप में प्रतिद्ध हुए। एक सी कदिनाई स्विनय-अवश आन्दोलन के संचालकों के सामने यह भी कि अवशा अर्थात् आश-भा के लिए विस कानुनों की चुनां जाय ! यह तो स्पष्ट ही है कि हरेक या चाहे जिस कानुन का भंग नहीं किया जा सकता। कामिस की इस कठिनाई की व्यापक शादिनेन्सों ने इस कर दिया। अस्तु, भिन्न-भिन्न विषय चुने गये, जबिक कुछ विषयों का समय-समय पर कार्यवाहक-गङ्गि की त्रोर से त्रादेश मिलता रहा । शराव त्रीर विदेशी कपड़े की दुकानों तथा ब्रिटिश माल है पिकेटिंग सब प्रान्तों में संमान-रूप से लागू हुई । लगानवन्दी युक्तप्रान्त में काफी बड़ी इरवक और बंगाल में श्रांशिक रूप से एक महत्व का विषय रहा । विहार य बंगाल के क्छ स्थानों में चौकीएरी टैनम देना बन्द कर दिया गया। मध्यपान्त थ बरार, बनीटक, शुक्तप्रान्त, मदरास प्रेसीडैन्सी तथा विहर के मुख स्थानों में जंगलात के कानूनों का भंग किया गया । गैरकानूनी नमक बनाने, एकत्र काने हीर वेचने के रूप में नमक-कार्न का भंग तो अनेक स्थानी में किया गया । सभायों और खुत्सों की ले जरूर ही मनाही की गई, लेकिन निवेधाशाओं के होते हुए भी सभाय हुई और जलूस भी निकाल गें। लड़ाई की शुक्त्रात में खास-खास दिनों का मनाया जाना बहुत लोकप्रिय रहा । जो कि बाद में विशेष उत्सव के दिन ही बन गये। ये किन्हीं खास घटनाओं या व्यक्तियों अथवा कार्यों को लेकर मनाये जाते थे, जैसे गांची-दिवस, मोधीलाल-दिवस, सीमामान्धीय-दिवस, शहीद-दिवस, भगवा दिवस, हत्यादि । जैसे कि श्रमी वह सुके हैं, कांग्रेस के दश्तरों न श्राथमों को सरकार ने अपने कब्जे में कर क्षिया था। अतः अने ह स्थानों में उन्हें सरकारी करने से बायस श्रपने हाथ में लेने का प्रयत्न किया गया, जिसका पयोजन उस श्रार्कि नेन्स का भंग करना या जिसके अनुसार इन स्थानों में जाना निषिद्ध और गैरकानूनी ये प्रयत्न 'घावां' के नाम से मराहुर हैं। श्राहिनेन्सों के कारण कोई प्रेष्ठ कथित का काम

47

हम दे दिने जाते ये जिन्हा धारितल ही कही नहीं होता था। यह मार्डे की रा भी में कंशर-पत्र और करात्रक निवर्धमंत्र कर रे... देश को स्वर्श पहुंचते थे। यक्त की शार विभाग के हर्वाहार कामेव ने प्रपत्ती बाक को सुद ही पहुंचाने की हर सुरो रामा नक ही नहीं बाकिक महाक्ष्मित के बागांवाय हर हो जा सो महिला स्वर्णक पढ़ की भी में बीर दश इस्तार्ट की मार्ट 1984 कर काल्योक्त कर के जनगई में

हुछ स्रभाव की पूर्वि के लिए वैजान्सा इस्तप्तक , परने, संग्रद अब, रिपोर्टे स्मादि . अइप किये हुये होने ये या साइबलोस्याइल स्वयन हुप्लीकेटर से ... ें.५५ लेकिन, जैसा कि कानूनन होना 'चाहिये, उत्तरर मेंस या मुदक का नाम नहीं -ें के आन्दोलन में भाग लिया उन्हें, ऐसे कष्ट-धदन की व्यप्ति में से गुजरता पत्र विश्वका वर्णन नहीं हो लक्ष्या, किस भी वे दिस्सा न हों । स्थानों में कार्यिक वाजोर-पुतिल वैनाव की गर्र और उनका कवा जिस में कि उनका कवा जिस में कि उनका कवा जिस में कि उनका कि वाजिए पुतिल वैनाव की गर्र और उनका कि वाजिए पुतिल वैनाव की गर्र और, कम-वैन्सा भ काल्य कि वाचारियों में वाजीरी की की वीजीरी पर के रूप में बदल किया गया। मिदनापुर जिले (बंगाल) के कुछ दिस्सों में वाजीरी की की वीजीरी वे देश लगनाय छोता आवत्र के विज्ञ की क्षान कार्य कार्य के स्वाचन के स्वाचन कि वाजिए की में अपने स्वाच कार्य के स्वच्या की अपने पर-बार खोता के किया गया में स्वच्या के से अपने स्वच्या की अपने पर-बार खोता के किया की यो अपने पर-बार खोता की स्वच्या की मार्ग के किया के में स्वच्या की से स्वच्या की स्वच्या की से सी स्वच्या की से सी स्वच्या प्रापत हुए। इसने सीमायान्य का नम्बर सक्षेत्र की से की स्वच्या प्रापत हुए। इसने सीमायान्य का नम्बर सक्षेत्र की स्वच्या प्रापत हुए। इसने सीमायान्य का नम्बर सक्षेत्र कार्य करने ब्रावण की स्वच्या प्रापत हुए। इसने सीमायान्य का नम्बर सक्षेत्र कार्य कार्य कार्य की स्वच्या प्रापत हुए। इसने सीमायान्य का नम्बर सक्षेत्र कार्य कार्य कार्य करने कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य करने कार्य कार्य

पत नियम की वक्तीति में उदारका एक मर्पान को भारतुत करना वानावस्था है। वह स्थानों वा मर्पान को वा वा वानावस्था है। वह स्थानों वा मर्पान के नामों का उत्तेन करने से कोई कायदा नहीं। सरकार व उत्तर के प्रांचारियों ने को कर्तुनी, गैर-कार्त्तनी तथा कार्त्तन का उपाय भ्रद्रण किये और उनके परिवास-करकर पत्र नामाध्या को को कर्म्यात करना पत्रा, उन करका पर्याच नर्पान का क्षान का स्थान भी भी भारत करें तो उत्ती का एक करा पोषा प्रांचा होता है। यह वात भी मार्ग होता ने हरते अपने पूर्ण उत्तिक कामार्ग की धर्म-कुरों से प्रतिकारी की थी। यह बात भी नामें कि अपने ब्रिटिश-मास्त वक ही यह महतूद रहा हो। (बोसलावस्थ-बीचे कुळ-रियाक्तों में भी एक्ती व्यांची गार्गिक कामार्ग के अपने क्षान के का प्रक्रियों की भी कामार्ग के अपने क्षान के का प्रक्रियों की भी कामार्ग के अपने क्षान के का प्रक्रियों की भी कामार्ग के अपने क्षान के का प्रक्रियों की भी कामार्ग के अपने क्षान करने कामार्ग क्षान करने कामार्ग का क्षान के का प्रक्रियों के भी कामार्ग के अपने क्षान के का प्रक्रियों के भी कामार्ग के स्थान के क्षान के का प्रक्रियों के भी कामार्ग के स्थान के क्षान के क्षान करने कामार्ग के स्थान करने कामार्ग के स्थान करने कामार्ग कामा

श्रीर अनंक रियानको के कायकतोग्रा ने भी लड़ार में भाग लेकर तकलीश उठाई । मिन श्राप्रभी श्रीर किंग्विकार्यालयों को सरकार ने श्रपने करने में ले निया था उन्हें नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया: वहांतक कि कहीं-कोरी वो उनमें श्राप भी लगा दी गई।

अलवारों को वड़ी कठिनाई का सामना करना पहा। बहुत से अलवारों से अमानर्ने मांगी गईं, बहुतों की अमानर्ने अन्त की गईं, और बहुत से अलवारों को अमानत जमा न कर सकते या प्रेस करते हैं। अने अपना साजारी प्रशा के अपने कुणना प्रकारन ही बन्ट कर देना पहा।

इस झाउंड और सर्वनाय है बीच भी यह बाव विलक्ष्य राष्ट्र थी। यह यह हि लोगों में हिना सम्मोर हिनाल ह बार्च का प्रवत्तम्य मही सियां। आहित ही पियां उसें सह पहल बुद्दी में, तिबहे बारा महोतां वह सार्वास्त्र का प्रवत्तम्य मही सियां। आहित ही पियां उसें सह पहले हैं हो उसे मान कर देने ही आया हो भी। यह बहें हो-यो बरिसप्रेमीह न होगी हि सारदोशन को कुनल है लिय करने के सारा कर महिता का माने ही है सहस अनून के सिया कराने हैं हो मिन्ह से, ति है सारा अपनाय सार्य होता हो है हो मिन्ह से, ति है सारा अपनाय सार्य होता होता है हो मिन्ह से, ति है सारा अपनाय सार्य होता होता हो आहे होता है स्वाने में साराम के स्वत् बाते होता हो हो मिन्ह से के बारा है सार्वाम के स्वत् बाते होता हो से सी होता है होता है सार्वाम के स्वत् बाते ही सार्वाम होता हो सी होता है होता है से सार्वाम होता है सार्वाम होता है से सार्वाम होता है सार्वाम होता है से सार्वाम होता है

या, न दिसम्बर-जनक्यी की ठयह का ही बचान होता था। इससे बंदा तन्दुकसी प्रच्ही गर्मी थी। इससे यक नहीं कि कुछ जेलें ऐसी भी भी जहा का व्यवहार किसी इरवह बर्रास्त कि व्यवहार किसी इरवह कर कि विकास के कि विकास के

लाठी मार-मारकर लोगों की मीड और जुलुमों को भंग करने का सरीका से पुलिस ने गुरू में ही ऋख्त्यार कर लिया था। किसी भी प्रान्त में मृश्किल से ही कोई खास जगह ऐसी री नहां श्रान्दोलन में जीवन के चिद्ध दिखाई दिये हों श्रीर फिर भी लाठी पहार न हुआ हो। बोट ालों की संस्था भी कुछ कम न थी। ग्रानेक स्थानों में तो लोगों के गइरी चोटें लगी। होगों के दित थी कि जहां सत्यामहियाँ का कोई बुलुस निकल रहा हो, कोई सभा हो रही हो, या वे किं र जा रहे हों. द्वाधवा कहीं घरना दे रहे हों. तो ये यह जानने के लिए जुट जाते थे कि दे<sup>ते हेग</sup> , लेकिन जब लाठो-प्रहार होता तो इस बात का कोई भेद-भाव नहीं किया जाता था कि इनि ो कानून-भंग के लिए एकब हुए हैं कीन सिर्फ तमाराबीन हैं। यह ब्राम चर्ना थी कि धनेक में तो इतने जोरो-जुल्म हुए कि जिनका श्यान नहीं किया जा सकता। श्रीर की श्रीर, स्वि<sup>ये</sup>। श्रीर छोटे-छोटे बच्चों तक को नहीं बरुशा गया। श्रालिर एक नया छशाय मरकार के हाय लगा। मार-पिटाई की सस्तियों के लिए तो सत्यामही वैचार ही थे, और खने ह तो गोलो लाकर मरजाने की र ये--हिंदन,सरवार ने मोचा,श्रार इनकी गम्मित पर श्रावसल किया जाय हो। इनमें से बर् बरदास्य न कर सकेंगे। बातपुर सजा देते यक उनगर भारी-भारी खुमाने किये गये। कभी-कभी है ही रकम पान ग्राकी तक चली जाती थी । अहाँ मासगुजारी,समान या श्रान्य करें। का देना कर या वहां हो ऐसी बढाया रक्षमें छीर करें। की हमा नुमाना की यसूनों के लिए न केवन उनी मिल्डियन पर भाषा बोला गया जिनमें कि उन्हें बसूल करना वाजिक वा,किन्छ लाग में अपूर्त-की चीर कभी-कभी को मार्त-रिश्तेशमें की मिल्कपत भी कुई करके चेल हाला गई। कुई ही तक ही बात रहती तो भी गनीमत थी, लेकिन यहाँ सी बुकों के बाद बड़ा-बड़ी कामत की ती की विलड्डल कीड़ी के डी मील बेज बाला गया । चीर कुटी व विशे की वाननी बार्र सर् द्वकर सी दुलदायी बाव हुई यह ती है कानून में नाहर माकर गैर-कानूनी सुरीही से सन्गा के जुद्दमान दर्देवाना, जिल इदय-रीन क्ट थीर बरवादी दी यह मध्ने हैं। म बदल वजीना, एडे. गाने, मोठी थीर लंबी बनस बेनी यस स्टॉर दी बुई बरंब बेस या क्या क्या प्रा एक, नारणः है, बरिक जर्मन की काशर भी भी श्री श्रीश गया ! गुजरान, गुजन्मान कीर कर्मरक में बर्व है, बरिक जर्मन की र, बारक करता है जो ब्राड मी क्रांसिस राव बोरे मैंहे हैं, रामणीक उत्तरा वह मन्त्र विस्तृत्व में व्याप्त है जो ब्राड मी क्रांसिस राव बोरे में हैं, रामणीक उत्तरा वह मन्त्र विस्तृत्व में व्याप्त । इ. आ फाट मार्जा की बुदाने में 'ह हैने दनकार दिवा, खाम खाने की की। खारी आस करों के जिस दक्षी करण हा उसने राज्य कर के हैं है है जो भी दिला-अदिनी सन्देश में से बहु शुद्ध ही देने । सब में की बनाना है उनहें हैरेस हैं जो भी दिला-अदिनी सन्देश में बहु शुद्ध ही देने । सब में को बनाम है उन्हें को की को काफ बात करा के पान की है के का है से से इ में बार्के उन्हें को की किया किया की काफ की की की का है से से ह में बारतों प्राप्त कर । गुरुष के दिलावार्य अपेती किया के माहनी प्रकेश श र साह बार बहिस कर ! गुरुष के दिलावार्य अपेती किया के माहनी प्रकेश

के आपनीलन में भाग लिया उन्हें, ऐसे कप्ट-सहन की आर्थन में से गुजरता पड़ा जिल्हा वर्णन नहीं से सहना, किर भी वे हिम्मत न हारे ! स्थानों में आर्थित सामीर जुलित तैनात की गर्द और उठका कर्ना वहां के निवालियों से बदल किया भाग। रिवार-भाग के कुल जार-पान रथानों में, जहां ऐसी अर्थित प्रक्रित पुलित तैनात की गर्द भी, कम-से-सम प्र शाल ७० हमार रुपा बहां के निवालियों से सामीरी कर के रूप में बदल किया गया। मिदनापुर जिले (बंगाल) के कुल हिस्सों में सामीरी को की दीनाती से ऐसा क्यंतराष्ट्र आर्थन किया किया किया किया क्या मान किया प्रकार के स्थान में स्थान के स्थानों में चने पत्र ने उन्हें एको अर्थानीय क्या किया क्या क्या करा प्रकार का क्या बहुत करा मान कराम पर किया किया की क्या की स्थान में से मान क्या क्या क्या क्या का मान कराम पर किया किया की स्थान की स्थान की स्थान में में मीति क्या में प्रकार का क्या बहुत करा किया की स्थान की स्थान में मीति क्या में प्रकार करा क्या करा प्रकार की से मीति क्या में स्थान के स्थान में मीति क्या में स्थान कराम पर किया किया की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान साम क्या की स्थान की स्थान की स्थान की से स्थान की स्था स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की

हुल किरव की वक्तील में उदारक हुल क्लान को आरम्ब करना अनावस्वक है। वह स्थानों या व्यक्तियों के नानों का उल्लेल करने से को है काबदा महीं। सरकार व उन्नहें कर्मचारियों ने जो कोन्द्री, गैर-काद्मी तथा काब्द बास उताय स्थाप किये और उनके परिसाम-स्वरूप सर्व-साधारक को को क्र-स्वरूप करना पत्रा, उन क्यक पर्याप्त वर्षोन करने का अनार हम योका भी मानक करें तो उती का एक बहा पोषा त्रैयार हो जाया। मह झान्दोलन सो देशन्यारी या और हरेक मानत ने हमों अपनी पूरी सांक लगाने की एक-दूसरे से महिलायों की थी। यह नाव भी नहीं कि अपने विटिया-मारत वह से यह महदूद हात है। विशेतलायों की भी हमार्ग की भी हमारी अपनी पाणित लगाई। और अपने हरावारों के कार्यकाओं ते भी समार्ग केंद्र सक्तानीर उत्पाद ।

जिन आश्रमों और कार्येस-कार्यालयों को सरकार ने धापने कन्जे में ले लिया या उन्हें नष्ट-भ्रष्ट

कर दिया गया. यहांतक कि कड़ों-कहों तो उनमें खाय भी लगा दी गई।

श्रव्यवारों की बढ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा बहुत से श्रव्यवारों से जमानर्ने मांगी गई, बहुतों की जमानर्ने जन्द की गई, श्रीर बहुत से श्रव्यवारों की जमानद जमा न कर सकते या भैष्ट जन्द ही जाने श्राप्त मकारी प्रधार के भय से श्रप्ता प्रकारत ही बन्द कर देन रहा ।

हुए आठ ह और एवंनाय के बीच भी एक बाव विलक्त सह थी। यह यह कि लोगों ने किया गामीर हिंगालक कार्य का अवलानन नहीं लिया। आहिशा जी विचा उनमें जब पहल नुकी भी, गिक्के कार्य महीनों तक आमरीकान जारी हार, जनके एकरान ने ते पर एकों में ही उत्ते का प्रतान कर होने के पहल के अवलान कित लाभने वार्य आहिमा की हारा की भी। यह वह तो मी कि आमरोका को कुचलने के लिया कार्य के अवलान कित लाभने वार्य आहिमानों का बारा दिवा गया, जो कि समस्त कार्य की सम्त कार्य कर कार्य के लिया गया, जो कि समस्त कार्य की स्वान कार्य कार्य

# कांग्रेस का इतिहास? भाग ६

यो, न दिरामर-जनवरी की टलट का ही बचाव होता या। इनसे वहाँ तन्तुरुक्ती ग्रन्थी स मी
भी शहमें राज नहीं कि कुछ जेलें ऐसी भी भी खहा का व्यवसर किसी इदाव वरांत कि
काता या; लेफिन यह तो नियम नहीं बिल्क किसी कदर प्राथमत-स्वरुक्त हो या। हाइत वे हैं है
ने जेली की भी कोई बहुत प्रस्तुत न भी। प्रमोक जेलों में, लाकर कैए-जेलों में, देश्यों ग त्य बहुत विभाव रहा या। धोंचल का तो सभी समय जोर था, वर्षों और टल्ड के साथ निर्मोत्व फर्क की माजुक बीमारियों ने भी बहुतों को आ द्वीचा। फलतः अनेक तो जेलों में हो मर मो। में में जिन जेल-कर्मचारियों से कैदियों का सावका पढ़ता उनके शांल स्वाग्य पर ही बहुतनुष्क केंगें कि साथ होनेवाला बता निर्मार या; और वे; कुछ लास प्रश्वारों को छोड़कर, आमतोर स्विवकशील ये और न उनमें फोई लिहान-सुलाहिजा हो था।

लाठी मार-मारकर लोगों की भीड़ और जुलुकों को भंग करने का वरीका तो पुलिस ने ग्रुह में ही ऋख्त्यार कर लिया था। किसी भी प्रान्त में मुश्किल से ही कोई खास जगड़ ऐसी ही जहां ऋान्दोलन में जीवन के चिद्ध दिखाई दिये हों श्लौर फिर भी लाठी-प्रहार न हुआ हो । वीट ालों की संख्या भी कुछ कम न थी। श्रानेक स्थानों में तो लोगों के गहरी चोटें लगीं। सीगें को ादत थी कि जहा सत्यामिहयाँ का कोई खुलुए निकल रहा हो, कोई सभा हो रही हो, या वे किमी र जा रहे हों, ऋयवा कहीं धरना दे रहे हों, तो वे यह जानने के लिए ख़ट जाते थे कि देखें <sup>क्या</sup> है, लेकिन जब लाठो-प्रहार होता तो इस बात का कोई भेद-भाव नहीं किया जाता था कि हर्ने ो कानून-भंग के लिए एकच हुए हैं कीन सिर्फ तमाश्राबीन हैं। यह श्राम चर्चा थी कि धनेक में तो इतने जोरो-जुहम हुए कि जिनका बयान नहीं किया जा सकता। श्रीर तो श्रीर, स्त्रियें। श्रीर होटे-होटे बच्चों तक की नहीं बल्शा गया। श्रान्तर एक नया उधाय सरकार के हाय लगा। मार-पिटाई की सब्दियों के लिए तो सरमामही वैयार ही थे,और ख़नैक सो मोली खाकर मरजाने की र थे—लेकिन,सरकार ने सोचा,श्रगर इनकी सम्पत्ति पर श्रावमण किया जाय तो इनमें से बर्व बरदाश्व न कर सकेंगे। श्रवएव सजा देते वक्त उनगर भारी-मारी चुर्माने किये गये। कमी-कभी वे की रहम पाच ग्राकी तक चली जाती थी । जहां मालगुजारी,लगान था ग्रान्य करो का देना 环 या वहा तो ऐसी बकाया रकमी और करों की तथा लुमानों की बदली के लिए न केवल उर्वी मिल्कियत पर भावा बोला गया जिनसे कि उन्हें बस्स करना वाजिक था,विलक साथ में संस्कृत की चौर कभी-कभी तो नाते-रिश्तेदारों की मिल्कियत भी कुई करके चेन झाली महे। बर्जी ही तक ही बात रहती सो भी गनीमत थी, लेकिन यहाँ सो कुर्वों के बाद बड़ी-बड़ी कोमत की तों को बिल दुल कीड़ी के ही मोल बेच डाला गया । धीर दुखीं व बित्री की नाननी डार्रवार् ति पार्या करिया हिन्दर जी दुश्दायी शत हुई वह ती है कानून से बाहर जाकर गैर-कानूनी वरीकों से सताया पर नुक्तान पहुचाना, जिमे हृदय-होन लूट श्रीर बरबादी ही कह सकते हैं। म केनल पर्नीवा, हारहे, बहते, प्रदेशी और लड़ी पमल जैसी चल सम्मति ही दुक्त करके बेच या कभी कमी नहीं हैं, बल्क जर्मन श्रीर पाशर भी नहीं होड़ा गया । गुजरात, युक-मान्त श्रीर कर्नाटक में बर्ग श्वालक अन्या अन्य क्षेत्र से स्थाप क्षेत्र के के स्थाप क्षेत्र के स्थाप के स् भ द जा का मा । सुद्र जा का मा को बुद्धने से किसीन इन्हार दिया, बारर कारी को कीर खाने साल-सर्वोदि जिस रहम को बुद्धने से किसीन इन्हार दिया, बारर कारी को कीर खाने साल-, क्याक क्रिक क्षेत्र होता तो हिमी-महिनी तर उसे यह मुझ ही देते । सब तो को बचाना ही अन्ध्र उरेहर होता तो हिमी-महिनी तर उसे यह मुझ ही देते । सब तो को बचाना हो उनस पर्या मार्च मी। क्योंक खार बहाया की नवनी ही मर्शकन होता हो के ये खाक्यें उनस हारी हो गर्द मी। क्योंक बार बहाया की नवनी ही मर्शकन होता हो के ये खाक्यें उनस हारी के ये ब्रापर्ये उत्तर शास । गुकात के किन्नुनेने स्रोत ा माभगुष्टारी स देने

र विषय की तहवील में उदाहर इस वर्षन को मारमूत करना अनावस्थव है। सब स्थानों या ध्वीकरों के नामों का उत्केश करने से कोई कायदा नहीं। सरकार व उसके कर्मचारियों ने जो कामृती, मेर कारूनी, उपा कानून बाह्य उदाय महाथ कि और उनके परिवान स्वकर सर्व-वाधार वाले को क्ष्म सहा करना परा, उन सका पर्यंच वर्षन करनो का अगर हम पीका मी प्रयान करें से उसी का एक बड़ा पोपा नीयार हो जा उसी। यह आन्योजन सो देशक्यारी या और हरेक प्रान्त ने हथमें अपनी पूर्ण या और हरेक प्रान्त ने हथमें अपनी पूर्ण या कि सामन में इस का भी नहीं कि इसके विद्यान में स्वत मी नहीं कि इसके विद्यान मेराव तक से यह महदूद रहा हो। (बचेतलहरू जैसी कुनति वासने में मेर हमें इसने प्राप्ति सामहे और अने के स्वापनों के वार्षकांओं ने भी साम के स्वत क्षानी उस का मी

, जिन ग्राश्रमों और कांग्रेस-कार्यालये। को सरकार ने ग्रंपने कन्जे में ले लिया था उन्हें नश-भ्रष्ट

कर दिया गया. यहातक कि कहाँ-कहाँ तो अपने श्राम भी लगा दी गई।

अलवारों को नहीं कठिनाई का सामना करना पड़ा निहुत्त से अलवारों से अमानवें मागी गई, बहुतों की अमानवें जन्म की गई, और बहुत-से अलवारों को समानव समान कर सकने या मेन जन्म ही जाने अयन अन्तारी कहा के अन्न से अपना प्रकारन ही बन्द कर देना पड़ा।

ए आवड और वर्षकार के नीय और एक बाद निक्कृत रहा थी। यह यह हि तोरों ने हिंसी गांभीर (हिंगातर कार्य का अवस्थान नहीं नियां) खिला की विद्या उसने वह एकड बुड़ी थी, निवर्ष काराय सहीने वह आगरोसन जारी रहा, अवींक बराय है तो चार दूसने में ही उसे साम पर देने की आगरा की थी। यह कई दो-जो अधिवारोंकि न रोगी कि आगरोसन को पुरान के लिए स्वतृत के स्थाता कि नाम के स्थात का प्रतान का साम का स्थात किया गांचा की कि मानत कारत और सम्प्रधान के स्थाता कि साम के स्थात की साम का साम की साम पाता के दि साम की साम

# कांमेस का इतिहास दें भाग ६ या, न दिमायर अनवरी की टपट का ही बचाव होता था। हसमें वहां तन्द्रस्ती श्रन्ती हा

ो थी । इसमें शक नहीं कि कुछ केलें ऐसी भी थीं जहा का ब्यवहार किसी इदतक नदांत किया कता था ; लेकिन यह तो नियम नहीं बल्कि किमी कदर श्रपवाद-स्वरूप ही था। हालत वो हुव ो जेलों की भी कोई बहुत अच्छी न थी। अनेक जेलों में, खासकर कैय-जेलों में, कैदियों ना य बहुत विगढ़ रहा या । पैचिस का तो सभी समय जोर था, वर्ग और ठएड के साथ निर्मातिक हि की नालुक वीमारियों ने भी बहुतों को ह्या द्वोचा । फलवः द्यनेक तो जिलों में ही मर ग<sup>र्व</sup> । में जिन जेल-कर्मचारियों से कैदियों का साबका पढ़ता उनके शील स्वभाव पर ही बहुत-बुझ बेरी के साथ होनेवाला बर्ताव निर्भर या ; श्रीर वे, कुछ खास श्रपवादों को छोड़कर, श्रामतीर वर विवेकशील ये ग्रौर न उनमें कोई लिहाज-मुलाहिजा ही या ! लाठी मार-मारकर लोगों की भीड़ और बलमों को भंग करने का सरीका तो पुलिस ने शुरू में ही श्रास्तियार कर लिया था। किसी भी प्रान्त में मुश्किल से ही कोई खास जगह ऐडी री नहां श्रान्दोलन में जीवन के चिह्न दिखाई दिये हों श्रीर फिर भी खाठी-प्रशर न हुआ हो। वीट ालों की संख्या भी कुछ कम न थी। श्रनेक स्थानों में तो लोगों के गहरी चोटें लगीं। लोगों के ादत यी कि जहां सत्यामहियों का कोई जुलुस निकल रहा हो, कोई सभा हो रही हो. या वे स्त्रि र जा रहे हों, अथवा कहीं धरना दे रहे हों, तो वे यह जानने के लिए ख़ट जाते थे कि देखें <sup>देखा</sup> े लेकिन जब लाठो-प्रहार होता को इस बात का कोई भेद-भाव नहीं किया जाता था कि इनि ो कानून-भंग के लिए एकत्र हुए हैं कीन सिर्फ तमाराबीन हैं। यह स्नाम चर्ना थी कि स्र<sup>तेक</sup> में तो इतने जोरो-जुल्म हुए कि जिनका स्थान नहीं किया जा सकता। ग्रीर तो ग्रीर, स्वि<sup>य</sup>, थीर छोटे-छोटे बच्चों तक को नहीं बरुशा गया। ग्रास्थिर एक नया छथाय सरकार के हाय लगा। मार-पिटाई की संस्तियों के लिए तो सत्यामही तैयार ही थे, और अनेक तो गोलो लाकर मरजाने की ार थे—होकिन,सरकार ने सोचा,खगर इनकी सम्पत्ति पर खानमण किया जाय तो इनमें से बहुव बरदारत न कर सकेंगे। ग्रतएव सजा देते वक्त उनगर भारी-मारी चुर्माने किये गये। कभी-कभी हो की श्कम पाच ग्रकों तक चली जाती यी । जहां मालगुजारी,लगान या श्रन्य करो का देना ₹ या बंहा तो ऐसी बकाया रकमों झौर करों की तथा जुर्मानों की बच्चली के लिए न केवल उन्हें मिल्कियत पर धावा बोला गया जिनमे कि उन्हें बसूल करना वाजिक था,बल्कि माथ में संयुक्त की श्रीर कभी-कभी तो नाते-रिश्तेदारों की मिल्कियत भी कुछ करके येन हाली गई। कुर्व ही तक ही बात रहती तो भी गनीमत थी, लेकिन यहां तो कुकी के बाद वहां नहीं कीमत की तों को विलक्त कौड़ी के ही मोल येच ढाला गया । सीर कुवीं व वित्री की बाननी कारवार ा नाम करणा करणा करणा है कानून से बादर जाकर गैर-कानूनी वर्गनों से मताया पर्या पराना स सरीया रि सुक्कान पर्दुचाना, जिस हृदय-हीन लुट श्रीर नरबादी ही कह सकते हैं। स केरल फर्नीचर, एटे. गहने, मनेशी और लई। पगल जैमी चल-मणति ही कुई बनके बेच या कभी कभी नहीं ई, बल्क जर्मान ग्रीर घरबार भी नहीं होड़ा गया । गुजराव, युक-प्रान्त ग्रीर बनॉटड में बहुव ह, बाल्क जनारा जा कार्यों से हाथ धोर भेटे हैं, हालांकि उनका कर-गरन विश्वकृत होस्यां से हैं जो ब्राज भी उमेर्ति से हाथ धोर भेटे हैं, हालांकि उनका कर-गरन विश्वकृत होस्यां - --- में में अनेते बजा दिया. बात बाते हो की -----

के आन्दोलन में भाग लिया उन्तें, देसे कप्ट-सहन की आर्थन में से गुजातग पत्रा विकास वर्षान नहीं हो कहता, किस भी वे हिस्सा म हारे । समानों में आतिराक साजीरा जिस नीता की गार्र और उनका कवा निर्माण करने के कुल नार-पांच स्थानों में, जारे पेंची आर्थित कि निर्माण में की राजित के कुल नार-पांच स्थानों में, जारे पेंची आर्थित हिप्ता वेगता की गार्र भी, कम-मे-स्मा प्र साख ७० हमार स्थान वर्दा के निर्माणियों से साजीरी कर के का में बद्दाल दिया गया। मिदनापुर जिले (बंगाल) के कुछ हिस्सों में साजीरी कोज की तैयाती के देश सवनारा और आराव कैसा कि जिले के दो मानों में व्यनित्त विद्वालों में साजीरी कोज की तैयाती के देश सवनारा और आराव कैसा कि जिले के दो मानों में व्यनित्त विद्वालों में साजीरा कोग साथ के प्रमानों में कोण ने उन्हें दूरित अपरावीनीय करों का साथ माने माने के पाने उन्हें दूरित अपरावीनीय करों का सामाम करना पत्रा कि उनकी दियां की मुद्द तक हो गई। अनेक स्थानों में सामाहित आर्थीन मी किंग गरे, जिनकी बदली बार्स हिनेवाले सीमा से की गई। देश के कई स्थानों में मोली-वार भी इंट, किनमें आनेक व्यक्ति से और सम्मेन सीमा सी की गई। देश के कई स्थानों में मोली-वार भी इंट, किनमें आनेक व्यक्ति से और सम्मेन सीमा सामाहित सीमा सीमा सामाने सामाहित कर की सामाहित का नम्मर

तिन बाधमाँ और कांग्रेस-धार्यालयां को सरकार ने बचने कस्त्रे में ले लिया था उन्हें तर-भार

कर दिया गया, यहातक कि कहीं कहीं हो उनमें श्राम भी लगा दी गई।

प्रस्तारों को नदी कठिनाई का सम्यान करना पढ़ा। बहुत से ब्रास्तारों से जमानर्जे मानी गई, बहुतों की बमानर्जे जन्त की गई, ब्रीर बहुत-से ब्रास्त्रारों की बमानत जम। न कर सकने या प्रेठ जन्त हो जाने ब्रायस सरकारी प्रदार के प्रयू से ब्रायस प्रकाशन ही कर्य कर देना पहा ।

एक आवर्षक और सर्वताय के बीच भी एक यह विलाम हुन हाए थे। यह यह कि लोगों ने हिंदी मांभी दिलामक बार्य का अवन्यन नहीं लिया। आहिल की पिया उसमें तह एक चुड़ी भी, सिलं काएण मोंने तह आन्दोक जा ली रहा, अर्चक वरस्ता ने वी जन्द हम्मों में ही उसे काम हर देने की आपा की भी एक इसे जो अपता की के तिय काम्य के देन काम के दिलाम के तिय काम्य के तिय काम्य काम के तिय काम्य काम के तिय काम्य काम्य के तिय काम के तिय काम्य के तिय काम के तिय काम्य काम्य के तिय काम्य काम्य के तिय काम्य काम्य के तिय काम काम्य के तिय काम्य के तिय काम्य काम्य के तिय काम्य काम्य काम्य के तिय काम्य काम्य के तिय काम्य काम्य के तिय काम्य काम्य के तिय काम्य काम्य काम्य काम्य काम काम्य का

कांग्रेस का इतिहास?: भाग ६ होता था. न दिसम्बर-जनवरी की ठयद का ही बचान होता था। इससे वंडां तन्द्रवस्ती ग्रन्छी स नी

जा सकता था : लेकिन वह तो नियम नहीं बल्कि किमी कदर श्रपवाद-स्वरूप ही था। हालत तो दुव स्थायी जेलों की भी कोई बहुत ग्रन्छी न थी। ग्रानेक जेलों में, स्वासकर कैम्प-जेलों में, कैदियों स स्त्रास्थ्य बहुत विगढ़ रहा था। पेचिल का तो सभी समय जोर था. वर्षा श्रीर ठएडं के साथ निमीनिय व फेफड़े की मालुक बीमारियों ने भी बहुतों को आ दशेचा। फलतः अनेक तो जेलों में ही मर गरे।

पकरी थी। इसमें शक नहीं कि कुछ जेलें ऐसी भी थीं जहां का स्यवहार किसी इदतक बदारत किया

बेलों में जिन जेल-कर्मचारियों से कैदियों का खावका पहला उनके शील स्वभाव पर ही बहुत-दुख <sup>बेलों</sup> में उनके साथ होनेवाला बर्ताव निर्मर या ; ग्रीर वे, कुछ खास श्रपवादों को छोड़कर, ग्रामतीर पर न सी विवेकशील ये छौर न उनमें कोई लिहाज-मुलाहिजा ही था।

लाठी मार-मारकर लोगों की भीड़ श्रीर जुलुवों को भंग करने का वरीका दो पुलिस ने शुर-

ब्रात में ही ब्रुस्स्यार कर लिया था। किसी भी प्रान्त में मुश्किल से ही कोई खास जगह ऐसी ही होगी जहां श्रान्दोलन में जीवन के चिह दिखाई दिये हों श्रीर फिर भी लाठी-महार न हुआ हो। चोट बानेवालों की संख्या भी कुछ कम न थी। श्रानेक स्थानों में वो लोगों के गहरी चौटें लगीं। होगें की मह त्यादत थी कि जहा सत्यामहियों का कोई जुलूस निकल रहा हो, कोई सभा हो रही हो, या वे किनी

धावे पर जा रहे हीं, ऋथवा कहीं घरना दे रहे हो, तो वे पह जानने के लिए खुट जाते थे कि देखें क्या होता है, लेकिन जब लाटो-प्रहार होता तो इस बात का कोई भेद-भाव नहीं किया जाता या कि हनमें होन से कानून भंग के लिए एकत्र हुए हैं कीन सिर्फ समाराबीन हैं। यह आप्राय चर्चा थी कि क्रोनेक त्यानों में तो इतने जोरो-जुल्म <u>हुए</u> कि जिनका स्थान नहीं किया जा सकता। श्रीर तो श्रीर, रित्र<sup>सं</sup>।

तहको श्रीर छोटे-छोटे बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। द्यांकिर एक नया उभय सरकार के हाथ सणा नेलों न मार-पिटाई की सस्तियों के लिए वो सत्याप्रही वैयार ही थे,श्रीर श्रनेक वो गोली खाकर मरजाने को ी तैयार थे---लैकिन,सरकार ने सोचा,ग्रमर इनकी सम्पत्ति पर श्राकमण किया जाय तो इनमें से स्तुव ते उसे बरदाश्व न कर सकेंगे। श्रवएव सजा देते वक्ष उनपर भागी-भागी खुमाने किये गये। कभी कभी है

वर्मानों की रुक्तम पाच ऋकों तक चली जाती थी। अहां मालगुजारी,लगान या ऋन्य करो वा देना बर्द क्या गया यहां तो ऐसी वकाया रकमीं श्रीर करों की तथा लुर्माना की शब्दली के लिए न केंद्रल उनी होगों की मिल्कियत पर धावा बोला गया जिनसे कि उन्हें वमूल करना वाजिय गा,शंहक साथ में सपुक्रikarii की चौर कभी-कभी वो नाते-रिश्नेदारों की मिल्कियत भी कुर्क करके थेन बाली गरे। 🕏 त्रीर विकी तक ही बात रहती तो भी गनीमत थी, लेकिन यहां तो कुर्वों के बाद बड़ी-बड़ी बीमत '

मेल्कियर्वी को विलकुल कीड़ी के ही मोल बेच हाला गया । चीर कुकी य विशी की नानुनी बार्रक

में भी बहुकर जो दुखदायी बात हुई वह तो है कानून से बाहर जाकर गैर-नानूनी तरीकों से स्वा बना थीर नुस्तान पहुंचाना, जिमे हृदय-होन लूट श्रीर बरबादी ही वह सकते हैं। म देवल फर्नीवा होत-भारहे, गहने, मरेरी श्रीर लड़ी पमल जैसी चल-समित ही हुक करक बेच या कमी-कमी न रावन नारक, गांक है। इस्ट्री सर्वे, बल्कि जमीन और सम्बार भी नहीं होड़ा गया । गुनगत, युक्त-पान्त और बनोटक में बर्ग रुवा पर निरुष्ट जात मी जमीतों से द्वाप घोष चैठे हैं, दालांकि उतका क्षटनास्त दिलका सोन्द्रा नोम ऐसे हैं जो ब्राज मी जमीतों से द्वाप घोष चैठे हैं, दालांकि उतका क्षटनास्त दिलका सोन्द्रा

लाग एस र आ आज मा जाता है। से अपने में अन्येत राज्या का अपने की स्थार आपने की स्थार आपने की स्थार आपने की स्थार हुए बा, क्योंकि जिस रक्षा की सुधाने में अन्येत हैं। अपने आपने स्थार आपने की स्थार आपने साल पूर्व था, क्या है । उनका उरेग्र होता सो किमी-महिमी तरह उसे यह सुक्षा हो। देते । सच ते प्रत्याव को बचाना है। उनका उरेग्र होता सो किमी-महिमी तरह उसे यह सुक्षा हो देते । सच ते हासवाय को बयाना है। उनका अर्थ में प्री में भी। क्योंकि हमार बहाया ही गमुशी ही प्रोपेकन होता ही यह है कि ये हास्त्रि उनमा रूपरी हो गई थी। क्योंकि हमार बहाया हो गमुशी ही प्रोपेकन होता हो यह है कि य स्रोहत उत्तर । गुजान के किनानी में, स्रीर किहीने समान-मासगुजारी न देने -अ तह तह न न किया जाता ! गुजान के किनानी में, स्रीर किहीने समान-मासगुजारी न देने

236

## संग्राम फिर स्थगित

पाठकों को याद होगा कि दूसरी गोशमेज-परिषद् में गांधीजी ने ग्रपना यह निरुचय सुनाया था कि श्रास्प्रयों की यदि हिन्दू-जाति से अलग करने की चेश की गई तो मैं उठ चेश का अपने प्राचों की बाजी समाकर मी मुकाबसा करू गा । श्रव गांधीजो के उस भीपण-अब की परीचा का श्चनतर श्चा पहुंचा था । लोपियन कांग्रटी, मताधिकार श्लीर निर्वाचन की शीटों का निर्वाच करने के लिए, १७ जनवरी को भारत में स्ना पहुंची थी। समय बीतता जला जा रहा था, रिपोर्ट वैयार हो नायगी । सरकार भटपट काम खत्म करने में दच है ही, श्रीर हम लोग हसी तरह जवानी जमा-खर्च करते रहेंगे । इसीलिए बहत सीचने-समभने के बाद, गांधीजी ने भारत-मन्त्री सर सेम्युग्रल होर को ११ मार्च को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने यह निश्चय प्रकट किया कि यदि सरकार ने ऋरपृश्यों या दिलव-जावियों के लिए पृथक निर्वाचन रक्ला तो मैं आमन्त्र-उपवास करू गा। सर सेम्प्रजल होर ने ग्रापना उत्तर १३ ग्राप्रैल रेट३२ को भेजा । यह उत्तर नहीं पुरानी पत्थर की लंकीर का उदाहरण था, लोधियन-कमिटी की प्रतीक्षा की जा रही है; हा, उचित समय पर गाधीजी के विचारों पर भी ध्याम दिया जायगा । १७ च्रागस्त को मि॰ मैकडानल्ड का निश्चय, जिते भूल से 'निर्णय' के नाम से पुकार जाता है, सुनाया गया । (देखो परिशिष्टण) दक्षित-जातियों को पृषक निर्वाचन का ग्रधिकार तो मिला ही, खाय ही आम निर्वाचन में भी उम्मीदवारी करने और दुहरे बोट हार्विल करने का भी अधिकार दिया गया । दोनों हाथों से उदारता-पूर्वक दान दिया गया था । १८ अगस्तको गांधीजी ने अपना निर्चय किया श्लीर उस निश्चय से प्रधान-मत्री की स्चित कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि वत यानी उपवास २०सितम्बर ( १६३२ ) को तीसरे पहर से शुरू होगा । मि०मैकडानल्ड ने स्त्राराम के साथ द्ध सितम्बर की उत्तर दिया और १२ वितम्बर की साग पत्र-स्थवहार प्रकाशित कर दिया । प्रधान मन्त्री ने गांधीजी को दल्ति-जातियों के प्रति शानुता के भाव रखनेवाला व्यक्ति बताना उचित समका। मत २० सितम्बर १६३२ की आयरभ होने वाला था। पत्र-स्पवहार के प्रकाशन श्रीर वत श्रासम होने में एक सप्ताह का चान्तर था। यह सप्ताह देश ही क्या, सहार-भर के लिए ह्योभ, जिन्ता और इलचल का सप्ताइ था। यह सप्ताइ बड़े अवसाद का सप्ताइ था, जिसमें व्यक्तियों और सश्याओं ने. उम द्या को ठीक समभा किया। गांधीजी से भेंट करने की अनुमति मागी गई, पर न मिली। रंगार के कीने-कीने से पूना की तार मेजे गये। गांधीजी का सकत्य छुड़ाने के लिए तरह-तरह की हलाहों और तकों से काम लिया गया । मित्र अनके प्राण बचाने के लिए चिन्तित ये और शत्र अप-हास-पूर्ण कुत्रहल के साथ सारा व्यापार देख रहे थे। जब रूस के महान् गिर्जे में ग्राम सर्ग। तो लोग ट्टते चीर जलते हुए लम्मों और शहतीरों की तहतक खावाज की सुनने के लिए दीड़े गये ये। खब में ब्याट साल पहले इसी जेल में गांधीजी अकश्मात् 'अर्पेडिसाइटिस' से बीमार पढ़े थे। पर इस

है कि प्रकाशन के बारण काम में कहाबद वक्ते का मौडा कभी उत्तरिया नहीं हुआ। घन के करी में बाता ही रहा। गुम्मम दानियों तक के महाबता ही—स्त्री, कभी-कभी की यर भी में कि किसे गद दान दे रहे हैं। यह मार्क की बात है कि ऐसी सरिश्तरि में भी, जबकि लास दक्त को वेसे में ही रहता था, हिमाब किया व की कमार्च के बात है कि एसी सर्वाप प्रकार के विश्व में हो हो की की में में स्वाप्त भाव-महाबया प्रोप माच-महाबया प्रोप माच-महाबया प्रोप माच-महाबया प्रोप माच-महाबया प्रोप माच-महाबया प्रोप माच-महाबया प्राप्त माच-महाबया प्रोप माच-महाबया प्राप्त माच-महाबया माच-महाबया प्राप्त माच-महाबय प्राप्त माच-महाबय प्राप्त माच-महाबय प्राप्त माच-महाबय माच-महाबय प्राप्त माच-महाबय प्राप्त माच-महाबय माच-महाबय माच-महाबय प्राप्त माच-महाबय प्राप्त माच-महाबय प्राप्त माच-महाबय माच-महाबय

दिस्बी-व्यधिवेशन

इस यथान को लातम करने से एर्स कमित के दिस्सी-क्षित्रियां का भी नयांन का चारिये जो कि १६६२९ के ब्रामेश महीने में दिस्सी में दुआ या। वह पुलिश की वही मारी के बायगूद किया गया या, जिसने कि दिस्सी के शारत में ही बहुतन्ते प्रतिनिधियों का पता से उन्हें गिरफ्तार भी कर शिया था।

नांदानीक के पंदापर पर पर धावरीरान हुआ थी। पुलिस हम सन्दर्श के बावहर भार ४०० प्रतिनिधि वैति-रेसे समा-स्थान पर जा पहुँचे थे। पुलिस हस सन्दर्श कि द्रावित्य की जार हम कि सार्वाव्य कर कार का जो ऐसान किया गया है यह रिफ चावह , प्रतिनिध्यों को नांदि हस भी अप के स्ति हम किया किया गया है यह रिफ चावह , प्रतिनिध्यों को नांदि हम सिंप एक हि प्रत्यापर पर आप्रो, कार्यों की तादार में मितिस एक प्रूप और उन्होंने कार्यार में मी हार कर स्थानस्थान के रिफ रायाही कहा कार्यार मी शहर कर स्थानस्थान के रिफ रायाही कहा कार्यार में मितिस के सिंप के सिंप के सिंप की सिंप की

पं भदनमंदिन मालवीय दिल्ली-कंपियेरान के मनोनीत समायति थे, लेकिन यह तो सारे ही तिप्तवार कर लिए मारे थे। मेरे हन समाम समय काशिसवों में उल्लेल ग्रोम बही एकाम परें नेता थे जो जेल से बारर थे। अपनी इहावरण एम तिरे हुए स्तारमा के बावनर, गोलनेम-वर्षित से लोटने के बार वह कभी शान्ति से नहीं बैठे और लिक्सियों की व्यविकार वर्धन बाले बर्ट्सम प्रत्यन्त्र निकालकर अपनी अपन्य उत्तरह एसे लहुकर ग्रामेन से क्लेसे का प्रवेशन हो मोलाहत महान करी है। जब भी कभी कोई सन्देह या कटिनाई का प्रवेश न्वाशित्त है। कारीस-कार्यकर्त जरी की श्री स्वालिय होने थे, क्षी उन्होंने कभी भी उन्हों तियाद नहीं होने दिया क स्वीदार कर लिया जिस ग्राश तक उसका प्रधान-मन्त्री के निश्चय से सम्बन्ध था । जो-जो वार्ते भाग्यदायिक निर्णय के बाहर जाता थीं, उनगर निश्चय रोक रक्ला गया । दलित-जातियों के नेताओं को करता होना ही चाहिए था. क्योंकि प्रधान-मन्त्री के निश्चय के ब्रानुसार उन्हें जितनी जगहैं मिलने वाही थीं, श्रम उन्हें उनसे दरानी मिल गई और उन्हें ग्रपनी जन-सख्या से ग्राधिक प्रांतनिधिल प्राप्त हो गया । दस वर्ष बाद जनसन स्थिर करने के प्रशन पर चान्तिस समय फिर विवाद उठ खडा हचा. पर गांधीजी ने क्रवांच घटा कर ५ वर्ष कर दी. क्योंकि दस साल के लिए स्पारित करने से कहीं अनता यह न सम्मो कि डॉ॰ चाम्बेहकर सवर्श-जातियों की नेकनीयती की चाजमाहरा करना नहीं चाहते. बहिक विरुद्ध जनभत देने के लिए दलित जातियां को नैयार करने के लिए खनकारा चाहते हैं। गांधीजी ने अन्त में उत्तर दिया—"मेरा जीवन या पाच वर्ष ।" द्यन्त में यह निश्चय किया गया कि इस प्रश्न को भविष्य में श्रापस के समभौते के द्वारा तय किया जाय । इसका नस्खा श्री राजगोपालाचार्य ने सीच निकाला और गांधीओं ने कहा-"क्या खुब !" २६ सारील को, टोक जिस समय ब्रिटिश-मन्त्रि-मण्डल द्वारा नमभीते के स्वीकत होने की खबर मिलो, श्री स्वीन्द्रनाथ टाकर ने गांधी जी से भेंट की। २६ तारीख की सबद को इंग्लैयड छोर भारत में एक साथ घोपणा की गई कि पना का समभौता स्वीकार कर लिया गया । मि॰ हेग ने बढ़ी कौसिल मे वक्तव्य दिया, जिसमें निम्न-शिशित वार्ते कही गई:----

(१) प्रधान मंत्री के उस निश्चय के स्थान पर, जिसके द्वारा दलित-जातिया को प्रातीय कांतिलों में प्रयक निर्शाचन का श्रीधकार दिया गया था, पालमेएट से मिकारिश करने के लिए सम

ब्यास्या को स्वीकार किया जाता है जो यरवडा-समभौते के भातहत रिधर हुई है। (२) यरवडा-सभभौते के द्वारा प्रान्तीय-कोसिलों मे दल्लि-जातियों को जितना जगडे दना

निश्चित रूबा है, उन्हें स्वीकार किया जाता है।

(३) यत्यडा के समझौते में दलित-जातिया के दित की बारयडा के सम्बन्ध में जी तुछ वहा

गया है वह सबर्ख-हिंदछो-द्वारा दलित-जातिया की दिये गये निश्चित बचन के रूप में स्वीकार किया जाता है।

(v) बड़ी कीमल क लिए दलित-जातियों के प्रतिनिधियों को चुनने की प्रगानना और प्रता-धिकार की सीमा के सम्बन्ध में यह कहना है कि सभी सरकार यरबड़ा समर्भाते की अतो को निक्रियन रूप में मान्य नहीं कर सकती, क्योंकि श्रामी बड़ी कोसिल के प्रतिनिधित श्रीर सर्ताधिकार का प्रशन विचाराधीन है, पर इतका द्यवस्य कहा जा सबता है कि सरकार समभीते के विरुद्ध नहीं है।

(५) वड़ी कीमिल में ग्राम-निवालन के लिए खुली जगहों में में १८ लगहें दलिव-जानियों के लिए सुर्राच्त रक्ली जाय, इस बात को सरकार दलित जातियों श्रीर श्रान्य हिटुशों क पारमारिक सम-

भीते के रूप में स्वाकार करती है।

गाधाओं भी यह स्थानस्था स्त्रीकार करने में बन्छ पशीरेश तथा । यह साहते या कि दालन व्यक्तियों के मैता भी सन्तुए हो जाय। उन्हें ध्रथने भीतिक प्रारा बचाने की चिन्ता ना थी, बन्ति उन लानों प्राणियों क बैंकि प्राण बनाने की चिन्ता थें, जिनके निए यह उपराम कर रहे ये । यस्तु ब्रन्त ने पश्हरयमाथ क्'लरू ब्रीर चकवर्ती राजगोगालानायं ने गाणीबा का मन्त्रेण करा दिया। इसस गोधार्त्रों ने २६ तारील को शाम के समा पाच क्षेत्र उपनाम क्षेत्रने का निश्ताय किया । भवन श्रीर भ निरु रनोत पाठ के बाद प्रन्होंने पाश्या थी। यह ठाक मा कि सांधीजी के बाग कच गरे, धान्त

बार उन्होंने श्रवस्मात् नहीं, स्वेच्छा से मृत्यु-शय्या का श्रालियन किया था और लेखा है म त्रारम्भ किया था। इसलिए देश का स्तम्ब हो जाना स्वामाविक ही था। प्रधान-मनी का लिया वो रद होना ही चाहिए। यह स्वय हो ऐसा करेंगे नहीं। इसलिए हिन्तुक्रों के ब्रापनी समनी है द्वारा उसका श्रन्त होना चाहिए । इसके लिए एक परिषद् करना श्रावश्यक है। परिषद् १६ बीहे या २०को ! यही प्रश्न था। गांधीजी के जीवन की रहा करनी ही चाहिए। यह नहीं शब्दी नात हुर्र हि दिलत जातियों के ही एक नेता ने इस दिशा में पैर बढाया। शब्धहादूर एम॰ सी॰ राजा ने इब्ह निर्वाचन को धिकास । सर समू ने सांधीजी की रिहाई की सास पेश की। कार्येस-वादियों ने से स्वभावतः देश-भर में संगठन वरक समभीता कराने की चेश की । पर मालबीयबी समय के बंद मार चला करते हैं। उन्होंने तत्काल नेताओं की एक परिपर् बुलाने की बात सोबी। इन्तेयह मैं रीन बन्धु एराडरूज, मि॰ पोलक और मि॰ लेन्तवरों ने स्थिति की गम्भीरता की और हामैजनका में ध्यान श्राकर्षित कराना श्रारम्भ किया। एक श्रपील पर प्रभावशाली व्यक्तियों के हसावर हुए, जिने हारा इंग्लैयह-भर में खास तीर से प्रार्थना करने की कहा गया । भारतचर्य में २० शितानर की अवि श्रीर प्रार्थनायें की गईं। इसमें शांति-निकेतन ने मी माग लिया। वैसे इस ब्रान्दोलन का बारम प्रधान-मत्री के निश्चय में संशोधन कराने के लिए किया गया था, पर इस ब्रान्दोलन को ब्रह्मरा निवारण के श्राधिक व्यापक श्रान्दोलन का रूप घारण करते देर न लगी । कलकता,दिल्ली और श्रन स्थानों में श्रास्पृश्यों के लिए मदिर खोले जाने लगे। यह श्राशा की जाती थी कि गांधीओ उत्तर है श्रारम्भ होते ही छोड़ दिये जायरे । पर पता चला कि उनकी रिहाई तो क्या होंगी, उन्हें किसी स स्थान पर नजरबन्द कर दिया जायगा और उनकी गति-विधि पर भी क्कावट लगा दी जायगी। गाँधी ने सरकार को लिखा कि "इस प्रकार स्थान-परिवर्तन करके व्यर्थ स्वर्च श्रीर कष्ट क्यों उडाया जार मुफेले किसी शर्व का पासन ने ही सकेगा।" सरकार भी राजी ही गई ग्रीर उसने गांधी जी की ऐसी विकास क्रिकार करने की मजबूर न किया जो उन्हें ग्रहिनकर लगती हो।

पूना-पैक्ट जिन-जिन शातों का परिशाम है, उनके कम-विकास में पाठकों की ले जाना है. लिए सम्मव नहीं है। परिपद् बम्बई में श्रारम्भ हुई, पर शीम ही पुना में ले जाई गई। (ओ लीग इस सम्बन्ध में विस्तृत विक्सण जानना चाई उन्हें गांधीओं के प्राइचेट-सेकेटरी श्री प्यारेखाल ही पुरुर पुलक 'यंपिक पारट' (Epic Fast) श्रीर मना साहित्य मयदल होग प्रकाशित 'हुमा। कनक' पहुँ नारिए । ) डा॰ ग्रानेडकर शीप ही बातचीत में शामिल हो गये ग्रीर भी ग्रामुतसाल टेक्फी भारत् । ) का अपनायान मा अपनायान मालां। या का अपनायान भी अपनायान भी आजनीयालाचार्य, मा अपनायान महिला भी महिला मा सा राजधारणाच्या, अस्तर हाँ काम्प्रेडकर, रायवशाहुर एस मो राजा, याव राजेन्द्रमाद, पाँउ स्थानना कान्यु, का जान प्रकार की सहायना सं एक योजना नेवार की गई. जिसे उत्तर है हरवन्त्रच कुर्णाः तुन्दे दिन मोरे दलो ने म्बाहार कर लिया । दक्षित कानियों ने प्रयक्त निर्माचन वा स्राधिकार स्वार्ण हान । १० वाम हिन्दू निर्मायनी से ही मन्त्रीय कर सिया । ( श्रीम स्थाम हिन्दू निर्मायनी में ने सहस्री द्वा श्रार आज रहे । तर्नुब दे श्रतुतार भी शामिल वे । ) उच्च अधियो दे हिन्दुस्मा ने महत्वपूर्ण मध्यण प्रदान दिवे । त्रमुख के कार्या यह है कि साकारी निर्मय के श्रातुमार साम निर्माणनी में क्यानी जगहे हा गर्द उनमें में एक सरवाम यह है कि साकारी निर्मय के श्रातुमार साम निर्माणनी में क्यानी जगहे हा गर्द हता में एक पान विभाव नार्विष को दी काय । यूना यह है कि हरेस की मुर्गायन के किया हूं दनमें से, हिंदी, जानदार चुने बीर श्रामनिश्तान में उत्तरी से एक ही मुर्गधन जाद के जिए हॉक्स-कॉर्डो बार उध्यक्षण चुने बीर श्रामनिश्तान में उत्तरी से एक है। यन जिला नाम है गर्म हॉक्स-कॉर्डो बार उध्यक्षण के अब तक सबसी समार से उससे संस्था होन्न-क्रांत्र्यो जार उपायम रहे अन कर करकी वसाह से उनमें प्राप्तांत्र में किया जाय | पूर्व समारिता उन समय तह कायम रहे अन कर करकी वसाह से उनमें प्राप्तांत्र में किया आय | पूर्वांत्र नमारीया तम करण । क्रांतियों का प्रदेशक क्रिका दम नाम कर वारी थे । बिरियानगद्धाः में मूक वैदर के । दोनक क्रांतियों का प्रदेशक क्रिका दम नाम कर वारी थे । बिरियानगद्धाः में मूक वैदर के

"यह भी निश्चित किया जाता है कि बारे हिन्दू नेताओं का कर्तम्य होगा कि पुराने खिजों के कारण श्रास्पृश्य वहलानेवाले हिन्दुक्षीं पर मन्दिर-प्रवेश श्रादि के सम्बन्ध में जो सामाजिक बंधन लगा दिया गया है उसे वे सारे वैच स्त्रीर शान्तिपूर्व उपायों के द्वारा दूर कराने की चेश करें ।"

ऐसे पविश्व तप का स्वभावतः ही पुरा परिणाम निकला । अस्पृश्यता-निवारण के लिए सारा

देश वैयार हो गया । खतरा इसी बात का था कि कहीं युवक जल्दवाजी से काम न लें । इसलिए गांधीजी को क्षमाम सींचनी पड़ी। श्वस्प्रस्यों या इरिजनों —जैसे कि ग्रव वे कहलाने खगे थे — के लिए मन्दिर-प्रवेश का श्राधिकार प्राप्त कराने के निमित्त देश में कई व्यक्तियों ने सायामह किया । जिस प्रकार असहयोग-आन्दोलन के जमाने में लोग भटपट सत्याग्रह श्रारभ्य कर देना चाहते थे. उसी प्रकार हरिजन-शादीलय के खबसर पर भी उत्साही सुबंध परिस्थित पर, या सत्याग्रह जैसा कठीर वध करने के श्रापने सामर्थ्य पर, बिना विचार किये ही भटपट सत्यामह श्रारम्भ कर देना चाहते थे। गांधीजी के नियंत्रण और प्रभाव ने १६२१-२२ में अनेक परिस्थितयों की बचाया था, वही भेमाव श्रद ,पिर काम कर रहा था। इरिजर्न श्रान्दोलन में रस लेने के गांधीजी के श्राह्मन का धन और बन दोनी रूप में ऐसा पर्याप्त उत्तर मिला कि हालत में हर पपटे ग्रीर हर मिन्ट श्रन्तर परता दिलाई दिया । भीपाल के नवाब ने इस हिन्द धार्मिक श्रान्दोलन के लिए ५०००) दिये । पादर विन्त्लो ने ऋपने ऋन्य सहधर्मियों के इस्तास्तर के साथ एक ऋपील छापवाकर रैसाइयों के लिए प्रथक निर्वाचन की व्यवस्था की धिक्कारा। उघर मौलाना शौकतन्त्रली गांधाजी की रिहार्ट का जागह कर रहे थे जीर इस बात पर जोर दे रहे थे कि हिन्द मस्शिम-समस्या का भी निपरारा हो जाय । इस प्रकार वातावरण में एकता की भावना खीर एकता की पुकार खाई हुई थी, श्रीर यदि सरकार श्रवहसात २६ वितम्बर को अपनी नीवि में परिवर्शन करके गांधीजी से मलाकात शादि करने की वे सविधायें जो उन्हें उपवास के समय दी गई थीं, न छीन लेती तो साम्प्रदायिक समभीता श्रवण्य हो जाता । भी अवकर उनमें मेंट करना चाहते थे. पर उन्हें हजानत न मिली ! धीमती सो जिनीदेवी को स्त्रियों की बेल में वापस भेज दिया गया। श्रीमती करतरवा गांधी की गांबीजी के वास से हटा दिया गया । मलाकार्ते अन्द कर दी गईं । गांधीजी खब वैसे ही देदी हो गये जैसे १२ सिताना में वहते है । पान्त सरकार की एक बात की सारिक करती पहेंगी कि भीमती वस्तुरवा को समय के पहले छोड़ ।दिया गया और उन्हें दूसरे दिन से गांधीजी के पास रहने दिया गया । गांधीजी ने इस प्रकार इश्जिन-कार्य करने की सुविधाओं से धनिव होने पर विरोध प्रदर्शित किया, क्योंकि सरकार की यह कार बाई पूना-पैक्ट की शार्ती ही के विकद थी।

सम्बे-सम्बे पत्र-स्ववहार के बाद अन्त में सरकार ने गांधी जो को सपना अस्प्रश्यता-निवा-रण कार्य जारी रखने की खनुभवि दे दी । इस्ल ही में मुलाकावियों के,एव-स्पष्कार के खीर समाचार-पत्रों में लेख ख्याने के सम्बन्ध में जो ककावट बाल दी गई थी, उसे भी हटा लिया गया, ब्रीर ७ नवस्त्र को होम-सेम्बर सि॰ हेग ने बड़ी काँतिल में निम्नलिखित वक्तम्य दिया ---

"हाल ही में गांधीजी ने यह कहा था कि उन्होंने ऋस्ट्रयता-निशरण के सम्बन्ध में जो कार्यक्रम निरुवय दिया है, उसे पूरा इसने के लिए मुलाकारों के, पत्र स्पवतार के और केवल इस विषय से सम्बन्ध श्रवतेवाली स्थन्य बातों के सम्बन्ध में उन्हें स्थाधक सुविधा मिलती जाहिए । सरकार गांधीजी की अरहारवदा-निवारण-सन्तरबी चेहाओं में बाबा नहीं बालना चाहती. क्योंकि गांधीजी . ने बताया है कि जास्त्रयता-निवाश्या एक नैतिक और धार्मिक सुधार है, श्रिमका सत्याग्रह-साम्दोसन से कोई समन्य नहीं है । अत्यय सरकार में अस्प्रयता-निवारण से समन्य रखनेवाली मुलाकाती के 6

चेत समय के भीतर श्रास्पृश्यता-निवारण-सम्बन्धी सुचार नैकनीयती के साथ पूरा न किया गर वे . निश्चय ही नये मिरे से उपवाम कथा। पहेगा । माधीजी ने कहा—"स्वतन्त्रता सन्देश हरेड ही-के घर में पहुंचना चाहिए चीर यह भी हो सकता है जब सुधारहरेक गांव में किया जाय"। बन्त उपवास की उपयोगिता या स्त्रीचित्य के सम्बन्ध में सन्देह प्रगट किया था। गांधीजी को इसम्बन्ध कुछ कहना था। इसलिए उन्हेंने १५ और २० सितम्बर को वकन्य दिये। उन्होंने ग्रामी ति इत प्रकार स्था की —

"ज्ञान भीर सप के लिए उपवास करने की प्रथा सनातन काल से चली भावी है। र्राहिस्पी ग्रीर इस्लाम में इसका शाभारण्वया पालन किया जाता है, श्रीर हिन्दू-चर्म तो श्रातम-शुद्धि ग्रीर वत्त्य लिए किये गये उपनासों के उदाहरलों से भरा पढ़ा है। मैंने झात्म-श्रुद्धि करने की बड़ी चेश की है र उसका फल यह हुआ है कि मुभ्रे 'अन्तर्नाद' ठीक-ठीक और साफ-सफ सनने की हुई ।व्यक्त च हो गई है। मैंने यह प्रायश्चित उस झन्तर्गाद को खाला के खत्सार खारम किया है।" वी ग यह कहें कि उपनास तो दूसरों की घमकाना है, तो गांघीजी का उत्तर है कि "प्रेम दिनग्र करण धमकाता नहीं है," ठीक जिस प्रकार सत्य श्रीर न्याय विवस करते हैं। "मैं झाने उपवात को नाव पल हे में स्टाना चाहता हूं। ऊपर से देखनेवालों को मेरा यह कार्य बच्चों का-सा खेल प्र<sup>तृत</sup> हैं। ता है, पर मुक्ते पेसा मतीत नहीं होता । यदि मेरे पास कुछ ब्रीर होता तो इस क्रामिशाप को निधान लिए मैं उसे भी फोंक देता । पर मेरे पात प्राणों से ऋषिक और कुद्ध हरें नहीं ।"..."यह आगामी वास उनके विरुद्ध है जिनकी मुक्तमें श्रास्था है। चाहे वे भारतीय हो चाहे विदेशा। यह उत्पाद के विरुद्ध नहीं है जिनकी मुक्तमें ब्रास्था नहीं !'' इस प्रकार उन्होंने यह बता दिया कि यह उत्तर ग्रमेज ग्राप्तशरों के विरुद्ध है,न भारत में उनके विरोधियों—चाहे वे हिंदू ही या मुसलमान—के विरुद्ध बस्कि उन ग्रहंस्य भारतीयों के विरुद्ध है जिनका विश्वास है कि वह न्यायपूर्व बात के जिस या गया है । गांभीजी ने कहा—"इंछ उपवास का प्रधान उद्देश तो हिन्दू झन्तःकरण में ठीक-ठीक मिक कार्य-शोलवा उत्पन्न करना है ।"

### बम्बई का प्रस्ताव

प्रधान-मंत्री-द्वारा पैक्ट स्वीकार होने छीर गांधीजी के उपवास छोड़ने के बाद ही परिषद् ने वह में सभा की। एक मस्ताव पास किया, जिसके द्वारा मितिहा की गई कि हिन्दू ऋष्पृश्यता की वारण करेंगे । जो सस्या बाद को इरिजन सेवक सच के रूप में विकसित हो गई उसकी स्थापना हती ताब के फल-स्वरूप हुई । इसके सभापति सेठ घनश्यामदास विङ्ला और मंत्री भारत सेवक-समिति भी श्रमतलाल ठक्कर हुए।

ूँ यहा इस वह प्रस्ताव देते हैं, जो २५ सितर्वर १६३२ को बन्दर्श की सभा में सर्व-सम्मति से स किया या। इस समा के समार्थात परिवत सदनमोहन मालवीय थे। यह प्रस्ताव 'इरिजन' में

<sub>ाय-वास्प</sub>स्त्ररूप श्रपना लिया गया **है**—

ं वह परिषद् निरचय करती है कि ऋब भविष्य में हिन्दू जाति में किसी को जन्म से ग्रहारू समभ्य जावता और जिन्हें अन्तरुक अस्पृश्य समभ्य जाता रहा है उन्हें अन्य हिन्दुओं की भाति है समान्त्र जी, पाठमात्माजी, सङ्को श्रीर श्रन्य सार्वजनिक सरपाश्री का उपयोग करने का श्रीपकार रहेगा। . . ... अधिकार को कातन का स्थरण दे दिया आयशा श्रीर श्रीर क्रम सम्बद्ध कर कर नहीं करने का लागा भीका मिल गया। उसीके कल स्वरूप दो गहरी-पत्र निवासे गये। एक में यह सप्ट किया गया कि कमिनवादियों का मुक्य काम सरमाम्द्र-सान्दोलन जाती रखना है, स्त्रीर अस्पूरस्था-निवास्य का काम गर्पून विचारसारी गैर-कांगियों को और उन कोगों को दिया गया है जो किसी-नर्फियों कारमाम्द्र केल जाना नर्स चाहते। दूसरे पत्र में उस सुक्त निवासे की नीति का, जो सरमामद-आन्द्रीकान में का चारी थी, खन्त काने पर जोत दिया गया था।

संचार में द्वाराना आवमाना ४ जानकी १६३६ मो आरम्म किया या । इर्जनाय सामू समेन्द्रमाना में, जो चननार्जी सक्ष्मीराज्ञायों के बाद स्थानायम-समापनि दूर ये, सारी प्रान्तीय कार्यिक-कार्यक्रम में, जो है हिर १६३६ के इत दिन एक स्वत्म पहास्त्रम द्वारा पढ़ ज्यान स्वत्म पढ़ी स्थान से स्वत्म स्वत

म न १६१९ भी जनवरी में युद्ध आराम हुआ तो सादार यहलानमाई पटेस कामेल के समापति है। वार्य-मिनित ने मह निक्षण किया हि १६१० के विपतित इसे बाद कार्य सिनित के किए स्थान मूं ने विधे जान । सदार वहलामाई ने जन सम्ज के स्वीच ती वार्य की जो कहे। बाद पर-फ नवके जनवर स्थान महण करेंगे। जनकी १६३९ और खुलाई १६३१ के बीच में, जब कांग्रेस-स्थान का प्रतित्त लोगे हो। माथ था, पार् ए मोन्द्रमजात, बाँच अल्पाती, सम्बद्ध साद्य कांग्रेस-का माध्य स्थान है। स्थान देशानाई, है। किंचनु, कावती (जनविश्वास) बीचे का मुख्य प्रजेद्रमजाद ने सम्पायि का मार महण दिया। इस बीच में किन-जित सक्ताने ने मारी का जान किया और जिन-जितर अनेक स्वित्ताहरों के सथ्य में कार्य भक्ताने था मार आहत्य पुरालिक्द्रीय का नाम उल्लेकनीय है।

१६३६ की घटनायें तो सञ्जेष में ही बताई जा सकती हैं। करणकरी का आष्पियान सबसे अविक महत्वपूर्ण रहा।

#### कलकत्ता कांग्रेस

स्रोल १६२२ के दिश्ली के प्राविश्वान को मांति कलकता का प्राविश्वान भी निर्माण के रिते दूर करना परा। यदारि इसका आयोजन उट व्यवाय किया गया था जब सरामार आपनीत की दूर करना परा। यदारि इसका आयोजन उट व्यवाय किया गया था जब सरामार आपनीत की पित के प्राविश्वान के माण था, किया भी जो दलार और मंत्रियिक में भी ने दिलाई परी हो दे दिल्ली में मित्रियिक में में मित्रियिक मित्रियक मित्रियक मित्रियिक मित्रियक मित्रिय

## , कांग्रेस.का इतिहास : भाग ६

ं प्रभृत्यवार चीर हेक-प्रवादान ने सान्ध्या है इवायट टरा सी है, पर जिन हुसका स्था पिरोप कर से राजनीक बातों से है, उन्हें प्रति सरकार की स्थित वाले डी सी है, बादसगय के प्रावटेट-केन्द्रेश-द्वाग सीकाता, श्लीवटकशी को दिये गये उससे प्रवट ना पैतर चीर कत्यवस्थी सरकार से हुखा पद-स्वत्यार परिश्चिक से में स्थिप )।

राज्यपुर-नित्यासह
इस प्रथम महान् मृत वे कीर पुनानेश्वर के विषय का क्यन्त करने में पहने हम रह कि
स्था शब्दे याली एक घटना की चर्चा बराना चारते हैं, जिसकी और कनता का प्यान विधे र र
ग्राम पित हुआ ! भी वेलप्पन महानाश्वर में स्थान तौर से हरिजन-रेत्यान सम्बन्धी कार्य कर से थे
शि क्षानाश्वा ने उन्हें झाममा उपनास करने को मित किया ! उन्होंने इस उपास का होरा शि क्षानाश्वा ने उन्हें झाममा साथ-ही-साम किया ! भी क्षण्यन का उदेश या कि ग्रास्थि र के इंग्डियों को क्षाप्रश्यों के लिए मिटर प्रश्नेश की श्रामानि देने को शानी किया करा शिजी ने इस मामले की सारी बातों का झाय्यन करने के बाद स्थित किया कि दुव्यों को करी सामित किया नाथ । उन्हें बताया माथ कि करतता प्राप्त हुई रक्षी है—पर गांधीओं ने का सामाजिक समस्ता प्राप्त होने को स्थाप स्थाप कि स्थाप करने के ती किया खीनों को हार्जिकर गांधीओं ने भी वेलप्य को सार दिया कि उपनास स्थापन करारी और दूरियों से नीटिकर देने के सार दी किर उनित्य समस्ता त्या कि उपनास स्थापन करारी और दूरियों से नीटिकर देने के सार दी किर जनित झायस एक उपनास करना और होगा । साथ दी उनीने स

ं बाद भी वर्षण्या में भी उपयास कराजा स्वाग दिया । यहां नार्षणी के उस उपयास कराजा स्वाग दिया । यहांचिय न होगा खोकि र हिनाई र में उन्होंने भी खण्यासादेव परवर्षण की सहातुन्दित में शुरू किया था। भी परवर्षण ने केत्र हैं वह कम मार्गण था, कीहिज खर्षण्यानियों ने देशा करने से हमार कर दिया । मार्पीयों ने हत्त्र में बच्चे कपाया ही जिल्ला, हेलिज उक्तवा भी कोई खरद न हुआ। हार भी प्रवास ने हैं वह सात्र कमरा: कम करते हुए सूख् कुछ पहुंचानेवाला उपयास ख्रारमा किया । प्रस्तावर्षण व यह सोधी ने ख्रुप्तावर्षण यह परवर्षण ने कहा या कि ख्यार दुस्तारी मांग विहिट्ट न ही हैं होते क्या उपयास कर्या, ब्यार उक्तवी स्वाद्यां की स्वास दुस्तारी मांग विहिट्ट न हों हैं होते क्या उपयास कर्या, ब्यार उक्तवी स्वाद्यां कि ख्यार दुस्तारी मांग विहिट्ट न होते हैं होते क्या वा विवास होते हैं उक्तवे क्यारक्यान दे दिया कि ख्यार वास्ताव होते हिंचा क्यारी ही मीत या विवास होते होते होते हैं उत्तर क्यारक्यान दे दिया कि खान खोर होते हमार्थी हम्या विवास क्यारी हम्या हम्याराणी

हा काम देने की कहाकट उठ गई। इस प्रकार यह सत्यामह सपन्न हुन्ना। सिरयनारियाँ

हमने १६६२ के सलाम इ-ब्रान्दोसन की प्राप्त का नर्मन कर ही दिया है। इसने पूरा-पैस् हिक कर दिया है। करना ने सांचीत्री के ब्राप्ट्रस्था-निमास्य के ब्राह्मन का जो जुनरादिक सन्दर्भ व्यान्द्रीसन् की प्राप्त को निमन-देर बाँच पहुँची।

हारों दो भी बारित का बारबंध जाना करा है। वायमर आपनीत के शिविन होंने इसे दो भी बारित का बारबंध जाना करा है। है जा दिया का चुड़ा है, वायमर इस बारव की भी था। जैसी की करिया की का करा का कि का की देश की का उन्हें देश खार्ट-वारवं ही जाना का नकता था। भी का स्वीचा मानाम के निवासों में उन्हों देश में जी बीच दियांत भी है। वस में बांधी में दे उसाब के निवासी में कि इस देश के दन बारबंद पर तम बहुत बांधी नेताओं में, की दिशा में में, दियार विश्वास

1. 1. 1

न पढ़ेगी, क्योंक वह मारत के हिंवों की विशेषनी है और इस देश में विदेशी प्रसुख खायी बनाने के लिए रोगार की गई है।

- क तार द वार को गई है। . ६. गांभीओं का उपवास —यह कांमेश देश को, २० विराम्द को गांभीजी के उपनास की सकुराज समाप्ति पर, बवाई देती है जीर झाशा करती है कि झस्ट्रस्यता शीम ही झतीत की यस्तु हो जायागी।
- अ. मौलिक ऋषिकार—एक कांग्रेस की सम्मति है कि कतता हो यह सम्मत्ते ने लिए कि 'स्थानव' उनके लिए क्या महत्त रखता है, हुए सम्मत्त्र में कांग्रेस की स्थित को याक कर दिया जान, और ऐसे रूप में साफ किया जाय कि उसे जन-साधारण समक्त सकें। हुए लिए को सामने रखहर यह कांग्रेस प्रथमें १६३१ के करांची-ऋषिवेशन के मौलिक ऋषिकारी सम्मत्यी मस्तान ग० १४ की दुस्त्राची है।

#### गांगीजी का सपदास

भाषाना का उपरास्त्र के सार सीच है रहा में एक घटना हूर को विस्तृत्व स्वावधिक में । इरि-जनकार्याक्षीयन में प्राम करने वाले कार्यवाद्यों की तरका उत्तरीयर वह दर्श में । इर कार्यवत्याद्यें के प्रत्य काम पंत्रकात, सेवामाव और स्वावध्य ने निर्माण दरे है था प्रदास करने में सहारका देने के लिए गांधीनी ने द मर्स १९६१ को स्वात्मकुद्धि के निर्माण दरे स्वत्य कार्याय कारप्त में माधिक स्व-गांधीनी ने द मर्स १९६१ को स्वात्मकुद्धि के निर्माण दरे हैं तह स्वत्य कार्यों में माधिक स्व-गांधीनी ने द मर्स १९६१ को स्वात्मकुद्धि के निर्माण दर्श के स्वात्मक स्वात्मक स्वत्य में माधिक स्व-गांधीन के स्वत्य ने स्वत्य कार्यक करने कार्यक स्वत्य के स्वत्य के स्वत्य कार्यक्ष में माधिक स्व-गांधी में स्वत्य में सिन्दों से अपूरीय बरता हूँ दिन में में स्वत्य में सार्यक स्वत्य कर है कि मैं स्वत्य माधिक में सिन्दा में स्वत्य माधिक में सिन्दा माधिक स्वत्य कर स्वत्य के स्वत्य कर स्वत्य है कि में स्वत्य माधिक माधिक माधिक माधिक माधिक माधिक माधिक में स्वत्य कर स्वत्य है स्वत्य माधिक में स्वत्य माधिक माधिक

उसी दिन सरकार ने पक विजाति निकासी, विकाम कहा गया कि उपकास विक उरेश से किया गया है उसको सामने स्वकट चौर उसके द्वारा इक्ट होनेवाली मजेहिंच को प्यान में रखते हुए, गयात सरकार ने निक्चय दिवा है कि वह (ग्रांचीजी) दिवां कर दिये बाय। सदद्वार गांचीजी द्वारी है होड़े दिए यो । दिहा होते हो गांचीजी ने यक वक्तम दिया, जिनके द्वारा उन्होंने हु: सताह के विष सम्माद्वाना मोकर स्वत्ने की विजासिय की।

गांधीशी ने हरा—"में इव रिहाई से प्रवत्न नहीं है, और, बैना कि कल मुक्तसे खरहार बन्मभार ने कहा और ठीक ही कहा, में इव हिहाई से साथ उटाकर सत्वाध्य-स्थान्दीसन का संवा-सन वा पर-प्रस्तान केले कर वकता है!

"र्शिक्ष पर सिर्दा है भी का का प्रभोधा करने को मेरित करती है और सम्मानशीक्ष भोके को है किया से मुक्तर बहुत कहा भार रखती है और सुक्ते अध्यमंत्रक में बातती है। मैंने खाया की भी और मैं पद भी खाशा करता है कि मैंन को निकी कता के लिकर उनेकिय से कार्या, कीर म कियो भारत के मार्ट्यार में ही अगत होगा। चीर मैं मार्ग दिसा में हरिक्त कार्य के धानिक कीर कियो मार्ट्स के मार्ट्यार में ही कहा कहा को बदिया में हरिक्त कार्य के धानिक कीर कियो नार्ट्स मार्ट्स की कीर हो मार्ट्स में मार्ट्स में मार्ट्स

गिरफ्यार कर लिये गये और उन्हें जेल में भेज दिया गया। कलकते में स्वागव-सर्मित के वहाँ है गिरफवार कर लिया गया चौर कई कमिस-नेवाक्षों पर प्रविवन्ध लगा दिवा शया। श्रीमवी नेही हेन्द्र श्रीर शॅ॰ मुहम्मद ब्रालम इलमें प्रमुख थे। लगमत १००० प्रतिकिंध खाता होने से वाने हैं। व कलकत्ते के मार्ग में, गिरफतार कर लिये गये। बाकी मतिनिधि नगर में पहुंचने में सफल हुए।निहेडक होते हुए भी सगमग ११०० प्रांतिर्नाच अधियेशन के लिए नियत स्थान पर एकत्र हो गर्ने । हीत्र हैं जनपर पुलिस झा ट्री श्रीर कांप्रेस-मादिशों के शान्ति-पूर्ण समुदाय पर लाटियांव रहने हतीं। बुट से प्रवितिध बुरी ताई पायल हुए श्रीर भीमवी नेली सेन्सम श्रीर श्रन्य प्रमुख इप्रिकादी पित्रा किये गये । पुलित ने अधियेशन को बल-पयोग-द्वारा होने से रोकने की येहा की, परत ब्रह्त सी क्योंकि लाटियों की वर्षा होते रहने पर भी प्रतिनिधयों का भीतरी समृह खपनी-खानी बाही पर <sup>अब</sup> रहा, ब्रौर वे सार्वो प्रस्ताय, किर्ने गास करने के लिए देश किया जानेवाला था, पहुंकर सुनावे की श्रीर पास हुए । कलकत्तान्ग्रधिवेशन के सिलसिले में गिरफ्तार हुए श्रविकाश आहियों को कार्य समाप्त होते ही होड़ दिया गया। झन्य व्यक्तियों पर मुक्दमा चलाया गया और समर्पेदी गई। श्रीली सैन्तुम की भी छू: मास का २वड मिला । जेल से रिहा होते ही वरिडल मदनमोहन मालगेव होरे कलकत्ता पहुंचे और शीम है। देश के क्षामने इस बाव का कि पुलिस ने किस समानुभिक्ता के सर्व कांग्रेस मंग करने की चेश की थी, प्रभावा पेश किया। उत्होंने सरकार को जांच करने की कुरी दी, पर यह शुनौती कभी स्वीकार न की गई। नीचे हम ३१ मार्च १६३३ की हुए कलकता स्वीपेनेट<sup>5</sup> के प्रस्ताव देते हैं:---

१. स्वाधीनता का लह्य -- यह कांग्रेस उस प्रस्तान को दोहराती है जो लाहीर में 1878 में पास किया गया था और जिसके द्वारा पूर्ण स्वाधीनवा को अपना सद्य ग्रीधिव किया गया या

२. सत्यामह वैध काल है- यह कामेंस सत्यामह को जनता के अधिकारों की रहा करने। राष्ट्रीय मर्यादा को कायम रखने और राष्ट्रीय शहर की माप्ति के लिए पूर्वा वैध उपाय समक्ती है।

३, सत्याग्रह-कार्यक्रम का पालन-यह कांग्रेस कार्य-समित हे ! जनवरी १६३२ के निश्चय की पुष्टि करती हैं। पिछले १५ महीनों में जो-कुछ हुआ है उसका स्थानपूर्वक निरीचण करने के बाद कांप्रेस का यह देव निरचय है कि देश इस समय जिस परिस्थित में है, उसकी देखते हुए

सत्यामह-मान्दीलन की दृद थीर व्यापक बनाया जाय, धीर इसलिए यह कांग्रेस जनता की आहान कारी है कि इस भ्रान्दोलन को कार्य समिति के उपयुक्त मस्ताव के अनुरूप श्रांचक शक्ति के सार्य चलामा जाय । थ. बहिर कार-यह कांग्रेस जनता की सारी श्रीणयों और वर्गों को आहान करती है कि

व नाय-ना का आहान करता है वे दिदेशी कपड़ा बिलकुल स्थाग दें, खर्र का व्यवहार करें और श्रेमेची मास का बहिष्कार करें। प्रभार के प्रमान के अपने के स्थापित के सम्मति है कि सबतक जिटिश सरकार ऐसे निरंपतापूर्ण प्रभार के स्थापित के स्

् सार्व प्रस्ति है , जिलके हारा देश के परम विश्ववनीय नेता श्रीर उनके श्रीर अंतर अर्थ हमारी सतुवारी दतन-काम भ लगा ३६ ६) केला में वहें हैं या नमरक्त हैं, बोलने भी। एक्ट होने के श्रीवकारी का हनन हो रहा है, समाचारनर्पी केला में वहें हैं या नमरक्त हैं, बोलने भी। एक्ट होने के श्रीवकारी का हनन हो रहा है, समाचारनर्पी हेली से वह है था नजरपण का पाया है। है। हीर सामाया आगरिक स्परस्या के स्थान पर सार्यंत ही स्वादीनता पर कहा प्रावस्त्र साग रहा है, हीर सामाया आगरिक स्परस्या के स्थान पर सार्यंत ही स्वापीनरा पर कहा अवस्था पार पर पर के अपने समार्थ के स्वापीनरा पर आर्थ है है होर दिसाय से स्थान पर आर्थ है है होर दिसाय से स्थान पर आर्थ है है होर दिसाय से लोटने पर, हों हा दोर दीर है। आर 1908 कारण कारण के विकास के विकास के किया है। सहीर पार्टी के हुम्होंने के लिए किया गया था, तनवड तबके द्यार तैयार हो गई किसी भी सहीर पार्टी के हुम्होंने के लिए किया कर सहती है, ज उसे श्लीप्टर कर करने राष्ट्रीवसावय का कुणका का कार कर करना का उपक्र कर विवाद को गर्दे शाहीकसावया वर सातीय करना न विवाद कर करनी है , न उसे क्लांट कर करनी है । शाहीकसावया वर सातीय करना न विवाद कर करनी है , कार करने कर करना है । मुक्ता वर माताय करता न अवसर के कार्या हुए साहर देश की बोका से कारा चोले में कार्य का विवास है कि शक्त ही में बकाणिय हुए साहर देश की बोका से कारा चोले में

के समय मौजूद थी । मैं द्वाव सर्याग्रह के सम्बन्ध में कुछ नहीं बहुमा । शायद मैंने सम्मति द्वावर्यकता से खांचिक कह दिया है, परन्तु मुक्ते जो-कछ कहना था वह मैंने कहने की शक्ति रहते कह दिया ।

"में पत्र आरोजियां है। राष्ट्र उन्ना वा पुत्र करना था पर रूप करना था राज यह वह विधा "में पत्र आरोजियां से कहूंगा कि वे सुन्ने परेशान न करें। प्रक्रियों मुख्याकात के लिए श्रानेशालों से भी में कहूंगा कि वे संस्था से काम लें। वे मुक्ते प्रवा भी जेल ही में समन्ते। मैं कोर्ट राज-नेतिक चर्चा या श्राय किसी प्रकार की चर्चा करने में खनसर्थ है।

'में शानित जारता हूं और सरकार को बता देना जारता हूं कि मैं इस दिहाई का दुरुग्योग न करूं गा, और मोदे मैं इस अनि-परीक्षा में से निकल आगा और मुझे उस समय भी राजनैविक बातान्या ऐसा ही अरुपक्रश्रमध्य दिलागी पता तो में सावेतन-अरबन को बहाने की छुक-दिएकर या कुलसा-खुल्ला कोई भी कार्रवाई किये निना ही सरकार से कहूंगा कि मुझे अपने सार्थियों के पास, जिन्हें मैं इस समय स्थाप-सा आया है. सरबा पर्वजा विकार स्थाप

गांपीकी की घोरणा के बाद ही कांग्रेस के कार्यसहक खण्या ने भी अपनी धोपणा प्रकाशित करके सरसाम आप्तादीलत हु: स्टाइ के लिए मौकुक कर दिया। सरकार ने भी उत्तर प्रकाशित कराने में विशास से काम नहीं लिया।

६ महें को एक सरकारी विश्वित में कहा गया कि केवल सरवायह के मौकूक रखने से वे शर्ते प्रति की विश्वित के लिए रक्ती गई हैं। सरकार कांग्रेस से इस मामले में सौदा कांग्रेस के लिए रक्ती गई हैं। सरकार कांग्रेस से इस मामले में सौदा कांग्रेस की तैया अर्थ हैं।

भारत-मन्त्री के राज्यों में सरकार ने कहा था—"हमारे पाल यह विक्वात करने के मबल कारता पेने चाहिए कि उनकी दिवाई से स्थामक दुकार शुरू न को कायमा। स्थामद-कान्दोलन को क्रयमपी कर में कर करने हो, बिलते कारीभी नेताओं के लाग सम्मानेत की बातचीत शुरू हो काया, ने याँ पूरी नेती होती जिनके हारा सहकार को संशोप हो सम्बन्धित स्थामक स्वत्यन्व करेगा के लिए राज्या कार्यकारायों के हैं। स्थापक की स्थामता के लिए कोशिक के लाग बातचीत करने का, कार्यकारमा के कार्यकार

वन्य में या उन हे साथ समझेता काने के उदेश से बेदियों की छोड़ने का कोई राशा नहीं है।" इयर शिमला से यह नहारासक उत्तर खाया, उपने विभेना से एक वनस्य खाया जिनस भी विदलसार परेल कीर भी मुनाय वस के इस्तावर थे। उसके हुन झंग इस महार हैं:—

''सरवाग्रह बंद करने की गांबीजी को तथा कार्रवार्ड अगफलता की स्वीकारीक्ति है ।" वजम्य में यह भी वहा सवा कि ''हमारी-यह राष्ट्र सम्मति है कि गांबीजी राजनैतिक नेता की

वजरण में यह भी बहा गया कि ''हमारी-यह स्पष्ट समित है कि सौषीती राजनैतिक नेता की हैवियत से अवस्ता रहे। इसलिए श्रव संमय श्रा गया है कि हम नये तिहान्तों के ऊरर नरे जगब को "पर साथ हो, रिटाई होने पर द्वाप मैं द्वापनी थोईन बहुत राहित सर्वामर द्वारोहर स द्वारायक करने में भी लगाने को बाध्य है।

"इसमें सन्देह नहीं कि जन साधारण को खाडिनेन्छों ने भयभीत बना दिया है, ग्रीर मेरी

भारणा है कि लुका-खियी के सरीकों का भी यह दम्बयन उत्पन्न करने में हाय है।

"सरवामर प्यान्दोलन उसमें माग लेने वाले स्थी-पुष्यों की संख्या पर नहीं, उनने उत्त हैं। योग्यता पर निर्मार करता है; और यदि मैं खान्दोलन का संवालन वर्ष तो में योग्यता पर को हूं मां यदि ऐसा रोधने तो खान्दोलन की सबद बहुत को बी हो आप। विसी श्रीर कप में बनता को विश्व करना श्राम्यव है। वास्तविक पुद के सम्बन्ध में मुन्ते कुछ नहीं कहना है। ये विचार को मैंने शर्म करेंगे हैं, पिकुले कई महीनों से मैंने खाने पीतर कर कर सबसे थे, और मैंने जो बहुत बहा है उनने सरदार वल्लाभगारी भी मुक्तेस समस्य हैं।

"मैं एक बात और नहुँगा, चाहे वह मुक्ते र्श्चिकर हो या न हो— इन तीन स्प्ताहों के ले सत्यागरी भीक्या दुविका में रहेंगे। यदि कांग्रेस के सभापति श्रीमाध्वराव ऋगे वाजावदा छ स्त्राह

सत्याप्रहा भाषण् दुःषया म रहत । याद कामच क चमावाच आनायकार के लिए सत्याप्रह मीकफ रखते की घोषणा कर दें तो श्राधिक उत्तम हो ।

"अबन में सरकार से अपनिक करूँ मां। यदि सरकार देगा में सार्वक सान्ति कारती है औ। समफेती है कि बारविक सान्ति मौजूद नहीं है. यदि वह समफरी है कि ब्राहिनेस का साकत सर-सारका नहीं है, हो उसे हम खान्योलन नन्ती से लाभ उदाकर बारे सल्यामंदर्गों को किना विमी हो

''यदि मैं इस ख़ात परीक्षा से बच गया हो इपसे मुक्ते सारी आराया पर विचार इसी झ अपसर मिलेगा और मैं कांग्रेसी नेताओं वी और यदि मैं बहने वा साहत इक हो, सरकार हो तथा दे सकूंगा। मैं उस स्थान से बीतचीत खारुमा इस्ता चाहूंगा जहां वह मेर इंग्लैयन से वापस झाते पर

रह गई थी।

"यदि मेरी नेपाओं से पान-स्वस्य मरनार और कांमेस में सममीता न हो सना और सावार्य आन्दोलन फिर आरम्भ निया मर्या हो सरकार, यदि चारे तो, फिर आर्थिनेल मा शासन, आर्थाभ इस सन्दर्श है। यदि मर्थार इस्कुह हूँ तो कोर्यन-कोर्य उपाय निकल ही सायगा। शही तह मेरा उसकार है. हम बना माने सा सथीत है।

"सत्य प्रद उस समय तह नहीं तंत्राया जा सक्ता जनतक हवनी श्राधिक कंत्रमा है। सत्याही क्षेत्रों में हैं, श्रीर जनतक सरदार वरुलसभार पटेल, स्तनगाहन बान्दुसगक्तरस्ता स्त्रीर परिवर्ध जनारसाल नेहरू जीवत हो समाधिस्य हैं, इनतक बीर्स वसमीता नहीं हो सन्त्रता।

लारों गर वा पाया है जाना केल में बारर विभी खादमी के मामध्ये में नहीं है। यह बेबम अबास्त्र में मत्याहर जना केल में बारर विभी खादमी के मामध्ये में नहीं है। यह बेबम े जो मेरी (marril

### व्यक्तिगत सत्याग्रह

, गांतीओं ने स्विक्तात-स्वायाद का आराम अपने पाग की मृत्यवान् से मृत्यवान् सन् के प्रेताला से किया। इत प्रकार उन्होंने तुत कह में आग लेने की चेता की तिले आन्दोत्तन के दीवा में हमयों आगीरों ने तुता या। उन्होंने ताशस्त्री-आध्यम हो दिया और आध्यम के निज्ञाति की को को का के का बोहकर पुद्ध में आग लेने के लिए आगमंत्र हिला। उन्होंने ताश आपम लाती कर दिया और उत्तरीने ताश आपम लाती कर दिया और उत्तरीने ताश आपम लाती कर दिया और उत्तरीन अगम के लिए दे दिया वाद कियी सुत्रे से लगान आदि न दिलाय चारते में, इतिलए यह जानीन, इमारत और लीश करता को देने को तैयार हो गये। तत्कार की चोह से करता उत्तर को पहुँच में एक पाकि भेती गई।

## यागरमती-भाश्रम का दान

जब साकार ने तांचीओं का दान स्तिकार नहीं किया हो उन्होंने आध्या है। होतन अपन्दो-तन के अपरेष कर दिया। इस सम्लाभी तांचीओं का बर वक्षण्य याद आधा है जो उन्होंने दश्क में में दायो-पात्र करने के कुसत्य एत दिया था। उन्होंने तांचिका की भी कि जबतक स्वायक न मिल जागा, बर आपना को बागन न अपनो। उन्होंने अपनो मंदिका का पात्र किया की एत है। इस की स्वाद आपना में होंचका, जब वह आपने एक शोगार मित्र को देखने गाने थे, देर मार्च देश्क के बाद आपना में कि कहमें न स्वला। इस प्रकार आधान को इतिज सम के अपने कर उन्होंने पार्विक-जातर है बाध स्वनीयाही इस अस्तिम नन्दा कर, जिलके मंत्रि सम्बन्ध अपने हृदय में मोह बना स्वता,

र अगला १६३१ को गांधीजी तस नामक गांव की, जो १६३० की करवंदी में बस्तामार्द की गिरूकारी के बार के अधिकेंद्र या चुका था, प्राप्त करने वाले थे। या एक दिन वसेले ही आपी यात के समय गांधीलों की उनकेंद्र के आक्रामतीवार्ध के साम गांधा प्रकार कर सित्या गांधा गांधीओं भी अपला की सुबह होने दिने गये और उन्हें या बात की सीमा होड़ कर पूर्ण जाकर रहने का नोटिक दिया गया। इस आपल की नियम ही अध्योतना की गई, थो। दिहाँ के आपने पराटे के भीवा गांधीजी कित प्रमानका कर जिला पात्री की सामान्य की साझ की मां

लेकर को मेरा की बायापकट करें, और इसके लिए एक नये नेता की आवश्यवता है, बर्गेक होरे से यह आशा करना अनुचित्त है कि यह ऐसे कार्य-कम को हाथ में लेंगे को उनके जीवर का विद्यालों के माय मेल न लगना हो।"'

वक्तरण में आगे कहा गया--''यदि कांग्रेस में स्वयं ही इस मकार का आपूल परिवर्तन सके तो अब्द्धा ही है, नहीं तो कांग्रेस के भीतर ही उम्र मधवाले लोगों की एक नई गरी बर बहेती।"

यह पहला ही स्वस्तर ने पा जब गांघीजी को इन दोनों समझान्त स्यक्तियों की, जिर्दे इर्ट समय बीमारी के कारण विदेश में रहना पढ़ा था, विद्या साक्षोचना का शिकार बनना पढ़ा। वार्षी तिस प्रकार स्वपना कह संतीप, स्वारधा स्त्रीर चैंग के साथ सह रहे थे, उसी प्रकार उन्होंने केला। साक्षोचना भी शह ली। ,जनकी प्रतिमा पूरी हुई स्त्रीर देह महें १९११ को उन्होंने क्राने उप

इस बीच में कांग्रेसवादियों में यह तथ हुआ कि गांधीओं की रिशार से यो अवस्था विष उसना उपयोग करके देश की अवस्था पर आपस में चर्चा की जाय। सोचा गया कि एक स्मार के बैठक तभी की ज्ञाय जब गांधीओं उसमें भाग सेने योगा हो। इसलिए सत्यावद बन्दी की चर्चा के इसमें बाहरू सभावित ने खुर समार के लिए और बहु दिया। पे पना-पियद

१२ खुलाई १६३१ को देश की राजनैतिक ऋवस्था पर विचार करने के लिए एता में हांई यादियों की अनियमित बैठक हुईं। श्री श्रायों ने भूमिका स्वरूप मायरा के साथ इस वरिपा ध श्रीमर्थोश किया। गांधीजी ने राजनैतिक द्यवस्था के सम्बन्ध में द्वारने विचार परिषद के तमल हंदेर है रख दिये । इसपर ब्राम चर्चा बारम्म हुई और ब्रन्त में परिवद दूसरे दिन के लिए स्पं<sup>तात का दे</sup> गई। यूसरे दिन की कार्रवार्र का आरम्भ गांधीओं ने एक लम्बे-चीडे यहाम के ग्रांत कियाँ, जिने उन्होंने उन प्रश्नों का उत्तर दिया, जो परिषद् के सदस्यों ने उठाये थे, श्रीर साथ ही सपनी दह<sup>क्र</sup> भी उनके सामने रक्ली । इसके बाद परिषद् ने खपनी तिस्तरिशों पेश की । उसने सत्याहर को दिन किसी शर्व के बापस मेंने के प्रस्ताय को हद कर दिया, पर साथ ही अपस्तितात सत्यामह के प्रस्ति की भी कार्याकार किया । कारत में परियद ने गांधीजी को सरकार से समझीता करने के लिए कारतर से मिलने का श्रविवार दिया । इस निश्चय के श्रानुसार गांधीश्री ने बाहसगढ की बार देकर दा<sup>त्र</sup> बी सम्भावना को लोभ निवासने के उरेश से उनमें भिशनों की क्षत्रमति बाड़ी । पर काईनाई है तन्त्र में पूरा-परिषद् की खर्चा के सम्बन्ध में अमाचार-पत्री की भ्रमामक रिवेट का विस्तृत हुत्ती दिशः चौर उन रिगोरी पर निश्चान करके अस समय तक मुताबात करने से इन्छार कर दिशा अवर्त क्राहेस संस्थापन मान्दीसन सारम न में में । गांधीशी ने जनर दिशा दि साकार ने आपना क्लंदर दिशो वर्गपद की गोम्मीय कार्रवाई के सभन्य में सुने हुए अमधिकार-पूर्ण समाधारी के साधा स क्षित्रका किया है, चीर मंदि जाने मुमादात करने की हजाबत मिले की यह यह दिशा दें हैं कि विकास कार्रेसी बम्मानार समग्रीता कार्ने के वसू में हुई थी। वर मांचीमा की ज्ञान्ति स्थापन की केल का दोई तथा न विका और राष्ट्र को जान्य सम्मान बाहदत् रामने के सिय नुद्र करी करने हैं। क्षा देश बड़ा ! वर मान्दित मनावर कर कर दिशा मना बीर के बांग तैवर के उनी वर्तनार सन्दर्भ बार्व की बचार की गर्दे। बार्ववाहक समार्थत की खारा हवार वारी कवित बाता में बीर दुई-A. 44 Mil 18 18 18 18 18

गड़ 'सुक पा, गांधोजी की क्रांशिक का उतना उदारवापूर्य उत्तर मिलना क्रांशापाए पात थी। यह वीय पूर्व पक्ष रहा। दो शीवनीय दूर्पटमाँयों में हुई। रूप. यह १६२४ की गांधोजी शाव-पात वन यन ये सी ही बें हुए के लिए कहा भारी खुट उत्तरिक हो गांधों हो। यह पह पह पुनिविधिक्रों का मान-पड़ महर्च करने वाले थे, कि इस अवसर पर एक स्प्रक्ति ने, जिलका पता आभी वक नहीं लगा है, उन पर सम पेका। १ एवं अस्तरिक क्रांशाची ने एक दूर्वरी मोरदाकर को गांधीजी की मोरदाकर क्रांशाची को माने आई थी। अनुमान किया नावा है कि वह असरपार्थ गांधीजी की मोरदाकर क्रांशाची का माने आई थी। अनुमान किया नावा है कि वह असरपार्थ गांधीजी के स्वारह्य का माने का आप हो किया है कि वह असरपार्थ गांधीजी की मोरदाकर क्रांशाची की माने का माने की साथ हो कि वह असरपार्थ गांधीजी के साथ हो कि वह असरपार्थ गांधीजी की भारत किया। वीच माने किया की साथ हो कि वह साथ माने की साथ हो किया हो असरपार्थ के पहित्य का साथ हो असरपार्थ हो हो हो साथ की साथ हो कि वह साथ की साथ हो किया हो साथ की साथ हो हो हो साथ हो साथ हो साथ हो हो हो साथ है साथ साथ हो साथ हो साथ हो हो साथ हो हो हो साथ हो है साथ हो हो हो हो हो हो हो है साथ हो हो है साथ हो हो हो हो हो हो है साथ है साथ हो है साथ हो है साथ हो है साथ है साथ हो है साथ है साथ है साथ हो है साथ हो है साथ हो है साथ है साथ

गांधीजों में दिक्तिरायान कार्य के सम्बन्ध में बारे मारत का दीश करने का निर्माण किया, या दिसमार का मार्गाम जनक लिए एक करोड़ी है किया हुआ। भी केलापन में गुरुवपूर्तमंदर के दिसमार का मार्गाम जनक लिए एक करोड़ी है किया हुआ। भी केलापन में गुरुवपूर्तमंदर के दिर्माणों के प्रेम मार्गीन का निर्माण क्या या की है किया मार्गाम के उपलब्ध है है कि अपना मार्गाम जन्मा का किया गया कि गुरुवपूर्तमंदर के उपास्था की शाम ली जान। एव क्यों मां मार्गाम हुआ का हि ब्राह्म मार्गाम की किया मार्गाम की मार्गाम की मार्गाम हुआ का हि ब्राह्म मार्गाम की मार्गाम की मार्गाम हुआ की किया की मार्गाम की मार

को उन्नति में लगायेंगे ।

## गांघी जी की रिहाई

सरकार ने गांधी जो को वे सुविधानें देने से स्कार कर दिया जो माँ में उनकी वि पाले थी गई भी। इस्वीवश्च कर दुवारा गिरफ्यारी के मोझे दिनों बाद हो गांधीओं को दिन आरम्म करना पड़ा। सरकार छड़ों रही। या गांधीजों की क्षिया करना पड़ा। सरकार छड़ां देही। कार गांधीजों के साथ की होने कार्य के ही कार्य है है की शिखान के पहुचाया गया। यर इंड सालत के तावनें हिन, पूना के दीवा क्षार्य केंद्री की शिखान के पहुचाया गया। यर इंड सालत का वह सरकार को यह यह हो गया था गांधा सद्ध में हैं। इसविद्य उन दिन जन्दे निमा किया राज है होड़ दिया गया। इन कि परिस्पार्व ने गांधीजों को प्रश्नमान्य में साल दिया। यह प्रश्नमी तिया के प्रश्नमान श्वार के प्रश्नम की स्वार के अपना कार्य कर होर गिरफ्तारी, अनस्यन व पिदाई के जूड़े और दिस्ती बाते नेता को आन-पूर्त कर की करने की इच्छा से मेरिट हो कर उन्होंने निज्यन किया कि उन्हें प्रश्नोन सामान हीर प्रश्नम से साम की सामान स्वार सामान से कार्य सामान सामान हीर प्रश्नम से कार से की प्राण्य की सामान की सामान से सामान सामा

साथ हो उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह स्वय सो स्वयाध्य न करेंगे, पर जो होग सताह मार्गेगे उन्हें क्रवरण टीक मार्ग हिस्सायों और राष्ट्रीय-व्यान्दोलन को गलत गरा। शिक्रेंगे। उन्होंने यह भी निरसय किया कि इस क्षत्रीय के क्षांविकास भाग की वह हरिकन क्षां

## जवाहरलालजी की रिहाई

इपर श्रीमवी मौबीलाल मेदर वा स्वास्त्य कुछ दिनों से दिवादवा जा दहा या हो। क्रावर वर उनेही खरणा विन्तामनक हो गई। इसलिए युक्तमान दी सरकार में वर अपि मेर उनकी खर्मि से दुछ दिन पहते हिंद करने वा मिर्ट्य किया किसने वह क्यांने मेर स्वाम्त्रण में उनके पात रह बकें रिश्व क्यांने के आगारशालकारी होंग दिये गये। हैं माता के स्वास्त्य मे युक्ता होते ही नह संपि पूना पहुंचे कहा गांधीओं क्यांना स्वास्त्य ठीड के या गांधीओं रिश्व में मोक्षमेन-पिर्ट्य के लिय प्रताम दुर्प ये तर से दन दोने के वा दियं गी। उनके में देंग माधाओं से स्वास्त्य के खेंच किया बात मात्र के बाद के मान के मी उनके में हात में वित्त स्वास्त्य के बादवांत के परिवासन्त्यन होंने में वर स्वास्त्य भी हुणा विश्व के खाते मीहर स्वास्त्य के बादवांत के परिवासन्त्यम होंने में वर स्वास्त्य भी हुणा विश्व के क्यांत में स्वास्त्य के बादवांत के परिवासन्त्य में होंने में क्यांत क्यांत होंने में पर करवादार भी हुणा विश्व के तता महिलावाया ही बुनना चीर वस-ग्रहमंत्र के लिय बाद में सह वस-श्वाहर प्रकाशित में

#### इंडिजन-हास्ट्रीयन के महबक्त से बादा

कामीसे से रामीनंतर-पैन में निष्ण पाने के जिए रिक्स होने पा जुन कारी थे। हैं कार्यों में ज्याने का निष्ण किया है। जिस निवस के स्वतुक्ता जानेने सिक्स कारीने की के दे जिए १९३३ के नाम में हैं हो की पा कार्य हुए किया गुरूने वह सामित्र के प्रति के केंद्र होने कार्यों के कार्यों के के प्रति कार्यों के प्रति के किया कार्यों के स्वति के ज्यान कोंग्रे जुन कार्यों के कार्यों के प्रति कार्यों में बीजा। इस भी में सून्य बहा क्या कार्य की क्रांत्र कुकी जुन कार्यों के कार्यों के प्रति कार्यों में की हा की भी देवना से कार्यों की कार्यों की कार्यों की कार्यों

ते कार्य हो। है बार्यक्या-निवास्त्र के क्लि नवार्या चार नाम बावा प्रवृत्त दिया है कार्यों कार्यों वे बार्यके हैं बीर रिवार कर हैना वार्यना में, बन रूपने तरने भी कहता पर क्रांक्ति की वाहर वालों को काफी झान नहीं है। (विद्यार में जो सहायवा~कार्य किया गया उसका प्रामाखिक इत्तान्त परिशिष्ठ न॰ ६ में दिया गया है।)

अपना विदार का दीरा समात करने पर प॰ जगहरालाल एक बार फिर सरकार के कैदी बने । जब वह कहाकता गये थे, वो उन्होंने नगाल को खबरणा और मिदनापुर जिले की हाजज के समन्त्र में दो मानवा दिये हो । बंगाल सरकार आजक्वार्यों का बिक, उनकी मुलसायुर्ला निन्दा को छोड़- कर, और किसी कर में, मुतने के तैयार न थीं। गरिवत जगारलाल ने खपने तथा मानवीं में, आजंकबाद की मोहित और उनका समना करने के लिए खपिकारियों ने जो वरीका व्यापनाया था उनकी मनते की थी। बंगाल की भीकरायों में न द सहन न दुक्ता। बनका कर विदार में मानवां कर सिवान की पूरा करने में सुते दे तनका नगालकार्या के सीवियन की उत्तर हाथ बालने से पिता की पूरा करने में सुते दे तनका नगालकार्या के सीवियन की उत्तर हाथ बालने से पेक स्तवन, पर खप्ती वह खपने पर विदार नो पर सिवान की पार्च की सुते पर विदार ना स्वापने से पीवान की उत्तर हाथ बालने से पेक स्तवन, पर खप्ती वह खपने पर विदार ने पर विदार ने सिवान की पार्च की स्वापने पर विदार ने पर विदार ने सिवान की पार्च करने पर विदार ने पार्च की स्वापन की स्वापने स्वापन स्वापन स्वापन स्वापन से साम की की स्वापन की साम स्वापन से साम स्वापन से साम की कि उत्तर का साम साम की स्वापन से साम साम की साम साम कि साम साम से साम साम की साम की

### कींसिल-प्रवेश का प्रोग्राम

जुलाई १६३३ की पूना परिषद के बाद से ऐसे कार्येसवादियों की संस्या में तृद्धि हो रही थी. जिनका यह विचार हो रहा था कि ब्राहिनेन्स के शासन के कारण देश में जो अवस्था जराब हो गरें है जसको प्यान में रखकर इस 'निरचेश' से उद्धार पाने के लिए कांसिल प्रवेश का कार्यक्रम अपनाना ज्ञावश्यक है । इस विचार ने समादित रूप घारण किया और इस प्रकार के विचार स्थाने-वाले कांग्रेसी-नेताकों को एक परिषट बसाकर, एक नवे कायंक्रम को प्राप्ताने की इच्छा को ठीस रूप देने का निश्चय किया गया। यह परिपद दिल्ली में ३१ मार्च १६३३ की डॉ॰ ग्रन्सारी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें निश्चय किया गया कि जी स्वराज्य पार्टी भग कर दी गई है उसे हवारा जीवित किया जाय, जिससे उन कांग्रेसवादिया को ओ अ्यक्तिगत सत्याग्रह नहीं कर रहे हैं. मतदाताची की खन्त्री तरह सगठित करने और गांधीजी के जलाई १६३३ वाले पना के वक्तरूप के खनमार कांग्रेस के रचनाताक कार्यक्रम की परा करने का श्रवसर दिया जाय ! इस परिषद ने यह विचार भी मक्ट किया कि पार्टी के लिए बड़ी कींनिल के आगामी निर्वाचनी में भाग शैना आवश्यक है। इस उदेश सिद्धि के लिए परिषद ने निश्चित किया कि निर्वाचनों दो लड्यों को लेकर साढ़े बायं - ( १ ) सारे दमनकारी बानूनों को रद बराना स्रीर ( ? ) ब्हाइट-पेसर की योजनायां। को रद कराक उनका स्थान उन राष्ट्रीय प्रांगों को दिखाना किया विका गाणीबी में गोसमेब-संस्पर् में किया था। परिषद ने यह निजन्य करते के बाद शाधीजी के पास बॉ॰ धन्सारी, भी अलामाई देसाई सीर डॉ॰ विधानवन्द्र राय का एक शिष्टमगढल भेजा कि यह इन प्रस्तायों के विधय में अनसे बातचीत कर कीर उन्हें बार्य-स्व में परिकार बरने में परने जनके विचार बान है ।

कर बानना पर गायीभी निवार के भूकर-पैनित रणाने का दौरा नर देरे वे बोर न योगस्य कर मेन-दिवस ( रे बारीना, दिवर) मुख्य मोन-दिवस ( रे बारीना, दिवर) मुख्य मान-दिवस ( या प्रतार 3 दोने दिवसी का मान-वार माने निवारी एक स्वरूप ने दिवस ( क्या, मिन में ने में दे के बोर में मिन के प्रतार क

## विदार-भूकम्य और जवाहरलालजी की गिरपवारी

हम भयकर शहुट का सामना करने के लिए विदार और भारत दोनों थीड़े न रहे। के ह्यार लगामन एक करोड करणा एकच हुआ, विदार केन्द्रीय रिलीफ फरह में बुद के कर्ण २७ लाल से अधिक एकच हो गया। अधिकारा नेता और कार्यकर्ता भारत के मिन-मिन मन पीड़ियों के कर-निवारण का कार्य, करने को दौड़ पड़े। विदार-सिलीफ-क्सियों को और से रिगोर्ट मकारिया हुई है, जिससे पता चलाता है कि विदारों अधिक हाने हुई थी और २६८ केन्द्र २,००० से अपर कार्य-कर्लाओं ने किस समान के साथ काम किया था।

बिहार के विच्नवत-प्रदेश में बादर से आये नेताओं में परिवत ज्ञार स्थान में थे। के आगमन वसंदेदनों का परिवाय के नाम हो, शो बात न भी । उनका आगमन के सिनाय के में के विवाद में भी बात न भी । उनका आगमन के सिनाय के में कर विवाद में बाद के भीत औरित स्थान के सिनाय के में स्थान के स्थ

कराना, उन सारे कानुनी श्रीर प्रस्तावीं का मुवाबला वरना जी देश वा शोपण करने वाले हीं, प्राम-सगटन बरना, मजदूर-सम्बन्धी, मुद्रा-स्थवस्था, विशेनमय, कृषि आदि के मामलों में सुधार करवाना

श्रीर श्रन्त में कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम परा करना कर्तव्य माना सया ।

इन सब विषयों पर १८ और १६ मई १६३४ को पटना में महासमिति की बैठक में चर्चा हुई। यहां यह क्षत भी वह देना जरूरी है कि कांग्रेस की महासमिति ही एक मात्र ऐसी सरवा थी, जो सरकार-द्वारा गैरकानूनी करार नहीं दी गई थी। गांधीजी की सिफारिश के अनुसार सत्यागड बन्द कर दिया गया श्रीर खराज्य-पार्टी के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया गया :--

''चंकि कांग्रेस में ऐसे सदस्यों की सख्या बहुत काफी है जो देश की लह्य-सिद्धि के मार्ग में कींपिल-प्रवेश को आवश्यक समभते हैं, इसलिए महासमिति परिवत मदनग्रीहन मालवीय और वॉ॰ चन्तारी को एक बोर्ट बनाने के लिए नियुक्त करती है । इस बोर्ड का नाम होगा पार्लमेपटरी बोर्ड, श्रीर इसके प्रधान होंगे बॉ॰ श्रन्सारी । इसमें २५. से श्राधिक कांग्रेसवादी न वहेंगे ।

"पह बोर्ड कांग्रेस की ख्रीर से कींसिलों के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार खड़े करेगा खीर इसे अपना काम पूरा करने, चन्दा एकत्र करने, रखने खीर खर्च करने का श्राधिकार रहेगा ।

"यह बोर्ड महासमिति के शासन के अधीन रहेगा। इसे अपना विधान तैयार करने श्रीर श्राप्ता काम-काल दुक्रत रखते के लिए तियम-उपनियम वैयार करने का श्राधकार रहेगा । यह विधान श्रीर नियम-उपनियम कार्य-समिति के सामने स्वीकृति के लिए श्क्ले जायगे, लेकिन कार्य-समिति की स्वीकृति मिल जाने की छाशा पर काम में ले लिये कायगे । बोर्ड केवल उन्हीं उम्मीदवारों को खुनेगा जो कीरिली में कांग्रेस की नीति का, जिसे समय समय पर निश्चित किया जायगा, पालन कारी की प्रविश संते ("

रामय में एक ही आदमी तक मीमित रहना चाहिए। यह आजमाहरा पर्ने , कमी नहीं की गाँ है। अब करनी चाहिए।

"भी पाठकों को सावधान करता न्याहता हूँ कि वे सरमायह को निश्चन प्रतिनिध्यावन करते हैं ! सरमायह निश्किय-प्रतिनोध को प्रयेदा कही स्थापक स्थान है। सरमायह सरव की प्रयक्त होते हैं, ब्रीर हम खोज के द्वारा जो शांकि प्रसा होती है उसका उपयोग पूर्ण व्यक्तिसासक साथने के हम हैं होत हम

"पर एक्से मुक्त होने के बाद सलागरी क्या करें ! यदि उन्हें कित कभी आहान की एँ
आगे बढ़ने के लिए तैयार होना है, तो उन्हें आग्राम-त्याग और स्वेन्जुत्यू कं भरवा की गर्द रहिज है
कहा और प्रन्यता को समस्ता होगा । उन्हें शहरीमांच्य के कार्य में सामन वारिए । उन्हें वोकन के भरोक होने में
करा दीर पुर-रता को सामस्ता होगा । उन्हें शहरीमांच्य के कार्य में सामन वारिए । उन्हें वोकन के भरोक होने में
कर्दा हाथ के साम-तुम्ह कर कर का मान्यता कुना वालिए । उन्हें वोकन के भरोक होने में
हाथ के साम निर्देश सामक स्थापित करके सोगों के हुदयों में सामप्रतिक ऐसन का बीव को सीवार्यों कर वारिए । स्वरंग अपनी उदारण के हारा आरम्परता का मान्यत का मीत्या कर वारिए को वारिए सामान का वारिए । ये सेनार्य हैं जिनके हारा परिसेग की तरह निर्वाद हो कहता है। जे होने
होर्य आरमी की भाति म रह सकते हो, उन्हें हिन्ती होटे राष्ट्रीय की में यह जाना चारिए, किन्ने
तत मिल जाय। यह बात सम्मक लेनी चारिए कि सत्याप्त उन्हों के लिए है जो स्वेन्जा हो कर्या
होरे अधिकार के आरो सिर स्कामन जानते हों, अरहें हैं।

''यह कहना ऋायरषक है कि इस वक्तल्य को प्रकाशित किसके किसी प्रकार में कार्यन के रिवकार में दरतन्याजी नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल उन लोगों को प्रयश्च-मात्र दे रहा हूं जो नामा

ह के मामले में मेरा पथ-प्रदर्शन चाहते हो ।"

द्वी-ध्यानारी ने भी हती धनवर पर एक बस्ताय प्रकाशित करके यह रह करिया है। भीजों ने अपनी हार्दिक और स्वान दी हुई बहायता के द्वारा कवित में स्थिप की परे प्रथम के गरीका को दूर कर दिया है। अर कौशितों के मीशर और बाहर एकर दूसर युक्त हिमा अपनी मोरी सिद्धित सामक और जनता की राजनीतिक निष्कारण और अस्तान्नीति अर्थनीय हर रोजन ।

पड़ अर्थ । इरिश्व को राजी-परिवर्ष में स्वाग्य-पार्टी का को कार्य-कम जिश्वम (क्या तुनां) उन है मार्ट्र १६४४ को राजी-परिवर्ष में, को एड़ की महर्षन की पूर्व स्वाग्य-मार्थि के मार्ग में साथक बाद्वों चौर स्थित स्थित है। — कार्य-कम के खननार सारे पानवेलक के बेबले का कर है इर हमार्थ की बाद स्थानी मार्ट्र। — कार्य-कम के खननार सारे पानवेलक के बेबले का कर है उन्होंने पैदल चलने वा नया प्रयोग श्वारम्य कर दिया था श्वीर इसे लारी रखना था। यर पदना ने लहल बाल दिया। किन्तु उन्हें इस्पर कोई गेम न या। अधने अ खरील १६३४ गाने नकत्व के प्रांध उन्होंने दण खलन की निमानश्व दिया था। अब उन्हें इससे पूर्ण कराने थी। उन्हें तरसाव प्रांच करके तस्वरूपधी सारे खणिवार खाने गम सम्बन्ध के। उन्होंने १६३० में १५वरणी में भी इसे ग्रह्म का बारे व्हानिय के प्रश्लाव के खन्तानेत जिल्हे हां। उन्हें नमक-स्त्वापद खाराभ करने का खणिवार मिला या, स्वयाद खारम्म हिया था। जिल्ह प्रकार खान्दीलन का खारम्म दूखा था, उत्ती प्रकार उससा खन्त भी हो गया। गांधीजी में यस्तार किर पटना में महाश्वानित के लामने दो भावयों में अपनी खासम ल्लेकड रल ही थी।

मते १८६४ में मारत में समाजन दी-इल का जन्म हुआ ! १७ मार्र १९३४ को एका पहला सिल-माराधीय प्रार्थियमा रहमां में आपायों नोरहरेंद की अध्यक्ता में हुआ। १६ जा धिरोम में कैंबिल प्रदेश और सही मिलों की इस्ताल के सम्बन्ध में स्वादा १३ में दे बाद यह नियम्ब किया यग कि कौसेत के मीलर एक ख्रांसिल-माराधीय तमाजनारी सरमा कायम करने डा तमम का गया है। एक मारीयर कीमी निकृत की गार्र, जिकदे कियो उक्त सरमा के योग कार्यस्त और निर्मान वैयार करने समार्ट अधिकान के सामने नेशा करने का साम किया गया। पटना का बैठक के बाद से समाज मारी-इस की शास्त्रों अस्तिक प्रार्थों में काम किया गया। पटना का बैठक के बाद से समाज मारी-इस की शास्त्रों अस्तिक प्रार्थों में काम की गार्र हैं।

पटना के निज्ञाय के बाद ही कांग्रेस के कार्य का तीत्र बदस गया । सःयाग्रह-त्यान्दीलन बन्द हुआ और कैंसिल-प्रवेश का कार्यक्रम ब्रास्म हुआ । अब केंदल गांधीजी ही सत्याध्य करने के लिए रहें गये । गांधीजी से जल्ल में हरिजन-शान्दोलन के सम्बन्ध में दौरा किर करी कर दिया और इसके बाद युक्तप्रान्त की बारी खार्र । सांधीजी ने सकतैतिक कार्यों में भाग न लेने के सम्बन्ध में अपने लिए जो ग्रावीय कायम की थी. उसका भी ग्रान्त का रहा था । यदि गांधीजी का ग्रान्तन सरकार की उन्दें मियाद से पहले ही श्रीदने की बाच्य न करता तो यह ४ खगरन की खोदे जाने । श्रीम-बाग इस दर्फ गिरक में पढ़े थे कि गांधीजी श्रवधि सामाप्त होने के बाद क्या करेंगे है भारत सरकार ने उन्हें सीमांत-परेरा में जाने की खनमति न दी थी , तो क्या वह सरकारी निरेपाण की चारीलना करके वहां मायों और इस प्रकार एक जो सप्तरमा सब्दी का देंगे है जहीं हो जलोंने क्यांक्रात सत्यावह करने का व्यक्तिर ब्रापने तह सीमित क्यों रक्ता ! परना अब उद्दोंने देश को निर्मायन के लिए उप्पीदनार खड़े करने की इजाजत दे ही है. तो क्या वह खब जेल का शाहान करके देश को शोक और खनमजन दें गर्व में शिए हैंगे ! यह बात की समझ में नहीं बैटती : यह ग्रांधीओं के ग्रोम्बनहीं ! पर गांधीओ पारे जो पर या म करें, कीन निर्याननों के लिए खड़ा होता है और बीन नहीं, कांगेंसर सिया के लिए देश में बाबी बुनियादी काम पड़ा था। १६६२ के ब्यारम्भ में महासमित की होरकर कामेन की भीर उससे सम्बद्ध लगभग सारी संस्थाओं को गैरकानूनी बनार है। दिया गया था । सरकार ने कांग्रेस की सरवाको पर से प्रांतरन्य उठाने की कार्रवाई शीप की, खीर १६६४ की १२ जून की खाँपडांश पर में प्रविश्न उठ गया । हो, मीमान्द प्रदेश स्त्रीर बंगाल की क्रांपेश मस्यापे स्त्रीर उनमें लंलपा सन्य सरव ये- जैसे दिन्दस्तानी सेवादल-- उसी प्रकार थैंग्बान्ती गडी । बुल् प्रान्ती में नग्बन्त ने उन रेरेगावी पर चारता कृत्या बतावे रक्ता जिल्हा सम्बन्ध, उसकी शब में,मत्यद वा चारावस कर में करवाम से था । इनमें से बुद्ध इमारतें हो १६३% के मध्य तक बादन नहीं ही गाँ । संबद्ध ने बह भी घेपना को कि उनको में ह सत्यामी कैदियाँ को शांज को की है, वर की भी बानेड कैती, विदेवहर गुत्रशत के देती, बेलों में ही रहे । कई कमितकरी, बर्गा वे बामी नारी बाबु-भा विदेश

## श्रवसर की खोज में

सबकी इच्छा कांग्रेस का ऋषिवेशन जल्दी ही कर डालने की थी, इसलिए निश्चित हुआ ि मेंस का ग्रामामी साधारण ग्राधिवेशन बार्बर्ड में श्रवतंबर १६३४ के ग्रन्तिम सप्ताह में हो !

महासमिति की बैठक के स्त्रागे-पीछे कांग्रेस की कार्य-समिति की बैठक भी १८,१६ स्रीर १८ यो पटना में हुई थी । उसने सत्याध्द की मीवृप्ती श्रीर कींसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में सिग्नारि , जिन्हें जैसा कि कहा जा चुका है, महासमिति ने स्वीकार कर लिया । कार्य-समिति ने, महासमिति सत्याग्रह-शन्दी के निश्चय ने ऋनुसार, सारे कांग्रेसवादियों को उसका पालन करने का ऋदिशाहिया। -भर से विशिष्तवादियोंने इस निश्चय का पालन विया त्रीर २० मर्ट १६३४ को सत्याग्रह कद कर ग गया । साथ ही कार्य-समिति ने सुलाई १६३३ (पुना) में कार्यवाहक-ग्रम्थस द्वाग दिये ग्राटेश संशोधन करते हुए,सारे कामेस-बादियों को आदेश दिया कि कांग्रेस का काम चालू करने के लिए स-कमिटियों का संगटन किया जाय। कार्य समिति ने प्रमुख कप्रिस्वादियों को श्रपनी श्रीर है पूर्व वकार देखर विभिन्न प्रान्तों में कांग्रेस के पुनरसंगठन के काम में मदद देने के लिए नियुक्त किया। ।प्रद-यन्दी के साथ ही कार्यवाहक-म्यप्यक्त का पद स्वभावतः ही उठा दिया गया। कप्रिष्ठ के स्वप्यद ार पटेल इस समय जेल में थे, इसलिए उनकी चानुपरिथति में सेठ जमनालाल बजाज कार्य संभित ामापति बनाये सये, श्रीर कांग्रेस के नये द्याधिवेशन तक उन्हें कांग्रेस *के श्र*प्यत की हैस्वियत से काम चलाने का श्रधिकार दिया गया।

पटना में इन निश्चयों तक स्थासानी से पहुंचा गया हो सो बात नहीं । एक छोर ऐसे बहुस<sup>स्थई</sup> सवादी थे जो अब भी पुराने कार्यक्रम पर अपने हुए ये और ओ कींशिश के कार्य के प्रति वींसी च क्षियाने की चेहान करते थे। दूसरी त्र्योर समाजवादी-दल था जिसकी शक्ति भीरे भीरे भी थी । यह दल गांधीजी ने श्रादशों को स्तीकार करने में दो कांग्रेस के साथ स था. विना केंसिस वे मर्वथा विरुद्ध था । पर गांधीजी उठे, या में बहना लाहिए कि नैहें छीर बोले. तो सार । शात-की-वात में कापूर हो गया।

गांचीजी इरिजन-चान्दोलन के बारे में उड़ीसा ना भ्रमण पैदल कर रहे थे। यह पैदल चलने (या प्रयोग कर रहे थे। यह पटना गये थी, पर अनका हृदय इतिकन-कार्य में ही राम रहा था। पा निवास का प्रतिनिकापको उत कार्य में वेश करके चलग करना पढ़ा था। इसमें सन्देश नहीं कि त्य अप कार्त के इस नये सरीके ने उनके मध्य का धेव बहुत कम कर दिया, धीर संघीगवश उससे कार्य काल के का प्रभावित हुए । वर उन्हें देशा प्रतित होने क्या था कि देश और मोटर से सबर के क्ष्म में मा क्या पूर्व । क्षम में मा क्या पूर्व । कि मोते कि वह जनता इकड़ी करने का माज-माज वह कार्य । यहां तक मान्यता वांचा का रहा था

बनाये। हां, मदि भ्रावश्यक हो थे। महत्वपूर्ण ऋत्व-संख्यक आतियों को श्रपने प्रतिनिधि खासतीर से पुनग्र भेजने का श्रांषकार रहेगा ।

"धाष्ट पेतर खारिज होने पर साम्प्रदायिक निर्णय भी स्वतः ही खारिज हो जायगा। अन्य शर्वो हे साथ ही-साथ, विधानकारियी समा का यह भी कर्तव्य होगा कि यह महत्वपूर्ण श्रव्यसंस्यक जातिकों के महत्वितिकृत

आवितों के प्राविभिधन का उपाय स्थिर को छीर छामतीर में उनके दियों की रच्या का प्रकास करें। 'पर चूंकि साध्यर्यासक निर्णय के प्रश्न पर देश की विभिन्न जावियों में गर्य सवारेद है, हर्षान्य देश टक्नर में क्षिमें का कल प्रगट करना छामरपक है। कारिय का दावा है कि वह धार-वीय राष्ट्र की सारी जावियों की प्रविनिध संस्था है, हर्मान्य क्यान मत्येद के हरते हुए उस सम्मा वह साध्यर्यासक निर्णय को नहसीहार कर सन्त्री हैन अस्पीकर, अन्वक कि यह प्रवाद प्रीवर है।

ताप दी यह भी प्रावस्पक है कि साध्यदायिक प्रस्त पर कांग्रेस भी नीति किर से चोधित कर दी जाय।
"साध्यदायिक समस्या का कोई भी हता, जनतक वह पूर्णत्या राष्ट्रीय न हो, कांग्रेस-द्वारा
निर्मातिव नहीं किया जा सकता। पर कांग्रेस यचन दे चुकी है कि बह ऐसा कोई भी हता जो राष्ट्रीयता
से साम्याद्वार पर न उत्तरका हो पर कांग्रेस सम्बानिय हक्त सहस्य हो। गये हो, स्वीकार कर लेगी,
और हत्ति कियानिय मह को अस्मितिय कर ने भी निर्मास

की वागत, पर पूरा न उतरता हो पर जिस्सर सारे राज्यिन्त दक्त सहस्त हो गये हों, स्वीकार कर केशी, श्रीर रहते स्वरित उत्त हत्त को अस्तीकार कर देशी जिस्सर उनमें के दक्तनेत्रीय सहस्त न हुआ हो । ''राष्ट्रीय राजपुर से वीजने पर साम्रायीक निरमय विकट्टल अस्तियोगनक पाया गया है, श्रीर उसमें रहते असला अस्त हरिकोश से भी धोर स्वार्णनकरक वारी मीयुर हैं।

कार उसमें इसके ब्रासावा इत्या हरिकोया से भी घोर व्यापनितनक बार्वे मीजूद हैं। ''परन्तु यह हार है कि साम्प्रदायिक निश्चय के बुरे परिचाम को रोकने का एकमात्र मार्ग ब्राप्स में साम्प्रीय करने के लगा करने किया है।

आपम में मममीता करने के उपाय खोज निकालना है, न कि इस परेलू मामले में निर्देश सरकार या किसी और बारी सक्ति से अपील करना।" ब्लामक ही नहीं कारण सरकार ने सलामहिंदों की मिला-मुजारी करते हुए पंरिन्दीर की कर समाम की नहीं कि सारण सरकार ने सलामहिंदों की मिला-मुजारी करते हुए पंरिन्दीर की कर समाम के नहीं कि समाम स्वास्त्र की सारण सरकार ने सलामहिंदों की मिला-मुजारी करते हुए पंरिन्दीर

व्याप्त की नायी के कारण सरकार ने सलामियों को शिला-गुजारी करते हुए धीरिजी होने आपन कर तो दिया था, तर यह रहर था कि वर्धनार व्यवसाम कर तो दिया था, तर यह रहर था कि वर्धनार व्यवसाम देखे, परिवार कमाइस्काल, मौर सात अपनुस्ताक करना को ती हैं के स्वार कर होने यो के स्वार के दिया था। हमें दो की, तर देए रहे थी राज्य क प्रमुक्त के प्राण्यों के द्वार वक्त होना था। या भू और वस्ता था। उर्जे १६२६ के श्राहकात में दी दियों प्रशान के उर्ध्यों के द्वार वक्त होना था या भू और वस्ता था। उर्जे १६२६ के श्राहकात में दी दियों प्रशान के उर्ध्यों के द्वार वक्त होना था या भू और वस्ता था। व्यवस्त व्यवस्ता विश्वस्त का पूर्ण के स्वार के स्वर के स्वार के स्वर के स्वार के स्वार के स्वार के स्वर के स्वार के स्वर के स्वार क

विष हो एतेमा जब यह स्वायन होंगे। पतावाः सरकार ने जब रे प बुजारी १६ ४४ को होड़ दिया।

20 से २० कुमार्ट कर बनास में कार्य-समित को बैटक किए हुई, निकले होएन में

40 सदनमोदन मामलीय और श्री अपूर्व के साथ बावचींद्र किर आरम्प हुई। कार्य-समित मामलीय और श्री अप्यो का सहयोग प्रसार अपने के लिए साम्प्रदारिक निर्मेष को न स्वीकार और न क्षातीयार करने की सीकित मीत की आती होड़ कराती थी। इस कार्यम् एविका सम्मानिक मामलीय में सोसिक करने की सीकित मीत की आती होड़ कराती थी। इस कार्यम एविका सम्मानिक मामलीय में सोसिक प्रमानिकटी-चीव के समापति-वर से इस्तिका दे दिया और श्री क्षा की में सामलीय में आही होति कार्यों के स्वारा की स्वारा की स्वारा की स्वारा कार्य कराई करों दी गई। इस प्रसार नोताल कार्य क्षा स्वीतिक के साम्प्रांत्र कराती स्वारा कार्य के दिवस सी

नहीं या, बल्कि पूरा-पैक्ट के विकद्म भी था ।

भारत में ही रहे हो थी, ब्रिटिश भारत में बारन नहीं द्या गई, ब्रीर चार देशीशकों में एड जार है नकरनन वहें हैं। देश के विभिन्न स्थानी में उन ब्रानेड म्यहियों की, जिन्हा समन्य स्वयाह से य बुध्ध या और जो निर्देशों में ब्रायने हैय काम-कान के सामन्य में जन्म चारते थे, वायोर नहीं दिश स्था । कान ।

परान के निरुष्य के बाद ही से हेरा भर के कामितारियों ने कांग्रेस कांनियों वा पुस्तान बाराभ कर दिया था, ब्रीर जुन लगते लगते मानों में कांग्रेस कांग्रेस कर दिया था, ब्रीर कुरते की ब्रीट काम काने लगी। तरहाण कांग्रेस्तानित की पेडक १२-१३ जुन को वर्षों में ख्रीर १०-१८ वह में कर्या के ही हिन पेडकों में नर संगठित कांग्रेस की मान्यों के लिय एक स्वत्तमक कांग्रेस वेटा विद्या गया, विकास मुख्यमुख्य वार्षों हम प्रकार है!---

शान से नात्रक व्यर तैयार करता और लहर तैयार करने वाले इलाके में उलका मध्य कर स्वार करने वाले इलाके में उलका मध्य कर स्वार कर कर स्वार कर कर स्वार क

कार-सामित वी बचाई वाली बैटक के सामते एक और भी महत्वपूर्ण मन काया। वह वी था कि व्याहर-पेरर की योजना और साम्यदायिक निर्णय के अन्यन में कामेंत वो क्या बीठ ती वाहिए है कामित-पारिमेस्टरी-गोई ने हार्य सामित से हम सामते में अपनी नीति क्षा करने कर का किया था, इस्तित्य उतने हम विषय पर मताब या किया, तिसे सब कार्ने हैं हिए सहस्वा के वह होने के वहते बदस्यों में बाद-विवाद हुआ, जिनके दीयन में शाह हो गया कि एक और विद्या मंदिन सोहन मालसीय और भी अपने के हिल्लोच में और दूसरी और कार्य-सीमित के डिल्लाच में तीति होते हैं । विवाद कार्यमोहन मालसीय कीर सी आपना सम्बन्ध कर सा मानेदित हैं इस्तिय वाहिनेस्टरी वोई से और न क्रीय-सीमित से ही आपना सम्बन्ध कार्य रहता है, इस्तिय उत्तरी अपने इस्तीर वाहिला कर विरो । वर आशा की गई कि अच्छी तवर बातचीन करने के बाद समान है का नीवन अपने हैं स्थित उत्तरी करायोगीयों ने उन्हें स्वार्टि वाहिनेक्टरी कोर्य कार्यनी करने के बाद समान है

"व्हाइट-देपर के सम्बन्ध में कार्य-समिति का प्रस्ताव इस प्रकार था :---

सहारट-पेपर से भारतीय लोकनत रिशकुल मगट नदी होता और भारत के राजनैविक दशों ने इसकी कोमेश निया की है, और यदि यह काँग्रेस की अपने लक्ष्य से पीड़े नहीं हवता है तो उस्ते कोमें यूर अगर है। स्थाट-पेयर के स्थान पर एक्सान मन्त्रीयराज स्प्ता चहा सावा-स्थापसी कुनती है जिसे वृषक म्याविकार या उससे मिनते-सुनते लावा-साथ निर्माणक विस्थान-साथियों वर्ण कार्य-समिति की बैठक २५ सिताबर को वर्धा में हुई । इस श्रवसर पर लक्ष्य ख़ौर लक्ष्य-प्राप्ति के साधनों के सम्बन्ध में कांबेस की नीति को दीहराया गया। बात यह यी कि कुछ कांबेस-बादियों श्रीर श्चन्य संब्बरों को सवाय होने लगा था कि पर्यान्द्रपाज्य के लक्त को श्वब भलाया जा रहा है । उसलिए एक प्रकार में कराची-आधेम की स्थित की दोहराया गया । 'ब्यामाची निर्माचनी' के मध्यर्थ में कार्य-स्मिति से सारी प्रास्तोध और प्रातहत कार्येश-सम्बाद्धों को ब्याजा ही कि ये विर्वाचन-सम्बन्धी कार्य में पार्लमेपरती-कोई को सहायता देता अपना वर्तव्य समर्मे। कार्य-समिति ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि खो दल या व्यक्ति कांग्रेस की नीति के विरुद्ध हो। उसे सहायता न दी जाया, खीर जिसकी खारमा गवाही न देवी हो उसे लोकक हरेक कांग्रेसवादी से खाशा की कि यह खालामी निर्वाचनों में कांग्रेसी उम्मीद-बारों की सहायता करेगा । एक इसरे प्रस्तान में जजीवार के भारतीयों का खौर उन्हें उनके न्याय भ-स्थार से वंचित किये जाते की कार्रवार-सम्बन्धी कहीं का जिक्र किया गया । भी सार्थी के तमे दल के कारण विकट श्रवस्था उत्पन्न हो गई । इस दस ने एक प्रस्ताव पास करके कार्य-समिति से यह श्रव-'रोष किया था कि महासमिति की बैठक बसाई जाय. जिसमें कार्य-समिति के साम्प्रदायिक 'निर्याय' वाले प्रस्ताव पर विचार किया जाय । सभापति ने परिवृत मासवीय और भी ग्राणे को स्वय ग्राकर श्राने विचार पेश करने के किए खासंत्रित किया । कार्य-समिति ने महासमिति की बैठक बलाने के मरन पर कई धपटे तक विचार किया और खन्त में इस नतीने पर पहुंची कि चंकि कार्य-समिति को अपने निश्चय के श्रीचित्य के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है, श्रीर चृकि महासमिति के नये चुनाव श्रमी हो रहे हैं, इसलिए कार्य-समिति महासमिति की बैठक बुलाने का जिम्मा नहीं ले सकती । बैठक में यह भी कहा गया कि यदि महासमिति के कल सदस्यों को कार्यसमिति के प्रस्तान के खिलाफ होई शिकायत है तो महासमिति के ३०सदस्य महासमिति की बैठक करने की मांग देश कर सकते हैं.जिसपर कार्य-समिति को बाच्य होकर बैठक बलाजी पढेती ।

कार्य-विभिन्न में इस प्रस्त पर भी विचार किया कि युनान के उम्मीरकारों को कार्यवाभित्र के वाम्याधीक निर्माण नामान निरम्य का, अन्ताकरण के निरुद्ध होने के अपार पर, पालन न करने के लिए मुक्त कर दिया जाता, तर यह रह अनीवें पर पहुंची कि चींक कार्य-विभिन्न ने हर बन्तम मुक्ति के वस्त्र में कोर्र मताव पाल नार्य किया है, इस्तित्य क्यत-मुक्ति स्वीकर न की नाम । नाल्याधीन ने भी अपो के दारा पह करेंद्र मेंजा था, जिक्के उस्तर में मार्थियों ने मह व्यवीन तेंग्र की भीची

. .

स्तरेशी के सम्बन्ध में कमिस की जो मीति थी, उस पर लोगों में संशद उसकी क कार्य-समित ने प्राप्ती इसी बैठक में कांग्रेस की स्वदेशी सम्बन्धी स्वित की भी पुर कर है। निम्म लिश्चित श्रासुन्देश्य श्रास्ट्रों में उसकी मीति निर्धारित कर दी :---

<sup>ध</sup>रगरेशी के स-ब-घ में कांग्रेस की क्या नीति है. इस सम्बन्ध में संशय उशक्र हैन इसलिए इस गिरव में कांग्रेस की स्थित की क्षसन्तित्व शक्यों में प्रकट करना बारायक है।

"शतामह के दिनों में जो हुचा सो हुझा, पर येसे कामेस मंच पर चीर कामेत करते. मिल के परहें और शहर के बीच में प्रतिव्यक्तिया की ग्राम्यादया नहीं है । काँमेन वर्षकी के शांध से की और शांध से बने शहर की ही प्रोत्साहन देना चाहिए !

"काहे के झसावा झन्य पदायों के सम्बन्ध में कार्य-समित कामेस समाझे के वर

में लिय जिला-शिना तकांक को मार करती है ---

प्रवार्य-समित की समिति में कारीस के म्वदेशी-सम्बन्धी कार्य उनी उपरोगी वीर्य मीमित गरेंगे जो भारत में परेसू कीर सत्य पत्यों हाग रोपार की जारी हो. जिन्हें सानी हा लिए लोब-शिक्षा की ब्रायर्यक्वा हो,शीर भी मुक्त स्थित करते,येवन श्रीर मन्त्री की अलहें हैं है बादेश का वस शहरांत स्त्रीकार करते की तैयार ही !

"दत्त योक्तर का यह वर्ग मही लगाना चाहिए कि देश में स्वदेशी वस्तुओं दें वॉर्ड केंद्रम स्टरेगी यन्त्रुपों का स्वारत करने का भाव उत्तम करने की कामत वीत प्रकार का चारा चार मधा है । यह तलबीज तो इस बांव की प्रकट करवी है कि वहें भीर वीरी को, किरे मादर्श महावता प्राप्त है या हो सहती है, स किमी क्रमिस सम्बं ही साक्ष्म की रायेल की ब्योर में किसी ब्यीर ही प्रयान की बरकार है 1"

कृष्मित के प्रदासिकारियों में कानुसात्मन की आवस्ववनता के अस्त पर कार्य लागित ज्ञाब दूरी कि पेलारे बादेन शार्यों में, भारे में बादेन के बादेन मंत्रीर मिलान ल न क्ली हो, चारा की लाही है चीर साथ प्रदासकार्यों और वहसे शामित के अवली ह हां लागा है कि एक व रेश्म परि मूर्ति पर स्थापन करें स्थीर सार्यकारणी के जो नहीं रेक भारता के भी के के बार्यक्रम वा नी दि के दिश्य सवात अपनी का अनक दिश्य आपाल प रह महें देर है जो कराने मन मरान माँ। के नियमों के खनुसार कार्य का हमा है। च भानत व स्वतृत्तानक को अस कार्ने के स्वास्तान आने सकी स्वतं है किये हैं है PART WITH A WART OF

कार्य कार्ति चान रव देते द व इ सामगीवरी कीर भी कार्य में रह कीर हैंड की करूप है है बारे कहें और साथ बादकी बांसक परिवर्ष हो। इस परिवर्ष से साहते हैं सार क्षेत्र के प्रमु के विकास किया कि ब्रिटिंग के ब्रिटेंग क्षेत्र माना माना कर करते. न्वार है के विवाह का रीज़ब के में के लिए सही बाहें जाब हमति कार के हुन होते क प्रकार कर की प्रकार के उन्हों कार का का प्रकार कर कि किया है। किया के किया कि किया कि किया कि किया कि किया क marries water at weeks of the subserver as mile A 4-014 6 1 ........... 4 \*es 45 5 4 4 4

कोर्ट भी नेवा उस बरादारी और मांक की खाशा नहीं कर सकता ओ मुफेशुंदिशाली कांभेगवादियों-बाग प्राप्त हो खुकी है—बह भी ऐसी ख़रासम में कब उजमें से बहतों ने मेरे द्वारा कांग्रेत के सामने रन्ती गई नीति का राष्ट्र क्या से विशेष क्यक किया है। मेरे लिए उनकी मतित वया अबदा से अब और साम उठाना उनरर केवा दशाय बालना है। उनकी यह कादारी हुए बगत के देलने से मेरी ख्रांस को बन्द नहीं कर सकती कि कांग्रेस के शुद्धिशाली लोगी और मेरे थीच मीलिक मतनेद मीजूद है।

''ग्रह मेरे उन मौलिक मतमेदों को लीजिए । नर्खा छीर खादो को मैंने सबसे पहला स्थान दिया है । कामेंस के बुद्धिशाली लोगों द्वारा चर्ला कातना सुप्तमाय हो गया है । साधारगुतः उन लोगों का इसमें कोई विश्वास नहीं रह गया है । फिर भी ग्रागर मैं उनके विचारों को ग्रापने साथ रख सकता, तो मैं।) द्याने के बजाय नित्य अर्खा कातना कांग्रेस में सतायिकार के लिए द्यनिवार्य कर देता। कामेश-विधान में खादी के सम्बन्ध में जो धारा है वह झुरू से ही निर्जीय रही है ऋौर कामेसवाले खद मफे यह चेतावनी हेते रहे कि लादी की धारा के सम्बन्ध में जो पालवह श्रीर दाल-मदोल चल रही है उठके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं । मुक्ते यह समकता चाहिए या कि यह खादी वाली रार्व सच्चे विश्वास के कारण नहीं. बल्कि ज्यादातर भेरे प्रति उनकी बफादारी के ही कारण स्वीकत की गई थी। मुक्ते यह बात मान लेनी चाहिए कि उन लोगों की इस दलील मे काफी सचाई है। वयापि मेरा यह विश्वास बढता ही रहा है कि झगर भारत को आपने साखों गरीहों के लिए पर्या-स्ततन्त्रवा प्राप्त करनी है, और वह भी निश्चद श्राहिसा-द्वारा, तो चर्ला और खादी शिवितों के लिए भी वैसे ही स्वाभाविक होने चाहिए जैसे कि खर्ड-चेकारों सथा लाखों की सख्या में खादपेट रहनेवाली क लिए हैं, जो भगवान के दिये हाथों को काम में नहीं आते और प्राय: पश्चीं की तरह प्रधिवी पर भारम्य हो गये हैं। इस प्रकार चलां सच्चे ऋषं में मानव गीरव सथा समानवा का शह चिह्न है। वह खेती का एक सहायक-धन्धा है। वह राष्ट्र का दूसरा फेफ़ड़ा है जिसे काम में स आने से हम नए हो रहे हैं। फिर भी ऐसे कामेंसवादी बहुत ही थोड़े हैं कि जिनको चलों के भारत-व्यापी सामध्यें में निरवास है। क्रियि-विधान में से खादी की धारा की हटा देने का खर्थ यह है कि क्रियेस खीर देश के करोड़ों गरीबों के बीच की कड़ी टट गई । इस गरीब अनता का प्रतिनिधित्व करने का प्रयत्न कांग्रेस जापने जन्मकाल से ही करती जा रही है। यदि उक्त सम्बन्ध कायम रखने के लिए वह धारा वनी रहेगी तो उसका सब्ती से पालन कगना पढ़ेगा । पर यह भी ग्रशक्य होगा,यदि काग्रेसवालों का <sup>ब्या</sup>सा बहमत उसमें जीवित विश्वास न स्वता हो ।

रुपर्ध के पारश्यरिक राजाय श्रीर संधर्म की बचाने के लिए यह श्रम्छा रोगा कि प्रतिहरी रूपी की सफलता की सम्भावना पर विचार करके उन उम्मीदवारों को ह्या लिया जान नितंत्रे हार्ड रेर्दे सम्मावना कम हो । इसपर कोई समस्तीता न हो सका । पर पालीनव्हरी-बोर्ड ने यह निस्त्र हिंद ते जिन जगहों के लिए मालवीयजी श्रीर भी श्रमी सहें हो उनके लिए उम्मीदवार सहे न कि दर्श वोर्ट ने यह भी निर्चय किया कि सिन्ध में और बलक्षा शहर में उम्मीदवार लहे न हिवे बही

गांधीजी के कांग्रेस से इटने की बात ापाणा क कामभ स इटन का बात इन्हीं दिनों में कांग्रेस के इतिहास में एक स्रीर महत्वपूर्ण बटना हुई । यह चर्चा इत्त्री है की जा रही भी कि गांधीजी कमित स्थान दें। यह कोरी किस्यदन्ती ही न पी,क्यों के उनके हुई है। मध्ययाले ७ दिन के उपनास के दौरान में जो मित्र उनसे मिलने गये, खीर इसके बाद बंगांड व हुन से जो लोग फिटी-न-विशो कार्यवर्ष उतके पास वर्षा पहुँचे, उनसे वह इसही चर्चा स्तरह हार्य है। जो लोग फिटी-न-विशो कार्यवर्ष उतके पास वर्षा पहुँचे, उनसे वह इसही चर्चा स्तरह हार्य थे । गांधीओं ने १७ सिवम्बर १९३४ को वर्षा से नीने लिखा बस्तव्य प्रकाशित कियाः ्यह अफवाद सच थी कि मैं कांग्रेस से अपना स्थूल सम्बन्ध विन्हेंद्र करने ही हुई हैं

रहा हूं। बचों में अभी हाल में कार्य-सामांत और पालीमदरी-बोर्ट वी वैठकों में भाग हैते हैं हैं जो मित्र गहाँ होया न काथ-धामात झार पालंगवटरो-बोर्ट वो बठडो म आय हुन। जो मित्र गहाँ झाये ये उनमें जैंने इस सम्बन्ध में विचार करने का अनुरोध हिन्ता बोर उन्हों हुन्ते। बात से बाद में सहसत हो गया कि श्रमार मुक्ते कविस से श्रमार ही होता हो हो वह सम्वर्धनियाँ सरिक के क्यांचे के क्यांचे के स्वर्धन होते के स्वर्धन हो होता हो हो वह सम्वर्धनियों कृषिस के अधिवेशन के बाद ही होना अच्छा होगा । पश्चित गोविन्दवल्लाम पन्ते और श्रीहर्षित हैं। करवार ने मुक्ते एक बीच का रास्ता भी सुभ्यमा था। ऋषक लोगों ने यह बलाह दी दी है।
करवार ने मुक्ते एक बीच का रास्ता भी सुभ्यमा था। ऋष लोगों ने यह बलाह दी दी है। नामेल में हो बना रहे, पर उसके सहित्य-प्रकृष स्थलन रहूँ । प्रग्त सरदार बल्लामार्ग होता है। जीवन मीलाना श्रदुलपलाम श्रावाद ने इस राय का जोरों से विरोध किया। सरदार बल्लममार हो है है भेगी इस बात से सदमत हैं कि अब यह समय आ गया है जब मुझे कांग्रेस सहार बलाई। अना 12 परन बहुत-से क्षोग ऐसे भी हैं जो इस राय से टहमत नहीं है । प्रश्न के तमाम पहलुकी पर सहर्षी विकास करने के कार्य में हैं जो इस राय से टहमत नहीं है । प्रश्न के तमाम पहलुकी पर सहर्षी विचार करने के बाद में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि समकरारी का मार्ग तो पही है कि करने हैं निश्चय कमनी नम श्रक्तवर में होनेवाले कामिल श्रीयवेशन वक स्थमित स्वयू । श्रीतम निर्देश स्थागित कर देने ही बात इस इष्टि से पमन्द आरे कि इस बीच में मुक्ते खपनी इस घारही हैं हर मिन कर देने ही बात इस इष्टि से पमन्द आरे कि इस बीच में मुक्ते खपनी इस घारही हैं

सिंघर में एक भाषक बनता जा रहा हूं। वह मह भी सोचने लगे हैं कि क्रमिस देश की एक स्वर्णन लीर नान्यासक और प्रतिनिधमुलक संस्था होने के बजाय मेरे प्रभाव में ब्रावर मेरे ही हार्यों ही हैं पुतली बनती जा रही है जीर उसमें जब बुद्धि संघा दलील के लिए कोई श्यान बाढ़ी नहीं रहें। "ग्रार मुफ्ते श्राप्ती मारणा की सच्चार की जांच करती हो तो यह असी है कि है हाध्यस्य के सामने उन बहरात को राज कू किनके भाषार पर मेरी यह बारखा बनी है, कर्व हाति उन प्रताजी की भी रण दूं, भी उन कारणी पर निर्मर करते हैं, ताकि कांग्रेसवादी उन प्रहा धा स्थाना बोट टेकर स्थानी माफ-माफ शब आहिर कर सके ।

कर लेने वा भीका सिल जायमा कि कार्यस से बहुत से बुदिशाली लोग मेरे विवास, हो कर्तन न्त्रीर मेरी प्रकाली से उकता गये हैं जीर वे यह सोचते हैं कि कांमेस की स्वामाविक प्रपाद में हैं हुई

स्त्रको यवासाम्य गर्देर में रलने ही कीशास करूगा । मुझे देश मालूम ही सा है बहुत से बहितर ली छीर मेरी विचार-हरि के बीच यह बहुता हुआ और गरंग छन्तर में नहीं बहुत पा कार हो रहा दे कि बहुत से वृद्धिशासी कार्रितशाने यानिका 11/15 6 4 PE

है न वहें रहें हो प्रम्बता के माथ उस दिशा की श्रीर

विकारित है

हिये आनेवाले सत्याग्रह की गृहु सम्माननाओं का पता लगाने के लिए मेरा यह निरस्य आवस्यक या परन्तु यही मी कांग्रेसियों का दोन ती है। पर इस विषय में हाल में स्वीकार किये गये प्रस्तावों के सम्बन्य में कपने साथी कांग्रेसियनों से, जिन्होंने उदारात-पूर्वक हम प्रस्तावों के पद्ध में क्याना मत दिया, क्यानी दियार स्वीकार कराने में मुक्ते क्रायिकारिक कठिनाई मासून हुई है।

"दन मतावों पर अपने बीडिक विश्वास को दबाकर मत देते समय जिन कर का श्राप्तमन उन्हें हुमा होगा उसके समय मात्र से मुक्ते उत्तरी कम पीक्षा नहीं होती। जो हम सकता सहय है उपनी और बहुने के लिए आवश्यक है कि मैं और वे दस महार के दबाव से मुक्त रहे। दसलिए यह भी आवश्यक है कि सबको भ्राप्ती भारता के भ्राप्तास निर्मीक्या से कार्य करने से स्वतन्त्रता रहे।

''मलागर-जाल्डोकर स्थानित करने के बारे में पहला में मैंने लो वक्रवा प्रकाशन किया था उसमें मैंने लोगो का ध्यान सत्यागढ़ की विफलता की झोर दिलाया था । अगर हममें पूर्व श्राहिसा का भाव होवा तो वह स्वय प्रत्यद्ध हो जाता और सरकार से लिया न रहता । निस्तन्देह सरकार के ग्राहि-मैन्स इसोरे दिसी कार्य का इसारी हिसी शलारी के कारण नहीं बने थे । वे तो चाहे जिस प्रकार हमारी हिम्मत क्षेड़ने को बनाये गये थे। पर यह कहना गलत है कि सत्याप्रही दोष से परे थे। यदि सरावर हम पूर्ण ऋहिंसा का पालन करते तो वह लियों न रहती । हम ऋतिकवादियों को भी यह नहीं दिखला एके कि हमें श्रहिंसा में उसरे श्राधिक विश्वास है जितना उन्हें हिसा में है। बल्कि हममें बहुतेरों ने उनमें यह भावना उत्पन्न कराई कि हमारे मन में भी उन्हीं की वरह हिसा का भाव भरा है, बन्तर हतना ही है कि हम हिंसामय कार्यों में विश्वास नहीं करते । चालकवादियों की यह दलील युक्तिसगत है कि जब दोनों के रात में हिमा का भाव है तक हिंसा करना खाहिए या नहीं यह बेवल मत का प्राप्त रह जाता है। यह तो मैं बार-शर कह ही खुका है कि देश ऋहिसा के मार्ग पर वस्त अग्रसर हुआ है. श्रीर यह भी कि बहतेरों ने बेहद शहस स्त्रीर स्त्रपर्व स्थाग दिलाया है । मैं इतना ही कहना चाहता है कि इस मन, बचन और कर्म से निराद्ध श्राहिसक नहीं रहे हैं । अब मेश यह परम-धर्म हो गया है कि में सरकार और भ्यातंकवादियों दोनों को ही यह दर्प खनत्, दिखला देने का उपाय दढ निकालं कि ग्रहिशा में सही लह्य को, जिनमें पूर्ण स्वतन्त्रता भी शामिल है, भास कराने की पूर्ण सामर्थ है। श्रद्धितमक साधन का श्रार्थ है हृदय-परिवर्तन, न कि बलातकार ।

"दिव प्रयोग के विद्यु, जिनके जिय भेग लोक्य करिय है, कुछ पूर्ण निक्कण की राजन रहने में व्यादरण्या है। तरिजय-क्रमण जिस स्थापह का एक प्रयाग है। दूर मेरे लिए जीनन का एक स्थापक नियम है। तथा ही में नार्याण है। जी हिम के साथ हो में उन्हों को कर स्थार है। उन्हों । तथा हो में तथा हो के सह स्थार है। क्या हो। तथा है में ती हम ती हमी तथा की स्थापन का स्थापन की स्थापन की हम तथा हो। तथा हम कि स्थापन की स्यापन की स्थापन की स्थ

बिराय में इतारा हो गये हैं। मेरे जैसे जनमना लोकतंत्रवादी के लिए इस मेद का खुत जान है 🕮 बात है। मैंने गरीब-से गरीब मनुष्य के साथ अपने को मिला देने ख़ौर उससे ऋष्द्री दशा में वर्ष की वीव श्रामिलापा श्रपने हृदय में रक्ती है. श्रीर उस सतह तक पहुंचने के लिए ईमानररी है वर किया है। और इन कारणों से अगर कोई लोकर्तत्रवादी होने का दावा कर सकता है, तो द

दावा मैं करता है। "मैंने समाजवादी दल का स्वागत किया है, जिसमें भेरे बहुत से ब्रादरखीय और ब्राह्म्दवी

अथी मौजूर हैं । यह सब होते हुए भी उनका जो प्रामाणिक कार्यक्रम छपा है उससे <sup>हो</sup>टा ग्वमेद है। किन्तु मैं उनके साहित्यों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का फैलना अपने नौतिक दशवं से में किना चाहता । मैं उन सिद्धान्तों को स्वतंत्रता के साथ प्रकट करने में इस्तदो नहीं कर सकता वी उनमें से कुछ विद्वांत मुन्ने कितने ही नापसन्द क्यों न हों। यदि उन विद्वान्तों की कार्येश ने सीहर हर लिया, जैसा कि बहुत सम्भव है, तो मैं कांग्रेस में नहीं रह सकता; कांग्रेस में रहकर संत्र्य किंग् जते रहने की बात तो मेरी कल्पना ही में नहीं श्राती । यदापि श्रपने सार्वजनिक जीवन की हर्ज स्विध में भेरा बहुत-सी सस्याओं से सम्बन्ध रहा है, किन्तु मैंने कभी अपने लिए यह सकिय-निपेष

ी स्थिति स्वीकार नहीं की है। "इसके बाद देशी रियासतों के सम्बन्ध में कुछ लोग उस नीति का समर्थन कर रहे हैं औ री सलाह श्रीर मत के सर्वथा विरुद्ध है । मैंने चिन्ता के साथ घरटा उसपर विचार किया है, ब्रिंड द्यपना मत बदलने में सफल न हो सका ।

"श्रास्प्रस्यता के बारे में मी मेरी दृष्टि ऋषिकांश नहीं तो बहुत से कामेसजनों से इरावि १ न है। मेरे लिए सो यह एक गम्भीर घार्मिक और नैतिक प्रश्न है। बहुतों का विचार है कि हैं न को जिस तरह और जिस समय मैंने हाथ में लिया उससे सरवाबह-मान्दोलन की गांव में हाथ लकर मैंने भारी भूल की। पर मैं अनुभव करता हूँ कि खगर मैंने दूसरा मार्ग पश्डा होता हो है वने-तर्दसच्यान रहा होता।

"अन्त में अब अहिसा को लीजिए । १४ वर्ष के प्रयोग के बाद भी वह अबतक वार्षकार्य में लियों के लिए नीविमात्र ही है, जबकि मेरे लिए यह एक मूल विद्यान्त है। कांग्रेवचले अस्व हेंसा को जो सिद्धान्त के रूप में स्वीकार नहीं करते इसमें उनका कोई दोप नहीं है । उसके प्र<sup>त</sup> त स्त्रीर उसे कार्य में परिणुत करने का मेरा दोवपूर्ण दंग है। निस्तन्देह इसके लिए जिम्मेदार है। ह नहीं लगता, कि मैंने उसके दोषपूर्ण प्रतिगादन श्रीर उसे कार्य में परिशत करने में कोई भूत हैं। पर अथवक जी कार्येसवाली के जीवन का यह अमिल खंग नहीं बन मंत्री इससे गरी एक प्री : निकासा जा सकता **है ।** ''ब्रीर यदि श्राहिंसा के सम्बन्ध में श्रानिश्चतता है,दो फिर सत्याग्रह के 6:बन्ध में ती वह होंग

क्राधिक होती चाहिए । इस गिद्धान्त के २७ वर्ष के श्रध्ययन श्रीर व्यवहार के बाद भी मैं यह <sup>हाई</sup> का सकता कि मैं उसके सम्बन्ध में दुख् जानता हूं । श्रनुसन्धान का छेत्र झवरव ही परिमा है। व्य के जीवन में सरवामह करने के श्रावसर निरन्तर नहीं श्राते रहते । माता, सिना, शिएक समझ क्त या सीकिक गुरुजनों की चाला स्वेन्द्रा से पालन करने के बाद ही ऐसा चावसर चा सकता हतार चार्यय न होना जाहिए कि एकमान निरोधन होने के कारण, नाह में कितन ही बार्य , में इस नतीन पर पहुंचा कि कुछ समय के लिए सत्यामर सुमनक ही मीमित रहना चाहिए। s मानियों के मेपीय से होनेशाली भूजों चीर हाति को शहने के लिए तथा एक ही स्पीत के हाए

िचार से समेंट देश की करते साथिक शांकि-शांकिनी और शांकिनियक संस्था है। उठका बोकन उपकोटि की सहुद सेवा और त्याग का हिलाइ है। इपने कम्म-स्वाल से ही उठकी निवादे सुकती सर सरकता के साथ सामान किया उठका किसी और संस्था को नहीं करता पढ़ा। उठके सादेश से लोगों ने हदन अधिक त्याग किया है, जिठकर देश गर्य कर सकता है। जन्मे देश मात्र उठकर अपिकारी की-पुराणों की तमसे कही सच्या बात कारित के अपूर्याणों में है। अब्द तपेद देशी संस्था में मुक्ते अहल मुक्ते देश के स्वाही कार्या के स्थाद कर में क्योंटने का मारी कह, विद्याह की अच्यानीय गीका न सहन करनी पढ़े। और मैं तभी देश कर मा जब मुक्ते निक्तय हो आयाग कि कारित के समस्य स्थान करनी पढ़े। और मैं तभी देश कर मा जब मुक्ते निक्तय हो आयाग कि कारित के समस्य स्थान करनी पढ़े।

''दसरा संशोधन यह होगा कि कांग्रेस की मताधिकार-योग्यता चार श्राने के बदले हर महीने कम-से कम १५ नम्बर का श्रम्छा बटा हुआ २००० तार (एक तार=४ फुट) सत हर महीने दने की रस्ती जाय और वह सत मतदाता खद चलें या तकली पर: कात कर दें। श्रमर किशी मेम्बर की गरीबी साबित हो तो उसकी काउने के लिए काफी रूई दी जाय क्षांकि वह उतना सत कावकर दे सके। इसके पद्ध खीर विपक्ष की दलीलें यहां दोइसने की जरूरत नहीं है । ग्रागर इसकी सचमूच स्रोकतन्त्रा-स्पन्न संस्था बनना है, श्रीर गरीव-से-शरीब मजदर का प्रतिनिधित्व करना है, तो हमें कामेल के लिए क्षम से-क्रम परिश्रम का मनाधिकार बनाना ही होगा। यह सब लोग स्वीकार करते हैं कि चर्ला चलाना कम-से-कम बरिश्रम के साथ-साथ सबसे अधिक जादरवीय कार्य है । यह शालिश-मशाधिकार के श्रायन्त निकट पहचाता है स्रीर उन सबके बृते की बात है जो आपने देश के नाम पर स्त्राध प्रपटे प्रविदिन परिश्रम करना स्वीकार करते हैं । क्या पढ़े-लिखों और मम्पत्तिवानों से यह श्राशा करना बहत है कि वे सम के शौरव को स्वीकार करेंगे छोर इस बाद का खबात न करेंगे कि उससे स्थल लाम कितना होता है ! क्या परिश्रम विद्याध्ययन की भाति स्वतः श्रपना ही परिवोधक नहीं है ! झगर हम क्षोग बास्तर में लोक-सेवक हैं, तो इम उनके लिए चर्सा चलाने में गौरव का श्रद्धमन करेंगे । स्वर्गीय मौलाना मुहम्मदश्रली की अस बाद का मैं समस्य दिलाता है जो वह प्रायः खनेक सभामचों से कहा करते थे, श्रामांत तलवार जिस प्रकार पाशकिक शांक और बसारकार का प्रतीक है उसी प्रकार चर्ला या तकली ऋहिसा, सेवा तथा विनम्रता का प्रतिक है। जब चर्चा राष्ट्रीय-पताका का एक अग्रम बना लिया गया तो श्रावर्थ ही उसका यह श्रार्थ था कि प्रत्येक वर में चर्ने की श्रावाज गंजेगी । वास्तव में धगर कांग्रेसवाले चल्वें के अन्द्रेश में दिश्वास नहीं करते. तो उन्हें उसे सहीय भएडे से इटा देश चाहिए। और कार्येस के विभान से लादी की धारा निकाल देती चाहिए। यह असम बात है कि मादी की रात का पालन करने में निर्माहतारन से घोला दिया जाय !

"तीरस संशोधन ओ मैं पेस इरना चाहता है वह यह होगा कि किसी ऐसे कामेसी की

"मैंने सामान्य सहस्य की बात कही है, पर पुम्ने श्रव इस बात में सदेद होने हम कि आपा सभी कमिसवादी पूर्व-स्वामीनता सम्ब से एक ही श्रव पदण करते हैं। में सत्य के दिए स्वामीनता उसके मूल श्रवें की राज्य "कम्पलीट इंडिगेंट्रेंस" के पूरे श्रवें जी श्रवंं में में बात है। में तिए तो पूर्व-स्वामय का श्रवंं पूर्व-स्वामीनता से भी कही श्रांपक स्वास्त है। पर प्रें-मूर्व भी श्रप्ता श्रवं स्वता क्याक नहीं करता। मोई श्रवंका या संयुक्त सम्ब देशे पर पर्व में देशे कि स्वाम स्वास्त में स्वता क्याक नहीं करता। मोई श्रवंका या संयुक्त सम्ब स्वता क्याक की स्वता स्वास नहीं है। स्वास स्वता की स्वता की स्वता की स्वता स्वास की स्वता स्वास की स्वता स

पर भी में सर्वामा अपूर्ण रह जाती हैं। किन्तु द्व बात को आपिक विस्तार नहीं देव बारण ।
"मैंने को कहा है कि पूर्ण-सरायम की परिभाग करामा असमन नहीं तो बाद की कहा है।
है। उससे किन्ते से कॉमेंस-नारियों के और मेरे सीच मतरेद की एक और कार तो स्वान में हैं। हैंदर की में सरायस करवा भागा है. कि सामा और सामा समायार्वक उपर है। हर्वर जहां सामा असे को पर सरकार्यक पर है। हर्वर जहां सामा असे को पर सरकार्यक को सिक्षा के स्वान के सामा असे सामा असे का स्वान के सामा असे तामा के सामा असे तामा की किए । तरे हर समा असे तामा प्रानिवास का असेवा करते हों तो हमें सामा असे तामा प्रानिवास का सामा असे तामा प्रानिवास का असेवा करते हों तो हमें सामा के निर्मात के सामा असे तामा को स्वान के सामा असे तामा की सामा की साम की सामा की साम की सामा की सामा की साम की साम की सामा की सामा की साम की स

भारत में लाप जा परता है। बारित के बर्तमान कार्यक्रम को निवास बना दिया है। बारत, है "दिन के मकोदों ने ही कार्यित के बर्तमान कार्यक्रम के किया दूस से उनकी हागी भरते हैं वे सम्माद्य उने का मैं पिरवात नहीं कर पाते, कीर मेरे पात उत्त कार्यक्रम के निवा दूसरा कोई वार्यक्रम है ही नहीं, है हस समय देश के सामने हैं—श्रूपांत्र कार्यक्रमता निवास्त्र, दिन्दू मुस्तिम परवा, नार्यु मधार्वेत्र वर्षों और बारी वर्षा प्राम-उन्होंगों को शुनानिवित करने के रूप में शी दो नहीं हरोंगी का वर्षों भीर भारत के 9 लाल गांची का संग्रत । यह बार्यक्रम मारेक देशमांत्र की टेसमांत्र की हार्यों

लिए कापी होता चाहिए।

ान्द्राणे वार्तवर्णामी से बहुने हुए बुराय को मध्ये सिने बाल वे लिए राम भारति है। हमहै मुक्ते बार्ज नेमा बीर सम्बन्धि से से बार्ज वह मुद्दा है। या वह सब होने हुए बाल सी से सामिल होनेवाले कांग्रेसकानों में से अधिकतर को यानद दी परान्य की में । परान्य यदि कांग्रेस की नीति का संसादका में तिमार्ग थे, तो मैं एन संसोधनों को और एक स्वत्य के मान के अनुकूत हों, देश के जरूव को आपित के सिल आदि यानरशक समस्तात हूं। जिल किया आदि सहस्वता भी स्वेच्छा पर निर्मा करती है उनके सावानों और नीति को अनदक उसके स्वरूप से सम्बद्ध में स्वरूप में तिम तो अनदक उसके स्वरूप तम्म के सावानों और नीति को अनदक उसके स्वरूप तम्म के सावानों की सावानों की सावानों के सावानों और नीति को अनदक उसके स्वरूप तम्म के सावानों की सावानों की सावानों की सावानों की सावानों के सावानों की सावानों सावानों की सावानों की सावानों की सावानों सावान

#### सम्बर्द-कार्यस

२६ से र⊏ अन्तूबर (१६६४) तक बम्बर्ट में कामेस का अधिवेशन हुआ। अधिवेशन क पहले से द्वी कामेस-विभाग में होनेवाले कालिकारी सचारों की द्वारों चल रही थी।

श्राधिवेशन के शरू होते ही गांधीजी ने खपने संशोधनों को दो विभागों में बाट दिया: ग्रयात् कांग्रेस-विभात-सम्बन्धी ग्रीर सत्याग्रह-सम्बन्धा । सत्याग्रह-सम्बन्धी सक्तोधनी को तो द्यापने कार्य-एमिति के फैसले के लिए छोड़ दिया और विधान-सम्बन्धी संशोधनों के बारे में यह कह दिया कि उनका पास होना न होना ही इस बात की परख होगी कि कांग्रेस उसके नये सभापति व उनके साथियों में विश्वास उसती है या नहीं । पर भारत्वर्थ की बात है कि कार्य समिति से जायक परि-वर्तनी-सहित दोनों प्रकार के सशोधन स्वीकार कर लिये खीर स्वय कांग्रेस ने भी जन्हें सस्यत स्वीकार कर लिया, जिससे साधीजी सतुष्ट हो गये । गाधीजी के मुल मसनिदे मे कामिस में जो-जो परिकर्तन किये उनकी तफसील देने की यहां जरूरत नहीं। इतना कह देना पर्याप्त है कि ध्येय-परिवर्तन के मस्ताव के भारे में यह निश्चय हुआ कि उसे पान्तीय-कार्यस-कामिटयों के पास सम्मति के लिए भेजा जाय । अन इस प्रस्ताव पर खानले वर्ष के ग्राधिवेशन में पिन विचार होता । 'शानीरिक-धम' की शर्त हेवल उन्हीं कांग्रेस-सदस्यों तक सीमित रहली गई जो कांग्रेस के किसी खुनाव में खड़े हों। खादतन लादी पहनने की चारा ज्यों-की-स्था मात लो गई । काग्रेस-प्रतिनिधियों की सक्या २००० से चाधिक न होना तय हुन्ना, जिसमें १४८६ प्रतिनिधि ग्राम्य-लेकों के चीर ५११ शहरी-लेकों के रक्ले गये। महार्शिमति के सदस्यों की सख्या ज्ञाधी कर दी गई । प्रतिनिधियों का चनाव '५०० नदस्यों पर एक पर्तिनिधि' के दिसाब से रक्ता शया. ज कि १००० सदस्यों पर एक प्रतिनिधि के दिसाब से, जैसा कि गोधीजी का प्रस्तान का । इस प्रकार गांधीजी के मल प्रसानित का यह मिद्रास्त कि प्रतिनिधियों की सस्या टीक कांग्रेस-सदस्यों की सस्या के हिमान से हो, कांग्रेस में स्वीकार कर शिवा। हमका यह वातार्य हुया कि प्रतिनिधियों की दैनियत खब एक धूम-धहाके से दोनेशले सम्मेलन के दर्शकों की सी ने सहर राष्ट्र के प्रतिनिधियों की सी हो गई. जिनका कर्तस्य था कि कांग्रेस की कार्य-कारिसी खर्चान महासमिति व प्रान्तीय-कांग्रेस-कांग्रेस-कांग्रेस-कांग्रेस व चनाव करें। गांभी जी के समृतिदे का द्यार साग स्थापा क्यें-का स्थी स्वीकार कर लिया गया ।

लेकिन कांग्रेस का नवा विचान या वालंगवरणी बॉर्ट, स्वतान्मक कार्यक्रम एवं केंग्यादाविक निर्वेष-सम्बन्धी पुराने प्रस्तावी की स्वीकृति में प्रस्तावी का पान होता, क्राधिवेसन के मार्चे के निर्वेशी कार्यस के निर्वाचन में मठ देने का ऋषिकार न होगा जिलका कि नाम ६ स्होने वह स्थास<sup>द</sup> रजिस्टर पर नरहा हो श्रीर जो पूरी सरह से श्रादवन कारी परननेवाला नरहा हो। <sup>क</sup>टरे हैं <sup>8</sup>

राजार पर न पर हा आपाजा पूर्व तरह से आदित साथ परनावाश न पा है। पर मामला सामनो ने हुए हैं को कार्यान्तित कराने में मारी किंतिजार्यों को सामना पाना है। यह मामला सामनो ने हुए हैं तप किया जा सकता है, कि कामें से के साभावि के पास खाने का श्रीकार है हैं। मिन्न कमिटियों के सारापतियों पर हस बात का तिस्ता करने का मान होड़ दिया नहीं है सा कि मतदाता खादतन सादी पहननेताला है या नहीं। नियम के सामें में वह सादमां स्टाह है सा

वन बहुननेवाला न वामक्ष जाय, जो थोड देने के समय प्रायव रूप से पूर्णवः सारी स्थे के हैं किन्तु हिंद भी किसी नियम से बह सन्तीयकार प्रसापक नहीं हो सहता जिना वाका प्रदेश सोग प्रायनी इश्का से नहीं कार्य, नाहे उसके पासन कराने के लिए कितनी ही सांपानी हैं। से काम करों न लिया जाय।

''अनुमय में यह दिलला दिला है, कि केवल है ००० मीतियिंच हो दूस में बारे के वहीं हैं का जाते हैं कि सभी भीति कार्य-सवायत्म कामा बहिन हो जाता है। उत्पादक की मितियां कार्य के कार्य के स्वादक की स्वित्तियंच की से कार्य के कार्य के हैं कार्य के हैं कार्य के स्वादक में साथिक मीतियों के मीतियां के से कार्य के हमीत के सी सुविधा की भी भावता मां होती, क्षेत्र के उत्पादक की लाग्न में ही के कार्य के हैं है हमीलय में यह सम्रोधन माहेगा, कि मितियांचें भी भावता पात करेंगे के ही अंत्र कार्य की हम की साथक में हैं हमील की साथक में से कार्य के साथ की सीतियांचें की भावता कार्य के साथ हमीतियांचें की भावता कार्य के अपना कार्य कार्य की साथ की सीतियांचें की सीतियांचें की साथ की सीतियांचेंच की सीतियांचेंचेंच की सीतियांचेंच की सीतियांचेंच की सीतियांचेंच की सित्यांचांचेंच की सीतियांचेंच की सीतियांचेंचेंच की सीतियांचांचांचेंच की सीतियांचेंच की सीतियांचांची सीतियांची की सीतियांची की सीतियांची सीतियांची की सीतियांची सीतियांची सीतियांची सीतियांची सीतियांची सीतियांची की सीतियांची की सीतियांची सीतिया

हुत चेता नहीं का कि कार का कि वार्षित की के हुए हो गाया हुए की हैं कि हुई की का का का है हैं कि उनिक का लिए हैं कि वार्षित की लिए की का है कि अपने की लिए जब बात का हुई की कि का कि की कि का कि का का कि का कि का है कि का कि की कि का कि का है कि का कि का

and the fit is a distance which are not fit to also under an in the area and the fit are also an area and the fit are an area and the fit area and the fit area and the fit area and the fit area.

करों कर के को भारत ? अपने कर के को भारत ? अपने कुम्मक है कि अका कमाकार के दिन राज्या क्रिका है इस्ते कसार्थ का नार्थ का दर्वाजा उनके लिए सदा खुला हुन्ना है। यह सभी हो सकता है जबकि पहले कांग्रेस स्वय ऋपने को इस योग्य बना ले। पहले उसे अपने में से सब गन्दगी निकाल देनी होगी और छपने की इस प्रकार दालना होगा कि कांगेस व सहर, ग्राह्मता, सचाई व ईमानदारी के ही परिचायक समझे जाने लगें। इसलिए विमेस के बुद्धिशाली लोगों को अपने नेवाओं को यह जता देना होगा कि उनका उद्देश स्वार्य नहीं बहिक सेवा व त्याम के श्रादश की प्राप्ति है-ऐसा भादश जिस एक पहुंचने के लिए हमें प्रति दिन कम-से कम 🖒 घरते सासिक के हिसाब से शारीरिक श्रम करना ग्रावश्यक है ग्रीर जिलका फल हमें कांग्रेस को अर्थित करना है। इस धारा के सम्बन्ध में कुछ लोगों की यह गलत धारणा-सी बन गई है कि यह धारा कांग्रेस को समाजवादियों के खानमधा व प्रभाव से बचाने के लिए रक्ली गई है। बात ऐसी नहीं है। जारीरिक-ध्रम तथा गरीब मजदर व किसानों की सेवा के लिए कारेंस गत १४ वर्गों से ही बचन बद है। कांग्रेस का दृष्टिकीया तो बास्तव में समाजवादी ही है। यदि समाजवादी सिर्फ श्वदर व आम-उद्योग में, सत्य व खड़िसा में, तथा देश के सामने रक्ते गये उन्च-द्यादर्श की प्राप्ति के लिए निर्धारित दैनिक-कार्यक्रम में श्रपनी द्यारथा रखने की घोषणा कर दें तो कार्रीसमाँ चौर समाजवादियों में कोई खन्तर ही ज रहे। खौर फिर माधीजी से बदकर समाजवादी और कीन हो सकता है, जो सिर्फ नाम के ही समाजवादी नहीं बल्कि वास्तविक समाजवादी हैं—जिन्होंने ब्राप्ती सारी धन-सम्पत्ति कोड दी श्रीर धर-बार ताते रिक्सेदारा सक से सम्बन्ध-विन्होद कर लिया । इसलिए बहुत होता कि आए-अलाविकार कोई हिस्तानरी चीज उही बल्कि, कांग्रेसियों के दैनिक-जीवन में समाजवादी खादर्श को चरितार्थ करने वा एक सब्चा प्रयान है।

गांचीजी के कांग्रेस से चालग होने की घटना के सिलसिले में बम्पई-ग्राधिनेशन में ब्रीर प्रश्न जो बार-बार लोगों के मंद्र पर द्वारो, वे यह ये कि शाबीजी द्वाब क्या करेंगे द्वीर कांग्रेस की छागे वया करना चाटिए रे यहा एक भ्रोर यह शका उत्पन्त होती है कि क्या गांधीजी ने राजनीति से भी अवकाश महरण कर लिया है, और दसरी छोर यह कि अगर गांधीजी अपने साथ अर्खा-संघ और माम-उयोग सप को भी ले जावते तो बांग्रेस के पास फिर क्या राजनेतिक कार्य रह आयगा रे ये शंकायें जनता के सद्ध भ्रमपूर्ण विचारों की ही चोत्रक हैं। यदि यह मान लिया जाय कि रचनात्मक दार्थ वास्तव में राजनैतिक कार्य ही है, जैसाकि एक सरगामही मानता है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि गांचीजी ने बार्क्ट चांचिवरान के बाद राजनीति से प्रवकाश ब्रहण कर लिया । इतना ही नहीं, गोधीजी ने तो स्वास कांग्रेस के प्रस्ताव-द्वारा ही ज्याने लिए व्यक्तिशत सविनय-अवशा का अधिकार सुर्वित रख लिया है, अविक कांग्रेस में गांधीओं के ग्रालावा उसे छीर सबके लिए. मौकफ कर दिया है। इसलिए बहुन होना कि राजनीति कोहने के बनाय जलोंने को सारी राजनीति हो अपने लिए सुर्वित स्वस्त्री है---रक्षतात्मक तथा प्रवसात्मक दोतों ही । इसपर यह वाजिब सवाल किया जा सकता है कि फिर कांग्रेस के पास रहा ही क्या रै लेकिन क्या इस भी यह प्रश्चलें कि कांग्रेस के पास रहा क्या नहीं ! स्वनात्मक कार्यक्रम सदा उसके सामने है जिसे भवकाल में कांग्रेसी स्वयं कार्य लोगों की सहायता से करते हो हैं। ध्वसाहरूक कार्यक्रम के बारे में यह बात है कि कांग्रेस, जो सविनय-स्ववश में अपना विश्वास एकबार फिर बोधित कर सुकी है, उसे जब चाढ़े वर फिर चला सकती है। गास्तव में वो शहू व कार्यकर्ताओं को उनके त्यांग के लिए बधाई देने का जो प्रस्ताव पास किया गया उसमें कांग्रेस ने अपने इस दिश्वास की ही घोषणा कर दी कि स्वयव्य-प्राप्ति के ब्राहिसा व संविमय-अवका ग्राचिक ब्राच्छे साधन है बजाय हिंसा के उपायों के, जिनके बारे में श्रानुभव ग्राच्छी विष्द बता खुका है कि अनका परिवास तो जालिस व सजलूम दोनों बाय आतक के प्रयोग में ही

है में जां। में, हाकाद ने श्राम हुए बस महान के निर्माय के 1 तमारी क्रियोग के स्वार्ण वर्ष में स्वार्ण करते। समारी क्रियोग का माम बुग्न कम महानदे तुमा, क्रियानामां में क्राय क्रियानामां क्राय क्रियानामां क्रिया

के निवास स्वाधिकारी तह तो बार बाया वह प्राप्त का स्वधिकार कीन है । का वी भिना स्वित्त का स्वधिकार की स्वीत के स्वधिकार वह प्राप्त का स्वधिकार की स्वीत के स्वधिकार की स्वीत के स्वधिकार की स्वीत के स्वधिकार की स्वीत के स्वधिकार की स्वीत की स

स्वत्यं का भिन्न में त्या ब्राह्म का राज्य का को है जा प्राप्त कर कर ब्राह्म के प्राप्त का प्राप्त के प्राप्त कर की व्यक्त कर की का का का स्वाप्त के अपने का का का स्वाप्त के प्राप्त के का का का प्राप्त का किया के प्राप्त के का का का प्राप्त के प्राप्त

AND THE LAND OF THE BOTH OF THE SECOND STORES OF TH

A STATE OF THE STA

क्षीर देते हैं। श्रापने देवेठ-पत्र ( स्टाइट पेपर ) की तक्षतीलवार वही विद्वतापूर्ण श्रालोचना की। कामेर कार्यक्रम के सम्बन्ध में श्रापके विचार बड़े लामदायक थे।

राजेन्द्रबाब् ने श्रपना स्त्रोटा किन्तु भावपूर्ण भाषणा इस प्रकार समाप्त किया-"भारत के स्यावन्त्र्य-युद्ध का जो लद्द्य रहा है उसका स्वाभाविक परिग्राम स्वाभीनवा ही है। इसका सवलब यह नहीं कि इस दूसरे। से सम्बन्ध विच्छेद करके ऋतम पढ़े रहेंगे । स्वाधीनवा से यह ऋभिपाय वो हो ही नहीं सकता, लासकर जनकि हमें उसे श्रहिसा-दास प्राप्त करना है। स्ताधीनता का मतलब तो उस शीपण का अन्त करना है जो एक देश दूसरे देश का और देश का एक भाग दूसरे भाग का करता है। स्वाधीनता में तो यह बात है कि इस पारस्परिक-लाम के लिए दसरे शहाँ से अपनी मजी के श्रदुसार मित्रवापूर्ण व्यवहार रख सकते हैं । स्वाधीनवा से किसीकी बुराई नहीं हो सकती. महांदक कि हमारा शोषण करनेवालों की भी बराई नहीं हो मकती । हा. श्रवर सदभावों के बजाय हमारे शोपक शोपण की नीति पर ही निर्भर रहें तब तो बात ही दसरी है । इस स्वाधीनता-स्नान्दोसन की शक्ति श्रहिसा है, जिसका सजीव व सकिय रूप सबका सद्भाव होना और सबके लिए सद्भाव का होना है। हम यह देख ही चुके हैं कि इन्छ हद तक समस्त संसार का लोडमत श्राहसा को मान चुका है। लेकिन उसे स्त्रभी स्त्रीर भी व्यापक रूप में इसे स्त्रपमाना चाहिए। यह तभी हो सकता है जर्वक समार के राष्ट्रों की सन्देह व आविश्वास की भावनायें, जिनका जन्म भय से होता है, दर हो जार्य श्रीर उनका स्थान सुर्राच्चवता की भावता ले ले, जो भाग्व की सदिच्छा में विश्वास उरान्त होने पर ही सम्भव है । पित्र भारत खन्य देशों पर कोई मनसबे नहीं बाध रहा है। उसे विदेशियों से खपनी रखा करने के लिए और ज्यान्तरिक शान्ति तक के लिए किसी बड़ी सेना थी ग्रावश्यकता स होगी। त्रान्तरिक शान्ति तो उसके निर्वासियों की सदिन्छ। के कारण बनी ही रहेगी, और चुकि दूसरे देशों पर उसकी कोई भरी नीयत नहीं है, वह इस बाद की आशा तथा मांग दक कर सदेगा कि उसके पवि भी कोई अरी तीयत न रसने । श्रीर फिर उसकी रचा दो सारे विश्व की श्रीदन्छ। के कारण श्राप ही हो जायगी। इस दृष्टि से देखने तृष्ट को ब्रिटेनबासियों कर की, यद उनका उद्देश भारत की कामान क्रास्वाभाविक हालत में भटके रखना नहीं है, हमारी स्वाधीनता से हरने का कोई कारण नहीं । हमारा मार्ग भी स्कटिक की भावि साफ व स्वन्छ है । यह मार्ग समिय. संबीव. स्वर्धिसास वामहिक प्रतिकार का है । इस एकशर बासकाल को जाय, दो बार हो आय, लेकिन एक दिन प्रम भावस्य मधल होते ।

''कहरों ने दो इस सामें पर चलकर कपना कीका कीर कपना वर्षण वक निक्काण कर दिया है। और भी क्यादा व्यक्तियों ने कपने कपापे स्वान्तवा के जुद्ध में कुर्वान कर दिया है। विकान वीद सामें मार्ग में कोई से किन्तारमां कार्ये दो हो उनमें परशान भी प्यादिए कीरन से कर में या कालन से क्षानी शीध मार्ग में दो दोनना दी चार्गिय। इस्सों प्रथम ने नेक हैं, क्याद स्वान के इस्द्रान्योंना की मार्गित को नहें चाव कीर क्यांग के कार्य देश नार्थ है। इसे अपनो मेरे पर प्रवान और अपने निक्चय पर श्रद्ध स्वत्न चार्तिय। सत्यावस कीव्य क्या में जुद्ध काल के लिय पद्माक का अपन यह ताब दुवी है, लीका सामाह से स्वान्य को दो और स्वान ही नहीं है। सामाह से स्वान क्या यह कार्य कार्य कर है, जी कि क्यांग्रह से स्वान की क्या

> "Truth for ever on the scaffold, Wrong for ever on the throne,

होकर रहता है। गांधीजी यह महसूस करने लगे थे कि वह एक नहें नोफ के समान है किने हो देवीं जा रही है, और जिलता ही अधिक वह उस बीम की कम करने का प्रश्न करें है हर् यह यहता जाता है। यदि सर्वितय-ग्रवशा प्राप्त करें तो वह करें, इन हों है वह ंश्रीर उसका संचालन कर ती वह करें ! युद्ध होई तो वह होई, सुलह हों ते वा हो। तर्म के लिए, मार्च करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, पीड़े इटने के लिए करा के के भारं दे तो गांधीजी । सच तो यह है कि इतने भारी बोक्त के हतने से वह वहीं कित है 'लदा हुच्या था, मजबुत ही बनेगी, जैसे कि एक परिवार से पिता के हरने से उन के रहे ही है, उसके स्वयं काम करने से हिम्मत भी बहुती है, उसकी बिम्मेग्री की सम् है, उसमें श्राज्ञा श्रीर उत्साह का संवार भी होता है, श्रीर ऐवी हात<sup>त है हो</sup> हैं हैं हैं जानिक बहु बहु पुरुष अपने परिवार को अथवा अपने राष्ट्र को आवश्यकानुका कर हुन न देने और जनका पथ-दर्शन करने को तैयार हो। गांधीजी इसके लिए तैयार है। वह इसर हरू ही चुके हैं। अनका उद्देश्य तो कांग्स को देश में एक शांक पतान है। कितिहरू हुन उसके सदस्यों की संस्था से नहीं बल्कि उन सदस्यों के पीड़ों की नैविक एकि रिर्म है कर क्षेत्र रही है ; श्रीर जैसे जैसे जैसे उसके नेताओं में जिम्मेदारी की भावना बहेंवी बती है की न्ना प्रतिक स्वाप्त के प्रतिक स्वाप्त भी बहुरी नाती है। इसी किन्द्रियों के किन्द्रियों किन्द्रियों के किन्द्रियों किन्द नजाय कमिल बहुत काल तक श्रीर बहुत अधिक मात्रा में सोबीकी वर हिन्दिया है। श्रीर कणारी न्यूप व्याप वह श्रार बहुत श्रीषक मात्रा में मांबीबी पर शिक्स पर है। श्रीर श्रापनी शर्तों पर ही गांधीबी का सहयोग चाहती है। यस्तु वह के ते हो हो है। पार्थ वा गायाओं का सहयोग चाहती है। यहन का की हिन्द कि हिन्द हैं गांधीओं का सहयोग गांधीओं की शहाँ पर ही प्राप्त कर सनते हैं। इर्देश कि हैंदर हैं। शर्ती को पूरा कर देगी उसी दिन वह कमित में थाउन कर बात है। बहुन सर्व कर कर है। किए जैका के देगी उसी दिन वह कमित में थाउन कार्न कीर उनश कर कर का ्र कर प्रभा जला दिन वह कमिस में पापन साने की उनस सरकार है। सिए वैदार हो जायों। श्रीर ये सर्वे केवल यही हैं, बाहेब वाने सन्त हुए हा।) ह मदरब सन्ते हो, चाद संस्था में कम ही हो, वह देशी बार्य-हार्थितनो श्यानि हर के हुन हुन है भा, चाद तथ्या स कस ही हो, वह ऐसी कार-समितिहां स्थान हर में १८०० कियाशील होकर काम करती रहे जितसे कमित-संस्थाय सोने की मांविका कर के १८०० बढ़े। जब यह सब-बुद्ध हो जायमा दो यह हंगी-बुद्धी से झांबर उनक्ष है जा है है। जब यह सब-बुद्ध हो जायमा दो यह हंगी-बुद्धी से झांबर उनक्ष है जा है जा है। ्ष प्रमुख्य हा जायमा दो वह हंगी-सुरी से झाहा उनका नेहत हो? गांधीजी देशी कामेंद्र को जन्म देना चाहते हैं औ झांपहार हे आहरों में तर हैं हैं हैं हैं आहरों से किसी की कम देना चाहते हैं औ झांपहार है आहरों में स्टू नीति के तीत्र व उसके समिताय तक को स्थापक बना दिया है। उसके स्थापक का रहा है। उसके समिताय तक को स्थापक बना दिया है। जिसके स्थापन का है। है है निर्माण का समानात्र सम्बद्धित के स्थापक बना दिया है। जिसके स्थापन का है है ्र ५००० जामगाय तक को स्थापक बना दिया है। दिवहें व्यक्तिकशास्त्रीय है। स्थापक का स्यापक का स्थापक का स्थाप एक जादमी दिया, यह भगमा चड़ा हिया निवह तीने एक्ट्र होड़ देए बड़ हो, हह है हिस्से नैतन में रूप हिनारे नेतृत्व में देश सम्मास भाग दिया जिनहें भीने एक्स रोझ देश तह हो। है। हिनारे नेतृत्व में देश सम्मी प्रतित कर नहें। मांग्री में में ही शिवार से होते. विभिन्न इसवारी में असे रहे हैं, यह सहा भारत के प्रथम शहर बाले के देहा है।

नमर्ग अभिन को नवसम् का भेष उनके नमार्ग कष् मृत्रेनुस्थर है कर्म हैं

इस प्रकाव के परिवास-स्वरूप ही नुसाइशों तथा प्रदर्शनों के सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पास स संदर्भ को इस प्रकार था :---

जा गया, को हर प्रश्ना था:— "'बॉक कामिक के बार्षिक व्याविवयानों पर होनेवाली ग्रामारों वया धूम-प्रशासे के प्रारणों मरफ्रामार बावब के स्थानव-वार्यात को मुक्त करना बांद्रवीय है और चूंकि हम नुमारणों व रपीनों के काया ब्रोटे स्थानों के लिए यह जवमान हो जाता है कि ये नामेंक को जामांनित कर के भाविष्य में स्थानव-वार्यात जुमारकों वया धूम-प्याव के प्रारप्तिन के मार से बाद की बता हो है। कि बुंकि जुमार्स्त्रों व धूम-प्यावके से स्टर्शन कार्यिक ग्राह्म वास्मतन के जाश्वक्त करा है, इस्ते

१२० हो जार्ष ज्ञांकल-मोरावीय पर्णा-छव व प्राम-उत्योग-छव के सुदूर किया जाता है। वे छन्यार्थे न मस्समें का रांगरन रहा प्राप्त करियों कि शिवार के साम-वार्य क्षा काना का बारे कर सरक्र र वि पातीं हा प्राप्तित को थि। दे किया कर में से उत्तर एक्सन दरेंदि होगा करती करवाले का स्थाप्तित कराता १९९८ कराता और उन्हें सीक-प्रिय बताना, ज्ञीर ख्रामतीर पर प्राप्य-जीवन की दियी शालियों के परिव करता ११

सर्वाव प्राप्त करनी वह कमांव प्रकट की थी कि चुंकि सेर्ड का निर्माण एक सहासारण क्लिये हैं एक्ष्य गा अपने का उठका जीवन-कास रह सात वह तीर्माण हो को उठके प्रकटन न्यूम-१६ देने के अभा निर्माणन कि माने कर की डी उठके जा द स चुनाव के साथ कर जा कर कर माने सर्वाधी के पात निर्माणन कि समाने जान, उठ काम वह कर सी सर्वा के मेरे के स्वच्य कर प्रमान संक्तांगित के पात कि स्वचित्त के कर में अभा । बाहिन से सेट की कियारी का स्विध्य कर है पूर्व संक्तांगित के पात कि स्वच्या के स्वच्या के स्वच्या कर की स्वच्या कर स्वच्य

कादी विवेचन का मुक्ते हैं।

सहर-मतारिकार के सम्बन्ध में एक पूर्वक प्रतान पात किए गया, की इत प्रकार का :---

#### कांमेस का इतिहास : भाग ६

Yet that scaffold sways the future.
And behind the dim unknown
Standeth God within the shadow.
Keeping watch above his own."
"बाय भने ही जातीवल में दिसे सरद्व्या दिवांच प,
बोर दिसे समाय शान से स्ट द्व्या विवादन प,
स्वी हा विव बना वास बह वो भी इस मारी श-

हों। दिले कानाय शान से हटा हुमा जिसक प. शली का प्रिय जना सत्य प्रता भी हुए मारी के यथ पड़ार देना खुच मार में, होगा पुनित यर-पर। सदा लाडे मागवान रहेंगे जिसिसच्छूप्र गणन में, ह्यापने प्यारों हो बला हेंने जान में होर दिनन में ॥" कांग्रिस के मानाव

च्चर स उन प्रलावों की छोर चाते हैं जो बम्बर्र-इप्रिंख ने २६, २७ व रह इस्पूर से चिपरेशन में, जिबने राजेन्द्रवाष्ट्र समापति और भी के० एक० नरीमेन स्वागता<sup>नाई है</sup>। हमें।

कांग्रेस के वाले प्रस्तानदाग उन प्रसानी की अंग्र किया गया की कार्य-वर्गित वे स्ती-ने मर्ट १९६४ में व उक्करे बाद प्रधानी बैठकों से पात किये ने क्रीर जिनके दिवस साठ टेर विभादी-बोर्ट, उसकी नीति व कार्य-कम, स्वनात्मक कार्य-कम, प्रकारी आरवीयों की विर्वेत कारा व स्वदेशी थे।

इसके परचात् राष्ट्र के त्याग व सविनय प्रवता में राष्ट्र की द्याखा-विषयक एक प्रसाव वर्ष

जो इस प्रकार था — "यह कोंग्रेस गृह की उसके इकारों स्त्री-पुरुष, बुढ़े कोर क्यान, गांनी व धारों के हतां के बीरवायूची स्थान व कप्ट-सदन के लिय क्यार देती है कीर क्याने इस विदास की प्रकार कि कारियासक क्षत्रहमोग व स्थिनय-क्षत्रका के दिता देता में इतने गार्क की सार्पीक का होता क्षत्रमध्य था। इसलिय व्यां वह इस क्या की सार्वप्रकृता मार्युक करी है कि गीरीजों के सीरों के लिया सारियन-क्षत्रका-क्षान्योलन मोकूक कर दिया काय, वह इस बाते ना यूर्ण विद्यास प्रकट करती है कि स्वयक्य-मार्थिक लिया दिवासका उपायों की कोर्य-

हरे में श्रद्धमन श्रन्दी वरद बचा जुका है कि उनका परिष्णास जालिस व सकतूप रोने के तंक-प्रयोग में ही होकर रहता है, श्रदिशासाठ श्रतहमान श्रीर शतिबय-खवश झरिक सन्ते |'' हकेदे पहचात् एक प्रसान-हाय पं॰ नवाहरताल नेहरू ही वसंपत्नी भीमती कमता नेहरू में एक्टीबेट की वस्ता प्रकट की गई और इस सात की उत्सीह की गई कि पहाड़ी-स्वान पर

<sub>तर्मक</sub> स्वास्प्य ठीक हो जायगा । द्वासल-मार्त्वाप माम-उपोग-संघ के विषय पर स्वासी बरम स्त्रीर सहस-पहल रही और ह<sup>ह</sup> | जिन्न सम्बा मस्त्राय पास किया गया :—

ंबींक देश-भर में कांबेंकियों के सहयोग से ज्ञयन उनके सहयोग के बिना खरेशी के प्रणा करनेशारी बहुत-ची संस्थायें खुत गई हैं, जिससे लोगों के दिलों में हुए बारे में बहुत भंग हु कि 'सरेशों' का स्वरूप क्या है, और संक्षित्र अपने ज्ञारम्म से ही कांग्रेस का ध्येव सर्व रेंग सर चेटी के विरोधी सामी बेंकटाचलम चेटी की छोर थी। मौनी वेंकटाचलम ने सर ध्यमुखम् ऊस जो विजय प्राप्त की उसकी गगाना साधारण, विजयों में नहीं की जा सकती। बास्तव में वह कार के उत्पर कांग्रेस की, धनसत्ता के अपर नैतिक-यस की, ख़ौर ख़ोटावा ख़ौर ब्रिटेन दोनों के र भारत की विजय थी। दिविशा-भारत में कांग्रेस ने ख़ौर सब जगहों पर भी कन्जा कर लिया। रास अहाते में ११ प्रादेशिक जगडें थीं; हरेक के खुनाव में कांग्रेस की डेर-की-डेर रायें मिली। ाल में कांग्रेस-नेशनलिस्टी ने सब 'साधारसा' जगहों पर कब्जा कर लिया। युक्त-प्रान्त में भी ग्रेंस ने सब 'साधारण' क्रगहों पर क≆जा कर लिया, जैसा कि वह सन् १६२६ में भी नहीं कर सकी । यक-प्रान्त में काप्रेस को मसलमानों की भी एक जगह मिल गई । बिहार, मध्यप्रांत, महाराष्ट्र, नगत. केनीटक व स्थासाम में सब जगह कांग्रेस में बाजी मारी। वेबल पजाय में ही कांग्रेस पिछड़ । वहां उसे बेवल एउ ही जगड़ मिली । कल मिलाकर कांग्रेस ने ४४ जगहों पर कब्जा कर लिया नेके लिए यह वहा जा सकता है कि वे शुद्ध कांग्रेसी जगहें हैं। इन जगहों के ग्रालावा कांग्रेस नेशन-ह्यें की जगहें भी उसे प्राप्त हुईं। साम्प्रदायिक 'निर्युय' के प्रश्न के ब्रालावा कांग्रेस-नेशनलिस्ट

श्रसेम्बली में कामेंस-पार्टी ने श्री तसदृद्क श्रहमदलां शेरवानी की श्रसेम्बली की श्रव्यद्मता लिए लड़ा किया, लेकिन वह हार गये। श्रापने तीन विजयी उम्मीदवार श्री श्राम्यंकर, शेरवानी

राधमल को खोकर कांग्रेस को बड़ी चृति उठानी पड़ी । देश को श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ सेवा व्यर्पित करके वीनों बीर ग्रापने जीवन के यौथन-काल में इस संभार से कृत्व कर गये । श्री शशमल कांग्रेस-नेशन च्यमेखनी में कांग्रेस-पार्टी का कार्य

क बात में कांग्रेस के साथ थे।

स्टपारीं के थे।

कांग्रेस-पार्टी ने फीरन ऋसेम्बली में, जिसका श्रीधवेशन २१ जनवरी की शरू हथा, अपना र्षि भारम्म कर दिया। सरकार ने खासिल-भारतीय माम-उद्योग संघ के बारे में जो गरवी-पत्र निकाला

ï उस पर विवाद उठाने के लिए कांग्रेस ने कार्य शेक श्लनेका प्रस्तान पैरा किया, लैकिन वह खटाई पड़ गया । श्री शरतचन्द्र वसु की नजरवन्द रखने के विरोध में पेश किया गया ऐसा ही प्रस्ताव <sup>प्र के</sup> विरुद्ध ५.८ सर्यों से वास हो गया । स्मरण रहे कि भी शरतचन्द्र वसु जब नजरवन्द ये तब भी इ असेम्बली के लिए निर्विशेष चुन लिये गये। असेम्बली के सदस्य होते हुए भी असेम्बली की टर्नों में भाग होने की सरकार ने उन्हें. इजाजत न दी । कड़िस-पार्टी का प्यान सबसे पहले इस बात े क्रोर ही गया क्रीर उसने भी भूलाभाई देसाई के योग्य नेतृत्व में क्रापनी मोर्चेश्न्दी की । भी देसाई <sup>बारे</sup> में यह कहना अल्पुक्ति न होगी कि उन्होंने खसेम्बली को वही गौरव और वही प्रविष्टा प्राप्त <sup>ा दी जी परिदत मोतीलाल जी ने काई थी। स्त्राप कुछ, काल तक वस्पर्ध के पहनी देट-जनरल रहे</sup> है लेकिन ब्रापने उन कर ऊ चे-ऊ चे सरकारी पदों तक की तिनक भी परवाद न की जो स्वभावतः

गत कर दिया कि समभौता सतम नर दिया जाय। (सरकारी) पद का दुरुग्योग करके अपने वायों है लिए जो शजाजनक से शजाजनक कार्य किया जा सकता है उसका यह समझौता एक विलन्त उदाहरण या, जिसे भारत-मंत्री व ब्रिटेन के व्यापार-मण्डल के प्रधान ने आपस में किया या। विमक्तीता हो किया या ब्रिटिश मन्त्रि-मगदल के दो सदस्यों ने मास्त के व्यापार की लूट को बॉटने के लप, पर उसको दे दिया गया बढ़ा कंचा नाम 'ब्रिटेन-भारत का स्थापारिक सममीता'। बास्तव में

स पद की मात करने वाले व्यक्ति की खनसर मिला ही करते हैं। कांग्रेस ने खपना दूसरा बार ब्रिटेन मारत में हुए विजारवी समसीते पर किया। धन के निक्य ६६ रायों से झसेम्नली ने यह प्रस्तान ''कसिम वा कोई भी महत्व विशो पर या दिशी भी वसिम कल्सि के पुनाव के हिस्स वा न हो सकेगा, य'र यह दुरे हीर से हाथ की वसी मुनी कारी चारदन न पहता हो !'

न दो रूप मा, य'द यह पूरे होत से द्वाय की बढी सुनी रुपदी स्वाददन न पहनदा दें।' बाबर्ड-कंटिन में रुप्ती पहली बार धम-मदाधिकार का प्रसाय पास दिया गरा, से हर

प्रकार था :---

"भी में भी सर्भित विशी भी बोकि-बोली की तरह का के लिए उम्मीदकर नहाँ हैं वे दरदार न होगा, यदि जानी बुनाव की नामकरागी भी तारील को समस्य है नेजी है आते हैं बोम की श्रीर से माने के लिए लगातार कोई ऐसा सार्थित असन किया होगा को उर्दे वर्ष मुख्य में डाय्टे बरी हुए है - नावर के अब्दार वह के स्वावर हो, या जो उर्दे का सुक्त में डाय्टे बरी हुए है - नावर के अब्दार हो, या जो उर्दे का मुख्य में डाय्टे बरी हुए है - नावर के अब्दार हो, या जो उर्दे का मुख्य के स्वावर हो, या जो उर्दे का स्वावनार्थन प्रसाद की स्वावर हो। वार्य शासित हमस वार आ-वीत वार्य के स्वावर हमस की तह अस स्ववर्ष की साम हम विश्वन जाया।"

गांधीकी वी श्रल्टदर्गी ने इस यात का तकाजा किया कि गांधीजी में विश्वासका एक प्र

पान क्या जाय। वत्त्रक्रमध्ये प्रत्ताव इत प्रकार या :---"यह कविस महात्मा गांधी के नेतृत्व में श्रुवने विक्वास को क्रिम प्रकट करती है। उनमें इंड सब है कि कविस से श्रास्था होने के निश्चय पर उन्हें विचार करना चाहिए। लेकिन चुंक

इस बात में लिए गुजी परने में सब प्रयत्न विषक्ष हुए हैं, यह समिन आपनी हब्युत है लिए हैं दिवाँच में मानते हुए शापु में लिए भी गई उनकी देजीन सेवाजों में प्रति धन्यतार प्रवट वर्ष ब्रीर जाने हुस जाश्यासन पर स्वीत प्रमुद स्वती हैं कि उनमा सलाह मस्तवस ब्रीर व्यवस्त हैं अक्षमतानास कोत्री में प्राप्त होंगा सेवार !"

कांग्रेस के श्रासामी श्रापवेशन के लिए शुक्त-प्रान्त से निमन्त्रण मिला यह स्वीर क्रिया गया ।

श्रसेम्बली का चुनाव

न्द्र पना । इससे लोगों में पिर महद्य किया था कि देश सहिमाली के जुनवों में भी ज्वे कृद पना । इससे लोगों में पिर महद्य किया कि हुल लीवन का उत्तर हुआ और मानों हुल के लिए उन्हें करामी मनवाई नीच मान नाई नी हिस का लिए का ताला निकार और देश की वसील वहीं लान वाली मां । देश नाम के लिए का प्रमान कारी कर दिया । मानू वालि में ताम में देश की कार के लिए का प्रमान कारी कर दिया । मानू वालि में विद्या की वालि के लिए का प्रमान कारी कर दिया । मानू वालि में वालि के लिए का प्रमान कारी कर दिया । मानू वालि में वालि के लिए का प्रमान कारी कार किया । मानू वालि में वालि के लिए का प्रमान कारी कार किया । मानू वालि में वालि के लिए का प्रमान के लिए का नाम कार या दिवान मात्र के लिए का कार्य के कार्य के लिए का प्रमान के लिए कार्य के लिए का प्रमान के लिए कार्य के लिए कार्य के लिए कार्य के नाम कार्य के लिए का प्रमान के लिए के लिए कार्य के । स्वार के लिए कार्य के लिए कार्य के । स्वार के कार्य के कार्य के कार्य के लिए के लिए के लि

. ब-पार्टी ने सशोधन के पक्ष में राय दी श्रीर नामजद-सदस्यों के खिलाफ राय दी। भी जिल्लाह का संशोधन इस प्रकार था :---"यह कौंसिल साम्प्रदायिक 'निर्णय' को जैसा कुछ भी है, उस समय तक के लिए शांकार

ी है जनतक विभिन्न जातियों का भ्रापस में समग्रीता तैयार न हो जाय। मान्तीय सरकारों की योजना के सम्बन्ध में इस कोंसिल की यह राय है कि वह छारवन्त न्वोपजनक स्रीर निराशा-पूर्ण है, क्योंकि उसमें स्रानेक स्रापत्तिजनक बार्वे स्वस्त्री गई हैं--जैसे

उकर दुइरी कींमिलों का कायम करना, गवर्नर को ग्रक्षाधारण ग्रीर विशेष ग्रधिकार प्रदान करना, त्र के नियमों, गुप्तचर-विमाग और खुफिया-पुलिस-सम्बन्धी कलमें हैं, जिनके द्वारा कार्यकारिणी

शया जायगा, भारतीय-लोकमत का कोई खग सन्तुष्ट न होगा।

र कौषिलों का नियत्रण और उत्तरदायित्व बास्तविक न रहेगा । जनतक इन श्रापत्तिजनक नातों को

श्राविल-भारतीय सच कहलानैवाली केन्द्रीय-सरकार की योजना के सबंध में कीसिल की यह र राय है कि यह योजना जड़ से हो दोपपूर्ण है और ब्रिटिश-भारत को जनता के लिए अस्तीकार्य इंग्लिए यह कीविल भारत-सरकार से सिफारिश करती है कि यह सम्राट की सरकार की सलाह कि इस योजना के ऋाधार पर कोई कानून न बनाये। यह कीसिल इस बाठ पर जोर देती है कि रियर करने के लिए कि सिर्फ ब्रिटिश-भारत में वास्तिवक और पूर्व उत्तरदायी सरकार किस

पर स्थापित की जाय. तत्काल ही चेहा की जाय, और इस उद्देश को सामने रसकर बिना विलम्ब रवीय-सोकमत से वसमर्श करके स्थिति में परित्रतेन करे ।"

भी जिलाह के संशोधन के दमरे और तीसरे भाग को एकसाथ सरकारा प्रस्तान के स्थान पर ह पूर्व योजना के रूप में वेश किया गया था। सरकार ने, लॉमेम्बर के द्वारा, इस नशोधन की न्यान्य पालेग्रेग्टरी कांग्ररी की श्रिपेट को बैसा ही उट करनेपाला समभ्य जैसा कांग्रेस पार्टी द्वारा । किया गया खल्लाम-खल्ला १६ करने का प्रस्ताव मा । लॉ-मेम्बर ने भी विद्याह के सशोधन का निकाते हुए कहा :---

"महोदय, मैं यह कहनेवाला था कि अपने मित्र भी देसाई के मीधे, सब्ने श्रीर साने श्राक ए 🕏 स्थान पर ऋव हमारे लामने ऋपने माननीय मित्र मुहम्मदश्चली जिल्लाह साहब का ऋत्रस्य ह र बीरालपूर्ण सामसना मीजूद है, वर्गान इसका उदेश भी नहीं है ।म "मेरे माननीय मित्र बास्ती ताह जानते हैं कि वैसे देखने में तो यह बाधे भाग पर

शक्तिया है, पर ग्रावलियत में मेरे माननीय मित्र भी जिम्राह के सबोधन में चौर कांग्रेस नेता के रोधन में मुलतः कोई बन्तर नहीं है ।"

जन रेलवे-बज्रट पर विचार हुआ। हो सरकार को धानेक बार द्वार भगनी पढ़ी गी। धानेक ध्यों ने विविध पर्शासी से रेलवे के प्रवन्त्र में सरकारी नीति के लूक पुरे उदावे। स्रोधी कम नेया भी भूलाभाई देखाई ने रेलवे बान्ट को चटाकर १) कर देने का प्रमान देश किया । उन्होंने

<sup>राने</sup> मारण के दोशन में प्रमावशा सरकार की बर्गमान-मीर्ड के धुरें उकारे कीर कहा कि बह ेंत १६६० के खोते के चतुनार बाती का रही है। इस प्रकार चीति बातने के बारण हैं (च) कींदर इनवल के समय हैनिक क्रांबकारिया की द्वारन कीर परांच्य नराच्या देना, (का) हरतीय रेलवे में बागी हुई विशाल चूजी की रहा करता । (र) मान्त्रमंत्री-हात निरुद्ध किये वद

व्यन्पराय रेलवेन्यविद्यारियों के वटी की रहा की विमोत्तार्थ लेखा ; (ई) संविद्य की। काल कार्ये ी बिक पर महिन्य में बरोरियमें की मती की क्वतरण ; (3) रेक्ट का मैक्ट में मानवारी क या बात थी कि नरे मुचारों में व्यावादिक संस्कृतों के बारे में क्याइन्ट शहरेक्स्टी-कें में जो विधारियों की जाने वाली थीं, उनकी सामल में काने के लिए ही पतने के या हाला गया या। तमामीते में यह बात मुखासा तीर पर दक्षणी मार्च किया है। दिना ही ग्रंक्षण दिना जावामा, अधिक नेती, जिनसे कि बारत से सामितका साम के उसी बीमत पर बिक सके जिल कीमते पर उसी प्रकार का मारत को कमा कहा की सर्वादिक सम्मय होगा जिट्टा के बने माल पर कमा अद्युक्त स्वाचा बात्या । प्रेचेट्स विदेशी माल पर जो जिट्टा के बने माल पर तुक्तमा वर्ष में में है या कमा किया स्वाद न बदला जायमा कि जिट्टा के माल की तुक्तमा वर्षु ये। जब कमी किये को संस्थ्य देने का महन टीए-नीई के मुच्हें किया जायमा हो भारत-सावस्त व्य

मम्बन्ध रखनेवाले बिटेन के हर व्यवसाय की यह श्ववसर देगी कि वह श्रवना पर पेर

ब्रिटेन में भारत का करूवा लोहा तभी तक बिना चुंगी के जाता रहेगा बहत हमार

श्रन्य परीकों की दलीलों का जराब दे सके।

देश रिगेर्ट की बहुत के सहत्वन में सरकार ने बड़ी क्षीतिक में भी देश कांस्वार मान्याय कींस्वरों में सरकार में से होता की स्वर्ण कींस्वरों में सरकार में से साम मंदी लिया, जो ठीक ही मान्याय की रिगेट के सम्मन्य में कींदित में सरकार में सरकार में सरकार में मान्याय कींस्वरों में सरकार में मान्याय की कोंस्वरों में सरकार में मान्याय कींस्वरों में मान्याय कींसे मान्याय कींसे

श्ररा मुसलमानों श्रीर सरकारी सदस्यों की सांस्मालत रामों से पास हो गया। श्री तिलाह के संशोधन के दूसरे और तीस भागों को एकसाय रस्ता गया होते ही ने नहीं साजपी प्रसाद के स्थान स्थान के किस्ता के स्थान स्थान

(१) कांग्रेस के नपे विधान के अनुसार काग्रेस के सदस्य बनाना और काग्रेस किमिटियों का संगठन करना : (२) प्राप्त-उद्योगों के निमित्त उपयोगी सामग्री एकत्र करना : श्रीर (३) जनता की उसके अधिकारों और कर्तव्यों के सम्बन्ध में और कराची-कामेंस के द्वारा पास किये गये आर्थिक 'कार्यकम के सम्बन्ध में जानकारी कराना ।"

भी सुभाषचन्द्र वसु की श्वतन्त्रता श्रीर गति-विधि पर, जब वह श्रापने पिता की मृत्यु पर थोड़े समय के लिए भारत आये थे, जो अपमान और सन्ताप जनक सरकारी बन्दिशों लगाई गई थीं, उन पर कार्य-मसिति ने चोभ प्रकट किया। समिति ने सम्मति प्रकट की कि कौंडिलों में गये हुए काग्रेसी वदस्यों को सदा खदर पहनना चाहिए और उनमें अनुरोध किया कि वे *१न* नियम का पालन कडाई के साथ करें। कार्य-समिति से बगाल के शाहीय-दल ने जो द्यायह किया था कि गत निर्वाचन के श्रवसर पर दिये गये बगाल के हिन्दुकों के काबेन-विशेषी मत को ध्यान में रखकर साम्बदायिक-निर्यास के सम्बन्ध में कामेस के दूख पर दुवारा विचार हो,उसके सम्बन्ध में समिति ने यह सम्मति रिया की कि कांग्रेस की नीति बम्बई-कांग्रेस के प्रस्ताव-द्वारा निर्धारित हुई थी, श्रीर समिति के श्राधिकाश सदस्यों ने उन नीति का समर्थन किया था. इनलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता ।

#### कांग्रेस का पंचासको वर्ष

श्चर हमें कांग्रेस से सम्बन्धित उत्र घटनात्रों को सद्दीय में देना है जो रह ३५ में घटित हुई। इन वर्ष कांग्रेन को पचास वर्ष होते हैं और इसी वर्ष का वर्णन इस पुस्तक का यह अन्तिम अस है।

कार्य-समिति की बैठक १६ से १८ जनवरी सह किर हुई । इस बैठक में सागपर के भी ऋस्यकर और गुजरात-विद्यापीठ के ब्याचार्य गिहवानी के परलोक-बास पर शोक-प्रकाश किया गया । इन दोनों मन्जर्नों ने बढ़े कष्ट खटाये थे और देश की सेवा बढ़ी लगन के माथ की थी। ग्रन्य वर्षों की भांति हैंस वर्ष भी पूर्ण-स्वराज्य-दिवस मनाया गया और इस अवसर के लिए सारे भारत है पालनार्थ एक खास प्रस्ताव बनाया गया । वह इस प्रकार है :---

''इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस पर हम स्मरण करते हैं कि पूर्ण स्वाभीनता हमारा जन्मविद्व श्रविकार है, और जनतक हम उसे प्राप्त न कर लेंगे चैन से न बैठेंगे ।

"इम उद्देश की सिद्धि में इम मन, बचन, कम से ययाशनित मत्य और म्राह्म का पालन वरेंगे और किसी भी त्याग या कष्ट के लिए कटिवद्ध रहेंगे।

"मत्य श्रीर श्रद्धिता के दो श्रावश्यक गुर्खों को स्वक्त करने के लिए इस

(१) विभिन्न जातियों में हार्दिक प्रेक्ष की वृद्धि करेंगे छीर बिना जाति, वर्ण या माध्यदाय वा मेद किये सबसे बराबरी का रिश्ता कायम करेंगे !

(२) इम स्वयं भी मादक द्रव्यों के सेवन से वर्चेंगे धीर दूसरी को भी बचायगे।

(३) इम इाय से कातने की कला को और अन्य प्रान्य उद्योगों को प्रोत्साइन देंगे और अपने न्यवहार में खदर और शम-उन्होंग की श्रान्य वस्तुए लायगे और दूसरी सारी चाओं को क्षोड़ देंगे।

(४) घरप्रथता का निवास्त करेंगे ।

(६) जिस सरह होगा, लाखो भूखों मरते हुए भारतनासियों की सेना करेंगे ।

(६) श्रन्य राष्ट्रीय चौर रचानासक नायों में माग होंगे ।"

कार्य-डामिति ने यह तिकारिश की कि राष्ट्रीय-दिवत में जहांतक सम्मार्व हो कोई स्थाह रचनात्म ।  हित बनाये रखना। इस नोति को ध्यान में रखकर ही प्रस्तावित भारतीय वित्त में रेलरे को पर जनरल के विशेष उत्तरदायित्व की सची में उनका शया है ।

न्तर नाणून क जनवा मा । १००० कमाया न हारामारशा क सम्बंध में ""
नर्द कार्य-क्षिति की पहली बैठक एटना में भ, ६ और ७ दिवासर १६६४ को हुई। हुन्दे
ने श्री बी॰ एन॰ श्रयामक की मुत्तु पर शोक-प्रकाश किया। बद बड़ी कीविल के हिए क्रियंसर्थ
एक प्रकार होने के दिन ही परलोक विभारे थे। कार्य-क्षीति ने नगास्वय पार्वनिवर्ध।
रिपोर्ट के सम्बन्ध में श्रयानी विचार प्रकट किये और निम्मिलिल्य प्रस्ताव पार किया:

^ ^

1940 क पान्त्र भ अपना शनवार प्रस्त हिन्स आर निम्मीलाखत प्रस्ताव पात किया है हात है। "स्त्रू कि सामेश है पूरी तरह और ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद यह निस्त्व हैया है। स्वाहट-पेतर में आयोजित भारत की पासन-स्वरूपा को रह कर दिवा जाय और केस लिय कारियो समा-द्वारा वैद्यार की गई सायन-स्वरूपा ही स्त्रोध-मनक हो शक्की है।

हारियी सभा-द्वारा तैयार की गई शासन-व्यवस्था ही सन्तीय-जनक ही सकता है; ''और पूकि इस मार्भन्दी श्रीर विधान-कारियी सभा की मांग को देश ने वहीं ही<sup>तृत है</sup>

श्रीम पुनिव देश नामकूरि आरोपना का दिया है ; भाग निवाचन के श्रवसर पर स्वष्ट-रूप से पुष्ट कर दिया है ; भंश्रीर चुकि क्वाइन्ट पालीमेयट्री-कमिट्टी की रिपोर्ट के मस्तान कई बाता में मास्टित

"ब्रार च् (क ब्वाइन्ट पालम्पदरा-कामटी का रियाट क मत्ताव कर बाव " स्वित्व तज्ञीजों से भी गये-चीते है ब्रीर भारत के लगभग पूरे लोकमत ने प्रतिगामों ब्रीर बहरतेहरूरी कहकर उनकी निन्दा की है;

''श्रीर मृद्धि उत्तरंद वासंस्वदरी-कांस्टी की योजना में, जो इस देश वर विदेशियों के उने स्रोर रक्त-सोपया की एक महरे जोगे में मुक्तिम पूर्ण और रथायी कर देने के लिए तैयार की सी है वर्गमन सामन-मधाली की स्रोदण स्राधिक करारी और करारी है

"हमलिए इस मामित को अब है कि इस यो बना को इस हुन। आब । यदा व पूर्ण मांति आतरी है कि उसे रह दसे का साथे है जरतक बांधन के मरताब के सदाबार मित के स्था समा-क्षण निवाद के मार्र यो स्था के स्थान के सित आप तरतक बांधन सामन-वालों के अप हैं मोन की कामानकारी है, जादन कारों साथे स्थान पर समित की होतिक के दारों में देंगे बाती है कि वे इस सरकार्य यो सन्त की, जिंग मुचारों के नाम पर भारत कर साथा का साथे हैं। इस है। इस स्थानित अप है कार्याक करता है कि पूर्ण कामान की साईब अवदानित के हिस्स

या कार्य-नर्पात करता थी। अधी कीतना के तिरोधन के सहस्य वा कार्यन में नेहें है पाँच उनके शिक्षण और कार्यक के उदयोग था। क्यार्ट देते है और कार्यन संस्थात और वाँव नरिक्त के सहीत करती है कि वे सामने तीन प्रश्नों में स्थाना था न तिन वार्यन की दूरा पूरी के कोर हैं हैं... धंरोभिन नहीं पेरा कर सकती । पर इस योजना के जो श्रशा वर्मा-प्रवामी भ्यरवर्गासयों की स्थिति श्रीर दर्जे को सतरे में इसलते हों, उनकी द्यालोचना करने में कीई ककावट नहीं है।

श्राप्यज्ञ की श्राप्यकार दिया गया कि वह आंध्र के रायालसीमी के प्रदेश की बाढ़-पीडित सनठा के कष्ट-निवारण के लिए धन की आयील करें।

७ फरबरी १६३५ को ब्याइन्ट-नार्लमेक्टरी कमिटी की विरोर्ट के विकद दिवन मनाया गया कीर हरूके द्वारा एकबार फिर खारवाँ और कार्य का पारश्यकि करदोग प्रदर्शित कर दिया गया। हर उनकार में जो क्रारील प्रकाशित की गई उनके उत्तर में बढ़े-बड़े नगरों में ही समायें की गई हों की बात नहीं, क्रमेंक प्रान्तों के कोने-कोने में समायें की गई। हम सारी समाखों में यह प्रकाब पास किया गया जो कारेस के खायाद ने स्वताया था।

रमून में बर्मा-म्रान्तीय-कांपेस कमिटी-द्वारा झायोजित प्रदर्शन भी झपने दग का निराला पा, क्योंकि रिपोर्ट को रद करने की माग पेरा करने में बर्मा और भारतीय दोनों झायस में मिल गए. थे।

स्य इमें उस मेश-सम्बन्धी बातजीत की चर्चा कामी है जो १६३५ की जनकों छीर कासी में हूं थी। एक ऐसे साम्याधिक सम्मति की बातजीत, जो शाम्याधिक निर्माण का स्थान ते के हैं हो। एक ऐसे साम्याधिक किया जीता का स्थान ते के कि कि कि से हैं से किया जीता कर में कुत कर के मेरे के किया जीता के सम्पत्न की स्वाध के किया के किया जीता के सम्पत्न की किया है। किया के सम्पत्न वाल किया है। वातचीत रहे का निर्माण हों जीर बीच में इस दिनों के किया किया है। बातचीत रहे का निर्माण हों जीर बीच में इस दिनों के लिए कर रहक किर है मार्च १६३५ तक जारी रही। पर इस बातचीत का कोई परिष्मान कुछा और देश की कही निरासा हूं।

परेश्वम में। सरकारी रूप या नीति में कोई पांचर्यन नहीं हुया । कामत को शांकिशाली शतु जानकर उत्पार तमदेव की नियाद समयी जा दो है और जान ज्यानी धाद पर कामेल-प्रिक्तीओं के विषद कार्यवाई रूपने के खबत के लाम उठावा जावा है। कियार आहातकरारी तमां का स्पेत्र क्या जावा है, उन्हें झढ़ भी बिना छुक्यम चलाये जेलों में या परे में नमस्य राज्या जा बा है और खड़ेने नंसाल भे दी उनकी सख्या २७०० है। झड़ेन क्यानी वर्षावां का समी कार्यवां के स्वाधी प्रति कार्या कार्यों की व्यवांचार्या देती रखी है और महासातियां के साथ विशाद खादी मान्यों की कार्यिक-कार्यायों के दस्ती पर भी निमाद पढ़ खुत्रों है। कान कम्दुलमक्तारता को वर्षावें में भागवा देने के क्याया में दे वर्षों पर भी निमाद पढ़ खुत्रों है। कान कम्दुलमक्तारता को वर्षावें में भागवा देने के क्याया में दे वर्षों की समा दी गई और बॉटर सदामां को निर्माचन सम्बन्धी भागवा देने के किसानिक में एक सह वरता दिया गया।

वे गाल के जवारवरों की सबया हजातों में है। उनके परिवार क्षमहाय कावस्था में है। गरकार में दर्भ परिवार के नाम जिल्ला है। ये मुक्त कर में दर्भ परिवार है। ये मुक्त कर में दे स्वार्थ पर क्षम है। ये मुक्त कर में दे भी तो पर किया है। ये मुक्त कर में दे भी तो पर किया है। ये मुक्त कर में दे पर की र पर क्षम है। वे मुक्त कर में दर्भ की र पर क्षम है। ये मार्थिकी को बैटक हुई, जिलमें उत्तरे वहात्रमृति मक्ट की गई और जार कर वे परिवार की मार्थिकी के कट-निवारण के लिए चन्दा दरका करने का निवार किया किया गया। है। में का वितार करों के किया निवार कर कर के लिए किया निवार के क्षम कर के निवार के किया निवार के क्षम कर के लिए किया निवार के क्षम कर के लिए किया के क्षम कर कर के लिए किया निवार के क्षम कर के लिए किया निवार के निवार के लिए किया निवार निवार के मार्थिक किया निवार के लिए किया निवार निवार के लिए किया निवार के मार्थिक की लिए किया निवार निवार के लिए किया निवार निवार के मार्थिक की लिए किया निवार निवार के लिए किया निवार निवार निवार के लिए किया निवार निवार के लिए किया निवार निवार निवार के लिए किया निवार निवार के लिए किया निवार निवार निवार के लिए किया निवार निवार निवार के लिए किया निवार नि

क्षिम का इतिहास : साग है

850

मार्गाम बरो का निरमय किया जाय। इक्ताने म की कार्य। उनने यह भी (दाप्त दीविजें चाहिनेत्र या श्यानिक चिथकारी के हुक्स की चार्डलया न की जाब चीर न स्था में भारत कि हा राष्ट्रीय भगवा पदस्या जाय चीर लड़े होचर पूर्वीक प्रस्ताय पास किया जाव !

गमाट् जार्ज के शामन की रकत-जयनी की छोर स्वभावतः ही कार्य-वर्मांत का बात हिंहे

रूप से चार्षात हुमा भीर इस सम्बन्ध में निम्मतिस्त मसाब पास हुचा :--

"सरकारी ऐलान मकाशित हुआ है कि मारत में शबाट की रजत-जयन्ती मना दिन्ती। इस अन्तर पर जनता को कैसा कल कारिलयार करना चाहिए। इस सावन्य में कार्य-समित पहारे-र्शन करना चापरयक समामती है ।

''कांग्रेस के मन में खुद सम्राट् के प्रति तो संगल-कामना के अविधिक और दुव से की सकता, न है ही; पर साथ ही कांग्रेस इस बात को नहीं भूल सकती कि मानत का शास्त्र, जिल्हे साम सम्राट् का स्वभावतः ही अविध्यान मध्यन्त है, राष्ट्र की राजनैतिक, नैतिक, मीर क्रांकि उप्पति के मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा रहा है। अब इस शासन की चरमसीमा एक देशे शास्त्र-म

बस्था के रूप में होनेवाली है, जो यदि जारी कर दी गई तो देश का रस्त शोपण करने में देश में है दुछ घन बचा है उसे लीच से बाने में, छीर देश को पहले की अपेटा कहीं अधिक एक्टीड

दासल की श्रवस्था में पटकने में सफल होती । "अवएव कार्य-समिति के लिए जनता को आगामी जबनी में भाग लेने ही सलाह देव

श्चमम्भन है। पर साथ ही यह कार्य-समिति जनता-द्वारा किसी प्रकार के निरोधी-प्रहर्णन के हुन अप्रेजों के या उन लोगों के दिलों को, जो जयनी में माग लेना चाहते हैं, चोट पहुंचाने का निर्दे करवी है। इसलिए यह समिवि जनवा को, श्रीर कामेसियों को, जिनमें वे कामेसी भी शानित हैं जे निर्वाचित संस्थाओं के सदस्य हों, सलाह देती है कि वे जयन्ती के उत्सवों में भाग न हो हर है

सन्तर हो जायं।" स्ती-मिलों के मरन पर स्थिति इन शब्दों में साफ की गई—''चंकि खांधकारा स्ती-मिलों के मालिकों ने कार्यस को दिए वचनों को बोक दिया है, इमिलए कार्य-समिति को सम्मिति है कि कार्रस या उमसे सम्बन्ध रखनेवाली मंरधान्त्रों के लिए प्रमाण-पत्र जारी करने का सिलसिला का<sup>दम रमन</sup> सम्भव नहीं है । येसी दशा में पुराने प्रमाण पत्र ऋब रद समभे जाय ।

"कार्य-समिति की यह भी राय है कि सारे कामेंसियों का और कांग्रेस से सहानुभूति हरूने वालों का यह कर्तन्य है कि वे केवल हाथ से कते और हाय से बुने कपड़े की ओर ही भान है की वसी की जर्जात में सहायता करें।" कार्य-समिति ने संशोधित निवास की चारा १२ (ई-१) के अनुसार अनुशासन-भग-सप

ची निद्यम पाम किये। कांग्रेस के विधान में श्वली गई 'निवास-सम्बन्धी योग्यताच्चों' के बास्तविक क्यार्य के सम्बन्ध : सन्देह प्रकट किया गया या । कार्य-समिति ने उसको एक प्रताय-हारा स्वष्ट कर दिया ।

इसके बाद कार्य-समिति ने वर्मा की समस्या पर, ज्वाइन्ट-पालंकेवटरी-क्रमिटो की सुवर-वित्रता की दृष्टि से, और कांग्रेस के एक केन्द्र की दृष्टि से, विचार किया, और निरुषय किया कि वर्मा ातीय कामेत-कमिटी पहले की भाति ही काम करती रहे ।

ज्याहरू-मार्लमेग्टरी-विमटी की नई सुधार योजनाके बन्तगंत वर्मा-प्रमानी भारतपातियें की स्थिति सम्बन्ध में समित ने सम्मति दी कि बूंकि सारी योजना ही बास्त्रीकार्य है।इससिद बांबन उसमें की बनाई गई। कार्य-समित में कई मान्तों के निर्वाचन-सभ्यन्धी भगड़ो का निपटारा किया गया ह्यौर कांग्रेस श्रीर महासमिति में बंगाल के मिदनापर जिले के प्रतिनिधित का प्रबन्ध किया गया. क्योंकि इन दोनों स्थानो पर कांग्रेस सरवाकों के ग्रेर-कानूनी होने के कारण निर्वाचन नहीं हो सकता था। रेप जनवरी रहे के की बिहार के भक्ष्य ने देश की हिला दिया था। स्थासी महिकल से .रे⊏ महीने बीते होंगे कि ३१ मई १६३५ को क्वेटा के भूकरण ने देश-भर में शोक क बादल देला दिये । यह शहर सैनिक-केन्द्र था, इसलिए कष्ट-निवारण का काम सरकार ने स्वय ध्रपने हाथ में लिया । यह स्वाभाविक ही था: पर बहर-निवारण और संगठित सहायता के उद्देश से बाहर से ज्ञाने वासों के प्रवेश के विकट आजा क्यों दी गई, यह समक्त में न आया। इस स्थान पर जाने की अनुपति

· न कार्यस के सभापति को मिली, स शाधीजी को । इस परिस्थित में केवल निधिद्ध-प्रदेश के श्रासपान के स्थानों पर ही संगठित सहायता की जा सकती थी। कार्येस के सभावति से बंबेटा-कर नियारक-समिति का सगठन किया. जिसंकी शास्त्रामें सिध, पजाव श्रीर सीमान्त-प्रदेश में स्थापित की गई। यह समिति क्वेटा से भेजे हुए कष्ट-पीडितों की सहायता कर रही है । ३० जून का दिन भुकम्प-पीडितो के प्रति सहातुभृति प्रकट करने छौर भुकल में मरे हुछों के निमित्त प्रार्थना करने के लिए नियत हुए। । इस सम्बन्ध में सरकार ने जिल नीति का परिचय दिया वह उसकी श्राविश्वास ग्रीर सन्देह की नीति की चरम-सीमा थी । इस मीति ने वार्थ-समिति को क्वेटा-कष्ट-निवारण के सम्बन्ध में १ आगस्त को निम्नलिलित प्रस्ताव पास करने पर बाध्य कियाः --

"हाल ही में भुक्रण के कारण क्लेटा और बलुचिस्तान के खन्य स्थानों में इजारों छादमिया को जन-धन की जो स्तति उठानी पड़ी है, उसगर यह कार्य-समिति धोर शोक प्रकट करती है और क्ष्य पीडित और शोकाकल स्थानियों के साथ समवेदना प्रकट करती है ।

''यह कार्य-समिति चन्दा एकत्र करने छीर कष्ट-निवारण की अववस्था करने के ।लए समिति बनाने के काँग्रेस के ऋष्यन्त के कार्य की पुष्टि करती है। यह समिति क्वेटा के भूकरा के घायल ऋषता पीड़ित होने वालों की बढ़ी विकट परिस्पित में सहायता करनेवाले कार्य-कर्नाश्चों को धन्यनाद देती

है, ब्रीर जनता ने चन्दे की ब्रापील का जो उत्तर दिया है, उसकी पहुंच स्वांकार करती है। ''केटा के श्राधिकारियों से अपनी सीमित सामध्ये के द्वारा परिस्थित का भागना करने की जो

चेश की उसकी पुष्टि करते हुए कार्य समिति सरकारी और गैर सरकारी प्रत्यचंदशों गवाहों के नक्तक्यों के क्राधार पर यह सम्मति प्रकट करती है कि यदि खुदाई का काम दो दिन बाद वन्द न कश दिया जाता चौर जनता-द्वारा सहायता को ऋस्वीकार न कर दिया आता तो बहुत-मे ब्रादमिया को गिरे हुए मकानों के तीचे से तिकाला जा सकता था।

''कार्य-समिति की शय है कि जनता-द्वारा लगाये गये निम्नलिखित आगोपों क सम्बन्ध में, जिनकी पुष्टि खाशिक रूप से सरकारी श्राधिकारियों के यक्तरूप से होती है, जान करने व लिए सरकार

की छोर से सरकारी छीर गैर सरकारी सदस्या का एक कमीशन नियत किया आय-(१) जनता द्वारा सहायता देने के समय सरकार ने जो यह बक्तरय दिया था कि पार्रास्पति का सामना करने योग्य उसके पास पर्याप्त साधन हैं, यह वस्तुखिति-द्वारा ठीक प्रमाणित नहीं होता

दिम्बाई देवा । (२) इस सहायता को ऋस्वीकार कर देने के लिए सनकार के पास कोई कारण न था।

(३) सरकार को परिस्थिति का खब्दी सरह सामना करने के लिए आध-पान क इलाकों से

पत्रों में मकारित न की जाय । यमाल के पत्रकारों ने इमका त्रिमेध कियां और इस सम्बन्ध है है दिन के लिए पत्र-मकारान यन्द रक्षणा ।

महाविधित ने क्रांगी रेश और २५ आरेस ही जनतपुर की बैठक में कार्य व लंहरणोरें और नियोजनाध्यम्पी भगाईं का निरदास करने के लिए एक समित्र निर्माणन की और दिव किताद की जांच के लिए प्राथित निर्माण कि निर्माणन की निर्माणन के तर्वे से मृत्यु पर शोक प्रचट किया, वसी कीसल में कोमित-यार्ग के काम मर मंत्रों पाठ किए, हर के च्यात सीमान-परेश में कोसि संस्था के बहरूर गिर-वार्ग्न रहने, बंगाल के क्रिक्त हिंदी कामित-कामित्रियों के निर्माण की कीस स्थान के बहरूर गिर-वार्ग्न के मित्र के लिए की कियान कीस कामित कामित की कामित सामान सन्ते की स्थान में मित्र की तर्वे हरे साम की चन्दी, पंजाब और खान्य स्थानों में मृत्यु और बुकक-पण की संख्याओं के नेवत हर कामान की उनकी प्रदीत दिवासक कामों की और है, कुचले जाने की और देश जा जान कामित किया के से स्थान की कियान कामों की कीस है होता की काम की सी स्थान की कियान कामों की कोस है।

अश्वतिमित्रि में "विदेशी-कायून" ( Foreigners' Act ) नामक पुगने कानून के हु<sup>रूआ</sup> का उल्लेख क्या, विसके द्वारा ब्रिटिश-भारत के कार्मम-वारियों को निर्वासित करके उन्हें ब्रिट्स में झाकर विवास करने श्वीर कामकाश करने के कानूनी आधिकार का उपयोग करते हैं किया गया है।

किया गया है।

सारामिति ने बंगाल में प्रचलित सरकारों रामन-मीति की, अनेकानेक पुरसों को नर
रखने की नीति की, जिनके कारण उनके परियार अगलग-नहीन हो गये हैं, और स्वय जर में
के निवांद का प्रवचन न करने की निन्दा की। मारामिति ने कमानि प्रषट की कि बंगाल की है
को या हो रन नजरबनों को छोड़ देना चाहिए, या उनगर अच्छी तरह प्रवदान नजरान वांची
को या हो रन नजरबनों को छोड़ देना चाहिए, या उनगर आच्छी तरह प्रवदान नजरान वांची
कोमाल की जनवा और उनके नजरबनों को आग्राकान दिया कि उनके कहाँ के लाग उनके
समयेदना है। मिति हो बनाल-गानीय कामेन कमिशी को आग्रा दी कि वह नजरबनों की धीविवाद करे अन्य उनके नजरबनद को की अपनी और अपने उनके परिवारों में आर्थिक प्रवस्ता
मैंचित करे। नजरबनों के परिवारों का कर-निवारण करने के उन्देश न कार्य-मानित्र की अपनेसारता करने समय दिवार जिल्हे करने का निकाय किया। चीरोशावाद के सार्य-मिति की अपनेसारता करने समय दिवार, जिल्हे परस्त नजरा हो। की सार्य-मिति की अपनेसारता किए, मीरित जनना दिया गया मार्थन हो। को और वार्यित किए, सिर्वार के की की की की की की की की सारता की सार्यनिवार के मारामित की निवार के परस-स्वरण की शी शोकजनक परनाचे हो गर्मती हैं। नेवारों से कर्म नी हि कनता को यह सुमते के लिए, कि एए-पूरा के प्रति सेल की शाखार के मार्ग के हैं।
स्वारता और स्वर्ण करने सारता आपना करने सारता के स्वर्ण करना करने से सार्य के स्वर्ण के सारता करना के सारता करना की सारता करना करना के सुस्ता की यह सुमते के लिए, कि एए-पूरा के प्रति करने के सिर्व करने चेल की सुस्ता के सुस्तानों के सुस्ता आपना सुस्ता के सुस्ता की सुस्तानों के सुस्ता की सुस्तानों के सुस्तानों के सुस्तानों के सुस्तानों के सुस्तानों के सुस्तान की सुस्तानों के सुस्तान की सुस्तानों के सुस्तानों करना की सुस्तानों के सुस्तानों करना सुस्तानों के सुस्तानों करना के सुस्तानों हो सुस्तानों करना की सुस्तानों के सुस्तानों करना की सुस्तानों के सुस्तानों करना करना सुस्तानों के सुस्तानों की सुस्तानों के सुस्तानों करना सुस्तानों के सुस्तानों करना की सुस्तानों के सुस्तानों के सुस्तानों के सुस्तानों करना सुस्तानों करना सुस्तानों की सुस्तानों की सुस्तानों के सुस्तानों की सुस्तानों करना सुस्तानों करना सुस्तानों की सुस्तानों की सुस्तानों करना सुस्तानों करना सुस्तानों की सुस्तानों की सुस्तानों

महासंबिद्धि से यह रहष कर दिया कि धांतरत आवर्षण कारीय में लिए देशी विमानों की में है हित भी उनने ही मिय हैं, जिनने जिटिए-मास्त की प्रज के हित, चीर पियानों की प्रज के बाहवानन दिया कि उनके स्वतन्त्रता के ग्रज में कियेश उनकी योज पर है।

रही। बराधर पर जरकपुर में कार्य-मांधांत की भी चेटक हुई, क्षिममें कांग्रेस के मंत्र कि के प्रतुकार प्रतिनेषयों की संक्या निर्मित की मार्र बीर महानांधांत के मदश्या कीर खामांमा कार्य के प्रतिनिष्यों के निर्माण्य के सन्क्य में शिमक कार्यत कमिटवर के पासन कांग्रेस कमक्तांतर्य बन्दी गई। बार्च-मृतिति में बर्द मान्तों के निश्चनन-मन्द्रभी अगही का निरास किया गया और बादेश और महाशामित में बगाल के मिदनापुर किने के प्रतिविधित का प्रक्षा किया गया, क्योंकि इन दीनों स्थानी पर बादेश सरमाची के सैर-बारती होते के बारण निरासन नहीं हो सबसा था।

रेप कनार) रहिए यो बिहान के पूकार में देश की हिला दिया या। प्रामी शुरिकल से 
राम अभी ने की होते कि देर महें रहिए यो ने नेटर के पूकार ने देश आर में सीक क नाइस होते 
रिया यो ने नीते होते कि देश महें रहिए यो नेटर के पूकार ने देश आर ने नेटर करने हाथ से 
रिया । यह समाधिक ही या , यह स्थानिकारण की समादित नाराया के उद्देश से बार से आने 
रामों के समेरा के विकट प्रामा को दी गई, यह समाध्यी न प्रामा हिल स्थान या को की अनुनित 
न प्रति के समादित की मिलो, न गांधीओं को । इत गांधित के समादित में क्या कि अनुनित 
करानि यो समादित की सालो, न गांधीओं को । इत गांधित के समादित में क्या कर समादित की स्थानी के स्थानी कर सामादित में क्या करानी यो। व्यवित के समादित में क्या कर स्थानी की स्थानित की स्थानित की स्थानित की स्थानित की सार्थ ।
यह सीमीत केरेस हो मोई ए ए एए प्रति की सार्य प्रताम करेंद्र से स्थानित की स्थानित की स्थानित की स्थानित क्या है ।
यह सीमीत केरेस हो मोई ए एए एए प्रति की सीमा स्थानित क्यो के लिए दिया हुए ।
रन सान्य में साहार में जिन नीति वा गिराय दिया नह उसकी अविद्यास और सन्दर की नीति को 
पास-सीमा यो। इत नीति ने नायं-सीमीत की कोटर-कर-नियारण के सन्दर्भ में है सामहित को स्थानिक कर के स्थानिक सामधित की सुकर-कर-नियारण के सन्दर्भ में है सामहित को स्थानिक स्थानिक स्थानिक सामधित की स्थानिक स्थानिक सामधित की स्थानिक सामधित की स्थानिक सामधित की सामधित सामधित की सामधि

"हाल ही में भूकण के कारण करेटा खीर क्लूचिस्तान के क्रम्य स्थानी में हजारें खादींमयों की जन-पन की जो चृति उठानी पड़ी है, उत्पर यह बाये-समिति पोर स्रोक मकट करती है चीर कुट पीडित खीर होकाकल क्लोकरों के साथ सम्बेटना सकट करती है।

"यह बार्य-विमिति चन्दा एकन काने और कह-निवारण की स्वरस्था करने के जिए सीनित नमाने के कारित के कुप्याद के बार्य की पुष्टि करात्री है। यह विमित्त कारत के पूरण के प्रकास अपना पीरित होने वाकों की वहीं विकट परिश्ति से सहायत करनेवाले कार्य-कर्णाओं ने भन्यवाद देती है, क्रील कन्दा में चुन्दे की अपीक्ष का जो उत्तर दिया है, उनकी पहुंच क्लाकर करती है।

"केटा के खांपशारियों ने क्रमती शीमित शामप्यों के द्वारा परिदेशत का शामता करने की जो नेश की उनकी तुष्ट करते हुए कार्य शमित सरकारी और नेर सरकारी प्रस्तवस्था गवारों के बाकर्यों के खामार पर यह मार्मात क्रकट करती है कि धाँद स्वताई का बास दो दिन बाद नन्द न करा दिया जाता और जनना दारा शहायता को असरीकार न कर दिया जाता तो बहुत से खादिमांगू को गिरे हुए महानों के नीने से निकास आ स्वता था।

"कार्य-मांसिंग की यद है कि जनता-द्वारा समाये गये निम्निश्तित्व द्वागोपों के सम्बन्ध में, जिनकी पुष्टि ख्राशिक रूप से सरकारी ख्राधिकारियों के वक्तव्य से होती है, जान करने के लिए सरकार की खोर से सरकारी ख्रीर गैर सरकारी सरकों का एक कमीशन निगत किया जाय——

(१) जनता हारा सहायवा देने के समय सरकार ने जो यह यक्तव्य दिया था कि परिश्चित का समस्य करने सीम्य उनके पास यमान सामन है, यह यस्तुस्थिति-हारा ठीक प्रमाणित नहीं होता

(४) जबिक भूकम्य-वीक्रित प्रदेश के प्रत्येक यूरोवियन निवासी वर पूरा व्यान दिया वज्ञ. रसीय निवासियों के सम्बन्ध में समुचित प्रबन्ध नहीं किया गया, श्रीर बचाव, कप्टनिगरण श्री वी हुई चीजों को निकालने के मामले में भी युरोपियन श्रीर भारतीयों में इसी। प्रकार का मेर-मा या सद्या ।"

१६३५ के मध्य में कांमेसवादियां को, विशेषकर उनको जो कींसिल प्रवेश पर ऋडे हुए है ह स्त्रीर प्रश्न ने उद्धिम्न कर रक्ष्या था: श्रीर वह था नये शासन-विधान के श्रन्तर्गत पदप्रहर्ष क्ले सम्बन्ध में । यह दुर्मान्य की बात हुई कि इस अवसर पर, जब कि बिल अभी पालेमेपर के समने ही था, यह प्रमञ्ज छेड़ा गया ।यह बात भी भुलाने योग्य नहीं है कि कांग्रेस बादियों के हर वर्ष अपना जो रूख दिसाया उतका उन लोगों ने जिनके हाथ में बिल था, पालंभेयट की यह भारताका ताने में कि ऐसे आदमी मौजूद हैं जो सुधारों को अमल में लायेंगे, पूरा उपयोग किया। कर्प रेस का मस्ताव इस मामले में बिलकुल राष्ट्र या कि कामेस का क्या दल है, स्रोर शागामी-स्रांध-न तक इसके निर्णय करने का किसी को अधिकार न था। पलतः अलाई के अन्त में वर्षा में कार्य ति की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि इसका निर्णय कांग्रेस का खुला अधिवेशन ही कर बजा उसमें निम्न-लिखित प्रसाव पास हन्ना ।

"मावी शासन-विधान के ब्रन्तर्गत पद-प्रहण करने या न करने के सम्बन्ध में ब्रनेक कांनेस-टियों के प्रस्ताव पढ़ने के बाद यह कार्य-समिति यह निश्चय प्रकट करती है कि इस प्रस्त के (मी कामें छ-श्राधिवेशन तक के लिए स्थागत कर देना चाहिए। यह कार्य-समिति घोषणा कार्ती ह इस सम्बन्ध में किमी कांग्रेसवादी का निजी विचार कांग्रेस का विचार न ममका जाना चाहिए।" अभी विल कामन सभा के सामने ही या कि पालमेखरी-बोर्ड के नेता श्री भूसामाई देसाई ने

त की हैनियत से देशी-नरेशों को भावी भारत-सरकार के खन्तर्गत सह-शासन के प्रश्न वर सहार ीर फिर भैटोर में इस विषय पर भाषणा भी दिया। इन वार्तों को लेकर इस वर्ष के आर<sup>स्पर में</sup> राज्य-प्रजा-परिषद् में इलचल मच गई। चुलाई में देशी रियासर्ती की प्रजा के प्रति कांग्रेस के <sup>इस</sup> चार करने के लिए महासमिति की बैठक की माग हुई । देशी-श्विसतों की प्रश्ना ने अपनी मांग जी के उस भाषण के स्त्राचार पर कायम कर स्वरतो थी, जो उन्होंने इसरी मोलभेज-परिपर् के र पर दिया था—-''कांग्रेस पेंसे किसी शासन-विधान से सन्तुष्ट न होगी. जिसके द्वारा देशी सक्ती हा की सागरिकता के श्राधिकार प्राप्त न ही श्रीर वे सघ व्यवस्था-मध्दलंगे प्रतिनिधि न मैज स<sup>के ।</sup>" २६. ३० चौर ३१ जलाई १६३५ को वर्षा में होनेवाली कार्य समिति को येतक में इस विरा

ताव पास किया गया, जिनमें निम्न-लिखित निश्चित सम्मति प्रकट की गई :---''यद्यपि भारतीय रियासनों के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति की प्रकार्यो हाश प्रकट कर दिश . दिर भी रियासरों की ब्रजा-द्वारा या उनकी चोर से कांग्रेश-नीति की क्रांभिक सार चेपण है। ताग्रह-गर्यक पेश की जा रही है। इसलिए कार्य समिति देशी नरेशी श्रीर देशी-राज्यों की प्रज कारोस की नीति के सम्बन्ध में निम्न-लिम्बित वक्तक्य वेश करती है-

"हांबेस खीरार करती है कि भारतीय श्यामतों की प्रजा को भी स्वराज्य का जतना ही ग्रांप जितना ब्रिटिश-भारत की मजा को है । तदनुसार कामेंस से देशी-राज्यों में म्रातिनीयन पूर्ण यी-शासन की स्थापना के पद में ब्यामी शय प्रकट की है, और न कंदल देशी-नंशों से ही प्रस्ते राज्यों में इन महार की उत्तरदायो शानन-स्पत्रम्या म्यास्ति करने धीर खड़नी प्रज्ञ की त. सभा चादि करने के, मापण देने के चीर नेब्ने-द्वारा विचार प्रकट करने के नागरिकण के

प्राप्तकार देने की प्रपील की है, बहिक देशी-शब्यों की प्रजा से प्रतिशा की है कि पूर्व उत्तरदायी-यावन की प्रतित के लिए उचित कीर शान्तिपूर्ण माध्यों से किये गए सबर्प में उसकी सहातुपूर्व है। काबेस प्रयानी उसी पोपणा कीर उसी प्रतिज पर हह है। काबेस समझती है कि यह स्वय देशी-मेरीयों के मने के ही लिए है, यदि ने शीमादिशीन क्षपनी (स्वास्तों में पूर्व उत्तरदायी-शासन-प्रवासी सम्म कर हैं, जिमसे उनकी प्रमा को मागरिक्शा के पूर्व अधिकार प्राप्त हों।

सर यह बात समझ लेनी चाहिए कि इस प्रचार का शब्द कारी रखने का बोझ स्वय देशी-गावों की प्रजा पर है। काईब रियानतों पर नीवक और जिल्ली प्रभाव बात नकती है और, वहां भी हो, बालने पर बाय है। भीजूदा परिश्वित में और किसी प्रधार का सामय के बात के आता नहीं है, बपनि भीगोलिक और टीव्हासिक दृष्टि से सार सारावासी, चाहे वे खानों के अपीन हों चाहे देशी-गावाओं के और पांड किसी और सचा के, एक हैं और उन्हें ख़क्सा नहीं किया जा सकता

यद करना होगा कि बाद-विशाद की मार्ग-तमों में कामेंस के मीमित सामध्ये की शाद भुशा दी बाती है। हमारी समझ में और किसी प्रकार की नीवि अपनीकार करने से दोनों का उदेश ही विकल हो आयमा।

आगामी शासन-स्वरंखा-सम्बनी परिवर्तनों के विरंध में मुख्यम गया है कि काँग्रेस भारत-पावन-नियान के उसे खंश में, जिसमें देशी रियासों के क्रीर आरंधीय-सच के वास्तरिक सम्बन्ध ही बचा ती में, है, सर्वापन कराने पर और दे। लागिन ने एक से क्रांपिक बार शासन-मुध्यत-सम्बन्धी सारी योजना को, इस स्वायत्त क्रांपार पर कि यह आरंधीय-काजना की इन्ह्या का एकत्वन्य नती है, यर कर दिया है क्रीर मार्थ्यायत क्रिया है कि शासन-स्वरंखा का निर्माण विधान-कारियों समार्थ के शार दे। देशी दशा में क्रांपित कर सर योजना के किसी विशेष संशं के मशोधन के लिय नहीं है सकता। वार्ष नहीं पह देशा करेगी तो यह कारीय-मीटि में आगृह्म परिवर्शन करना होगा।

"ज्या दी विवादते की प्रजा को यह ब्राह्मसन्त देना ब्रानास्पक है कि भारतीय-नेस्साँ का बर्चोग प्राप्त करने के लिए कार्रिक देशी-शिवादती की प्रजा के दितों वा विवादन करने का क्षापाध कभी करेगी। क्षाने जन्म हे दी कार्रित वादा जनता के ब्रीर उच्च-वर्ग के दिवों में विधेप रोने की अगन्या में जनता के दिवों के लिए ब्राह्मस्प्य कर से तक्सी रही है।"

अगन्य में यह निम्मय किया गया कि यूंकि देवन्दर्भ में बार्मन का वहला अपियेशन हुआ था, रिश्तिय उद्यक्त प्रवादन में ये जिन्दर्भ में स्वादेन के अपियोगी के प्रवादन में ये जिन्दर्भ में स्वादेन में से मनाम अपियोगी के प्रवादन में ये मनाम अपियोगी के प्रवादन में से मनाम अपियोगी के प्रवादन में में प्रवादन में मिल के प्रवादन में मिल में

या जाता है ।

है यहन पर नामें-मीर्स्य के बहताम के साथ नहमांत अबर की माँ कीर पर मीडार करने हैं। १६ भरावामीत ने यह विशास अबर किया कि सभी मेरे सामन-विषय के सनुमार मानीत की हा निर्योचन साथका होने में बहुत देर है, सोश नाम ही इच्छा सम्मित्त कारावरण भी सनिहरण हर्काहण इस दिया करने के सिक्स के स्थान की निरुचय करना तमकानुकृत भी नहीं होया और य चिक्र हरि से साशिक-पूर्ण भी होता।

मदगम की महासमित की बैटक के किसान में एक साधारण कटन का जिल्ह प्रायश्यक है'। महासामात में बंगाल जात के सदस्यों को सुबना दी गई कि उन्हें नैठक में माम है हो छतुमंत न (मनेगी, क्योंक बंगास-मानीय-काँग्न-कांग्री ने खपना ५००) हा जन्म रदा नहीं किया है। कार्य-समिति में बंगाल-पानीय-कविस कमिटी की कार्य-कारियों के एक र ी नोटिस दिया कि वार्य-समित ने कलकता-केन्द्रीय जिला-कमिस कमिटी की मानने के सम्बन्ध ो दिदायस दी भी उसका जान कुमका उस्लंबन काने के लिए उसके विषय जानी की वार्ष न्यों न की जाय. इसका यह कारण कराये I धर द्यान में हम इस बात का भी उल्लेख कर दें कि पासंभेवट ने भारत-शासन-विधान वा र दिया श्रीर २'लुलाई को उसे सम्राट की स्वीकृति प्राप्त हो गई। इस विषय की श्रालीचना <sup>करो</sup> ग पुस्तक को मीटा नहीं बंजना चाहते। हाँ, हम कामन समा के एक सदस्य के मापण का, जिसके द बहुस लगभग समाम ही हो गई, उद्धरण देने वे प्रलोमन की नहीं शिक सकते। ५ जूत १६३५ ही तर मिलनर ने इशिक्ष्या-विल पर बोलने हुए मि॰ चर्चिल श्रीर सर सेग्युत्रल होर की दुलना सटक नायक श्रीर उपनायक से की । उन्होंने कहा—"नायक ( सर सेम्युग्रल होर ) ने शठ उपनायक हरा दिया है । श्लाज ( ५-६-१५ ) वह बिना शक्त-पात किये ही असका काम तमाम कर देगा !" भवे भाद मेजर मिलनर ने वहा-"श्रीर तब दोनों प्रति पद्मी बाह-में-बाह बाले श्लमंच का हार हते दिखाई देंगे।" यास्तव में यह नाटक १९३५ में ही नहीं, १९२० में भी रचा गया था। वैते मतीर से यह बात त्रीक है कि ब्रिटिश-वार्लमेयट में एक ऐसा दल है, जो अनुदार दल है नाम पुनारा आशा है। पर श्रम्भली बात यह है कि सारें दलों का लक्ष्य एक ही है; श्रीर वह यह कि . ऐसा चित्र तैयार वर जो, 'मैंन्वेस्टर-गार्जियन' वे शब्दों में, भारत को खराज्य प्रतीत हो क्रीर सैयह को बिटिश राज्य l इस उद्देश्य से विभिन्न दल पालेमेएट की दोनों समान्त्रों में लड़ाई का स रचने हैं, उनमें से बुख देने का दोंग दिन्ताते हैं और बाकी प्रतिरोध करने का। इनमें से प्रति ार का नल भागत के नतम दल वालों की यह कहकर रोजी करता है कि परिस्थिति ऐसी ही है। मिले ले लो, वर्योकि दूसरा वो इतना भी नहीं देना चाइता । 'श्रविकार-सम्पन्न दख नायक का खेलता है, और विरोधी दल उप-नायक का ! दोनी वेस्ट-मिनिस्टर की चहार-दीवारी में लड़ाई स्वाग रचते हैं, और व्यों ही ये बाझा छोड़ कर बाहर खाते हैं, इस कृतिम-पुद्ध की बंटिया प्रश्री

कामिस-सभाषित का बदता हुया एक्सदायित्व इस क्षमाय की समाच करने से पतने हम उस उत्तरपणिक के दिन-पर-दिन बद्दो दूर्य का जिक करता झावश्यक समाको हैं जिसका परिचन काल के के झाव हर साल देंते आहे सोमाची केरिय ने सालमा तक समाची तमानेत्री को पत की स्वरूप सामाची केरिय ने सालमा तक समाची तमानेत्री को पत की स्वरूप सा पद उनके उत्तरापिकारी समास करते हमा परे हैं। यो पत

देने की सफलता पर एक दूसरे को अधाई देते हैं। इन दोनों के बीच में मारत को हुँके

क्षेत्रेस की शानदार बैटक की सम्माप्त के बाद ही सार्वजनिक चेत्र से गायब हो गये, बाकी सब ने श्रापना कर्तव्य बड़ी लगन श्रीर उत्तरदायिल के परे बीध के साथ पूरा किया है। इस परिपाटी के धनुस्प ही बाब राजेन्द्रप्रसाद ने, जिनका स्वास्थ्य श्रव्हा नहीं रहता पर जिनकी कार्य-शक्ति स्त्रीर वष्ट-सहिंथ्याता ठीक उतने ही विपरीत हक से काम करती है, देश का दीय कर दाला और इस प्रकार उन्होंने देश की जनता छीर छान्दोरून से परिचित होने के लिए एक नया मार्ग दिखाया । विहार-भूकरप-कष्ट-निवारण में सम्बन्ध में उन्हें बहत 'काम रहता है। इसके छालावा कांग्रेस में समापित की हैसियत से उन्हें कर्तव्य-पालन बरना पहला है। श्रीर फिर क्वेटा के भूकरण के काम ने उनके वामों में जीर भी विद्ध कर दी। इतने पर भी उन्होंने महाराष्ट्र, कर्माटक, बरार, पंजाब, मध्य-भान्त के एक भागा. तामिलनाड, द्यांच्र चीर बेशन का दीग कर डाला । चालिल-भारतीय चर्ला-सप में भी उनका सम्बन्ध है. चौर श्राणीवर्सनवादी होते हुए भी निर्वोचन सम्बन्धी इलचल में उन्होंने अपनी दिलचशी कम नहीं होने दी है । गांधीजी राजनैतिक लीत्र से क्या गये, राजेन्द्रबाड़ के कन्धी पर रक्ता बोभ और भी बढ़ गया - क्योंकि, यह बात द्विपाई नहीं जा सकती कि जबतक गांधीजी भीगुद रहे कांपेस का भार अनके सहयोशियों के लिए इलवा था। इसवा यह मदलब नहीं कि अनवे सहयोगियों ने कभी ऋपने कर्तव्य की ऋबढेलना की हो। पर ऋसली क्षात यह यी कि गांधीजी-जैसे व्यक्ति सार्वजनित जीयन के भारी कार्यों का बीम अपने महयोगियों के लिए बन्त कम छोड़ते हैं। इस प्रकार कांत्रेस की श्राप्यदाता ऐसी शक्ति का छासन है. जिसपर घोर चिन्ताश्री श्रीर उत्तरदायिली का भार ह्या पड़ा है। हम एक कदम छीर भी हाते बढेंगे हीर कडेंगे कि कमिस देश में सरकार के मुनाबने ऐसी सरया बन गई है जिसका श्रापना एक श्रादर्श है, जिसे सरकार के द्वारा दमन किया कता है, जिसकी प्रामीखींत की योजनाओं से सरकारी योजनाओं ने होड़ लगा रक्सी है, जिसके सत्य थीर ग्रहिमा के उसलों की मरकार की छोर से. जो भीतिक कल पर निर्मार करती है, बुगई छीर बद-नाभी की जाती है। कामस ५० वर्गों से काम करती छा रही है छीर इसकी सफलता की सराहना की गाँ है। बुद्ध लोग इसे ध्यमपल बताते हैं। सपल हो या ध्यसपल, सत्याप्रह पक्त में शक्ति है जो वांग्रेस की शक्तीति में प्रविष्ट हो सई है। ध्रमी इसकी परीता ही ली जारही है। पर इसे इतने दिन काम करने हो गाँर कि जनता का च्यान हमकी श्रीर काफी खाकपित हो सका है। इन खादशों में परि वर्तन भीर साधनी में सशोधन वरने का भेय एक व्यक्ति को है, को समृद्धि भारत में उत्पन्न हुन्ना या पर कारनी शाय के रजनात्मक-भाग में देश से बहर दक्तिशा-स्त्रप्रीका में रहता या खौर एक ध्रार्यापित देश में सत्य के प्रयोग कर रहा था । लोग पुछते हैं - क्या कांग्रेस द्यासपल सिक्क नहीं हुई, क्या सत्या-मह की खांका गया और वह अपूरा नहीं उतरा, और क्या गांकीओं की शक्ति समान नहीं हो गई है 13 as mil - ar ar ar bridge (1000) (100

### उपसंहार

कांमेस ने पिछले ५० वर्षों में जो कुछ किया उसका संदिस विवेचन इम कर चुके। इस कह दूधरे ऋषींश की चर्चा पहले ऋषींश की ऋपेचा कुछ ऋषिक विस्तार के साथ की गई है। इंड र्मकाल में, विभिन्न प्रमुख व्यक्तियों ने हमारे राष्ट्र का नेतृत्व किया है। दादामाई नौरोजी ने दीन र कांग्रेस का समापतित्व किया, श्रीर कांग्रेस के शब्द-कोण में 'स्वराज्य' शब्द का प्रवेश किया ाम राष्ट्रपति अमेशचन्द्र बन्जी एक बार फिर समापति हुए। बगान के शेर सुरेन्द्रनाथ बन्जी है बार यह सम्मान प्राप्त हुन्ना। यही हाल धवल-वस्त-धारी प॰ मदनमोहन मालवीय सीर मोतीलाल नेहरू तथा सर विलियम वेडरबर्न का हुआ। बदहदीन तैयवजी, रहीमतुल्ला स्थानी ाद सय्यद भुहम्भद बहादुर, इसन हमाम, श्रभुलकलाम श्राजाद,हकीम श्रजमलखां,मौ॰मुहमारझली र बॉ॰ ग्रन्मारी—कुल ५१ में ये 🖒 मुसलमान सभापति हुए । दादाभाई नीरोजी ग्रीर श्रीरेजगार ता उस श्रेष्ठ जाति—पारिमयो—के प्रतिनिधि-स्वरूप हुए जिसने भारत की वैदिक ग्रीर इस्लॉब्ड हति में श्रपनी—जस्तुश्त—संस्कृति मिलाकर उसे समृद्ध किया है । उमेशचन्द्र बनर्जी, श्रानर-ान वसु, रमेशाचन्द्र दत्त, लालमोहन घोष, भूपेन्द्रनाथ वसु, सत्पेन्द्रमक्षत्र तिह, शांभकावाण मदार ख्रीर विचरम्जन दास जैसे व्यक्ति प्रदान करने के कारण बगाल तो इस दिशा में स्वर्ग गे हैं। युक्तमान्त ने विशाननारायवा दर, मदनमोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू छौर उन्हें पुर हरलाल को दिया । ऋन्तिम ऋभ्यत् राजेन्द्रवाषु विहार के हैं,जहां के हसन हमाम पहले सभापित चुके हैं। पंजाब को लाखा लाजरातराय के समापति बनने का गीरव प्राप्त है स्त्रीर प्रश्यान हो मुघोलकर के सभापतित्व का । गुजराव के मांचीजी श्रीर वल्लभभाई पटेल सभापति हुए हैं। इन्हें मानी इसका भवडार ही रहा है --वैयननी छीर सयानी ही नहीं, कीरोजशाह मेहता भी वहीं है याचा, गोलले श्रीर चन्दावरहर (बम्बर्द हे ) पश्चिमी प्रान्त के थे। मदशस ने झाल है क्द चार्लु को श्रीर बेरल-पुत्र सर शकरन नायर को दिया और श्रन्त में दिख्या है तितानी यरापवाचार्य तथा श्रीनियास आयगर को प्रदान किया जो दोनों वामिलनाइ के हैं। श्रीग्रती वेमेस्ट सरोजिनी नायद् ये दो जियां भी सभापति वद को सुरोभित कर सुकी हैं। बीर भी मूल, देर, वर्न व हेनरी काटन के रूप में छोबेजों ने भी छापना हिस्सा बटाया है। इस विविध सनी से साहिए

ह कोरोव न बेनल शतीय बन्हि सम्यूच पह सम्योतीय संस्था है। अब प्रस्न यह है कि क्या कोरित साम्वक थी। इस बात है। होई हम्मार हो कि स्था मेरी मुण्यत नामनेज सीर ताहरूंगिक निवारी के खेब मैं निवार मी दिनारी सा बम सा है। शामनीत कम पूर्विप को मारा-बरुण्य का विज्ञात ही है। उसने बेनल भाग में हैं, अबि कोरे के साम मेरी साम्बन्ध करण प्रस्ता कर तिला है कि उसने गामाजिक और सार्विक बुल्या सम्बन्धों के साम्बन कम इस सा भी कामोरा हो गाम है। बोर बहुत हमें मेरी सुद्धी सम्बन्धों के साम्बन कम इस सा भी कामोरा हो गाम है। बोर सहस्य हमें मेरी हर तम ग्रुद्ध और नैतिह पर पर जा पहुंचती है जिसे पहले १५ मा १६ वर्षों में मारत ने ग्राप्त किया है। और उत्तर भेय भी मोहनशास कामचन्द्र गांधी जैसे विद्ययन्त्य व्यक्ति को है। जिन्हीं अभेवता का वर्षन भोषेसर गिसक्ट मेरे ने निम्मानित्तत जीवत और तरेनत शब्दों में किया है!—

चिसे आदमी के छाय शावपानी से पेत्र आश्रो, अिसे न सो छांबारिक वायनाओं की रची-मर निरंता है, न काराम या प्रशास या पदन्धि की, बहिक जो उत काम को करने का निर्चय कर खेता है जिसे यह जीक समस्त्रा है। ऐसे शादमी मयंकर और दुःखदायी शतु हैं, क्योंकि उनके प्रशास पर हो जा मा बातानी के साथ विजय प्राप्त कर सकते हो पर उसकी आत्मा पर हसेसे प्रमाण कर भी कब्जा नहीं हो बक्का।"

पि से सामार्थ के नेतृत्व में कामेल ने राजनीति पर सेवा-पर्म की खाग कागाने की येश की है, उचन भे वार्यों में प्राधिक क्यांगक संस्कृति श्रीर प्राधिक क्यांगे देश की है, उचन भे वार्यों में प्राधिक क्यांगक संस्कृति श्रीर प्राधिक क्यांगक क्यांग क्यांगक क्यांगक

इस मनोवृत्ति से प्रेरित होवर हमने भारतीय शब्दीयता वे निर्माण में सत्य और ख्रीचित्य का <sup>५</sup>चे-सम्पेन विया है। जीवन में श्रासाय सदा से शीध श्रीर सक्ती विजय मान करता आया है कीर पासरह और इस ने विदेव और सत्य के अपर बावसर विजय माप्त की है । यही क्यों, इतिहास में कारन और तर्कने स्वय जीवन तक पर विजयें भास की हैं। पर ये विजयें आंशिक और ज्ञाप-रें हुँ। हैं श्रीर इ-होंने विदेशकों की हरेजा करणाजनक अवस्था में ला पटका है। वह पैमाने पर देखा जाय हो यह महायुद्ध के वाल स्वरूप विजेशा विकितों के उत्पर आपना प्रमुख न जमा सके। छोटे रैमाने पर देखा जाय ती भारत पर इंग्लैंश्ड की 'विजय' ने इंग्लैंग्ड को स्थायी मुख प्रदान नहीं क्या । विभान गोलमेज परिवर्धे का श्रायोजन करने में राजनीति-विशारदीं ने जिस नीति से काम लिया उठके फल स्वरूप वे भारत को इन्लैयह-रूपी प्रासाद का भर्तेपड़ा बनाने के उद्देश में सफल न हो सके। दमन की प्रत्येक शहर में स्वय दमन करनेवालों के हिवों को स्ववरे में *दाशा* द्वीर जनवा मैं मितिरोध की भावना उत्पन्न कर दी । यह प्रतिरोध की भावना कभी सत्यामह--सर्विनय-ग्रवशा--के रूप में प्रकट होती है, कभी उसती झौर उठती हुई बीढ़ी के हाथों में अधिक कठोर झौर भीएण हैं। घारण कर लेती है। जो यह कहते हैं कि असडयोग का कार्यक्रम ग्रासफल रहा वे ग्रापनी इब्छा की निरिचत निर्णय के रूप में पेश करते हैं ; क्योंकि दूर तक हांड दौड़ा कर देखा जाय तो प्रत्येक असफ-विवा केवल देखने में अध्यक्तलवा होती है, बास्तव में ती वह सफलवा की दिशा में एक आगे का <sup>क्</sup>दम ही है। ग्रीर वास्तव में सफलता अनेक श्रयफलताग्री का श्रन्तिम पटाचैप है।

स्त करिय के कार्यक्रम को इसी कठीटी वर कठते हैं। कार्यक्र के वार्यक्रम के रो परत् हैं। उनके सामस्त्रकारी परंतु को सीलप, हो कार्यक ने सरकार के साथ दुर करने में जो दंग स्वप्ताया को कोई कार्य सरकार दुरा को कर सकती। इस प्रदुष का मुकाल्य मन, बयन, करे से सर्वितात के स्वावन सा है और गांधीजी को मास्त का 'बीय-कार्यन्यका' माना गाम है। सरकार ने गांधीजी YI.

के लवादर को बरनाम करने की नेश अभे ही की ही, पर अन्तर के बात कीर करिन हैं। निया कीन कर सकता है। यह का दुत है जिसके सकता मा घट के खुड़े हैं, विद्यास उना करें, कीर प्रांति के प्राप्त कराया यात्री की अस है। या हा वर बर बर बर बर वर है कियाँ से हरी बीम दक्षी कशी पूर्वा प्रमाशी शक्षी क्षक श्रेष में विद्या ही आई कीर किरोधी-यह में निर्देश हाग गरी दशक्त भाग क्षात्र तमयुष जनका किरा दिया माछ है। इस हम में की की बात बहुना (रहता) का प्रार्थित होगा । हमारे काने काममती में हमें तमब रही डॉक-टीड केंद्रमें दे दी है कि महत्त्वत हां। प्राप्त की वहीं विश्वप वेवल सहरत हां। ही स्थापी समी के तहीं श्रीर जर्म के बाग दिन भी जाती है ; श्रीर कर दो देशों के बीच में दिना निर्योदन का स्पन मह बर लेडी है, ही विश्व के बो कार्यकों का दी क्यूंटियों के बीच में भी स्वत्तरमिती ही पुत्र देहते हैं।

चान करिश-कार्यमा ने स्थानामक पहलू की क्षेत्रिय । बह तरल सा है, स्टब्स हान है ... विश्वान मही। इम यह बात की बार बारी है कि यह बार्डबम देशकी उन बा-सास भेरियें की स्ट्री म दुधा होता की बाले थीर करने में सही हैं, बिरेशी बरका परन्ती हैं, बिरेशी अपने केंद्र हैं क्षीर विरेशी माहित की पादरी दरशी हैं। इसारे मागी की मर्ट महामारी की काप तो सी मेर सुकी उन्हें देशवर बाद्यमें होगा । दब यह रहा घटेगा कि हर तीगय बादमी बानी बार्जियहा, हर्ने समृद्धि चीर चपनी मंत्रिक के लिए विदेशी शामकों की सदिच्छा पर निर्मेर करण है। ये बर्चे हत्य ही दिलाई नहीं पहती, बर्बोंन इस यह नहीं आसी कि बालव में इसारे मालिक कीन हैं। इस से बी कामी हैं कि पुल्स के सिपादी से लगाकर बावकारी के द रोगा तक बीर मैंड के प्रमेरट से समाक श्रमेत दर्शी तक, सभी हमारे माहिक हैं। यी॰ इंग्लू॰ डी॰ का कर्मचारी, ब्रमीन, मॉलहेंट बीर वह बनानेवाला—में सब ब्रिटिश-प्रशायः लिमिटेड के स्वेतिनक कर्मचारी मात्र हैं। इस कम्मी स स्थ निक संज्ञालक मण्डल भाग्य सम्बार है, जिसके मातहत देवतर झनेक प्रान्तों में हैं। झरेंड हाडा मेना, पुलिम और सरकारी कर्मनारियों, चादाकरों, कींतलों, कॉलेजीं, स्वानिक संस्थाओं और उप भारियों के साथ परियेशनों से थिये हुई है। देश की झरनी प्रविश्व मामीण व्यावादी प्रामीने की पटवारियों के भय से सरांक रहती है, स्रीर बाकी शहरी श्रावादी स्युनिस्पितिहियों, सानिक होते, इन्कमटैबस-खुक्तरमें श्रीर धाववारी-विभाग के श्रीधकारियों से अथमीत रहती है। इनिहत् स नितान्त ग्रावश्यक हो गया है कि भीतिक बत में बोध से उत्पन्न हुए भय को निकाल केंडा अर थीर उसका स्थान उस थाशा श्रीर साहत को दिया जाय जो बस्तविक श्राहिसा-प्रेम से उसन होड है। इसलिए करिस के रचनातमक कार्यक्रम ने ऐसे ऐसे कार्यों का रूप धारण कर लिया है 🥞 वीन भेषियों में बांटा जा सक्ता है जिनके द्वारा कांमेसनादी जन-साधारण के समर्क में बांदे हैं। फलतः जब इम लहर का जिरु करते हैं तो इस न बेवल निर्धन झादमियों के लिए सहायक धर्मा है उत्रश्न कर देते हैं, या उनके जीवन निर्वाद-योग्य मजदूरी की ही व्यवस्था कर देते हैं, बिल्क उन श्चपते शरीर पर से गुलामी का चिद्व उतार फैंककर अपने भीतर आतम-सम्मान उत्सन्न करने क अवसर देने हैं। इस गढरम की पवित्रता की अझुक्क रखते हैं और कारीगर की असकी कला से मार्च होनेवाले उस स्वजनात्मक ग्रानन्द की श्रतुभूति करने का श्रवसर देते हैं जो सम्यता का वास्ति<sup>वर्क</sup> शासनायक है । जब इस लोगों से लहर के लिए कुछ श्रविक मूल्य देने को कहते हैं, तो इस उर्वे वारतायक र जिल्हा का का शिक्ष के अपने कुछ आपक पूर्व प्राप्त का करत है वार निष्य प्रमुख मानि को की स्वत ही वह वारवा करने की शिखा देते हैं जो शरकार में प्रयत्न करने वारिय प्राप्त किया करने की स्वत करने वारिय प्राप्त किया कर किया है की स्वत करने वारिय प्राप्त किया किया कर कि दूस प्राप्त देशवासियों की सारवी किया है है। श्रीरदन करने की सादवी के साथ ही विचारों की उच्चता, दिश्यता श्रीर क्षान किया है। श्रीरदन करने की सादवी के साथ ही विचारों की उच्चता, दिश्यता श्रीर क्षान

हम्मात, आाया-निर्माया, आाया-चीच के मांच उत्पान होते हैं। हमने आर्थिक छंत्र में खर्तक ह्याय को संद्र प्राप्त करने को येश की है वही हम लोक्क्यूंच में मदाया-निर्मेष के ह्यार और सामाजिक दोने के अहरस्तता-निराप्त के ह्या पात्र करने की थेश कर दे हैं। जो इस्तर अपने नागरिकों में मन पात्र-निरंध-विश्वक संगठन पर आपवि करे, उसे मदि और कुछ नहीं हो बहुत छुद तो जो बहुत छुद का अवस्था करना देशा। यह समस्य ह्यानी करना है कि किसी महार की चर्चा की आरस्यकत ही नहीं है। इसरे एह में मुख्यता दो महार हो पार्टी हैं—हिन्दू और मुख्यतान। इन दोनों आदियों के पार्टी एह में मुख्यता दो महार में आदियों के पार्टी हैं । इस मं माजक मत्यन-विश्वक्यान्य-विश्वक्यान हो आप माजक स्वाप्त के स्वाप्त की आपने के आपने स्वाप्त की स्वप्त की स्वाप्त की स्वप्त की स्वाप्त क

कींग, जब हम श्रायस्था-निवारण के क्य में इस मंच पर एक सामाजिक विषय का समायेत को हैं, वंद भी हसारी पढ़ी दशा होती हैं। प्रध्य-मात्री के निवारण ने हिस्सारी बहै हिस्स पूर्णकु निर्माण्य की प्रकारण कर हैं 'उन्हें असता कर दिया, जिन्हें भागावान से एकत हिस्सा था।' अब भागावान के स्वार्थ कर या। के सामायेत के सामाये नेता ने आभारण श्रम्यान किया वह बार्डी जावर उस महिंद क्यावसा में सरीध्य हो सक्त और हिस्सा की मानाव्य श्रम्यान सामायेत हूँ ! 'यर हतने पर भी श्राव्य हुए प्रस्ता का भागावित भी क्या था। और कहा में ही दो हो भी भी देखा हो सामायेत हमाये की सामायेत हमाये की सामायेत हमाये की सामायेत हमायेत हम

देश को जिस समस्या का सामना करना है वह बड़ी ही जटिल है। सरकार ऐसी है जो कट बाल कर सासन करने पर तली हुई है। अगर और देशत गावों के विरुद्ध संगठित हैं. उच्च श्रीवायों के दिव जनमाधारण के हितों से टकर खाते हैं, जन्म सिद्ध सुधारों के विकट अपवित्र विशेष समृदिव है, लहर पर माजनाथ लगा हाला है. सारवदायिक समता कायम करने के मार्ग में बकावटें मीजूद हैं. भीर नैविक भाजरण अंथा करने की चेश का प्रविधेष किया जा रहा है। इन वह बावों के हारा वह अन्दी तरह राष्ट्र हो गया है कि क्वराज्य यदि प्राप्त होता है तो देवल श्रमें भी शिद्धा दे दीवार्ती. धिचितों के देशे कारताने वाले क्यांकवां कीर क्या गर कीर उद्योग-कभी के नेताकी के द्वारा ही प्राप्त ने होगा । हमें करना क्रान्ताज क्षीर सीमत समाने की हाँह में परिवर्तन करना होगा । इसके लिए गोंगें में रहने वाली कनता में शास्म-चेतनता का निकास करना पढ़ेगा और उनका विश्वास भाज करना होगा । चौर यह विश्वास पत्रों में सेख देने या एक-छात्र स्वास्थान माह देने से प्राप्त न होगा वेल्ड उनकी नित्व सेवा करने से आप्त होगा । वहाँ यह विश्वत प्राप्त हुया कि वन कार्रन हारा भागे बिद राष्ट्रीबार का कार्यक्रम चलने लग वायगा । उनके पलन्यका स्वराज्य पके दूर सेव की . में वि वत्त्रात ही चाहे न रंगड़ पड़े को भी वह शीम ही संस्ट हो अवगा कि बनव की रोच के लिए किया सवा मत्तेक कार्य मानी स्वराज्य की नीय में बाज्यी दरह कीर स्वयुच्च रक्त्या गदा एक परवर है, और समात्र की सामाजिक सार्थिक रचना में से निकली यह यक-एक कमी शंगमन के मालाद की रह एक महिल अंची करने के समन्त्रस्य होगी। यह तरीका निस्तरीह चीमा है, पर परिदान निमंत्र

काँमेस का इतिहास : भाग ६
 १२ स्थार्थ : होगा । इस प्रकार काँके से गायों में झावना सन्देश से जाकर प्राप्त नेतृत कान्त्र

दिया है।

ş कांग्रेस के कार्यम की पूरा करने के लिए जिस नवीन कार्य-विधि की खपनाया गया है, धर उसके सम्बन्ध में कुछ कहना है। झभी इस प्रणाली का विकास हो ही रहा है, इसलिए क्रिंगी दोलन का उसकी अपूर्ण श्रीर श्रानिश्चित दशा में श्राध्ययन करना किसी भी ब्यांक के लिए किन -चौर खास कर उस व्यक्ति के लिए तो यह झौर भी कठिन है जो खबं उसकी शक्ति में ग्र<sup>हीम</sup> वास रखता है और इसलिए छपने यिरोधियों के तपहास का पात्र और शत्रश्रों की पुणा की न बन गया है। सभी महान् खान्दोलनों को इन खबस्थाओं में से होकर गुजरना पड़ा है। जन-कर हो या र्ळाववेक के कारण हो, पर सभी महान् श्रान्दोलनों को शहस्त्रात में कृतिम स्रादीलनें नमान समभा जाता रहा है, जिस प्रकार कि हीरे की कारबन समभग जाता है, जिसके साथ उसकी ा रहती है। सत्यागह को भी निष्णिय-प्रतिरोध समस्त्रा जाता है: पर सत्याग्रह निष्किय-प्रतिरोध उठना ही भिन्न है, जिठनी हीरेकी चमक रसायनशाला के उस काले पदार्थ से मिन्न है। नही हय-प्रतिरोध श्रीर सरयाग्रह परस्पर-विरुद्ध गुण प्रकट करते हैं । यद्यपि सत्याग्रह का कारम्भ उ<sup>हरू</sup> दावा ने जान-बूक्त वर निध्वय प्रांवरोघ के रूप में नहीं किया था. पर गांधीजी के खान्दोलन दूद ५६ ने से ५६ ले भी इसी प्रकार एक ब्रान्दोलन हो चुका था, इसलिए जनता ने इस ब्रान्दों वो भी निध्नय-प्रतिरोध-मात्र समभा । इस पर क्राइचर्य करने की जरूरत नहीं है। जब १६१७में र्ता एमी देसेस्ट नजरबन्द की गई थीं, तो कामेस ने निष्किय-प्रतिरोध की धमकी दी थीं, पर जर रिहा कर दिया गया तो उसका जन्म ही न हन्ना। श्रीर जव गांघीजी ने पदार्पण करके पहले स के बाहर शहकर रीलट-एवट के विरुद्ध श्रीर फिर कांग्रेस के भीतर जाकर पंजाब ख्रीर खिलापूर न्धी श्रारमाधारों के विरुद्ध सत्याग्रह किया तो ऋषिकांश कामेसवादियों ने स्त्रीर श्राधिकांश जन रण ने यही समभग्न कि इसके पहले कांग्रेस ने जिस छान्दोलन की घमकी दी थी, यह छान्दोलन की पुनराकृत्ति-मात्र है । हाल की राजनैतिक घटनाओं ने खब अन्त में एक ऐसे आन्दोलन को जन्म दे दिया है जिस्ने

। खान्योलन में बहुता और आंभमान मय हुआ था। इस बहुता और तर्थ में गायद पृथा की का निक्र भी दिखाई देता था। अवस्थी में कर में यह आवानित जब दुवी हुई बज्रा भी किया है जो था। इस बहुयी में कर में यह आवानित जब दुवी हुई बज्रा भी किया ने भी अब हुन के स्वित्य भी थी। अब हुनते स्वित्य-खबात का रूप पायद किया तो होने स्वित्य पर स्थित्य को ती तार ने थी। अब हुनते स्वित्य-खबात का रूप पायद किया तो होने स्वित्य पर स्थित्य का है और देने से समय लगा। 'स्वित्य भी क्षति का तार का हुन्य करा है। और तह की समयमें लगे और हुन समय का का किया है। अप का निक्र साम का ती की साम की की और हुन सह का स्वत्य पायद का हुन्या करा है। यह जा तह की में कुत ही दिनों कर दूर को देस की स्वत्य प्रवाद का हुन्या करा है। यह जा तही को में कुत ही दिनों कर को देस की स्वत्य दे का स्वत्य के साम की साम

-समय पर भिन्न-भिन्न नामों के साथ भिन्न-भिन्न रूप धारण किया है। निष्किय-प्रतिरोध के हर

श्रपसंद्वार ४६३

होंगे कि वायाजाद मीतिक शांकि मात्र न होकर ऐसी नैतिक और आप्यातिमक शांकि है जो वायती
मांगों को पूर्ण कराये दिया नहीं मान्ती और जो बंदी निकारणिय, अपसर क्योर तैजांकिनती है। जोगीं
को स्थिति का यह स्वीधन सम्मत्ते में काफी अर्थाव लगा कि यदि सरकार-प्रधार किया गया जातियाबाता-ना-त्यावाकर स्वत्याव की से रेग्न-वार्यी आप्योत्येक उत्स्वक कर कंडज है, जो काना-त्याध किया
गया मीरी-चौरा-व्याकार हर संस्वाप्त को शेक भी सकता है। नास्त्व में सरवामक मतुष्य को
भवतक कात सार सर्पूर्णों का समुद्राय है, नशींक स्वत्य हम सर्पुर्णों का मुख्य सोत है और
स्विध्य मी ने उत्स्व राह्य-वार्यक है। इस मकर देश विलक्ष्य से में द्वारि-विन्युओं के स्वतार
में जा मूर्य जिलमें मूचा और इस्ता, भय और कायता, कोच और शिविद्धित का स्वान में में, सारव, सारव, नी, सारव, वारव, में, सारव, मान्न, मान्त, सारव, मान्न, मान्त, मान्न, मान्न

रमें शिक्षा दी जाती है कि अन्तर्कन्द्र स्वय हमी हैं और मय हमारे खावपाल प्यावा कहा है। यदि एम एक्सर पय और सार्यपरता को होंक दें तो हम स्वय मुख्य का आलियन करने को तैयार हो जाय। रिक सत्यायदी संद्य को लोक तरेगोला है, राजीवार उसे मत्युष्प का, शरकार का, समान का, दिस्ता का और मुख्य का भय होंक देता नाहिए। अवस्थीय उद्देश-विकार के तिमत आल्या-नियश्या है, साधना है, एक्सिए यह आल्य-त्यान की बीचा देने का साधन कर गया है। इस साधन का उप-योग उसे विभाग की आपना के साथ, जिससे साहत मारा होता है, करना होगा, न हि गर्व की साधन कर साहत अपना होगा, न हि गर्व की साधन कर साथ, विकार मारा शरफ होता है। इस महार आन्तरील को एक ही सल्लाम में दिस्स और आप्यानिक कर्ता दिया।

मारतीय समाज सत्यामद की उस भित्ति पर स्वका है, जो इमसे मंगर लगागने को तो नहीं <sup>क्</sup>रती पर साथ ही इममें कारमन्याग की महात्ति जायत करती है ! जहां इमने एकवार सत्य का पीड़ा

XEX कांमेस का इतिहास : भाग ई

पकड़ा श्रीर वासनात्रों को कुचला श्रीर श्रास्म शुद्धि की, कि सेवा-माव श्रीर विनयना की मास्त्र अवश्यमेव उत्पन्न होगी। जहां इमने कोच पर विजय पाई श्रीर समाशीलता से काम लिया, कि मनी सम्बन्धों के निर्णायक का घासन ब्राहिसा स्वय ही ग्रहण कर लेगी।

इम इस लक्य को कैसे प्राप्त करें ! किस नियंत्रण के द्वारा इम उन गुणों को प्राप्त करें, जिले धामूहिक रूप से 'सत्यामह' कहा जाता है। इसके लिए एक मात्र साधन 'तर' है जिसमें सत्य शीन, रान-धर्म, दम, यम, चर्मा और दया शामिल हैं। काया के सुल की ओर प्रहत्त होने का परिवास पह होगा कि हम वासना के ऋषीन हो जायंगे। श्रीर वासनायें गर्व श्रीर कोस् के आवेश में हमें हिंग प्रीर प्रतिहिंश की श्रीर प्रवृत्त करती है। शारीरिक वासनाश्री की श्रीर प्रवृत्त होने का परिणाम यह मी रोवा है कि हम स्वार्थपर हो जाते हैं। स्वार्थपरवा चन सम्पदा के लोभ श्रीर श्रामोद-प्रमोद के

म को जन्म देती है श्रीर घन-सम्पदा की प्राप्ति के लिए श्रासत्य-पूर्ण उपायों को काम में लाने की वृत्त करती है। स्नानस्यकता है परितोष की भावना की। इस परितोष का यह मतलब नहीं है

ह हम समाज का परिस्वाय करके सन्याधी हो जाये, शक्ति यह मतलब है कि हम रेसा करें विन स्यतीत करें जिसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को कम करें, और वासताओं को कार म्खें। यह नई शिद्धा ऐसी नैतिक स्फूर्ति को जन्म देगी, जिसके द्वारा इस देश में, जो निर्धक दारी क शिद्धात्रों से अकर्मय और पौरुष-दीन हो गया है, नये प्रारा वैदा हो जायंगे। इस शिदा तुसार हमारा यह कर्मव्य है कि हम अपने शतुओं के साथ सम्पर्क स्मापित करने की चेश करें, क नके साथ सहयोग तभी करें जब उनके द्वारा हमारा स्वाभिमान ब्राङ्कता बना रहे। यह शिखा हों । ऋपने हिस्से का परिश्रम करने के लिए प्रदृत करती है और दृश्वि को भाजन-वस्त्र प्राप्त करने में हायता देती है । इस उद्देश-सिद्धि के लिए यह ज्ञानश्यक है कि मस्तिष्क शरीर पर ग्राधिकार रस्से रिश्रारमा शरीर श्रीर मस्तिष्क का इस प्रकार सवालन करे, कि काया ऐसे किसी मुख की र<sup>स्द्रा</sup> करे जिसे बुद्धि धिक्कारतो हो । इस उद्देश की सिद्धि के लिए खाला-निग्रह से ख्राधिक खीर कीन

-प्रदर्शक हो सकता है,जो भोजन श्रीर शारीरिक सुख के मामले में उपवास का रूप धारण कर लेडा विचार श्रीर भाषण के मामने में मीनवत का रूप घरण कर लेता है श्रीर वासनायों श्रीर भाववेशी मामले में ब्रह्मचर्य-ब्रद का रूप धारण कर लेता है ? श्रवपत जब लोग उपवास-दास हुई सारीरिक यन्त्रसाओं की निन्दा करते हैं, जब वे मीन या करने की दिलगी उकाते हैं और उसे दौंग-मात्र समझते हैं, और जब वे खिद्धोरेग्य के सार्थ ब्रह्मचर्य की चर्चा करते हैं जो उनके निकट बिलकुल ग्रसम्मव-सी बात है, तो वे उसी प्रकार की

सोचना से काम लेने हैं को सगमग उपहास का रूप चारण कर लेती है और जिसका शिकार

उप्रविशील धान्दोलनों को, अपने विश्वास की प्रारम्भिक स्ववस्था में, बनना पड़ा है। पर इन विशील बान्दोलनी पर व्ययोक्तियों और दुवननों का बुल भी भ्रमान नहीं पढ़ा और वे चान में नेवाली पीड़ी के आदशों में जामून परिवर्तन करने में सफल हुए । विद्वने १५ वर्षों में मारत का जनिक जीवन हमी प्रकार वाकर शुद्ध बना है। सर कुछ कर जुकते के बाद भी बाहिना के सावन्य में यह सराय बाकी रह जाता है कि गर्ज क अगरों का पैतला करने में इनकी किननी उरायुक्ता मा किननी। शक्ति है है इस प्रवार की ह बरनेतालों के विषय यक वर्ष पर है कि सेती हमारी वीरिवाति है उनको देखते पूर्व मार्ग

हर करावा के निकाल मेर से धाराज्य है तहां नीतिकत में भी धार्यकें की सम्मित्र है। हीई ता जीवन के निकाल मेर से धाराज्य है तहां नीतिकत में भी धार्यकें की समित्रिक है। हीई हा। का निकास का वालन काने की कारण ने की काय और उनका संगादन पातन माहिया कार्य ना के निकास का वालन काने की कारण ने की काय और उनका संगादन पातन माहिया कार्य त्मा ७ १००० सारवर्जनिये-देने रियाल विभिन्न का-नमुद्द में भीतन उराध कान्य चानरभव हो काय। देने क्षोग

भौद्द हैं भी या क्ट्रेंगे कि श्राह्मिश्वासक अवस्थाग अवस्ता हुआ, पर एक ही खुलांग में वस्ताता मात करने का, विशेषकर उन अवस्या में अब हवा नवीन आन्दोलन को अपनाने में अनानपूर ने विकास रिलाय है, किसी बेहा मी दो नहीं उठाया। अहिंता ही एकमाय देशी स्थापी शांतन है को दोनों मिलाय है। की सोनी की स्थापन अपना करती है, क्योंकि वहां हमने हिन्ता की एक वार नियाविक की आपता पर देश दिया, कि फिर हम अपना की है, क्योंकि वहां हमने हिन्ता की एक वार नियाविक और विशेष में की की की की स्थापन की स्थापन पर देश दिया, कि फिर हम अपना हो है। विशेष और अपना की की स्थापन की स्थाप

•

लाखों पुरुषों, त्रियों ग्रीर बालकों पर गांधीजी के इस स्थायो प्रभाव का क्या कारण है ! उनका जन्म ऐसे पुरा में हुआ जिसमें राजनैविक इसचल का ही नहीं, राजनैविक अन्यवस्या और गोल-माल का दौरदौरा-है । जैसा कि साँ बेल ने कहा है-- "ऐसा प्रतीत होता है मानों ईश्वर की यही इच्छा हो कि समय-समय पर व्यक्तियों के परुपक्ष की भांति ही राष्ट्रों के पुरुपत्व की भी परीक्षा भारी सकतें। या मारी श्रवंतरों द्वारा होती रहे । यदि पुरुषत्व मौजूद हो तो वह मारी सकट को श्रवंतर बना लेता है, श्रीर यदि पुरुराल मौजूद न हुन्ना तो मारी अवसर भारी संकट में परिवर्तित हो जाता है।" गांबीजी ने भी भारी एंकट को भारी अपना स्थाल अपेर ऐसी नई कांति का ओगर्येश कर दिशा जो रक्तरजित नहीं है, जो दूसरों को पीड़ा देने के बजाय श्रय पीड़ा का आहान करतो है, जो शत्रु पर निजय माप्त करने के स्थान पर उसका सत-परिवर्धन करने की इच्छा रखती है । गाधीजी ने बुतन्द श्रावात में घोषित कर दिया है कि जनता को स्वित्य विद्रोह करने का श्रविकार ही नहीं, यह उसका कतंत्र्य मी है: पर साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया है कि सरकार की भी इस विदाहाचरण के लिए लोगों को फीड़ी पर चढ़ाने का अधिकार है उन्होंने केवल मारत के दासल को मिटा देने का बीका उठावा हो, सो बात नहीं है; वास्तव में उन्होंने शारे संसार से उन सारी व्यवस्थाओं को मिटा देने का बीड़ा ठठाया है, जो दासल का प्रतिगदन किसी भी रूप में —चाहे वह मौतिक हो, चाहे राजनैतिक या श्रारिक-करनेवाली हों । उन्होंने यह दिखा दिया है कि दूसरों को ग्रामन प्रजा ग्रीर दास बनाना नैतिक अन्याय है, राजनैतिक भूल है, ग्रीर अपवहारिक दुर्माध्य है। इस सद्य को सामने रखकर उन्होंने हमेशा जनता की शुद्ध बुद्धि को अद्शोषित किया, न कि उसके ग्रान्ट्रेपी को, उसके सद्-भेटर्-विदेक को उद्बोषित किया, न कि उनकी स्वार्थभरता या श्रहान को ! उनकी दृष्टि में किसी भी वैविक सुगर्र का प्रभाव श्यानिक नहीं रह सकता । उनके अनुसार सत्य स्रोर स्रहिसके विवेषी सिद्धान्त देश में शान्ति और समृद्धि उत्पन्न नहीं कर सकते।

में यह बालना शुरू दिया दि बातव में बाहिता बया है। हातिब है नजरीह स्वायका हुएँ स या दि इसेओं हो देश से निहाल बाहर दर दिया काय, पर भाषीओं ने उसे बठना है उपले ही हैंदियत से संपेत भारत में श्रीह से स्वायक हुएँ हैं होरे दिशियों वा वहाँ में बाहा न होना चाहिए। सब शहूं को बातिश वर कहा गया, और लेशि-नीय में यह एवं उठनी पर हो भी किसेय हाता न हुई। जब ह्यान्दोलन बट दिया गया हो मानवाली श्रीकरों ने उपले सर से पियों किया। पर मांचीनी स्वायत थे। सल्यासी हो न शहू हा भय है, न तिव हन्

पर हो भी कांग्रेस रवारा न हुई। जब झान्दोसन बन्द किया गया हो प्रमानशासी महिन्त में उपन् स्वर से विधेष किया। वर सांधीनी खनस थे। सल्यासी की न शुन्न का मान है, न जिन की, ने स्वरोगी का ही भा के हित खनस्वी के कर स्वर का मान है। एकता मान्नी नो मानी कांग्रोहन में समामम का मान्नी है सी उन्हें समामम की शासिन अन्दी त्यह प्रकट होती है। बैते से पटनाम हुई से आती-वृभी है और उन्हें सम्याम की शासिन अन्दी त्यह प्रकट होती है। बैते से पटनाम हुई से आती-वृभी है और उन्हें सम्याम कान्दी-अन्दी परस्की त्यह प्रकट होती है। बैते से पटनाम हुई से कान्दाम की स्वर्ण कार्याम कार

पहुंचना है।

पर वार बार्ड व्यक्ति को भाषा को, वो उन्होंने १६३१ में लिन्स से वहले इसेनाल की

थी, व्यक्तार में साहब कहा जाय कि स्वराम्य परिशाम मंदी उगय-भाष है, जल नहीं स्वरामाय है,

सन्वाम स्थान नहीं दिशा-भाष है, वो उस क्रियर से, जो अभी मींब ही को टोक-शिटकर टोक कर

रहा है, यह पूथने का कियों को अधिकार नहीं है, कि प्रवाद बनाट आमीयक दीवार क्यों नहीं हुएा !

माम्बीरिट-व्यूने की मींब को भी कराकर दीयार, पत्का और डोस होने के लिए एक या दो नयों के

लिए होंद्र दिया जाता है; तिर स्वराग्य की मींब को दो पुस्ता होने के लिए न क्यों हिस्से दिने

तह होंद्र देशा होगा, जिससे यह अपने करण बननेवाली हमारत के बीम को सदन कर सके।

18

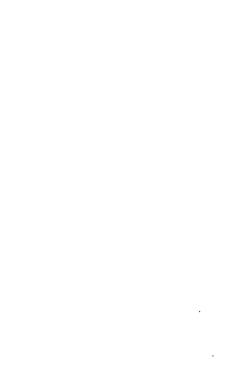

# परिशिष्ट

- १. '१६' का आवेद्त-पत्र
- २. कांप्रेस-लीग-योजना
- ३. फरीदपुर के प्रस्ताव
- ४. मुरालीपैठा-सत्याप्रह
- ४. गुजरात की बाद
- ६. कैदियों के धर्मीकरण पर सरकारी आहा-पत्र
- हिन्दुस्तानी मिलों के पोपणा-पत्रक
- जुलाई-श्रग्स्त १६३० के सन्धि-प्रस्ताव
- ६. साम्प्रदायिक 'निर्णय'
- रे॰ गांघीजी के बामरण जनशन-सम्बन्धी पत्र-व्यवहार तथा पूना-पैक्ट
- ११: विहार का मूकम्प
- १२. १६३४ की भारत और ज़िटेन की न्यापारिक-सन्धि
- ११. कामेस के सभापतियों, प्रतिनिधियों, मन्त्रियों इत्यादि की सूची

## '१६' का आवेदन-पत्र [मरायुद के बाद के नुपारी के मीक्स में शारी कीत्मन के १६ प्रतिगत्त मदस्ती ने बार्ट्

शय को भी भाषेदनगत्र दिया या उसे इम नीचे देते हैं । उक्त की नाल के ५७ मेर-सरझरी नहर्ली में से २ अथगोरों की गर्ये नहीं शी गई थी, जिनके कारण नवको मालूम हैं: ३ मीदर नहीं थे, के है हिन्तुस्तानियों ने उसपर इलान्तर करने से इन्दार कर दिया था। उनके नाम नगर सेपर नशरकरी भीषरी. मि॰ बान्द्रवेदीम और सरदार द॰ सुन्दरसिंह मजीठिया है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि महायुद्ध के बान्त में सारे सम्य सतार में, मुख्यतः विरिष्ट साम्राज्य में, जो दुनिया के झन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धी में न्याय और मनुष्यता की रहा के लिए कार्की श्रीर छोटे शष्ट्रों के बचाव के इस संघर्ष में पड़ा है श्रीर आपना कीमतो धन-अन लगा सा है, शासन सम्बन्धी ब्यादरी बहुत ब्यागे बद्द जायगे । भारतवर्ष ने भी इस संबर्ष में भाग लिया है; इसलए बर् मी स्थितियों के सुधार के लिए को पश्चित की नई भावना जामत होगी उससे प्रमावित हुए किन न रहेगा । इस देश में यह भाशा की जा रही है कि युद्ध के बाद भारतीय शासन की समस्या को नी हिष्टिकोस से देखा जायमा । हिन्तुसान क लोग इंग्लैस्ट के इक्तिस कुतह हैं कि हिन्दुस्तानने प्रदेशी शासन-काल में भौतिक साधनों में बड़ी उन्मति हो है और स्रपने शैद्धिक और राजनैतिक रहिकीय को विस्तृत किया है। उसने ऋपने राष्ट्रीय अीवन में, जिसकी शुक्त्रात रूदेई के भारतीय वार्टर एक्ट से होती है, लगातार ( हालांकि वह घीमा है ) विकास किया है । १६०६ तक भारतर के शासन एक नीकरशाही-वर्ग-द्वारा चलाया जाता या जिसमें करीब-करीब सभी ग्रेर-हि-दुस्तानी ये ब्रीर जन साधारण के प्रति जनावदेह न ये । १६०६ के सुधारों में प्रथम बार भारतवर्ष के राजकाजी मानली में भारतवाधियों को कुछ स्थान मिला; किन्तु उनकी सख्या बहुत योड़ी थी। तब भी भारतवाधियाँ ने, उन्हें सरकार की भारतवासियों को मारतीय साम्राज्य के अन्दरूनी सलाहकारों में प्रविध करने की इन्ह्या का स्त्वेक समभ कर, स्वीकार कर लिया था । कीन्सिलों में बहस श्रीश स्वाल-जनाव की श्रीविक सुविधार्ये देकर गैरसरकारी सदस्यों की संस्था-भर बढ़ा दी गई थी। वहीं कीविल में पूर्णती सरकारी बहुमत रहा श्रीर प्रान्तीय कीविकों में, जिनमें गैर-सरकारी सदस्यों का बहमत होने दिया गया था. बहुमत में सरकार-द्वारा नामजद सदस्य और यूरोपियन सदस्य भा शामिल थे। जिन कार्रवाह्य का अधिकतर लोगों पर असर होता, चाहे वे कानून बनाने के सम्बन्ध में होतों चाहे कर लगाने के का नार्वा प्रमुशियनों पर उनका सीघा कोई अधर न होने से, उसमें यूरोपियन सदस्य स्वभावत सर

0-र-प । बार का हो वार्यन करते और नामजद-सदस्य भी सरकार-दाया नियुक्त के जाने के कारण वर्षि पर्य होते को और मुक्ते ये ! विद्वाला श्रानुभव बन्ताला है कि मित्र-मित्र श्रावसर्थ पर वास्त्रम में वर्र स्टेड हुआ है | इस्तिय मान्तीय-कारिसों के गैर-सरकारी बहुमत बहुत ही भोले-भरे सावित हुय हैं ! उसी जन-एस के मीर्जिन घरों के हाथ में कोई कारतिक शक्ति नहीं आई है। बर्जमान समय में बरों शैनिवल और मानीय-भीन्तिक नेवल सलाह देनेवाले मण्डलों के किया और दुख नहीं है। उन्हें ऐसा कोई एक हारिता नहीं है जिससे केन्द्रीय और मानीय-शासन पर उनका धोई साम्रीकि नित्र पूर्व हो। जनता और उनता के मीर्जिजिय म्याबाहिक रूप में देश के शासन से हतने कम जमानित्र है जिजने में हुआई से पहले में मीर्जिजिय म्याबाहिक रूप में देश के शासन से हतने कम जमानित्र है जिजने में हुआई से पहले में में मानित्र किया मीर्जिजिय नित्र ने नित्र में से मानित्र किया में से मानित्र किया में से मानित्र किया में से मानित्र की स्थाप से स्थाप हो। से मानित्र के सुपारी के से में में स्थाप की हो में जो उद्देश या बहु है स्थापी की देने में सरकार की होटी में जो उद्देश या बहु है स्थापी की देने में सरकार की होटी में जो उद्देश या बहु है स्थापी की देने में सरकार की होटी में जो उद्देश या बहु है स्थापी की देने में सरकार की होटी में जो उद्देश या बहु है स्थापी की से में सरकार की होटी में जो उद्देश या बहु है स्थापी की देने में सरकार की होटी में की सरकार की होटी से साम्य की स्थापी की से से स्थापी की स्थापी की सम्मानित्र की स्थापी से स्थापी की स्थापी की से से स्थापी की स्थापी स्थापी से स्थापी से स्थापी स्थापी स्थापी से स्थापी से स्थापी स्थ

'इत्रिक्ष्यन कौंकित्स विल' के दूसरे वाचन के समय कामनसमा में प्रधानमंत्री-द्वारा दी हुई बनतूवा से व्यक्त होता है। उन्होंने कहा था कि वर्तमान स्थितियों में हिन्दुस्तानियों को यह महसूत होने देना अस्यन्त बाह्मनीय है कि ये कीन्छलें महज ऐसे यन्त्र नहीं हैं जिनके सार अपकट रूप से संस्कारी शासकों द्वारा कीचे जाते हों। परन्त हम विनम्र माव से बहते हैं कि यह उदेश पूरा नहीं हुआ है। हैं विलों और कार्यकारियी की रचना के इस परन के झलावा भी लोगों को लास-खास भारी कानूनी बाधार्ये भुगवनी पह रही हैं जो उनकी शाबिवयों को सार्थक बनाने के बजाय अपर्य कर देवी हैं स्त्रीर उनन राष्ट्रीय स्वाभिमान को निश्चित रूप से ब्रायात पहुंचाती हैं । शख-कानून जो पूरोरियनों क्रीर ह्रथमीरों पर लागू नहीं होता, केवल इस देश के निवालियों पर ही लागू होता है। वे स्वयसेवक-दलों का सगडन नहीं कर सबते, स्वयसेवक-दलों में शामिल नहीं हो सकते; भीर वे फीन के कमीशन-मान व्हों पर भी नहीं जा छकते । ये कारूनी काधार्य हिन्दुस्तानियों के लिए हैं जो दुःसदाई स्त्रीर भेदभाव-पूर्व हैं। यद में बेयल स्वावट ही होती वो भी कम सुराई न थी। राझ रलने और उन्हें प्रयोग में हाने की इन कहावटों और मनाइयों मे हो डिन्टुकान के लोगों को नामद बना दिया है। छन पर हमी खतरा ह्या सकता है। हिन्दुलान में हिन्दुलानियों की स्थिति बालव में यह है कि देश के शासन े उनका कोई क्रमली भाग नहीं है। उन्हें ऐसी मारी-भारी क्रीर दुलदायी कान्नी-कामाओं के तीवे रसना गया है जिनसे साम्राज्य के दूसरे सदस्य बरी हैं । अहीने हमें निलकुल वेरतों की हानत में ला लका किया है। इसके सिवा शर्ववन्दी-बुली-प्रयास दुवरे अप्रेजी उपनिवेशों स्त्रीर बाहरी ेरों को यह सवास होता है कि सारे सारतवासी शतकरी-कुलियों जैसे ही है । वे गुलामी की सह हैशात की नकर से देखे जाते हैं । मौजूरा हालाउँ हिन्दुस्तानियों को खनुसक काशी है कि यदापि वे हते मर को बादशाह की समान प्रजा है, किन्तु बाखब में साम्राज्य में उनका करता बहुत होटा है। ्विती पश्चिमाई जातियां भी खांचक सुरा नहीं हो ऐहा ही स्वयास भारतवर्ष के ब्रीट स झान्य में बनके र्जे हे सम्बन्ध में रलती हैं। भारतवासियों की यह दीन स्पिति याँ भी उनको कलील करने काली है; तन्तु यह भारतीय युवहों को को करका है जिनकी होंग शिवा और निरंशी भ्रमण से का, ने स्वांच ं ने विकास प्राप्त का अध्या है जिस का शास कर है है। है कि स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त कि विकास है , दिसाल है आई है । इन क्या कीर बायाओं के दोते हुए होगों की जिल कीज में दिवह तमाल रहना है वह दे बह बाता कीर वह दिवाल, जिलका लेवार हमारे जहारों कीर इ.वे इ.वे हे कारेज राजनीतिज्ञीन्तारा समयन्त्रमय पर दिये गये स्मानवूर्ण और तमान-स्पन्तर के बादी भी कार्यावनी से दुवा है। इस नायुक्त हानव में, जिनमें इस बाब गुज्या से हैं, हिन्दुरूपनी कोसी कानी और शरवार के बीच के पीछा सहमेदी की भुला दिया है और वधारायी के बाव बामान्य का कर जन्मा कर कार्य के बाद के बाद महामा महाभाष में हुए। १६६० है कर बनाय के उत्तर की बीटी की कि रिया। रिनुत्तानी विज्ञारी मुरीन के व्यान्त्रियों में कार्य की उत्तर्य के स्वारण्य की बीटी की विदेशी महिला महिलामा की किए जनकी स्वारणों की बाहायकर भी, व्याप-महिला की विषय है। मरवे में का विदिश्ववद्याव भी भारता था कि इस अस्पत्त के बका में इंग्लिस का

कांग्रेस का इतिहास : परिशिष्ट भाग

¥08

में भा नता रखती हैं। स्वाल से हम गीचे जिली सक्वीओं को गोर करन आर मन् करने देख करते हैं :—

2. मानीय थीर केन्द्रीय सभी कार्यकारियायों में आपे सरस्यरिन्द्रकानी हों, आर्यकारियायों में आपे सरस्यरिन्द्रकानी हों, आर्यकारियायों में आपे सरस्यरिन्द्रकानी हों, आर्यकारियायों में समान्य किये पूर्णायन से वे वसात्र की संद्रा द्वार को सर्दर्ध दुनिया के विश्वास दिक्कीय स्त्रीय अनुमन का साम किये को स्वाद आर्यकारियायों के स्वाद के स्त्रीय के स्वाद में स्वाद अनुमन कर साम किये के स्वाद में स्वाद के स्त्रीय के स्वाद में से स्वाद की स्वाद की स्वाद की स्वाद की स्वाद की स्वाद में से स्वाद की स्वाद की स्वाद की से स्वाद की से स्वाद की स्वद की स्वाद की स्वद की स्वाद की

हरताहार जंग, तर टी॰ माणवारन, यर दोगांद्र ऐसर और टी॰ व॰ अपुन्धमान जैसे मध्यात शावक उत्तव किरे हैं। उच कार्यकारची के १ वदरांगे के सकारी जैक्किंगे मे ते चुने जाने के वर्गमान नियम के प्राप्त की किल-तम्बन्धों देते पूर्वर नियमों को तोक देना चारिय। कार्यकारियों के रिल्इ-स्पत्ती कररों के पुनाव में जनता है जिसकित प्रतिनिध्यों के मत भी लेने चारिय और उसके लिए निर्मायन का कोई दिवांत स्वीक्षार कर लेना जाहिय।

्रे. सभी मारतीय कींकिसों में निर्वाचित प्रतिनिध्यों का स्वया बहुम्य होना चाहिय। हमें विस्तान है कि में मिनियं भारतीय कन साचारण और कितानों के हितों की रहा करेंगे, क्योंकि वे क्यों भी यूरोवेपन सम्प्रदर्श करोवा, जो उनसे कितानी सी क्यानुमूत्री रख्ता हो, उनके काविक नगर्य में भारते हैं। विभा निम्न कींकिसों, भारतीय राष्ट्रीय कींम प्रतिकासने सीच की सर्वाच्या देन यह का क्यों तस्तुत देती हैं के दिन्दुस्तान का निश्चित्यां विन्तानानी जन-साधारण की भारते हैं। स्वकृत है और क्यों उनकी सावंदयकताओं और ब्लाइसों से परिचित्य है। मत्र देने का अधिकार गीम सीची की मिल अन्य लागिए। मुख्यमान या दिन्दु जर्दा अस्पत्रियक्ष होना साधि।

ै. वडी कींक्सि के बरस्यों की पूर्व सक्या ६५० से कम, मान्ताय कींक्सिं में वडे मान्तों ही कींक्सों के सरस्यों की संस्था १०० से कम स्त्रीर स्त्रीये मान्तों की कींक्सिं के सरस्यों की ६० से १४ तह से बार नेतन व्यक्तिय ।

 भारतवर्ष को द्यार्थिक स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए और वजट कानून के रूप में पास क्षेत्र चाहिए।

. चारी कॉलिल को भारतीय वात्तन-गम्नभी तभी मामहों में कान्त काने, तिचार करने थीर प्रसाद चात करने वा झांदार होगा चाहिए। प्रान्दीय जांतन के तिय प्रान्दीय-वीहिंकों को भी की श्रीपर होने चाहिए। केंद्रेल सेचा-चारम्मभी मामहों, नैदेशिक सम्मर्थी केंद्र को धोषणा को के, तमानेता करने के, और क्ष्याचीक जिन्दों के निया सम्मर्थी करने के और क्षयाचीक जिन्दों के निया सम्मर्थीय करने के अधिका भारती काला के ते। दिये जाय। संद्या के तीर पर किंशिक-सहित मार्चर-जारता को और कीशिक-वीहित मार्चर को करने के अधिका की सामा के निया को किंशिक वीहित मार्चर के तीर करने का आधिकार हो।

. मोरद मनी की 'कीरिया दोड़ दी जाय ो मारद-मंत्री की रियवि भारद-सरकार से सन्दर्भ राजने में, जार्दक हो, देशो हो हो जैसी उपनियों के समन्य में उपनियों है मंत्री की हैवी है। माद मंत्री के सहायक दो स्पायी उपायी ही, जिसमें से पंड हिन्दुलानी हो। मनी और 'हैनी उप-मंत्रियों के तेलां हस्त्रीय के सम्राचित है दिये जाये ।

७. लामान्य-संघ की जो भी कोई योजना बनाई जाय, उसमें भारतवर्श को वही स्थान मान हो जो ज्याना शासन स्वयं कानेवाले बुक्ते उनिनेवशों को मान है, ज्योर वह उसके लिए कारने मित्रोचिंव भी स्वयं पुन सके।

्रा पानीय सरकारों को, सेशी २५ ग्रामस्त १६११ के भारत-सरकार के सरीते में बर्चित है, वैमें स्वतन्त्रता मान्तीय मरूप में दे ही जाय।

्र वंद्रक-मान्य वधा इतने बड़े-बड़े ख़त्य मान्ते के सवर्नर क्रिटेन से लाये आप श्रीर उनकी भिने-कारियी होंक्लिं हों। रैन, स्पानीय लगाव्य हो पूरा धामी दे देना चाहिए।

११. शक्त रलने का श्राधकार हिन्द्रशानियों को उन्हीं शतों पर दे देना साहिए जिन हतें पर यशेवियनों की दिया हजा है।

१२. हिन्दुस्तान में जो संगठित प्रादेशिक सेना ( Territorial army ) है उसमें सर्केशी चीर विवाहियों के रूप में भारती होने की हिन्दस्तानियों को छूट होनी चाहिए ।

१६. 'बिन शर्वों पर फीब में यूरोपियनों को कमीरान ( अंची चफ्रवरी ) मिसती है उनीन

हिन्द्रस्तानी नौजवानी को भी मिलनी चाहिए । मधीचन्द्र सन्दी, कासिमबासार ं . : प्रवाहीम सीमदल्ला १ द्री र वाचा ... श्री नासिहेश्वर शामा मीर बासदश्रही -भूपेन्द्रनाथ वसु ः कामिनोकुमारी चन्दा विप्शुदत्त शुक्ल 🕝 ।

**कृ**म्यासहाय भदनमोहन मालवीय धार॰ एन॰ मंजदेद, कनिका के अधि रंगस्यासी प्राचंतर ्;. , एम∙ ची• दादामाई मजहरूल इक . सीतान्यय राय बी• एस॰ भीनिवासन् ब्रहम्मदश्चली महम्मद

तेजनहादर सम एम॰ ए॰ जिलाइ,

- "(क) इस बात का प्यान रखते हुए कि भारतका की बड़ी बड़ी जातिया प्राचीन सम्बद्ध ्की उत्तराधिकारियी हैं, वे शासन के काम में बड़ी योग्यता प्रकट कर चुकी हैं, और संपेत्री शासन की एक शतान्दी के भीवर उन्होंने शिक्षा में उन्होंत श्रीर सार्वजनिक कामों में कवि प्रकट की है। क्रीर साथ ही इस बात का प्यान रखते हुए कि वर्तमान शासन-पद्धति प्रजा की उचित काकांदाकी को सन्तर नहीं करवी और नवंसान अवस्था और झावस्थनताओं के लिए उपयुक्त नहीं है, कांद्रेंट की राय है कि ऋव वह समय आ गया है जबकि भीमान् सम्राट इस प्रकार का घोषणा-पत्र निहारने की क्या वह कि श्रमेत-शासन नीवि का यह उद्देश और लच्य है कि वह सीध ही दिनुसान को स्वराज्य प्रदान करे।

(ख) यह कांग्रेस (सरकार से ) मतालवा करती है कि महासमिति ने भारतीय मुस्लिम सींग-हारा नियुक्त सुभार-समिति की सहयोगिता से शासन-सुभार की जो योजना तैयार की है ( जोकि नीवे ही जाती है ) उसको संबुर कर स्वयान्य की खोर एक हद कदम बदाया जाय।

्र र्रो हो शाहाच्य के पुनरसंगटन में भारतवर्ष पर्यामनता की श्रवस्या से अपर उठाया बाहर काल शासिव उपनिवेशों की भवि वासान्य के कामों में बायबर का हिस्सेदार बन्ध्या जाय।"

### मुधार-योजना

### १—भान्तीय कौन्सिक्षे

- रै. मान्तीय कौंसिलों में चार-पंचमांश निर्वाचित श्लीर एक-पंचमांश नामजद-सदस्य रहेंगे।
- २. उनके सदस्यों की संख्या वहें प्रान्तों में १२५ और छोटे प्रान्तों में ५० से ५७ वक से मन होती।
- रै. कैंग्रिकों के सदस्य प्रत्यक्त रूप से लोगों के द्वारा दी सुने जार्ने स्त्रौर मताधिकार जदां कि हो सके विस्तृत हो।
- ४. महत्तपूर्णं श्रात्यसस्यक व्यक्तियं के प्रतिनिधित्व का, निर्वाचन के द्वारा, यथेष्ट प्रवस्य होना गरिए श्रीर प्रात्वीय कींसिलीं के लिए मुसलमानीं का प्रतिनिधित्व विशेष निर्वाचन-देशों के द्वारा वि लिले श्रानुशत में होना चाहिए:—

| पजाब           | निर्वाचित | भारतीय | सदस्यों | के ५०      | प्रविशव |
|----------------|-----------|--------|---------|------------|---------|
| संयुक्तप्रान्त | 37        |        | **      | 30         | "       |
| बगाल           | 92        |        | ,,      | ٧٠         | 31      |
| <b>बिहार</b>   | 11        |        | "       | ₹4.        | 19      |
| े मध्यप्रदेश   | **        |        | **      | <b>१</b> ५ | 31      |
| मदरास          | 31        |        | 37      | <b>₹%</b>  | "       |

बम्बर्ट " " एक तृतीयांग्र फिलु रार्वे यह है कि तिशा उन निशंचन-सेनों के नो निरोध स्वाणों के प्रतिनिधन के लिए क्वापे गुपे हों, कोई भी मुक्तसान, भारतीय या प्रान्तीय केंसिल के लिए वित्ती अन्य निर्याचन में परिकृत ने करता ।

प्रभी रार्ज है कि दिनी नैर-सरकारी सदस्य के द्वारा पेदा किये गये दिनी ऐसे दिल मा जगरी किसी मारा या प्रस्ताव के सम्भग्न में, किलका एक या दूसने जाति से सम्भग्न रहे, कोर्ड करीतों ने की जाताने, गर्दी उठ लाजि के उठ थिएने माराविष्य या मानीय कीरिसन के कीन-पद्माणि स्टार उठ दिल या उठकी चारा या प्रस्ताव का दिशेष करने ही ।यह दिल या उठकी चारा, पा (प) महाव दिली सिरोप जाति से सम्भग्न रसता है या नहीं—इसका निर्मय उठ कीरिसन के उठी जोड़ को अपना करने

- भ. मान्त का मुक्य शासक प्रान्तीय कीविल का सभापति न हुन्ना करे,किन्तु कीविल को ही भ्रम्मा समापति समने का व्यक्तिस होता चाहिए !
- ६. अविधिक प्रस्त (किसी मुल प्रस्त के उत्तर से उत्तरन द्वोनेवाले साध्यालिक प्रस्त) पुद्रने हो अधिकार वेयल मुल प्रस्त पुद्धनेवाले सरस्य को ही न होना चाहिए। किसी भी सरस्य को यह (अविधिक प्रस्त पुद्धने का) अधिकार होना चाहिए।
  - ७. (क) तटकर, बाक, तार, टकवाल, नमक, ग्रामीम, रेल, स्वल जीर बल-सेना वर्ष देशी-रियावर्तो से सरकार को मिलनेवाले कर के ग्राविशिक ग्रान्य सब करों की ग्राय मान्य की होनी चारिए !
    - (न) (भारतीय और प्रान्तीय सरकारों के बीच) कर की मदों का बटवाय न होना चाहिए ! प्रान्तीय-सरकारों से मारत-सरकार को एक निर्देशत (कम मिलनी

208

कांपेस का इतिहास : अहिशाह आग

रपच्या हो तो. इस रहम में बची-केजी की का सहेगी। (ग) मान्त की भीतरी क्यारमा के सम्बन्ध में—जिसमें ऋच सेना, कर समान के

माहिए । हो, विशेष और भारोजित परिधित्यों के उसमा होने पर, वरि ग्रान

उसमें कभी-वेशी करना श्रीर श्राय-स्यय के चिट्ठे (बहर) पर मत देना शामित है---कार्रवार्रं करने का पूरा ऋषिकार मान्तीय कौंसिल की होना चाहिए। सर्व की सब मदी का भ्योरा चौर कर उगाइने के लिए शोचे गये उपाय दिलों में लिन दिये जाने चाहिएं धीर इन विलों को स्वीकृति के लिए मान्तीय कैंसिल में वेग

करना चाहिए 1

(ध) प्रान्धीय-सरकारों के श्राधिकार स्तेत्र से सम्बन्ध रखनेवाली सभी वार्तों के सम्बन्ध में, जो प्रस्ताय द्यार्थे उत्तर इस सम्बन्ध में प्रान्तीय-कैंसिल ने ही जो निवन बनाये ही उनके सनसार बहस होने की हजाजत होनी चाहिए !

(इ) प्रान्तीय-कौतिल द्वारा स्तीकृत प्रस्ताव, यदि कौतिल सहित गवर्नस्ट्वारा रह का दिया गया हो तो, सरकार पर बाध्य न होगा । लेकिन (शैंसिल-सहित गर्वनी द्वारा) रद किया गया प्रस्ताव भी यदि कम-से-कम एक वर्ष के बाद हिं (प्रान्तीय) कींसिल में स्पीकृत हो जाय वो उसे (सरवार के लिए) कार्य रूप में

विकास कामा ज्यास्त्रसक होगा । (च) कींसिल के उपरिधत सदस्यों का कम-से-कम झाठवां हिस्सा यदि किसी निर्देवते

महत्वपूर्ण सार्वजनिक विशय पर विचार करने के लिए कैंसिल की बैटक को स्पंति करने के प्रस्ताव का नमर्थन करे तो वह प्रस्ताव उपस्थित किया जा महेगा । कींसिल के कुल सदस्यों के कम-से-कम आठवें भाग के प्रार्थना करने पर कींतिल का विशेष द्यधिवेशन बलाया जा सदेगा ।

६. घन-सम्बन्धी विल को छोड़कर छान्य विल कैंश्विल के द्वारा ही विनाये गये नियमों के अनुसीर उसमें पेश हो सकें। उनके पेश किये जाने के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। प्रान्तीय कींसिल-द्वारा स्वीकृत बिलों के कानृन होने के लिए गवर्नर की स्वीकृति श्रीवः

श्यक होगी, पर गवर्नर-जनरल (उन्हें) रद कर सकेगा ।

११. सदस्यों का कार्य-काल पाच वर्षों का होगा I २----प्राम्तीय सरकार

प्रत्येक प्रान्त का मुख्य शासक एक गवर्नर होगा ख्रीर वह साधारण तथा इडियन सिविल

sविंस या अन्य स्थायी नौकरियों में से न लिया जायगा I

२. प्रत्येक प्रान्त में एक कार्यकारिगी होयां जो गवर्नर के साथ, उस प्रान्त का शासकः <sub>बरडल</sub> होगी ।

 शाधारण तथा 'निविल सर्वित' के लीग कार्यकारियी में नियुक्त न किये जायगे । कार्यकारियों के कमन्ते-कम श्राधे सदस्य हिन्दुस्तानी होंगे श्रीर उनका निर्शाचन मोतीय

है। सित के निर्वाचित मदस्यों-द्याग होगा।

्र सदस्यों का कार्यकाल पाच वर्षी का होगा !

- २. उसके चार-पंचमांश सदस्य निर्वाचित होंगे !
- १. प्रान्तीय कींखिलों के लिए मुखलमानों के निर्योचन-चंच जिल कम से बने हैं उसी के प्रदूष्टा स्थायोग कींखल के लिए महाविकत्त का च्रेत्र कारावक से विच्युत कर दिया जाय, और स्माधीव कींखल के लिए खरस्य चुनने का क्रांचिकार प्रान्तीय कींखलों के निर्वाचित सरस्या को भी तेन वांखिल
- ५. निर्वाचित मारवीय धदस्वों में से एक नृतीयांचा मुखलमान हों और उनका निर्वाचन मित्र मित्र मारवीं में खलम मुस्लिम निर्वाचन-चेत्रों झारा हो। उनकी खंख्या का खद्रियात (प्यार्थमा) नहीं हो को मारवि स्त्रीपत्तों में खलम मुखलम-निर्वाचन-चेत्रों के झारा रक्ता गया है (भागर भाग भे अवस्था
  - कौंसिल का सभापित कौंसिल द्वारा ही चुना नायगा ।
- अविरिक्त परन पुळुने का आधिकार कैंग्रल मूल प्रश्न पुछुनेवाले मदस्यों को ही नहीं रिगा, बल्कि किसी भी मदस्य को पुळने का आधिकार होगा ।
- सदस्यों के कम-से-कम श्राठवें हिस्से के कहने से कौंसिल का विरोप श्रापिकशन बुलाया-जा सहेगा ।
- प्रत-सम्बन्धी विलों को ह्योड़कर करना बिल वी विलन क्राय ही बनाये गये नियमों के कर्तु-धर उनके पेटा हो करें । उनके देश किने जाने के लिए सरकार की स्वीकृति की शावरणकता न हो । है. (भारतीय) कैंचिल द्वारा स्थोकृत विलों के कार्तन बनने के लिए सर्वनर-जनरल की सीकृत शावजार होगा ।
  - े. प्रामदनी के बारिये श्रीर लगें की मदों से सम्बन्ध रखनेकाले समस्य श्रापिक मस्तायी हैं बामे के मीतर हो जान चाहिए श्रीर हम प्रमार का प्रतिक किल श्रीर बाग बळट भार की बींचल की मंत्री के लिए तमले सामने पेता किया जाना चाहिए!
    - <sup>११</sup>. सदस्यों का कार्यशाल पांच वर्षों का होगा ।
    - १२. नीचे लिले विषयों पर एकमात्र भारतीय कींगिल का ऋषिकार होगा :--
      - (क) जिन विदयों के सार्वण्य में समूचे आखनगं के लिए एक ही प्रकार का कार्यन क्नाना श्रायम्यक हो।
        - (न) ऐसे प्रान्तीय कानृत जिल्हा सम्बन्ध प्रान्ती के पास्तरिक क्यार्थिक-स्पत्रहार से हो।
        - स दा।
          (ग) देशी-राज्यों से मिलनेयाले कर को ह्योडकर में मब विषय जो केवल (स्रांतिल)
        - (ग) देशी-राज्यों से मिलनेवाले कर को छोक्कर व मन कियर का कवता (कालक) भारतीय कर से सम्बन्ध राजने हैं ।
           (प) वे मसन जो केवल शमस्त्र देश-सम्बन्धी अप से सम्बन्ध राजने हैं। किन्तु देश
          - के लिए सैनिक अपय के सम्बन्ध में कॉसिल द्वारा स्वीकृत प्रस्तात कीनितः पदित गवर्गर-अनरस पर बाष्य न होंगे।
        - (६) टीरेड' छोर तर ब्हाँसे वरवडांत बाते, दियी भी अध्यर वा 'वेलर' स्थाने, उसमें पीरवर्षन बाते या उत्ते उद्यारेते, वस्त्र बोर देशे दी सर्थान प्रताली में रिरिडंत बाते बोर देश के दिशी या तर स्थाप्त याने देखा करें ने उपोग-वनी हो (उन्नदी) स्थापता सम्बर्ध "वन्नदी" देने बा क्षांच्या।



- रै. भारतीय-शासन के सम्बन्ध में भारत-मन्त्री की स्थित यथासम्भव वही होनी चाहिए जो स्वरूच-मात उपनिवेशों के शासन के सम्बन्ध में उपनिवेश-भन्ती की है ।
- ४. भारत-मंत्री की सहायता के लिए दो खायी 'ब्रायहर-सेकेटरो' होने चाहिए जिनमें से एक हमेगा हिन्दुस्तानी ही होना चाहिए।

६-भारतवर्षं भीर सामाज्य

- १. साम्राज्य-सम्बन्धी मामलों का फैसला करने या उनरर नियन्त्रण्य रखने के लिए जो कीविल मा दूधी संख्या बनाई या संवीक्ति की जाय उसमें उपनिवेशों के ही समाव मारतवर्ग के भी वर्षाम मानिविधि होने चाहिएँ क्लीर इन (भारतीय प्रतिनिधियों) के अधिकार भी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों के क्यार ही होने चाहिएँ।
- र. नागरिक्ता के पद और ख्राधिकारों के सम्बन्ध में समक्त साम्राज्य में भारतीयों का दर्जा समाद की ख्रन्य प्रजा की बराबरी का होना चाहिए।

ण्याद् का श्रन्य प्रजा का बरावरी का होना चाहिए ७—सेना-सम्बन्धी तथा श्रन्य विषय

 स्थल श्रीर जल-तेना की 'कमीशयद' श्रीर 'मीन-कमीशयद' दोनो ही प्रकार की नौकरिया भारतनाशियों के लिए खुली रहनी चाहिएं श्रीर उनके लिए खुनाव करने व शिद्मा देने का यथेष्ट प्रकार भारतवर्ग में कर दिया जाना चाहिए ।

रे. भारतवासियों को (सैनिक) स्वयसेवक बनाने का ऋषिकार मिलना चाहिए।

रै. भारतवर्ष में शाधन सम्बन्धी कार्यों में लगे हुए कर्मवारियों को न्याय सम्बन्धी ऋषिकार नहीं दिये जायंगे, और प्रत्येक प्रान्त के समस्त न्यायालय उस प्रान्त के सबसे बड़े न्यायालय के ऋषीन सम्बे जायंगे ।

### •

## १ फरोदपुर के अस्ताव

 भगत के भावी शाधन-विधान में प्रतिनिधित का आधार वालिंग मताधिकार के साथ स्पुक्त-निर्माचन होना चाहिए।

. (फ) भारिता-मर्शाधकार के लाय, संघीय (वर्ष)) वया प्रात्तीय कींतिसों में उन्हीं क्रहर-स्टरक जारितों के लिए स्थान प्राप्तित होने चाहिए कियारी सस्या २५% से कम हो। वे स्थान का-स्था के प्राप्ता रम निर्मास होने चाहिए और(ज्ञालसस्यक जाति-चालों को प्रपन्ती निर्मात जगरों के) कियारिक कमारों के लिए सहें हो नो सी स्वीचार भी है।

(क) जिन प्रान्तों में पुरस्तमानों को सस्या २५% से बम हो वह। उनके लिए जन-एक्या के जाता एसान पीवत किये जायों को उनसे खाँतिएक स्थानों के लिए उम्मीदवार होने का भी उन्हें रह देशा; लेकिन खार उम्मा जातियों को उनकी संस्था के खतुमात से अधिक स्थान दिये गये वो पुरस्तानों के साथ भी वेला हो मानदार किया जाया और, उस सरस्त में, जो रिखायत उन्हें रह समस्त मिली हुई है वह कायम रहेगी!

(एँ) स्रमार बालिस-मत्त्रिपकार न हुच्चा, या सत्त्रिपकार को ऐसा विस्तृत न किया गया त्रिष्ठसे को-जेक्च के सत्त्रमध का जुनाब पर स्रस्तर पढ़ सके, दो पंजाब व बंगाल में मुगलमानों के लिए स्थान रिवित किये जायमे । श्रीर यह क्षम उस वक तक जारी रहेगा जनतक कि बालिय-महाधिकार नहीं, य मताधिकार को ऐसा विस्तृत न किया जाय कि उससे चनाव में जन-संख्या के खनगात का ग्रस परने

लगे, बरार्वे कि किसी भी दशा में बहमत श्राल्यमत या समात-मत में परिशतत न हो जाय। संघीय घारा-समा की छोटी-वही हरेड कैंखिल में मुख्लमानों का प्रोतिनिधल उन समार्थे

के सदस्यों की ऋल-संस्था का एक-तिहाई रहेगा । ४. सरकारी नौकरियों पर नियुक्ति सरकारी नौकरी-क्रमोशन के द्वारा होती, जो उनपुन्ती की कम-से-कम माप की कसौटी पर चुनाव करेगा; लेकिन साथ ही इस शत का भी खवाल रस्वा जायगा कि नीकरियों में हरेक जाति को पर्याप्त हिस्सा मिले, श्रीर छोटे-श्रोहरों पर किसी का एक-

धिकार सही रहेरत । ५. संधीय तथा प्रान्तीय मन्त्रि-मण्डलों में मुसलमानों के हितों की काफी प्रतिनिधल किले, इसके लिए भिन-भिन्न कीसलों में सब दल-वालों के सहयोग से कोई ऐसा कम निश्चित किया अपना जो फिर प्रधाका इत्य धारण कर ले।

६. सिन्च की एक स्वतन्त्र प्रांत बनाया सायगा ।

७, सीमाप्रान्त और बर्खाचिरतान में भी ठीक उसी तरह का शासन-प्रवन्ध रहेगा जैसा हि ब्रिटिश-भारत के ग्रान्य प्रान्तों में है या होगा ।

🖴 भारत का भावी शासन-विधान संघासक होगा, निसमे ऋवशिष्ट ऋषिकार संब में शां<sup>ति है</sup> होनेवाले प्रान्तों को रहेंगे।

६. (ग्र) विधान में मौलिक श्राधिकारों की भी एक बारा रहेगी, जिनके श्रातुसार हमस्त नाग-रिकों को उनकी एंस्कृति, भाषा, लिपि, शिद्धा, धर्म विश्वास, धर्माचार तथा ऋार्षिक दितों के संरहत का श्राश्वासन रहेगा।

(व) विधान में एक स्तष्ट धारा का समावेश करके ( नागरिकों के ) मौलिक श्रविदारों चीर वैयक्तिक काननों का शस्त्रविक रूप से संस्कृण किया जायगा ।

 (स) जहांतक मीलिक ख्राविकारों से सम्बन्ध है,जबतक संबीय धाग-सभा की हरेक केंद्रिन में होन-चौपाई सदस्यों क बहुमत की स्वीकृति न मिल जाय, निघान में कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा !

चैकल्पिक प्रस्ताव और इल (विलक्क्स श्रम)

भौपाल का हल

....सर्व-देख-सस्मेलन का हस (श) दस वर्ष की समाप्ति पर शालिग-मताधिकार के साथ समुक्त-निर्वाचन जारी हो, लेकिन

इत देश वर्षों से पहले ही किसी समय यदि किमी संघीय या प्रान्तीय कींसल के मुन-लमान-सदस्यों का बहुमत संयुक्त-निर्वाचन स्वीकार करने को रजावन्द होजाय तो उह कोंतिन के लिए पृथक निर्मयन की पद्धति रद कर दी आयगी । या-

(a) नरे विधान का पहिला चुनाव प्रवक् निर्वाचन के आधार पर हो और प्रथम धारागमाओं के वांचर्व माल की शुरुवात में मंसुक बनाम प्रयक्त निर्वाचन के प्रश्न पर जन-१व हमा

(रेक्ट्रेश्डम) किया साम ।

- शहीय उस की वैक्लियक बोलना

(स) प्रदान दम वर्ष मसुका निर्वाचन ये भीर दम क्यों की ममामि पर निर्वाचन के प्रदान प क्षत्र मत् संबद्ध किया भाष । या

(५) कौतिक्षों में पहली बार मुख्तमान स्टब्स्स में से आपे एकुक्त-निर्माचन द्वारा चुने जाय और आपे प्रमक् निर्माचन-द्वारा । दूसरी बार दो-विहाई एकुक्त-निर्माचन द्वारा चुने जाय, और एक-विहाई एक्च-निर्माचन द्वारा । इषक बाद एकुक्त-निर्माचन और वालिंग मठाफ्टियर हो ।

१—उपर्'क प्रसाद में दुछ मित्रों के संशोधक

कीं थिकों में पहली शर दो-विहार्रे सदस्य (बुग्रलमान) प्रथक् निशंचन-द्वाय चुने जाय और एक-विहार्रे सयुक्त-निशंचन-द्वारा । दृक्षी वार झाथे-झाथे । इसके बाद, सयुक्त-निर्वाचन हो और योलग्र-वर्ताधकरा । क्र

प्रथम पांच कर्षे पृथक् निर्वाचन रहे, प्रश्वात् पाच कर्ष संग्रुक्त-निर्वाचन, इसके बाद, नर्वे वर्ष, दोनों तरह के निर्वाचन के बारे में देश का निर्णय जानने के लिए जन-मत-समह किया जाय ! या

दो-तिहाई प्रतिनिधि प्रयक्-निर्योचन-द्वारा चुने जाय क्रीर एक-तिहाई मयुक्त-निर्वाधन-द्वारा । रक्के शद, पांचर्च वर्ष की द्वाहकात में, जन-मत-समह किया जाय ।

·—मौलाना शौकतचळी का प्रस्ताव

जब सपुक्त-निर्वाचन प्रारम्भ हो, चाहे वह सम्पूर्ण रूप में हो या स्त्राचिक्त रूप में, तो पहले बीस साल के लिए मी० मुहम्मदस्रली का इल स्वीकार किया जाय ।

४---भोपाल की दूसरी बैठक का प्रश्ताय

प्रथम वाच वर्ष प्रथक निर्वाचन रहे, उशके बाद भी॰ मुहम्मदश्रली कें हल के साथ सपुक्त निर्वाचन हो। मगर किसी भी कांसिल के युखलमान सदस्य चाहें तो श्राप्त ६० फीसरी बहुमत से उसे रह कर सकेंद्रे।

६—शिमका का चासिरी हवा

मपम दर वर्ष पूपक निर्वाचन रहे ख़ौर उसके बाद सयुक्त निर्वाचन, बरावें कि किसी कौंमिल के मुख्लमान-सदस्यों का दो-विहाई बहुमव उसकी झुरुझाव का विशेष करें ।

### 8

### मुलशीपेठा-सत्याग्रह

अल्योपिटा पूजा से धोई २० मील दूर है। वन् १६२० में वाला-वायर-कम्मी ने और कार वी श्रेष्ठी, बी० बी० बी० कार है पेकी और वन्सर-वार की निज्ञालें पहुँचाने के लिए इस पार्टी ह्यां के अपने हीश तल-पार्टी को वापने की धोजना हुए की। बुक्तिश्रीत अर्थमी पार्टी श्रेष्ठी की कि लिए सराहुर पा धीर वार्ट के निष्यंती मानते लीग विश्वाची की सेना के बहादुर पोदा के अब मनतुर्धि का प्रदान कार भरते पहुँचा, तो वे वे देनत हुए चीर आपने सरेश की पार्ट किए उन्होंने पूर्ण के कारणी लिंगों से लाता की। वे वर देनत हुए चीर सुम्म थी। एम पी। एम पोक्त के बोर्ड पर गांव और १६००० ली, पुत्र, बच्चे समीन-वायदार की प्रस्त कार है। स्वेतने वा आप भी पृष्टि विन्तावायि केलार के वामार्थितन में एक स्था पुल्लारिया में दूर्ष कीर वसने स्वालंकी की सारेश दिया कि या तो वे स्थानी क्यांने स्वाल स्थान हुन्सी नहीं स्थान स्थान क्षीयेस का इतिहास : वरितार माग

ार्ट कड़ी दूप बाजी पाणी को जलमें कर दें । इस इट्साइयन के प्राटुटन दूद के टेंग कहाँ मेनुन बाजे के लिए करियद्व हो गरे ।

हतने बल्लाक एक प्रतिलंदन हैना किया गया, और निरुप्त हुया कि वॉर १,३० मार्ट सर हामपर कार तो लगाई मुरू कर दी लगा । भी बी॰ एमर मृत्यू ने तो इस्के अपने कर होगी १ । गो माराम में दिन मान पर हत्त्वत मान सी भी। पम और का के कार्म कुत ही गो १ । गो माराम में इस मान पर हत्त्वत मान सी भी। पम और का के कार्म कुत ही स्वास्त्रा चा गो भी। बोर्ट १,०००) कार्य का पातन तो तुर स्वत्यों ने हिक्सों दिस्सा। समन्त्री का दिन (१६ चटील १८२१) माराम तो तुर करने के निर पुत्र मान। से जाता है कि माराम में पर हत्या के सा में ही मोदी के मातान तो मारा हमी हिन्द ही। वाधिक साईमा के एक हिस्सों के कार में ही भी सा सर गया था कि चार हमें कार्यक्र गई तो कोरीन की मितान देवी चीर समिता के के तम का चीरिनल विक हो जाएगा, की

रामनीमी के दिन भीरता भीर बन्ना के साथ १.२०० मावने तथा पता के सब मुख नेत ग-रंगल पर उपस्थित थे। ये सद बाकर बन्द पर देठ गये और कम्प्ली के द,००० सङ्गी ने । काम बन्द कर दिया । इसी सरह कोई एक महीने तक, विलक्क गांघोडी के छहिंगा के न्तों पर, यह सत्यामह चलता रहा । इस रूप में यह सहल भी हुआ कि कमती ने कीन पेक । लेकिन मीसम बदलते ही मामला बदल शया। वृत्तरे कियानों की तरह मावले भी भारी कर्जे ोम से दवे हुए, ये श्रीर साहकारों के कार उनका दारोमदार या। साहकारों में स्तमानाः स्व त्त से येनेनी पैदा हुई । उन्हें धन्देशा हुझा कि स्थार शत्यापद जारी रहा हो कमनी से स्कीत द्यावने की जो रकम हमें मिलने वाली है वह कम मिलेगी। कुछ नेवाझीने मी उन्हें यही समास्य। विमे की काफी रकम माप्त करने के लिए करनती के इंश्वीनियरी व मने बर्धे से उनकी बादर्वात । इधर मावलों को इन बावों का कोई पवा न था, उधर कमनी ने साहकारी के बाहवासन पर उदारता वे माय पृथ्वायना देने का शदा कर लिया और लेयद-एवर्वाजीशन-एवट के मतहर र से इकरारनामा करके जमीन अपनी करली। मावने तो जमीन के लिए हो लड़ रहे ये और हे बदले में कितना ही मुद्यायजा क्यांन मिले उसकी उन्हें इच्छान घी। यहाँ यह भी बता देन श्यक है कि अन्य स्थानों के समान महाराष्ट्र भी इस समय 'परिवर्तनवादियों' स्त्रीर 'श्रपरिवर्तनव ' के रूप में बढ़ा हुआ था। अपरिवर्तनवादी तो आधिकाश गांधीजी के वकादार अनुयापी ये उन्होंने मावलों की इस लड़ाई में उनका साथ देने का ही निश्चय किया। लेकिन अब उनके ने दो विशेषी थे—एक हो कश्मनी श्रीर दूसरे साहुकार। दाई सास तक यह ब्रान्दोलन चलता ! युवरी बार का स्त्रान्दोलन दिसम्बर १६२१ में शुरू हुन्ना था । श्रादमियो को गिरफ्तार क<sup>ाने</sup>। यें देने, इसने-धमकाने श्रीर उनपर तरह-तरह के अत्याचारों का पूरा जोर था। श्री एत॰ एम॰ जुपै, डॉ॰ फाटक, जी॰ एन॰ कानिटकर, एस॰ के॰ दामले, एस॰ डी देव, बासुकाका जोशी। oजी फाटक, पी∘एम॰ यापट, वी॰एम॰ सुसकुटे, दास्ताने, **डा॰** पल्झुले, क्रे**॰एस० क**रन्दीकर प्रभूति क व्यक्तियों को गिरफ्क्षार करके सजा दे दी गई। कुछ। १२५ मावलों, ५०० स्वयसेवकों और कों ने, जिनमें रित्रयां भी थीं; कैद की सजा पाई । ७,५००) ब्यान्दोलन पर खर्च हुए । लेकिन जर नीम श्रीर बाहरी सब नेता जेली में पहुंच गये, साहकारों ने श्रपना पूरी शक्ति के साम मावली जगीन का मुखावजा ले लेने के लिए प्रेरित किया। फिर जिन नेताओं का आन्दोलन के प्रति

परिशिष्ट 🗴 ः गुजरात की बाद

¥ † ₹

बहुत उत्तराह नहीं गा उन्होंने भी इस प्रमल में साथ दिया। कतदः, ऋन्त में, सत्यावह क्षेत्रह दिया गया। भी गी॰ प्रम॰ बायट तथा उनके सारियों में आसिसी दिनों में हसके सिख्य अपूर्व कहनसदन किये हैं। तेकिन यह मानना होगा कि इस सम्बाधह के सारवा कियानों को अपनी जामेन वा प्रशान बंधा काफी अपन्ता मिल गया। यद तकर है कि जो-कुछ मिला यह सब गया बाहूकों। के ही यास। कियान तो वेपारे इसोरों की संस्था में भूभि-दीन और यह-विदीन ही हो गये।

# ¥

मुजरात की बाढ़ बलाई १६२७ के ऋक्षीर में गुजरात-मान्त में एक वड़ी भारी देवी विश्वति आई। केवल

जात र.५.७ के इसारा म गुजात मान में पर कहा भाग देवा विजय हाई विजय जीए एंचिए ते के स्वरूप-अन्दर्श गुजारात के बढ़े भारी भाग में ५० इंच से भी आधिक मुखापार गानी तह गया, जिसके फल सहस्य गाव-के गांव मह गये। मेमेशी, भंजेंगंहवां, करहे लाई, गरंत वह हि एक भी चीव बाजी न वधी, हजांगें आदारी दे-पर हो गये, उपकाक कांगोंने पर और वैवाद हजतों पर देत को कई चीट कांगे तहें जान गई, यहे-वह करने वानों के योच पिर गये, नेज का तह के सार्ग वन्द में नो के हो अस्तावाबर शहर पर भी विपत्ति आती दिलाई हो। हत भयकर विपत्ति की सबसे दर्दम्यी कहानी यह या, कि सम बड़ीदा स्टेट के, गुजरत के जिलां के आपे से ज्यादा मिनति पर भी का सेक्स के सार्ग करने की सार्ग के सार्ग करने में में सार्ग कांगी कांगी की सबसे दर्दम्यी कहानी यह या, कि सम बड़ीदा स्टेट के, गुजरत के जिलां के आपे से ज्यादा मिनति पर भी वह सम सेक्स मुक्त आप कांगी में सार्ग कांगी कांगी की सबसे पर्दम्यों की सार्ग में में सार्ग की सार्ग में में सार्ग मां सार्ग में सार्ग म

पर समान कियों ने लोगों के सामाजिक मेर-मानें व पोल् जुदवाओं को मुना दिया है। ते लोग प्रदार कलमामां पटेन के गोम नेतृत्व में, जो उस समय प्रारम्भावर के कार्य मेर अर्थे हैं। ते लोग नेतृत्व में, जो उस समय प्रारम्भावर के कार्य मेर मानें के लिए कार्य कार्योच सिक-पित्रों के माने पे, ए-दूर्व के मानें कर दे ले के लिए कमर कनकर लहे हो गये। राजी-पात समाग १,००० कार्यकांची का एक जानासांकि सहस्वत-पत्न देवार हो गया; और इस्के पत्ने कि सरस्यों पुनिया मेरने वाले कप्यत्म निर्में का प्रतास न उसकी मायवहान वा पता स्वामी में समये ही सके और समय उनन शरहारी किया कार्यक्र ने के लिए प्रयोग कर्ने के सिर्म सामा करने के लिए प्रयोग कर्ने के सिर्म स्वामी के सिर्म प्रतास के स्वत्म से महस्यों करने के लिए प्रयोग कर्ने के सिर्म स्वामी के सिर्म प्रयोग करने के लिए प्रयोग कर्ने के सिर्म स्वामी के सिर्म प्रयोग करने के लिए प्रयोग करने के सिर्म स्वामी करने के सिर्म प्रयोग करने के सिर्म स्वामी स्

िराणांच्या के विशेष का बन्दों कार्या कार्या के बार या साम किया के बार या सतीह का बेच, कोमन का प्रियाल के केरे के बार बन्दों कार्या परिवाद केरें कि प्रतिकृतिक केरिया केरिया कार्या केरिया करने के बार छंडना स्तारप्य समावते केलिए रू. नैयर-पाव्य में यह एए थे, किर भी व्यः ग्रामात आजे केरिया वैया केरिया कार्या केरिया कार्यों मान कुनके रूप महाच का स्टार्टर रहेजा में बोर निर्माण किया। चारण यह कि स्टार्टर परेस अपनी मान

ने हत बात का एक समस्य प्रदर्शन कराना बादने ये कि सोधीओं की रिष्याकों ने वहां किन प्रकार वार्याक रिषित में परेतर्गन कर दिया है और लोगों में केस की मानन कुट कुट कर भर दो है। पानी के एक क्यार सागर को चीरते हुए कामें क्यार्यकार्यकारों व स्वयत्वेकों ने केनल पनी के पीन कि हुए मानी को हो नहीं बहिक सरकारी क्यकरों को भी, जिनम परी हाल हो रही मा, क्यार्थक

प्रभाव पिर्दे दूर गांवी को हो नहीं बहिक सरकारी धाकसरों को भी, जिनक्र यही हास हो दार या, स्वाय व स्वन्य प्रकार की सामग्री वहुचाई । दुस्तियों की सेवा करते हुए न को उन्होंने यज्ञातीर भे सामने रक्ष्या ध्वीर न किसीके क्षाय श्रियायवीं क्षांत किया । स्वेडन कर जिला-प्रजिन्देट कई दिनों (१४) कामधी के मीच विमा

हि पानी के बीच थिंग पड़ा रहा थीं। जब स्वयार पटेल ने स्वयमेवको हाग किएम कीर पर उर्वर वर्त गामी भिज्ञाई तो उनने बड़ा कुनमता से उसे सीकार कर लिला। सामाग पड़ करता हु काम्मी हो शासन महीन केसर टूटी पड़ी रही और जहां उच्च श्रिकारी जिलो के निम्म प्रविकारी के हुन अबस्यों के मिसने के इन्जाय में बैटे रहे और यह सममने रहे हैं कुछ देशों वह जो दिलों है हुनमा ही श्रवस्थन है, कामेत का समुद्र अधी से स्वास्तान्य में सुद्र हुआ या और सुदेश हैं गाव की मदद न मामागे पहुंचा रहा या। सेका के माने से श्रीवन्तीत उदि-चहुर स साधन सुत्र हैं नता के स्वास्त्रस्य व पास्त्रिक सहायता के प्रयत्नी का यह पड़ स्वाना प्रदर्शन था।

लेकिन जिस विस्तार के साथ यह विश्वि गुजरात पर श्राकर पढ़ी थी उसका मुझ्य<sup>क्स</sup> ाई भी लोकप्रिय गैर-सरकारी संस्था नहीं कर सकती । जैसे ही भोज्य ज्यादि सामगी के बटवारे ा वास्कालिक कार्य समाप्त हुआ कि सारी-की-सारी फसलों को फिर से दोने की, उपजाई स्था म की जमीना को शाफ करने की, तथा बेचरबार खोगों के घरों को बसाने की समस्या उन्हों था सरकार दोनों वे सामने आ उपस्थित हुई। काम के दिन मों ही निकलते जाते थे, प्रसंत हो र से बोने का मौसम भी बीत जाने का दर थना हुआ। था। सरकार के दिल में भिभक थी, वर बाडोल हो रही थी और नाम मात्र की कानूनी आपत्तिया पेश करती थी। यदि गुजरात का शिवित कमत संग्दार पटेल के अमूरुय नेतृत्व में फिर एक बार अपने-आपको संगटित न करता हो हर ली विल्सन की श्रानिच्छुक सरकार श्रापनी नीति को ठीक समय में घोषित करने के लिए तैयार न ी श्रीर दुर्भित्-रत्न कोष में से, जो सरकार की साधारण: श्राय द्वारा इवडा किया आता है। ४४,००,०००) सहायता के लिए ज्ञलम नियत न करती। यह रकम कारतकारों को ब क्रम हेतों को कर्जे की शक्त में बाटने के लिए नियत की गई जिससे कि ये मकान बनाने से सामन । श्रीजार, बैल इत्यादि खरीद सर्वे । प्रान्तीय कावेस-कमिटी ने बस्बई-केन्द्रीय रिलीफ-कॉमटी है योग करते हुए श्रमले महीनों में गुजरात-भर में सहायता-कार्य का सम्पादन किया। कांद्रेस का सग इतना उत्तम प्रामाणित हुन्ना कि सरकार बधा सहायता कार्य करने वाली ऋन्य ससाझों हो भी श्रुपने सहायता-कार्य का अरिया बनाना पड़ा । सरकार ने कांग्रेस-संगठन का सूब पायदा भी ाया । आगुन्द तथा निरुपाद में हुए सहायता-सम्मेलनों में बम्बई-सरकार के तत्कालीन धर्म-सरस्य हामेंस के कार्य की बड़ी कड़ की और सम्मेलन में सरदार पटेल व अन्य कांग्रेस-कार्यकर्ताओं की पांच्यत ही नहीं किया बल्कि द्वापने सहायता-कार्य के लिए कांग्रेस को जांश्या बनाने को वैयार है । सरकारी घर के चालावा कांग्रेस तथा ग्रन्य गैर-सरकारी सरथाओं के सवक्त उद्योग से सहायत के लिए लगमग ३,००,०००) श्रीर एकत्र हुए। इस प्रकार सरकार, कार्यस, बढ़ीदा राज्य वैध र कई सहायता-संस्थायें जो उम समय बनी ने सन एक बढ़े सगठन में खाकर मिल गई ग्रीर सग पद साल तक कामेश के नेतृत्व में पुनर्निर्माण का बृहत् घयन करती रहीं । गुजरात के युवकी के ग का एक दहा श्रन्द्रा मौका मिला श्रीर गुजरात की जनता में श्रास-विश्वास की एक माँ सर् हो गई श्रीर उन्हें श्रासा की एक नई क्योंति दिम्बाई देने सगी !

साराव में इस नो सनुसन से हरेंद व्यक्ति हतना प्रमुख्य था कि ववर्ष-कीत्रल के शासामी वेराज में बजट रेसा करते हुए सर्थ-गरश्य का युर्जालाला मेदा ने मुद्द-गुद कामेन न उनके दुने के सहस्ता सभी की निज्ञ करते हैं अरोला की--दुने के सहस्ता सभी की निज्ञ करते हैं कि स्वाचित करते हैं कि स्वाचन, उपनी न साथनी की बज्ज क

ानुत हमय की वारधालक जराया के कार्य के एक किन्या के जाया व शासनी का बरुव क —ोतर्यों के दशों ने पीकियों तथा बिद्ध हे हुंचों को सरायता पर्वचाई चीर क्रीन्सी तो

يا9 يو होगों व जानवरों को भरने तक से भी बचाया श्रीर इस खशदिली व मुलैदी से भोजन व कपदा

पहुँचाया कि उनकी प्रशासा किये विना नहीं रहा जा सकता है

"कुछ वर्ष पूर्व ब्यापार-मस्त गुजरात शायद ही इस प्रकार के श्रात्म-स्याग-पूर्ण सामाजिक व सार्वर्क्षनक कार्य का गर्व कर सकता। महात्मा गांधी को इस बात से बहुत सतीय हुआ होगा कि इस पकार की भिशानरी सामाजिक प्रवक्तियों में. विजेपकर प्राप्य-सेवा में. भाग लेनेवाले नि'स्वार्य कार्य-क्वींग्रों का दल तैयार करने का जो परिश्रम उन्होंने किया वह पर्यात-रूप से सफल हुन्ना ग्रीर स्वय-सेवड़ों ने, जो खासकर विद्यापीठ दे ही थे. खपने पत्र्य नेता की अनुपश्चिति में भी इस प्रकार की श्राकृतिस विवृत्ति में इतनी खबी से बाम किया । मरदार पटेल से फीरन ही इस काम को श्रापने दायों में किस तरह से लिया और किस उत्साह व बल के साथ उन्होंने उसे पूरा किया, यह बात हरेक वक्ता जानता है। ये कार्यकर्त्ता अवस्थितंत्रवादियां में से हैं. लेकिन यह सन्तोप की बात है कि वे इस मीके पर शरकार का विशेष करने या उससे श्रालय रहने की कोई भी बाद मन में न लाये ।

"यह मेरी हार्टिक फाश्रा है कि महात्मा गांची ने मानव सेवा का जो यह बातावरण पैटा

, कर दिया है वह स्थायी रहेगा।"

## कैदियों के वर्गांकरण पर सरकारी श्राज्ञा-पत्र

जेल-नियमों के सम्बन्ध में भारत-सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किये हैं, जो निम्निलित वत्तव्य के रूप में प्रकट किये गये हैं: —

"कुल समय से कुल बातों से जेल-नियमां में सुचार करने का मामला भारत-मरकार के विचाराचीन रहा है । इस मामले पर प्रान्ताय सरकारों से भी राय ली गई थीं । उन्होंने बहुत से गैर-सरकारी लोगों से पश्मर्श करके ब्रापने विचार बनाये हैं। इसपर प्रान्तीय सरकारी के प्रतिनिधियों की परिषद् की गई श्रीर भारत-सरकार ने ब्रासेम्बली के कुछ प्रमुख सदस्यों में भी खर्चा का थी। समस्यार्थे विकट और वेचीदा प्रतीत हुई और उनके बारे में युवें भी बहुत भिन्न-भिन्न जाहिर हुई ! अतः नहां मस्वार आवेदन-पत्रों को पूर्णतः स्वीकार न कर सकी वहां भी उन्हें समुचित महत्व देने का प्रयत्न स्टर किया गया है। कल महत्वपूर्ण बातों पर सरकार ने जो निर्मय किये हैं उनसे विद्वान्तदः भारतक्षं भर में लगभग एक मी दिवति हो जावती ! वे जिलंब ये हैं:--

सजा पाये क्र कैदियों के तीन वर्ग होंगे -ए, बी, सी । 'ए' वर्ग में वे कैदी लिये जायते वो (१) पहली शर ही जेल में ग्राये हों ग्रीर जिनका चाल-चलन ग्रन्छ। हो, (२) जो सामाजिक हैवियत, शिक्षा और जीवन तम के कारण ऊर्च दरने के रहन कहन के सम्पन्त हों और (३) किनकी (क) निर्देशता, स्मनितकता या स्पाप्तित लोभ के किसी स्थाप पर, (ल) राजद्रीशत्मक स्मयक्त पूर्व-निश्चित हिंसा में, ( ग ) मध्यनि-मध्य-वी राजद्रोहात्मक द्वारमधी पर, ( व ) किमी खागध करने या उसमें सहायता देने की गरज में निस्क्रोटक पदार्थ, इधियार श्रमण शन्य भयका कान्य श्रमाध में ध्रमता (ह) इन उप धामश्रों से तमारेश होनेवाले ग्रासमां की उनेजन या सहायता देने में सबा न मिली हो।

'वी' धर्ग उन कैदियों को दिया जायगा को सामाजिक हैनियत, शिदा या जीवन-समाके कारण उच्च रहन गहन के खम्यस्त हो । बार बार जेल में कानेवाले लोग इनसे छाने धार बॉचत



\*\*1

क्षित का बतिहास : परिशिष्ट कात

नहीं रक्षे मामते । वर्गीहरण कानेशले चाधकारियों को देशे लोगों को भी इस वर्ग में स्वते स श्रापकार दोगा । वे उनके परित्र और पूर्व-इतिहाल का स्थाल करके निर्मय करेंगे । यह निर्मय मानीप सरकार से मान्य कराना होगा. जो उस बदल भी सकती है ।

वो सोग 'ए' चौर 'बी' वर्गों में नहीं स्वले बापी छन्दे 'सी' वर्ग किनेगा !

दारेंद्रोरं, दीश अत्र, जिला-सिंबारेंट, येठन भोगी देशीहेंन्सी महिल्देट, सर दिशीमत मजिस्ट्रेट चौर प्रथम भेली के मजिस्ट्रेट जिन सुकदमी का देशला करेंगे उनमें उन्हें बगीहरए करने म

चापिकार दोगा । तब-दिवाजनल माजस्ट्रेटी चीर मधम भेली के महिल्ट्रेटी का दिया हुआ वर्गीकरण बिला-मजिरट्रेट के मार्चेट होगा । 'ए' स्तीर 'बी' बगें के लिए जिला-मजिरटेट प्रान्तिय-सरकार से

माराभिक विकारिश करेगा और मार्नाय-मरकार उसका समर्थन दा संतोधन करेगी ! भारत-सरकार ने किस मचार ये तीन वर्ग सुकरेर किये हैं चीर इनका केंद्रियों के वर्गमान वर्गे

पर बना चारर होगा, इसके किया में कई झन्दान समाये हैं और तरह-तरह की आशकार्य प्रकट की गरें हैं। यह शाफ शीर से समाम क्षेत्रा चाहिए कि 'ध' वर्ग के समाम कैदियों को उस वर्ग की सारी रिद्याय में मिलेंगी । कावि के लिहाज से किसी वर्ग के केदियों की कोई ऋषिक रिद्यायत नहीं री जायगा । विशेष वर्ग के कैदियों को जो रिचायर्ज इस समय दो जा रही हैं वे सर 'ए' वर्ग के कैदियों को दी जार्ता रहेंगी । वर्धात् उनके लिए झलग स्थान, झावस्यक फर्नीचर मिलने बुलने और व्यायम

की भागस्यक मृतिकार्य श्रीर सराई, स्तान श्रादि की भागुकल व्यवस्था रहेगी। दसरी बार्तो पर नीचे हिले निश्चय किये गये हैं.--'ए' श्रीर 'बी' बर्ग के लिए 'ली' बर्ग के कैदियों को मिलनेवाली वाधारण ल्याक से बहिय न्याक दो जायगी। इसका प्रति केदी मूल्य मुक्तर कर दिया जायगा और उस मूल्य की सीता के

भीतर लुशक बदलती रह सकेगी । 'ए' और 'बी' वर्ग की इस बहिया खुशक का मूल्य सरकार देगी। वर्तमान नियमों के अनुसार विशेष वर्ग के कैदियों को अपने खर्च से जेल की ख्राक के अलावा मी श्रीर मंगा लेने की इजाजत दी जाती है। यह रिख्रायत 'ए' वर्ग के कैदियों के लिए भी कायम रहेगी। विशोप वर्ग के कैदियों को अपने कपके पदनने की जो रिश्चायर्जे मौजदा नियमों में हैं वे जाी

रहेंगी। यदि 'प' वर्ग के फैदी सरकार के सर्व से कपड़ा लेना चाहेंगे तो सन्हें 'बी' वर्ग के कैदिबों

के लिए नियत कपके दिये जायों। 'बी' वर्ग के बैदी जेल के कपके पहाेंगे. वान्त वह कपका दुर्व atril में 'सी' बर्ग के कैदियों से श्राधिक छीर श्राच्छा होगा I 'ए' ग्रीर 'बी' वर्ग के लिए प्रत्येक प्रान्त में ग्रहण जेल का होना शहरतीय है। उसक बनना सो प्रान्तीय-सरकारों के प्रस्तृत साधनों पर ही निर्भर रहेगा, परन्तु यह बात उनके लक्ष्य में ब्रवर्य रहती चाहिए । इस बीच में भारत-सरकार की काशा है कि शान्तीय सरकार जेल के साधनी की

ध्यान से जान करेंगी और इस सदय को पूर्ति के लिए यथाशकि ययल करेंगी। ाहते के बालग स्थान के बालावा भारत-सरकार 'ए' और 'वा' वर्ग के केदियों के लिए वि हर्मनिर्ियों ही द्यावर्यकता पर भी जोर देना चाइती है । उनकी राय में इस मामले पर स्थास जल्दीनी जल्दी ध्यान देना चाहिए।

जरपा यह सिद्धान्त तो पहले से ही व्यवहार में लाया आ रहा है श्रीर उसका महत्व श्रव फिर दो यह (तका के कि पूर्व की कि वर्ष के कैदियाँ का नाम मुन्दर्ग करने से पहने उनके स्वास्त्य, शां दियाँ जाती है कि पूर्व की कि कालकारों में कियार कर जिला करने से पहने उनके स्वास्त्य, शां दिया जाता ६ १२ ५ ....... २० २० २०१४ मा अथा अवस्य करते से । व्यक्ति पूर्व-क्रीवन क्रीर हिंद्धास पर शतकानी से निनार कर लिया जाय ।

भारत-संकार को यह रिकान्त स्वीकार है कि शिक्षित और साबार वैदियों की वीदिक आनरपकाओं की पूर्वि के विश्व आवश्यक प्रांत्वकार्यों के साथ उतिक सुनिवार्ये दी जानी चाहिए। । आन्दीय राजारों के अनुरोध किया जाया। के लेल के प्रस्तकारों की हातत से जानि करे और अंदि पुराजारों की इंडिंग के जानि करे और अंदि पुराजारों की इंडिंग अंदि के लिए में की स्वार्त करें आहे. अंदि पुराजारों की स्वार्त के साथ अंदि की स्वार्त के साथ अंदि की सा

प्रस्तार 'प्र' वर्ग में कैदियों की उन्हीं शारों पर दिये जायेगे किन पर वर्गमान पिरवी के प्रानु-सार विरोध वर्ग के कैदियों की दिये जाते हैं । प्रधांत विरोध परिश्वाद में श्रीर आवीनस्थात परि मन्द्री से दिये जाते ) । साधारपाल सभी साद्यर कीदियों को धानवीय-सम्बद्धार अपनिष्ठ केल-प्रस्तार प्रशित स्थान मिला कीगा। जहां प्रान्तीय सरकार साध्याहिक वन अवारित करीं वर कीगी वर्ग के लिस भारत-सरकार ने कर निस्तय हिच्चा है कि 'प्र' श्रीर 'थी। केवी के कैदियों को प्रान्तीय-सरकार की धानत-के दिसी साधातिक पत्र की कहा प्रस्तिय सरकार के बारे की आपों।

"र भेजों ने कैदिनों को खबड़ी मांति यह महीने के बनाय पन्दा दिन में एक चिड़ी हिलाने, एक पाने और एक हुताकात करने की इजाजत होगी। 'बी' वर्ग के कैदिनों के लिए मिल्ल-मिल्ल कैजों के मिल्लान्ताल उन्हों की की लाभित्यनी खायेंच्या नुकर है, पत्ता पत्र उन्हें मेंद्र माल पत्त चिड़ी लिलाने, एक पाने और एक मुलाकात काने दी आवागी। यदि कैदियों की मुलाकातों भीर चिड़िजों के हालात खावनातों में खुरेंगे तो यह रिखायन छीनो भी आ वर्षगी या कम की जा मन्नेन।

सर प्रान्तीय-सरकारों से इन विद्वान्तों के अनुसार अपने बेल-नियमों में संशोधन काने का

¥ 8 ⊏ कमिस का इतिहास : परिशिष्ट भाग

ग्रीर जेलखाने के बानून की ६० वीं घारा के ग्रानुकृत ग्रावश्यक नियम बना लेने का ग्रानुरोध क्या जाता है। अवतक यह न हो तबतक उनसे ऋत्रोध किया गया है कि इन परिवर्तनों पर यपासम्ब रन्त श्रमल शरू का है।"

# हिन्दस्तानी मिलों के घोषणा-पत्रक

इम घोषणा करते हैं कि :---

- हम जनता की राष्ट्रीय भावनाश्चों से पूर्ण सहामुभूति रखते हैं ! २. कम्पनी की पंजी के कम से-कम ७५ प्रतिशत हिस्से हिन्दस्तानियों के हैं। (इस्की
- ावत कार्येष के श्राध्यक्त-द्वारा नामजद की हुई विशोध कमिटी घोषणा-पत्रक के इस श्रंश के विषय में वशेष-रूप से छुट दे सकती है।)
- रे. पुराने पदेन (ex-officio) ब्राइरेक्टरों के सिवा वम-से-वम ६६ प्रतिशत बाइरेक्टर : रन्दुस्तानी हैं श्रीर रहेंगे । ( पुराने पदेन झाडरेक्टर श्राहिन्हस्तानी होने की दशा में बोर्ड में हिन्दुस्तानी इरेक्टरों का बहुमत होना चाहिए।)
- प्रवन्धक एजेएटों (मैनेजिंग एएजेटस ) की कर्म में कोई विदेशी स्वार्थ नहीं है! 4. एजेएटों की फर्म के हिस्सेदार या फर्म किसी विदेशी बीमा-कम्पनी की मदद नहीं करते ौर न विदेशी सत या थान संगाते हैं।
- ६. इम खादी से मिल ने पपड़े की होड़ न करके और चान्दोलन से उत्पन्न स्थित है। मंद्रे की कीमत बढ़ा कर या उसे धंटया बना कर, श्रापने स्वार्थ के लिए श्रानुचित लाभ न उटा का देशी की उक्षति में सहायक होंगे।
- मिलों के मालिक और प्रवन्धक हिन्दुस्तानी हैं और प्रवन्ध-विभाग के कर्मचारियों की ह और 'स्पिरिट' हिन्दुस्तानी है.। वे हिन्दुस्तानी हितों की रखा के लिए वधे हुए हैं !
  - उक्त घोषणा पत्रव के पासन के लिए हम यह करने का किम्मा सेते हैं :--
- मिलों के प्रवन्ध से सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय द्यान्दोलन के विरुद्ध किमी भी ार के प्रचार में नहीं लगेगा और न स्वेन्द्रा से, ब्रिटिश-सरकार के कहने से या ब्रिटिश सरकार की र से संगठित पेसे किमी चान्दोलन में भाग ही सेगा।
- रे. विशोप कारणों के व्यविधिकत कर्मनारियों की भरतों केवल दिन्दस्तानियों मेंति की आयारी। रे. इस ग्रंपनी कम्पनी का बीमे का काम जिल्ला सम्भव होगा उलना हिन्दुस्तानी बीमा-नियों को देंगे।
  - ४. इम चाना रैंकों का काम तथा जहां में से माल लाने वा ले जाने का काम भी किन्छ
- ह होया उठन: हिन्दस्तानी बहाजी-हम्मनियों को देंगे । भू अनमे हम नहां तह सम्मन होगा नहां तह छाडिटर, नहील, नहानी पर माल बद्धाने ज्याजी से मान उत्तरवाने बाने काल्दि, लरीदने बीर वेचनेवाने दलल, टेबंदार बीर बानी
- के लिए ब्रावरपट समान देने बाने शिदुस्तानी ही रक्ष्मी । ह, इब बड़ों वर नम्मव होगा बहांतह रहोर की चीजें देशी शरीदेंगे। बेबल की चीजें त लाहिंगे जिल्हें किन पाम नदी चल शहरता चीर जिल्हें बभाव देशी गरी बाम का छडती

त्त लड़दी। (रेली विदेशी भी में की द्वी, को ग्रानिकर्य है, साथ है।)

परिशिष्ट ७ : डिन्दस्तानी मिलों के घोषणा-पत्रक 272 ं ७. इस किसी भी प्रकार का विदेशी सत या रेशम,या नक्ष्मी रेशम या ऐसा सूत जो नहिन्कत

तों में काता जाता है, काम में नहीं लायंगे। इस उस सूत या कपड़े की न घोथेंगे और न हगेंगे जो विदेशी होगा, या बहिष्कृत मिलों वार किया गया होगा ।

६. इस ऋपनी मिलों में वैयार किये हुए हरेक थान के दोनों किये पर ऋपनी छाप सहफ-साफ ायों श्रीर बिना उचित छाप के कोई कपड़ा बाहर न मेजिंगे।

<o. इस अपने किसी भी कपड़े को लादी न कहेंगे, न उत्तपर लादी छापेंगे श्रीर न उसे

री-जैसा बनायंगे।

११. इम नीचे लिन्ने प्रकारी के कपड़े न बनायंगे :---कोई कपड़ा जो विना पुलाही या पुलाही, ताने और शाने में एक इंच में जिनमें एक र श्रीर एक्सीचे, इकहरे या दुहरे, सादा बुनायट के हद्य से ऋषिक सार हा। क्षाने में चैकों की सादा

वट भी हो । जो चन्ददार या गोल वनस पर वनें हाँ श्रीर दरियां। (१८६ तारों में इक्डरे मा सूत शामिल हैं । उनका मम्बर १८ या कम होता हो । ) किन्तु मिलें ड्रिल, साटमें, टसरें, जैक्बाई मशीन पर बनी टुलें, दीवी नमूने, रंगीन रूई से

कपड़ा, कम्बल श्रीर मलीदा धनाने के लिए स्वतन्त्र हैं। १२. इम अवसे यथाशकि अपना खरीद-फरोस्त का श्राम हिन्दुस्तानी दुशनदारी के साथ ो ग्रीर उन्हीं के द्वारा करायगे। ११. इमारी मिलों के प्रवन्ध से सम्बन्ध रखने वाले लोग स्वदेशी कपड़ा पहनेंगे।

कमनी का नामा 

ए बेएटों या मालिकों के लाम ' ' ' ' '

गैर-हिन्दस्तानी मिली का घोषणा-पत्रक

रै. इस जनवा की शाहीय भावनाओं से पूर्व सहानुभृति रक्ते हैं।

रे. कमनी की पंजी के कम-से-कम ७५ प्रविशत हिस्से हिन्दुस्तानियों के हैं। (इसकी

र क्षिम के अप्यय द्वारा नामजद की हुई निरोध कमिटी पीपया के इस खंश के जिनक में निरोध <sup>से हुट दे सक्</sup>ती **है**।)

. दे प्राने पदेन-बाहरेक्टरों के लिया कम-से-कम ६६ शतिशत बाहरेक्टर हि-दुस्तानी है की।

(धुराने परेन-बाहरेक्टर गैर-दिन्दुस्तानी होने की दशा में शेर्ड में दिन्दुस्तानी डारोक्टों का ख होना चाहिए।)

रें प्रवेष्टों को कमें के हिस्सेदार विदेशों सूत्र और करहे के साबाव-ब्यागर में विश्री भी र धीदिल वस्ती नहीं स्लाते।

्र इस लाडी से मिल के कारने की दोड़ न करके और काल्डीलन से उत्तम्य रिस्टि में,

र प्राप्त विश्व के क्षेत्र के द्वार न करने नाम के किया के किय

को को उन्नव में सहायक होंगे ।

६. मदन्य-विभाग के कर्मचारियों की दृष्टि कीर 'स्मिटि' हिन्तुस्तानी है कीर वे हिन्तु

दिवों की श्वा के लिए की हुए हैं। उन्हें केवला के शक्त के हैं

जल पोपणा के पाशन के लिए इस यह काने का क्षिमा लेते हैं :---१. मिली के प्रकार से सम्बन्धिय कोई भी वर्गक सामूर्गिय चान्दोलन के विकट दियी

प्रभार के प्रवार में नहीं सरोगा और न स्रेन्द्रा से, ब्रिटिश-मारव के कन्ने से या ब्रिटिश-सकार कीर से महदिव पेसे बिगी कान्द्रीसन में भाग ही लेगा ।

र. विशेष बारवों के ब्राविरिक्त क्रमेचारियों ही भर्ती केवल हिटुकानियों में है ही की वर्षी है. इस क्रमती करानी का बीमे का काम, बैंड-सम्बन्धी हाम तथा जहाती में सात है से माने का काम हिन्दुकानी बीमा-कमनियो, हिन्दुकानी बैंको खोर हिन्दुकानी बार्गी कर्मने

ल सान का को टेंगे।

४. धन से इम जहांतक सम्भव होता बहांतक दिलाव-निरीचक, वहांल, अहांने पर में पद्वाने वपा जहांने से माल उतरवाने वाले कारिन्द, लहीड़ने होर बेचने वाले दलाल, ठेडेवार प्र

चढ्ना पन्न जहाना से माल उत्तरवान पाल कारत्व, खराइन कार बचन भपनी मिलों के लिए ग्रावश्यक सामान देने वाले हिन्दुस्तानी ही रस्रवेंगे ।

५. इस नहांवरु वरभव होगा वहांवरु स्टोर की चीजें हिन्तुसात की बती ही स्वीरी केनस वहां चीजें विदेशी स्वीरी जो झायन्त झावर्यक हैं और हिन्तुसाती खरेशी चीजें किनकें

काम नहीं दे सबती या नहीं मिलतीं। ( ऐसी विदेशी चीजों ही सूची, जो श्वानिवाय है, साव है। ६. इम किसी भी प्रकार का विदेशी खुत या विदेशी रेशम, या नहसी रेशम या ऐसा स्

बहिश्द्रत मिलों में काता जाता है, काम में नहीं लायों । ७. इस तुल मृत या करहें को न पोटिंग झीर न रॉगेंग को निदेशी होगा या विध्युत हैं

में तैयार किया राया होगा। ८. इम छपनी मिलों में तैयार किये हुए हरेक धान के दोनों सिरों पर अपनी खाप स

साफ लगायेंगे और बिना बाजिब छाव के कोई करड़ा बाहर न भेजेंगे। ह. इस छापने किसी भी कपड़े को सादी न कहेंगे, न उसपर सादी छापेंगे छीर न

सादी-जैमा बनायेंगे।

१०. हम नीचे सिखे प्रकारों के कपड़े न बनायंगे :—

होई कपड़ा जो बिना धुता हो, जितमें वाने झीर बाने में यह इस में एक उपर श्रीर प नीने, इक्टरें या दुरे, बादा बुनावट के रेट से क्षाचिक वार हो। बाने में नेहीं की बादा बुनावट है. जो बूंदरार पा गील नवत पर नते हों और वरिया। (१८ वारी में इक्टरे दुरे खा श्रीमत हैं, उत्थान नवर रहना पर के उस होता है।)

किन्द्र मिलें डिल स्टर्ने, टसरें, जैक्बार मशीन पर बनी हुलें, दोबी नमूने, स्वीन वर्र से बन

क्रमहा, कम्बल और मलादा बनाने के लिए खतन हैं।

११. इस इसकी इपना खरीद-करोखा का काम यपाशिक दिन्दुखानी दुकानदारों के साथ करेंगे और उन्हों के द्वारा करायेंगे ! ३२. इसारी मिलों के प्रकृत से सम्बन्धत स्थीक स्वदेशी कराय वसेंगे !

क्रमती का नाम एवा प्रवस्थान-प्रतिद्वा सामिक

## वस्वडे-कांग्रेस-कमिटी-दारा प्रचलित घोषणा-पत्रक

"इम घोषित करते हैं कि इम जनता की राष्ट्रीय-मायनाओं से पूर्ण सहानभति रखते हैं और राष्ट्रीय-ग्रान्दोलन से स्वदेशी के प्रचार की जो अत्तेजन मिला है उसकी कद करते हैं।

खादी की रता के लिए हम सहमत हैं कि हम खपनी मिलों में बने कपड़े पर खादी नहीं छापेंगे थीर न उसे खादी बहुकर बेचेंगे । इस उन विक्सों के श्रालावा जिनगर इसारी मिर्ले श्रीर श्रापकी कमिटी (बम्बई-प्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी) सहसत हो. श्रीसतन १० सम्बर से नीचा कपड़ा न बनायेंगे ।

धारने मिल-उद्योग के स्वदेशी हुए की रहा और उस्ति के लिए भीने लिखी योजना खीकृत हुई। इम इससे सहमत हैं :---

 मिलों के मालिकों श्रीर प्रवन्धकों की दृष्टि श्रीर 'श्रिरिट' भारतीय श्रीर स्वदेशी है श्रीर रदेगी। वे भारतीत हितों की रता के लिए वधी हुई हैं।

रे, मिलों के प्रबन्ध से अध्यन्धित कोई भी व्यक्ति राष्ट्र-हित-विरोधी छान्दोलनों में भाग

न लेगा। कम्पनी की कम-से कम ७५ प्रतिशत पूंजी हिन्दुस्तानियों की है श्रीर रहेगी। इसमें कामें स

<sup>हे श्र</sup>ष्यत्त विशेष मामलों में श्रीर विशेष इद तक श्रपबाद कर सर्वेगे । ऐसी किसी भी कम्पनी के, पदेन डाइरेक्टरों के खलावा, कम-से-कम ६६ प्रतिशत डाइरे

<sup>ब्रुट्र</sup> हिन्तुस्तानी हैं श्रीर रहेंगे । कथनी का प्रवन्ध ग्रीर स्वामित्व भारतीय रहेगा, सिवा वन मिलों के जिनका प्रवन्ध इस

समय गैर-दिन्दुस्तानी मिल-एजेएटों के हाथ में है श्रीर उन्होंने इसके सिवा श्रान्य सारी शर्ते मान सी है।

६. विशेष कारणों के श्राविष्कत कर्मचारियों की भरती केवल हिन्दुस्तानियों में से ही होगी। जहांतक सम्मव होगा मिलें हिन्दुस्तान की बनी चीजें ही खरीदेंगी और जहांतक सम्भव होगा

बातक श्रपना व्यवहार हिन्दुस्तानी बैंकों, बीमा-कम्पनियों श्रीर जहाजी-कम्पनियों से ही रक्ष्यमी । वस्त्रई कांग्रेस कमिटी ने जिस सत या कपड़े को श्रस्त्रदेशी घोषित कर दिया है, मिलें उसे न

वे ₹र्वेगी और न धीर्वेगी ।

६ मिलें ३१ दिसम्बर १६३० के बाद निदेशी सूत, नहली रेशम श्रीर रेशम-नुमा सूत की दाम मै नहीं सार्येगी ।

मिल अपने इरेक यान पर अपने नाम की छाप लगायेंगी ।

रेरे. कोई भी मिल-मालिक, मिल-एजेवट और मिलों के प्रवन्ध से सम्बन्ध रखनेवाला <sup>दूरु</sup>ण बादमी प्रत्यन्त् या श्राप्रत्यन्त् रूप से बिरेशी सूत या कपड़ा न संगायेगा ।

१२. मिलें राष्ट्रीय-च्यान्दोलन से प्रोत्साहन पाई हुई स्वदेशी वी भावना से च्यपना चातुन्वत

स्वार्य सामन न करेंगी श्रीर ऋषिक मुनाफा उठानेवाले दलालों से भी इसकी रहा वरेंगी। वे स्वदेशी भास स्वीदनेवाली जनता को उचित दामों में बेचेंगी।

वे ३१ दिसम्बर १६३० से पहले तक मिलों में जो बीजें इत समय बन रही हैं उन्हें बर्तमान दमीं पर या रेरमार्च १६३० को जो दाम थे उनगर-इनमें से जो भी कम हो उनगर-देवेंगी।

वे सरीदारों को सूचना देने के लिए प्रचलित किस्मों की वित्री के दाम, को समय समय पर रिये<sub>र</sub> द्वाबाकर बंटवासी रहेंगी ।

22

ने समय-समय पर बश्बर्र प्रास्तीय कांग्रेस-कांगरी के प्रातिनिचयों से मिल्ली और देने तीड़े स्वैमाल वर्षेगी जिन्तर आपिक मुनापा लानेवालीं को शेवने के लिए चीर लरीदारों वो वजिर मों पर समातार स्परंशी काड़ा दिलाने के लिए दोनों पद्म राजी होंगे ।"

### ᄃ

# जलाई-श्रमस्त १६३० के सन्धि-प्रस्ताव

### पत्र-व्यवहार

ध वितम्बर १६३० को सर तैजवहादुर समू झौर भी मुकुन्दराव जयकर ने पूना से नीचे त्या यस्तव्य प्रफाशित किया था, जिसमै उन्होंने यह पत्र-व्यवहार भी सम्मिलित कर दिया या जो <sup>ुले</sup> दो मदीनों में उनमें श्रीर बेल पड़े हुए कांग्रेस के नेताओं में हुआ था :—

"इधर दो महीने से मुख अधिक समय से इम खोग देश में शान्ति स्थापित करने के लिए बी ल करते रहे हैं, उनके सम्बन्ध की मुख्य-मुख्य पटनाये धीर बार्वे इस प्रकार हैं—

(१) गत २० जुन १६३० को लन्दन के 'डेसी हेरल्ड' नामक पत्र के विशेष संवाददादा मि० कोम्य ने प॰ मोदीलाल नेहरू से मेंट करके उनसे यह जानना चाहा था कि गोलमेज-वरिषद् में

गिलत होने के सम्बन्ध में उनके क्या विचार हैं। उस समय नेहरूजी ने जो विचार प्रस्ट किये थे, ग्रवदर्भ में प्रकाशित हो चके हैं। ..

(२) इसके थोड़े ही दिनों बाद मि॰ स्लोकोम्ब ने बम्बई में पं॰ मोतीलाल नेहरू से मिलकर बार्ते की थीं, जिनके परिणाम खरूर मि॰ स्लोकोम्ब ने कुछ शर्वों का एक मसविदा वैपार किया क्षीर वह मर्शावदा पं॰ मोतीलाल नेहरू के पास भेज दिया था । पं॰ मोतीलाल नेहरू ने वह दा भी जयकर और मि॰ स्लोकोम्ब के सामने मंजूर भी कर लिया था । उन शर्वों की एक <sup>प्रति-</sup> मि॰ स्लोकोम्ब ने भी जयकर के पास भेज दी थी; क्यांकि पं॰ मोदीलाल नेहरू ने यह बाव कर ली थी कि इन्हीं शतों के आधार पर भी जयकर या और कोई तटस्थ व्यक्ति चाहें तो बाहर-। मिलकर समभौते की शतचीत कर सकते हैं ।

( ३ ) मि॰ स्लोकोम्ब ने शिमला में डॉ॰ सम् के पास भी एक पत्र भेजा था, जिसके साथ चों की एक नकल भी थी। उस पत्र में मि॰ स्लोकोम्ब ने लिखा था कि प॰ मोतीलाल नेहरू वात मंत्र कर ली है कि यदि इस लोग (डॉ॰ सपु और भी जयकर) चाहें दो इन्हीं शर्लों के पर वाइसराय से मिलकर समन्तीते की शतचीत कर सकते हैं । उस मसविदे का पूरा अनुवाद याज्यवा है।

### समग्रीते की बातचीत का खाधार २५ जून १६३० को बम्बई में पं॰ मोतीलाल नेहरू के सामने जो वक्रक्य पेश किया गया मी

iB के सम्बन्ध में उन्होंने यह मंत्रुर कर लिया या कि यदि कोई तटस्थ व्यक्ति या दल चाहें ती ग्राधार पर वाहसराय से मिलकर श्रापसी बातचीत कर सकते हैं. वह यह है--ार्बाटरा-सरकार श्रीर भारत-सरकार यनापि पक्ष्मे से यह जानने में ऋसमयं हैं कि पूर्य-रूप से ा पूर्वक विचार करने के उपरान्त गोलमेब-परिषद किन-किन बावों की सिफारिश करेगी और

परिशिष्ट द : जलाई-अगस्त १६३० के सन्धि प्रस्ताव **4**23

न वे ग्रभी से यही जान सकती हैं कि उन सिफारिशों के सम्बन्ध में ब्रिटिश-पालंभेस्ट का क्या रूख

होगा। तथापि यदि फुछ विशेष परिस्थिति में ब्रिटिश-सरकार ख्रीर भारत-सरकार निजी-रूप से इस

नात का बचन देने के लिए तैयार हो जाय कि मारतवर्ष की विशिष्ट आवश्यकताओं ग्रीर परिस्पितियों का विचार करते हुए और मेट ब्रिटेन के शाय उसके पुराने सम्बन्ध का ध्यान रखते हुए आपक्ष में

जैंधी व्यवस्था करना निश्चित कर लिया जायगा, ग्रीर अधिकार इस्तान्तरित हीने के सम्बन्ध में जो रार्वे तय हो जायगी, और इस प्रकार की जिन बातों का निर्णय गोक्षमेज परिवद् में हो जायगा, उन

बाठों को छोड़ कर भारत की पूर्ण उत्तरदाशित्वयुक्त शासन प्रवाली की सागका उक्त दोनों सरकारें (ब्रिटिश-सरकार श्रीर भारत-सरकार ) समर्थन करेंगी, तो पण्मोतीलाल नेहरू स्वयं वचन लेकर

महात्मा गांची और प॰ जवाहरलाल नेहरू के पास जायगे। श्रीर यदि कोई ऐसा वचन नहीं मिलेगा थीर किसी उत्तरदायित पूर्ण तटस्य दल की छीर से इस बात का सबेत-मात्र मिलेगा कि सरकार इस

मध्य का वचन दे देगी, तो भी नइ महात्मा गांधी और पर जवाहरलाख के पांछ जाकर समस्त्रीते की

बातचीत वरेंगे। यदि इस प्रकार का वचन दिया जायगा श्रीर स्वीकृत कर लिया जायगा, तो इससे रेश में शान्ति स्थापित होना सम्भव ही जायगा, जिससे सरयामह-म्बान्दोलन बन्द कर दिया जायगा; प्रीर टक्के साय-ही-साथ सरकार श्रापनी वर्तमान दमन-नीति भी बन्द कर देगी श्रीर राजनैतिक

हैदेशों को छोड़ देगी. श्रीर तब श्राप्त में जो शर्तें तथ हो जायगी टनके श्रतुसार कामेंस भी गोल-<sup>मेज परि</sup>पद में सम्मिलित हो जायगी।'

बाह्यसम्बद्धे सम्बद्ध

इस पत्र के आधार पर गत कुलाई मत्स के आरम्भ में इस लोगों ने कई बार शिमला में गहराय से मेंट की छौर उन्हें देश की श्रवस्था समभाई श्रीर श्रन्तमें उन्हें नीचे लिखा पत्र भेजा-

शिमला, १३ जलाई । मेय लाई श्रवित,

इम लोग विनयपूर्वक श्रापका च्यान देश की शर्जनैतिक श्रवस्था की श्रीर श्राकृष्ट करते हैं,

ो इस कोगों की सम्मति में इस समय ऐसी हो रही है कि किना कुछ मी विलम्ब किने उत्काल सुपारी

यनी चाहिए भ्रीर जिसे देखते हुए कुछ ऐसे उपाय करना भ्रावश्यक ज्ञन पहला है। जिनसे वह फिर राजी सामाविक और साधारस्य श्रवसा में श्रा जाय । सरवामर्-झान्दोलन से जिन-जिन झनपों की

भाग कही सकती है, उनसे इस स्रोग मली भावि परिचित हैं; और न तो उस आन्दोलन के साम मों से किसी ने कभी अपनी सहानुभृति प्रकट की है और न कभी उसका साथ दिया है। सी भी म शीग यह समम्मते हैं कि इस समय जनता ख़ौर सरकार में जो भनाड़ा चल रहा है और जिसके

राण दमनभीति का अवलम्बन किया गया है, जिसके परिशामलरूप सर्व-साधारय के भावों में हैंव ही बहुता था गई है, उस भगड़े के कारण देश के सच्चे और स्वायी दितों में अवस्य ही बहुत भा होगी । इम लोग समभते हैं कि अपने देश और सरकार के मेवि इमारा यह बर्जन्य है कि इम में यह श्राशा और निश्वास रखते हुए कि इस झान्दोलन के कुछ नेताओं के साथ इस संबंध में

वर्षीत करके उन्हें देश में फिर से शान्ति स्थापित करने के नाम में सहायक बना सकेंगे, हम सोग बार ऐसा प्रयत्न करें जिससे वर्तमान श्रदश्या सुधर जाय ।

वदि इस लोगों ने श्रीमान् के भाषण का ठीक-ठीक द्वार्य समक्ता हो, तो हम लोगों की ऐसी त्या है कि यत्रपि भीमान् के मापस का उनकार करने के लिए. ान-आपही विवय समक्षी है, तथापि विधान से सम्बन्ध रखने वासी समस्या का सर्व-सम्मद निग- करण करने के लिए जो-कुछ हो सकता है वह करने के लिए श्रीमान कम उत्सक नहीं हैं। बदांचित हम लोगों को यहां यह वहने की कोई आवश्यवता न होगी कि हम लोगों को यह विश्वास है कि ज्यों ही यह ग्रान्दोलन बन्द हो जायगा. त्यों ही सरकार को ग्रावनी वर्तमान जीति का वालन करने की वोई आवश्यकता न रह जायगी: और न जन नये आहिनेत्सों या आजाओं आदि के रहने की हैं।

कोई ब्रायश्यकता रह जायगी जिन्हें सरकार की उस जीति का पालन करने के लिए प्रचलित करता पढा है।

इसलिए इम लोग श्रीमान से यह निवेदन वरना चाहते हैं कि श्रीमान क्रण कर इम लोगों हो इस बात की खाशा दें कि इम लोग गांधी जी, पं॰ मोदीलाल नेहरू खीर पं॰ जवाहरलाल नेहरू है

मेंट करके बातचीत करें. जिसमें हम लोग अपने विचार अनके सामने उपस्थित कर सके श्रीर देश के हित के विचार से उन लोगों पर इस बात के लिए दबाब हाल सके कि वे हमारी प्रार्थना स्वीकार कर

रों, जिससे विधान-सम्बन्धी उन्नति के विशाल प्रश्न का शान्त थावावरण में निराकरण हो सके । हम यह बात राष्ट्र कर देना प्वाहते हैं कि हम लोग जो उनके पास जायंगे, वे स्वयं श्रपनी श्रोर से जायाे.

श्रीर यह कार्य न तो इस सरकार की श्रीर से श्रीर न किसी दल की श्रीर से कर रहे हैं। यदि हम प्रयत्न में विफल हुए तो उसका उत्तरदायित्व स्वयं हुमी पर होगा ।

यदि श्रीमान हम लोगों को इस बात की श्राशा दे दें कि इम जेल में जाकर इन महातुमा<sup>इ</sup> से भेंट करें, तो इम आपसे यह निवेदन करेंगे कि आप सम्बन्धित प्रान्तीय सरकारोंके पास इस ब्राह्म

की थावरूयक ब्यामार्थे भेज दें कि वे हमारे लिए ब्यावरूयक सभीते कर दें। हम यह भी प्रार्थन करने हैं कि यदि हमें यह श्रावश्यक श्राम मिल जाय तो हम सब लोगों को विलक्कल एकान्त में बावबीट करने का ऋधिकार दिया जाय; श्रीर जिस समय हम उनके साथ मिलकर वार्त करें उन समय वा

कोई सरकारी ऋषिकारो उपस्थित न हो । इसके ऋतिरिक्ष हम यह भी निवेदन करना चाहते हैं औ हमारी सम्पति में यह बांझनीय है कि जहां तक हो सके, हम लोग उनके साथ शीघ ही मेंट करें।

इस पत्र का उत्तर भी जयकर के पास होटल सेसिल के पने से भेजा जा सकता है। भवदीय-सेजबहादुर सप्र, एम० मार० स्वरा

वाहसराय का उत्तर

बाइसराय ने इस पत्र का निम्निसित उत्तर भेजा धा---शिमजा, १६ जुलाई।

पित्र भी जयकर. त्रापश १३ बुलाई का पश्र मिला । श्राप श्रीर सर तेजबहादुर सम् सह इच्छा प्रबट बरते

कि देश में किर से शान्ति स्थापित करने के लिए ब्राप सोग यथामाच्य पूरा-पूरा प्रयान करना चरी हैं श्रीर इस उदेश से गांचीबी, पं॰ मोवीलाल नेहरू चीर प॰ जवाहरलाल नेहरू से मेंट हाने हैं च्यारा मांगते हैं।

त्रत है अलाई को समेम्बली में मैंने को भाषण दिया, उसमें मैंने यह बतला दिया बाहि मायाहर-सामदीलन श्रीर विधान के मान के सामाय में भी साथ मेरी साकार के क्या मुना हर हत्य प्रदेश विचार है। इस सीत समभी हैं कि सरवापद सान्तीसन में भारत की केनश शांन ही शांति ही गीं विवार है। की परताना महत्वपूर्ण नम्प्रदाय, बर्ग कीर दस भी येना ही समाने हैं। इसिस्य उन हार्र

है ; होर बहुता । सहायद्री में हरबार को समाराजि सबाजका से उन साम्बोकन का बगबर विशेष समा पहेंगां सरावड़ में हरका. पान ब्राह सेंगी ने बह बहुत ही दीक नवमा है कि विभान की नमन्या के माय कितने प्रकार है ्लोगों का सम्बन्ध है, उन सदकी स्थीकृति से उसका निराकरण करने के लिए इम लोग कम उस्तुक ुनहीं हैं।

स्वादाः रम लोगों के लिए यह बाव सम्भव नहीं है कि पहने से ही यह कह को कि माहमन-स्थित की रिपोर्ट पर विचार करने के उसायन आरत-सरकार क्या विकारित के कि इस कंचन्य में परित्र कम विकारित केशी ; जीय पर कह सकता तो और भी कोठन है कि इस कंचन्य में परित्र कम विकारित केशी ; जीय पर कह सकता तो और भी करेत तो है कि भीगान, सामार की सरकार की यह मनत कामान है, और मुफे इब बाव में कोर्र करने, तो है कि भीगान, सामार की सरकार की मी यही कामाने है, की जहां तक हो सके हम कब अपने-अपने खेगों में हव बात का पूरा पत्र कर के कि तब बातों में भारताबारी हस समय अपने अपर उत्तरदास्त्रत कीने के योग नहीं हैं उन बातों को होएकर बाफी और वर्ष बातों में, अपने देश के और कम्मों का विकार अधिक प्रत्य के ने बातों को होएकर बाफी और वर्ष बातों में, अपने देश के और अम्में का विकार अधिक प्रत्य कियां में अपने अपर उत्तरदायित सहि से बजते हैं और उनके स्थन्य में म्यान्य गाँ जीर और स्वस्त्रायों की जानी चाहिए, इस पर परिवर्ड में विचार होगा। एसनु मेरा कभी यह पहलास नी सह कि बाद आपन में एक-पूर्वर पर दिवराव परवार जाव का कमानीत कस्ता स्वस्त्र स्वस्त्र के अपने प्रत्य क्या क्या कर सार है जिसके

जाप किए में देश हैं जाना का यह विश्वास कि का कार्य आए जाए जाए कराने चाहर है उससे आप किए में देश में में स्वार करावित कर में सहस्याला पहुँचा वकते हैं, जो मेरे दिए अपना मेरी सहस्य के लिए आपने मेरे दिए अपना मेरी सहस्य के लिए आपने मेरे दिए अपना मेरे मेरी सहस्य के मेरे किन लोगों ने बराबर मेरी सहस्य का लिए हैं जो है जिन लोगों ने बराबर मेरी सहस्य का लिए हैं जो है जिन लोगों ने बराबर मेरी सहस्य का लिए हैं जो है जिन लोगों ने बराबर मेरी सहस्य का लिए हैं जो है जो है जी सहस्य का लिए हैं जो है जा कि मेरी किनी महार भी नामा पहुंचे। आप लोगों का उत्तर आने से मेरी हैं जो कि हम किन मेरी हैं अपनियं प्राचीन सहस्य के लिए प्रयत्न करने में समर्थ हैं सहस्य के मार्थ के लिए प्रयत्न करने में समर्थ हैं।

भवदीय-श्वर्वित

नेहरुओं को गांधीओ का सचना-पत्र

दन दोनों पत्रों को लेडर हम लोगों ने २१ छोर २४ खुलाई १६६० का पूना के मरहा-जेल में गाधीजी के मेंट को 130 छात्रसर पर हम लोगों ने गांधीजी को सारी परिवर्गत अमन्याई छोर गरहाराय के साम हम लोगों थी जो बात-चीत हुई थी उनका छुटब स्थिताया भी उन्हें बतला दिया। गाधीजी ने हम लोगों को निम्बल्सिय सुमना छोर पत्र लिन्यत इसारासार के नैनी-जेल में पत्र मंगीजास ने इस छोर व जनाहराला हो इस को देने के लिए दिया-

(१) ज्यांतक इंड महत का उपन्य है, मेरा निमी विचार यह है कि याँ सोलमें बनीशर में कंगन रक्षता का विचार किया जात कि मारत की पूर्व-नेशाय परान करने में मेरा उपने सम्बन्ध करने के जीवा में किया नमस करने मात्र उपने सम्बन्ध के जीवा में हमाजीत करने में विचार नमस करने मात्र उपने परान करने के हैं किया किया करने करने के लिए किनकिय कारों का रोजन परान है निमार से, स्पर्व-नक्षार के राज में रहन परान है निमार से, स्पर्व-नक्षार के राज में रहन कारों हुई सेगी कि पर्य उपने की से साम जीवा किया में स्वाप्त करने में स्वाप्त करने का स्विक्त करने का स्वाप्त करने का स्वाप्त करने का स्वाप्त करने का स्विक्त करने का स्वाप्त कर स्वाप्त करने का स्वाप्त करने का स्वाप्त कर स्व

तथी दशा है दरिष्ट् है सांधरित होने के दिलार का सबसेन कर ला अर्बट पाने मुखे का कारा

275

दिया मात्राम कि दरियद् है। कीन कीन मीमा महिद्यां नव किये माद्रीर क्रीर दश मान्यत्व है। देख मन्द्रीय et fre man 1 (1) मेर में मरेक्टीवर्ष के समान है। बारेस का सन्ता है। करता है करण

की दोल्य कारावा, बाद का दिया जावार । इसका बांधार व सर है कि बाद कार्यमान करें के दिवार के हो इन सदय की कान्त्र भीत किया जा है है, वह न किया जायगा, वान्त्र सिंगी कारें भीर भागव, छात्रा आर्थंद की कुकारी पर सदश्य बगावा छान्दित्ती हिस्टीत जागे खेता, अलक है

miett ern eine emer bir & freit eife ei ein mir ule mue, met mic et fere में बन्द कर है। बारत अन्या हुगा मण्ड बन्दी का बाय बतार करता रहता और मण्ड-पास्त्री

ere ta & evere li di ming ? uner main a fem mam tane e meid iften की हो के जिले होशारी पर पास न दिया अपना । वह इन शही में बहु पास ज सन्ते जब दे भी मैं भाव आहोता, पान्तु यह बात लिनित तमसीते के मत मैं बाव को साबी पाहिए।

(क) (क) व्योगी मानाबर साम्बोलन कर किए आहात. (वेंदी के सर संस्थानिक बत्ती शब्दी तक हैदी हो के दिने का पति किये तक जिल बुड़ी ही पूर कियार मुददार यान गर है वाल कि हैंने हिला या शास्तिक बल-प्रयोग म दिया हो बावस प्रमुद्ध नियु एसरे की अने हिंग fam it i

(ल) नगब-बात्न, प्रेश-बात्न श्री। लगान बात्न या श्री प्रधार के श्रीर बार्ने के श्चतुनार को मश्चतियां क्रम्त्र की गर्द हो, में मब बचन कर दो आय । (ग) किन परिवास सामार्काची पर मुस्तेने दूर हो या किनमे जवानते सी गई ही प्रवास वैसे-

बारत के चलतार दिन सोगों से बमानों सी गई हो. ये तर बगत कर दी जाये। (प) गाँवे के जिन भरकारी कर्मचारियों या दूसरे कर्मचारियों में सरप्रप्रप्र-ब्रान्दोलन के दिने में इस्तीरा दें दिया है। सामक्ष को नीकरी से हुइ। दिने गर्द हो और को किर से सरकारी नीकरी करने

थारते हो, वे द्याने यद या नियक्त कर दिये आया। सबना-इन सब बातों का प्रयोग बासहयोग-बान्दोलन के समय के (दर्वहतों बादि के) सिद्ध भी होगा।

(ह) बाइसराय ने खानी धापिकार से बी खार्डिनेन्स मन्तित किये हैं, वे सब रद हो जाय। होरी यह सम्मति दिसक्त निश्चित और अन्तिम नहीं है, न्योंकि मैं यह सम्भता है कि एक हैरी को उन शजनैतिक कार्यों के सम्बन्ध में अपनी सम्मति देने का कोई श्राधिकार नहीं है जिनमें

वते अविकास सम्बन्ध न रहने के कारण पूरा-पूरा शान नहीं हो। सकता । इसलिए मैं समभता है कि की इस समय की सम्मति का उतना मूल्य नहीं हो गकता, जितना उत्त सभय की सम्मति का मूल्य तिता, जब कि ब्रान्दोलन के साथ मेरा पत्यद्य सम्बन्ध होता। श्री जयकर ब्रीत हा० सत्र यह पत्र क्ष्म, भोतीलाल नेहरू, पांहत अग्रहरलाल नेहरू, सरदार बल्लमभाई पटेल तथा उन लोगो को दिल्ला ा भागा का हिल्ला सन्देति हैं जिनके दाथ में इस समय ब्रान्दोलन है। इसकी चोई बात समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं

ोती । यह इस अपस्था में चाइसराय की नहीं दिखलाया आयगा । यह राज सिली हुई शर्त मान भी ली जायं सी भी मैं तबवक परिपद् में सम्मिलित न होना भार पार्थ या शामालित न होना वाहुँगा, जबतक जेल से बाहर निकलने पर मुफ्तें वह काल विश्वास न आ जाय जिसका इस समय 

४२७

शक्यीत हरहे रूप सम्बन्ध में यह समग्रीता न हो व्यावमा कि चादे कुछ भी बयों न हो, मलेक परिपंति में, वे क्षोग हम-से-हम इतनी बातों ही मांग परिपट्ट के सामने छात्रप उपस्थित बरेंगे। पुग्ते रूप बात की भी स्वतन्त्रता रोगी कि जिब समय प्रवत्त छाते, उस माग में स्वावण की मलेक मोजत की प्रन्ती ताइ परिदा कर सकूं छोर उसे जॉच कर यह समग्र सकू कि उस मोजना से वे ११ एवं पूरी होते हैं या जाती, जो की बात्रपाल की छात्ने पत्र में सिलक्त भोगी।

११ शत पूर स्ताना यात्राद्या सेन्ट्रल जेल २१-७-१०

मो॰ ६० गांधी

परिद्वत मोतीलाल नेहरू के नाम महात्माजी का पत्र

उक्त स्वना के साथ गांधीओं ने प० मोतीसाल नेहरू के नाम जो पत्र मेजा, यह निम्नं

मकार है :--

'मेरी ग्रवस्था इस समय बहुत ही बेदन हैं । मेरी मर्झात ही कुछ ऐसी है कि जेल की दीवारों ह बाहर जो बार्वे हो रही हैं, उनके सम्बन्ध में ब्रापनी कोई निश्चित सम्मति नहीं दे सकता । इसलिए मैंने बो कुछ लिलकर श्रापने मित्रों को दिया है, वह केवल उन बातों का बहुत ही मीटा महविदा है विनम मेरा व्यक्तिशः सन्तुष्ठ होना सम्भव है, इदाचित स्त्राप यह जानते होंगे कि मैं मि॰ श्लोकोम्ब को कीई बात बतलाने के लिए राजी नहीं था श्रीर मैंने उनसे कहा था कि वह श्रापके साथ मिलकर सब बावों पर विचार करें । परना तनके बहुत प्रार्थना करने पर मैं अपने उस विचार पर हुई न रह सका, श्रीर मैंने अनसे कह दिया कि आपके साथ बातचीत करने से पहले ही वह मेरी कही हुई बातों की महाशित कर सकते हैं। साथ ही एक बात यह है कि यदि सम्मानपूर्ण समक्रीते के लिए उपयुक्त समय श्रा गया हो, वो मैं जनके मार्ग में बायक नहीं होना चाहता । मुक्ते इस सम्बन्ध में बहुत श्रविक सदेह है, परन्तु फिर भी इस सम्बन्ध में जो कुछ जवाहरलान करूँ वही निश्चित श्रीर श्रन्तिम कथन होगा। श्राप श्रीर इम तो उन्हें केवल परामशं दे सकते हैं । सर तेज बहादूर सम् श्रीर श्री जपकर की मैंने जो रेचना-पत्र दिया है, उसमें मैंने जो बात कहीं हैं, वही मेरे लिए चरम-सीमा है, जहांतक मैं जा सकता है। परन्तु जनाहरलाल ग्रीर, इस विषय में ग्राप भी, यह समक सकते हैं कि मैंने जो बार्वे कहीं हैं, वे कांग्रेस की वास्तविक ग्रीर मीवरी नीवि वधा जनवा की वर्तमान प्रकृति के ग्रानकल नहीं, बल्कि भीतकुल हैं। यदि लाहीर-कांग्रेस में निश्चित प्रस्ताव के ग्रन्सार ही ग्रीर कोई ग्राधिक मांग पेश की जाय वो भी उसका समर्थन करने में नभी कोई खाना-पीला नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने खपने सचना-पत्र में जो बार्ते कहीं है, यदि वे ब्राप दोनों के मन में बिलकत ठीक न जंबती हो, तो ब्राप लोगो को उचित है कि मेरी उन बावों को कोई महस्त्र न दें।

ति यर जनता हूँ कि बाइसाय को जैने जो करना पहला पन भेवा था, उठमें जैने जो शर्ते तिया थी, उन पातों भे न वो आर और न जारहर है बहुन पकट इस्ते थे। मैं नहीं कर करता कि रण हमाय भी आर को लोगों को बादी हमानत है या छुड़ दूर्ण हो। ही, उनके पनन में राम पेता मन बहुन हुन्द कीर राग है—मैं उन्हें बहुन ठीड हमानता हूँ कि उनमें स्वयन्त्रा का मुख्य वल धाजाता है। जिन महिमारी हो पहुंच के तब बखा को हुन्द ही काम में खाने को त्राविन म माय होती हो, उन काथिकरों से मैं कुछ भी बहोदात सहिस हमानता में क्षणों बहान पन में अपने में बंद को हो होते ही बातों का उन्हें का किया हमान की स्वयन्त में क्षणों नहीं है कि मैंने बादी आर बातों को होड़े हिस्स है। अपने हमान में अपने करते के लिए राता है। विवाद हमान के बीच पाते करता हमान में से देशों पोजब को जायती दिवले हम लोगा बारती वह रिपांत भी भी बैठें जिस रिपांत पर इस लीग छा अ तक पहुँच चुड़े हैं, तो मैं उन में किसी प्रकार समितिता व होन्द्र ता ।

ग्रायका ग्रास्तिक 21-0-10

धवरीय मो । इ. गांधी

गांधीजी के नाम नेहरू श्रेंका पत्र

इसके अनुसार २७ और २८ बुनाई की ४म लीगों ने प्रयास के नैनीवेल में पं॰ मोर्ग थीर पं॰ जगहरलाल नेहरू से भेंट को थीर बाहमगुर के पत्र, गांधीजी के सुनजान और कार लाये हुए पत्रही सब बावों को च्यान में रखते हुए उनके माथ सब बावा पर पूरी तरह से विचार · उस समय प॰ मोवीसाल नेहरू श्रीर प॰ जवाहरसाल ने हम संगोग को नीने लिखे हुए ही पत्र जी की पना के यायहा-जेल में देने के लिए दिये---

२८ जुलाई १६३० का जिला हुन्ना पर मालीजाल नेहरू थीर पंर जवाहरखाल नेहरू का सुवना सेन्टल जेल. नैनी. प्रया

'इम लोगों ने सर तेजनशाहर सम् श्रीर श्री जयकर के साथ बहुत देर तक बातचीत की उन्होंने इस लोगों से उन कर पटनाओं का जिन किया जिनमें मैरित होकर वे जेल में गांधीर्व मिले थे और जिनहें कारण वे इम लोगों से भी वार्वे करने के लिए यहा श्राये हैं, और जिनका प रश्वते हुए ये यह चाहते हैं कि यदि सम्मव हो तो वह लड़ाई बन्द कर दी आय अपना कुछ समय लिए रोक दी आय जो इस समय भारतवानियों और ब्रिटिश सरकार में चल रही है। शानित लिए उनकी जी यह हार्दिक कामना है, उसकी हम लीग बहुत प्रशास करते हैं, उसका बहुत मू समभते हैं, और उनकी इस कामना की सिद्धि के जितने उपाय हो सकते हैं, उनगर बहुत प्रवस के साथ विचार करने के लिए वैयार हैं; पर शर्व केवल यही है कि शान्ति उन भारतवासियों के लि सम्मानजनक होनी चाहिए, जिन्होंने इस राष्ट्रीय संघर्ष में बहत-कल ब्रात्म-साम श्रीर बीलदान कि है श्रीर जो हमारे देश की स्वतन्त्र करना चाहते हैं। कार्यस के प्रतिनिधि की हैंसियत से हम ली को इस बात वा काई अधिकार नहीं है कि उसके स्वीहत किये हुए प्रसावों में कोई विशेष की बढ़ा हेर-फेर कर एकं; परन्तु फिर भी यदि कामेस की महरा की हुई सख्य स्थित स्वीकार कर ले जाय तो. कळ विशिष्ट परिस्थितियों में इस लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि उससे यह मिन्निरिर करें कि यह ब्यीरे की श्रीर छोटा छोटा बार्ता में कुछ परिवर्तन करदे ।

हम लोगों के मामने सबसे पहली कठिनाई यह है कि हम दोनो ही इस समय जेल में बन्ध हें और इधर कुछ दिनों से बाहरी ससार और राष्ट्रीय ब्रान्योजन के साथ हमारा कोई समकं नरी स गमा है । इसमें से एक दो भाय. तीन महीने से कोई दैनिक समाचारण्य भी नहीं मिला है । गांधीजी भी कई महीने से जेल में ही हैं। यासविक ग्रायसा यह है कि कांग्रेस की मूल कार्य सामित के सर् सटहा जो हमारे साथ काम करनेवाले थे, वे सब जेल में हैं; थीर स्वय वह समिति मी गैर-काननी पहार ही गई है। महामामिति जो देवल कामिस के पूर्ण श्राभियरात की छोक्यर राष्ट्रीय कांधिस के त्यान प्रमात के हैं। इस लोग यहाय आत्यालन से बिलाइल खलग वर दिये गये हैं। इस इस समय जे हों में बद है। इस लोग यहाय आत्यालन से बिलाइल खलग वर दिये गये हैं। इस-इम समय बाग निर्मा श्राने साथियों से, श्रीर विशेषतः मार्थाओं से, पूर्ण वशममा विशे निर्धात रूप से लिए इस निर्मा श्रीम विशेषत हुए से ालम कर का उत्तर्यापित श्रापने कपर नहीं ले छड़ते। म करन का का कार में इस लोगों का यह मत है कि जनतक सब महत्वपूर्ण बातों का मीलमेजयविष्टु के सम्बन्ध में इस लोगों का यह मत है कि जनतक सब महत्वपूर्ण बातों का

154 भारत में पूरी तरह समभीता न हो जाय, तबतक उससे किसी फल की प्राप्ति की कोई सम्भावना नहीं है। इस इस प्रकार के समफ्तीते की यहत महत्व का समझते हैं, जो विरुक्तत निश्चत होना <sup>नाहिए</sup> और जिसमें न दो किसी प्रकार का भ्रेम उत्पन्न होने का स्थान रहना चाहिए श्रीर न जिसका भेंहैं मिष्या और भ्रमपूर्ण ऋर्थ निकल सकता चाहिए । सर तेज बहादुर समू और श्री जयकर ने इस वात को बहुत ही स्पष्ट कर दिया है: श्रीर उनके नाम लॉर्ड श्राविन ने जी पत्र मेजा है श्रीर जी पहले ही बनाशित हो सका है. उसमें भी उन्होंने यह कह दिया है कि ये लोग (सर सब् श्रीर श्री अवकर) स्य भ्रमनी श्रीर से यह प्रयत्न कर रहे हैं खीर उनके कार्यों या कार्नों से लाई झाँबन या उनकी सर-कार किसी प्रकार अंध नहीं सकते । परल्य फिर भी यह सम्भव है कि ये लोग कामेस श्रीर ब्रिटिश-

राकार के बीच समझौते का मार्ग प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त कर सके। हम लोग विना गांधीजी श्रीर दमरे सहयोगियों से परामर्श किये हुए लड़ाई शेकने की निश्चित राउँ रवलाने में श्रासमर्थ हैं, इसलिए हम लोग उन सूचनान्त्रो पर कोई विचार नहीं करते जो सर वैनदहादुर सम् और श्री जयकर ने उपस्थित की हैं श्रथना जिनका उण्नेख माधीओं के २३ जुलाई बले उस स्वना-वन में है, जो इस लोगों को दिखलाया गया है। गांधीजी ने जो दूर्वी श्रीर तांगी विचारणीय बात बतलाई है. उनये इस लोग साधारणवा सहसव हैं, परन्त इन बावों के सम्बन्ध में भीर विशेषतः उनकी बतलाई हुई पहली विचारणीय बात के सम्बन्ध में इस लोग पहले उनसे तथा बौर लोगों से बातचीत कर लेना चाहते हैं और तब, उनके उपरान्त, अपनी सूचनायें उपस्थित करना चाहते हैं। हम यह भी स्वित कर देना चाहते हैं कि हम लोगों का यह स्वनायत्र शुन माना और विसा जाय, ग्रीर केवल उन्हीं क्यिक्तमों को दिललाया जाय, जिन्हें गाधीजी का २३-७-१० वाला स्वनावत्र दिसालाका आक्र

गांधीजी के नाम प० जवाहरकाल नेहरू का जिस्सा हका २८-७-३० का पत्र

सेन्टल जेल नेनं। प्रयात ।

निय बायुत्री, बहुत दिनों के बाद क्रापको फिर पत्र लिलने में मुक्त प्रवस्ता हो रही है, फिर नाहे यह पत्र पक जेल से दूतों जेल की ही क्यों न लिखा जाता हो। मैं तो एक विस्तृत पत्र लिखना नाहता था, पानु मुक्तं मय है कि मैं ऐसा न कर नक्ष्मा । इसलिए इस पत्र में में केवल विचारणीय शिवय पा हीं कामी कार्मात प्रकट कर ना । डॉ॰ सब् कीर भी जयकर वल यहां कार्य में कीर स्वित्र से से तथा दुम्हमें बहुत देर तक उनकी बातें होती रहीं । आज वे लोग किर यहां आ रहे हैं । उन लोगा में हमारे मामने सब मुख्य-मुख्य कार्ते सब ही हैं छोर खाउका सुक्षनावन तथा निट्दी भी इस लीगों की दिल लाई है; इसलए इतने समभा कि इस दोनों खापन में इन विश्व पर विचार कर गढ़ी हैं। चीर विना दुवाश होनेवाली बादायोद की प्रतिद्वा किये ही इस सम्बन्ध में कुछ निवृत्य कर सकी हैं। हो, बंद बुन्ती बार दोनेवाली भेट और बातचांत में कोई बात निद्मा ही दम आपनी पहने की निर्धाप की हुई सम्मति है परिवर्तन करने के लिए भी तैयार हैं। रत ममय इस जिम परिशास पर पहुंचे हैं उसका उल्लेख इसने उन भूजनपत्र में कर दिया

दें, को इस डॉ॰ क्यू चीर भी जगहर को दे वह हैं। यह बुन्द माँचन तो है, पानु इस बासा करने है कि उससे चापको इस बात का बुल-बुल पता रूम कायमा कि इसारे मन में किस प्रकार के दिवार उराम हो रहे हैं । यहां मैं यह भी बतना देना चाहता हूं, कि तित जी और मैं बोर्ने इन बिरव में पूर्व हैं। है न्यात हैं कि इस विषय में इस लोगों का बया दल होन्ड बाहिए । मैं यह बाद मानता है कि

विधान-सम्बन्धी जो पहली विचारणीय बात द्यापने द्यपने स्वनापत्र में स्वनी है वह युक्ते ब्राने पद में नहीं कर सकी है, क्री। स यह क्तिजी के मन में ही बैठा है। मेरी समक्त में यह बात नहीं बाडी के इस लोगों की जो स्पिति है, द्रापमा इस लोग जो प्रतिज्ञा कर चुके हैं, खपना आजकत की ने शस्तिविक दशा है, उसके ऋनुकूल यह पहली विचारणीय बात केसे घटती या. बैठती है। इस विगर ी पिताजी छीर मैं दोनों ही ब्राएसे पूर्ण रूप से सहमत हैं कि मदि युद्ध स्परित करने के सम्बन्ध में ोई ऐसी योजना की कायगी जिससे इस लोग ऋपनी यह स्थित को बैटें, जिस स्थिति पर इस ब्राव क पहुंच चुके हैं, हो इम उस योजना में किमी प्रकार सम्मिलित न होंगे। इसलिए यह बात बहुत प्रधिक द्यावस्थक है कि द्यन्तिम निरंचय करने से पहले सब बातों पर पूरा-पूरा विचार हो जन हाहिए । मैं यह फहने के लिए विवश हूं कि मुफ्ते बामी तक यह नहीं दिलाई पढ़ रहा है कि दूसर च (सरकार) कुछ विशेष श्रममर हुआ; श्रीर इसलिए मुक्ते इस बात का बहुत श्रधिक मय है कि म कोई ऐसा कार्य न कर बैठ जिस्से ऋत्त में हमें घोला स्वाना पड़े।

मैं खपने माय नरम रूप के प्रकट कर रहा हूं । मैं खपने सम्बन्ध में कह सकता हूं कि मुसे ते ।हाई-फगड़े ही में ग्रानन्द ग्राता है । उससे में यह ग्रनुभव करता है कि मुक्तमें प्राण हैं। इवर नार हीनों में भारत में जो घटनायें हुई हैं, उनसे मैं बहुत प्रमन्न हूं और उनके कारण भारतीय पुरुगें ौर स्त्रियों स्त्रीर यहांतक कि बच्चों के लिए भी गुभ्ते स्त्रभूतपूर्व स्त्रमिमान हो गया है। वरन्तु मैं यह ो समभ्ता हूँ कि श्राधिकांश लोग लड़ना-भिड़ना पसन्द नहीं करते श्रीर वे शान्ति चाहते हैं। तिलाए में अपने आपको दवाने का बहुत अधिक प्रयत्न करता है और सद बातों को शान्तिपूर्ण होंग्र देखना चाहता हूं। श्रापने श्रपने जादू-भरे रश्र्य से जो एक नवीन मारत की सृष्टि कर दी है। u उसके लिए मैं श्रापको श्रधाई दे सकता हूं ! मैं यह नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा ! परन्तु I-काल की देखते हुए मैं कह सकता हूं कि जीवन सार्यक हो गया है ख़ौर हमारा भीरम खरित कसित होकर सर्थ बन गया है और उसमें महत्ता आ गई है। यहा नैनी-जेल में नैठकर मैंने हेसा-रूपी श्रास्त्र की श्राश्चर्यजनक अपयोगिता पर बहुत श्राधिक विचार किया है. श्रीर में उस्हा

. ने जिस सीमा तक अपनाया है, मैं सम्भाता हूं कि आप उनसे असन्तुष्ट नहीं होंगे ! यदांप बीव-, में लोग उसके पथ से विचलित हो जाते हैं, तथापि देश ने खाश्वर्यवनक रूप मे खहिता वर्त की ान किया है और अवश्य ही मेरी आशा से कहीं अधिक हदवापूर्वक वे उस बन के बनी रहे हैं। मैं देखता है कि आपकी पहले की बवलाई दुई ११ रावों का मैं अभीतक विरोधी ही बला रहा हूं। यह बात नहीं है कि उनमें से कियी शर्व को मैं ठीक नहीं समक्षता; वास्तव में वे वर्ग । महत्त्व की हैं। परन्तु फिर भी मैं यह नहीं समभता कि वे स्वतन्त्रता का स्थान से सकती हैं। हो। सत में में अवस्य ही आपसे सहमेत हूं कि जिल अधिकार से राष्ट्र को तुरन्त ही उन सबके अर्ज-काम करने की शक्ति न प्राप्त हो, उस श्राधिकार से हम लोगों को कोई सरोकार नहीं रचना हुए ! विज्ञानी को इन्लेकशन लगाया गया है । नह बहुत दुर्वल हो गये हैं । नल शाम को (et

ता अधिक अनुयायी तथा भक्त हो गया है जितना पहले कभी नहीं था। अहिंशा के सिद्धान्त की

हुते भी अध्यक्त से) बहुत द्राधिक देर तक बार्ते करते रहने के काग्या यह बहुत शिक्ति . जवाहरसाल स्ये हैं। भाग क्या कर मेर लिए चिन्तित न हों। यह तकलीक तो जल्दी ही बीच जाने याली है। है आर देता है कि मैं दो-सीन दिन में इससे मुक्त हो जाक गा ! आ करता है

मोनीजाज मेहरू

प्रमधः--

ŧ

इमने सर तेजनहादुर सम् ग्रीर भी जयकर के साथ फिर वातचीत की। उनकी इच्छा के अनुसार इसने अपने सुनना-पत्र से कुछ बावें निकाल दी हैं; परना उनसे कोई बड़ा फर्क नहीं पहला है। हमारी स्थिति तो जिलकल साफ है और उसके सम्बन्ध में हमें किसी प्रधार का सन्देह नहीं है। सुके ब्राशा है कि बाद इसे प्रमन्द करेंगे ।

इसके अनुसार अवेले भी जयकर ने ३१ जुलाई और १ तथा २ अगस्त को गांधीजी से मिलकर बार्वे की । उस समय गांधीओं ने उन्हें यह सुबना-पत्र लिखाया-

(१) गाधीजी को विधान-सम्बन्धी ऐसी कोई योजना मान्य न होगी जिसमें इस आशय की कोई थारा न हो, कि मारत को इस बात का ऋधिकार प्राप्त होगा कि वह जब चाहेगा तब ब्रिटिश-सामान्य से श्रक्षम हो जायमा: श्रीर जिसमें एक ऐसी दूनरी धारा न होगा, जिसमें मारत को इस बाद का ऋषिकार और शक्ति न प्राप्त होगी कि वह ग्यारह शर्दीका छन्तोपजनक रूप से पुरा कर सके।

(२) बाइसराय की गांधींजो के इस निश्चय की इसलिए सूचना मिल जानी चाहिए कि आगे चलकर जब गांघीजी गोलमेज परिषद् में यह बात कहें, तब बाइसगय को यह कहने का ऋबसर न मिले कि इमें पहले से इस बात की कोई सूचना ही नहीं मिली थी। वाइसराय को इस बात की मी स्वना दे दी जानी चाहिए कि गाधीजी गोलमेज-परिषद् में इस बात के लिए भी आपह करेंगे कि एक ऐसी घारा भी रक्ली जाय जिससे भारत को इस का ऋधिकार मास हो कि अवतक अमेजी ही जो विशिष्ट प्राप्य रकमें हैं, अध्या उन्हें जो विशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं, उनकी एक स्ववन्त्र ' १ चायत के द्वारा जांच कराई जा सके ।

इसके बाद १४ और १५ ग्रगस्त को पना के यरवडा-जेल में फिर एक बार सब लोगों ने मिलकर बावचीत की, जिसमें एक श्रोर वो इस लोग ये श्रीर दूसरी श्रीर गांधीजी, प॰मोतीलाल नेहरू, प॰ जनाहरलाल नेहरू, श्री बल्लभभाई पटेल, श्री जयरामदात दीलवराम श्रीर श्रीमवी नायडू थे। उस ग्रवसर पर इस लोगों में जो बावचीत हुई, उसके परिश्वाम-स्वरूप काग्रेस के नेताओं ने हम लोगों को एक पत्र लिखकर दिया और इस बात की भी हजाजत दे दी कि वह पत्र वाइसराय को दिखला दिया जाय। वह पत्र इस प्रकार है:---

यत्वद्य सेपटल जेल ₹4-E-3•

भिव मित्रगण्,

त्राप होगो ने ब्रिटिश-सरकार ऋौर कांग्रेस में शान्तिपूर्ण समभौता कराने का जो भार ऋपने उसर लिया है, उसके लिए इस लीग आपके बहुत श्रीषक कुत्रज्ञ हैं। आपका बाइसराय के साथ जो पत्र व्यवहार हुआ है, और आपके साथ इम लोगों की जो बहुत श्रविक बार्ते हुई हैं, तथा इम लोगो में आपस में जो कुछ परामर्श हुआ है, उस सबका च्यान रखते हुए इस इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि श्रमी ऐसे समसीते का समय नहीं ऋषा है जो इसने देश के लिए सम्मानपूर्व हो। विद्वने पाच महीनों में देश में जो ऋदमुद जाएति हुई है और भिन्न भिन्न तिद्धान्त तथा मत रखनेगाले लोगों में से होटे-बड़े सभी प्रकार और वर्ग के लोगों ने जो बहुत अधिक कष्ट "इन किया है, उसे देखते हुए इस नीम यह अनुभव काते हैं कि म तो वह कप्र-सहन प्यांग ही हुआ है और न वह इतना बड़ा ही हुआ ।त-सम्बन्धी जो पहली विचारणीय बात श्रापने श्रपने सूचनापत्र में स्वसी है वह मुक्ते श्रपने पर नहीं कर सकी है, ऋौर न वह पिताजी के मन में ही बैठी है । मेरी समभः में यह बात नहीं श्रादी हम लोगों की जो स्पिति है, श्रथवा हम लोग जो प्रतिजा कर चके हैं, श्रथवा श्राजकत की बे तिवक दशा है, उसके धानुकल वह पहला विचारणीय बात केसे घटती या बैटती है। इस विस् पेवाजी और मैं दोनों ही ब्रापसे पूर्ण रूप से सहमत हैं कि यदि यद स्थीयत करने के सम्दर्भ में ऐसी योजना की आयगी जिससे इम लोग श्रपनी वह स्थित खो बैठें. जिस स्थित पर इम आव पहल चके हैं, हो इम उम योजना में किमी प्रकार साम्मलित न होंगे। उसलिए यह बात बहुत यक क्षावश्यक है कि क्रन्तिम निश्चय करने से पहले सब बातों पर प्रा-प्रा विचार हो अन हेए। मैं यह कहने के लिए विवश हूं कि मुक्ते क्रमी तक यह नहीं दिलाई पढ़ रहा है कि दूवर (सरकार) कुळ विशोध अधमर हुआ; और इसलिए भुक्ते इस बात का बहुत अधिक भप है कि कोई ऐसा कार्य स कर बैठें जिस्से झन्त में हमें घोला खाना पड़े !

मैं अपने भाव नरम रूप के शकट कर रहा हूं। मैं अपने सम्बन्ध में वह सकता हूं कि मुक्ते हो ाई-भगड़े ही में ज्ञानन्द ज्ञाता है। उससे मैं यह अनुभव करता हूं कि मुभमें प्राय है। ह्या वार नों में भारत में जो घटनायें हुई हैं, उनसे मैं बरुत प्रथन है श्रीर उनके कारण भारतीय पुरुषे हिल्यों और यहातक कि बच्चों के लिए भी गुक्ते अभृतपूर्व अभिमान हो गया है। परन में बह समम्प्ता हूं कि ऋधिकांश लोग लहना-भिड़ना पसन्द नहीं करते और वे शान्ति चाहते हैं। लए में ग्रंपने श्रापको दवाने का बहुत ग्राधिक प्रथल करता हूं ग्रीर सब शर्तो को शान्तिपूर्ण हैं? खना चाहता हूं। ऋपने ऋपने जादू-भरे राश से जो एक नदीन माग्त की सृष्टि कर दी है, उसके लिए मैं आपको बधाई दे सकता हूं ! मैं यह नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। परन् -भाल की देखते हुए में कह सकता हूं कि जीवन सार्यक्र हो गया है और हमारा नीरम अस्तित सित होकर मरस बन गया है श्रीर उसमें महत्ता ह्या गई है। यहां नैनी-जेल में बैठकर हैने सा-रूपी ग्रस्त्र की त्रार्चयंजनक उपयोगिता पर बहुत ग्राधिक विचार किया है, ग्रीर मैं उत्ता । ऋषिक अनुयायी तथा भक्त हो गया हूँ जितना पहले कमी नहीं था। ऋहिंता के सिद्धान की ने जिस सीमा तक ऋपनाया है, मैं समभता हूं कि ऋाप उनसे ऋमन्तुर नहीं होंगे। युना बीन , में सीग उसके एम से विचलित हो जाते हैं, तथापि देश ने खारू जर्य जनक रूप में खरिना हुउ का न किया है और अवश्य ही मेरी आशा से नहीं अधिक हद्दतापूर्वक वे उन मत के नती रहें हैं।

मैं देसता हूँ कि आपकी पहले की बतलाई हुई ११ शर्ती का मैं अमीतक विशेषी ही वण रहा है। यह बात नहीं है कि उनमें से किमी शर्व को थें ठीक नहीं सममता; वालव में बेडन महत्त्व की हैं। परन्तु पिर भी मैं यह नहीं सममता कि वे स्वतन्त्रता का स्थान से सबनी हैं। ही भ त में मैं श्वतरय ही खापमे महमत हूं कि जिन क्रिकार से राष्ट्र को वस्त ही उन नरहे क्रें काम करने की शक्ति न प्राप्त हो, उस अधिकार से इस सोगों को कोई सरोबार नहीं रस ए ! जिलाजी को इन्नेक्सन लगाया गया है। यह बहुत तुर्वल हो गय हैं। कल शाम को (क ही। भी जनका में) बहुत प्रधिक देशतक बार्वे काते राते के कारण वर बहुत विधिव जनासकार द्वार कृत कर मेर सिए चिन्तित न ही । यह ठडलीड तो अन्दो ही बोत जाने नाली है। स्टब्स है कि में से जिल्ला न न m 7 1

हा करता हूँ कि मैं दो-तीन दिन में इसमें मुक्त हो बाऊं हा !

मोतीबास नेहरू

गया है; श्रीर श्राधिक नहीं तो कम-से-कम इतना परिवर्तन श्रवश्य हो गया है कि जिससे हमें लोगों हो प्रसावित परिषद् में जाकर सम्मिलित होना चाहिए। इसलिए यद्यपि इस इस समय एक विशेष पकार के बन्धन में पड़े हुए हैं, की भी जहांतक हमारे अपन्दर शक्ति है वहा तक हम इस काम में <sup>प्रतन्ततपूर्वक आप लोगों का साथ देंगे । हम जिस परिस्थिति में पढ़े हुए हैं, उसे देखते हुए, आपके</sup> मित्रवापूर्ण प्रयत्न में इस श्राधिक-से-श्राधिक जिस रूप में खीर जिस सीमा तक सहायदा दे सकते हैं. न्द्र इस प्रकार है---

हम यह समकते हैं कि बाइसराय ने खापके पत्र का जो उत्तर दिया है, उसमें प्रस्तावित परि-प्द के सम्बन्ध में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, वह भाषा ऐसी श्रमिश्चित है कि गत वर्ष लहौर में जो राष्ट्रीय मारा प्रस्तुत की गई थी. उसका च्यान रखते हुए हम बाइसराय के उस कथन का कोई मूल्य या महत्त्व ही निर्धारित नहीं कर सकते, ख्रीर न हमारी स्थित ही ऐसी है कि कांग्रेस की कार्य-समिति, श्रीर द्यावश्यकता हो तो महासमिति के नियमित रूप से द्याधवेशन में दिना विचार किये हम लोग ऋषिकार-पूर्ण से कोई बात वह सकें। परन्तु हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि व्यक्तिशः हम लोगों के लिए इस समस्या का कोई ऐसा निशंकरण सबतक सन्तीयजनक न होगा जनतक(१) (क) धूरे और राष्ट्र शध्दों में यह बात न मान ली जाय कि भारत को इस बात का श्रविकार माप्त होगा कि वेद जब चाहे तब ब्रिटिश-सामाज्य से ऋलग हो जाय । (ख) उससे भारत में ऐसी पूर्ण राष्ट्रीय-सरकार र्षाति हो जो उसके निवासियों के प्रति उत्तरदायों हो । उसे देश की रचक शक्ति (सेना ब्रादि) पर वेथा समस्त श्राधिक विषयों पर पूर्ण श्रधिकार स्त्रीर नियन्त्रण प्राप्त हो स्त्रीर निसमें उन ११ वार्ती का भी समावेश होजाय जो गांधीजी ने बाइसराय को श्रापने पत्र में लिखकर भेजी थीं। (ग) उससे भारत-र्थे हो इस बात का श्राधिकार प्राप्त होजाय कि यदि श्रावश्यकता हो तो वह एक ऐसी स्वतन्त्र पत्ता-रत वैटाइर इस बात का निर्याय करा सके कि ख्रीमेंजों को जो विशेष पावने ख्रीर रिखायर्वे ख्रादि माप्त है जिसमें भारत का सार्यअनिक ऋगु भी समिमलित होगा, और जिनके सम्बन्ध में सङ्गीय सरकार का वर मत होगा कि ये न्याय-पूर्या नहीं हैं स्रथना भारत की जनता के लिए दिवचर नहीं हैं, ये सद श्रवि-भा, रिग्रायते श्रीर ऋषा श्रादि उचित, न्यायपूर्ण श्रीर मान्य हैं या नहीं 1

स्वना-श्रिकार हस्तान्तरित होने के समय में भारत के हित के विचार से इस प्रकार के

वित्र क्षेत्रे-देने चादि की चावश्यकता होगी, उसका निर्णय मारत के चुने हुए प्रतिनिधि करेंगे।

(२) यदि ऊपर बतलाई हुई बार्वे ब्रिटिशा-सरकार को ठीक जंधे और वह इस सम्बन्ध में केलीय-जनक घोपणा कर दे तो इस कांग्रेस की कार्य-समिति से इस बात की सिफारिश करेंगे कि कत्वामह-मान्दीलन या श्रवनय-म्बन्धान मान्दीलन बन्द कर दिया जाय, अर्थात् केवल धाला-सम भने हे लिए ही कुछ विशिष्ट कानूनों का भग न किया आय । परन्तु विलायती करहे सीर रागव, केही झादि की दुकानों पर तरतक शान्तिपूर्ण पिकेटिंग जारी रहेगी, अक्तक सरकार स्तर कानून नेवहर रातव, ताड़ी खादि छोर विलायती कपड़े की वित्री बन्द न कर देगी। तब सीग झप्ने को में बराबर नमक बनाते रहेंगे छीर नमक-कानून की दह-सम्बन्धी धार्यों काम में नहीं सार्द दस्ती। नमक के मस्कारी या लोगों के निजी गोदामों पर घावा नहीं किया जायगा।

(३) (६) क्योंही सत्यामह-झान्दोलन रोक दिया जायगा, स्योंही उन्नदे साथ वे नद हैत्यमी हेदी थीर राजनीयक हेदी, जो सजा वा चुड़े हैं परन्तु को हिसा के बारायी नहीं है या किन्ति होगों हो हिंसा करने के लिए उत्तेजित नहीं किया है, सरकार-द्वार होड़ दिने अपने 1 (त) नेमह-कानून, भेष-कानून, लगान-कानून स्था इसी प्रकार के स्नीर कानूनों के सनुकार को

¥32

कदाचित् यहाँ यह बतलाने की कोई चापस्यकता न होगी कि हम आपके खबता बहुनगढ़ के इस मत से सहमत नहीं हैं कि सायामह आन्दोलन से देश की हानि पहुँची है, अवग स श्रान्दोलन कुगमय में लड़ा किया गया है श्रयमा श्रीच है। श्रीनों का इतिहान पैनी-पेनी रहा पूर्ण कान्तियों के उदाहरणों से मस पड़ा है जिन ही प्रशंस के सम माने हुए खरेड लोग बनी की यकते; और उन्होंने इस सोगों को भी ऐसा ही करने की खिदा दो है। इससिए जो कर्यन दिवा की दृष्टि में बिलकुल शान्ति हुण है भीर त्री कार्य-कर में भी बहुत ग्रांबक मान में ग्रीर श्रद्भुत हा में शान्तिपूर्ण ही है, उनकी निन्दा करना बाहमराय खबता किनी और ममफरार खबेंब की होंग नहीं देता ।

परन्तु जो सरकारी या गैर-सरकारी झादमी धर्तमान सन्यामहन्त्रान्दोलन की निन्दा बरते हैं. उनके साथ फगड़ा करने की हमारी कोई हुन्छा नहीं है। इस लोगों का वो यही मत है कि संगण रण जिल श्रारचर्य-जनक रूप से इस श्रान्दोलन में लम्मिलत हुए हैं, वही इस बात का यमें? प्रमाण है कि यह उचित छोर न्यायपूर्ण है। यहां कहने की बात यही है कि हम लोग भी प्रतकार्षक श्चापके साथ मिलकर इस बात की कामना करते हैं कि यदि किसी प्रकार सम्भन हो तो यह स्त्याहरू द्यान्दोलन धन्द कर दिया जाय अथवा स्पृतित कर दिया जाय। अपने देश के पुरुषों, त्विक सी बच्चों वक को अनावश्यक रूप से ऐसी परिस्थिति में रखना कि उन्हें जेल जाना पढ़ें. लाठिया खानी पढ़ें श्रीर इनसे भी बढ़-बढ़कर दुवंशार्ये भोगनी पर, इम लोगों के लिए कभी श्रानन्ददायक नहीं हो सक्छ। इसलिए जब इम आपको और आपके द्वारा बाइसस्य को यह विश्वास दिलाते हैं कि सम्मत्त्र शान्ति श्रीर समभीते के लिए जितने मार्ग हो सकते हैं उन सबको ट्रंडकर उनका श्रवसमन करते के लिए इम अपनी स्रोर से कोई बात न उठा रखेंगे, तो स्राशा है कि स्राप इम लोगों की इस बाठ पर वित्रवास करेंगे ।

परन्तु फिर भी इम यह मानते हैं कि ऋभीतक हमें द्वितिज पर ऐसी शान्ति का कोई विह नहीं दिखाई देता। इसे श्रमीतक इस बात का कोई लखण नहीं दिखाई पहता कि श्रमेज सरकारी जगत् का अब यह विचार ही गया है कि स्वयं भारतवर्ष के स्त्री-पुरुष ही इस बात का निर्णयं की सकते हैं कि भारत के लिए सबसे अञ्चा काम या मार्ग कीन-सा है है सरकारी कर्मचारियों ने अपने शभ विचारों की जो निश्टापूर्ण घोषणायें की हैं और जिनमें से बहुत सी घोषणायें प्राय. श्रन्छे उर्देश में की गई हैं, उनपर इम विश्वास नहीं करते । इधर मुद्दों से छारेज इस मार्वान देश न निर्वास्त्रीकी चन सम्पत्ति का जो बराबर अपहरण करते आये हैं, उसके कारण उन अमेजों में इतनी शक्ति झीर योग्यता दी नहीं रह गई है कि वे यह बात देल सकें कि उनके इस अगहरण के कारण हमारे देश की कितन अधिक नैतिक, आर्थिक और शजनैतिक हाल दुआ है। ये अपने आपको यह रेगने के लिए उचत ही नहीं कर सकते कि उनके करने का इस समय सबसे बड़ा एक काम गरी है कि में जो हमार्थ वीठ पर चढ़े बैठे हैं, उसगर से वे उतर जायं, श्रीर श्रायः सी वर्गो तक भारत पर ग्रन्थ करेत रहने के कारण सब प्रकार से हम लोगों का नारा और हाछ करनेवाली जो प्रणाली चल रही है, उससे वे बाहर निकलकर विकसित होने में हमारी सहायता करें; श्रीर श्रायतक उन्होंने हमारे साथ जो श्रान्याय विथे हैं। उन्हा इस रूप में प्रायश्चित कर हालें।

परन्त इस यह बात जानने हैं कि आपके तथा इसारे देश के कुछ और विश्व कार्गा के विवार पानु का पर पान कार पर किया है। आप यह विश्वास करते हैं कि जासकों के मानों में परिवर्तन हो हमारे हैं। क्षाप यह विश्वास करते हैं कि जासकों के मानों में परिवर्तन हो

म्या है; ग्रीर ग्राधिक नहीं सो कम-से-कम इतना परिवर्तन ग्रवरूप हो गया है कि जिससे इमें लोगों ी प्रस्तावित परिषद् में जाकर सम्मिलित होना चाहिए। इसलिए यद्यपि हम इस समय एक विशेष कार के बन्धन में पड़े हुए हैं, तो भी जहांतक हमोरे अन्दर शक्ति है वहां तक हम इस वाम में लन्नतापूर्वक श्राप लोगों का साम देंगे। हम जिस परिश्यित में पड़े हुए हैं, उसे देखते हुए, श्रापके मंत्रतापूर्ण प्रयान में इस ऋषिक-से-ऋषिक जिस रूप में और जिस सीमा तक सदायता दे सकते हैं, ह इस प्रकार हे---

परिशिष्ट ६ : जलाई-खग्रस्त १६३० के सन्धि-प्रस्ताव

इम यह सममते हैं कि वाइसराय ने श्चापके पत्र का जो उत्तर दिया है, उसमें प्रस्तावित परि-द् के सम्बन्ध में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, वह भाषा ऐसी ग्रानिश्चित है कि गठ वर्ष हिर में जो राष्ट्रीय मांग प्रस्तुत की गई थी, उसका प्याम रखते हुए इस वाइसराय के उस कथन । कोई मृत्य या भदत्त्व ही निर्धारित नहीं कर सकते, श्रीर न इमारी रिपंत ही ऐसी है कि कांग्रेस की पं-सिमित, श्रीर झानस्यक्ता हो दो महासमिति के नियमित रूप से अधिनेशन में चिना किचार किये म लोग ऋषिकार-पूर्ण से कोई बात वह सकें। परन्तु हम इतना ऋवरूप कह सकते हैं कि व्यक्तिश्वः न कोगों के लिए इस समस्या का कोई ऐसा निराकरण तकतक सन्तोपजनक न होगा जकतक(१) (क) श्रीर राष्ट्र शर्थों में यह बात न मान ली जाय कि भारत की इस बात का ऋषिकार प्राप्त होगा कि ह जब चाहे सब ब्रिटिश-साम्राज्य से ब्रालग हो जाय । (ल) उससे भारत में ऐसी पूर्ण राष्ट्रीय-सरकार <sup>ारित</sup> हो जो उसके नियासियों के प्रति अत्तरदायी हो । उसे देश की ख़क शक्ति (सेना श्रादि) पर व समस्त द्याचिक विषयो पर पूर्ण द्यपिकार छीर नियन्त्रण प्राप्त हो और जिसमें उन ११ वार्ती का वमावेश हो जाय जो गांधीजी ने बाइसराय को भ्रापने पत्र में लिखकर भेजी थीं। (ग) उससे भारत-भी इस बात का छाधकार प्राप्त होजाय कि यदि धावस्यकता हो तो वह एक ऐसी स्वतन्त्र पत्रा-उ बैठाकर इस बाद का निर्माय करा सके कि झमेजों की जो विरोप पावने झीर रिझावर्ते आदि प्राप्त तिसमें भारत का सार्वजनिक ऋण् भी सम्मिलित होगा, और जिनके सम्बन्ध में राष्ट्रीय सरकार का भत होगा कि ये न्वाय-पूर्ण नहीं हैं ऋथवा भारत की जनता के लिए दिवकर नहीं हैं, ये सब ऋषि-

र , रिम्रायते स्रीर श्राय स्माद उचित, त्याथपूर्ण स्रीर मान्य है या नहीं 1 द्वाना-- अधिकार इस्तान्तरित होने के समय में भारत के दिव के विचार से इस प्रकार के व लेने-देने चादि की चावश्यकता होगी, उतका निर्णय भारत के चुने हुए प्रतिनिधि करेंगे।

(२) यदि ऊपर बतलाई हुई बार्वे बिटिश-शरकार को ठीक बंचे और यह इस सम्बन्ध मे चीप-जनक घोषणा कर दे हो इस कांमेंस को कार्य-समिति से इस बाव की विकारिश करेंगे कि वामद-धान्दोलन या सविनय-धवश वा धान्दोलन बन्द कर दिया जाय, धर्मात् केवल धाश-मन ने के लिए ही कुछ विशिष्ट कार्नों का भंग न किया जाय। परन्तु विलायती करहे सीर शगव, ही चादि की दुकानों पर तबतक शान्तिपूर्ण विकेटिंग कारी रहेगी, सबतक सरकार कार्य कान्त वेकर शायन, ताडी आदि स्त्रीर विकायती काके की दिनी बन्द न कर देगी। तब शोग स्वाप्ते ों में बराबर नमक बनाते रहेंगे और नमक-कान्त की दश-तम्बन्धी बारायें काम में नहीं लाई

(३) (६) क्योंदी सरवामद-सान्दोलन शेष. दिवा जायगा, स्वोंदी उनके ताथ वे नव रामरी केरी कीर र जो दिंता के बाराबी नहीं हैं का Pita. . ब्रोप दिये ब्ययते ।

पत्ती। नमक के सरकारी या लोगों के निजी गोदामों पर बाबा नहीं किया ब्हाबगा।

के बानकार के

## कांमेस का इतिहास । परिशिष्ट भाग

सम्पत्तियां जरत की गई हैं, से भन लोगों को वायत कर दी जायगी। (ग) दंदित स्लार्धाचे हैं जो दुमाने यहत किये गोगे हैं या जो जमानतें ली गई हैं, उन सबको रक्षमें लीटा दो जायगी। (श) है यह या-कमंत्रारी, जिनमें गांवों के कमंत्रारी भी सीमालित हैं, जिन्होंने क्रपने पद से स्वीधा देहरा है द्वारायां जो द्वारायेशन के समय नीकरी से खुका दिये गये हैं, बांदे किर से सरकारी नीकरी करते चारों तो प्रारो पद पद निकास कर दिये जायंगे।

राजना — उत्पर जो उप-चारायें दी गई हैं, उनका व्यवहार अवहयोग काल के दिव होती के लिए भी होता ।

(र) गाइस्तर्य में अवश्रक जितने आहिंनेन्स प्रचलित किये हैं, वे स्व रह कर दिये जाये। (च) प्रसालित परिषद् में कौन-दीन कोग सामालित किये जायमे और उसमें कार्डिय कार्डिय निधित्व किस प्रकार का होगा, इसका निर्णय उसी तमस होगा जब पहले ऊपर बतसाई हुई बार्तमाई सात्रीं का स्त्रीय-जनक निराद्यार हो जामगा।

. ਮਰਫੀਧ---

मो॰ क॰ गांधी मोतीसाल नेहरू जयरामदास दीजतराम सैयद महसूद जवाहरजाख नेहरू

वझनमाई पटेल जवाहरकाल नेहरू कांग्रेस के नेताओं के नाम मध्यस्थीं का पत्र

हम लोगों ने १६ श्रगस्त को विन्टर-रोह (मलाबार-हिल, बम्बई) से इस खाद्यम <sup>का पर</sup> कामेंग्र-नेवाक्षों को मेजा---

प्रय मित्रगण,

जिन जानेक ज्ञवरों पर इसने पूना या प्रवास में आपसे मिलहर बार्ने ही हैं, उन हांकी र ज्ञार कोगों ने समारी बातों को जिस सुनता जोर पेर्थ के साम सुना है, उसके लिए र से बार रांकी ध्याया दे जेता जारते हैं। इसे हर बात का सुध्य है कि इसने बरुत क्रांपिक समय दे हुँ की रांके आपको कह दिया है; और विरोधत: इस बात का हमें और भी आपिक दुःस है कि • मोटीलाल नेहरू को ऐसे समय में पूना कड़ खाने का कह उठाना पढ़ा है जार्किट उपना स्वास्त जा स्वास है। हम निर्वायत-स्वास के उस पढ़ भी मालिशियर करते हैं की आपा कोगों में हमें (या पा और जिसमें आप कोगों ने में राजें सिल्मी हैं, जिसके खतुमार आप कांग्रेस से हम बार धी वार्षित करने के लिए नियार है कि यह सराधाद-आन्तोलन कर हर है और गोलगेक-पांगर में में मिलन से !

परिशिष्ट = : जजाई-श्रगस्त १६३० के सन्धि-प्रस्ताव

चींत करें और यह समाम लें कि किस प्रकार समामीता होना सम्भव है । उत्पर जिस दूसरे पत्र का हमने उल्लेख किया है, उनकी एक प्रतितिपि स्त्रापने हमसे ले ली है। स्रव हम यह देखते हैं कि (४ ता॰ को आप लोगों ने को पत्र इमें दिया है, उतमें ऐसी शर्वें दी हैं को इम लोगों की पारस्परिक सीकृति श्रीर निरुचय के श्रानुसार बाइसग्य के पास विचारार्थ मेली जानी श्वाहिए; श्रीर तव इस होंगों को उनके निश्च की प्रतीक्षा करनी पढ़ेगी। आपने यह इच्छा प्रकट की थी कि समसीते की <sup>बातचीत</sup> के सम्बन्ध के जितने मुख्य-पत्र श्रीर लेख श्रादि हैं, श्रीर जिनमें श्राप लोगों का वह पत्र मी कीमीलत है जो आपने हमें दिया है, वे सब प्रकाशित कर दिये जाय। आपकी यह इच्छा हमारे ब्यान में है और क्योंही वाइसराय महोदय श्चापके पत्र पर विचार कर चुकेंगे त्यांही हम सारा पत्र-

व्यवद्वार प्रकाशित कर देंगे ।

नाम भेता है।

यह पत्र समाप्त करने से पहले इस यह कहने वी आशा मागते हैं कि, जैसा कि इसने आप से <sup>इ</sup>हा था, इमारे पास यह विश्वास करने का कारण था कि क्योंही सत्याग्रह-ब्रान्दोलन बन्द कर दिया

कायमा स्वीदी परिस्थिति बहत-ऋछ सघर जायमी । ऋहिसास्मक राजनैतिक केंद्री छोड़ दिये जायमे,उन

क्षाहिने सो को छोड़ कर जिनका सम्बन्ध चटमांव श्रीर लाहीर-एड्यन्त्र के मुकदमों से है, बाड़ी सब श्राहिनेन्त १६ कर दिये जायेंगे, श्रीर गोलमेज-परिपद में किती एक राजनैतिक दल के जितने प्रति-निधि होंगे, उनकी अपेदा कामेंस के प्रतिनिधियों की सख्या अधिक होगी । यहां कदाचित् हमें फिर

से यह कहने की आवस्यकता न होगी कि हम लोगों ने इस बात पर भी जोर दिया था कि हमारी सम्मति में परिदत मोतीलाल नेहरू ने ऋपनी मि॰ स्कोलोम्ब वाली मेंट में जो इंप्टिकीय प्रकट किया था श्रीर परिहत मोतीलाल जी की स्वीकृति से मि॰ स्लोकोम्ब ने जो वस्तव्य इम श्लोबों के पात में जा था, उसमें और उस पत्र में सच्यतः कोई अन्तर नहीं है जो बाइसमय महोदय में हम सोगों के

> धारीय---मुक्रसाय अवसर

¥3¥

नेबरहायर सप

वाइसराय का पत्र इसके उपरान्त कांग्रेस के नेताओं का पत्र शेकर ११ क्रागरा की भी अपकर कार्केले छिमला

गरे कीर वहां उन्होंने बाइसराय से बार्वे की। २५ ता को सर तेमबहादुर समू भी काबर उनके साप सम्मिलित हो गये। उस समय २५ कीर २७ कागस्त के बीच में इस लोगों ने कई बार बाइ-नगय चौर जनहीं कींक्षिण के बुद्ध सदस्यों के साथ मिल कर शांतें की। उनके परिकास-सकर बाहतराय में इस लोगों को यह पत्र लिल कर कांग्रेत के नेदाओं को प्रयम और पूछ में दिल्लाने के क्लिए दिया :--

बाइतराय-मध्य, दियला ।

२८ क्षतस्य, १६६० पिय भर तेत्रवरादुर,

कवित के को मेता इस समय केस में हैं, उपके साथ भी कवहर कीर आपने सिलकर की रातें की, उनके वरियाम की को सबना सावने मुझे ही है, उनके लिए मैं सावको कलकर रेड हूं !

भाव ही उन मांगों में मिलवर १५ सारील की साप शोगों की जो पब मेस था कीर साप कारी में उनकी भी जगर भेटा था, जनकी को प्रतिक्रिकों सामने मुख्ये मेजी हैं, उनके लिए भी में सामको घन्यवाद देता हूँ। मैं प्रापको स्त्रीर श्री जयकर को बतला देना चाइता हूँ कि झाग लोगों ने वार्व जमिक दिन स्त्रीय भारत में फिर से स्वर्णन प्राप्त के स्त्रीय क्षेत्र के स्त्रीय स्त्रीय स्त्रीय स्त्रीय स्त्रीय

जिनक हिरा और मारत में फिर से शान्ति स्थापित करनेडी हांष्ट से आपने करा जो यह बाग विचा है। उसकी में बहुत प्रशासा करता हूं। यहां में खायको उन परिस्थितियों का भी स्मस्य करा देश चाहत हूं, जिनके कारण खायने खायने उत्तर यह काम लिया था।

हैं. जिनने कारण आपने अपने अपर यह काम लिया था। अपने रेंद्र जुलाई वाले पत्र में मैंने आपको यह विश्वास दिलाया था कि भेरी वचा मेंगे तकत की यह शर्दिक रच्छा है, और समें हस बात में कोई तमेंद्र नहीं कि भीमान, समाद की सरक्षा से भी यही रच्छा है, कि जहीं तक हो सके हैं सके लेगा दृष्ट कर प्रयुव कर यह कि मारताशी जियने

भी यही इच्छा है, कि जहां तक हो सके हम लोग हुए बात का प्रयक्ष करें कि भारतावी कियी क्षपिक मात्रा में क्षपने देश का प्रवच्च क्षपने हाथ में ले सकें उतनी क्षपिक मात्रा में ले लें हां, वे विपय क्षमी उनने हाथ में नहीं दिये जायेंगे जिनने सम्बन्ध में वे खमी क्षपने उत्तर उतस्तरीवन ती

ले सबसे । ज्विनी सामग्री मात होगी, उसकी देखते हुए परिवर्द्द एवं बात का विचार कोगी कि वे का विपार कोन-जीन से हैं और उसके लिए सबसे अच्छी ध्यरसा कोनशी थी जा सबसी हैं। असे मिल असने भाषणा में और से बातें भी सरह कर दी थी। एक शे पढ़ कि जो लोग परिवर्द में आपरो, वे सिलकुल सराज्य कर से सिश्शान-सम्बन्धी स्व विचार का उसका उस पति होते हुए, विचार कर सहित्र और दूसरी यह कि परिवर्द को उन्हों कि उसके स्वाप्त कर मिल इस के सिशान-सम्बन्धी स्व विचार कर स्वाप्त कर की सिशान-सम्बन्धी स्व विचार को असे पति होते हैं। सिशान-सम्बन्धी स्व विचार की स्वाप्त कर स्वा

उनका ऊंच नीच देलने हुए, विचार कर वकेंगे, और दूसरी यह कि वर्रवर्ष को कुछ निर्देष हैं सबेगी उद्योंने आधार वर भीमान् सम्राट् की सरकार अपने प्रसाव तैयार करके वालीय के वाली उनकार करेगी। मैं सम्भाग हूं और मुक्ते इस बात में कोई सन्देद नहीं है कि आप भी यह मानने होंगे कि आप सोगों ने स्वेच्छा से अपने करर को बाम दिया है, उत्तर्ग उस वन से कोई साय गी

है जो श्राय सोमों को कांमेंस के मेताओं से मिला है। यह पर जिन इस से लिला गया है और उनमें ओ-जो बातें हैं, उन दोनों को टेलते हुय, श्लीर नाथ ही साथ उनमें इस बात से जो शाह हकां दिया गया है कि बांबेल की मीचि से श्लाधिक चेत्र में भी तथा और श्लीर चेत्रों में भी देश हो भारी होता पहुंची है, उत्तरा परते हुए, में साम ति समस्या कि उनमें जो सुदानों करायित हो ती है।

हानि पहुंची है, उसना प्यान स्टने हुए, मैं नहीं समस्या कि उत्तरों को युवनायें उत्तराब की तह उत्तर स्वीराम निवार करने से कोई लाभ हो नकता है, खीं मैं राक्ष-ण से कह देना चाहा है कि उन मनावीं के शाधर पर की शावनीज स्टना समामन है ! मैं शाहा करता हूँ कि चॉट खार हामेंत के नेवाओं से क्रिर मिलेंगे, जो यह बात स्थान्त में उन्हें स्वतना देंगे। हह समस्य में आ मैं यह बात बहु देना बारता हूँ। अब मैंने झीर धार कोगों ने हम विवार क्षण के सामस्य में आ मैं यह बात बहु देना बारता हूँ। अब मैंने झीर धार कोगों ने हम विवार पर नियार दिया था,

भी से एक बात कह दस्त जाराया है। जब भी आहे होंगे आहे में हैं हिए आया, देव वर्गमान परिविधि के इस्ति कहा गा कि जब सम्मान्य हान्दोक्षित बन दर्क दिया आया, देव वर्गमान परिविधि के इस्ति जो साहित करने पार्ट हैं। उन ब्राहिनेमों को होड़का से साहित खोर परार्थ के माहित हो है कि इस माहित के हिए अन्यार्थ के माहित हो है उन देव देव हो तो दिन से माहित है कर देव हो हो है जन साहित हो महित है कर कार्या के साहित हो है कर कर कर है के इस साहित है कर कर कर है कर कार्य के साहित हो है कर कर कर है कर कर कर है कर साहित है कर कर है है कर कर कर है कर साहित है कर कर है कर साहित है कर साहित है कर है कर साहित है कर सहित है कर

करों है से किया मुक्से चल से हैं। या ही, में दल बाव था अथन कर्या कि हुए केत मेरे मोरे का समाम दिया जाय, कीर स्वांबर-में सर्विद में बड़ी वयन दे महामू है हि महामाने हुए मोरे के दूर्ता कि वे सारेड स्वांत्रहरू के लावना में उसके स्वाम्बर सीर वर्गालान में अनोत्तरमारी में बहुत कि वे सारेड स्वांत्रहरू के लावना में उसके स्वाम्बर सीर वर्गालान सार्वे कारियों को हुए स्वांत्र वेस्तंत्रहर्ग दिवस करें। एक बात यह भी जिचारणीय भी कि जब सत्यायर आपरोक्ता बन्द हो जायना और कांग्रेत नीज परिषद् में लिमालित होना चाहिंगे, तब उनके कितने मतिनिषि उनमें लिये जायने। मुफे तत्त है कि आपने देश सावन में कहा या कि कांग्रेत पत्त तात्त कि हिमारी पूर्ण प्रपासता । वृद्यान देशे, और मैंने यह विचारा मकट किया भी कि भीमान समाद के हार की स्वता देश ने में कोर्र कांग्रेत न होगी कि परिषद् में कांग्रेस के यथेष्ट मतिनिष्य रहें। मैं यह भी बतता देश चारता है कि यदि कांग्रेस उनमें सामलित होना चाहे, तो बद अपने नेताओं की एक ऐसी युची में पास में स सकती है जिन्हें वह अपना उपकुत्त मतिनिष्य समस्ती हो, स्रोर उस सुनी में से मैं उस में मतिनिष्य देश लोगा।

वेर उचित जात पहला है कि यह साथ पत्र-व्यवहार श्रीम ही सर्व-साधारण में महाशित कर रिया जात, जितमें कर लोगों को यह मातुम हो जाय कि किन परिश्यवियों में आप लोगों को अपने प्रश्न में विभवता हुई है, और निन परियामों की आप लोग आया करते थे, वे क्यों नहीं मात हुए। ' स्वांबर में आपको कथा भी जयकर को शाद बतला देना चाहता हुई कि हस उपक्ष्य में मेरी तथा मेरी सरकार की क्या सिवाह है (आर्थात हम लोग अधिक-दो-आपिक क्या कर सहते हैं)।

> भवदीय----शक्ति

#### वाइसराय की बातचीन सप्तक्षों ने नमें किए रूप में अपन्तिक किया

बाविन के नेवासों के पत्र ने जिन विदेश विचारणीय विश्वों का उस्तेल था, उनहे समस्य में महासाय के साम हम लोगों की जो बादें हुई भी, उनहे सारे में साहस्याय ने हमें पह काजन दे हों भी हि हम ने बादी की महित्र के स्वार को बादे की भी कि हम ने बादी की महित्र के स्वार के से नेता है। उस महित्र हमें इस काम को नेता ने कि काम हम के स्वर की है। उस हम के स्वर की स्वर के स्वर की स्व

(६) शासन-विधान के सम्बन्ध में बड़ी स्थित रोगी क्रिया उन्नेत्य उन पर में है थे बारस्यय ने रम धामल थे इस क्षोमों थे मेक या । इन सम्बन्ध की बची का उन्नेत्य उनके हुनरे रेगायुक में है, जर्मा इस विराय थी जार गुरुप शर्ति कही गर्म हैं।

વર્ષે થઇ થય કરોડી વર્ડવાડ કર કરે છે. (e) forte à enne à rom et urer à fu et forte à fait ad d'et to got the et en fer mar, une e mar re en ute for uner. E m all qui era an mivare um eler la un murrent und en que litte at chief. at mid gunt feir na mag weber ft murt, be fie en mund mifen IT B 90 1 (य) कि बर्धनारें में मार्थ्य प्रान्तेभव ने सब रहाँचा हिए है साथी प्राने स श दिने गरे हैं, अने दिन में जिल्ला बाजे के मध्या में उनका का काज है कि वा लिए ला प्राचीय साकारी की इच्या में तान पर स्थाप है। के भी बाँद उनके स्वान स्थानी होने की ही बाद देशे को बादधी व विकृत कर तिने यह होने को राजवित प्रवाधित हो खुरे हो. ही हुंब तरबारी से यह खाला की का सकती है कि वे उन सोगों को कि से उनके स्थान पर निवक हेती क्रिकोनी साथेश में साबर संपंता पर स्थान दिया होता संयक्त लोगों ने विकेश करके क्रिकी i tie treat fat (a) देव ब्रार्डिनेन्स के ब्रमुनार को सुरित्ताने बन्त कर सिने गरे होंगे, उन्हें सीय देनेंगे कीर्र पुर्द व रेथी। (a) हमाने इत्तर के ताक्त्य में जो वुमाने हुए हैं या जो सम्मतियां जन्त हुई हैं. उन्हें (ब) देना में क्षेत्र ग्रहम दिवार करने की बावरपक्ता है। ऐसे बानून के ब्राह्मण की १९८३ ६ वास प्रमाण के सातुक्त की तहित सादमी के हाय में चली गई हैं। हुमाँने शीयते हर्मनदी बच्च हैं है, होते देवी गई हैं, वे तीहरे सादमी के हाय में चली गई हैं। हुमाँने शीयते हर्मनदी बध्य हुए ।। "" हर्मनदी बध्य हुए ।। "" हर्मनदी बध्य हुए ।। "" हर्मनदी हैं कि मांडीय-

छरछारें इसपर न्यायपूर्वक विचार करेंगी और सब परिस्थितियों का श्यान रक्खेंगी; और बहांतक हो सदेवा, कुमीने कीटाने का प्रयता करेंगी।

(फ) कैदियों को छोड़ने के सम्बन्ध में वाइसराय ग्रापने विचार उस पत्र में प्रकट कर ही चुके हैं जो उन्होंने रूप बलाई को हमें मेजा था!

नि २⊏ बुलाई को इमें भेजा था। गांधीजी के नाम नेहरुओं का व्याखिरी सचना-पत्र

पं॰ मोतीलाल नेहरू, प॰ जवाहरताल नेहरू और स॰ महसूद को पहली दोनों मुलाकार्तों में हमने यह राष्ट्र बदला दिया था कि मशीर समय बहुत कम है, तो भी उत्तर बदलाये हुये हुये के भागे सममीते की और बातचीत हो सकती है, परना वे लोग इस आपार पर समझीता करने के लिए तैयार नां। हुए और उन्होंने गांधीनी को देने के लिए एक स्वन्तपत्र लिलकर दिया, जो इस महार है —

> मैनी सेयर्**ष जे**य ३१-⊏-३०

238

"कल और ब्राज फिर भीयुत जयकर तथा डॉ॰ सम के साथ इम लोगों की मैट हुई श्रीर बहुत देर तक बातें होती नहीं। उन्होंने अस पत्र की एक नकल हमें दी है जो लॉई अर्विन ने उन्हें रेरे ग्रागस्त को दिया था। उस पत्र में शह रूप से यह कहा गया है कि लॉर्ड ग्रविन उन शर्तों पर समसीते की बात करना ग्रासम्भव समस्ते हैं जो शर्ते हम सब लोगों ने ग्रापने १५ ग्रागस्तवाले उस पत्र में लिखी थीं जो सर तेजवहादुर सप्र और श्रीयुत जयकर के नाम लिखा था; और ऐसी रिपति में लॉर्ड प्रार्थिन का यह कहना ठीक है कि सर सम धीर श्रीपुत जयकर के प्रयत्न विफल हुए हैं। जैसा कि ब्राप जानते हैं. हम सब लोगों ने यह पत्र सब बातों का बहत शब्दी तरह विचार करके लिखा था. और हम अपनी स्वक्तिगत स्थित को देखते हुए जहां तक दब सकते थे, वहां तक दबे ये । उस पत्र में इमने यह बदला दिया था कि जबतक कई परम ग्रावश्यक शर्वे पूरी नहीं की जायंगी श्रीर उनके समन्य में ब्रिटिश-सरकार सन्तोपजनक घोषणा न कर देगी. तबतक कोई निशंकरण मान्य नहीं होगा । यदि ऐसी घोपणा कर दो जाती तो हम कार्य-समिति से इस बात की सिफारिश कर सकते थे कि उन दशा में सत्याग्रह-न्यान्दोशन बन्द कर दिया जाय, जबकि सरकार उसके शाय ही वे कई काम वरे जिनका उल्लेख इम लोगों ने चपने पत्र में किया था। इन प्रारम्भिक बार्तो का सन्दोपजनक निर्णय हो जाने पर ही यह निरूचय किया जा सकता था कि लन्दनवाली प्रसावित परिपर्दमें कीन-कीन से लोग सम्मिलित होंगे और उसमें कांग्रेसके कितने और कैसे प्रतिनिध होंगे। ग्रपने पत्रमें लॉर्ड ग्रार्विन यहां तक कहते हैं कि इन प्रस्तानों के ब्राधार पर समझीते की बातचीत हरता ही ब्रास्टमन है। ऐसी

परिम्पिवरों में इस होगों में न तो समझीता होने की और गुंजार है और न हो करती है। परस्वपान में अपने पर में जो बातें लिला हैं और जिब दान के लिला हैं, उन्हें सोइस्टर क्रिंट रेसा जाय हो भी कुपत हान में मात में जिसित्य-स्वार ने के कुछ कर्य कि हैं, उनके पर विश्व के होता है कि एक्टर ग्रान्ति स्वपित करना नहीं जाइती। क्योंदी एक बात की सदस्य प्रकारित की मार्ट कि हिस्सों में कांदेव की कार्य-सामित की देवक होगी, स्वेदी इस्त स्वस्त हो ते के रिस्कारनी मेंगीय कर दिया और उनके उपपान उनके अधिकार सरसी की गिलकार कर दिया। पर

feet, ware and a second second

क्षांमेस का इतिहास : परिशिष्ट माग

करते हैं । परता हम शोग यह बवला देना उनित्व और न्यावनूर्य सममते हैं कि एक जो हो में रमाधित करने की दर्फा रस्ता और दूसी और रस्ये उन संख्या र सामन्य बचने को जानि। कर समसी है और सिसके माम सरकार शक्तित करना चाहती है, रून दोनों को ही उन्हें के बैटला । मारा शरे भारत में बार्स-बानित में र स्तानी टरार दी गई है और उन्हें काविकार रोकने का माना दिवा का सहा है। इनका जानश्यक कम से बही वार्स होता है कि चाले कुछ नयों न हो, यह राष्ट्रीय दुक्त स्वायक जारी राम चालिर और बहानित की और काम करने जायारी, स्वीकि को कोग भारताबियों का प्रतिविध्य वर सहते हैं, है वहरे भारत में करने

140

खातों में भर श्रीर देश जागी।

लॉर्ड शर्विन ने जो पत्र भेजा है श्रीर ब्रिटिश-सरकार से जो-स्छ काम किया है, उसरे बात स्पष्ट हो जाती है कि झा॰ सम् श्रीर श्रीयुत जयकर का यष्ट प्रयत्न व्यर्थ है। वास्तव में बो हमें दिया गया है श्रीर जो कैंकियतें हमें दे दी गई हैं, उनसे तो कुछ बातों में हम लोग उन हि से और भी पीछे हट जाते हैं जो पहले महरण की गई थी। हमारी स्थिति या बार्ती और लॉर्ड अ की रिथति या बातों में को बहुत बड़ा ग्रान्त है, उसे देखते इस बदाचित ब्योरे की बातों पर वि करने की कोई आवश्यव ता नहीं रह जाती: तो भी हम लोग आवसी इस पत्र की कछ विशेष बतला देना चाइते हैं । पत्र के श्रारम्भ में प्राय: वही बातें बही गई हैं जो श्रक्तेम्बली वाले भाष्य कही गई थीं, श्रथमा जो १६ जलाई वाले उस पत्र में वही गई थीं जो बाइसराय ने श्रीपुत ज श्रीर दा॰ सप्र के नाम मेजा था। जैसा कि इम सब लोगों ने खपने सम्मिलित पत्र में बदलाया यह वाकावित इतनी श्रीयक श्रीमिश्रत है कि इस लोग उसका ठीक ठीक मूल्य निश्चित ही नहीं सकते। उसका सब बाल मतलब निकाला जा सकता है श्रीर बाल भी मतलब नहीं निकाला सकता । श्रापने सम्मिलित पत्र में इस लोगों ने स्पष्ट कहा था कि इस समय यह बात मानी जा चाहिए कि भारत तरन्त ही कम-से-कम यह श्रवस्य चाहता है कि यहां एक ऐसी पूर्ण स्वतन्त्र-प्रश म्यापित ही जो यहा के निवासियों के सामने उत्तरदायी हो छौर उस सरकार को देश की सेना की कार्थिक विषयों पर पर्श कांचकार प्राप्त हो । उस दशा में इसके लिए किसी सरह की देर करने श्चयना बन्छ निशेष श्चाधिकारों की सरकार द्वारा श्चयने हाथ में रखने का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता हां. श्रांग्रेज-सरकार के हाथ से भारतवासियों के हाथ में श्राधिकार शाने के लिए कछ विशेष व्यवसाह की खावश्यकता होगी: झीर उनके सम्बन्ध में हम लोगों ने बतला दिया था कि उनका निर्णय भार

के चुने हुए मिनिनिवरी-हाए होगा।

इसके निवा एक बान वर भी थी कि भारत को यह स्विभित्तर होगा कि यह वाब बाहे व 
किटिय-सामान्य है सहला हो कायता; स्वीर दूसरी बात यह थी कि उसे यह स्विभित्त मार्थे 
होगा कि स्वाधिक रियरों में स्वीर्क स्वयन जो हक या पायना बहताने हैं स्वीर उन्हें जो-दुख विधिक 
स्विभित्तर मार्स हैं, उनकी नांच एक स्ववंत्र पंतायत के सार होगी। हा तरोंने बातों के समस्य में
सुमी बेसन यही का जाता है कि परियह निकड़क स्वतंत्र होगी स्वीर बार होगी स्वाधित स्व तो प्राप्त होगी हुए को स्वतंत्र पर स्वीर स्वाधित स्व स्वीर स्व विध्व स्व है। वो प्रदेश के बक्त स्व मी इस्तं आ वुषी
सी । इस्तं वाइस्थव ने नोई नई बात मी कि एस स्व (भारत का मिटिय-सामाय से स्वसा हो के 
कि बाहि हस बात की समस्यत होगी कि एसता मार्य (भारत का मिटिय-सामाय से स्वसा हो के 
स्वास्त्र में ) उदाया कायता हो सा स्व धरित यह सेरी कि वे हम मार्य को सुने सहत के स्व स्व 
स्वाध्व की उदाय कायता होगी के स्व धरित यह सेरी कि वे हम मार्य को सुने सहत के स्व स्व 
स्वाध्व की रहता विचार कारों के लिय तैया नार्सिंग हस सम्बन्ध में वे को बहु हर बढ़ में हैं।

नह यरी है कि में भारत-मंत्री को यह यूचिय कर देंगे कि हम लोगों का परिषद् में यह प्रश्न उपस्थित फ़्तों का विचार है। उत्तर दखाये हुए पूसरे महात्र के हमक्य में हम लोगों से यह कहा गया है के बारें प्रर्मिक केशन वहीं मान करने हैं कि कुछ विशिष्ट प्रार्मिक लेक-देनों की ही जान करार का बात है। यर रोक लेक-देन के सक्त्य में प्रात्ता-अवस्थ जान की जाय, तो उनके दोन का विखार, जैवा है। यर रोक लेक-देन के सक्त्य में प्रात्ता-अवस्थ जान की जाय, तो उनके दोन का विखार, जैवा है। यर रोक लेक-देन के सक्त्य में प्रात्त का प्रात्त के प्रात्त में स्वार्म में स्वार्म में होगा, तिक्रमें यह आयु में होगा के भारतका 'शार्व अतिक प्रयुक्त के स्वार्म में पहले ही समस्तित हो जाना बहुत आयुश्यक है।

लाई अर्थिन ने राजनैतिक कैदियों को हो। हने के समय्व में जो कुछ करा है, नह बहुत ही परिमाय और असलीएजान है। यह ती यह भी वचन नहीं दे कहते कि अर्थिताम कर बात कर के साम के हमान के

बंगाल और लाहीर के मुकदमों के सम्बन्ध में जो खाहिनेन्स हैं, उन्हें लाई ग्राविन ग्रालग श्रीर श्रवताद-खरून रखना चाहते हैं। परन्तु हम लोग इसकी कोई श्रावश्यकता नहीं समभते। जो हिला के अप्रशास में जेल भेजे गये है, उन्हें जो हम लोग नहीं छुड़ाना चाहते, उसका कारण यह नहीं है कि इस उनका बेल से खुटना परान्द नहीं करते, बल्कि इसका कारण यह है कि हमारा स्त्रादी-धन पूर्ण रूप से ऋहिसारमक है और इस उनका पहन उठाकर गढ़बड़ी नहीं पैदा करना चाहते । परना उनके सम्बन्ध में हम लोग कम से कम यही कर सकते हैं कि इस बात के लिए जोर लगावें कि इमारे इन देश-माह्यों के मुकदमों की सुनवाई साधारण रूप से हो, किमी द्यार्टिनेन्य के द्वारा बनाये हुए ऐसे ग्रहाधारण न्यायालय में न हो जिनमें श्रप्रधा को श्रपील करने का भी श्रधिकार न रह आय श्रीर धावारण देदियों को जो सुमीते होते हैं, वे सुभीते भी उसे न हों। जिन्हें सरकार मुकमदे की मुनाई करती है, उनमें भी अनेक परम आश्चर्यजनक घटनायें हुई हैं। यहातक कि खुली श्रदालत में अभि-धकों पर पाशिक बाक्रमण हुए हैं। इन सब बानों को देखते हुए यह और भी साथश्यक हो जाता है कि ऐसे मुकदमे साधारण रूर से मुने जाय। जहातक हम जानों हैं, इस प्रकार के स्थाहार के विगेष में कुछ श्रमियुक्तों ने दीर्प काल तक श्रमशन किया है और इस समय वे मृत्यु के मुख में पढ़े हुए हैं। हम समस्ते हैं कि बगाल-ग्राहिनेन्स के स्थान पर ग्रव बगाल-केंग्रिल का एक कानून बन गया है। इस आर्डिनेन्स की तथा इसके आधार पर बननेवाले किसी कानून को इस सोग बहुत श्रापनिजनक समभते हैं; और इस बाद से उसमें कोई उत्तमता नहीं श्रा जादी कि बगाल की बर्नमान कीतिल सरीली एक ग्र-प्राविनिधिक सरवा ने उसे बनाया है ।

विलायती कपडें और रासन कादि हो दूकानों डी विवेटिंग के सन्दर्भ में इस लोगों से यह <sup>क</sup>रों गया है कि विवेटिंग-सन्दर्भी आर्थिनेन्स को दो लाई अर्थिन वापन लेने के लिए दैवार हैं, दर वह यह कहते हैं कि यदि वह आवश्यक समन्ति। तो पिकेटिक को रोकने के लिए धीर दुख का कार्रवाई करने का अधिकार अपने हाथ में ले लेंगे। इस प्रकार मानों वह हमें यह स्वित करते

वह जब आवश्यक समझेंने, तब फिर आर्डिनेन्स जारी कर सकेंने अथवा इसी प्रश्र की और काईवाई कर सकेंग्रे ।

नमक-कानृत तथा कुछ और ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जिनका उल्लेख हम शोगों ने ह

सम्मिलित पत्र में किया था, जी उत्तर मिला है,यह भी विलक्ष असंगोधन-१० है। सर लोग ब हैं कि नमक के सम्बन्ध में आप बहुत वह विशेषत हैं; इसलए इस सम्बन्ध में इम लोग दुख बा कहने की आवश्यकता नहीं समभते। यहां हम केवल यही कहना चाहते हैं कि हन सब बातों के

में इस लोगों का पहले जो कुछ कथन था, उसमें कुछ परिवर्तन करने की इस लोग कोई आवस्य वर्ती सकारते । इस प्रकार इस सोमों ने जिवने प्रमुख प्रस्ताय किये थे, उनसे साई सर्जिन सहमत नहीं हो

हैं; श्रीर न उन छोटे प्रस्तावों को ही यह मानते हैं, जिनका हम लोगों ने बारने सिर्माला पत्र Beलेख किया था। उनके और इस लोगों के दृष्टिकीय में बहुत बड़ा झन्तर है और याहाब में व या विद्यान्त का झन्तर है। इस लोग छाशा करते हैं कि छाए यह सचना-पत्र शीमती संगीतनी नाय सरदार वहाममाई पटेल क्योर भीयुत जयरामदास दीलतरामको दिलला देंगे क्योर उन स्रोगों से परा करके भीयत व्यवहर और सर तेजवहादर सम को झपना उत्तर दे देंगे ।

इस सीग यह भी समझते हैं कि इस पत्र-क्यवहार का यकाशन ऋष ऋषिक समय तक न रोकना चाहिए और अब जनता को अन्यकार में रखना ठीक नहीं है। इसके प्रकाशन के प्रश्न सिया इस लोग सर तेजनहातुर सम् और श्रीयुव जगकर से यह भी अनुरोध करते हैं कि इन सम्बन्ध जितना पत्र-स्पत्रार हुआ है और दूनरे जो कागज पत्रादि हैं, वे सन कपिस के स्पानायन समार्थ चौचरी खलीक उन्तमा साहब के पास मेज दें । इस लोग यह सममते हैं कि इस समय जो कार्य सम काम कर रही है, उसे तरन्त स्वना दिये बिना इस कीगों को कोई काम नहीं काम शहिए है होतीश्रम

सेवर महमूर जनार । साम

नेताको का सम्मिनित वस्र

इसके अनुसार है, प और अ विजानर की हम लोगों ने पूजा के बरवहा लेश में महत्व र्वाची तथा बामेत के बुतरे नेताओं के लाथ मेंट की, उन्हें उक्त वह दिया और महमा प्रहारी पर उन्हें काच मिलकर विचार क्येर बाद-विवाद किया हे इन बातचीत के काल में उस कीमों से इसे की चनान हिंदा, यह यहां दिया गावा है---

परवचा हेरदृष कैंच, 4-4-10

जिन जिन्हाची.

्राप्त केंद्रात् वादमाय से नदाय-३० वो याप मोगों को यो पर मिला या, पर्वे इस में हो से

करन पूर्व करें है। जन पत्र की बातें के मावन में नाइमान में बान मोनी की की बाते हों है। ता । प्रति कार्ति वृद्ध कर तथा एवं में परिताल कर में अधिनेशन कर दिशा है । इस कोरी में जाने है अन्य के वे स्वताय मी जारे हैं, जिसमा पांचय मीरियाम मेहन, हां व वेपर महदूर और ं॰ जगरासास नेहरू के हस्ताव्य हैं और जो उन सोगों ने आपके द्वारा मेशी हैं। उसन पत्र तथा बाववीत पर उस सन्तान्य में उनकी विचारपूर्ण सम्मित्र भी शमितित है। इन पत्रों पर इस लोगों ने बगरर दो राजों तक विचार किया है और इन कराजों के समस्य में लिजानि विचारपाँच कों हैं उस स्वयर आपके साथ पत्र और सन्तान्य विचार भी हो बुका है। और जैसा कि हमने आप सोगों से कहा था, इस निश्चित रूप से हमी परिवास पर पहुँचे हैं कि सरकार और कोति के बीच इसे मेस को कोहें गुंजाइया दिखाई नहीं पहनी। इसाय इस समय बाहरी सत्तार के साथ कोहें सम्भव मही है; इसलिए क्रामेस की और से इस कोग अधिक नी-कुछ कह सकते हैं, बार पत्री है।

में ती सेन्द्रल जिल से हमारे माननीय मित्रों में ब्रापने युवना-पत्र में जो कमाबि भंगी है, उससे रूप में पूर्ण कर से पहास हैं, परन्तु हमारे उत निवांकी हम्लु है कि इसर दो महीनों से क्षार कोन रेप-दिव के उदिश्य से अपने समय का बहुत-कुल अपन कर के और बहुत-मी कित्रास्यों जो उत्तर मोबि स्मालिक करने के लिए जो प्रथम कर रहे हैं. उसके चन्द्रण में हम अपने सन्दों में यह शवला हैं है सा लोगों की स्मित्री और उक्तव्य क्या है। ह एसिल्य जांतक सचित्र में से अक्तवा है, हम यह बिलाने का प्रयक्त करीं कि जाति क्यांति क्यांति क्यांति के मार्ग क्यांति में स्थान स्वत्य के प्रयक्त करिनाइया हैं।

वारमध्य का १६-७-३० माला को पत्र है, उसके सम्बन्ध में हमाय यह मत है कि उत्तरें न गयों को पूरा करने का निवार निवा माया है जो परिवद मोतीशाल ने मत २० जूद को कि स्त्रीक्षा में अपना है जो अपना को कुछ न उन्होंने मिल स्त्रीक्षेत्र को क्रम्ता के कि स्त्रीक्षेत्र को क्रम्ता के कि स्त्रीक्ष में को क्रम्ता के वक्तक दिया या, उत्तरें जो यों वर्षी मार्थ में परन्तु वाहस्यय के, १६ बुलाई बाले पत्र की भाग में हमें कोई देशी बात नहीं दिललाई बलती निवस्त यह समझ जाय कि एक मोतीशालाओं के क्रम्ता मार्थ में प्रतास क्ष्मा में बलाई दुई रही पूरी होती हैं। उक्त वालावाय ग्रीर वकस्य में को पूर्व श्रीर सम के अपह हैं, वे रूप महाई हैं —

वाजीशाय में—"महि यह निसय नहीं किया जायमा कि मोलतेजनशियद में किन-किन यांजों पर विचार किया जायमा और इस लोगों से यह आराम की जायमी कि इस लोग करना में जावर बहन करने लोगों को इस विचार का कत्यों करायेंगे कि इसे औरनिविद्याक व्याप्य पाहिय, तो मैं रहें मंगू नहीं कर सकता। वस्तु महि यह यह यह यह दही आयांगी कि भारत की विचेर अवस्यक्ताचारों और शीरिवालों तथा अमेंगों के आप के पुण्ते मानना का प्यान स्वते हुए पास्प-कि मानना ठीक घरने के जिए किन वालों को बचानों को आपत्यक्ता होगी, उन्हें हो इस्त वाले और लोगों में लिएद के शविद्यान में यह निमय किया कायमा कि स्वतन्त्र भारत का शिया विचार पास काया जाय, तो कमने नक्त में कांग्रेस के इस वाले और तिवासिय करना कि यह परिषद् में पास काया जाय, तो कमने नक्त में कांग्रेस की स्वता का मानित करने का शिया क्या मार्थित करना वाले हैं; पत्त हम इस वाल के लिए वैपार है कि किन समस्त में मोजी के दस की निवास रूप कर उन्हों साथीं भारतीय कास के हाम में भारत कर साकनों करने कि तर समल के के तिया दूस नाव साथें करने हैं, जिस महार एक स्वताने के लाग विचार हमने के लिए सामका के नावे हम उनी प्रधार मिल

वक्तन्य में—''वरकार नित्री रूप से इब बात का बचन देने के किय वैवार हो व्यय कि भारवर्ष की विद्यार प्रावदयकताओं और परिक्यितमें का विचार करते हुए और मेंट ब्रिटेन के बाप उपने सम्बन्ध का प्यान रखते हुए धारव में जैसी स्वतंत्रा करना निर्मात कर लिया व्ययगा और 228

कांग्रेस का इतिहास : परिशिष्ट भाग

अधिकार इस्तान्तरित होने तक के समय के सिए जो शतें तय हो लायंगी, ग्रीर जिनका निर्णय गोलमेन-परिपद् में हो जायगा, उन शर्वों को ह्योदकर मारत की पूर्ण उत्तरदाया शासन-प्रकारी हैं। मांग का वह समर्थन करेगी ।

इस सम्बन्ध में बाइसराय के उत्तर में जो अब बहा थया है, वह इस प्रदार है— ''मेरी श्रीर मेरी सरकार की यह हार्दिक कामना है, श्रीर मुक्ते इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि श्रीमान् सम्राट् की सरकार की भी गड़ी कामना है कि बढ़ा तक हो, हम सब ग्राने ग्राने चेंगें

में इस बात का पूरा भयन करें कि जिन बातों में भारतवासी इस समय अपने ऊस उत्तराजित

तेने के योग्य नहीं हैं, उन बातों को झोड़कर बाकी स्त्रीर सब बातों में स्रपने देश के स्रीर कामी स

जितना अधिक प्रयन्ध वे स्वयं कर सकते हों उतना अधिक प्रवन्ध करने में उन्हें सहायता थी जाय । भारतवासी किन-किन विषयों में श्रमी ध्रपने ऊपर उत्तरदायिल नहीं से सकते हैं ग्रीर उनके समन्य में क्या-क्या शर्वे और व्यवसायें की जानी चाहिए, इसवर वरिवद में विचार होगा। एन्त्र केर

कभी यह विश्वास नहीं रहा है कि यदि श्रापस में एक-दूसरे पर विश्वास स्वला जाय तो समगीत करना द्यसम्भव होगा ।"

इम लोग समस्ति हैं कि इन दोनो बाठों में बहत वहा श्चन्तर है। ए मोतीतालबी वे मारत को एक ऐसे खतम्ब रूप में देखना चाहते हैं जिसमें प्रस्तावित गोक्षमेत्र-परिपद के विचार्त है परिणाम-स्वरूप उपको स्थिति वर्तमान स्थिति से विलक्कल बदल जाय (नह एक स्वतन्य राष्ट्र हो जाय), पर वाइसराय श्रथने पत्र में केवल यही कहते हैं कि मेरी, इमारी सरकार की छीर ब्रिटिश साहार <del>वी</del>

यह हार्दिक कामना है कि जिन बातों में भारतवासी इस समय श्रपने ऊरर उत्तरदायिल लेने के दौष्य नहीं हैं, उन्हें छोड़कर बाकी ग्रीर वातों में वे अपने देश के ग्रीर फार्मी का जितना ग्रांचिक प्रश्रेष खयं कर सकते हों उतना ऋषिक प्रवन्ध करने में उन्हें सहायवा दी जाय । इसरे शब्दों में गाइसाय

हे पत्र में केवल यही खाशा दिलाई जातो है कि हमें उस्रो दंग के कुछ और गुपार मिल जाएंगे जिस रंग के सुधारों का आरम्म लैन्सदाउन-सुधारों से हुआ था। इस लोग यह सममते ये कि इस<sup>का</sup> मने जो यह भ्रम लगाया है, यही ठांक है; इसलिए भ्रामे १५-८-२० वाले पत्र में, क्रिमरा •मोवीलाल नेहरू, **बॉ॰ वैयद महमूद और प॰** जवाहरलाल नेहरू ने हलाञ्चर दिये थे, इम स्रेगों ने

प्रयम् कथम नराकारात्मक रक्ता था और कहा या कि हमारी सम्मति में कांग्रेग इस्ते सन्त्रेष्ट सरी ोगी । ऋब भाव सोग बाइमराय का जो यत्र साये हैं, उसमें भी बहा पहले पत्र वासी बाठ दुराई र्ष है. और देने दुःखपूर्वक कहना पहला है कि इसारे पत्र का जानादर क्राके उसके संस्व-प में वर् क्षय किया गया है कि वह विचार करने के योग्य ही नहीं है; चौर इस लोगों ने उसमें जो प्रशान

हुते थे, उनके श्राचार पर बातचीत चलता श्रमाभव है। ब्राप लोगों ने यह बहदा इन शिव पर रिर भी मदारा हाल दिया है कि मदि गांधीओं भारत-मरकार के मामने निश्नत कर से इम मदार होई महत जारियत करेंगे ( अर्थान भागत का आहे तब साम्राज्य में एयक हो सकता है ), ती हसराय यही करेंगे कि यह प्रस्तविनासर्थ उठ हो नहीं मच्या । इनके क्रिकींग हम सीम यह नशकी हि मारत में भारे जिल पहार की लावन शानत-पदाली स्थाति ही, पान्य वह सब दशा में तर वान प्रस्त है चौर इसक मन्त्रत्व में दिनी बहम मुक्तर्म को खाउरवरूता हो तही होती नारिए। पु सारत की पूर्व जनगरायी राजन मणानी वा पूर्व-न्याव्य स्वया उन्हों प्रशास सी भी। सी

-मन-प्रसामी प्राप्त होने की ही, दी उनदा सामार मुद्र-वेथ्दा का होना माहिए सी। माहि दस तम बाव की प्रतिकार प्रति होन्स चाहिए कि बह कर चारे ठर काम की हिमाँहारी का मुख परिशिष्ट म । जलाई-भ्रगस्त १६३० के सन्धि-प्रस्ताव

द्दोर सकता है। यदि भारत को साम्राज्य का स्त्रंग बनाकर न रखना हो, बल्कि असे बिटिश राष्ट्र-बन्द का एक बरावरी का चीर स्वतन्त्र हिस्सेदार बनना हो, तो इसके लिए यह आवश्यक है कि उस संगति तथा सद्योग के लिए भारत अपनी आवश्यकता समक्ते, और उसके साथ ऐसा अच्छा न्यवदार होना चाहिए कि यह उसमें मिला रहने के लिए सदा तैयार रहे । इसके सिवा और किसी देशा में यह बाव नहीं हो सकती। आयु लोग देखेंगे कि जिस वार्तालाय का इस लोगों ने अपी उल्लेख किया है, उसमें वह बात रूप रूप से कह दी गई है। इसलिए जनतक ब्रिटिश-सरकार म ब्रिटिश जनना यह समभती हो कि कि भारत के लिए यह स्थिति प्राप्त होना श्रास्मव है या ऐसी रिवृति नहीं चल सकती, त्वतक इस लोगों की सम्मृति में काम्रेस को स्वत-त्रता का युद्ध वरावर

गरी रस्त्रता चाहिए । नमक-कर के सम्बन्ध में इस लोगों का जो एक छोटा और साधारण प्रस्ताव था, उसके वेपय में बाइसराय का जो ६७ है, उससे सरकार के मनोमावों का एक बहुत ही दु.खद स्तरूप <sup>1कट</sup> दोता है। इस लोगों को यह बात दिन के प्रकाश के समान स्पष्ट जान पड़ती है कि शिमला ही ऊ चाई पर से भारत के शासक यह समस्ति में असमर्थ हैं कि नीचे मैदानों में रहनेवाले जिल हास्त्री-करोड़ों ज्यादिमयों के परिश्रम से सरकार का इतनी ऊंचाई पर जाकर रहना सम्मव होता है, उनकी क्यार्थिक कठिमाइया क्या हैं। समक एक ऐसी प्राकृतिक देन है जो गरीव आदिमियों के लिए ायु और जल को छोड़ कर बाकी और चीजों में बढ़कर महत्व की है। उस नमक पर सरकार ने प्रपना जो एकाधिकार कर रक्ला है, उसके विरुद्ध गत पाच महीनों में निर्दोष स्त्रादिमिया ने स्रपना मी लून बहाया है, उससे यदि सरकार की समक्त में यह बात नहीं आई कि इसमें उसकी कितनी प्रनीति है, तो फिर बाइसराय की बतलाई हुई भाग्तीय मेताख्रों की कोई परिपद् कुछ भी नहीं कर क्वीं। वाहरुगय ने यह भी वहा है कि जो लोगे यह कानून रद कराना चाहते हों, उन्हें एक ऐसा गेषन मी बक्लाना चाहिए जिससे सरकार की उतनी ही आय बढ़ जाय जितनी. उसे नमक से. होती । यह कह कर उन्होंने मानों हानि पहुंचाने के उपसन्त उत्पर से देश का अपमान भी किया है। उनने इस इस्त से यड़ी सचित होता है कि यदि सरकार का बरा चलेगा, तो वह भारत में अपनन्त

जल तक श्रपनी वह परम न्यय साध्य शासन-प्रशाली प्रचलित खरेलेगी जिससे मारत द्वाव तक नगरार हुन्चला जाता रहा है । हम लोग यह भी अवला देना चाहते हैं कि केवल यहीं की सरकार नहीं, बहिन अमस्त संसार की सरकारों अनुता-द्वारा उन कानुनो के भग किये जाने को खुले-द्याम उपेक्षा की हाँछ . देखतो हैं. जिन कान्तों को जनता श्रम्छा नहीं समसदी परन्तु को कान्त हेर-पेर के कारता श्रमना थ्रीर कारणों से द्वरन्त ही रद नहीं किये आ सकते ! इसके द्यांतरिक भीर भी कई ऐसी मध्त्व की वार्ते हैं जिनके सम्बन्ध में इसने जनता के जिला।

भीर मार्गे उपस्थित की थी, पर अनके सम्बन्ध में भी बाइसराय कुछ भी श्रवसर नहीं हुए हैं। परना वहा इस उन वार्ती पर विचार नहीं करना चाहते । इस लोग खाशा करते हैं कि इसने ऐसी महत्त्रार्ख यथेष्ट शर्ते बतला दी हैं जिनके सम्बन्ध में कम-से-कम इस समय ब्रिटिश-सरकार श्रीर कांग्रेस के बीच पट्टत बड़ा अन्तर है, जो जल्दी दर नहीं किया जा सकता । वो भी शान्ति के उद्योग में इस समय ओ चित्रलता होती हुई दिलाई देती है, उनके लिए निराश होने की कोई खावर्यकता नहीं है। कांग्रेस इन समय स्वतन्त्रता के लिए विकट युद्ध में समी हुई है। इसमें राष्ट्र में को ऋश्व महत्य किया है, इमारे शासक उसके श्रम्यत्म नहीं हैं, इस्लिए उन्हें उस श्राप्त का भाव श्रीर महत्व समभने में विकास होगा । इचर कई महीजों में भारतवासियों ने जो विश्वतियां सही हैं, उनसे बर्द शासकों के मन का

# कांप्रेस का इतिहास : परिशिष्ट भाग

हीं बदला है, वो इससे इम लोगों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। किसी ने उनित ह र्थ इस देश में स्थापित किये ही ऋषमा जो ऋधिकार प्राप्त किये हीं, उनमें से एक की हानि नहीं पहुंचाना चाहती । शंबेजों के साथ उसका कोई भगदा नहीं है। परनु देर -जाति का जो श्रम्रहा प्रमुख है, उसका यह श्रपने पूर्ण नैतिक बल से विरोध करती है खपना अधन्तोप प्रकट करती है और बराबर ऐसा करती रहेगी। इस लोगों का ग्रव मक रहना निश्चित है, इसलिए यह भी निश्चित ही है कि राष्ट्र की कामनार्वे भी शीव ही यद्यपि ऋषिकारी लोग शत्यामह-श्रान्दोलन के सम्बन्ध में बहुत ही कर और प्रायः अपन ापा का स्पन्नहार करते हैं. वो भी हमारा यही कथन है।

श्चन्त में इम लोग पिर एक बार श्चाप लोगों को उस कप के लिए धन्यवाद देते हैं जो श्च स्यापित करने के लिए उठाया है, परना इस यह सचित कर देना चाहते हैं कि ग्रमी दे समय नहीं द्याया है जब कि सममीते की बावचीत और द्यारे चल सके। कामेस-संग न ऋधिकारी और कार्यकर्ता इस समय बेलों में बन्द हैं, इसलिए सप्टतः इम लोग व । इस लोग दुसरों से सुनी हुई बातों के ब्राधार पर ही सब मांगें उपस्थित करते रहे हैं ह चार बरुकाते रहे हैं, इसलिए सम्भव है कि उनमें कुछ दोष या बृदियां हों । इसलिए जन लोगों के द्वाय में संगठन का काम है, वे स्वभावतः इस लोगों में से किसी के साथ है ाहेंगे। उस दशा में, श्रीर जब कि स्वयं सरकार भी शान्ति स्थापित करने के लिए उतनी

ागी. उन्हें इम लोगों के पार तक पहुंचने में कोई कठिनाई न होगी।

मो॰ क॰ गांधी, सरोजिनी नायड, बरुलमभाई पटेल, जयरामदाम दीलतराम । समभीते के सम्बन्ध में जो मुख्य-मुख्य बार्वे और पत्र स्नादि हैं, वे सर सर्व-साधारण <sup>ह</sup> लिए प्रकाशित करके ही हम लीग इसका अन्त करते हैं, और मध्यस्यों के जो कर्तव्य हों पूर्ण-रूप से पालन करते हुए इम लोग इस बक्तव्य के समन्ध में स्वय ग्रपना कोई मत नर्र ा, और न ऊपर दी हुई बाठों श्रथवा पत्रों ब्रादि पर श्रपनी खोर से कोई टीका-टिप्पणी ई हां, इतना इस अवस्य बतला देना चाहते हैं कि ऊपर दिये हुए पत्रों आदि की भकाशित हरबन्ध में इस लोगों ने वाइसराय और कामेंस के नेताओं की स्तीकृति से सी है।

साम्प्रदायिक 'निर्णय'

ग्राटायिक निर्णय का सम्राट की सरकार ने जो ऐसान किया था वह, ग्राविकल रूप में, नीचे तर है :---

संबाट-सरकार की श्रीर से, गोलमेज परिषद् के दूसरे श्राधियेशन के श्रन्त में, १ दिसम्बर मन्त्री ने को घोषणा की थी, और जिसकी तार्देद उसके बाद ही पार्लमेक्ट के दोनों हाउसी ी थी, उममें यह राष्ट्र कर दिया था कि यदि भारतवर्ष में रहनेवाली विविध ज्यांतर्या प्रश्नी पर किनी ऐसे सममीते पर न पहुँच सकी जो सब दलों को मान्य हो, जिसे कि हल पद् ग्रासकत रही है, यो सम्राट्-सरकार का यह हद निश्चय है कि इस वजह से आस्त प्रगति नहीं बक्रनी चाहिए श्रीर इस बाधा को दूर करने के लिए वह स्वयं एक श्रारत्री

( इस्के उसे शागू करेगी ।

- रे गत १६ मार्च हो, यर युवनत मिलने पर कि दिशी छममीने पर वहुंगने में निविध अर्वादा जिसाबार प्रवस्ता हो। वहीं हैं, जिसने नया ग्रायन-विधान करने की योजना मार्ग नहीं बढ़ भरती, ग्रायन-रहारा ने बढ़ा था कि इस छन्त्रण में उठनेवाली करितालों की। विधानशरद नाती पर का फिर से गाववानी के छात्र निवास करेगी। यह उसे एस शाव का नर्कान हो पता है कि अवदान में ग्रायन के का मार्ग प्रवास करेगी। यह उसे एस शाव का नर्कान हो पास है कि अवदान में ग्रायन-विधान के का मार्ग का मार्ग का प्रविधान करेगी हो पास का मार्ग का प्रवास का प्रवास का मार्ग का प्रवास का प्रवास
- े. इस्तिय समान्त्र न्यास्त्र ने यह निश्चय किया है कि मास्त्रीय जामन-विचान-सम्बन्धियां में में लेकि व्यावस्त्र पाइनेस्टर के सामने पेस किने लागे, स्व ऐती साराय स्वत्यों।, जिन्हों में विल्वी मोना पर समान्त्र में लोकि हा इस नोमान का इन्तेन्द्र का मन्त्रमूकर पानीय कींविशों में विद्याप्तात की विभाव लातियों के प्रतिनिध्यत्व उक्त सी सीमान स्वना है, केन्द्रीय समा-समा में मीतियों पह तिया कि लातियां के प्रतिनिध्यत्व उक्त सी सीमान में उत्तिविश्यत्व का मान्त्र के निश्चय का साराय एक वाच को मान्त्र मान्त्र के सिक्तय का साराय एक वाच को मान्त्र मान्त्र के सिक्तय का साराय एक वाच को मान्त्र कर सहस्त्र मान्त्र की है, कि विधान कानों में ऐशी खानेक स्वत्य सारायां की मान्त्रिय करना प्रति का साराय एक साराय एक सारायां के साराय करना मान्त्र के कि साराय का साराय एक वाच को मान्त्र मान्त्र की साराय का साराय एक साराय प्रति का साराय का साराय एक साराय प्रति का साराय का साराय एक साराय प्रति का साराय का साराय है कि सार्विनिध्यत के होते की साराय के साराय के साराय साराय के साराय की साराय साराय के साराय साराय साराय साराय के साराय देश साराय साराय के साराय साराय साराय के साराय देश साराय साराय के साराय साराय साराय साराय साराय के साराय साराय साराय साराय के साराय देश साराय साराय के साराय देश साराय साराय के साराय साराय साराय साराय के साराय देश साराय साराय के साराय देश साराय साराय के साराय देश साराय साराय का साराय देश साराय साराय देश साराय साराय देश साराय साराय देश साराय साराय के साराय देश साराय साराय के साराय देश साराय साराय के साराय के साराय देश साराय साराय के साराय देश साराय सारा
- मवर्तर वाले प्रान्तों की कैंपिलों या लोकर काउन में, बरार्ते कि वहां क्रपर केम्बर हो, सहरोंने के स्थान भीने २४वें वैरामाण में बवलाये हुए हिसाब के झतासार होंगे।
- मुडलमान, पृरोत्पन और दिनस सदस्यों का सुनाव एवड् सामदानिक निर्माचनों के झाग होगा, किन्दें (दिया उन मार्गों के कि किन्दें साध-साथ दातों में 'शिव्हड़ा दुखा' रोने के कारण निर्माचन-चेत्र से बाहर रस्ता जाय) समान मानते में कहारा रसने की क्यारण की आपारी । प्रचार निर्माचन-
- हर बात की स्वय विचान में गुंबाहरा उन्हों जायगी कि जिससे दल वर्ग बाद निर्वाचन अपन-स्वा का ( क्षीर ऐसी ही दूसरी अवस्थाओं का, जो नीने दो हुई हैं ) हससे सम्मन्त्र जातियों की स्वीहित से, जिसे बानने के सिर उपयुक्त स्वित सोचे जायगे, युनस्वकोकन कर सिया जायगा )
  - ७. वे सब व्यवज्ञ मददाता, जो किसी मुसलमान, सिक्स, ईसाई (वैरामाफ १० देखिए)

धानी-रश्वित (पैरामाच ११ देन्दि ) या मुर्गेशक निर्मायन-पेत के मारणा नहीं है, बाम निर्मायन से में मारणा नहीं है, बाम निर्मायन से में

हा. बाबर्री में बुक् बुने हुए बर्नुसम्बद्ध सरागी के शाम निर्धानन-छेवी में प्रस्थान मगरी के क्या मार्गाय रहेते ।

### elan-miani

. 'बिला-कांग्रो' में निर्दे का देने का खांबरार होगा, वे साम निरोधन-चेत्र में का देंगे। दन बात को मदेजर त्या हुए कि खाने हुए जाता में हुए जाता के हिए दूर्ज कि चारा कांग्रे मंदिनीच्या मात करना निर्माण ने हुए का साम जाती है. उनके हिए दूर्ज विदेश रामा वर्षों का खाने कांग्रे, जेना कि दूर्ण वेदारा में रामा है। उन करों, का सुत्र विदेश विदेश स्थान वर्षों को सुत्र विदेश स्थान करने का साम कर है। अने साम देश का साम करने को साम करने का साम करने का साम करने की साम करने का साम करने का साम करने की साम करने का साम करने की साम करने के साम करने की साम करने की साम करने के साम करने की साम करने की साम करने की साम करने के साम करने की साम की साम की साम करने की साम

न होज चारिए विक्रान्त का नाग इसाका उन्होंने दिर जाय । यंगान में, ऐशा मालूम पकता है कि, कुछ साम निर्मयन देवों में स्थिकार म्यरण सिंतनानों के स्पीत होंने। हमतिए, जनतक इस बारे में श्लीर संविक्त पूल्-वाह न हो ज्याप, उन्हेंक इस मान्य में देखित-वातियों के स्पिप निर्मयन-देवों से चुने जानेवाले सहस्यों की संस्था

नर्यन नरी की गई है। सरकार चारती यह है; कि बेगाल-कींसिल में दिस्त-जातियों के कम्बेर ...म १- सदस्य थी पहुँच में जायें।

बाह्माद-सरकार का क्याल है कि दिखन-जावियों के क्रिय निर्माचन-सेत्रों को आपस्पका सीविव समय के लिए दी होगी । हास्त्रिए निभान में यह ऐसी आग रक्ता चाहती है कि बीध 3 के स्वारित में, इसर उनने पहले ही खुड़े देगामक में अंत्लिख्ति निर्माचन का मगोधन करने के क्रांबिदक के प्राप्त कर ने भागा होगा तो, में नरी रही ।

### भारतीय ईमाई

१०. आसीय र्रवाहयो - के लिए रस्ती जानेवाली जगरं। वा चुनाव पृष्क माध्यरायक किये होते होता होता यह व्यस्त करीय नियंत्रक माध्यप्त पत्ता है कि दिशी मान के दूरे कि माध्यप्त के प्रता है कि नियंत्र के निर्माण के प्रता के किये माध्यप्त के माध्यप्त के स्वाचित्र के स्वाच्यप्त के स्वाच के स्वाच्यप्त के स्वच्यप्त के स्वाच्यप्त के स्वाच्यप्त के स्वाच्यप्त के स्वाच्यप्त के स्वच्यप्त के स्व

में व्यवस्था करनी पहेगी, क्योंकि बहा भाग्वीय ईशाइयों का काफी बढ़ा भाग आदिस जावियों के अन्दर ग्रामार होता है।

### एंग्लो-इंडियन

- ११. एग्लो-इंडियन स्टर्नो का निर्मायन प्रयक्त साम्यदायिक निर्मायन-चेत्रों के द्वारा होगा । किलाता, क्यार कोई क्यायहारिक बहिनाइया उत्पन्न ही तो उनकी तहकीकात करने की मुन्ताइय स्वते हुए, यह सोचा गया है कि एग्लो-इंबिटयन-निर्मायन-चेत्र इतेक मान्त के सारे इलाके के लिए होंगे, किनमें या वायाना बाक से भेजी नौनेपाली पर्मियों के द्वारा होगी; लेकिन इस बारे में अभी कोई कानिया दिख्या नहीं हुआ है।
- दर. िवजुड़े हुए हलाड़ों के प्रतिनिधियों के लिए जो स्थान रक्के गये हैं उनहीं पूर्ति का उपाय सभी विचारायीन है, ब्रीरे ऐसे सदस्यों की जो संख्या रक्षी. गई है उसे प्रभी, जबवक कि ऐसे हलाड़ों के बारे में की जानेवाली वैचानिक स्वरस्या का कोई श्रान्तिम निरुचय न हो जाय, ग्रास्त्रों सम-मना चाहिए।

#### खियां

१३. छातर ही सरकार इस बात थे बहुत मारल देती है कि नई बॉलिसी में छी-चरस्मायें मो रहे, जारे उनकी सक्या थोजी ही हो। उकत खमाल है कि प्राप्तम में, यह ज्येन सकतक सरकत नहीं हो सकत जनकर कि जुल सान बात हो तर पर किमें के लिए प्रतिवृत्ति न कर दिने जयां । साथ दी उसका यह भी ल्यार है कि छी-धरसमार्थ दिशी एक ही जारी हो हो नाहिए और हो भी भी दिना, किसी अप्राप्त के इसलिए लास होर पर किसी के तहर दस्सी अप्राप्त है रहे कि एक सम्बद्धित करने के दिला, किसी कि होने २५ वे देशाया में स्वार दस्सा हुआ प्रत्या दर्भाग, और कोरें देशी व्यवित हु जिसकते में वह अप्रत्या देशाया में स्वर किया हुआ प्रत्या दर्भाग, और कोरें देशी व्यवित हु जिसकते में वह अप्रत्या देशा, कीर हो ही किस प्रत्या का साम की हुआ के स्वर किया हुआ प्रत्या दर्भाग, और कोरें देशी व्यवित हुज किया हुआ प्रत्या देशा, की ति ही महत्य करा आप हुआ हो जा तक की हो है अपर के स्वर स्वर प्रत्या है। इस स्वर स्वर प्रत्या है साम की स्वर है किया मार है। हिम्म का साम है है अपर के साम की स्वर है किया मार है। हिम्म का साम है विभाग आप है। हिम्म का साम है हिम्म का साम है। एक साम की साम की

#### विशेष वर्ष

- १५. 'मन्तूरी' के लिए स्वली गर्र शीरों का लुगव करनाण्यदीयक 'निर्माचन पेत्री के बाय होगा । निर्माचन-व्यव्या का क्यमी तिन्यय करता है, तेनिन्य बहुत समय है कि अधिकारित प्रान्तों में, तेना कि महाविकार-समिति ने किसारित की है, मनदूर-निर्माचन-पेत्र कुत तो मनदूर-तथ होंगे और कुत्र लिए निर्माचन-पेत्र ।
- े १५. उद्योग-स्वराय, खानें श्रीर लेतिसों के वरसों का चुनाव स्वराय-संव (नेमर खारू कामरों) श्रीर दूसी विकिय-क्षों के द्वारा होगा । इन स्थानों की निर्शयन-स्वराया की वरतील के लिए सभी श्रीर खान-बीन होना स्वरस्थक है।
- १६. बमीदारों के शिए रक्ते गये विशेष स्थानों का चुनाव बमीदारों के विशेष निर्वाचन-चैत्रों के दाग होगा।
- १७. विरव-विधालय के लिए रक्ले गये स्थानों था चुनाव किस तरह किया अगय, यह स्थमी विचाराधीन है !

कमिय का इतिहास । परिशिष्ट भाग

हत. मान्तीय केरिन्ती में प्रविन्धियन के इन महनी का निर्याय काने में अग्राट-सरकार व काफी तह शील में जाना पहा है. इतने पर भी निर्माणन धेत्री की माँ इददानी हो सभी वाही है। गर्द है । माबार का दरादा है, कि जिन्नी कारी हो तके दिएलान में इत दिशा में प्रयम ग्राह क ferr men 1

270

दुल करार हो, सरशी की को संबंध इन समय रहकी गई है सम्मदतः समर्थे धोरा पढ़ें का देने हो, निर्मायन रोत्रों की वर्ष इदबन्दी बुक्षीमस बीर वर ठीक हो जावती । अवस्व सम्राट-सरहार देश प्रयोजन के शिए मामुक्ती हैर पेर करते का कविकार क्याने किए रश्चित स्वती है. बहाउँ कि उप हैर पेर से विभिन्न कारियों के चानुसल में कोई चलती चानत न पड़े। लेकन बंगाल और पंचान के

मामने में देशा कोई हेर-पेर नहीं किया जायता ।

### दिलीय चेम्बर

१३. विश्वान-सम्बन्धी विश्वार-विनिधय में स्वाधीतक तकताताक कप में, प्रान्तों में दिवीय भेम्बर रताने के प्रदान पर कम प्यान दिया गया है। बात: इस सम्बन्ध की कोई योजना बनाने या इस बाद का निर्वाय करने से पहले कि किन किन प्रान्तों में द्वितीय चेम्बर रखने चाहिएं, श्रीर विचार होने की भागप्रधानम है।

मधाट-सरकार का विचार है कि प्रान्तों में दितीय चेम्बर का निर्माण इस तरह होना चाहिए जिससे कोटी कोसिल बनाने के परिवास-स्वरूप, निम्नासिस जातियों के बीच उक्के गये खनपार में को है लाग फर्क स पढ़े।

२०. केन्द्रीय घारासमा (बडी केंसिस) के ब्याकार और निर्माण के प्रश्न में फिल्हात सम्राट -सरदार नहीं पड़ना चाइती, बगेंकि इसमें झन्य प्रश्नों के साथ देशी राज्यों के प्रतिनिधित का पत्रत भी जपरिधन होता है, जिस पर बाभी बीर विचार होता है । जसके साबन्ध में विचार करते समय

### हमाम जातियों के उसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व के दावों पर वह निस्सन्देह परा ध्यान देगी ह सिन्ध का प्रथकरण

२१. सदाट-सरकार ने इस सिफारिश को मंत्रर कर लिया है, कि सिन्ध एक पृथक् प्रान्त हता दिया जाय, यदि उसका ब्यवस्था-खर्च निकलने लायक सन्तेष-जनक उपाय निकल श्राये । क्योंकि . गुप्ताय-राजस्य की श्रान्य समस्याखाँ के सम्बन्ध में अठनेवाली श्रापिक समस्याखाँ पर स्नामी स्रीर विचार तेता है. सम्राट्-सरकार ने यह ठीक समका है कि बम्बई-प्रान्त और निष की प्रयक्कॉसिलों की क्यांचें तो दी ही जायें पर उसके साथ ही मौजूदा बम्बई-प्रान्त की दृष्टि से भी (खर्यात, विन्य-सहित भ्यई-प्रान्त की) कींसिल की संस्थायें भी दे दी जाय।

२२. विद्यार-उड़ीला के जो श्रञ्ज दिये गये हैं वे मौजूदा मान्त के लिद्याज से हैं,क्योंकि उड़ील ो प्रथक् प्रान्त बनाने के बारे में ऋभी भी तहकीकात होरही है।

-२३. नीचे दिये हुए २४ वें पैराग्राफ में बरार-सहित मध्यप्रान्त की कौसिल के सदस्यों की जो ख्यायें दी हैं उससे ग्रह न समझना चाहित कि बतर की भावी वैधानिक स्थिति के बारे में कोई निर्णय

au जा चुका है। हाभीवक ऐसा कोई निर्णय नहीं दुसा है।

२४. विभिन्न प्रान्तों की कींचिक्तों (सिर्फ होटी कींचिनों) में सदस्यों की संस्थायें नीचे निष्टे

| परिशिष्ट ६ : साम्प्रदायिक 'निर्णेय'        |       |          |                                                    |     |                                       |
|--------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| १. मदरास                                   |       |          | विश्व-विद्यालय                                     | ••• | ₹                                     |
| . म्राम (६ रित्रया)                        | ;     | ¥Υ       | मजदूर                                              | ••• | 5                                     |
| <b>ব</b> লিব-নাবিবাল                       | •••   | ţ۲       | _                                                  | _   |                                       |
| पिछ्डे हुए इलाकों का प्रतिनिधि             | •••   | *        | <b>कु</b> ल                                        |     | २५०                                   |
| मुखलमान (१ स्त्री)                         | •••   | ₹€       | ४. संयुक्तप्रान्त                                  |     |                                       |
| मारतीय ईंसाई (१ स्त्री)                    | •••   | Ę        | धाम (४ स्त्रियां)                                  | ••• | <b>₹</b> ₹                            |
| एंग्लो-इधिदयन                              | •••   | ?        | दलिव-जाविवाले                                      | ••• | <b>१</b> २                            |
| यूरोपियन                                   | •••   | 1        | मुसलमान (२ स्त्रियां)                              | ••• | ĘĘ                                    |
| उद्योग-स्थनसाय, खान चौर खेलि               | ę ··· | ٩        | भारतीय ईंसाई                                       | ••• | ₹                                     |
| जमींदार                                    |       | *        | एग्लो-इपिडयन                                       | ••• | ₹                                     |
| विर्व-विद्यालय                             | •••   | ŧ        | यूरोपियन '                                         |     | ?                                     |
| संबद्ध                                     | •••   | Ę        | उद्योग-स्यवसाय श्रादि                              | ••• | *                                     |
| • •                                        |       | _        | अमीदार                                             | ••• | Ę                                     |
| <b>गु</b> ल                                | •••   | २१०      | विश्व-विद्यालय                                     | ••  |                                       |
| . २. बर्म्बई                               |       |          | मजदूर                                              | ••• | ₹                                     |
| (सिन्ध-सहित)                               |       |          |                                                    |     |                                       |
| श्राम (५ स्त्रियां)                        |       | £0       | <b>कु</b> स                                        |     | २२⊏                                   |
| दिलत जातिवाले                              |       | ₹0       | ધ. पंजाब<br>श्राम (१ स्त्री)                       |     | ¥į                                    |
| पिश्वदे हुए इलाकों का प्रतिनिधि            |       | 41       | श्राम (१ स्त्रा)<br>सिक्स (१ स्त्री)               |     | 12                                    |
| मुखलमान (१ स्त्री)<br>भारतीय ईसाई          |       | **       | मुसलमान (२ दित्रया)                                |     | -                                     |
| भारताय इसाइ<br>एंग्लो-इदियन                |       | ŧ        | मुचलमान (२ (२२४१)<br>भारतीय ईंसाई                  |     | ===                                   |
| ए ग्लान्हादयन<br>युरोपियन                  |       | Ŷ        |                                                    |     | ₹.                                    |
| यूराययन<br>उद्योग-व्यवसाय श्रादि           |       |          | एंग्लो-इयिडयन                                      |     | *                                     |
| वसीदार ***                                 |       | ž        | यूरोपियन                                           |     | *                                     |
| विश्व-विद्यालय ***                         | •••   | ì        | उद्योग-स्वत्रसम्य स्त्रादि<br>जमोदार               |     |                                       |
| मजदूर                                      | •••   | 5        |                                                    |     |                                       |
|                                            | _     | _        | विर्व विद्यालय                                     | ••• | ₹                                     |
| <b>कु</b> ल                                |       | ₹••      | मजदूर                                              | ••• | ŧ                                     |
| ३. बंगाल                                   |       |          | <b>■</b> ■ <b>₹</b> ₹                              |     | 101                                   |
| श्राम (२ रित्रयां)<br>दलित-वातिवाले        |       | 5.       | ६. बिहार-वडीसा                                     |     |                                       |
|                                            |       |          | द्याम (३ स्त्रिया)                                 | ••• | 33                                    |
| · मुस्तमान (२ स्त्रियां)<br>भारतीय देसार्द |       | ११E<br>२ | द्रान (२ १८२५)<br>दलित-व्यक्तिकाले                 | ••• |                                       |
| भारताय इसाइ<br>एंग्लो-इविडयन (१ स्त्री)    |       | ٠<br>٧   | पिछड़े हुए इलाकों के प्रतिनिधि                     |     | Ē                                     |
| प्रशा-इत्यव्यन (र स्त्रा)<br>यूरोरियन      |       | -        | पद्धक दुर श्लाका के मार्गनाच<br>मुचलमान (१ स्त्री) |     | *5                                    |
| यूरावियन<br>उद्योग-स्यवसाय द्यादि          |       | **       | मुचलमान (१ स्त्रा)<br>भारतीय ईंसाई                 |     | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| उपाम-न्यवस्थाय द्याद                       | •••   | ₹£       | मारवाय इंडाई                                       |     | ۲.                                    |

••• ५ एंस्लो-इविहयन

नमीदार

| <b>&gt;&gt;</b> ₹                                                            | कांग्रेस का                  | r sfi          | हाम : परिशिष्ट भाग                                                                                             |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>प्</b> रोडियन                                                             |                              | ę              |                                                                                                                | सर मीमा प्रान्त                          |
| खगीम-स्पत्नाम् श्रादि<br>संभीदार                                             | •••                          | r              | W/H                                                                                                            | ***                                      |
|                                                                              | •••                          | ٦.             | विकास                                                                                                          | •••                                      |
| विश्य-विद्यालय                                                               | •••                          | •              | <b>गुगलमान</b>                                                                                                 | ***                                      |
| स्मर्                                                                        | •••                          | ٧              | सर्भदार                                                                                                        | •••                                      |
| दुन                                                                          |                              | 9.0            |                                                                                                                | दुल                                      |
| o, nearles                                                                   |                              |                | हिन्यची है बान                                                                                                 | धीर हिन्ध                                |
| (बास-सहित)                                                                   |                              |                | स्पत्रत्व मान्त के लिए ।                                                                                       | ती सदस्यों का संस्                       |
| चाम (३ स्थिपा)                                                               | ,                            | 99             | विमाग दिया गया है,                                                                                             |                                          |
| र्यालय-अधिमाने                                                               | ••• ;                        | ŧ.             | १०. पस्त्रई (सिन्ध                                                                                             |                                          |
| रिद्ध हे हुए इसावी का प्रतिनिधि                                              |                              | ·              | भ्राम (५ रिश्रपा)                                                                                              | १                                        |
| मुससमान                                                                      | ,                            | Ÿ              | दक्षित-आविश्वले                                                                                                | 8                                        |
| एंग्लो-इविश्यन                                                               |                              | ŧ              | विद्वहे हुए इलाकों का म                                                                                        | বিনিধি ***                               |
| <b>युरो</b> पियम                                                             |                              | į              | मुससमान (१ स्त्री)                                                                                             | 1                                        |
| उद्योग-स्वत्ताव श्वादि                                                       |                              | ·              | भारतीय ईंसाई                                                                                                   | ****                                     |
| क्रमीदार                                                                     | ,                            | •              | एंग्लो-इपिडयन                                                                                                  | :                                        |
| <b>१९२</b> रिचालय                                                            | ;                            | •              | <b>यू</b> रोपियन                                                                                               | 1                                        |
| मऋरूर                                                                        |                              | ì              | उद्योग-ध्यवसाय स्मादि                                                                                          | 9                                        |
|                                                                              |                              |                | जमीदार                                                                                                         | 4                                        |
| <b>बु</b> ल                                                                  | 444                          |                | विश्व-विद्यालय<br>मजदुर                                                                                        | ٠٠٠ ن                                    |
| म. चासाम<br>भ्राम (१ स्त्री)                                                 |                              |                | 4.15                                                                                                           |                                          |
| कान (६ रता)<br>देखित-जातिवाले                                                | **                           |                | कुल                                                                                                            | \$0%                                     |
| पालव-जातियाल<br>पिछ्ड हुए इलाकों के प्रविनिधि                                | _                            |                | ११. सिन्ध                                                                                                      | г                                        |
| मसलमान                                                                       | ع                            | *              | राम (१ स्त्री)                                                                                                 | ··· 4E                                   |
| भारतीय <b>र्र</b> सार्द                                                      | ś.                           |                | सलमान (१ स्त्री)                                                                                               | ₹४                                       |
| <b>मृरो</b> पियन                                                             |                              |                | विषयन                                                                                                          | ٠٠٠ ۶                                    |
| उद्योग-भ्यवसाय ह्यादि                                                        | {{                           | उर             | ग्रेग-स्वतसाथ श्चादि<br>रिदार                                                                                  | ⊶ १<br>⊶ १                               |
| मजदुर                                                                        | '}                           | মূল<br>মূল     |                                                                                                                | ह                                        |
|                                                                              | 1. 105                       |                | •                                                                                                              |                                          |
| दुःस '                                                                       | ं र <i>०</i> ८<br>विशेष निष  | ٠              | • कुल                                                                                                          | *** 40                                   |
| 'उद्योग-स्पनसाय, स्वान श्रीर स                                               | ावरापान्ड<br>वेक्टिको के ल   | ॥थन<br>किस्सि  | न्द्रिय<br>सर्वे कर क्यान्त्र क्यान्त्र                                                                        | * * * -                                  |
| वे कुछ प्रान्तों में मुख्यतः स्रोधियनी क                                     | ायरच के मा<br>ते होंगी श्रीर | काला<br>स्टब्स | प्याच्या सुभाव ।जन् <b>स्ट्या</b> ड                                                                            | तकदासंक्षा                               |
| वे कुछ प्रान्ता में उर्वत प्राप्तवना क<br>उनकी रचना विधान द्वारा नियम्बित ना | ीं की जायगी                  | ুজ '           | गाना न प्रच्यवन । इन्दुस्ता<br>देपन निश्चित रूप से गान्य                                                       | । नया काः लाकन<br>गाम्यासम्बद्धाः स्टब्स |
| उनका रचना विकास के होते कितने सहस्य                                          | भगेवियन हो                   | an sail        | न विकास किल्लाका स्थापन स् | भागा चन्मय नहा                           |

है कि हरेक प्रान्त में ऐसे कितने सदस्य यूरोपियन होंगे और कितने हिन्दुस्तानी होंगे। मगर सम्मादना

है कि हरके आप

मदरास-४ यूरोपियन श्रीर २ हिन्दुस्तानी । शम्बर्र-( सिन्ध-सहित )-५ यूरोपियन ग्रीर ३ हिन्दुस्तानी । बंगाल-१४ यूरोधियन ग्रीर ५ हिन्दुस्तानी । समुक्तप्रान्त-२ यूरोपियन श्रीर १ हिन्दुस्तानी । पंजाव-- १ हिन्दुस्तानी । विद्यार उद्गीसा-- २ मुरोपियन श्रीर २ दिन्द्रस्तानी । मध्यप्रान्त-( बरार-सहित )-१ यूरोपियन श्रीर १ हिन्दुस्तानी । त्रासाम- द युरोपियन श्रीर ३ हिन्दुस्वानी I

वम्बई—( सिन्ध को ग्रलग करके )—४ यूरोपियन धौर १ हिन्दुस्तानी ।

चिन्च—रे युरोपियन श्रीर रे हिन्दुस्तानी ।

बर्म्बर में, चाडे सिन्च उसमें शामिल रहेया नहीं, द्याम सीटों में से ७ मयटों के लिय

सर्राच्चत रहेंगी। थगाल में दिलत आदि के सदस्यों की संख्या का अभी निश्चय नहीं दुआ, पर वह १० से श्रिधिक नहीं होंगी। स्त्राम निर्वोचन-स्रेत्र से चुने जानेवालों की संख्या ३० होगी, जिसमें दलितः

जाविवालों के लिए जो सक्या निश्चित हो वह भी शामिल है। पजान में जमीदार सदस्यों में एक 'जमीदार' रहेगा। चार ऐसे स्थानों का चुनाव संयुक्त निर्वाचन हास विशेष निर्वाचन चैत्रों से होगा । निर्वाचनों का विभाजन इस प्रकार रक्ता जायगा

जिससे चुने जानेवाले सदस्यों में समवतः १ हिन्दू, १ सिक्ल खौर दो मुसलमान होंगे । द्यासाम के द्याम निर्शावन क्षेत्र से खुनै जानेवांने सदस्यों में एक स्त्री के खुने जाने का जो

विधान स्क्ला गया है उसकी पुलि शिलाग के एक ग्रामान्यदायिक निर्वाचन होत्र से की जायगी। प्रधान-सन्त्री का स्पष्टीकरण नवीन भारतीय शासन-विधान के निर्माण से सम्बन्धित कुछ साम्प्रदायिक समस्यास्त्री के बारे

में सजाट-सरकार ने जो निश्चय किया है, उसका मस्विदा श्रव हिन्दुस्तान में पहुंच गया है श्रीर दोनों देशों में एक ही साथ प्रकाशित किया जा रहा है।

उसके मकाशित होने पर, प्रधान-मन्त्री ने निम्न लिखित बक्तस्य निकाला है :---

"न देवल प्रधान मन्त्री के रूप में, बल्कि मारत के एक ऐसे मित्र की हैसियत से जिसने पिखले दो साल से बाल्य संख्यक जावियों के प्रश्न में दिलचरनी ली है, मुन्ते लगवा है कि साम्प्र-दायिक प्रतिनिधिल पर सरकार त्याज जिस क्रारयन्त महत्तपूर्ण निर्णय की घोषणा कर रही है उसे

समभाने के लिए एक-दो शब्द मुक्ते भी जोड़ने चाहिएं। भारत के साम्प्रदायिक विवादास्पद भागलों में इस्ताक्षेप करने का इमने कमी इरादा नहीं किया । गोलमेज-परिषद् के दोनों श्राधिवेशनों में इमने इस बात को बिलकुल स्पष्ट कर दिया था, अब कि इसने इस बाव की बहत कीशिश की कि डिन्टस्तानी लोग खद ही इस मामने की तय करलें।

क्योंकि शुरू से ही हम यह महसूत करते आये हैं कि हम जो भी निश्चय करें वह कैसा ही क्यों न हो, सम्भवतः हरेक जाति श्रपनी महत्वपूर्ण मार्गो के स्त्राचार पर उसकी टीका टिप्पणी करेगी, लेकिन हमें विश्वास है कि ग्रन्त में बाकर भारतीय ब्रावश्यकताओं पर ध्यान रखने की भावना पैदा होगी ब्रीर सर जातियां देखेंगी कि नरे शासन-विधान की खमल में लाने में, जो कि हिन्दुस्तान को ब्रिटिश-

राष्ट्र-समूह में एक नवा पद देने वाला है, सहयोग करना ही उनका फर्ज है !

### कोंमेस का इतिहास : परिशिष्ट भाग

व्यापसी राजीनामें से निर्शय में मंशोधन हो सकता है

हमारा कर्येच्य राष्ट्र था । चूंकि विभिन्न जावियों के जारण में किसी बाद पर सहाद न है के कारण किसी भी तरह की वैचानिक प्रमति के रास्ते में ऐसी बाचा उत्तरियत है। री भी । दूर होना प्रायः असमारा था, ज्यार सहारा के लिए यह साहित्यती है। गया कि वह रह कन्यर के प्रदेश का स्वराध के की विभाग के प्रमान के प्रतास के महारा की की लगेन-पीर्यक्त में मैंने जो यादे किये में उनके क्युवारा, और उन वक्तम के अनुसा को की न्यासीम्पट में दिया था और जिनवर उसने ज्यानी सहारीद रसाई थी, सरकार काल मान्येक की के मितिनियस की एक योजना प्रकारित कर रही है। यह योजना ययानम्य पातिस्ट में ने जायां।, यदि उस समय एक विभिन्न जावियां अपने-आन इससे बच्छी और हिसी सोजना मत न हो जायां।

यासन-मुगारों का प्रस्ताबित बिल्स कानून बने उत्तसे पहले किसी भी समय, यह विजित्त । अपने-अग्रत किसी निर्माद वर बहुँज बहुँ, तो हमें बहुँग प्रस्ता होगी। विकित पूर्ण बहुँग पार पर सरकार को पह विज्ञात हो गया है कि दुर सम्बन्ध में अब और बातबीत बनने है, ब्लिस्ट पर उत्तमें ग्रामिक नहीं हो कहती। किस भी अग्रत किसी प्राप्त मा मान्ती व्रवर्ग दिया-भारत के लिए कोई ऐसी मोजना वैचार हो जो सामान्यतः उत्तमें सम्बन्धित वर इते प्रस्तोध पर -और स्वित्तम वर्ष है । स्वत्ति पर -और स्वति वर्ष है । इते स्वत्ति के स्वत्ति के स्वत्ति पर कोई स्वति है । इते स्वत्ति के स्वति के स्वति के स्वति है । अपने स्वति होता हो सामान्यतः अपने स्वति होता ।

प्रथक निर्वाचन का मामला

सरकार के निर्णय की बाद दोने के लिए उन सर्वाहरण की मानला तिकार में किया गया है। मन कानेक करीं, से सरकारक आदिया प्रयक्ष करिन पित एक खास तरह के मनदालाओं का स्वाने कई मार्गरिक निर्णयन मेंत्री में द करते, पित्रमार्ग के बच्च मार्ग तिस्त्वण सम्मत्ती का रही है। विद्वते दिनों हुई बेपानुक मार्गि की मत्त्रमार्ग में इपक् निर्णयन को स्थान मिला है। त्यावर चाहे जिन्ना समुक्तियों कर की सत्त्रमार्ग में इपक् निर्णयन को स्थान मिला है। त्यावर चाहे जिन्ना समुक्तियों कर की स्वानी मार्थ में प्राक्षक दवान कार्यों की, जिन संस्त्रमें के स्वान संस्त्रक स्वानित की मी स्वपूर्ण समम्प्री हैं उन्हें खाना पना उन्हें सम्भान निर्णय कार्यों के स्वान स्वान में हैं हैं की दिनी कर मार्थ सार, एकी क्षान्तिनों में पन्ना मर्था है। में जी दिनी कर मार्थिक को स्वान स्वान में हैं मार्थ पात्रा है कि बड़ी-होटी सब आदियां मेलने की चीर सार्गित के सार्थ मार्थ कर है हैं सार्थ के सहस्त्र में तो बड़ा-स्थित का प्यान स्ववहर मिलीनियल का यह स्वामाराय-कर कार्य

दलित-जातियों की स्थिति

A .

इस निर्याय हो दो विरोपवार्य हैं, जिन्हा उन्नेल करना मेरे लिए झाक्रवर है। इनमें से सम्बन्ध से दलित गावियों से है और दूसरी का नित्रमें के मतिनिधिल से। सरकार ऐसी जना वा समर्थन नहीं वर सकती, सिससे इनमें से किसी एक की भी खानवार्यका का लगास

गर्का फिर-सावियों के मामते में इमारा उदेश यह रहा है कि प्रान्तों में बढ़ा उनड़ी संस्था चािपड़ इ विभिन्नों में उनडी पसन्द के मिनिनिक बाने की स्परस्था हो, सेविज उसके बाब क्याई निर्मोचन की व्यवस्था न रहे, जिससे कि उनका श्रास्तपन स्थायी हो जायता। श्रावपन, दिलव-याँ के मददावा श्राम हिन्दू-निर्मेणनर-देशों में ही श्रापने मत्र देरी और देशे निर्मेणनर-देव में जुना हुआ सदस्य हत मार्ग के मदि जो उत्तरदायिक है उससे प्रमालित हो, मार्ग किल्क मुप्तते २ एसा दर्ग कुछ देरी दियोद स्थान भी में हों, जिनका जुनाव देशे हलाकों में, चर्च कि लास दौर पर देशे दरिता मर्थ-दाता होंगे, विशेष निर्माचन-मप्तरकों हारा होगा। हद प्रकार दिलव-याँगे के कुछ व्यक्तियों को मत देने का अधिकार मिल जाता है, पर हस विधि-विशोध की न्याय्यदा का समर्थन हस बात से होता है कि उनकी मार्गों के प्रमाव-सांक रूप हो मुक्ट किले लानी और दनकी बारवांवह शिवि में सुधार होने का श्रावपा स्थान में के किल प्रस्ति कारणा जाता है

#### स्त्रियों के ऋधिकार

स्त्री-सदरावाझों के बारे में, ताल के बयों में यह झच्छी तरह बया जा चुका है कि उसदि की एक कुंची भारत के महिला-झान्दीलन के ही हम में हैं। यह बहात झस्तुवित नहीं है कि जनवह मारत की दिनता शिवित और प्रभावशाली नागरिकों के रूप में उपयुक्त भाग न से तन व की वार्व उस दिलीं को नहीं पहुंच एकता को बह एंडार में आज स्थात चाहता है। इसके सन्देद नहीं कि कियों के प्रवितिश्वत के साम्प्रदावित-दग देने में सहुत बड़ी आयानियाँ हैं, सेकिन क्षत्रार दिलों के ही लिए सदस-समा तुर्गदित शका है और लिमिक जावियों में स्त्री-करती की सस्या का उपयुक्त विभाजन कमा है की, नीज्य परिलांक में इसके दिना हमारा कोई उपयान तहीं है।

हु स्व स्थानस्य के साथ, रिस्टुनात की विभिन्न आणियों के उम्मूल मैं यह योजन पेय करता है, जो मारत सी मीजदा परिकित में सरस्त-स्थितों अनों के बीच स्थानीतवा बनाये रखने का एक उपयुक्त कीर हैमानस्तरी के साथ दिना हुया मारत है। उन्हें चाहिए के वे ही मारत की स्वार्ध हासांकि वस्ता कियों भी आर्थ को स्व कनीय मही होगा कि मारत की वैशानिक मार्गत की खारती किरत में मीजिभिज्य के लिए यह ऐसी प्रमानी योजना है निससे उसकी पत्र मार्गी की पूर्ण हो गार्ची हो। बोजन की हाम-बीज करने स्थान उन्हें यह बात यह रखनी चाहिए कि ऐसी कीई योजना पेश करने के लिए, कि जिम पर सबको स-तोष हो जाय, बार-बार कोर दिये जाने पर भी वे स्वय सारता कर हैं।

#### साम्प्रदायिक सहयोग, उन्नति की शक्ते

क्या मे,मैं पह बहुंगा कि यह ऐशा मामला है जिवका फैशता लुद हिन्दुकानी ही कर वहते हैं। सरकार तो ज्यादा-से-ज्यादा को झाशा कर वहती हैं वह यहाँ है कि उतके निदयन के यह क्कारद दूरों जानारी को क्यान सान्दर्गी ग्राणित से शब्द हो रही है, की एन्द्रकानी उन्होंने महत्ते को इस करते में जितका विधान-सम्बन्धी मुगति की हिसा में खमी निर्देव की मिक्रियों माथ लाम देने हैं, जिनमें वह दश यम जब दि शनद हैं (जिन्त) समयक आधियों की ब्योर में को सामें स्वामी हुई सी अभी कावार का निर्देश दिल्ल किये बाहरशहरू क्यारीते हैं विधास बारों को आण होने काणे होंसे को बहुनम सारे हैं

गाति के कुस सदस्यों को सहदाए दिश्यत कर हो हाँ हैं।

मांकारी निर्देश में विदेश बनी की सक्त क्या है। किनी हिटेंप क्ली है हैं वादियों की तुलनामक-रूप में मिली हुई लल्या में कीर बुद्ध भी हो तबदी है।

रेडिय येथे विशेष व्यो के प्राय विभिन्न कारियों की सहस्य-संस्था ने भी बहे हो हैं निर्णय में दी गई कीर कार-सम्बद्ध-प्रमानी में मांगी गई संख्याओं पर पड़ दुसनामंड दम है धारीचार शहोता ।

| प्रान्त         | 1                      | हीशिल<br>सदस्यों १<br>संस्था | n          | रिन<br>दक्षि | 7          | Samuel .   | ₹e:     | eral timio | Tillena  | -  |
|-----------------|------------------------|------------------------------|------------|--------------|------------|------------|---------|------------|----------|----|
| चाराम           | রা • নি •<br>রা • নি • | 100<br>105                   | şc         | <b>{</b> ?   | *E         | ₹¥         | 1       | 1          | \$+<br>0 |    |
| <b>चंगाल</b>    | श्च० स०<br>स•िन•       | 200<br>240                   | 150        | 1 2%         | 당          | ₹02<br>₹₹€ | } ₹     | X S        | 20<br>21 | 1: |
| विद्वार-उद्गीसा | ग्न॰ स॰<br>सा॰नि॰      | १००<br>१७५                   | 1 X 2      | ŧ¥<br>6      | हम<br>१०६  | 74<br>¥2   | 1 2     | 1 2        | 4        |    |
| बम्बई           | छ० स०<br>धा०नि०।       | ₹00<br>₹00                   | 50         | ₹ <b>⊏</b>   | 2 2 E      | 4<br>4 3   | ₹<br>1  | 3          | ₹₹<br>¥  | 1: |
| मद्रास          | श्र॰ स•<br>सा॰नि॰      | 200<br>214                   | १३४<br>१३४ | ₹ <b>5</b>   | १४२<br>१५२ | ₹0         | ₹¥<br>£ | ¥          | S. 35    | 1  |
| वंजाय           | झ ० स ०<br>स ० नि०     | \$00<br>80%                  | ₹¥         | ₹+           | ₹¥<br>¥₹   | ¥₹<br>=€   | 27      | 8 TK       | 1        | 1: |
| संयुक्तमांव     | ग्न• स•<br>सा॰नि•      | १००<br>१२८                   | \$\$       |              | \$8.       | ₹0<br>€€   | 2       | ?          | 5        |    |
| शध्यप्राव       | ग्र॰ स॰<br>सा॰नि॰      | \$\$\$                       | 95<br>95   | 20           | 50         | \$2        | 3       | 2          | 1        | 3  |

### 90

तांधीजी के श्रनशन-सम्बन्धी पत्र-व्यवहार तथा पूना-पैक्ट

#### पत्र-डयवहार का श्राधार

ग्रीजमेत्र परिषद् की कल्पसंक्यक-समिति की सन्तिम बैठक में (१३-११-११) गार्व

ने जो भाषण दिया, उसमें अन्दोंने वहां :-को तो मैं समझ सकता है. किन्द्र श्रष्टुर्वीकी हो। परिशिष्ट १० : गांधीजी के अनशन-सम्बन्धी पत्र-ज्यवहार तथा पूना-पैक्ट ४४७

पेश किया गया दावा तो मेरे लिए सबसे श्रमिक निर्देय घाव है। इनका श्रर्थ यह हुआ। कि अपस्ट-श्यता का फलंक सदैव के लिए कायम रहे।

''भारत भी स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए मैं ब्राह्मतों के वास्तविक दित को न वेचूंगा। मैं स्वय श्राखूवों के विशाल समुदाय का प्रतिनिधि होने का दावा करता हूं। यहा मैं केवल कामेम की आर से ही नहीं बोलता, प्रश्युत स्वय श्रापनी थ्रोर से भी बोलता हूं ग्रीर दाये के माथ कहता हूं, कि यदि सब अञ्चुर्वो का मत शिया जाय वो मुक्ते उनके मत मिलेंगे और मेरा नश्वर सबके ऊपर होगा। और मैं भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक दौरा करके ब्राह्मतों से कहूंगा कि ब्राह्मश्यता दूर करने का उपाय पृथक निर्वाचक-मण्डल श्रथना कींसिकों में निरोध रिवृत स्थान नहीं है।

"इस समिति को श्रीर समस्त सरार को यह जान लेना चाहिए कि झाज हिन्दु-समाज में सुधारकों का ऐसा ममूह मौजूद है जो श्रास्प्रस्पता के इस कलक को, जो उनका नहीं पालुत कहर एव रूढिवादी हिंदुओं का कलक है, घोने के लिए प्रतिशावद है। इस नहीं चाहते कि इसारे राजस्टरों में श्रीर हमारी महु मशुमारी में श्रञ्जूत नाम की जुदा जाति लिखी जाय । विकल सदैव के लिए विकल, मुसलमान हमेशा के लिए मुसलमान और श्रमेज सदा के लिए श्रमेज रह सकते हैं, किन्तु क्या खलूच भी, सदैव के लिए ब्रह्मुत रहेंगे ! अस्पूरयता जीवित रहे, इसकी अपेचा मैं यह अधिक ब्रन्छा सम-भूगा कि दिन्दु धर्म हूवे आय।

''इसलिए क्षॅ॰ अध्येडकर के श्रङ्कुर्तों को उक्तचा उठा देखने की उनकी इच्छा तथा उनकी योग्यता के प्रति अपना पूरा सम्मान प्रकट करते हुए भी मैं अत्यन्त नग्रतापूर्वक कडूंगा, कि उन्होंने जो-, कुछ किया है वह अस्यन्त भूल अयवा भ्रम के वश में होकर किया है, श्रीर कदाचित् उन्हें जो कद

श्रानुभव हुए होंगे उनके कारण उनकी विवेक-शक्ति पर परदा पह गया है । मुक्ते यह कहना पहला है, इसका सुक्ते दुःख है; किन्तु पदि मैं यह न कडूं तो श्रज्जूचों के हित के प्रति, जो मेरे लिए प्रायों के नमान है, मैं सच्चान होऊंगा। सारे सवार के शब्य के बदले भी मैं उनके श्रविकारों को न छोड़ेगा। मैं अपने उत्तरदायित का पूरा ध्यान रखता हूं, जब मैं कहता हूं कि झें • अभ्वेडकर जब सारे भारत के बालू तों के नाम पर बोलना चाहते हैं, तब उनका यह दावा उचित नहीं है, इससे हिन्दू-धर्म में जी विमाग हो जायमे वह मैं जस भी सन्तोप के साथ देख नहीं सकता।

"ब्रह्मत यदि मुसलमान श्रयवा ईशाई हो जाय तो मुभे उत्तकी कुछ परवा नहीं, मैं वह सह

लू गा, किन्तु प्रत्येक गाव में यदि हिन्तुच्यों के दो भाग होजाय, तो हिन्दू नमाज की जो दशा होगी, वह मुमसं यही म जा सकेगी । जो लोग श्राङ्कों के राजनैतिक श्राधिकारी की बात करते हैं, वे भारत को नहीं पहचानते, श्रीर हिन्दु-समाज श्राज किस प्रकार बना हुन्ना है यह नहीं जानते । हसलिए मैं श्रापनी पूरी शक्ति से यह कहुंगा कि इस बात का विरोध करने वाला यदि में खबंसा होऊ तो भी में खपने प्राणी की बाजी लगाकर भी इसका विशेष फरू सा ।"

ूँ पत्र-क्यबहार १. सार्थात्री ने ११ सार्च १६६२ को दरवडा जेज से निम्त्र-लिलिन पत्र सर सेम्युचल होर क पास भेजा:---

प्रिय सर सेम्युचल होर.

भागनी नदाचित् समरण् हांगा कि गोलमेब-परिवर् में ब्रह्म-सस्पन्नी का दावा उर्गस्यद होने पर मैंने धपने मापए के बन्त में कहा था कि मैं दक्षित-आदियों को पृथक निर्वाचन का अधिकार कांमेस का इतिहास : परिशिष्ट भाग

ये जाने का प्राय देकर भी निरोध करू गा। यह बात जोता में आकर या कहता है हिन्दें ही गई भी। वह एक गामीर वक्तप्य या। उन बक्तस्य के खतुशार मैंने भारत होरेनेस हुई भी हैं के कमने कम दलित वर्गों के लिए, विक्व लोकमत तैयार करने की आसा की थी। सब 1814 न या।

٧.

9 के जो पत्र पद्भी की अग्रमति है उनसे मालूम होता है कि किसी भी परा व्याप्तान निर्माण की वार्ष के प्रतिकृति की अग्रमति की स्थाप कर सकती है। पद्भी मैंने सो लगा था कि पदि निर्माण में दिन है पर हिम्मीण नार्षका हुआ तो मैं देनी कार्यमा करता भी मुक्ते कार्यो मरेका हु। कार्य के प्रतिकृति कार्याम करता हुँ कि प्रतिकृति कार्या करता कि स्वाप्तान करता हुँ कि पूर्व के प्रतिकृति कार्या करता हुँ कि पूर्व के साथ कार्यक करता होगा, हासांकि सम्मयन वह से उत्तर सकता होगा, हासांकि सम्मयन वह से अपने से उत्तर सकता होगा, हासांकि सम्मयन वह से अपने से उत्तर सकता होगा, हासांकि सम्मयन वह से अपने स्वाप्तान करता होगा, हासांकि सम्मयन वह से अपने से उत्तर सकता होगा, हासांकि सम्मयन वह से अपने से उत्तर सकता होगा, हासांकि सम्मयन वह से अपने से अपने

र के साथ खरमान करना होगा, हालांकि सम्मन्तः यह भेरे जुक्त बन्तम् को स्था<sup>त के</sup> दिवा हूं।
बेंसिंड-माँ को एमक् निक्षंचनाविष्ठार देने के सम्बन्ध में सुन्ने कोन मां स्थापिता है, रें
ने की खानरवण्डा नहीं। में खरामन करना हूं कि मैं उन्हों में से एक हूं। उनस्म मार्ग हैं
ने की खानरवण्डा नहीं। में खरामन करना हूं कि मैं उन्हों में से एक हूं। उनस्म मार्ग हैं
ने सामें के लिखा में उन्हें मार्गिताय का स्थाप समानि हिशी को मिताय का स्थाप से सामक को को हैं
ने मार्गित सामित मार्गित हुए में के दिस मार्गित हों। पाना मार्गित सामक हो। यो को मार्गित हों हो यो के मार्गित सामक हो। यो से मार्गित हों। स्थाप मार्गित हों सामक हो। यो सामकों के सित्र पर आनने की क्षार्य मार्गित हो। स्थाप मार्गित हो। सामकों के सित्र पर आनने की क्षार्य मार्गित हो। सामकों के सित्र पर आनने की क्षार्य मार्गित हो। सामकों के सित्र पर अनने की क्षार्य मार्गित हो। सामकों के सित्र पर अनने की स्थाप सामकों के सित्र पर अनने की स्थाप सित्र पर सामकों के सित्र पर अनने की स्थाप सामकों की सामकों के सित्र पर अनने की स्थाप सामकों की सामकों

भारत्य है यह वो प्रयम् निर्वाचन में द्विम शिश्व हो आयाग । मेरे लिए इन बगों का मरन मुख्यतः नैतिक कीर धार्मिक है । सब्दीतिक होत, वर्णाः में तै है, नैतिक कीर चार्मिक होत्र के मामने नगरत होजाता है।

दम राजन्य में किरे भार बाएको यह समया काब मामको हे मेहि - इन बलो की 1975 है में सून बनाइ मा दरस्यरों है, ब्योर इन्ड लिए में बनेड- वर बारा सब हुन साने है एर हो सुका है। मैं यह बार्ग मामस के लिए नहीं बहु रहा है, बहु रू की बार्ग कर राग है

भेदा के स्टिप्टूबा का कार्र भा प्राव्धित करा चात्र की कियों भी चाहरी हुई। और व्हें ते ते होने बासत करों की स्टिप्टे में स्टब्स्ट्राका दिया स्वावध की १ एट में स्टब्स हूं कि प्रवचन प्राव्धित्वत है कीर ना त्रत्र वार्टी तत्र के बीचीया है। उससे बस्तुतार का तरी स्टिप्टेन्ट के बात्र के स्टिप्टेन की मूल के त्रत्र करते हैं कि चार्ट चात्रक किस्सा से प्रस्ति के प्रसाद की दियों कर दिवस के देशा ता मूल संपन्ता का बात्र करता होने वारण है

हैं का पूर्व के प्रोहेश मुक्ते हुं भी हैं भी को किए में किए में किए तथा का कोस मार्ग्ड का का उन्हां के दान और बहुत के का मार्गित नहीं के प्राहम की मार्गित का बहुत का मार्गित का का प्राहम का मार्गित की की इस तथा के का प्राहम का मार्गित में में मार्गित की मार्गित की मार्गित का मार्गित की मार्गित म

जिला है कहता हुआ है । अप है जिलानों को भारती के अपनार्थ के अपने हैं। अप हैना का जो के हैं जिलानों के कहता जाने का पहले पार्थ हैं हैं हैंगा जा जाता है। उन्हें की पार्थ जा ता हो हैं आहे हुए का प्राप्त के हैंगा के हैंगा जाने हैं हैंगा जाने की हैं अपने के का जो की की अपने का का जाता हुए के की अपनारक वृक्त के जाता है। है और अपने हैं का जा कर तहां हुँचिकती जाते. परिशिष्ट १० : गांधीजी के कानशन-सम्बन्धी पत्र-व्यवहार तथा पूना-पैकट ४४६ का किल्क्स विभाग रोगी की विदिश-सकार स्थित-वर्गों के विधा प्रथम-निर्वाचन की स्थान

च्यासका विश्वकुल निराधार होगी चौर बिटिश-सरकार दलित-वर्गों के लिए. प्रथक्-निर्वाचन की व्यव-स्था करने का विश्वकुल विचार नहीं कर रही है।

शायद मेरे लिय उस दूवरे किरम का भी उल्लेख कर देना अच्छा होगा, जो मुन्ने ज्याकुल कर रहा है और मुन्ने हसी महार अन्तरान करने ने लिय बाग्य कर सकता है। यह है दमन का प्रकार मैं नहीं कह सकता कि कब मुन्ने ऐसा पंक्ता लगे जो इस स्वाग के लिय मुन्ने बाग्य कर दे। दमन कान्त्र की उचित सीमा को भी यार करता हुझा दिखाई दे रहा है। देश में सरकारी आतक कैट रहा है। अपने और भारतीय अधिकारी पाशांगिक बनाये का रहे हैं। छोड़े-दहे भारतीय अधिकारिय का नीविक पत्रन हो रहा है, स्वोंकि कान्त्रा के भित्र निवासवाय और अपने ही भारतीय के साथ आमा-गुर भरवहार को समस्तीय बहरूक करकार उसके लिय कर मुंद्र पुरस्कार करती है। देशायां मंग्यनी किये जा रहे हैं। भारता स्वाचन नह कर दिया गया है। अधन-कान्त्र के नाम वर सुपाराशी चल रही है। सार्वयोक्त सेता के लिय पर से निकली हुई भारताओं की आवक जाने का मण है।

मेरी राय में, यह तब हालिए किया जा रहा है कि कामेंग्र स्वतन्त्रा के जिस भाव का समर्थ-कर रही है वह कुचल बाला जाय। साधारण कायून की स्विनय-अवका करनेवालों को द्याद देवर हैं दमन का अन्त नहीं हो रहा है। अभिगमित शासन के नये दूसमी को, जिनका मुख्य उद्देश लोगों

को भीचा दिखाना है, बोहने के लिए यह दमन सोगों को उत्तेतित और धाप्य कर रहा है। दम कारों में दुमें तो शोकतंत्र का मात्र दिख्कुल नहीं दिखाई दे रहा। वस हो यह है कि हात में की रादिश की लेकु दे हम उत्तरेत भी यह पत कमान हो गई है कि आवार को लेकड़ा कि अंतर उत्तरी और दिखाऊ है। ग्राधक से प्राप्त महत्त्र की शांते में न्यतिकों और अमुहों में पालियद के रात्त्र सिंत दिला ही नियंग कर आते हैं और दस्तियों का समयंत्र देशे उद्दर्शन में किया है जो सामद ही जानों के हिस्स क्या कर देही। सिंद देशे के सम्बन्ध में यही इस्ता देशे कर देशे

समन्य में यही हुया, और भारत के समन्य में यही हो रहा है। लोकरान नामक पहति में पर शादमी को हतना बड़ा और श्रामियांतर श्रामिका है कि देनकोड़ से भी धारिक लोगों के एक आपी। राष्ट्र के समन्य में से दात्री केली श्रामियां है, वया तथा आपा को काम में लागे के लिए दिनायां के सबसे मधंदर पत्र को मैदान में ले ख़ाते, इस करूपना के ही विक्य मेरी श्रामा चित्रोह करती है मुक्ते वो यह लोकरान का समाम मालूम दीता है। यह दमन कर दो जातियों के सम्बन्ध को, जो पहले ही ख़पत हो चुका है, श्रीर स्वारत किने विना मंती रह कहता में हित माल को बैठी हो करता है। यहिनाक्ष साम में हर है लिए किने

नहीं कांचा । तेया उपपर धारे के नेशा विश्वाप है । मैं अपने-आपको स्वाभावत स्वीकानवादी बाम भजा हूँ । मेरे शोकान्य में, रक्ष मंत्रीम मारा बामी प्रचार के औरों या सादार अपना नहीं है इस्त ज्यां-नीद बल-मंद्रीय मारावर का उत्तित सम्मान जाता है नैते स्वत्वीर पर उपयोग करते हैं जिस हो शोकान्य स्वराग की करना की मार्ट है । या कांद्र उद्योग की जिसा है, और गाँद आवश्यक हो वो विवाद-परकात करने वाले को मुख्य वह अन्यतन सम्मा चारिए। या सम्बन्ध मेरे दिस सम्मान नहीं आया है। मेरी सन्वरामा मुझे क्वते लिए रहा स्वरामी आदिश नहीं देशी है। यर बार स्वराम परजाशों के भेगा स्वराम भी कांद्र पार्टी है अपने परका मेरे सिंग पर विवाद अपने स्वराम अपने स्वराम स्वराम स्वराम

द्यानशन की एक छोर सम्भावना है, तो मैं भ्रापसे सचा स्वनहार न करूँगा I

कांत्रेस का इतिहास : परिशिष्ट भाग

'इसने की ज्यावरपकता नहीं कि ज्यापके साथ जो पत्र व्यवसार हो रहा है उसे मैंने जानी कोर से बहुत ही शुन रक्ता है। ज्यवस्त्र ही सरदार यहतमागाई पटेल कीर भी महादेव देशाई, जो मंगी हमारे साथ रहने को भेत्रे गये हैं, इस सावस्य में बब कुल जातते हैं। यर खाय हस पत्र का चारे-

¥\$0

जैसा :रपयोग श्रवश्य भी करेंगे ।

हृदय से झापध---मो० ४० गांधी

२. सर सेम्युचल होर में १३ चनैल १६३२ को गांधी जी को निम्म जतर भेजा:--

शहिया खाफिल, स्वाहट हॉल. प्रिय गांची जी. १३ सप्रील, १६३२

खारकी दर मार्च की चिडी के उत्तर में मैं यह शिल खा हूं, ब्रीट मैं यहते ही कहरेंग हैं कि दक्ति भेणियों के शिर्प १ मक्-निर्मायन के मरन पर खारके भाववेग को मैं पूर्ण का हमाज्य हूं मैं यही कह सकता हूँ कि हुए समस् केश सुर्याय प्राचुणों पर को भी निर्माय धाररफ है जो इस कान चारते हूँ खारा बानते हैं हैं कि लाई कोशियन की बीमारी ने खाना भीत लगाया नी किया है और यह जिल कियो निरस्य पर पहुंचेगी उसे मान होने में कृत हुने धारप्त का जाये।

हिया है और यह जिय हिन्नी निर्मय पर प्रतुची उस मान हैन से कुछ हैना करते. जब हमें यह रिनोर्ट मान हो जायगी वह उनकी निर्मारियों पर बहुत ही प्यानपुर्वेह दिवार करते. होगा, और हम उत्तरक कोई निर्मय करते जबतक हम कमिटी के विचारों के निष्मारे के निष्मारे कि निष्मारे के निष्मारे और के लाव पर मो गीर न कर होंगे जिलें क्यानों और खानके समान निर्मार अनेनी में होने हो प्रवट किये हैं। मुफ्ते विश्वात है कि पाँड साम हमाने मान में होने हो साम भी ठीड बेना हो की क्या भी ठीड बेना हो कार्य करने नीश हम कमान चाहने हैं। कमिरी की रिनोर्ट मकार्यात होने तक गह देनिया, जिस उन्हार ची

तार दिनार बीजिए बीर डिजी ब्रानिय निरमय वायपुंत्रने के गरंभे उन मनी गर शान प्रांत्र प्रित्त होनी वांची ने इस दिनार मान प्रांत्र र प्राप्त प्रदेश के दिनारे प्राप्त में नी वह नवता । मैं जी सम्प्रत है ब्राग मुझसे व्यापक बुद बरने वी घाशा रसने हेंगे । व्याप्तिनों के त्रान्य में मैं नी को तुरा सम्प्रत हों भी मैं सार्र बीट प्राप्त मान करते हैं स्थापन प्राप्त में में में स्थापन प्राप्त में प्राप्त मान करते हैं के स्थापन प्राप्त में मान प्राप्त मान प्राप्त मान प्राप्त मान प्राप्त मान प्राप्त मान करते हैं कि स्थापन में कि स्थापन मान की स्थापन मान की स्थापन मान की सार्य की

जर से यह जुड़ा हूं। जुसे सिराज है कि जहरीया-नाड़ा थी ती पार है। जोने चुसे के पारणा है। हो कि वह में जारी करता जाएड़क था। जुसे का भी मिराज है कि भार नाड़ा थी। आजी वर्त हों। हो कि मार नाड़ा थी। आजी वर्त हों से पार नाड़ा के आजड़ की मान की मान

पुर्ने क्या म रहका । हैरियुपान हैरि इ. सर्वामी के पापवा किल से इस स्थापन १८३२ को प्रथम सन्ती की टेस्स पथ जेवर

त्र क्रिक. दोधन करि के सोनोजीयन के सम्बद्धार हुए कर्य को देश कर केल्यूस होगा यो वा विदर्श कर्य कर करोड़े कारदी क्या सोन्य कायक को दिन्य को होगा है वह निवह क्या दिनों को सीने परिशिष्ट १०: गाँधीजी के बानशन-सम्बन्धी पत्र-व्यवहार तथा पूना पैक्ट

ंभैंने छहासंस्थानों के प्राविमिधाल पर निर्दिश-सरकार का निश्चय पढ़ा है और पढ़कर उदायीन-मान से खता रख दिया है। मेंने तर से मुख्यल की जी चिंडी लिली और सेंट जेकर पैनेतर में र संचन्द १६१ को नोलोक परिवृद्ध की छहासस्य स्वित्ति में जो पोषणा की भी उत्तर अनुमार खारके निर्दाय का विशेष में खरने प्रायों की बाजी लगाकर करना। ऐका करने का उपाय यही है कि मैं प्रायु स्थानने तक लगातार अमरान करने की पोषणा करहे और नमक और शोडा के लाय या उनके निन्ता पानी के निवा और दिसी मकार का खान महरान कर में यह अमरान तमी लगात सेंगा जब हुए मत्त के रहते जिट्टा सरकार अपनी स्थान में के या लावंजनिक मत्त के देशान से खान निम्नय पर दिस तिवार को साम्मदासिक निर्मायन की अपनी योजना, रिलंग वर्गों के तमन्त्र निम्नय पर दिस दिनार करे और सामग्रदासिक निर्मायन की अपनी योजना, रिलंग वर्गों के तमन्त्र नै, प्रायत ले ते, जिनके सीतिनियरों का चुनाव लाभारण निनांचन-तेत्रों से हो धीर सबका समान-

यदि शेच में इस रीति से उक्त निर्णय पर फिर से विचार न हुआ। तो यह अनशन सामारण अपन्या में आगले २० सितावर के दोस्टर से आरम्भ होगा।

ें मैंने यहां के अधिकारियों से कह दिया है कि इस चिड़ी का सकर्मून आपके पास तार से मेन दिया जाय, निसमें आपको सोचने के लिए काफी समय मिले। पर किसी भी इतक्शा में, मैं आपको हतना करकी समय देंदा हूं कि चीरे-से-चीर मार्ग से जाने पर भी यह चिड़ी झारको समय पा मिला जाय।

तो रे दे कि मुक्ते यह निभय करना पड़ा। १० में क्षाने को व्यक्ति हुएए समझना हूं होर रहा मते में मामने कोई दूसरा माने नहीं रह सथा है। तह से मुझल होर को मैंने को निद्धी लिखी उनमें मैं कर सुख्त हूं कि स्तामानी से बनाने के लिख जिस्तित-स्ताम् कुर्ण कोड़ पे दे निभय माने हैं के, पर मेंगा करतान काशन करी हो कोता। करोड़िक कर मैं सम्बादियों उत्तरा में एन निर्माण का लिक्के काने की खारा। नहीं कर तकता। होरे तमान्यकुक उत्तरा को होड़ किमी दूररे उत्तरा में सामी शिवार्ष करा तेने को भी शिवार्षण कराइ। नहीं है।

कामत है, मेरा निर्मय चूरित हो और किया यह दिवार दिवारुन मतत हो दि स्टिन्नमों दिवार प्रमाननीयन स्ता जनके सा रिजुल के लिए स्तिय है। पर देश तो हो आपनी जीएन प्रियान के काम जाती के तमन्य में की मही पर वेदी का जायाना नहीं उन दूस के कामत काके मर माना मेरी पुल के निष्ठ याचियात होता और उन याववर भी-पुरत्ते के दिवा से यह देशक पूर्व से आपना जो मेरी नमस्त्राति पर सालको जेना दिवार नानी है। पर पर मेरा निर्मय टीड हो, श्री पूर्ण ने नदे नी दिवार होते हैं, हो हम नियम से मेरी जीवार का प्रदेशन के उनियम की पूर्ण तेया, जिनके लिए तैने रूप लाल से भी व्यविक समय से यह दिवार के और किस के प्रति हमने वाली ४६२ कांमेस का इतिहास : परिशिष्ट भाग

४. प्रधान-मन्त्री भी रैमजे मैकडानसङ ने ६ सितन्त्ररको निम्न यत्र गोधीनी के पास केणा ---

विष गाधीजी,

श्रापका पत्र मिला । पद्कर झाधर्य, और कहना चाहवा हूं कि, बहुत ही हार्रिक दुःस हुआ । रचने विचा में यह बहुने के लिय भी वाय्य हूं कि दलित-याँ के वाय्य्य में समाह स के निर्णय का बाह्मविक छार्य क्या है, हसे समाप्तने में झायशे भ्रम हो रहा है। हम रहा नाव

के निर्णय का मास्तिक द्वार्थ क्या है, इसे समामने में आपको भ्रम हो रहा है। इस इस बात सदा समामते रहे हैं कि द्वार दलित-माँ के सदा के लिए हिन्दु-वादि से बाता कर दिये जात अपन्ति लियों हैं है। बोतनेज-पियद की अल्पसंपय-कामित में आपने प्रपानी स्थित दिलाहक दीर से बताई थी और आपने देर मार्च वाले पत्र में कर सेचपुत्रक होर को फिर से भी आपने का

मत बता दिया था। इस यह भी जावने हैं कि हिन्दू जनता के एक बहुत बड़े भाग का भी इस नि में बड़ी मत है जो खापका है। खता दिलल-बर्ग के प्रतिनिधाल के प्रस्त पर विचार करने समय हम उत्तरस्थ बहुत ही सायवानी से विचार किया।

उसपर बहुत ही सायकानी से विचार किया । ब्राङ्कुर्तो की समस्पाओं से मिली हुई बहु संसर्क क्रमीलों तथा उनहीं सामाजिक संभाषीं

स्कृती का समस्याया सामला हुद बहु-तब्बक घ्याला तथा उन्हा आसाजक वर्षामा दिवार से, किर्दे प्रमासी टीर गाँग स्वीवर करते हैं और खुद शाव भी स्रवेद वार सीवार क चुके हैं, क्रीतिकों के प्रतिनिधित्व के समस्य में उनके न्यायकुत प्राप्तार को रहा करना हम इसना कर्तव्य समस्य । साथ है में इस यात का भी उतना ही क्यान रहा है कि हमारे हम से की

रेती बात न होनी चाहिर को छातुनों की तथा के लिए हिन्दू कार्त से खलत करें। अपने ११ मार्चे गते पत्र में खारने खुद ही कहा है कि खाप छातूनों की कॅमिकों में मर्पनिधित दिने को के खलाक नहीं हैं। सरकारी योजना के खतुनार खातुन दिन्दु-जानि के खान बने रेही। खीर उनके लाग बनारी

ी हेस्तियन में सामिल होड़र बोट दे सड़ींगे। पर २० माल तह निर्मयन में, हिर्दुस्त्रों हे साथ सामिल हो हुए भी, भोड़े से ब्यात हलड़ों के जरिरे सामें रशायां को रद्या का उपाय करने रहेंगे, जो हसरा भूतवा है कि बर्दासाम हिर्दात में साथहरण है है।

जदां जहां पेसे हसके बनाये आयो, सहूत नमें सामास्य दिन् निर्मावन सेव के बोट में बांचा होते, बहिक उन्हें दोन्दों मोट देने का साधकार र दिया सायगा, बिनामें दिन्तुआठ व साम उन्हा प्रत्य साथिकन बना रहें।

ह्यार जिसे नाप्यसंपिक निर्योजन सेन करते हैं, स्वयूता के लिए मैंगे इलके बसने जान बुकत रजती करते हैं कीर नमूर्यों क्रयूत नोस्टों की साधारण ह्यांसे दिन्दु-निर्माणन-पेत्रों में साधिल कर ता है, किनों उपन्य ना कि दिन्दु उपनी दर्गों को बादून संस्ता के साम करत नोर साम संस्ता राम बादूद उपनीहरूमों की करती काजियाने दिन्दु नोस्ता के साम बाद सामने अन्य को स्ता साम बिन्दु क्रान्ति की एक्स की नम बहार में स्ता की साम है।

सामी हामने भोजा कि उत्तरवारी जातन के सार्थमांक काल में जब मता में जातन विवाद है जा के अपने में तो विवाद की जब में पूर्व में तो जातन काल का आपादक होंगी कि बीला है ; जिसके बिता में सार नहां भी की तोंगा काले हैं कि उनका मात्र के दिल्ली में जातने का जातन में ती कि जाता की जातन में ता जाता की जाता की जाता है जो के जाता की सार्व हुआ देने मात्र की आपाद की जाता जाता जाता की जाता जाता जाता जाता जाता जाता जा जाता जाता जाता जाता सहित संयुक्त-तिर्याचन की स्वर्शस्य में दिलित-वर्ग के लिए अपने देसे सदस्य कैंतिकों में भेजन सभा रोगा की उत्तके वास्तिक प्रविद्ध पृथ्वीर उत्तके सामने विकासर हो, बाहे सत्तिपक्रर को किजानी भी स्वरुश्योद हर समय समत्र हैं दूर्ममें से कोई भी की को जावा काराय वह हह स्वरुश्या में उनके भारः कभी स्वरूप उन्मानीतियों के हिन्दुक्षों द्वारा ही चुने जायंगे।

हमारी योजना में अर्जुता को साथ रण निर्शायन स्त्रों में मार्गिश हार देते हुए उनके जिए थो है सामा एक का रिवार को मार्गिश है सामा रामा में सामा प्रतिक स्त्रा के किए को गार्ग सामाय में सामा मार्ग के स्त्रा को किए को गार्ग सामाय में सामा मार्ग के सामा मार्ग कर सामा मार्ग के सामा मार्ग के सामा मार्ग के सामा मार्ग के सामा मार्ग कर सामा मार्ग के साम मार्ग के सामा मार्ग के सामा मार्ग के सामा मार्ग के सामा मार्ग क

मैं समझता हूँ कि याप जो खनरान के बार पाया-साम का दिवार कर रहे हैं, उन्हा उद्देश में तो यह है कि दिवन माँ दूसी रिन्दुकों के साम समुक्त-निवानन वीच में शामिल सी, बर्गांक पर खायिकार हो उन्हें मिल से जुता है, जोर न परी है कि रिन्दुकों को एकता बना परे, बर्गांक दशक भी उनाय किया जा जुता है, किन्दा केतल पर है कि खट्टून लीग, जिनके लिए खान मीरण सामग्र उपित्व होने को बन्दा मामी सर्वकार करने हैं, खरने थोड़े-से भी प्रविभिध ऐसे न भेज नहीं, जो उनके प्राने चुने हुए से और ली जो उनके प्राने चुने हुए से और लो उनके भाग को निवायक की लिया करने मिल सी है लिए को केल नहीं

सरकारी योजना के इन खति न्याय युक्त तथा बहुत सोय-विनयार कर किये दूध प्रस्ताओं को देखते हुए मेरे लिए खानके निवृत्तय का कोई समू जात कराया देख मध्या सर्वेश प्रवानना हो गया है कोर मैं केवल बारी शोध सकता हूँ कि सन्तरियों को समम्भाने में घम हा जाने के कारण खानों देखा निवृत्त्व किया है।

त का जान में समारीता न कर नकते पर भारतीयों ने काम तीर से काशन को तर वहीं उनने काशो करता के निक्क का शतकार को काश तर काशो देशना तुमका रहीकर किया कर पर दसे मुख चुनी है कीर का भी को उनके स्थला में हैं उनके निका कीर किया तर वा बरण कर करने भी जा नकता किया मुक्ते नेवर के नाव काशने मही कहता वह नात है कि नक्का का निक्च कामक है कीर केरन विभाग नक्का का कामके का नक्का का उन निर्माणन करने के नक्चा नीय से काशो का का है कि जिसे तकार न पानार नेशा होती का नमा सम्य

सामका स्पृत्तीय है कि यह प्रश्निकास सब सामके तम प्रश्न के मी १९ सामों की सामने कर वेगुस्तम मेरा थे किया में, प्रश्नातिक कर दिया जया । बूदि कृति यह तार्यक नहीं जन करार्य सम्बद्ध हो है के क्या स्व साम कहार के सानि सामें समझन के निरुक्त के दरस्यों के समने सीवत थे, स्वतिय मार्ट सामने दल समुद्रीय थे हुद्राया हा मैं तमें मार्ट्सिया कर सूत्र हा कांमेस का शतहास : परिशिष्ट माना

भी मैं एकबार कीर खारासे सामह खनुरोय करना वाहता हूं कि खाब सरकारी निर्माय की करकील एर विचार करें और खबरी खनतारमा में संभीर माब से महत करें, कि - शावने जो करने का विचा किया है क्या वह सक्युक्त अनित है !

15x

आपया— जैन्द्र रेसने सैक्शनस्य ४. गोपीनी ने पावड़ा सेस्टूल जेल से इस्तितस्यर १६३२को प्रधानमंत्री को निम्न पत्र फेना-प्रिय मित्र,

सान तार बरार भेते गये और प्राप्त हुये आपके शह भीर पूर्ण उत्तर के लिए मैं- आपनो पत्यवाद देवा हूँ। विशाप मुक्ते लेद है कि आपने भेरे निश्चन कर देवा आपने किया निलग्न सुने कभी प्यान ही ने हुआ था। मैं उसी वर्ग की और से शोकने वा शाया-करता हूँ निनक स्थायों की ह्या करने के लिए, न्याय करते हैं, मैं अनगान करके मर जाना बारता हूँ। पुक्ते आहार थी कि इस आखिरी उपाय के सरस्य का कोरे देवा स्थापमुख्य सर्थ न करेगा। दलीलें दिये किया में से प्रतिकार करते हूँ कि मेरे लिए यह विषय सुद्ध धार्मिक विषय है। केशन बरी बात कि प्रतिकार वर्गों हो शिक्ष मन

हूं कि मर स्थिर यह शिवार युद्ध सीमक विवाद है। कियत वही तत कि 'देखिय' बाल जा दियान मय मिले हैं, उन्हें या सामान्यका हिन्दु-सामा को विलिखन होने से नहीं एकती। 'देखिय' वाणे के विवाद पृषक्-निवांचन की स्थापना मात्र में दुने उन्हें विलिखन होने से नहीं एकता। है विवाद है विवाद सिद्धत नरें हो सहता है ख़ीर 'देखिय' बगों को कुछ लाम नहीं मिल सहता। हगावर पुन्ते यह बहने देखिये कि आग कितमी ही सहातुन्ति बयो न रखते हों, आग ऐसे विवाद में डीक-डीक निश्चय पर नहीं पदेव सकते जो हिन्दू ख़ीर खबूत दोनों के लिए जीवन-मरण का प्रस्त है और वार्सिक राधि से बहुव मस्त्र रखता है।

हो सीमित क्यों न हो) जब वक वे इस समाज के आवर रहना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि गाँद आपका मित्रवार नना रहा होरे शासन विधान काम में आ जाय तो आप दिन्दू चुचारणे के, जिन्दोंने अपने अपने आपका के सित्र दिशा में आपने दांतत माहयों का उद्धार करने के लिए समर्पण कर दिशा है, कार्य की आपन्य जेनाक उन्तिय को रोक देंगे। हसांतर मुक्ते केश्यूष्ट अपने पूर्व विभाग पर काम रहने को लानार होना पनता है। अपने आपको निर्दा से मान उत्तम हो सहस्य है, हसांतर में कर देना चारणा है कि आपके निर्णय के अपना आपों तो मैंने 'दांतर' कारों के महत्त को असन्य कर उन्न पर एस होने के जी विचार दिवा है।

बात के विकद हूं कि वे कानून बनाकर हिन्दु-समाज से प्रवक् कर दिये जायं (फिर यह वार्यका कितन

हे ब्राप्त बादी का अन्य उपायों का महन की अवसर कर उस पर साम की है जो निवार किया है इसका यह बार्य में ती होता कि मैं ब्राप्त है त्यांत के ब्राप्त अपों से सहस्त हूं। मेरे। यह मैं ब्राप्त में इंग्रुंग यह बार्य में ती होता कि मैं ब्राप्त है त्यांत के ब्राप्त आप अपों से तहत क्या काम-बोहरात करते इंग्रुंग बहुत ही ब्राप्त करते हैं। यह मैं उन्हें देशा जो है स्थलन में बरले की कुट मेरें प्रेरणा की है। इंग्रुंग कहें क्रियम मेरी ब्राप्त साम में 'इलिय' बगो के स्थलन में बरले की कुट मेरें प्रेरणा की है। सोक कर मोर्ग

इ. गांची जी ते १५ मिनायर को कारान के निरुष्य के राज्य में कार्य-माध्या को नाम कि न

परिशिष्ट १० : गांधीजी के अन्तरात-सम्बन्धी पत्र-रुववहार तथा पूना-पैक्ट ३६४ कि अत्र उसके दिन को कीन कहे, घषटे को बदलता मी मेरे वस की बात नहीं है। प्रधान-मन्त्री के

कि छात्र उसके दिन को कीन कहे, एयटे को बदलना मी मेरे वस की बात नहीं है। प्रधान-मन्त्री के पत्र में जो बार्ते लिख चुका हूं उनके श्रांतिशिक श्रीर किसी भी कारण से मेरा उपवास टल नहीं सकता। मेरा भावी श्रावतन उन लोगों के विकट है जो सभक्त में विश्वतस ख्लते हैं. चाटे वे मारतीय हों

या यूगोपयन, और उनहें वासते हैं को प्रकार में विद्यायन नहीं रखते। हाशिय वह छोनेन खांपकारी-वर्ग के विचय नहीं है, पर उन अमेन की-पुरुषों के विचय है जो खांपिकारी-वर्ग के विचय उपरोग्ने के अमनुता करने भी मुक्त में विश्वाय करते हैं और शेर पद को न्याय संगत मानते हैं। वह भी उन देखांवियों के भी विचय नहीं है जो पुरुष्त में विश्वाय नहीं पत्नी, वह और की हों, किनु या उन प्रमायिक देखांवियों के विचय के विचय की की की की की की की की की ही-जावार विज्ञान है कि सार पत्नाय कर पात्र में विश्वाय की स्वायास की अम्बरासा की

कन्तु वर उन क्रागायत देशकाविया के विषय्ध ह—जाहे व क्षिया मी दल क्रारा विज्ञार के हों—जिनका विश्वाय है कि मेरा पद्ध न्याय का पद्ध है ! क्षियेपीर, हिन्दू-समाज की क्रान्त सच्चा मां गासने के लिए प्रेरित करना उसका उद्देश है ! क्रेजन प्रानोगीयन मेरे क्षेत्रिक उपलाब का उद्देश न रोगा ! मैं क्षान्त माग तक

केसन मानो(पिन मेरे रेक्किन्द उत्त्वाह का उद्देश न होगा। मैं ग्रप्ता ग्रास वजन-जो-कुछ भी वह दे—न्याय, ग्रुह्म न्याय के स्वत्ते पर पर देश जाहजा हूं। अदाः मेरी प्राया-स्वा के सि अञ्चीचत उत्तवाल कीम रोगानी न होनी चाहिए। द तर वचन में मेरा कुटल विश्वा है कि उड़की (भगवान की) मरजी के दिना यह दशा भी नहीं दिल सहया। उसे हुए देह से कुछ काम लेना होगा वो वह हो के बसाया। उसकी हुएको के विवक्त कोई मी हुसे बचा नहीं स्वत्वा। नयुष्य की होगा वो वह हो के बसाया।

पृषक् निर्योचन मेरे निश्चय के लिए एक निमित्त-मात्र था। बर्णांश्रमी हिन्दू-नेवाओं और रितिन-नेवाओं के काम-स्थात सममिति से स्थाम नवेता। सममिता न्यायोगित उभी हो तसवा है नव बद साहांकित हो। यदि दिन्दू जनता का अध्यक्तरण अध्यक्षण अकस्पूत से उलाह फॅकने में] कभी तैयार नहीं हुआ है तो मेरा शंक्षित न कर देने में तैयिक भी खाता-योखान करना चाहिए। ओ कोश संयुक्त-निर्योचन के विशेषों हैं उन पर तिनक्त भी दशान न कालता चाहिए। उनके

तंन विशेष को मैं बहन हो समाम सकता हूं। मेगा प्रविश्वास करने का उन्हें पूरा प्राप्तिकार है। क्या मैं उसी विन्तुन्तों का नहीं हूं, जो प्रमाश उस्त पर्या क्यायों क्या जाता है, जिनने प्राप्तुत कोई जानेशांकों के शिवकर रख दिया है—कोर आरक्ष्य दें तो यह कि तत्त साम जो पर भी समाज के प्रन्यूद करना हुआ है। पर उनके शियोष को क्याया गाने हुए भी मैं मानाता हूँ कि ये पूल कर ये हैं। वे दक्षित-जावियों हो। जिन्म प्रमाज से काइका सर्वाया प्रथमा कर की सकती हैं और उनका प्रयक्ष को जाता

पर उनके सिरोध को कलारण मानते हुए भी में मानता हु कि ने भूस कर रहे हैं। ने देखित-जारियों को दिन्दु-समान से काटक संख्या करता कर ती करते हैं और उनका पृत्रक को बात सकते हैं। वापति यह दिन्दु-माने के लिए एक चिरासायी जीवित कलंक-रूप होगा, पर नुके दुस्को परवान होगी, स्वतं कि एको खहुतों का स्वाप दिव होता हो। पर मैंने खहुतों की सभी मिश्वों का बहुत तिरु से परिवाद मान किया है की हो से अनकारी के कारण नुके निदस्क हो गया है कि उत्तरा जीवन स्वयं दिव्ह में कि निकेश से बे देशों और जिनार उनका जीवन खरासीय है.

 कांग्रेस का श्विदास : परिशिष्ट भाग

266

कानुभव है, यह क्रमितार्य हो जाता है कि वह क्रमने प्राया देवर भी श्रञ्जूर्वों के प्रस्तावित श्वनकरण का मिनेश करे ।

हम प्रविचार का परितार्थ कहा गांभीर है। जिल सम्मीते से दक्तित-वर्ण को हिन्दु-वागज के भेरे के ग्रन्टर पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं सिकती यह कदानि हस योग्य न होगा कि प्रस्तावित प्रवक्तरण के बदले स्वीकार किया जा सके। अपने उत्तर सिन्दे हुए कर्तव्य के सम्बन्ध में वर्णक भी जालाही या

बदेश रोगोश (क्षेत्रा जा सक्ष ) इराने उत्पर क्षिते हुए क्लंबर के सम्बन्ध से लंक भी नालाची या सुनार से क्षम सिया गया हो इसका स्तीजा बेयल परी होगा कि मेगा मायान्याय बुद्ध दिनों के लिए टेल-भर जायागा, चीर इसके बाद उन कोगों के लिएद में भी बरी बाद होगी जो इस विषय में भी

टरा-पर जायगा, छात इसक बाद उन कोगों के शिवाद में भी दोते बाद होगों जो इस विवाद में मर ही जैवा विचार रामने हैं। उत्तरदायी हिन्दू नेताझों को इस बाद पर विचार कोने होगों के वर्ष मामाजिक, नागरिक खोर राजनैविक सेत्रों में दिल्वमाँ पर झाजनें से झत्याचार कोने हों में से वेण्या ये मेरे जैसे एक सामारक का नहीं, बक्ति समाराजों की एक बर्दमान सेना के चित्र करण-रूपी वर्षान

पर का सामान करने को देवार होंगे। देखा विद्याल है कि प्रांत आगत में ऐसे सुपारक वाची संस्था में भीनद हैं, जो दांसद-जातिओं के उद्धार क्षोर उसके द्वारा दिन्दू-वर्म को उसके सुग-पुरानत के एक कार्याध्यक्त से मुक्त करने के प्रयत्न में सबने प्राय्ती को उन्हल मगर्का। तेरे साथ काम करने

याने सुभारत भारमों को भी हव उपवास का कार्य मही-भति समक्ष होना चारिए। याँद यह भानित है, तो भुक्ते खबरव सुरावाय उनका प्रावदिवन करने देना चारियः और रंश्यरीय भेरणा है, तो यह हिन्दू पर्म की छाती पर से एक भारी बद्दान को हट देगा। र्हन्स की भेरी यत्रणा हिन्दू पर्म के द्वाराकश्य को छाद्ध करदे और उनके द्वरमों को द्वित भी कर सहे जिनकी

महीन तत्काल गुफे नष्ट पहुंचाने की हो रही है। भेरे उपासत के मुख्य हेत के विषय में कुछ भ्रम मालूम होता हो, ह्वाहिल्य में किर यह रहा देना चारता हूँ कि उत्तका उदेश दक्षित्वमां के लिए एयन्-निर्वाचन की स्पराया का—चाहे वह किसी भी महार की सभी न हो--विशेष करता है। व्याही वह बावल से लिया गया कि सेए अनवान समस्य हो जाया।। स्थान-संस्त्या के समस्य में हुक समस्या की हुत करने का एजीसम महार रूपा होगा,

हा जाया। [स्थान-सार्वाय के सम्बन्ध के प्रकारण कर किये हो है दिवस से मैं हमने प्रताय उपस्थित करने के लिए सपने-सामको स्वरिक्तारों वर्त के सिक्तार के स्वर्ण के हिन्दु को और विल्लागों के निम्नीयर ने तासी में ती हो हो सामको हो है और यह तत कर कर के हिन्दु को अपने की सामको के सम्बन्ध के सम्बन्ध के स्वर्ण को करने स्वर्ण कर कर के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण को स्वर्ण कर कर के स्वर्ण को स्वर्ण के स्वर्ण को स्वर्ण के स्वर्ण को स्वर्ण के स्वर्ण को स्वर्ण को स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण को स्वर्ण के स्वर्ण को स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण को स्वर्ण के स्वर्ण को स्वर्ण के स्वर्ण को स्वर्ण को स्वर्ण के स्वर्ण को स्वर्ण के स्वर्ण को सिक्तारों के स्वर्ण के स्वर्ण के सिक्तारों को सिक्तारों के स

इस समय सरकार का कैदी हैं।

.

परिशिष्ट ६० : गांधीजी के अनशन-सम्बन्धी पत्र-स्थवहार तथा पुना-पैक्ट ४६७

मेरे श्रनशन वा सम्बन्ध यक निर्देष्ट संकुचित ज्ञेत से है। दोलतक्यों का प्रस्त प्रधानक्या एक धार्मिक प्रस्त है, और उत्तक बाध में श्रदाने की विशोपस्य से सम्बन्ध समस्या है, वयोंकि में श्रमने जीनन में हमेशा ही उत्तक्ष विचार करता रहा हूं। मैं उत्ते श्रवने लिए एक ऐसी पवित्र परोहर समस्या है, विश्वची किमोरारी को में होईन नहीं सकता।

मधारा श्रीर वगस्या के लिए उप्याग एक बहुत युरानी प्रणा है। मैंने देशारे-पर्म तथा हर-लाम में भी इरका उस्लेख देशा है। हिन्दु-धर्म में तो श्रास-शुद्धि एवं तमस्य के उदिरा से किये गये उपयाग के उपरास्ता भेते पहें हैं। किन्तु यह एक निरोष एवं उत्तम उद्देश के शाम-साथ पर्म सम्प्रक्तर ही किया जाना नाहिए। कि मैंने तो श्राप्त निक्ष ए प्याग्राक हमे वैज्ञानिक रूप दे साला है। खाउः इस विश्य का विशेषक होने के जाते में श्राप्त मित्री श्रीर शश्चपृत्वि प्रवर्षित करनेवालों बी स्वेत वर देश प्याहत हुं कि श्राप्त की बिता लोगे-समस्त स्थान सरावृत्यि की स्विधा क्या-कृतवा में परकर भेगा श्राप्तकाय न वर्ष। जो लोग ऐसा बरने के लिए रच्छु हो, उन्हें कटिन परि-अम श्रीर श्रवृत्वी की निःहाम केश-दारा श्राप्तकों उनके सोण्य बना लेना चाहिए, तब यदि उनके उपयास का समय श्रा सथा होगा तो उनके हृदय से मी संस्वय रूपों से उसका भक्ता चाहिए, तब यदि उनके

क्यन में में यह भी कह देना चाहता हूं कि यह उपवास में पवित्र-ती-पवित्र उदेशों से मैरित होकर ही कर हहां हूं, किसो भी क्यांक्त के मित कोत का दि कर हां हूं, किसो भी क्यांक्त के मित कोत का स्वार हर है। अपना से मेरित होकर नहीं । अरे लिए तो यह स्वार्थ का हिस कर होर उसके मान महर है। अतः यह रहा है कि लोग उसे लोगों के मित वाय-पिवाद में हिसी तरह वा देवनाय मा हिसा मर्दायत करेंगे, जिन्हें से मेरे मित्र हुत या मैं जिस उरेंग की लिंद के लिए यान करता हूं उसके विकस समस्ति ही, तो हर का सम्माध्य में भी मुख्य का ब्याद्वान कोर भी जीवायुवक हरेंगे। उदेशों की नहीं तो कमसे-कम हर उदेश की विद्व के लिए तो यह एसाम्बर्यक है कि अपनी स्वर्धीयों से क्षाम पूर्ण सीजन्य का स्थवार किया जाय कीर उसके हिसा क्यां चार कीर करता है।

मो० क० गाधी

### पत्र-प्रतिनिधियों से धातचीत

र॰ खितम्बर १६३२ को पत्र-प्रतिनिष्यों को गाधीजी से जेल में प्रितने की श्रातुमित मिली। गांधीजी से उनकी हुई बातबीत का जो विकरण २१ सितम्बर के 'टाइम्स क्रॉफ इंग्डिया' में प्रका शित हक्या, यह नीचे दिया जाता है:—

ह्याज नी भरीने में घरते पहले शरकाल था। बचे यरका जेल में पत्रकार लोग गायोजी से जिल लंदे। में तर वहीं बिजा नहीं रह सब्दा कि बीजन में जिजनी मुलावारों करने हा मुक्त है मोमार हिला है उजने में पह पहले मुलावार थां जिलमें बच्च हो मामार्थ विचार पूर्व पार्टिया करी स्वातानी के साथ हुई। ऐसा कोई भी पत्रकार न या जो स्वास्थ्य धनत्रक्त मारभ्य करने के भावें बाद साथोजी है मिला हो, और जनते साथी हिमाई पर बादभीत कर लेने के बाद जनते साथना स्वातान कर हुए साथ

जब मीपीजी से यह खराल किया गया, कि क्या ध्रापको इस प्रकरण के भन्ने प्रकार समाप्त होने की खारता है है तो गाणीजी ने कहा, ''र्से वहा प्रवल द्वारतावादी हूं। यदि परमास्मा ने मुक्ते

त्यांगा नहीं है वो स्नाद्या करवा हूं कि यह समग्रन स्नामस्या न होगा।"

गांधीजी ने बहा कि मेरे पान कई लोगों के तार आये हैं, जिज़ है हात उन्होंने किया है कि मेरे साथ सात्ताअदि करने के लिए उन्होंने भी अन्तरान करने का निज्ञय कि ब्रस्टा मदर्शित को है। मैं उन हरेक से आद्रोप करना है कि ये भी साजव्य कि स्वन्त करने की जिल्ला में अन्तरान करने की जिल्ला के अप हिंदी महात की मिला पर किया है। हालिय जनक कियी महात की अप ही महात की अप कर करने के लिए यदि पर हिन अन्तरान किया जारिए। आ तिए या हम वार्ष से अपनी सहस्यत महर करने के लिए यदि पर हिन अन्तरान किया जारी, लेकिन हमने आपका नहीं। इस महर करने के लिए यदि पर हिन अन्तरान किया जारी, लेकिन हमने आपका नहीं। इस महर का अन्तरान के बल कर्जव्य ही नहीं विकास है, जो उन्हों लोगों को मिलता है जिन्होंने आस्मिनवेषण के हाण अपने-आपको ह तैयार कर लिखा हो।"

निधित्व का प्रश्न आया। उन्होंने सको पहले हुए बात वर आर्थ्य प्रकट हिमा, वि सक्कर को जो यक्तम उन्होंने सेजा था वह आभीतक प्रक्रायित क्यों नहीं हुआ। वह पांच वि हैं। दिया जा पुका था। यदि आज दिर उठ वक्तम्य को यह वैशार करते हो सम्प्रदाः नई बद्ध कार्या बद बुद्ध थिय होता। हरीजिय युलाकात के सन्तमें नाथीजी ने कहा कि पर वस्तव्य बं सात्र है, आधार-भूत नहीं।

"यह लोग देरी हंवी न इकार वो मैं नम्रवाप्तंत्र प्रथम द्वाव रेस करना, जो मैं हेरेगा महाज रहा है। यह दाना यह है कि जैनान हरा है, पर रोच्याने सहरपह हूं हो? में निकार ने ने मां 'खबूरों का -वारों जो जातियों का ही नहीं, क्योंकि मैं यह देना स्वावत्त्र है कर उनने लिए ए की बाव मने ही हो पर खबूरोंने मी होटी-पड़ी कांवरण और श्रेष्ट्रपार्टी -मिनिपि बनते की स्वाद्ध हो बसते ने प्रथमक किया है। इसलिए मेरी महावाद्ध यह रही है कि द्वादिक होते ही मैं अन्त हो बसते नी में अर्थिक - की हम स्वीतिकारन करा महते या विवार्ष मार बतुनने ही ही अर्थिकत हो जाती है --मिनिपि बन्द और अपने आपको उनने वाप मिला हूं। जहां बही में जाता हूं, मेरे मन में उनका विनार समेगा बना सका है, ब्योंकि यह विद प्रयाल में मित्रपार है हि उनहीं उनने सालन्यस्था में स्थार हुकी उनीय सालन्यस्था में स्थार हुकी उनीय सालन्यस्था परिशिष्ट १० : गाँकि के कानशन सन्दर्भ व्यन्दर्भ द्वा स्था पूना-पैक्ट ४६६

से न होगी, उनही उन्मीत उन्ही से भीच रहहर हिन्दू सुवारमों के कटन परधम से होगी। मैं समभवा हूँ कि इस प्रयक्तरण से सुवार की सब द्याशाय मर कार्ती, हसीलिय मेरी सम्पूर्ण द्यारमा ने इसके विषक्ष कलता क्रिका।

मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं . पृषक्-निर्योचन उठा केने से भेरी प्रतिशा का शब्दार पालन हो ही आयान, पर उठके मान की स्था करादिम होगी, और संस्कृति में ने हुए एक हारपूरा के नो मैं किया कर किये माने कर सहाय के स्वाप्त के नाते में किया कर किये माने कर सहाय के साम में माने में हिए कर के प्रतिश्वार में कर महाय से साम पाल है, रहोने किय में आहे हैं और सीने हिए माने में मुझे झानन्द होगा। इतिहाद हैं और साम होता है। इतिहाद में किया माने माने साम हिसाई देशों की स्वाप्त कर माने माने किया है का सिंदा है के साम किया है का सिंदा है की स्वाप्त कर माने माने माने माने माने किया है किया है की साम किया है की साम होता है माने किया है की साम होता है माने माने साम किया है जिस होता है माने किया है माने हैं माने हिसा के मीनिय के मीन की साम होता है में मिला होता है मिला होता है में मिला होता है में मिला होता है सिला होता है सिला होता है मिला होता है सिला होता है मिला होता है सिला है सिला होता है सिला है सिला है सिला होता है सिला है सिला होता है सि

"सम्भव है कि उपर से देखनेवालों को यह बच्चों का-सा लिलवार दिलाई दे, लेकिन मुफ्ते यह ऐसा नहीं दिलाई देखा। यदि इस ग्रामिशाप को दूर करने के लिए मैं इससे भी कुछ ग्रापिक दे सम्बा तो प्रवश्य उसे समिति करता। लेकिन ग्रापने सीवन के सिवा मेरे पान ग्रीर है ही क्या !

भिगा विश्वात है कि बाद स्वयूरवात का बालता में जह-मूल की भारा हो गया तो इसते हिन्दुमंत्री का एक का भारी कुर्वत ही नहीं बिट व्यापता बांक्ट करना खरत सारी दुनिय कर कुर् भेगा। अध्यूरवात के दिवस मेरा संग्राम कायत में मानव-जाति की ब्युद्धता के दिवस स्वाम है। इसतिय जब मैने कर केम्युयल होर को वय तिला तो वह इन बात में पूरी कारवा स्वकार दिला के बादि मेंने, जातिक मनुष्य के दिवस सम्मत्त है, सुरू और सर्वेणा दिव के स्वेच-पीठ हदन से इस कारव की दाना है तो मानव-पांत्रार के उन्चतम गुण स्वयूर्य मेरी स्वाम्य के लिए दीक इसने सम्बर सार देखी कि मेरे सन्तरान का सामार सहसे दाने हो सहस्य सहस्य मेरा स्वाम सामार सहस्य तहती हो स्वाम के स्वाम स्व दिन्दु समाज, मानव-प्रवृति धर्ष सरकारी-धावनरी में मेरी बारवा है।" बारो गांधीजी ने कहा:---"में शमभजा है कि चारप्रचता पर चानमण करके में परन की तह तक पहुंच गया है और

इतिलय इस मरन का क्रामीकिक महत्व है-राजनैतिक शांतन प्रणाली के अर्थ में यह स्वयंत्र्य से भी बहुत चायक महत्व का है। मैं हो यहांतक बहुता कि ऐसी शासन-प्रशासी मारी शेक्त-स्वरूप होगी, मदि तगरी नैविक सामार न मिलेगा, जो करोड़ों दलितों के हृदय में इस शाशा के रूप में उसन हका है कि उनके किर से यह भारी बीक उठाया जा रहा है। श्रीर चुकि श्रंपेज अफतर चित्र के इस समीव शंश को देख नहीं सकते, ये बावने बाजान और बात्म-संतीय के कारण पेसे प्रकृते का पैगला करने का साहस करते हैं जिनका सम्बन्ध करोड़ों लोगों के जीवन-मरण से है। यहां मेरा मतलब बर्दाभमी दिन्दुकों चौर चलुकों, दलन करनेवालों और दलिकों-दोनों से है। नीकरशाही की भी असके इस मगाद बाहान से बामत करने के लिए-खाशा है कि इन शब्दों से किसी को दःख देने का खरराची में न होऊ गा-मेरी धन्तरास्मा ने मन्ते प्राणस्या से विरोध करने के लिए लाकार किया ।<sup>99</sup>

गांधीजी ने बड़ा कि इमजेंन्सी कमिटी के शिष्ट मण्डल की, जो मुमले कल मिला था, मैंने निरिचत स्वनायें की हैं। मैं समभता है कि ब्राज बर्म्स के पत्रों की वे स्वनामें मिल गई होंगी। एक सम्भावित वित्र का जिक्र करते हुए गांधीजी ने अपने अन्येष्टिसंस्कार के बारे में विनोद

में मुख कहा । इस पर मैंने पूछा कि कला जब थी देवदास आये ये तो क्या आपने अन्तेष्टि-संस्कार के बारे में कोई दिवायों की थी, यदि दर्भाग्य से इसकी नीवत ही आ जाय ! इसार गांधीजी ने तुरन्त यह जनाब दिया, "मैंने शपने पुत्र को बम्बई के सम्मेलन में श्रपनी श्रीर से यह कहने के लिए कह दिया है कि यह ग्रंपने पिता के पुत्र की हैसियत से इस बात के लिए तैयार है कि उसके पिता का जीवन चला जाय, लेकिन यह जल्दबाजी मैं दलित वर्ग को कोई हानि पहुचते देखना नहीं चाहता।"

"इस अनशन में आप कितने दिनों तक ठहर सर्देंगे !" यह प्रश्न किया जाने पर गांधीजी ने कहा, ''मैं जीने के लिए उतना ही उत्मुक हूं जितना कि कोई हो सफता है। जीवन-शक्ति को बनाये रखने का पानी में बड़ा भारी गुण है। जब कभी मुभी पानी की ब्रावस्यकता मालूम होती रहेगी में पानी शेवा गहुँगा । आप इस बाव से निश्चिव रहें कि अपनी शक्ति बनाये रखने की बेहद कोशिश

करूं हा, जिससे कि हिन्दुकों की हो नहीं बल्कि ब्रिटेनवासियों की ब्रन्तरात्मा भी जामत हो खीर इस पीड़ा का दांस ही जाय। मुन्ते विश्वास है कि मेरी पुकार उस परमणिया के सिंहासन वक अव-इय पहुंचेगी।"

### पुना का समझौता

कौंसिलों में दक्षित-वर्ग के प्रविभिधन्त तथा उनके दित से सम्बन्ध रखनेवाले दुख दूसरे मामसी में दक्षित वर्ग कीर रीप हिंदू सम्प्रदाय के नेताकों के बीच नीचे लिखी शर्तों पर पूना का सम-कीवा दुव्याः—

 मान्तीय कॉंक्सिंगे में साधारण जगह में से भीचे सिखे अनुसार जगहें दलित वर्गों के लिए रचित रहेंगी--मदरास

वस्वई छी। मिन्ध

परिशिष्ट १० : गांधीजी के कानशन सम्बन्धी पत्र-व्यवहार तथा पूना-पैक्ट ४०१

| पंजाब     | , द | बिहार-उड़ीसा | <b>१</b> ८ |
|-----------|-----|--------------|------------|
| सम्यप्नात | १०  | द्यासाम      | ७          |
| बंगाल     | १०  | युकसान्त     | २∙         |
|           |     | कर           | ty=        |

मधान-मन्त्री के निश्चय में प्रांतीय काँसिलों के क्षिप निर्धारित सदस्य-संख्याओं के आधार पर ये सस्यार्थे स्वस्ती सर्वे हैं।

रे. इन स्पानी के लिए निर्वाचन संदुक्त होगा, पर निर्वाचन-प्रणासी नीचे लिखे अनु-सार होती---

निर्वाचन-स्रेत्र की साधारण निर्वाचन-धूची में दलित वर्ग के जितने निर्वाचन रहेंगे उनका एक निर्वाधक-सप होगा, जो दलित वर्ग के सुर्राद्धत प्रत्येक स्थान के लिए दलित वर्ग में से ४ प्रतिनिधि चुनेगा। सब के प्रत्येक सदस्य को एक ही बोट देने का ऋधिकार होगा और जिन चार उम्मीदवारी को सबसे ऋषिक मत मिलेंगे वे ही दलित-वर्ग के मतिनिधि होंगे। श्रीर इस प्रारम्भिक चुनाव के चार प्रतिनिधि साधारण चुनाय के चार उम्मीदवार होंगे, जिनमें से एक संयुक्त-निर्धाचन-द्वारा दक्षित-वर्ष का मेतिनिधि खना जायगा।

 केन्द्रीय घास-समा में भी दलित वर्ग का प्रतिनिधिल संयुक्त-निर्वाचन के सिद्धात पर रियत होगा । यहां भी इस वर्ग को सरद्वित स्थान मिलेंगे श्रीर निर्वाचन-प्रणाली वैसी ही होगी जैसी प्रौतीय कौसिलों के लिए।

¥. बेन्द्रीय घारा-समा में ब्रिटिश-मास्त के लिए निर्धारित साधारण स्थानों में से १८ प्रतिशत स्थान दलित-वर्ग के लिए सुरक्षित रहेंगे ।

 वेन्द्रीय तथा प्रान्तीय कौंसिलों के लिए y उम्मीदवार जुनने की पूर्व कथित निर्वाचन प्रखाली दस वर्ष बाद उठ जायगी, यदि वह नीचे लिखी शर्त (६) के अनुसार आपस के सममीते से इसके

पहले ही न उठ गई हो। ६. मान्तीय और बेन्द्रीय कौंहिकों में सुरक्ति स्थानों-द्वारा दलित-वर्ग के प्रतिनिधित्व की प्रथा वनवक जारी रहेगी जनवक इम समभौते से सम्बन्ध रखनेवाले सम्प्रदायों के ब्रापस के समभौते से

श्रीर कोई दूसरा निरुचय न हो । दिलत-वर्ग के लिए केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कींसिलों के मताधिकार की योग्यता लोथियन-

कमिटी की सिफारिश के भ्रतसार होगी।

किसी स्थानीय संस्था के निर्वाचन या सरकारी नौकरी पर नियक्त होने के लिए कोई केवल इसी कारण ऋयोग्य न सममा जायगा कि वह दलित-वर्ग का सदस्य है। इसकी पूरी कोशिश की जायगी कि इस सम्बन्ध में दिसत-वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधिल मिले, बरावें कि सरकारी नौकरी के लिए निर्पारित योग्यता दलित-यम के सदस्य में हो !

 प्रत्येक प्रांत को शिचा के लिए दी जानेवाली आर्थिक सहायता में से यथेश धन दिलत-वर्ग के सदस्यों को शिद्धा-सम्बन्धी सुविधार्य देने के लिए अलग कर दिया जायगा।

| _              |   | ( इस्ताचर )     |                    |
|----------------|---|-----------------|--------------------|
| मदनमोहन माजबीय |   | कारदर धान्येशकर | ष• राजगोपालाचार्यं |
| श्रीनिवासन्    | • | वैजवहादुर सप्र  | पस• सार० सदस्य     |

४७२

कांग्रेस का इतिहास : परिशिष्ट भाग

धनश्यामदास विवला सी॰ बी॰ मेहता स॰ बाल् य॰ वी॰ टक्कर

प्तन सी० राजा प्रतन प्रिन पिल्ले गर्वाः देवधर बी० एस+ कासतः राजभीज राजेन्द्रप्रसाद तथा अन्य नेतागरा

# 9

# विहार का भूकम्प

१५ जनवी १६६५ को विशास में एक भीवाय मुख्य बारवा, जिनते माना के बहुत से भू-माग को नर-भ्रष्ट कर दिया । जिनते भू-भाग या इराव छासर हुआ और जिनता इसते दुख्या, देव दोनों बांधों को देवते दुस्त मान के वह बार मुख्य माना वार्ष हो कर ते कर दुख्य, देव दोनों बांधों को देवते दुस्त हांवा के वह बेद का मुख्य माना वार्ष हो कर ते कर कर के देव,००० वर्षांधील के भू-भाग को तो इतने विकाश चौर हो कर दिया, जिनमें कि कामक मुख्यक्तपुर, दर्भमा, वारव, पुत्रेर, भागवायुर और पूर्णवार जिने हैं। कमने-कम देह कोड की झावादी को इसते दुख्यान पहुंचा । कोई २०,००० आदियों की प्रायु हुई, १० लांव ते क्षांबर पर दुर-पुर वर बरवाद हो गये, और पर लांव के कीव दुष्य पाताल नर-भ्रष्ट हुए। अतोन में दएवं पत्रकाद लांव एक हो जायार उपजाल जानेन उत्तने निकाली हुई रेत ते दकता होते बहुत का प्रदेश होते जार, दारों से निकाले हुद, वानी ते आव्युद्धित हो गया। देते और वर्ष बुं दूर वर्ष कर हो गई, जिनते स्रोत्ते सामी मानी वर्ष साना-जान बुंद प्रदेश कर रा। सक्सा दुस्त के सक्ष्यान, एक शे-एक्टारी क्रीती नी विद्युत कर ते इसने वरावण

दूर वक नार हो गर, जिसस सानक भागा भ महाने वक साना-मान बहुत मुश्का हो।

सहजी उठायों के साना, का की स्टाइस्ता किसी तो मि सिवाद कर ते हुएने सावकागामै किया। यह कीमरी 'विसार रोज्यूस-रिसील-कीमरी' के आम से मराहुर है थी। किसी में हसमें आधान्य था। वश्यस्त समी मुश्का काम को बीम तो उन कीमियों वा विश्वा, कोस्ति सेवसन-वरसा-मान्योंक्त के किसी की में की में सन्दर्ध में किसी के पान बाद प्रकेटलाव में रेलान किया कि भूक्य-रिसील के सिवाद मान है। कीमरी में पत्र के सित्य को बात के बीद ही, कीर सरकार में मी हम बात के प्रकरी ताह मान है। कीमरी में पत्र के सित्य को बात के बीद ती पहरूप के साम की पत्र काम की स्वार की साम की की की की में दे की साम के बीद ती पहरूप साम की साम ही बहुत की साम की साम की साम की मी की हमें हमें के बात आपता, वाया, तीन, व्यादण्या, बारा, क्यान कामी का साम की साम की स्वार की स्वार की साम की साम की

दो बारोगा।

जो ने बारे हुने बोर्न संस्थान होने में, मामका-विधायन वा बाम वालान में या विधीय है। इसने में बारी देवेदा निकृत करने बार का नेज सोने, दिनदी मंत्रक व्यवस्थान है। इसने में बारी देवेदा निकृत करने बार का नेज सोने, दिनदी मंत्रक व्यवस्थान वाला का में इस के बादि हों में यो है। व्यवस्थान का बार की व्यवस्थान के इस का का में विधीय का मामका के इस विधीय के अपने के स्थायन के इस विधीय के स्थायन के इस विधीय के इस के साथ के में विधीय के इस विधीय के इस

तस्त्रंल को कार्य किया गाँग वह या अक्षेत्र के हटाना, मरे हुआँ की कार्यों की अस्त्रीष्ट करना और खोगों के खाने, करणे, क्यापी तिवाल, गानी व स्पान्यक्र की अपवश्या कराना । किरानीं के लिए देखें को कोल्डुआं की भी फोरा व्यवस्था की गाँ, निवासे कि उनकी मन्त्र की किया कि तिवासे कि कोल्डुआं की भी फोरा व्यवस्था की गाँ, निवासे कि उनकी मन्त्र की कार्या की गाँ, निवास के कार्यवत नहीं रहे थे और यह व्यवस्था न की जाती हो रेख बरायद हो जाती । इस शास्त्राति हात्र में में मिसी ने अक्षार मन से ज्यादा नाज, २,००,००० हरकी रक्ता भोजन के लिए, २६,००० कम्मल व बहुत-मा अपवास वार्या, १६ दनार है ज्यादा कुओं को क्षाफ़ किया, १३६ जल के कुए बनाने, और लोगों के समें के लिए ७२,००० वे क्यादा आअय-स्थान या भौजिंदयों बनाई अपना उनके बनाने में सहा- वया पहुंचारों । इन कार्यों में रे लाल ६० हजार है अधिक क्ष्मप्त खाई हुआ, और को माल बादा गया पहुंचारों ।

१६१४-१५ हो शर्दियों में चीर उन्नहें बाद होनारी ने महान बनाने के लिए विस्तृत रूप से एरायता देने का काम मुद्ध किया, जिन्नहें लिए करीद या लाल क्या लोगों में बीर गया। जाय ही उन्ने सरामा में हमान क्या मॉर्जवर्षों होता कर्ष राया में मत्तेचार सर्व किया, निम्में में दे स्त्रीयों को होटे-खोटे मंगरे या महान बनाने हैं लिए दो जानेवाली होती होती हमें प्राण्याम हैं। यानी हो म्वस्त्राय पर आत्म ६५ हमा से ज्याद लर्च हुया। बद्ध नीहितों के स्वाप्त्राम हैं। लालने क्यार बन्न दुया। मधीरायों के द्यारवार्य थ्या हमा हे बनाद दुया, प्रिक्ती स्वाप्त्रम पर इस्त्रम हो हो। इस्त्रम मी शामिल है जो दान स्वाप्ता में हमें अग्न के लिए मदान की थी। वर्षित है दर इस्तर हम्म स्वाप्त संस्थी हमावता में बन्दे हुया। १६ इसर के बीक मी बीट गये। व्याप्त कर के लिए वर्षीय सीर क्षित्रयार हिया पता। बन्द हि मत्त्र होर साहत करने के लागान की लगा हुक्ते सीरी सीर क्षित्रयार हिया पता। बन्द हि मत्त्र होर साहत करने के लगान की लगा हुक्ते भाग पर भिलता था। इससे भीजें मंदगी होने का जो निलसिला शुरू हुआ था यह दन गरा।

द्राव भी बाम ही रहा है यह गुज्ञवनतपुर जिले में, नवे स्पानी वर, धनेड गांवी का नी हि से बनाया जाना है। बाहराराय-पत्रह और विहार-सेन्ट्रल-रिलीफ-कमिटी के प्रस्ट की सारण है। स्पानीय कार्यकर्शकों के साम क्रान्तरीष्ट्रीय स्पेप्दा-सेवा के प्रधान का विसी सेरशेल की देलनेत यह काम हो रहा है।

एक समस्या ऐसी थी को एक समय सबसे मुश्किल और लतानाक प्रतीत हो वहां थी, किंद्र सीभाष्यपरा प्रकृति ने उसे बहुत-मुख इस कर दिया है। दरारी से निकृतका जो रेत सब बराई देत गई थी शीर पताल के लिए बहुत शानिकारक समझी जा रही थी, वह वैशी विनाशक शावित नी हुई है। जहां-जहां ऐसा हुआ या उसमें से द्यविकास जगह प्रसल उत्रन्त हो गई है। बीबरी का काम भी श्रव समाति पर श्रा गया है, श्रीर खास-खास कामों के लिए उनते हुए हाये की होड़कर, उसका कोप भी प्रायः समाप्त हो चला है, जिसका हिसाव-किताब छीर रिपोर्ट हरेड सीसे महीने बराबर/मकाशित होते रहे हैं।

## 97

### १६३५ की भारत श्रीर ब्रिटेन की व्यापारिक-सन्धि

बिटिश-सरकार की श्रीर से सर बाल्टर इन्सिमैन ने श्रीर मारत-सरकार की श्रीर से सर भूपेन्द्रनाथ मित्रने सन्दनमें जिस संधि-पत्र पर इस्ताक्षर किये हैं उसमें ब्रान्य हातों के साय-साय यह भी लिखा है कि जिल समय भारतीय उसीम को काफी संरच्या दिया जाने का प्रश्न जान के लिए टैरिफ-बोर्ड के सम्मुख पेश होगा उस समय भारत-सरकार ब्रिटेन के सम्बन्धित उद्योग को भी ब्रामी वात नहने स्त्रीर सन्य सम्बन्धित दलों की कही हुई बातों का उत्तर देने का पूरा झवसर देगी !

भारत-सरकार यह भी श्रंगीकर करती है कि यदि संरक्षण-काल के बीच में ही रहिद उद्योगी उपन्धी शर्ती में स्थामूल परिवर्तन किये जायगे क्षी जिटिश-सरकार की मार्थना पर या अस्ती ही स्रोर मारत-सरकार यह जाच करावेगी कि तीसरी कलम में दिये हुए सिद्धातों की दृष्टि से मौजूदा कर कि है या नहीं, ग्रीर इस जान में ब्रिटेन के सम्बन्धित उद्योगी के आवेदन-पत्रों पर पूरा विचार त्था आयमा ।

### मल सम्धिन्पत्र

नई दिल्ली. १० जनगरी

स्रोटावा के व्यापारिक सचि-पत्र की पुष्टि के रूप में ब्रिटिश-सरकार की स्रोर से कर वाल्टर सद्धर किये हैं वह इस प्रकार है:---ब्रिटिश सरकार श्रीर भारत-मरकार इस पत्र-द्वारा स्टीकार करती हैं कि छोटाया की व्यापारिकa के दौरान में ब्रिटिश-सरकार श्रीर भारत सरकार की श्रीर से नीचे लिखी रातें उक्त सांन्य की

त के हरा में समभी जायगी---

ए दिसी मी दिरेस से खानेवाले माल के मति मारतीय उचीग को संरच्या भिक्षना खावरयक हो

सकता है, वहां मारतीय, ब्रिटिश या धान्य देशों के उत्योगों की ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि मारतीय उत्योग को ब्रिटिश प्रापात की अपेदा धान्य देशों के ध्रापात से ख्रियक मस्त्रया की सकत हो।

२—जिटिया-सरकार यह स्वीकार करती है कि वर्तमान स्थिति में भारत-सरकार की आया के लिहान से आयात-करों की अनिवार्य आवश्यकता है और आयात-करों की मात्रा स्थिर करते समय आय का समन्तित स्थाल रहता ही चाहिए।

- १—(१) प्रात्त-सरकार बचन देवी है कि संस्कृत ऐसे ही उचोगों को दिया आयमा को टैरिस-वोर्ड की समुद्दित जान के बाद प्रात्त-सरकार की राय में संस्कृत के पात्र किंद्र में। परन्त पर सरम्या फ्रीमम्शी के १६ प्रत्यति पर के प्रस्ताव में वर्षित विवेकपूर्य संस्कृत की तीति के प्रमुख्त दिया जायगा । यह बचन १६३३ के सरस्य-कानूर-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार्य-कार-कार्य-कार-कार्य-कार्य-
  - (२) मारव-सरकार यह भी बचन देवी है ही संस्कृत को माणा हतनी ही होगी, ऋषिक न होगी कि झायात माल के नुकारकों में मारवीय माल डीक-डीक माली पर बिक को ! और यह भी कि म्यायतम्ब इत कक्षम की शतों का ल्याल र स्वकृत क्रिटिश माल पर खन्य विदेशों के माल की खरेखा कम कर समाया जायागा ।
  - (३) इस घारा की पिछली उपघाराओं के अनुसार क्रिटिश माल पर श्रीर श्रन्य विदेशी माल पर लगनेवाले कर की मात्रा में जो अन्तर रक्ला जायगा वह इस प्रकार नहीं बदला जायगा कि क्रिटिश माल को हानि पहेंचे !
  - (Y) इस घारा में दिये गये वचनों से भारत-सरकार के इस ऋषिकार में बाधा नहीं श्रायमी कि यदि श्रामदनी के स्वयाल से अक्सत महस्स हुई तो वह झायरथक सरवण-कर से भी श्राचिक श्रायान-कर श्रोध लगा दें।

४—जब भासीय डवोग को काली एरव्यू देने के महन की टैरिन बोर्ड जाब करेगा, वो भारत सरार जिटेन के तमांग्य उद्योग को मी खरारी बात करने और अग्य तमांग्य दखीं की बत्ती हुई लांगे का उत्तर देने का पूर्ण अववर दंगी है। जारत-एरकार यह बनन देती है कि मॉट स्थायक वाल के बींच में है (सेवृद उद्योग)-अन्यां राजी में आयुत्त वरित्रं किये जावसे वो जिटिय उद्योग की आयुत्त वरित्रं किये जावसे वो जिटिय उद्योग की आयुत्त वरित्रं किये जावसे वें। जिटिय उद्योग की आयुत्त वरित्रं की वर्ष वाल में की देश के प्राथम करा के मार्ग्य पर जा करा की की की स्थाय के आयुत्त के स्थायन उद्योगों के आयेदान की पर पूर्व विचार किया जाया।

प्र-वित्य माल की ध्रायाज पर विवेड्यूर्ण शरायुवानर शराया वायमा उनकी तैयारी के वित्य उनयेगी कन्नी था प्रभावनकी शाम्मी का मामांत्रीय निर्मात बद्दाने को दिष्ट से समस्य व्यावना विद्या किया हमें को ब्राया किया के वाय जिल्ला हमें किया के स्थाया के स्थाया को को उपाया किया कर्मा उनका निर्मात कराय करनेती, विदेशन का मामांत्र कराया का प्रमाय का उन उपायों की स्थीर दिलाती है को निर्मात की स्थाय का प्रमाय का विश्व की किया किया प्रमाय का विद्या की स्थाय के स्थाय के स्थाय का प्रमाय का विद्या की स्थाय का प्रमाय का

६—जिटिया-सरकार बचन देती है कि विद्युची माग के विद्यानों के अनुसार भारत के मले हुए लोई के वाल कर-मुक, मरित की रिखानत बत्वक लगी. रोगो अवतक १९६४ के लीर-मंद्रव्य अनुत्र के प्रमुख्य भारत में आनेत्रक लीह और हरता पर करानेत्रकात कर मिटेन के हक में कम तामना मात में आनेत्रक लीहे और हरता के प्रमुख्य मात में आनेत्रक की काल मात में अनेत्रक की काल मात मात में अनेत्रक की अनुत्रक की स्वीध प्रमाण कराने की मात मात में अनेत्रक की स्वीध प्रमाण कराने की स्वीध प्रमाण कराने की स्वीध प्रमाण कराने की स्वीध प्रमाण की स्वीध प्रम स्वीध प्रमाण की स्वीध प्रमाण क

भ—विटिश-सरकार और भारत-सरकार वचन देती हैं कि इव सींघ के कियन में ब्रिटिश और उत्तीन किया में ब्रिटिश और उत्तीन किया में ब्रिटिश और उत्तीन किया में किया मे

वरम् पेश करेंगे उनपर ध्यान दिया जायगा ।

मोदी-लीस-सन्ध

श्रोटाना की न्यापारिक सिंध की पुष्टिक बाद इंस्कैटक के व्यापार-संघ के श्रायदा सर कास्टर समैन श्रीर कन्दन-सिंठ भारतीय हाई-कमिश्नर सर भूपेन्द्रनाथ मित्र के बीच जी पत्र-स्ववहार दुसा वह प्रकाशित किया जाता हैं।

सर वाल्टर बन्सिमैन का पहला पत्र यह था:--

"मुक्ते ब्रिटिश-सरकार की श्रीर से यह चचन देने का क्रांपकार मिला है कि यदि किसी उपनिकेंद्री श्रीर रिवार देशों के विदेशों के मुक्तवले में किटन के यह और साई करते की स्वत्त रहां बहाने के क्रांपिक या विशेष उपनय करने पहें तो उस समय किटन सिंद्र्य-सरकार उपनिकेशों रिवार देशों की सरकारों से यह अनुरोध करेगी जो रिक्रायत में बिटेन के रूपे के माल के लिए ही रिक्रायद मैसे ही भारतीय माल के लिए मी भी आया यह बचन उस समय तक लागू जसका संक्षायानर श्रीर बच्चों के सिल-मालिकों की रद्ध ग्रामन्त्रर १६६१ की सांग कामन ग्रायमा जसकार दोनों देशों के सुत्री करने के उदोगों के बीच में कोई श्रीर श्रीय समावर देशी।"

सर बाल्टर बन्सिमेन के पत्र का उत्तर देते हुए सर भपेन्द्रनाथ मित्र ने लिखा:---

"शाएका आज की तारील का सपम पत्र मिला। मुक्ते भारत-सरकार की कोर में यह बचन साविकार मिला है कि व्योधी बूक्त सरवार्ष (स्वितिक कर ) क्यायक हो जाब कोरी सिर्टेश रिकायत-पर स्थायक २० चौथदी या संगंद काढ़े पर कोर्ग भीवड कर दिया जायता। ध्रक्तमत्त्र, क्यूबर १६१३ वी शहासायर कीर वर्ष्य के मिल आलिकों की स्वित्व थी आयीज द्वी हो वार्चे रिष्ट सत्त्वचा काल के लिस सिर्टिग-माल यह कर सताने में सलाकीन भित्र कोर सिन्दे का लिसात स्वत्वा आयण सीर सरार न तरी, पर्या किस पीकों सर्वाम सल्यार्ग (श्रीव-) काल देशा के दुनमें से स्वित्वार्ग पर विशा विश्वा आया। "

्र वार्य प्रतिकार पित्र के पत्र की पहुंच स्वीकारी दूध सर शहर र बिल्सेन में सिलार— स्वापके साम की सारील के बुत्तपत्र संग्र र की पहुंच स्वीकार करता है ।''





